# वान्याण-साधनावा

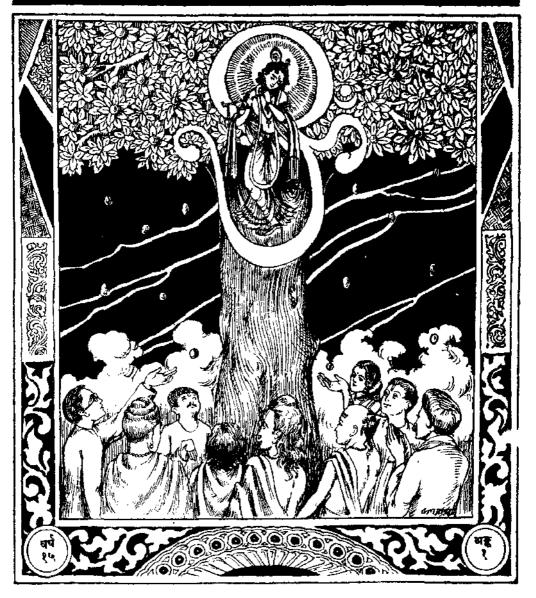



य जयः कालंबनाश्चिनि काली जय जय ।

र जयः राधा सीता रुक्मिण जय जयः ॥

सदाधिव साम्ब सदाशिव जय शंकरः ॥

हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

तरा । जय गण्या जय शुभ आसामा ॥

राम । गोरीशंकर सीतासम् ॥

राम । यतन्यायन सीतासम् ॥

राम । पतित्यावन सीतासम् ॥

तयसम् जय जय सम् ॥

र संकरण १५६०० ।

# कोई मजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें ।

कत्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपने ।

### समालोचनार्थं पुस्तकें कृपया न भेजें। कल्याणमें समालोचनाका सम्भ नहीं है।

| গণান সুন্ত্         |                                                          | साधनांकका    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| ot 2 (3)            | अय पात्रक गीव चन्द्र अयीत अय । सन् चिन आनँद भृमा जय अय ॥ | मुल्ध ३६)    |
| 11.7                | जय जय विश्वरूप हरि जय । जयहर अस्विलान्मन् जय जय ॥        | विकास को     |
| (1 hazar            | जय विराट जय जगत्वते ! गोरीपनि जय समापते ॥                | सावारणक्षा 🔑 |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |                                                          | (विदेशके 🕞)  |

Prince (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1

### कल्याण-त्रेमियोंसे तथा ग्राहकोंसे नम्र निवेदन

(१) साधनाङ्क इस बार ठीक समयपर निकल रहा है। युद्धकी महँगीके कारण यह सोचा गया था कि साधनाङ्क कल्याणके संत-अंकसे बड़ा न हो। संत-अंक तीनों खण्डोंमें कुल ८७४ पृष्ठ थे। परन्तु चेष्टा करनेपर भी साधनाङ्क बहुत बड़ा हो गया। प्रथम खण्ड (अगस्तका अंक), द्वितीय खण्ड (सितम्बरका अंक) और तृतीय खण्ड (अक्टूबरका अंक) सब मिलाकर ६५४ पृष्ठ हो जायँगे, अर्थात यह संत-अंकसे पूरे ८० पृष्ठ अधिक बड़ा हो गया है। सुनहरी और बहुरंगे चित्रोंकी संख्या भी ४१ है और प्रायः सभी चित्र बहुमूल्य भावपूर्ण और कलापूर्ण हैं। विविध सम्प्रदायोंकी साधनाओंका वर्णन होनेसे यह अंक प्रायः सबोंपयोगी और सभीको साधनाका खरूप बतलानेवाला हो गया है।

काराज, छपाई, टाइप, स्याही, ब्लाक बनवायी, बँधाई आदि सभीकी कीमत बढ़ जानेके कुं, ण इस बार यह साधनाङ्क बहुत भारी घाटा देकर प्रकाशित हो रहा है, इसिलये दुवारा छपनेकी सम्भावना प्रायः नहीं है। अतएव जिनको ग्राहक बनना हो वे बहुत शीघ प्रयोभ जकर ग्राहक बन जायँ, पहले बिक गया तो फिर मिलना कठिन हो जा सकता है।

युद्धकी महँगीमें इतना बड़ा और बहुमूल्य 'साधनाङ्क' होनेपर भी कल्याणका मूल्य बढ़ाया नहीं गया है ।

- (२) 'साधनाङ्क' का मूल्य २॥) है। शेष ग्यारह आनेमें वर्षभरके ग्यारह अंक और मिल जायँगे। इसलिये 'साधनाङ्क' अलग न लेकर पूरे वर्षके ग्राहक बननेमें ही सुभीता है। कल्याणके प्रेमी पाठक-पाठिकागण जैसे प्रतिवर्ष चेष्टा करके ग्राहक बनाते हैं, बैसे ही इस वर्ष भी विशेष उत्साहसे ग्राहक बनावें। प्रत्येक ग्राहक महोदय चेष्टा करके एक-दो नये ग्राहक अवस्य बना दें।
- (२) अंकका बड़ा कलेकर और ५५६००का संस्करण होनेसे छपाईका काम बहुत बढ़ गया है। ज्यों-ज्यों अंक छपते जाते हैं त्यों-ही-त्यों ग्राहकोंको भेजे जा रहे हैं। ग्राहकोंकी प्रायः शिकायत रहा करती है कि हमें अंक देरसे मिलते हैं। शिकायत ठीक है। परन्तु हम इसके लिये लाचार हैं। बहुत जल्दी करनेपर भी सब अंकोंकी पूरी रवानगीमें लगभग १॥ महीना तो लग ही जायगा। ग्राहकगण हमारी इस विवशतापर क्षमा करें।

- (8) जिन महातुभावोंने अभीतक अगले सालका मूल्य ४≥) नहीं भेजा है उनकी सेवामें जल्दी ही साधनाङ्क बी॰ पी॰ से भेजनेकी व्यवस्था की जायगी। परन्तु उसमें देर होना सम्भव है, इसलिये इस सूचनाको पढ़ते ही जो ४≥) मनीआर्डरसे तुरंत भेज देंगे, उनको 'साधनाङ्क' जल्दी मिल सकेगा।
- (५) जिन स्जानोंके नाम बी० पी॰ जायगी, हो सकता है उनमेंसे कुछ सज्जन इधरसे बी॰ पी॰ जानेक समय ही उधरसे रुपये मनीआईरसे भेज देवें ! ऐसी हालतमें उन सर्जनोंसे प्रार्थना है कि वे वी॰ पी॰ लौटावें नहीं, वहीं रोक रक्षें और हमें तुरंत कार्ड लिखकर सूचमा दें । रुपये आ गये होंगे तो हम उन्हें फ्री-डिलेकरी देनेके लिये बहाँके पोष्टमास्टरको लिख देंगे । यदि 'साधनाङ्क' रिजस्टरीसे मिल गया हो और बी॰ पी॰ से भी अंक पहुँचे तो भी कृपया वी॰ पी॰ लौटावें नहीं । चेष्टा करके दूसरा नया ग्राहक बनाकर बी॰ पी॰ छुड़ानेकी कृपा करें और नये श्राहकका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कृपा करें । कई महानुभाव ऐसा ही करते हैं । हम हदयसे उनके कृतज्ञ हैं ।
  - (६) सजिल्द अंक भेजनेमें देर होगी, ग्राहक महोदय क्षमा करें।
- (७) जिनको प्राहक न रहना हो वे सज्जन कृपा करके तुरंत तीन पैसेका कार्ड लिखकर डाल दें, जिसमें कल्याण-कार्यालयको बी॰ पी॰ भेजकर व्यर्थ डाकखर्चका नुकसान न उठाना पहे।

### गीता और रामायणकी परीक्षा

'कल्याण'के पाठकोंको श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचिरतमानस ( रामायण ) का महस्य समझाना नहीं होगा । हर्षकी बात है, इनके प्रचारके लिये कई वर्षोसे दो परीक्षासमितियाँ अपना कार्य कर रही हैं । प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी परीक्षामें बैठते हैं । अतएव सब सज्जनोसे प्रार्थना है कि वे अपने अपने स्थानोंकी हिन्दी संस्कृत-पाठशालाओं में तथा स्कूल-कालेजों में गीता और रामायणकी पहाईकी व्यवस्था करावें और यथासाध्य अधिक-से-स्रधिक विद्यार्थियोंको परीक्षामें बैठनेके लिये उत्साहित करें । आशा है कि सभी युद्धिमान् सज्जन इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे । नियमावरीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र लिखनेकी कृपा करें ।

संयरेजक ---

श्रीगीतापरीक्षासमितिः श्रीरामायणप्रसारसमिति पी० बरहज (गोरखपुर)

### कल्याण 🔀

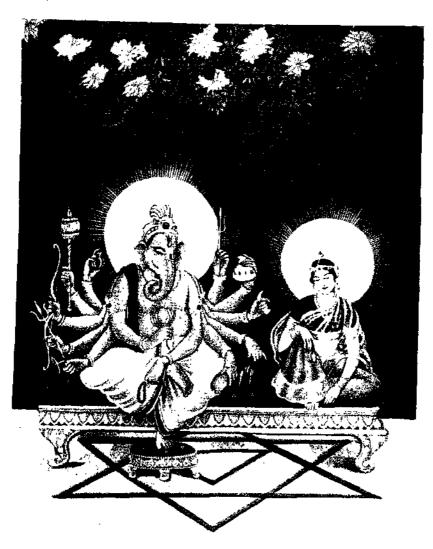

श्रीमहागणेश

#### श्रीहरिः

### मानस-पारायण

गाइये गनपति जगबंदन ! संकर-सुवन भवानी-नंदन !। १ ।। सिद्धि-सदन, गज-बदन, बिनायक ! कृपा-सिंधु, सुंदर, सब-लायक !। २ ॥ मोदक-प्रिय, सुद-मंगल-दाता । बिद्या-बारिधि, बुद्धि-बिधाता !। २ ॥ माँगत तुलसिदास कर जोरे । बसहिं रामसिय मानस मोरे !। ४ ॥

जगत्में कळह, दुःख, अशान्ति और संहारका प्रवाह चल रहा है और इसका वेग दिनोंदिन बद्दता जा रहा है। इतनी जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं और घ्वंसका ऐसा कम चल रहा है कि पता नहीं कुछ ही दिनोंमें इस मानव-जगत्की क्या दशा हो जायगी। इन सारी विपत्तियोंसे बचने और लोक-परलोकमें सुख-शान्ति प्राप्त करनेका सम्रा उपाय है भगवान्का आश्रय। और इसके साधन हैं—भगवज्ञामका जप-कीर्तन, ईश्वर-प्रार्थना और भगवान्के गुण-लीलाओंका गान।

इसी उद्देश्यसे गत चैत्रमाधमें मानस-पारायणकी योजना की गयी थी और श्रीरामचरितमानसके सवा लाख पारायण **कर लेने**के लिये 'कल्याण' के पाठक-पाठिकाओंसे नि<del>वे</del>दन किया गया था। निवेदन करनेके समय भी मनमें यही बात थी कि समय बहुत योड़ा रह गया है इसलिये हजार-दो हजारसे अधिक पारायण शायद नहीं हो सकेंगे परन्त बड़े अपनन्दकी बात है कि लगभग १०००० पारायण हो गये। और पारायण करनेवालोंमें सभी प्रान्तोंके, सभी श्रेणियोंके स्त्री-पुरुषोंने भाग लिया । बहुत बड़े सुधिक्षित विद्वानों। न्यायाधीशों, वकीलीं और न्यापारियोंसे लेकर मजदूरीतकने इसमें भाग लिया । पञ्जाबके एक शहरसे तो यह समाचार मिला कि वहाँ एक भी मोहला ऐसा नहीं बचा कि जिसमें मानस-पारायण न हुआ हो और रामनवमीका उत्सव न मनाया गया हो । ये सब बड़े छुभ लक्षण हैं । तथापि जहाँतक समा लाख पारायण पूरेन हो जायँ बहाँतक कल्याण के पाठकोंको सन्तोष नहीं होना चाहिये। अब कुछ ही दिनौं बाद आश्विनका नवरात्र आ रहा है, इम अपने श्रद्धाञ्च पाठक-पाठिकाओंसे विनयपूर्वक अपील करते हैं कि इस बार वे पूरे उत्साहसे इस काममें लग जायँ और जहाँतक हो सवा लाखकी संख्या पूरी करनेकी चेष्टा करें।

कई सजनोंने यह सुझाया है कि नौ दिनके बदले आश्विन ग्रक्का प्रतिपदासे आगामी चैत्र शक्का नौमीतकका समय रक्खा जाय और यह कहा जाय कि जिनसे जितने हो सकें किसी भी समय उतने पारायण कर हों। अतएव यह भी प्रार्थना है कि जो लोग आश्विनके नवरात्रमें पारायण न कर सकें या नवरात्रमें करनेपर भी और अधिक कर सकें वे आगामी रामनवमीतक पारायण चालू रक्लें या जब कभी जितना चाहें उतने पारायण करें ) इस बार भारतके कोने-कोनेमें और घर-घरमें मानसका पारायण होना चाहिये। आशा है कि सभी सजन इस कार्यमें सहयोग देंगे और सभी एक दसरेकी सहायता करेंगे। गत बार पारायणकी विधि कुछ लम्बी यी । सबके सुभीतेके लिये इस बार यह सोचा गया है कि जो पूरे नियमोंका पालन न कर सर्के वे केवल भगवान् श्रीरामकी तसवीर सामने रखकर धूप देकर पाठ आरम्भ कर दें और नौ दिनका पाठ पूरा होनेपर रामायणजीकी आरती करके समाप्त कर दें । नौ दिनमें पाठ पुरा हो जाना चाहिये । प्रतिदिन कितना पाठ करना चाहिये यह मानसाङ्कमें अथवा गीताप्रेससे निकले हुए रामचरितन मानसके गुटकेमें देख छेना चाहिये।

जो लोग इस पारायणरूप यशमें सिम्मालत हों वे कृपा-पूर्वक नीचे लिखे पतेपर सूचना अवस्य भेजनेकी कृपा करें । पाठके नियम नीचे छापे जा रहे हैं—

### पारायणके नियम

श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महा-नुभावोंको पाठारम्भके पूर्व श्रीतुल्सीदासजी, श्रीवास्मीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमान्जीका आवाहन-पूजन करनेके पक्षात् तीनों भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, सोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये। सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र कमबा: नीचे लिखे जाते हैं—

#### अध आबाहनमन्त्रः

तुकसीक नमस्तुन्यमिहागण्ड श्रुचिततः। नैर्म्भरय उपवित्रयेष्टं पूजनं प्रतिगृक्षताम्॥ १ ॥

#### 🗳 तुलसीदासाय नमः

श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ ग्रुभशद । उत्तरपूर्वयोर्भध्ये तिष्ठ गृह्वीच्च मेऽर्चनम् ॥ २ ॥

#### ॐ बाज्यीकाय नमः

गौरीपते जमस्तुस्यमिद्वागच्छ महेश्वर । पूर्वदक्षिणचौर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३ ॥

#### ॐ गौरीपतये नमः

श्रीसहमण नमस्तुभ्यमिहागन्छ सहप्रियः । वाम्सभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ ४ ॥

#### ॐ श्रोसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः

श्रीशतुष्त नसस्तुभ्यमिष्टागष्यः सहप्रियः । पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकरूष्य मे ॥ ५ ॥

### ॐ श्रीसपत्नीकाय राजुष्माय नमः

श्रीभरतः । नमस्तुभ्यमिद्दागच्छः सहप्रियः । पीठकस्योत्तरे भागे विष्ठः पूजां मृहाणं मे ॥ ६ ॥

#### ॐ श्रीसप्रजीकाय सरताय नमः

धीहजुमसमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ ७ ॥

### ॐ हनुमते नमः

भध प्रधानपूजा च कर्षच्या विधिपूर्धकम् । पुष्पाञ्जक्षिं गृहीस्वा तु ध्यानं कुर्यात्मस्य च ॥ ८ ॥ रक्ताम्भोजदकाभिरामनयनं पीताम्बराकङ्कृतं स्थामार्क्ष हिसुजं प्रसक्तवदानं श्रीसीत्या सोभितस् । कारण्यासृतसागरं प्रियगणैश्रीश्रादिभिर्भावितं बन्दे विष्णुभिवादिसेक्यमनियं भक्तेष्टसिद्धिपदम् ॥ ९ ॥ आगच्छ जानकीताय जानक्या सह रादय । गृहाण सम पूजां च वायुपुत्रादिनिर्मुत् ॥ १०॥

#### रत्यावाद्दनम्

सुवर्णरचितं राम विस्थास्त्ररणक्षोभितम् । आसमं हि सया दत्तं गृहाण मणिषिन्रितस् ॥१९॥

### इति बोडशोपचारैः पूजयेत्

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्री-शिवकाकसुञ्जिष्डयाज्ञवत्क्षणोस्तामितुरुसीकृसा श्रद्यः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः शक्तिः, सम नियन्त्रिताशेषविश्लतया श्रीसीतारामशितिपूर्व-कसकरूमनोरथसिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः॥

#### अधाचमनम्

श्रीसीतारामाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । श्रीरामभद्राय नमः ।

इति सन्त्रशितयेन आचमनं कुर्यात् ॥ श्रीयुगक्रणीज-सन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात् ॥

#### अय करस्यासः

जग मंगरु गुनग्राप्त राम के । दानि मुकुति धन घरम घाम के ॥

### अङ्गुष्टाभ्यां नमः

रात राभ कहि जे जमुहाहीं । तिन्हिंह न पापपुंज समुहाहीं ॥

### तर्जनीभ्यां नमः

राम सकल नामन्हते अधिका । होउ नाय अघ खग मन बिधका ॥

### मध्यमाभ्यां नमः

उमा दाठ ओषित की नाई । सबित नचावत राष्ट्र गोसाई ॥ अनामिकाभ्यां नमः

सन्मुख होइ जीव भोहि जबहीं । जनम कोटि अब नासहिं तबहीं ॥

### कनिश्चिकाभ्यां नमः

सामिरक्षय रचुकुलनायक । युत बर चाप रुचिर कर सायक ॥

### करतलकरपृष्टाभ्यां नमः

इति करन्यासः

### अथ हृदयाहिन्यासः

जग मंगरू गुनन्त्राम राम के । दानि मुकुति वन घरम वाम के ॥ इट्ट्याय नमः । राम राम कहि के जमुहाहीं । तिन्हिंह न पापपुंज समुहाहीं ॥ श्विरसे स्वाहा ।

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होड नाथ अव सन गन बिका ॥ शिसायै वयट्।

उमा दारु ओफित की नाई ! सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ कथचाय हुम् ।

सन्भुस होइ जीव मोहि जबहीं । जनमकोटि अव नासहिं तबहीं ॥ नेम्नाम्यां बौषट् ।

मामिनरक्षय रचुकुलनायक १ शृत वर चाप रुचिर कर सायक श अख्वाय फट् । इति हृदयादिन्याधः

#### अय ध्यानम्

मानवलोक्षय पंकाबकोचन । कपा बिलोकिन सोच बिमोचन ॥
नीक तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकांद मयुप हरि ॥
आतुयान बरूच बक संजन । मुनि सजन रंजन अध मंजन ॥
मुसुर सिस नव बृंद बलाहक । असरन सरन दीन जन माहक ॥
भुजबल बिपुरु मार महिखंडित । खर दूचन बिराध बच पंडित ॥
रावनारि सुस्रूक्प भूषवर । जय दसरण कुल कुमुद सुआकर ॥
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥
किक मक सथन नाम ममताहन । तुलसिदस प्रभु पाहि प्रनत जना॥

इति ध्यानम्

यदि उपर्युक्त आवाहन, पूजन, न्यास, ध्यान आदि नियम न किये जा सकें तो अपने सम्मुख मगयान् भीरामचन्द्रजीका चित्र रखकर, धृष देकर पाठ प्रारम्भ कर देंंं।

याठ करनेवाले एकरे अधिक ही तो पहली बार उनमेंसे एक व्यक्ति एक दोहे अथवी चौपाईको बोले और पीछे बाकी सन लोग मिलकर एक स्वरमें उसीको दृहरानें। इस प्रकार करनेसे लगभग चार बंटे एक दिनके पाउमें लग सकते हैं। प्रात:काल स्नान सन्ध्यादिसे निवस्त होकर ६॥ बजे सब खोग पूजन करने बैठ जायँ और आध घंटेमें पूजन समाप्त कर ठीक सात बजे पाठ आरम्भ कर देना चाहिये । ऐसा करनेसे करीब ११ बजे पाठ समाप्त हो सकता है। उसके बाद सब होग भोजन आदि करके अपने-अपने कार्यमें क्या सकते हैं। यदि आध्यमकता हो तो बीचमें दो घंटेके बाद १० मिनटका विश्राम रक्का जा सकता है, जिसमें सन लोग रुप्रवाहत आदिसे निवृत्त हो सकते हैं । तत्पश्चात् हाथ-पैर धोकर कुला करके फिर पाठ करनेके लिये बैठ जाना चाहिये। जो प्रात:काल न कर सकें वे किसी भी समय कर सकते हैं। पाठके दिनोंमें हो सके तो एक ही बार भोजन करना चाहिये। जहाँतक हो सके, आहार तथा व्यवहार दोनों ही सास्विक होने चाहिये। और ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिये । पाठ सन लोग अपने अपने घरों में अथवा किसी देवालय आदि सार्वजनिक स्थानमें भी कर सकते हैं । घरोंमें स्त्री-पुरुष सभी परिवारके छोग पाठमें समितिकत हो सकते हैं।

> मानसपारायण-प्रचार-विभाग, कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर



### श्रीराणेशाय नमः

# गीताप्रेस, गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती धार्मिक पुस्तकें कौन पुस्तक कितने समयमें कितनी छपी?

| पाँच ठाखरे अधिक                                                              |                    | _              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| नाम पुस्तक                                                                   |                    |                | संख्या     |
| <b>१मीता</b> ~नाधारण भाषाटीका, त्यागते भगवत्प्राप्तिसहित, सचित्र मूल्य       | =)   सo ≶)         | ••• १५ वर्षमें | ٥,٥٥,٥٥٥   |
| एक लाखसे अधिक                                                                |                    |                |            |
| <b>२-गीता</b> -मूल, विष्णुसहस्रनामसहित, सचित्र और संजिल्द पृष्ट १३२,         | मूल्य -)॥          | ॰॰ १५ वर्षमें  |            |
| <b>२-मीता डायरी-प्र</b> तिवर्ष नयी छपती है । मूल्य अजिल्द ।) संजिल्द ।-      |                    | ''' १४ वर्षमें |            |
| <b>४-सन्ध्या-</b> हिन्दी-भाषा-विधिसहित, मूल्य )॥                             | • • •              | 😬 १४ वर्षमें   | १,५०,०००   |
| ' <del>९-गञ्जलगीता-(</del> गुटका ), मूल्य आधा पैसा                           |                    | ∵ १२ वर्षमें   | १,₹०,०००   |
| ६ <b>-स्तीतारामभजन</b> -( पाकेंट-साइज ) मृत्य )॥                             |                    | ''' ७ वर्षमें  |            |
| <b>७-जीना</b> -मूल ताबीजी, साइज २×२॥ इञ्च, रुजिस्द मृत्य =)                  | • • •              | ःः १३ वर्षमं   | १,०५,०००   |
| पचास हजारसे अधिक                                                             |                    |                |            |
| <b>८-स्त्रीधर्मप्रश्लोसरी-</b> सचित्रः पृष्ठ ५६, मूल्य -)।)                  |                    | ∵ः १२ वर्षमे   | 64,000     |
| <b>्-मीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीकासहित, मृ</b> त्य १।)           | )                  | ∵ः १७ वर्षमें  | 98,000     |
| <b>१०-विष्णुसहस्रमाम</b> -मूळ, मोटा टाइप, मूल्य )॥। प्रजिल्द -)॥             | •••                | · · ११ वर्षमे  | 150,000    |
| <b>११-प्रश्नोत्तरी-श्रीशंकराचार्यकृत ( भाषाटीकास्हित ), मृ</b> ल्य )॥        |                    | *** ११ वर्षभें | £4,000     |
| १२-धर्म क्या है ? इसमें सुख्यतः धर्मके लक्षण वर्णित हैं, मृत्य )।            |                    | ∵ १२ वर्षमें   | 80,000     |
| १३-ब्रह्मचर्य-सभीके लिये बड़े ही कामकी चीज़ है। मृत्य -)                     | • • •              | *** १३ वर्षमें | وووربابا   |
| <b>१४-स्टोभमें पाप-</b> ( गुटका ) विषय स्पष्ट है, मूल्य आधा पैसा             | • • •              | ∵ः १० वर्षमें  | لإلايههه   |
| <b>१५-श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश-</b> मानस-पूजाका बहुत ही सुन्दर वर्णन, मूल्य -    | -)                 | ंं ८ वर्षमें   | 48,000     |
| १६-मनको बदा करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मूल्य -)।                                | • • • •            | · · १५ वर्षमे  |            |
| पचीस हजारसे अधिक                                                             |                    |                |            |
| <b>१.७-गीता-इसमें स्टोक न</b> हीं हैं, केंग्नल भाषा है। मोटे अक्षर, मूल्य ।) | मजिल्द् ।≈)        | ∵ः १६ वर्षमे   | ३७,०००     |
| १८-आनन्दकी छहरे-( मचित्र ) लेखक-श्रीहतुमानप्रसादजी पोदार,                    | मूल्य)             | ··· ८ वर्षमे   |            |
| <b>१९-भजन संब्रह प्रथम भाग</b> -तं॰ श्रीवियोगी हरिजी, मृह्य =)               |                    | ः ११ वर्षमे    |            |
| २०-एक संतका अनुभव -मूल्य)                                                    |                    | ं ८ वर्षी      | -          |
| २१- <b>गीता-इसके प्रायः स</b> मी विषय १।) बाली गीताकी तरह हैं। मूल्य         | ‼≋) सजिस्द ॥।≈     | ) ११ वर्षम     |            |
| २२ <del>-सप्त-महायत-लेखक म</del> हात्मा श्रीगांधीजी, मूल्य -)                |                    | ९ वर्षा        |            |
| २३-भगवान् क्या हैं-लेखकश्रीजयदयालजी गोयन्दका, मृह्य )॥                       | - • •              | ∵ ९ वर्षः      |            |
| २४-भजन-संग्रह दुसरा भाग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मूल्य =)                       |                    | ः १० वर्षः     |            |
| २'१-भक्त नारी-६ नित्रींसे मुशोभित, १७ ८०, मृत्य ।-)                          |                    | ् ९ वर्ष       | में ३०,००० |
| २ <b>६-गीता</b> -मूल, मोटे अक्षर, सचित्र, पृष्ठ २१६, मूल्य ।-) सजिल्द ।      | <b>∌</b> )         | ः ११ वर्ष      | में ३०,००० |
| २७- <b>मजन-संग्रह पाँचवाँ भाग ( एत्र-पुष्प</b> )-रचित्रताश्रीहनुमान          | प्रसादजी पोहार, मृ |                | में २७,००० |

| स्८-चातअक्षयोगद्दर्शन-(मृल ) गुरुका, मृत्य )। १६ वर्षम २६,००० स्८-आहरिसंकोर्तनभुन-मृत्य ) ३०-आरामवरितमातस्त-(मृल गुरुका ) साइज वर्ताल्पेजी, सुन्दर करहेकी जि० मृत ॥) मात्र १ वर्षमै २६,००० दर हॅं लघुसितान्त्रकोमुद्दी-ग्रिक्त । भावत्र वर्ताल्पेजी, सुन्दर करहेकी जि० मृत ॥) मात्र १ वर्षमै २५,२५० दर हॅं लघुसितान्त्रकोमुद्दी-ग्रिक्त । भावत्र वर्ताल्पेजी, सुन्दर करहेकी जि० मृत ॥) मात्र १ वर्षमै २५,००० दर हॅं लघुसितान्त्रकोमुद्दी-ग्रिक्त । भावत्र वर्षालेची हिर्जी, मृत्य =) ७ वर्षमै २५,००० ३४-मजन स्वात्रक तिस्ता माग-ग्रंत श्रीवियोगी हिर्जी, मृत्य =) १२ वर्षमै २४,००० ३४-साक्ष क्वात्रका-विवरित ग्रीवियोगी हिर्जी, मृत्य =) १२ वर्षमै २३,००० ३४-साक्ष क्वात्रका-विवरित ग्रीवियोगी हिर्जी, मृत्य =) १२ वर्षमै २३,००० ३४-साक्ष स्वात्रका-विवरित श्रीवियोगी हिर्जी, मृत्य =) १२ वर्षमै २२,००० ३४-साक्ष सम्बन्धा माग-ग्रंत श्रीवियोगी हिर्जी, मृत्य =) १२ वर्षमै २२,००० ३४-साक्ष मात्र वर्षणी माग-ग्रंत श्रीवियोगी हिर्जी, मृत्य =) १२ वर्षमै २०,००० ३४-साक्ष सम्बन्धा माग-ग्रंत श्रीवियोगी हिर्जी, मृत्य =) १२ वर्षमै २०,००० ३४-साक्ष स्वात्रका-वोत हुळवीदावजीहत, सर्व हिन्दीभावायोगीहत, मृत्य १) १० वर्षमै २०,००० ३४-साक्ष स्वात्रका-वोत हुळवीदावजीहत, सर्व हिन्दीभावायोगीहत, मृत्य १) १० वर्षमै २०,००० ३४-साक्ष स्वात्रका-वोत हुळवी (वावेट साह्य ), मृत्य   ।। सिल्दर ॥।। सिल्दर ॥। १० वर्षमै २०,००० ३४-साक्ष स्वात्रका-वोत्र सावारण मायागीकाविहत, मृत्य   ।। सिल्दर ॥≥। १० वर्षमै २०,००० ३४-साक्ष सुजान-वेठ श्रीवतुमानम्यादती वीहार, मृत्य   । सिल्दर ॥≥। १० वर्षमै १८,००० ३४-साक्ष सुजान-वेठ श्रीवतुमानम्यादती वीहार, मृत्य   । सिल्दर ॥≥। १० वर्षमै १८,००० ३४-साक्ष सुजान-वेठ श्रीवतुमानम्यादती वीहार, मृत्य   । १० वर्षमै १८,००० ३४-साक्ष सुजान-वेठ श्रीवतुमानम्यादती वीहार, मृत्य   । १० वर्षमै १८,००० ३४-साक्ष सुजान-वेठ श्रीवति हुळामित, पृष १०००, मृत्य  -) १० वर्षमै १८,००० १४-साक्ष सुजान-वेठ श्रीवति हुळामित (वावेट सुजान)। १० वर्षमै १८,००० १४-साक्ष सुजान-वेठ श्रीवति हुळामित (वावेट सुजान)। १० वर्षमै १८,००० १४-साक्ष सुजान-वेठ श्रीवति हुळामित, पृष १०, गृत्य  -) १० वर्षमै १८,००० १४-साक्ष सुक्षमे मुजान-वित हुळीमित, पृष १०, मृत्य  -) १० वर्षमै १८,००० १४-साक्ष सुक्षमे मुजान-वित हुळीमित, पृष | ₹}       | *                           | *                               | *                             | [ पता∹धीत            | ामे <b>स</b> ः | गोरसपुर        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| ३०-श्रीरामचरितमालस-( मृल-गुटका ) साईव वसीलेपकी, मुन्दरकपहेकी कि० मृ० ॥) मात्र १ वर्षमे २५,२५० दिस त्यास्ते अधिक  ३२-का बाळक-५ विकेष मुशो-सटिप्पण, एड १६८, मृट्य ।-) ७ वर्षमे २५,००० १३-भक्त-संबंद तीसरा माग-सं० अधियोगी हरिजी, मृत्य -) ७ वर्षमे २५,००० ३४-भक्त सुल और उसकी मानिके उपाय-मृत्य -) १२ वर्षमे २५,००० ३४-भक्त सुल और उसकी मानिके उपाय-मृत्य -) १२ वर्षमे २६,००० १४-भक्त पश्चरत्व-६ विकेषेत मुशोमित, एड १००, मृत्य ।-) १२ वर्षमे २३,००० १८ वर्षमे २३,००० श्रीहमानामवादजी पोदार, मृत्य ->)। १८ वर्षमे २३,००० १८ वर्षमे २३,००० १८ वर्षमे २३,००० श्रीहमानामवादजी पोदार, मृत्य ->)। १८ वर्षमे २३,००० १८ वर्षमे २२,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->)। १८ वर्षमे २२,००० १८ वर्षमे २२,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २२,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-स्व-चो माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य  >)। १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-स्व-चो माना   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १८ सिल्व १।) १० वर्षमे २०,००० १८ माग-का-स्व-चे माला   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १८ सिल्व १। १८ वर्षमे २०,००० १८ माग-का-स्व-चे माला   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १० वर्षमे १८,००० १८ माग-का-स्व-चे माला   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १० वर्षमे १८,००० १८ माग-का-स्व-चे माला   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १० वर्षमे १८,००० १८ माग-का-स्व-चे माला माग-संव-चिर्ता, मृत्य । । सिल्व साच-चे माना   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १० वर्षमे १८,००० १८ माग-का-स्व-चे माग-सावादकी पेदार, मृत्य । । सिल्व माग-का-सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित मुत्य । ।। १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित स |          |                             |                                 | * * *                         | 66                   | वर्षमे         | ₹€,000         |
| ३०-श्रीरामचरितमालस-( मृल-गुटका ) साईव वसीलेपकी, मुन्दरकपहेकी कि० मृ० ॥) मात्र १ वर्षमे २५,२५० दिस त्यास्ते अधिक  ३२-का बाळक-५ विकेष मुशो-सटिप्पण, एड १६८, मृट्य ।-) ७ वर्षमे २५,००० १३-भक्त-संबंद तीसरा माग-सं० अधियोगी हरिजी, मृत्य -) ७ वर्षमे २५,००० ३४-भक्त सुल और उसकी मानिके उपाय-मृत्य -) १२ वर्षमे २५,००० ३४-भक्त सुल और उसकी मानिके उपाय-मृत्य -) १२ वर्षमे २६,००० १४-भक्त पश्चरत्व-६ विकेषेत मुशोमित, एड १००, मृत्य ।-) १२ वर्षमे २३,००० १८ वर्षमे २३,००० श्रीहमानामवादजी पोदार, मृत्य ->)। १८ वर्षमे २३,००० १८ वर्षमे २३,००० १८ वर्षमे २३,००० श्रीहमानामवादजी पोदार, मृत्य ->)। १८ वर्षमे २३,००० १८ वर्षमे २२,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->)। १८ वर्षमे २२,००० १८ वर्षमे २२,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २२,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ->) १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-स्व-चो माग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य  >)। १८ वर्षमे २०,००० १८ वर्षमे माग-स्व-चो माना   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १८ सिल्व १।) १० वर्षमे २०,००० १८ माग-का-स्व-चे माला   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १८ सिल्व १। १८ वर्षमे २०,००० १८ माग-का-स्व-चे माला   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १० वर्षमे १८,००० १८ माग-का-स्व-चे माला   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १० वर्षमे १८,००० १८ माग-का-स्व-चे माला   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १० वर्षमे १८,००० १८ माग-का-स्व-चे माला माग-संव-चिर्ता, मृत्य । । सिल्व साच-चे माना   ।।, १४ माला ।->, ६४ माला १) १० वर्षमे १८,००० १८ माग-का-स्व-चे माग-सावादकी पेदार, मृत्य । । सिल्व माग-का-सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित सावादकी पेदार, मृत्य । । १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित मुत्य । ।। १८ वर्षमे १८,००० १८ माग-का-सोवियोगित स | २९−श्रीह | <b>रिसंकोर्तनधुन</b> -मूल   | य )।                            | •••                           | ••• (                | 9 वर्षमें      | २६,०००         |
| दस हजारसे अधिक  ३२-भक्त बालक-५ चित्रोंते सुशोभित, युष्ठ ८०, मृत्य 1-)  ३२-भक्त नसंग्रह तीसरा भाग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ≈)  ३४-संग्रा सुन्न और उसकी प्राप्तिके उपाय-मृत्य -)  ३५-संग्रा सुन्न और उसकी प्राप्तिके उपाय-मृत्य -)  ३५-संग्रा पुन्न और उसकी प्राप्तिके उपाय-मृत्य -)  ३५-संग्रा पुन्न और उसकी प्राप्तिके उपाय-मृत्य  -)  ३६-साजन पथ-ले० श्रीम्द्रतामश्रात्जी पौरार, मृत्य  -)  ३६-साजन पथ-ले० श्रीम्द्रतामश्रात्जी पौरार, मृत्य  -)  ३५-फ्रेय-ले० भहामना पं० श्रीमदरामोहनजी मालवीग, मृत्य  -)  ३५-फ्रेयत-ले० भहामना पं० श्रीमदरामोहनजी मालवीग, मृत्य  -)  ३५-सेवाके मन्य-(पानैट-साइज) मृत्य     ४०-भक्त समंग्रह चौथा भाग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य =)  ३१-वितय-पात्रिका-गो० ज्ञलीदासजीहत, सत्त हिन्दी-भावायंग्रीहत, मृत्य १) स्विलद ११) ० वर्षम २०,०००  ३१-वितय-पात्रिका-गो० ज्ञलीदासजीहत, सत्त हिन्दी-भावायंग्रीहत, मृत्य १) स्विलद ११) ० वर्षम २०,०००  ३१-वितय-पात्रिका-गो० ज्ञलीदासजीहत, सत्त हिन्दी-भावायंग्रीहत, मृत्य १) स्वर्ण २०,०००  ३१-सामभजन-पृत्य-चे माला    ।, १४ माला  -), ६४ माला १) च वर्षम २०,०००  ३१-मानव्यम-ले० श्रीहतुमानप्रसादजी पौदार, मृत्य   )  ३५-मानव्यम-ले० श्रीहतुमानप्रसादजी पौदार, मृत्य   )  ३५-मानव्यम-ले० श्रीहतुमानप्रसादजी पौदार, मृत्य  -)  ३५-मानव्यम-ले० श्रीहतुमानप्रसादजी पौदार, मृत्य  -)  ३५-मानव्यम-ले० श्रीहतुमानप्रसादजी पौदार, मृत्य  -)  ३५-मानव्यमि-ले० श्रीहतुमानप्रसादजी पौदार, मृत्य  -)  ३५-मानव्यमि-ले० श्रीहतुमानप्रसादजी पौदार, मृत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             |                                 | पुन्दर कप <b>ड़ेकी</b> जि०।   | मू० ∜) मात्र         | १ वर्षमें      | २५,२५०         |
| ३२-मक्त बाळक-५ चित्रोंसे सुशोमित, युद्ध ८०, मृस्य ।-) ३३-मजन-संग्रह तिसरा भाग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृत्य ⇒) ३४-सञ्चा सुख और उसकी भाप्तिके उपाय-मृत्य →) ३५-स्वा सुख और उसकी भाप्तिके उपाय-मृत्य →) ३५-स्वा सुख और उसकी भाप्तिके उपाय-मृत्य →) ३६-स्वाभन पथ-ले॰ श्रीहतुत्वन्वतालाइजी पीदार, मृत्य ।-) ३६-स्वाभन पथ-ले॰ श्रीहतुत्वन्वतालाइजी पीदार, मृत्य →)। ३६-स्वाभन पथ-ले॰ श्रीहतुत्वन्वतालाइजी पीदार, मृत्य →)। ३६-स्वाभन पथ-ले॰ श्रीहतुत्वन्वतालाइजी गोयन्वता, मृत्य →)। ३८-स्वामके मगवत्याप्ति-ले॰ श्रीवत्ववालाजी गोयन्वता, मृत्य →)। ३८-स्वाक्त-संग्रह वौथा भाग-ले॰ श्रीवियोगी हरिजी, गृत्य ⇒) ३८-स्वाक्त-संग्रह वौथा भाग-ले॰ श्रीवियोगी हरिजी, गृत्य ⇒) ३८-श्वाक्त-संग्रह वौथा भाग-ले॰ श्रीवियोगी हरिजी, गृत्य ⇒) ३८-स्वाक्त-पात्रिका-गो० तुल्सीदालाजिक, सत्त हिन्दी-भायायंगिहित, मृत्य १) स्वर्वस २०,००० ३८-श्रीरामगीता-मृत्य, अर्थविहित (पार्वट साहज ), मृत्य आधा पैता ३४-सामरुतीका गीता—(युटका ), मृत्य आधा पैता ३५-सामरुतीका न्वर्णनाव्यवालाजी पीतार, मृत्य →) ३८-सामरुताको नुर्णनले॰ श्रीतुगानप्रवाली पीतार, मृत्य →) ३८-सामरुताको नुर्णनले॰ श्रीतुगानप्रवाली पीतार, मृत्य →) ३८-सामरुताको नुर्णनले॰ श्रीतुगानप्रवाली पीतार, मृत्य ।-) ३०-सामरुत्विका सुर्णनले॰ श्रीवर्वामाकार पित्रित, पृत्य ने। ३०-भात्वर्वका सुर्ण —(वार्ष पुर्वका ), मृत्य ।-) ३०-सामरुत्विका सुर्ण —(वार्ष पुर्वका ), मृत्य ने। ३०-सामरुत्विका सुर्ण —(वार्ष पुर्वका ), मृत्य ने। ३०-सामरुत्विका श्रीवर वाहज ) हमारी १) बाली गीताको ठीक नकल स्वप्त्व ।। ३०-सामरुत्विका (पार्वेट वाहज ) हमारी १) बाली गीताको ठीक नकल स्वप्त्व ।। ३०-सामरुत्विका सुर्ण विक्त सुर्ण —)॥ ३०-सामरुत्विका सुर्ण विक्त सुर्ण —)॥ ३०-सामरुत्विका सुर्ण विक्त सुर्ण के। ३०-सामरुत्विका सुर्ण सुर्ण हुर्ण ३०, मृत्य ।-) ३०-सामरुत्विका सुर्ण विक्त सुर्ण क | ३१-लघु   | <b>सिद्धान्तकौमुदी</b> -र्ल | टेप्पण, पृष्ठ ३६८, मूल्य ।=)    |                               |                      | वर्षमे         | २५,२५०         |
| हर-मजन-संग्रह तिसरा माग-सं॰ शिवियोगी हरिजी, मूल्य =)  २८-सञ्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-मूल्य -)  २५-सञ्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-मूल्य -)  २५-सञ्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-मूल्य -)  २५-सञ्चा सुख और उसकी प्राप्तिक उपाय-मूल्य -)  २६-साधन-एय-ले॰ श्रीहतुमतमलाइजी पीहार, मूल्य =>   ११ वर्षमें २२,०००  २६-साधन-एय-ले॰ श्रीहतुमतमलाइजी पीयन्दका, मूल्य    ११ वर्षमें २२,०००  २८-त्यागसे मगवत्याप्ति-ले॰ श्रीजनरवाहजी गोयन्दका, मूल्य    ११ वर्षमें २२,०००  २९-मोवाक मनव-(पावेट-वाइज) मृल्य    ११ वर्षमें २२,०००  २९-सोवाक मनव-(पावेट-वाइज) मृल्य    १० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _        | -                           | दस हजारसे अ                     | धिक                           |                      |                |                |
| ३८-संबा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-मृह्य -)  ३८-संका पुत्र और उसकी प्राप्तिके उपाय-मृह्य -)  ३८-संक पश्चरल-६ वित्रींते सुबोभित, मृह्य >)॥  ३८-संघन-पथ-छै० श्रीहतुमानमवादजी पोदार, मृह्य >)॥  ३८-हंश्वर-छै० महामना पं० श्रीमदनमोहनजी माळवीय, मृह्य -)।  ३८-संवर्षिक मृह्य-(पार्ट-साइक ) मृह्य )॥  ३८-संवर्षिक मृह्य-(पार्ट-साइक ) मृह्य )॥  ३८-भंत्रतिक मृह्य-(पार्ट-साइक ) मृह्य )॥  ३८-शंत्रतिक मृह्य-से माला ।॥), १४ माळा ।-), ६४ माळा १) ॥  ३८-हरेराममजन-पृत्र-से माला ।॥), १४ माळा ।-), ६४ माळा १) ॥  ३८-हरेराममजन-पृत्र-से माला ।॥), १४ माळा ।-), ६४ माळा १) ॥  ३८-हरेराममजन-पृत्र-से माला भाषाधीकासहित, मृह्य ॥। सिक्ट ॥  ३८-माला-मीट टाइम, साधारण भाषाधीकासहित, मृह्य ॥) सिक्ट ॥  ३८-माला-मीट टाइम, साधारण भाषाधीकासहित, मृह्य ॥)  ३८-माला-मीट टाइम, साधारण भाषाधीकासहित, मृह्य ॥)  ३८-माला-मीट टाइम, साधारण भाषाधीकासहित, मृह्य ॥  ३८-माला-मीट टाइम, साधारण भाषाधीकासहित, मृह्य ॥  ३८-माला-मीट टाइम, साधारण भाषाधीकासहित, मृह्य ।।  ३८-माला-मीट का द्राप्तेम, १९ १००, मृह्य ।।  ३८-माला-मुह्म (पार्व-लाइक) इमारी १।) आळी गीताकी ठीक नकल सल्मूल्य ॥।  ३६-साराधर्म-के श्रीवन्य अध्याय-अर्थरहित, मृह्य ।।  ३८-माला-मुह्म (द्राप्ती मुह्य - १००, गुह्का, मृह्य )।  ३८-माला-मुह्म (पार्व-लाइक) इमारी १।) आळी गीताकी ठीक नकल सल्मूल्य ॥।  ३८-साराध्रीका महत्त - १००, गुहका, मृह्य ।।  ३८-माला-मुहम्त द्रितीय अध्याय-अर्थरहित, मृह्य ।।  ३८-माला-मुहम्त वित्रीय सुह्मीमित, १०००, मृह्य ।।  ३८-माला-सुहम्त वित्रीय सुह्योमित, १०००, मृह्य ।।  ३८-माला-सुहम्त वित्रीय सुह्योमित, १०००, मृह्य ।।  ३८-माला-सुहम्त वित्रीय सुह्योमित, १०००, मृह्य ।।  ३८-माला-सुहम्त वित्रीय सुह्य सुह्य १००, मृह्य ।।  ३०-माला-सुहम्त वित्रीय सुह्य सुह्य | ३२∸भक्त  | <b>बालक-</b> ५ चित्रींसे :  | सुशोभित, पृष्ठ ८०, मृल्य ।∽)    |                               | ••• (                | वर्षमें        | २५,०००         |
| २४-सङ्ग सुन्न और उसकी प्राप्तिके उपाय-पृत्य -) २५-सक पञ्चरल-६ विश्रीसे सुशोभित, वृह १००, मृत्य  -) २६-साधन-पथ-ठ० श्रीहतुमानमलादजी पीहार, मृत्य >)। २६-साधन-पथ-ठ० श्रीहतुमानमलादजी पीहार, मृत्य >)। २६-सेवाफे मग्यत्याप्ति-ठ० श्रीजमदमोहनजी माळवीय, मृत्य -)। २६-सेवाफे मग्यत्याप्ति-ठ० श्रीजमदमोहनजी मोळवीय, मृत्य  -)। २६-सेवाफे मग्यत्याप्ति-ठ० श्रीजमदमोहनजी मोळवीय। मृत्य  -)। २६-सेवाफे मग्य-दाहक ) मृत्य  ।। २८-भाजन-संग्रह जीया भाग-वं० जीवियोगी हरिजी, मृत्य  -)। २८-भाजन-संग्रह जाया  ।।।, १४ माळा  -), ६४ माळा १) थ वर्षमे २०,००० २८-श्रीसमर्गता-मृत्य न्वे माळा  ।।।, १४ माळा  -), ६४ माळा १) थ वर्षमे २०,००० २८-माजन-पृत्य-चे माळा  ।।।, १४ माळा  -), ६४ माळा १) थ वर्षमे २०,००० २८-माजन-पृत्य-चे माळा  ।।।, १४ माळा  -), ६४ माळा १) थ वर्षमे २०,००० २८-माजन-पृत्य-चे भाजा-पायादित पीहार, मृत्य   ) स्वित्य   ० थ वर्षमे २०,००० २८-माजन-पुत्य-चे श्रीहनुमानमतादजी पीहार, मृत्य  -) थ० वर्षमे २०,००० २८-माजन-पुत्य-चे श्रीहनुमानमतादजी पीहार, मृत्य  -) थ वर्षमे २०,००० २८-माजन-पुत्य-चे श्रीहनुमानमतादजी पीहार, मृत्य  -) थ वर्षमे २०,००० २८-माजन-पुत्य-चे श्रीहनुमानम्वय  -) थ वर्षमे २०,००० २८-माजन-पुत्य-चे श्रीहनुमानम्वय  -) थ वर्षमे २०,००० २८-माना-पुत्य-चे श्रीहनुमानम्वय  -) थ वर्षमे २०,००० २८-माना-पुत्रका (पानेट-साइज) हमारी १।) बाळी गीताकी ठीक नकळ सञ्गूच्य   । थ वर्षमे २०,००० २८-महारमा किती कहते हैं!-पु० २०, गुत्का, मृत्य   । थ वर्षमे २०,००० २८-महारमा किती कहते हैं!-पु० २०, गुतका, मृत्य   । थ वर्षमे २०,००० २८-महारमा किती कहते हैं!-पु० २०, गुतका, मृत्य  । थ वर्षमे २०,००० २८-महारमा किती कहते हैं! सुजीमित, ए० १००, मृत्य  -) ६ वर्षमे २३,००० २८-महारमा किती वुजीमित, पु० १००, मृत्य  -) ६ वर्षमे २३,००० २८-महारमा किती होतीमत, पु० १००, मृत्य  -) ६ वर्षमे २३,००० २८-महारमा किती होतीमत, पु० १००, मृत्य  -) ६ वर्षमे २३,००० २८-ममचन्यापिके विविध उपाय-पुठ ३६, मृत्य  -) ६ वर्षमे २३,००० २८-ममचन्यापिके विविध उपाय-पुठ ३६, मृत्य  -) ६ वर्षमे २३,००० २८-मम | ३३-भज•   | न-संब्रह तीसरा भा           | ग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मूल्य व | ·) ···                        | (9                   | वर्षमें        | 24,000         |
| २५-भक्त पश्चरत-६ विश्रॅसे मुशोमित, पृष्ठ १००, मृह्य ।-) २६-साम्रत-एथ-छै० श्रीहनुमानमसादजी पोदार, मृह्य ०)। २०-ईश्वर-छै० महामना पं० श्रीमदनमोहनजी माळवीय, मृह्य ०)। २८-ईश्वर-छै० महामना पं० श्रीमदनमोहनजी माळवीय, मृह्य ०)। २८-त्यागरसे भगवत्याप्ति-छै० श्रीव्यवद्याल्जी गोयन्दका, मृह्य ०)। २८-सेवाके मन्य-(पालेट-साइज ) मृह्य ।।। २०-भजन-संग्रह चौथा मागा-छै० श्रीवेशोगी हरिजी, मृह्य ०)। २४-अन-संग्रह चौथा मागा-छै० श्रीवेशोगी हरिजी, मृह्य ०)। २४-अन-संग्रह चौथा मागा-छै० श्रीवेशोगी हरिजी, मृह्य ।।।। २४-अन-संग्रह चौथा मागा-छै० श्रीवेशोगी हरिजी, मृह्य ।।।। २४-अन-संग्रह चौथा मागा-छै० श्रीवेशोगी हरिजी, मृह्य ।।।। २४-अन-संग्रह चौथा मागा-छै० श्रीवेशोगी हरिजी, मृह्य ।।।।। २४-अर-संग्रह पुल-दो माला )।।।, १४ माला १०), ६४ माला १०। २४-अर-संग्रह पुल-दो माला )।।।, १४ माला ।०), ६४ माला १०। २४-इरेराममञ्जन-मृह्य-दो माला )।।।, १४ माला ।०), ६४ माला १०। २४-सात-मोट टाइण, साधारण भाषाटीकासहित, मृहय ।।। सिजल्द ॥३०। २४-सात-संग्रिल-वर्णनसिहित, छमामा ५६ चित्र, मृहय ।।। २४-वर्षमे १४०,२५० २४-माता-संग्रिल-वर्णनसिहित, छमामा ५६ चित्र, मृहय ।।। २४-वर्षमे संग्रह्य-(चार्ष गुटका ), मृहय ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                                 |                               | ۰۰۰                  | वर्षमे         | 28,200         |
| ३६-साधन-एथ-ले० श्रीहनुसानप्रसादजी पोदार, मूल्य -)॥ ३५-ईश्वर-ले० महामना पं० श्रीमदनमोहनजी माळवीय, मूल्य -)॥ ३५-ईश्वर-ले० महामना पं० श्रीमदनमोहनजी माळवीय, मूल्य -)॥ ३६-संवाके मन्य-(पार्वट-लाइज) मृल्य )॥ ३६-संवाके मन्य-(पार्वट-लाइज) मृल्य )॥ ३६-संवाके मन्य-(पार्वट-लाइज) मृल्य )॥ ३६-संवाके मन्य-(पार्वट-लाइज) मृल्य )॥ ३६-श्वर-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्या-पाय्य-पाय्या-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय्य-पाय-पाय्य-पाय-पाय्य-पाय-पाय्य-पाय-पाय-पाय-पाय-पाय-पाय-पाय-पाय-पाय-पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | _                           |                                 | •••                           | (                    | : वर्षमें      | २३,२५•         |
| ३०-ईश्वर-ले० महामना पं० श्रीमदन्मोहनजी नाल्वीय, मृत्य -)। ३८-त्यागसे भगवत्याप्ति-ले० श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका, मृत्य )। ३१ वर्षमे २२,००० ३१-सेवाके मन्त्र-(पालेट-साइज) मृत्य )॥ ३१ वर्षमे २२,००० ३१-सेवाके मन्त्र-(पालेट-साइज) मृत्य )॥ ३१ वर्षमे २०,२५० ३१-विनय-पत्रिका-गो० तुळ्तीदावजीङ्गत, सत्त्र हिन्दी-भावार्यसहित, मृत्य १) सिजल्द १॥ ० वर्षमे २०,००० ३४-श्रीरामगीता-मृल, अर्थसहित (पालेट साइज), मृत्य )॥ ३३ वर्षमे २०,००० ३४-सामग्रीकी गीता-(गुटका), मृत्य आधा पैता १० वर्षमे २०,००० ३४-सामग्रीकी गीता-(गुटका), मृत्य आधा पैता १० वर्षमे २०,००० ३४-सामग्रीकी गीता-(गुटका), मृत्य आधा पैता १० वर्षमे २०,००० ३४-माजस्या-ले० श्रीहनुमानमसादजी पोहार, मृत्य ।) सिजल्द ॥३) ० वर्षमे २०,००० ३४-माजस्यानि-ले० श्रीहनुमानमसादजी पोहार, मृत्य -) १० वर्षमे २०,००० ३४-माजस्यानि-ले० श्रीहनुमानमसादजी पोहार, मृत्य -) १० वर्षमे २०,००० ३४-माजस्यानि-ले० श्रीहनुमानमसादजी पोहार, मृत्य -) १० वर्षमे २०,००० ३४-माजस्यानिक सहुपदेश-मृत्य -) १० वर्षमे २०,००० ३४-माजस्यानिक सहुपदेश-मृत्य -) १० वर्षमे २०,००० ३४-माजस्यानिक सहुपदेश-मृत्य -) १० वर्षमे २०,००० ५४-मात्रसानिकक्ष्य-(सार्थ गुटका), मृत्य  -) १० वर्षमे २०,००० ५४-मार्स्यानिकानको लेल्य नामजप सर्वोपिर साधन है-ए० २४, गुटका मृत्य ।। १० वर्षमे २०,००० ५४-मार्स्याति के शीवयदयालजी गोयन्दका, मृत्य -)॥ १० वर्षमे १५,२०० ५४-मार्स्याति कितीय अध्याय-अर्थसहित, मृत्य -)॥ १० वर्षमे १५,००० ५४-महारमा कित्ते कहते हैं?-ए० २०, गुटका, मृत्य  ।। १० वर्षमे १५,००० ५४-महारमा कित्ते कहते हैं?-ए० २०, गुटका, मृत्य  ।। १० वर्षमे १५,००० ६०-महारमा कित्ते कहते हैं?-ए० २०, गुटका, मृत्य  । १० वर्षमे १५,००० ६०-महारमा कित्ते कहते हें?-ए० २०, गुटका, मृत्य  । १० वर्षमे १५,००० ६०-महारमा कित्ते कहते हें गुरोपित, ए० १००, मृत्य  -) १० वर्षमे १३,००० ६०-महारमा किताने ग्राव १ (बङ्का)ले० श्रीजयद्यालजी गोयन्दका, मृत्य ।। १० वर्षमे १३,००० ६०-महारमा किताने प्राव १०० वित्ते सुरोपित, ए० १००, मृत्य ।-) १० वर्षमे १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |                                 |                               | ٠٠٠ ۶۶               | वर्षमें        | ₹₹,000         |
| 2८-त्यागसे सगवत्यासि-ॐ० श्रीजयत्याळजी गोयन्दका, सूच्य )। १ वर्षमें २२,००० २९-सेवाके मन्च-(पाकेट-साइज ) मृज्य )॥ १ वर्षमें २२,००० १८०-भजन-संग्रह बौधा भाग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, गृज्य ० ६ वर्षमें २०,००० १८-व्रीत्य-पाजिका-गो० तुळसीदासजीकृत, सरळ हिन्दी-भावाधेसहित, मृज्य १) ७ वर्षमें २०,००० १८-श्रीरामगीता-मृळ, श्रवंसहित (पाकेट साइज ), मृज्य )॥। ७ वर्षमें २०,००० १८-श्रीरामगीता-मृळ, श्रवंसहित (पाकेट साइज ), मृज्य ।॥। ७ वर्षमें २०,००० १८-सासश्रोकी गीता-(गुटका ), मृज्य आधा पैसा ७ वर्षमें २०,००० १८-सासश्रोकी गीता-(गुटका ), मृज्य आधा पैसा ७ वर्षमें २०,००० १८-सासश्रोकी गीता-(गुटका ), मृज्य आधा पैसा ७ वर्षमें १८,००० १८-मानवधमी-ॐ० श्रीहतुमानप्रसादजी पोहार, मृज्य ॥) सिजल्द ॥० ० वर्षमें १८,००० १८-मानवधमी-ॐ० श्रीहतुमानप्रसादजी पोहार, मृज्य । १० वर्षमें १८,००० १८-मानवधमी-ॐ० श्रीवयद्यालको गोयन्दका, मृज्य । १० वर्षमें १८,००० १८-मानवधमी द्वाराप्य-अर्थाहीत, मृज्य । १० वर्षमें १८,००० १८-मानवधमी-ॐ० वर्षको मुजल-१० २२, गुटका, मृज्य ।। १० वर्षमें १८,००० १८-मानवधमी-ॐ० वर्षको मुजल-१० २२, गुटका, मृज्य ।। १० वर्षमें १८,००० १८-मानवधमी-छान स्विय हरीक, मृज्य ।। १० वर्षमें १८,००० १८-मानवधमी-छान स्वय हरीक |          |                             |                                 | ·) <sub>1</sub> · · ·         | 6                    | वर्षम          | २२,२५०         |
| 2९-संवाके मन्त्र-(पार्कट-साइल ) मृह्य   । १ वर्षमें १२,२५० ८०-प्रजन-संग्रह बौधा भाग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, गृह्य =) ६ वर्षमें २०,००० ८२-विनय-पित्रका-गो० तुलसीदासजीकृत, सरल हिन्दी-आवार्षसहित, मृह्य १) स्र अल्ल १।। ७ वर्षमें २०,००० ८२-श्रीरामर्गाता-मृल, अर्थसहित (पाकेट साइज ), मृह्य   ।। ७ वर्षमें २०,००० ८३-हरेरामभजन-मृह्य-दो माला   ।।, १४ माला ।-), ६४ माला १) १ वर्षमें २०,००० ८४-सास्त्रोको गीता-( गुटका ), मृह्य आधा पैसा १० १० वर्षमें १८,००० ८४-मानवधर्म-ले० श्रीहतुनानप्रसादजी पोदार, मृह्य    सिजस्द ॥ ०) १० वर्षमें १८,००० ८४-मानवधर्म-ले० श्रीहतुनानप्रसादजी पोदार, मृह्य -) १० वर्षमें १८,००० ८४-मानवधर्म-ले० श्रीहतुनानप्रसादण को मानवधर्म के स्वर्णमें १८,००० ५८-मानवधर्म-ले० श्रीजयद्यालजो गोयन्दका, मृह्य -)। १० वर्षमें १८,००० ८४-माराप्तिक के श्रीजयद्यालजो गोयन्दका, मृह्य -)। १० वर्षमें १८,००० ८४-मारापते प्रतिक वर्षको । इस्ति १) वर्षको गीयन्दका, मृह्य  । १० वर्षमें १८,००० ८४-सत्त्रका द्यापते प्रतिक हट २२, गुटका, मृह्य  । १० वर्षमें १८,००० ५८-सत्त्रका द्यापते प्रतिक हट २२, गुटका, मृह्य  । १० वर्षमें १८,००० ५८-सत्त्रका द्यापते प्रतिक हट १० १०, गुटका, मृह्य  । १० वर्षमें १८,००० ६०-मारापते के कहते हैं/-ए० २०, गुटका, मृह्य  । १० वर्षमें १८,००० ६०-मारापति क्रापते प्रतिक हट १० वर्षा मुल्य  । १० वर्षमें १८,००० ६०-मारापति क्रापते प्रतिक हट १०,०००, मृह्य  -) १० वर्षमें १८,००० ६०-मारापतिक विविध उपाप-१८ १६, मृह्य  -) १० वर्षमें १२,००० ६०-मारापतिक विविध उपाप-१८ १६, मृह्य  -) १० वर्षमें १३,००० ६०-मारापतिक विविध उपाप-१८ १६, मृह्य  -) १० वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                     |          |                             |                                 |                               | 88                   | वर्धमे         | 27,000         |
| प्रश्नमञ्जनस्तंत्रह चौथा माग-सं॰ शीवियोगी हरिजी, मृत्य =)  प्रश्निवनय-पत्रिका-गो० तुळवीदावजीकृत, तरल हिन्दी-मावार्यशहित, मृत्य ११ सिजल्द ११)  प्रवर्षे २०,०००  प्रश्निवनय-पत्रिका-गो० तुळवीदावजीकृत, तरल हिन्दी-मावार्यशहित, मृत्य ११ सिजल्द ११ था वर्षे २०,०००  प्रश्निवनय-पत्रिका-गृत्य, अर्थरहित ( पाकंट साह्य ), मृत्य )।।।  प्रश्निवनय-पत्रिका-मृत्य-दो माला )।।।, १४ माला १) १ वर्षे २०,०००  प्रश्निवनय-पत्रिका गीता-( गुटका ), मृत्य आधा पैसा ४ वर्षे २०,०००  प्रश्निवनय-पत्रिका गीता-( गुटका ), मृत्य आधा पैसा ४ वर्षे १८,०००  प्रश्निवनय-पत्रिका शाहतुमानप्रसादजी पोदार, मृत्य ।) १० वर्षे १८,०००  प्रश्निवनय-पत्रिका नुणंनसहित, लगभग ५६ चित्र, मृत्य ।) १० वर्षे १८,०००  प्रश्निका समरल-पवित्रों सुशोभित, पृष्ठ १००, मृत्य ।) १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका समरल-पवित्रों सुशोभित, पृष्ठ १००, मृत्य ।-) १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका नुणंनसहित, मृत्य )। १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका नुणंनसहित, मृत्य ।। १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका नुणंनसहित, मृत्य ने।। १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका नुणंनसहित, मृत्य ।। १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका नुणंनसहित, मृत्य ।। १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका नुणंनसहित, मृत्य ने।। १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका चार्यका स्त्राच नुणंनसहित, मृत्य ने।। १० वर्षे १५,०००  प्रश्निका चार्यका सुणो सुशोमित, पु० १००, मृत्य ।-) १० वर्षे १३,२५०  ६२-मक्त चार्यका प्राप १ (वर्षो सुशोमित, पु० १००, मृत्य ।-) १० वर्षे १३,२५०  ६२-मक्त चार्यका वर्षो सुशोमित, पु० १०४, मृत्य ।-) १० वर्षे १३,२५०  ६२-मक्त चार्यका वर्षो सुशोमित, पु० १०४, मृत्य ।-) १० वर्षे १३,२५०  ६२-मक्त चार्यका वर्षो सुशोमित, पु० १०४, मृत्य ।-) १० वर्षे १३,२५०  ६२-मक्त चार्यका वर्षो सुशोमित, पु० १०४, मृत्य ।-) १० वर्षे १३,२५०  ६२-मक्त वर्षाक्ति विवध उपाय-पुष्ठ १६, मृत्य ।-) १० वर्षे १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                                 | •••                           | •                    | वर्षमें        | २१,२५०         |
| प्रश्-विनय-पत्रिका-गो० तुळसीदावजीकृत, सरल हिन्दी-भावार्यसहित, मृह्य ११ सिलहर ११) ७ वर्षम २०,००० ४२-श्रीरामगीता-सूल, अर्थसहित ( पाकेट साइस ), मृह्य )।।। ७ वर्षम २०,००० ४३-हरेरामभजन-मृह्य-दो माला )।।।, १४ माला ।-), ६४ माला १) ७ वर्षम २०,००० ४५-सासश्रोकी गीता-( गुटका ), मृह्य आघा पैसा ७ वर्षम २०,००० ४५-गीता-मीटे टाइप, साधारण भाषाटीकासहित, मृह्य ॥) सिलहर ॥≥) ० वर्षम १८,००० ४५-मानवधर्म-ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, मृह्य ।। १० वर्षम १८,००० ४८-सामज-सुप्राग-ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, मृह्य ।। १० वर्षम १६०,००० ४८-सामज-सुप्राग-ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, मृह्य ।। १० वर्षम १६०,००० ५८-मक्त सामरल-७विनीत सुग्नीमत, पृष्ठ १००, मृह्य ।। १० वर्षम १५,००० ५२-मक्त सामरल-७विनीत सुग्नीमत, पृष्ठ १००, मृह्य ।। १० वर्षम १५,००० ५८-मक्त सामरल-एक्नी गोयन्दका, मृह्य ।।। १० वर्षम १५,००० ५८-मान्यमीत हित्रीय अध्याय-अर्थसहित, मृह्य ।।। १० वर्षम १५,००० ५८-सन्यको धारणसे मुक्ति-पु० २२, गुटका, मृह्य ।।। १० वर्षम १५,००० ५८-सन्यको धारणसे मुक्ति-पु० २२, गुटका, मृह्य ।।। १० वर्षम १५,००० ५८-सन्यक्ति धारणसे मुक्ति-पु० २२, गुटका, मृह्य ।।। १० वर्षम १५,००० ५८-सनुमानबाहुक-सच्चित्र स्टाक, मृह्य ।।। १० वर्षम १५,००० ६८-सनुमानवाहुक-सच्चित्र सुर्थ ।।।। १० वर्षम १५,००० ६८-सनुमानवाहुक-सच्चित्र सुर्थ पुर्व , मृह्य ।-) १० वर्षम १३,२५० ६२-मक्त-चित्रका-७ विनीस सुग्नोमत, पु० १००, मृह्य ।-) १० वर्षम १३,२५० ६२-मक्त-चित्रका-७ विनीस सुग्नोमत, पु० १००, मृह्य ।-) १० वर्षम १३,२५० ६२-मक्त-चित्रका-७ विनीस सुग्नोमत, पु० १००, मृह्य ।-) १० वर्षम १३,००० ६८-मक्त-चारका विवास प्राप्तिक पुर्व , मृह्य ।-) १० वर्षम १३,००० ६२-मक्त-चारका विवास प्राप्तिक पुर्व , मृह्य ।-) १० वर्षम १३,००० ६२-मक्त-चारकामिक विवास उपाय-१४ १०,००० मृह्य ।-) १० वर्षम १३,००० १४ १३,००० १४ १४ १००० १४ १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १०० १४ १४ १४ १००० १४ १४ १४ १००० १४ १४ १००० १४ १४ १४ १००० १४ १४ १४ १००० |          |                             |                                 | ,                             | ٠٠٠ ६                | वर्षभे         | २०,२५०         |
| 83-श्रीरामगीता-पृल, अर्थसहित (पाकंट साइज ), मृत्य )।।। 83-हरेरामभजन-मृत्य-दो माला )।।।, १४ माला ।-), ६४ माला १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             |                                 |                               | जेल्द् ११) ए         | वर्षम          | ₹0,000         |
| श्व-हररामभजन-मृत्य-दो माला भाग १४ माला १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                             |                                 |                               |                      | वर्षमें        | 20,000         |
| अठ-सप्तश्चेकी गीता—( गुटका ), मृत्य आघा पैता  अठ-मांता—मीटे टाइप, साधारण भापाटीकासहित, मृत्य   ) सिल्ट्स   ॐ)  अठ-मानवधर्म—ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार, मृत्य →)  अठ-समाज-सुधार—ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार, मृत्य →)  अठ-समाज-सुधार—ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार, मृत्य →)  अठ-समाज-सुधार—ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार, मृत्य  )  अठ-समकी झाँकी—वर्णनसहित, लगभग ५६ चित्र, मृत्य  )  अठ-मक्त समरत्न—शिव्योसित, गृह्य ने  अठ-मक्त समरत्न—शिव्योसित, गृह १००, मृत्य  -)  अठ-मक्त समरत्न—शिव्योसित, गृह १००, मृत्य  -)  अठ-मक्त समरत्न—शिव्योसित, गृह १००, मृत्य  -)  अठ-मक्त समरत्न—शिव्योसित, गृह्य    अठ-मक्त समरत्न—शिव्यास्त्र    अठ-मक्त समरत्न—शिव्यास्त्र    अठ-मक्त समरत्न—शिव्यास्त्र    अठ-मक्त समरत्न—शिव्यास्त्र    अठ-मक्त समरत्न—शिव्यास्त्र    अठ-मक्त समरत्न    अठ-मक्त समरत्न    अठ-सक्त समरत्न    अठ-सक्त सम्लय    अठ-सक्त समरत्न    अठ-सक्त समरत्न    अठ-सक्त समरत्न    अठ-सक्त समरत्न    अठ-सक्त सम्लय    अठ-सक्त सम्लय    अठ-सक्त सम्लय    अठ-सक्त सम्लय    अठ-सक्त सम्लय    अठ-सक्त सित्र कर्त हुं?—इ० २०, गुटका, मृत्य    अठ-सक्त सित्र कर्त हुं?—इ० २०, गुटका, मृत्य    अठ-सक्त सित्र सक्त ।  अठ-सक्त सित्र सक्त ।  अठ-सक्त सित्र सक्त ।  अठ-सक्त सक्त सित्र सुरोभित, पु० १००, मृत्य    अठ-सक्त सित्र सक्त ।  अठ-सक्त सित्र सक्त ।  अठ-सक्त सक्त सक्त सित्र सुरोभित, पु० १००, मृत्य    अठ-सक्त सक्त सक्त स्वर्य ।  अठ-सक्त सक्त सक्त स्वर्य स्वर्य स्वर्य ।  अठ-सक्त सक्त सक्त सक्त स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य ।  अठ-सक्त सक्त सक्त सक्त सक्त स्वर्य |          |                             |                                 |                               | •••                  | २ वर्षमें      | 20,000         |
| प्रथ-गीता—मीटे टाइप, साधारण भाषाटीकासहित, मूल्य   ) सिजल्द   ≫)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             |                                 |                               |                      |                |                |
| ४६-मानवधर्म-ले॰ श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, मूल्य ⇒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |                                 | क्द ( ≨)                      | • • • •              | : बर्पमें      | १८,२५०         |
| 89-समाज-सुधार-ले॰ श्रीहतुमानप्रसादजी पोहार, मूल्य -) १० वर्षमे १८,००० ४८-झजकी झाँकी-वर्णनसहित, लगभग ५६ चित्र, मूल्य  ) १० वर्षमे १६,२५० ४९-आवार्षके सदुप्रदेश-मूल्य -) १० वर्षमे १६,००० ५०-भक्त ससरल-७वित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १००, मूल्य  -) १० वर्षमे १५,२५० ५१-नारद-भक्ति-सूत्र-( सार्थ गुटका ), मूल्य )। १० वर्षमे १५,२५० ५२-कारीधर्म-ले॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मूल्य -)॥ १० वर्षमे १५,२५० ५२-नारीधर्म-ले॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मूल्य -)॥ १० वर्षमे १५,२५० ५४-मानुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थवहित, मूल्य -)॥ १० वर्षमे १५,००० ५५-मानुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थवहित, मूल्य -)॥ १० वर्षमे १५,००० ५५-मानुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थवहित, मूल्य -)॥ १० वर्षमे १५,००० ५५-मानुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थवहित, मूल्य  )॥ १० वर्षमे १५,००० ५८-हामानबाहुक-सचित्र, सूल्य -)॥ १० वर्षमे १५,००० ५८-हामानबाहुक-सचित्र, सूल्य -)॥ १० वर्षमे १४,००० ५८-हामानबाहुक-सचित्र, सूल्य -)॥ १० वर्षमे १४,००० ५८-हामानबाहुक-सचित्र, सूल्य -)॥ १० वर्षमे १४,००० ६८-हामानबाहुक-सचित्र, सूल्य -)॥ १० वर्षमे १४,००० ६८-हामानबाहुक-सचित्र, सूल्य -)॥ १० वर्षमे १४,००० ६८-मानुक्त-७ वित्रोंसे सुशोभित, १० १००, मूल्य) १० वर्षमे १३,२५० ६१-भक्त-सन्दिका-७ वित्रोंसे सुशोभित, १० १००, मूल्य) १० वर्षमे १३,२५० ६१-भक्त-सन्दिका-७ वित्रोंसे सुशोभित, १० १००, मूल्य) १० वर्षमे १३,२५० ६२-भ्रमा भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, १० १००, मूल्य) १० वर्षमे १३,२५० ६२-भ्रमा भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, १० १००, मूल्य) १० वर्षमे १३,००० ६४-ईस्वर व्यालु और न्यायकारी है-एष्ठ २०, मूल्य) १० वर्षमे १३,००० ६४-ईस्वर व्यालु और न्यायकारी है-एष्ठ २०, गुल्य) १० वर्षमे १३,००० ६४-ईस्वर व्यालु और न्यायकारी है-एष्ठ २०, गुल्य) १० वर्षमे १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |                                 | · ·                           |                      | : वर्षमें      | 96,000         |
| 82८-म्राजको साँकी-वर्णनसहित, लगभग ५६ चित्र, मृत्य ।)       ५६,२५०         ५५,२५०         ५५,२५०         ५००० मृत्य ।-)       १००००         ५०००० मृत्य ।-)       १००००         ५५,२५०         ५५,२५०         ५२-वार्यास्त कारके लिये नामजप सर्वोपरि साधन है-ए० २४, गुटका मृत्य )।       १००००         ५२,२५०००         ५५,२५००००         ५५,२५००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |                                 |                               | १०                   | वर्षमें        | 26,000         |
| प्र-भक्त सत्तरत-७ चित्रींसे सुशोभित, पृष्ठ १००, मूल्य  -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                             |                                 |                               | ۰۰۰ ق                | वर्षमें        | १६,२५०         |
| प०-भक्त ससरत-७िविवित सुशीभित, पृष्ठ १००, मूल्य  -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             | -, -                            |                               | ە ب                  | वर्षमे         | १६,०००         |
| पश-नारद भक्ति-सूत्र-( सार्थ गुटका ), मूल्य )। २ वर्षमें १५,२५० ५२-ईश्वर-साक्षात्कारके लिये नामजण सर्वोणरि साधन है-ए० २४, गुटका मूल्य )। २ वर्षमें १५,२५० ५२-नारीधर्म-छे० श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मूल्य -)॥ २ वर्षमें १५,२५० ५४-मानुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थणहित, मूल्य -)॥ ७ वर्षमें १५,००० ५५-मानुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थणहित, मूल्य -)॥ ७ वर्षमें १५,००० ५५-सत्त्यकी शरणसे मुक्ति-ए० १२, गुटका, मूल्य )॥ ५ वर्षमें १५,००० ५७-महारमा किसे कहते हैं?-ए० २०, गुटका, मूल्य )॥ १ वर्षमें १५,००० ५८-हानुमानवाहुक-एचित्र, सटीक, मूल्य -)॥ ७ वर्षमें १४,००० ५८-तत्त्विन्तामणि भाग १ ( बङ्गा )—छे० श्रीजयदयासजी गोयन्दका, मूल्य ॥=) स० ॥॥-) ८ वर्षमें १४,००० ६०-आदर्श भक्त-७ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १००, मूल्य ।-) ४ वर्षमें १३,२५० ६१-भक्त-धन्दिका-७ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-) ६ वर्षमें १३,२५० ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-) ६ वर्षमें १३,२५० ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-) ६ वर्षमें १३,२५० ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-) ६ वर्षमें १३,००० ६४-ईश्वर वराखु और न्यायकारी है-एष्ट २०, गुटका, मूल्य )॥ २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                             |                                 |                               | ٠٠٠ ٧                | वर्षभ          | १५,२५०         |
| पश्— देश्वर-साझात्कारके लिये नामजप सर्वोपिर साधन है—ए० २४, गुटका मून्य ।। २ वर्षमें १५,२५० ५३-नारीधर्म-ले० श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मूल्य –)।। ७ वर्षमें १५,२५० ५४-गोता-गुटका ( पाकेट-साइज ) इमारी १।) वाली गीताकी ठीक नकल स०मूल्य ।। ७ वर्षमें १५,२५० ५५-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थसहित, मूल्य –)।। ७ वर्षमें १५,००० ५६-सत्यकी शरणसे मुक्ति-ए० ३२, गुटका, मूल्य )।। ५ वर्षमें १५,००० ५८-हनुमानबाहुक-सचित्र, स्ट्य –)।। ७ वर्षमें १५,००० ५८-हनुमानबाहुक-सचित्र, स्ट्य –)।। ७ वर्षमें १५,००० ५८-हनुमानबाहुक-सचित्र, स्ट्य –)।। ७ वर्षमें १४,००० ६०-आदर्श मक्त-७ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १००, मूल्य ।–) ४ वर्षमें १३,२५० ६१-मक्त-सन्दिका-७ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।–) ६ वर्षमें १३,२५० ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।–) ६ वर्षमें १३,२५० ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।–) ६ वर्षमें १३,२५० ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।–) ६ वर्षमें १३,००० ६४-ईश्वर वरालु और न्यायकारी है—एष्ट २०, गुटका, मूल्य )। २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |                                 |                               | ٠٠٠ ۶                | वर्षमें        | १५,२५०         |
| पश्-नारीधर्म-ले० श्रीलयदयालजी गोयन्दका, मृह्य -)।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |                                 | -पृ० २४, गुटका म              | (ल्य)। ⋯ २           | वर्षम          | १५,२५०         |
| (५८-गीता-गुटका ( पाकेट-साइज ) हमारी ११) बाली गीताकी ठीक नकल स०मूल्य ११)       १९ वर्षमें १५,०००         ५५-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थसहित, मूल्य ०।।       १५०००         ५६-सत्यकी शरणसे मुक्ति-ए० १२, गुटका, मूल्य ०।।       १५०००         ५७-महास्मा किसे कहते हैं?-ए० २०, गुटका, मूल्य ०।       १५०००         ५८-हनुमानबाहुक-सचित्र, सटीक, मूल्य ०।।       १५०००         ५८-तत्त्विन्तामणि भाग १ ( बड़ा )—ले० श्रीजयदयालकी गोयन्दका, मूल्य ।।       १००००         ६०-आदर्श भक्त-७ वित्रीसे सुशोभित, ए० १००, मूल्य ।-)       १००००         ६१-भक्त-धन्दिका-७ वित्रीसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-)       १००००         ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रीसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-)       १००००         ६२-भगवत्यातिके विविध उपाय-एड ३६, मूल्य ।।।       १००००         ६४-ईस्वर व्यालु और न्यायकारी है-एड २०, गुटका, मूल्य ।।       १००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | •                           |                                 |                               |                      | वर्षमें        | <b>१५,</b> २५० |
| ५५-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थसहित, मृल्य /।।        ७ वर्षेमें १५,०००         ५६-सत्यकी धारणसे मुक्ति-पृ० ३२, गुटका, मृल्य /।।        ५ वर्षेमें १५,०००         ५७-महारमा किसे कहते हैं?-पृ० २०, गुटका, मृल्य /।        २ वर्षेमें १५,०००         ५८-हनुमानबाहुक-सचित्र, सटीक, मृल्य /।।        ७ वर्षेमें १४,०००         ५८-हनुमानबाहुक-सचित्र, सटीक, मृल्य /।)        ७ वर्षेमें १४,०००         ६०-आदर्श मक्त-७ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १००, मृल्य /-)        ४ वर्षेमें १३,२५०         ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मृल्य /-)        ६ वर्षेमें १३,०००         ६२-प्राव्का उपाय-पृष्ठ ३६, मृल्य /।।        ३ वर्षेमें १३,०००         ६४-ईस्वर व्याखु और न्यायकारी है-पृष्ठ २०, गुटका, मृल्य /।        २ वर्षेमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                             |                                 | ीक नकल स०मृत्य                | H) ··· १             | वर्षमें        | १५,२५०         |
| ५६-सत्यको शरणसे मुक्ति-ए० ३२, गुटका, मूल्य )।।       "५५,०००         ५७-महारमा किसे कहते हैं?-ए० २०, गुटका, मूल्य )।       "२५,०००         ५८-हनुमानबाहुक-एचित्र, सटीक, मूल्य -)।।       " ७ वर्षमें १४,०००         ५९-तत्त्विन्तामणि माग १ ( बड़ा )छे० श्रीजयदयास्त्रजी मोयन्दका, मूल्य ।।-)       " ४ वर्षमें १३,०००         ६०-आदर्श भक्त-७ चित्रोंसे सुशोमित, ए० १००, मूल्य ।-)       " ४ वर्षमें १३,२५०         ६१-मक्त-चित्रका-७ चित्रोंसे सुशोमित, ए० १०४, मूल्य ।-)       " ६ वर्षमें १३,२५०         ६२-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोमित, ए० १०४, मूल्य ।-)       " ६ वर्षमें १३,०००         ६३-भगवत्याप्तिके विविध उपाय-एड ३६, मूल्य )।।       " २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                             |                                 | •••                           |                      | वर्षमे         | 44,000         |
| प्%-महास्मा किसे कहते हैं?-ए० २०, गुटका, मूल्य )। २ वर्षमें १५,००० ५८-हनुमानबाहुक-सचित्र, सटीक, मूल्य ~)।। ७ वर्षमें १४,२५० ५९-तत्त्विन्तामिण भाग १ ( बड़ा ) — ले० श्रीजयदयालवी मोयन्दका, मूल्य ।।=) स० ।।।-) ८ वर्षमें १४,००० ६०-आदर्श भक्त-७ चित्रोंसे सुशोभित, ए० १००, मूल्य ।-) ४ वर्षमें १३,२५० ६१-भक्त-खन्द्रिका-७ चित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-) ६ वर्षमें १३,२५० ६२-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-) ६ वर्षमें १३,२५० ६३-भगवत्माप्तिके विविध उपाय-एड ३६, मूल्य )। ३ वर्षमें १३,००० ६४-ईश्वर न्यालु और न्यायकारी है-एड २०, गुटका, मूल्य )। २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                             |                                 |                               | ٠٠٠ لو               | वर्षमें        | 24,000         |
| ५८-ह्नुमानबाहुक-एचित्र, सटीक, मूच्य -)।।        ७ वर्षमें १४,२५०         ५९-तरबिचन्तामणि भाग १ ( बड़ा ) — छे० श्रीजयदयास्त्रजी गोयन्दका, मूस्य ।।=) स० ।।।-) ८ वर्षमें १४,०००         ६०-आदर्श भक्त-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृ० १००, मूस्य ।-)        ४ वर्षमें १३,२५०         ६१-भग्तक्यातिक चित्रिश्च उपाय-पृष्ठ ३६, मूस्य ।-)        ६ वर्षमें १३,२५०         ६३-भगवत्यातिक वित्रिश्च उपाय-पृष्ठ ३६, मूस्य )।        ३ वर्षमें १३,०००         ६४-ईस्वर त्यालु और न्यायकारी है—पृष्ठ २०, गुटका, मूस्य )।        २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             |                                 | • • •                         | … ३                  | वर्षमें        | وممرياة        |
| ५९-तत्त्वचिन्तामिण भाग १ ( बड़ा ) — छे० श्रीजयदयास्त्रजी मोयन्दका, मूल्य   =) स०    -) ८ वर्षमें १३,२५०         ६०-आदर्श भक्त-७ चित्रोंसे सुशोभित, ए० १००, मूल्य  -)       " ६ वर्षमें १३,२५०         ६१-भक्त-चिन्दका-७ चित्रोंसे सुशोभित, ए० १६, मूल्य  -)       " ६ वर्षमें १३,२५०         ६२-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य  -)       " ६ वर्षमें १३,०००         ६३-भगवत्याप्तिके विविध उपाय-एड ३६, मूल्य   ।       " २ वर्षमें १३,०००         ६४-ईश्वर व्याखु और न्यायकारी है-एड २०, गुटका, मूल्य          " २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                             |                                 | •••                           | ··· 19               | वर्षमें        | १४,२५०         |
| ६०-आदर्श भक्त-७ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १००, मूल्य ।-)        ४ वर्षमें १३,२५०         ६१-भक्त-खिद्रका-७ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १६६, मूल्य ।-)        ६ वर्षमें १३,२५०         ६२-प्रेमी भक्त-९ वित्रोंसे सुशोभित, ए० १०४, मूल्य ।-)        ६ वर्षमें १३,२५०         ६३-भगवत्याप्तिके विविध उपाय-एड ३६, मूल्य )।        ३ वर्षमें १३,०००         ६४-ईश्वर व्यालु और न्यायकारी है-एड २०, गुटका, मूल्य )।        २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                             |                                 | गोयन्द् <b>का</b> , मूख्य   = | ) स <b>ः</b> ।।।~) ८ | वर्धम          |                |
| ६१-भक्त-श्रन्तिका-७ चित्रोंसे सुश्रोमित, पृ० ९६, मृ्ल्य ।->        ६२-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुश्रोमित, पृ० १०४, मृ्ल्य ।->        ६३-भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-पृष्ठ ३६, मृ्ल्य )।।        २ वर्षमें १३,०००         ६४-ईश्वर व्यालु और न्यायकारी है-पृष्ठ २०, गुटका, मृ्ल्य )।        २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६०-आह    | र्श भक्त-७ चित्रोंसे स      | ह्योभितः ए० १००, मूख्य ।-)      |                               |                      |                |                |
| <b>६२-प्रेमी भक्त-९</b> चित्रोंसे सुशोभित, पृ० १०४, मृत्य ।-) ६ वर्षमें १३,२५० <b>६३-भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-</b> पृष्ठ ३६, मृत्य )। ३ वर्षमें १३,००० <b>६४-ईश्वर त्यालु और न्यायकारी है</b> —पृष्ठ २०, गुटका, मृत्य )। २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |                                 |                               |                      |                |                |
| ६३-भगवत्माप्तिके विविध उपाय-पृष्ठ ३६, मृत्य )।। ३ वर्षमें १३,००० ६४-ईश्वर त्यालु और न्यायकारी है-पृष्ठ २०, गुटका, मृत्य )। २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |                                 |                               |                      |                |                |
| ६४-ईश्वर त्यालु और न्यायकारी है-एष्ट २०, गुटका, मूल्य )। २ वर्षमें १३,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                             |                                 |                               |                      |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             |                                 | r)ı                           |                      |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             |                                 |                               |                      |                | <b>१३,०००</b>  |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |       |                                | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------|---|
| ६६-वीता-शांकरभाष्य, सरल भाषानुसाद, मूल्य साधारण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जिल्द २॥) कपड़ेकी जिल्द २॥।) |       | वर्षमें १२,२५०                 |   |
| ६ <b>७-क</b> ल्याण-कुञ्ज-राचित्र, पृष्ट १६४, मूल्य ।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |       | ' <b>वर्षमें १</b> २,२५०       |   |
| ६८-गोपी-प्रेम-सचित्र, पृश्व ६०, मूल्य -)।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |       | . <b>वर्षमें १२</b> ,२५०       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                          |       | वर्षमें १२,०००                 |   |
| ७०-गीतोक सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-मृत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )ii                          |       | वर्षेमें १२,०००                |   |
| <b>९१ -वस्त्रिवैश्वदेवविधि</b> —मृत्य )॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                          |       | वर्षमें १२,०००                 |   |
| ७२-दितस्त्रया-सचित्र ए० २४०, मूल्य ।।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                          |       | . वर्षमें ११,३५०               |   |
| <b>७३ - भक्त-भारती</b> सचित्र, कवितामें सात भक्तींके चरित्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मूल्य (≋)                    |       | . <mark>वर्षमें ११,२</mark> ५० |   |
| <b>७५-प्रेम-दर्शन-( देवर्षि</b> नारदरचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शिकाः ) मृल्य ।∼)            |       | , वर्षमें ११,२५०               |   |
| <b>७५-विवेकच्रुडामणि</b> -श्रीशंकराचार्यकृतः, सटीकः, सचित्रः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मूस्य (~) स॰ ११)             |       | : वर्षमें ११,२५०               |   |
| <b>७६-ममनमाळा</b> -सचित्र, भक्तोंके बड़े कामकी पुस्तक है, म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ल् <b>य</b> =)।।            |       | . वर्षमें ११,०००               |   |
| ७७-प्रेमयोग-छचित्र, हे॰ श्रीवियोगी इरिजी, मू॰ ११) स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | ··· ড | वर्षमें ११,०००                 | 0 |
| <b>७८-कठोपनिषद्-धानुबाद शाङ्करमाध्यम्हित, स</b> चित्र, पृ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७८, मू० ॥-)                 |       | वर्षमें १०,२५०                 |   |
| <b>%-अध्यातमरामायण-</b> मूळ और हिन्दी-अनुवादसहित) मृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       | , वर्षमें १०,२५०               |   |
| ८०-अरिरामकृष्ण परमहंस-५ चित्र, पृष्ठ २५६, मृत्य हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |       | वर्षमें १०,२५०                 |   |
| ८१-भक्त-कुसुम-६ चित्रोंसे सुत्रोमित, ए० ९४, मूल्य ।-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                            |       | वर्धर्मे १०,२५०                |   |
| ८२- <b>त्रवोध-सुधाकर</b> -सचित्र, सटीक, पृ० ८०, मूल्य ⊯)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 6     | : वर्षमें १०,२५०               |   |
| ८३-गोविन्ददामोदरस्तोत्र-( सार्य ) पृ० ३२, मूल्य -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••                          | ₹     | वर्षमें १०,२५०                 | o |
| ८५-वर्तमान शिक्षा-१४ ४८, मूल्य -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••                          |       | वर्षमें १०,२५०                 |   |
| पाँच हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रे अधिक                      |       |                                |   |
| <b>८'५-गीता पञ्चरत</b> -मूलः मोटे टाइपः पृष्ठ ३३६, सजिल्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ۰۰۰ و | वर्षमें १०,०००                 | 0 |
| ८६-व्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे सु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |       | वर्धमें १०,०००                 |   |
| ८७-दिन्य सन्देश-भगवत्याप्तिके उपायोंका वर्णन है, मूल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |       | १ वर्षमें १०,०००               |   |
| ८८∸चेतावनी~पाकेट-साइज, मूल्य )। ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                          |       | वर्षमें १०,०००                 |   |
| <b>८९-परमार्थ-पत्रावली</b> -श्रीजयदगालजी गोयन्दकाके कुछ प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ।त्र, मूल्य <b>∤</b> ) ···   |       | . वर्षमें ९,२५०                |   |
| ९०- <del>तुलसीदल-श्रीहनु</del> मानप्रधादजी पौदारके कुछ लेखींका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |       | वर्षमें ९,०००                  |   |
| <b>९१-अपरोक्षानुभृति</b> -मूळ ख्लोक, अर्थसहित, पृष्ठ ४८, मूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       | वर्षमें ८,२५०                  |   |
| ९२- <b>इंशाबास्योपनिवद्</b> -वानुवाद शाङ्करभाष्यविहतः विच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                            |       | २ वर्षमें ८,२५                 |   |
| ९३ <b>अधिनैतन्य चरितावली-(खं०१)</b> ६ चित्र, पृष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| ९४-,, ,, ( सं० २ ) ९ चित्र, पृष्ठ ४५०, मूल्य १=)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - · · · ·                    |       | वर्षमें ८,२५०                  |   |
| ९५-तरक-खिन्तामणि भाग १ ( छोटा ) छे०श्रीजयदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |                                |   |
| ९६-एकादश स्कन्ध-( श्रीमङ्गागवतान्तर्गत ) सानुवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| ९७-श्रीविष्णुसहस्रानाम-शांकरभाष्यः हिन्दी अनुवादसहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| ९८-उपनिष्युंकि चौद्द रता-पृष्ट १०४, चित्र १०, मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ ,                          |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| ९९-मूल रामायण-सचित्र, मूल्य -)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| too-The Immanence of God (By Mala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | viyaji ) -/2/-               |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| १०१-ध्यानावस्थामे प्रभुसे वार्ताळाप-ले॰ श्रीजयदवालज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| १०२-मवधा मक्ति-ले॰ श्रीजयदयासजी गोयन्दकाः मृत्य =)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| १०३-श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-छे० श्रीजयस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |       | वर्षमें ८,२५                   |   |
| and the second s |                              |       |                                |   |

|                                                                                                   | **** |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|
| १०४-गीताका सुक्त विवय-पाकेट-सहज, पृष्ठ ७२, मृत्य -)।                                              | •• ; | १३ वर्षमें | 6,000             |
| १०५-प्रेमका सका सक्तप-पृष्ठ २४, गुटका, मूस्य )।                                                   | • •  | २ वर्षमें  | 6,000             |
|                                                                                                   | ••   | २ वर्षमें  | ७,२५०             |
|                                                                                                   | • •  | १ वर्षमें  | ७,२५०             |
|                                                                                                   | ••   | १ वर्षमें  | ७,२५०             |
|                                                                                                   | • •  | १ वर्षमें  | <b>હ, ફંલ્</b> ૦  |
|                                                                                                   | • •  | ४ वर्षमें  | ७,२५०             |
|                                                                                                   | • •  | २ वर्षमें  | ७,२५०             |
|                                                                                                   | ·    | ७ वर्षमें  | ७,२५०             |
| ११३-नैवेद्य-श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारके कुछ लेखोंका संग्रह, मूल्य ॥) स० ॥∌)                        | ••   | ७ वर्षमें  | اع کر لا د        |
| <b>#११४-गीतर-गुजराती टीका, इमारी १।) वाली गीताकी तरह, मृ</b> ल्य १।)                              | • •  | ९ वर्षमें  | 19,000            |
| ११५-भागवतरस्य प्रह्लाद-३ रंगीन और ५ सादै चित्रींसहित प्रह्लादेका चरित्र-वर्णनः मू०१)स०१।          | ı)   | ४ वर्षमे   | ६,३५०             |
| <b>११६-माण्डूक्योपनिषद्-सातुबाद, शांकरभाष्य एवं गौडपादीय कारिकासहित, मूल्य १)</b>                 | •••  | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
|                                                                                                   | • •  | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| ११८-ऐतरेयोपनिषद्-सनुवाद, शांकरभाष्य और गौडपादीय कारिकासहित, मृल्य 😑                               | • •  | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| ्रे१९- <b>श्रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनु</b> वादसहितः ८ चित्रः मृ० साधारण जि० २॥) कपडेकी जि० २॥॥      | I)   | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १२०- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली ( खं० ३ )-११चित्र, ३८४ पृष्ठ, मूस्य १) सजिस्द १।)                    | ٠.   | २ वर्षमे   | ६,२५०             |
| १२१- ,, (सं०४)-१४ चित्र, २२४ पृष्ठ, मूल्य ॥=) सजिल्द ॥=) :                                        | • •  | ३ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १२२- , (स्त्रं०५)-१० चित्र, पृष्ठ २८०, मूल्य 🖽 सिजिल्द १)                                         | •••  | ३ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १२३-देवर्षि नारद्-५ चित्र, पृष्ठ २४०, मूस्य ॥) बिजस्द १)                                          | • •  | ४ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १२४∽तस्व-विचार्-ले∘−श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया, मूल्य ।∍)                                        | ••   | ३ वर्षमे   | ६,२५०             |
| १२५-गीतामें भक्तियोग-सचित्र, ले०-श्रीवियोगी इरिजी, मूल्य ।-)                                      | • •  | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १२६- <b>श्रीबद्री-केद्रारकी झाँकी</b> -सचित्र, मृत्य ।) · · · ·                                   | • •  | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १२७ <del>-ज्ञानदोग-इसमें अनेक पारमार्घिक विषयोंका सुन्दर वर्णन है, मूल्य ।) · · · · · · · ·</del> |      | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १२८-दातश्होकी-श्रीशंकराचार्यक्वत, सानुवाद, मृत्य =)                                               | • •  | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १२९ <b>-मूल गोसाई-चरित-</b> ७वित्रः मूल्य -)।                                                     | ••   | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १३0-Mind: Its Mysteries & Control Part I/8/-                                                      | •    | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १३१-भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, पृष्ठ १८०, मूल्य ।≈)                                                | ٠    | १ वर्षमें  | ६,२५०             |
| <b>१३२-ढाई हजार अनमोल बोल ( संत-वाणी)-</b> सम्पादक-श्रीहनुभानपशादजी पोद्दार, मू०॥                 | =)   | २ वर्षमें  | ६,२५०             |
| १३३ -गीतानिबन्धावली-ले॰-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मृल्य ≠)॥                                          | ••   | ७ वर्षमें  | 8,000             |
| १६४-The Story of Mira Bai ( By Bankey Behari )-/13/-                                              | •••  | ४ वर्षमें  | <b>&amp;,</b> 000 |
|                                                                                                   | • •  | २ वर्षमें  | نر ۽ نو تر ه      |
|                                                                                                   | • •  | १ वर्षमें  | ५,२५०             |
| <b>१३७-श्रीकृष्ण-विकान-</b> गीताका मूलक्षहित हिन्दीमें पद्यानुवाद, मूल्य (11) सं० १)              |      | १ वर्षमें  | ५,२५०             |
| <b>१३८-तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ ( छोटा</b> )-छे•-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मृत्य ।≈) स० ॥)             | )    | १ वर्षमें  | ५,२५०             |
| १३९ इातपञ्च चोपाई-सानुबाद, सचित्र, पृष्ठ ३४०, मूल्य ।।≈)                                          | • •  | ४ वर्षमें  | ५,२५०             |
| १४०-आनन्दमार्ग-सचित्र, पृष्ठ ३२४, मूल्य ॥-)                                                       | • •  | ४ वर्षेमें | ५,२५०             |
|                                                                                                   |      | <b></b>    |                   |

संस्करण समाप्त हो गया है, पुनर्मुद्रण होनेपर मिल सकेंगी।

```
१ वर्षमें
                                                                                                   ५,२५०
  १४१-श्वति-रकावर्क्त(-सम्पादक-श्रीभोलेबाबाजी, सचित्र, मृत्य 🏻 🗎
                                                                                         १ वर्षमे
                                                                                                   4,740
  १४२-प्रवागमाहात्म्य-१६ चित्र, पृष्ठ ६४, मृत्य ≈)।।
                                                                                         १ वर्धर्मे
                                                                                                   ५,२५०
  ९४३-श्रीडक्यास्थामीजीके उपदेश-सचित्र, पृष्ठ २१८, मूल्य 🖘
                                                                                         १ वर्षमें
  १४४-तत्त्व-धिन्तामणि तीसरा भाग ( बड़ा )-सचित्र, पृष्ठ ४६०, मूल्य ॥€) स० ॥≔)
                                                                                                  4,240
  ₹¥4—,,
                         ( छोटा )-सचित्र, पृष्ठ ५६०, मूल्य ।-) सन ।=) ***
                                                                                         १ वर्षमें
                                                                                                   ५,२५०
                                                                                          १ वर्धमें
                                                                                                  4,740
  १४६-भक्तराज हनुमान्-सचित्र, पृष्ठ ८०, मृत्य ।-)
                                                                                         श्चर्धिं
  १४७-भक्तराजः ध्रुब-पृष्ठ-संख्या ५२, ४ रंगीन और १ सादा चित्र, मृत्य ଛ)
                                                                                                   ५,२५०
                                                                                         १ वर्षमें
  १४८-कवितावली-गो॰ तुलसीदासजीकृत, सटीक, ४ चित्र, मूल्य ॥-)
                                                                                                  4,240
                                                                                         १ वर्षीमें
  १४९-धेमी भक्त उद्दब-ष्टुष्ठ-संख्या ६८, ३ रंगीन चित्र, मूल्य ≶)
                                                                                                  ५,२५०
                                                                                         १वर्षमें
                                                                                                  ५,२५०
  १५०-सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र-सचित्रः पृष्ठ-संख्या ५६: मृत्य !~)
  १५१-प्राचीन भक्त-१५ कथाएँ, पृष्ठ १५२, १२ बहुरंगे चित्र, १ सादा, मूल्य ॥)
                                                                                         १ वर्षमें
                                                                                                  نربوبره
  १५२-भक्त-सौरभ-५ कथाएँ, एष्ठ ११६, चित्र बहुरंगे ५, मूल्य ।-)
                                                                                         १ वर्षमें
                                                                                                  ५,२५०
  १५३-भक्त-सरोज-१० कथाएँ, पृष्ठ ११६, चित्र बहुरंगे ९, मूल्य ।≈)
                                                                                         १ वर्षमें
                                                                                                  ५,२५०
  १५४−भक्त-सुन्नमन-१० कथाएँ, पृष्ठ १२०, चित्र बहुरंगे ७, सादे २, मृत्य ।≈)
                                                                                         १ वर्षमें
                                                                                                  ه پېچر په
                                        दो हजारसे अधिक
 १५५-गीताके क्रोकोंकी वर्णानुकमसूची-मूट्य )।।
                                                                                         १ वर्धमें
                                                                                                  وودريا
 १५६-बीता-बंगला टीका, इमारी १।) वाली गीताकी तरह, मूल्य ॥)
                                                                                         १ वर्षीं
                                                                                                  وووريا
 १५७-शारीरकमीमांसादर्शन-मूल, पृष्ठ ५२, मूल्य )।।।
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  4,000
 १५८-आवर्श स्त्रात्र-प्रेम-ले॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दकाः मृह्य ≢)
                                                                                         १ वर्षमें
                                                                                                  ४,२५०
 १५९-छान्दोग्योपनिषद्-सानुवाद शाकरभाष्यसहित, पृष्ठ ९६८, चित्र ९, सजिल्द मूल्य ३।।।)
                                                                                         १ वर्धीं
                                                                                                  8,000
 १६०-भक्तियोग-भक्तिका विस्तारसहित वर्णन, सचित्र, पृष्ठ ७०८, मृ० १८) · · ·
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ₹,२५०
 १६१-श्रोतकारामचरित्र-एष्ठ ६९६, चित्र ९, मृत्य १⊯) सजिल्द १।।)
                                                                                        १ वर्धमें
                                                                                                  3,340
 १६२-मुमुक्षुसर्वस्यसार-भाषाटीकासहित, पृष्ठ ४१६, मृत्य ।।।-)स० १-) · · ·
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ३,२५०
१६३-पुजाके फुल-ले॰-भूपेन्द्रनाथ देवशर्मा, सचित्र, पृष्ठ ४२०, मृल्य ।।।-) · · ·
                                                                                        १ वर्षमे
                                                                                                  ३,२५०
१६४-श्रीकातेश्वर-चरित्र और ग्रन्थविवेचन-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मृत्य ।।।-)
                                                                                         श्वर्षमें
                                                                                                  3,240
१६५-हारणागतिरहस्य-सन्नित्रः पृष्ठ ३६०, मृत्य ।।⊜) · · ·
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ₹,२५०
१६६-सुक्तिसुधाकर-शनुबाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य ॥=)
                                                                                        १ वर्धमें
                                                                                                  है, २५०
१६७-माधमकरप्रयागस्थानमाहातम्य-एचित्रः पृष्ठ११२ ःमृत्यः=)।।
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ३,४५०
१६८-भागवतस्तृतिसंप्रह-अनुवाद, कथाप्रसंग और शब्दकोश-सहित, सजिल्द मृत्य २।)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ३,२५०
१६९-Way to God-Realization (By Hannmanprasad Poddar) -/4/-
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ३,२५०
Roo-Wavelets of Bliss ( ,, ,, ,) -/2/-
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ३,२५०
१७१-महातमा चिदुर-पृष्ठ-संख्या ६४, १ रंगीन चित्र, मृत्य =)।।
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ३,२५०
१७२-इधेताश्वतरोपनियद्-सानुवाद शांकरभाष्यसहित, पृष्ठ २७२, मृत्य ॥।=)
                                                                                        १ वर्जीमें
                                                                                                  ३,२५०
१७३-Mind : Its Mysteries & Control. Part II (By Swami Sivananda) 1/-/-१वर्धम ३,२५०
१७४-दोहायक्त्री-गो० तुलसीदासजीकृत, सानुवाद, सचित्र, मृल्य ॥)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  3,260
१७५-धीरुष्णलील्प्र-दर्शन-करीव ७५ चित्र और उनका परिचया सजिल्द मृत्य २॥)
                                                                                        श्वरीमें
                                                                                                  ₹,000
१७६--गीता-दो पन्नेमें मूल्य -)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ₹,000
395-The Divine Message (By Hanumanprasad Poddar) -/-/9
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                 ₹,000
```

| १७८-The Divine Name and Its Practice(By Hanumanprasad Podda                | +\_/3/_8 aǘã           | २,२५०         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                            | १ वर्षमें<br>१ वर्षमें | २,२५ <i>०</i> |
| R-The Philosophy of Love ( " " ") 1/-/-                                    |                        | ., , ,        |
| १८० <b>~गीता ( मराठी <u>टी</u>का ) इ</b> मारी १।) वाली गीताकी तरह, मू० १।) | १ वर्षमें              | २,०००         |
| १८१-श्रीमगवसाम कौमुदी-हिन्दी अनुवादसहित, सचित्र, मूल्य ॥=)                 | ''' १ वर्षमें          | ₹,०००         |
| १८२-गृह्याग्निकर्मप्रयोगमाला-अनुवादसहित, गृह १९२, मृह्य ।-)                | ःः १ वर्षमे            | ₹,०००         |
| १८३–Songs from Bhartrihari ( By Bankey Behari ) -/8/-                      | १ वर्षमें              | ₹,०००         |
| ?c8-At the Touch of the Philosopher's Stone -/9/-                          | १ वर्षमें              | २,०००         |
| १८५-Mysticism in the Upanishads (By Bankey Behari) -/10/-                  | १ वर्षमें              | २,०००         |
|                                                                            | कुल टोटल ३९,           | 80, 600       |

### पुस्तकें मँगानेवालोंके लिये कुछ ध्यान देने योग्य बार्ते—

- (१) हर एक पत्रमें नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी अक्षरोंमें लिखें। नहीं तो जवाब देने या माल भेजनेमें बहुत दिकत होगी। साथ ही उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना चाहिये।
- (२) अगर ज्यादा किलार्ने मालगाड़ी या पार्सलसे मैंगानी हों तो रेलवे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये। आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी मेजने चाहिये।
- (३) घोड़ी पुस्तकोंपर डाकलर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः नहीं मेजी जाती, इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूल और रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर टिकट मेजें।
- ( ४ ) एक रुपयेसे कमकी पुस्तकों बुकपोस्टसे मँगवानेवाले सजन।) तथा रजिस्ट्रीसे मँगवानेवाले । ﴿ पुस्तकोंके मृल्यसे ) अधिक मेजें । बुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है; अतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं ।
- (५) 'कल्याण' रिजस्टर्ड होनेसे उसका महसूल कम लगता है और वह कल्याणके प्राहकोंको नहीं देना पड़ता, कल्याण-कार्यालय खयं वरदास्त करता है। पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रोंपर ॥) सेर डाकमहसूल और इ) की पार्सल रिजस्ट्रीखर्च लगता है, जो कि प्राहकोंके जिम्मे होता है। इसलिये 'कल्याण'के साथ कितावें और चित्र नहीं मेने जा सकते अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिके लिये अलग आईर देना चाहिये।

### कमीशन-नियम

समान व्यवहारके नाते छोटे-बड़े सभी प्राहकोंको कमीशन एक चौथाई दिया जायगा । ३०) की पुस्तकों लेनेसे प्राहकोंके रेलने स्टेशनपर मालगाड़ीसे फी-डिलीबरी दी जायगी । ३०) की पुस्तकों लेनेवाले सज्जनोंमेंसे यदि कोई जल्दीके कारण रेलपार्सलसे पुस्तकों मेंगवावेंगे तो उनको केवल आधा महसूल बाद दिया जायगा । फी-डिलीबरीमें बिल्टीपर लगनेवाला डाकावर्च, रजिस्ट्रीखर्च, मनीआर्डरकी फीस या वैंकचार्ज शामिल नहीं होंगे, प्राहकोंको अलग देने होंगे । पुस्तकोंके साथ ३०) से कमके चित्रोंकी फी-डिलीबरी नहीं दी जायगी । पुस्तकोंके साथ वित्र मेंगानेवालोंको चित्रोंके कारण जो बिशेष भाड़ा क्रनेगा वह देना होगा ।

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर

नोट-- जहाँ इमारी पुस्तके बुक्केटरोंक पाव मिलती ही वहाँ उन्हींसे खरीदनेमें थोड़ी पुस्तके यहाँवे मैंगबानेपर जो खच पड़ता है उससे कममें या उतनेमें ही मिल जाती हैं। अता थोड़ी पुस्तकें बुक्केटरींसे ही लेनेमें सुविधा होनेकी सम्भावना है।

# चित्र-सूची

# गीतापेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्मिक दर्शनीय चित्र

### कागज-साइज १५×२० इश्रके बड़े चित्र

### सभी वित्र बढ़िया आर्ट ऐपरपर सुन्दर छपे हुए हैं।

### सुनहरी-नेट दान प्रत्येकका -)॥

| १ युगल्छिषि<br>२ राम-समा<br>१ अन्धकी गलियोंमें<br>आनन्दर्भद | ४ आनन्दकंदका आँगनमें<br>खेळ<br>५ आनन्दकंद पालनेमें | ६ कौसल्याका आनन्द<br>७ सिलयॉर्मे क्याम<br>८ दक्षरक्षके भाग्य | ९ मगवान् श्रीराम<br>१० राम-दरबारकी झाँकी |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                             | रंगोन∽नेट दा                                       | म प्रत्येकका -)                                              |                                          |
| ११ श्रीराधेश्याम                                            | : २३ राम-रावण-युद्ध                                | े ३५ शिव-विवाह                                               | । ४६ सम्बदानन्दके ज्योतिषी               |
| १२ भीनन्दनन्दन                                              | २४ रामदरबार                                        | ३६ प्रदोषनृत्य                                               | । ४७ मगदान् नारायण                       |
| १३ गोपियोंकी योगधारणा                                       | २५ भीरामचतुष्टय                                    | ३७ श्रीजगजननी उमा                                            | ४८ ब्रह्माकृत भगवस्तुति                  |
| १४ स्याममयी संसार                                           | . २६ <i>श्रीलक्मीनाराय</i> ण                       | ३८ श्रीधु <del>व</del> -नारायण                               | ४९ मुरलीका असर                           |
| १५ वृन्दाबनविद्यारी श्रीकृष्ण                               | २७ भराबान् विष्णु                                  | ३९ भीमहायीरजी                                                | ५० लक्सी माता                            |
| १६ विश्वविमोइन औकुष्ण                                       | २८ श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी                            | ४० भीचैतन्यका                                                | ५१ श्रीकृष्ण-यशोदा                       |
| १७ श्रीमदनमोहन                                              | २९ कमला                                            | <b>इरिनामसंकी</b> र्तन                                       | १५२ भगवान् शंकर                          |
| १८ भगवान् श्रीकृष्णरूपमे                                    | ३० <b>तावि</b> त्री-ब्रह्मा                        | ४१ महासंकीर्तन                                               | . ५३ बालरूप श्रीरामजी                    |
| १९ श्रीवसराज                                                | ३१ भगवान् विश्वनाय                                 | ४२ नवधार्मिकः                                                | ५४ दूल्हा राम                            |
| २७ श्रीकृष्णार्जुन                                          | ३२ श्रीशिवपरिवार                                   | ४३ जडयोग                                                     | ५५ कालिय-उद्धार                          |
| २१ चारों भैया                                               | २३ शिवजीको विचित्र बरात                            | ४४ भगवान् शक्तिरूपमें                                        | ५ <b>६ जटायुकी स्</b> तुति               |
| २२ भुवनमोहन राम                                             | ३४ शिव-परिछन                                       | । ४५ कौसल्याकी गोदमें ब्रह्म                                 | ५७ पुष्पकविमानपर                         |

### कागज-साइज ७॥×१० इश्र

### सुनश्र्री चित्रः नेट दाम )। र प्रतिचित्र

| २०१ भीरामपञ्चायतन<br>२०२ क्रीडाविपिनमें<br>भीरामसीता<br>२०३ युगलखबि                             | २०५ वैधे नटवर<br>२०६ वेणुघर<br>२०७ वाबा मोलेनाथ                              | २०९ तुर्गा<br>२१० आसन्दकन्दका<br>ऑयनमें खेल<br>२११ भगवान् श्रीराम        | २११ दशरथके भाग्य<br>२१४ शिशु-लीला-१<br>२१५ श्रीरामकी शॉकी<br>२१६ श्रीमरतजी |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| २०४ वंसका कोप २०८ मातज्ञी २१२ जुगल सरकार ै.२१७ श्रीमगवान्<br>अबुरी चित्र, नेट दाम )। प्रतिचित्र |                                                                              |                                                                          |                                                                            |  |  |  |  |
| २५१ सदामसन्न राम<br>२५२ कमललोचन राम<br>२५३ त्रिभुवनमोहन राम<br>२५४ भगवान् श्रीरामचन्द्र         | २५५ भीरामावतार<br>२५६ कौसल्याकी गोदमें त्रव<br>२५७ मगवान् भीरामकी<br>माळखेळा | २५८ भगवान् श्रीराम और<br>काकसुद्धण्डि<br>२५९ अहस्योद्धार<br>२६० गुक्सेवा | २६१ पुष्पबाटिकार्में<br>श्रीसीताराम<br>२६२ स्वयंवरमें लक्ष्मणका को         |  |  |  |  |

े २**६२ स्व**यंवरमें छ**श्मणका को**प

| २६३   | परशुरान-राम                         | २९९         | राषाकृष्ण                             | 336          | शिशुपाल-उद्धार              | 308  | भक्त व्यावपाद                       |
|-------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|-------------------------------------|
|       | भीस्रोताराम [ वन-                   |             | श्रीराधेषयाम                          |              | समदर्शी श्रीकृष्ण           | ३७२  | <b>পাৰি</b> ষ্ণ্যু                  |
| • • • | समनामिलाचिषी सीता]                  |             | मदनमोइन                               |              | शान्तिद्व श्रीकृष्ण         | ३७३  | विष्णुभगवान्                        |
| 586   | श्रीराम और कौसल्या                  |             | ¤जर∤ज                                 |              | मोह-नाराक श्रीकृष्ण         |      | कमलापति-स्वागत                      |
|       | रामवनगमन                            | ३०३         | <b>बृत्दाननदिहारी</b>                 |              | मक-प्रतिशान्दशक             |      | भगवान् रोक्शावी                     |
|       | कोसस्या-भरत                         | 多のみ         | विश्वविमोइन मोइन                      | ,,,          | श्रीकृष्ण                   |      | लक्ष्मीनारायण                       |
|       | भरतगुर्भालाप                        | ३०५         | <b>वॉकेविहा</b> री                    | 3×9          | अश्व-परिचर्या               |      | मगवान् नारावण                       |
|       | श्रीरामके चरणोंमें भरत              |             | <b>मुरलीमनोइर</b>                     |              | श्रीकृष्णका अर्जुनको        |      | द्वैतसम्प्रदायके                    |
|       | पादुका-पूजन                         | ₹05         | श्रीनन्दमन्द <b>न</b>                 | , , ,        | पुनः शानीपदेश               |      | आद्याचार्य श्रीब्रह्माची            |
|       | ध्यानमञ्ज भरत                       | 360         | आनन्दकन्द                             | <b>₹</b> ¥\$ | जगद्गुर श्रीकृष्ण           | ३७६  | ब्रक्षाकृत भगवत्स्दुति              |
|       | अनस्या-सीता                         |             | श्रीकृष्णचन्द्र                       |              | राजा बहुलाखङ्गत             | ₹८०  | <b>ब्रह्म-स्तु</b> ति               |
|       | अनुपूर्वा जाता ।<br>श्रीराम-प्रतिशा | ३११         | <b>गोपीक्कमार</b> ,                   | 7,00         | श्रीकृष्णपूजन नं <i>०</i> २ | ३८१  | भग <del>वा</del> न् मत्स्यरूपमे     |
|       | राम-शबरी                            |             | बज-नव <b>-युव</b> राज                 | 3 <b>%</b> L | नग-उद्धार ।                 | ₹८२  | मत्स्या <b>य</b> तार                |
|       | देवताओंके द्वारा                    | <b>३</b> १३ | भूज भावन भगवान                        |              | मुरलीका असर                 |      | मगवान् कुर्मेरूपमे                  |
| (0,   | भगवान् श्रीरामकी स्तुति             |             | भ्रीकृष्ण                             |              | व्याधकी क्षमा-प्रार्थना     |      | भगवान् वराहरूपमे                    |
| DIES  | बालिवध और                           |             | देवताओंद्वारा गर्भस्तुति              |              | योगेश्वरका योगधारणाहे       | ३८५  | भगवान् श्रीनृसिंहदेवकी              |
| 404   | ताराविलाप                           | ३१५         | साधु-रक्षक श्रीकृष्ण                  | ,            | परम प्रयाण                  |      | गोद <b>में</b> भक्त प्र <b>ह</b> ाद |
| وافات | श्रीराम-जटायु                       |             | ( <i>बसु</i> देवदेवकीको               | ३४९          | _                           |      | भगवान् वामनरूपमें                   |
|       | विभीषणहतुमान्मिलन                   |             | कारागारमें दर्शन) ।                   |              | ध्यानमञ्ज शिव               |      | भगवान् परशुरामरूपर्ने               |
|       | ध्यानमञ्जूषाम् सीता                 |             | गोकुळ्-गमन                            |              | सदाशिव<br>सदाशिव            |      | भगवान् बुद्धरूपमें                  |
|       |                                     |             | मधुरासे गोकुल                         |              | योगीश्वर श्रीद्याव          |      | भगवान् कल्किरूपर्ने                 |
|       | लङ्का-दहन<br>भगवान् श्रीरामका       |             | दुलाग लाल                             |              | पञ्चमुख परमेश्वर            | ३९०  | भगवान् ब्रह्मारूपर्मे               |
| 101   | रामेश्वरपूजन                        |             | तृणावर्त-उद्धार                       |              | योगावि                      | ३९१  | श्रीसाबित्री-ब्रह्म                 |
| 2.2   | सुनेल-पर्वतपर श्रीरामकी             |             | चात्सस्य                              |              | मदन-द <b>इ</b> न            |      | भगवान् दत्तात्रेयरूपमे              |
| 404   | सुंकी<br>-                          |             | गोपियोंकी योगधारणा                    |              | शि <b>य</b> विवा <b>इ</b>   |      | भगवान् सूर्यस्त्यमें                |
| 0.49  |                                     |             | श्याममयी संसार ः                      |              | उमा- <b>महे</b> श्वर        |      | भगवान् गणपतिरूपमे                   |
|       | राम-रावण-युद्ध                      |             | माखनप्रेमी श्रीकृष्ण                  |              | गौरीशंकर                    |      | भगवाम् अग्निरूपर्मे                 |
| रद४   | नन्दिशासमें भरत-                    |             | गो-प्रेसी श्रीकृष्ण                   |              | अगजननी छमा                  |      | भगवान् शक्तिरूपमे                   |
|       | हतुमान्-भेट                         | २९५         | मनमोहनकी तिरछी<br>चितवन               |              | शिक-परिवार                  |      | महागौरी                             |
|       | पुष्पकारूद श्रोराम                  | 326         | रमत <del>्वन</del><br>भवसागरसे उद्धार |              | प्रदोष-नृत्य                |      | म <b>हाका</b> ली                    |
|       | मार्घति-प्रभाव                      | ***         | भवतागरत उद्घार<br>करनेवाले भगवान्     |              | शिव-ताण्डब                  |      | महासरस्वती                          |
|       | श्रीरामदरबार                        |             | करनवाल समयास्<br>श्रीकृष्ण            |              | हो <b>क</b> कल्याणार्थ      |      | श्रीलक्मीजी (चतुर्भुजी)             |
|       | श्रीरामचतुष्टय<br>- १-११ (१)        | 3716        | नकासुर-उद्धार                         | . , ,        | इला <b>इलपा</b> न           | Rof  | श्रीमहालदमी                         |
|       | श्रीसीताराम (शक्ति-अंक)             | _           | अ <b>धासुर-उद्धार</b> ।               | ३६४          | पाञ्चपतास्त्रदान            |      | (अष्टादशभुजी)                       |
|       | श्रीसीताराम (मर्थादायोगः)           |             | कृष्ण-संखा-स <b>इ</b>                 |              | भीइरि-इरकी अल-क्रीश         | 808  | सावित्रीकी यमराजपर                  |
|       | श्रीशिवकृत राम-स्तुति               | ***         | वन-भोजन                               |              | श्रीविष्णुरूप और            |      | विजय                                |
| 245   | श्रीमीताजीकी गोदमें                 | 330         | वर्धार्मे राम-इथाम                    |              | श्रीब्रह्मारूपके द्वारा     | ¥o ₹ | देवी कात्यायनी                      |
|       | ন্তৰ-কুহা                           |             | राम-त्रथामकी                          |              | भीश्चिवरूपकी स्तुति         | 808  | देवी कालिका                         |
|       | सञ्चिदानन्दके ज्योतिषी              | • • • •     | मधुरा-यात्रा                          | 350          | भगबान् विष्णुकी             |      | देवी कृष्माण्डा                     |
|       | वात्सस्य (माँका प्यार)              | ३३१         | योदा भीकृष्ण                          |              | चकदान                       |      | देवी चन्द्रभण्टा                    |
| २९५   | परब्रह्म प्रेसके बन्धनमें           |             | <b>क्यनमुक्तकारी</b>                  | 296          | भीकृष्णरूपसे                |      | देशी <b>सिद्धिदा</b> त्री           |
| २९६   | भगवान् भीकृष्णरूपमें                | -           | भगवान् भीकृष्ण                        |              | भौतिबरूपकी स्तृति           |      | राजा सुरथ और समाधि                  |
|       | श्रीकृष्णार्ज्जन                    | <b>₹₹</b> ¥ | सेवक श्रीकृष्ण                        |              | और वरदानकाम                 |      | वैश्वको देवीका दर्शन                |
| 256   | भगवान् और उनकी                      |             | जगत्-पूज्य भीकृष्णकी                  | 144          | शिव-राभ- <del>रांबा</del> द | 808  | श्रीबहुचराम्बिकामन्दिर              |
|       | हादिनी <b>शकि रा</b> षाजी           |             | अमपूजा                                |              | काशी-मुक्ति                 |      | भोरवीसे माम (गेंश्वरमाता)           |
|       |                                     |             | ÷, ,                                  | ,            |                             |      | artina antitaan amit                |

|                     |                                 |              |                                |             | كالمراجع والمستحور والمناد والمراجع والمناد والما | p: 14gair 74a | والكارة والمتحارة والمتحار |
|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ato Billio          | रियम                            | ¥\$¥         | <b>सम्हानभृभिका</b>            | ४५५         | नौकारोहण                                          |               | दुराचारीचे सक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४११ महास            |                                 |              | मानससरोकर                      | ४५६         | मधुरानामन                                         | ¥₫₹           | श्रीमधुसूदन सरस्वती-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४१२ ध्यानय          | •                               | * 15         | <b>क</b> ्न                    | ४५७         | भगवान् विष्णु                                     |               | को परमतस्वके दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४१३ जुव-ना          | •                               | ¥46          | संसुद्रताङ्ग                   | 846         | राभसभा                                            | <b>¥ረ</b> ¥   | योगक्षेभ-वहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>₩</b>            | गी <b>राजा</b> जनक              | 846          | ऋषि-आश्रम                      | 448         | सूरके दशाम ब्रह्म                                 | ४८५           | लोक-संग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ¥१५ सम्ब            | शीशुक्तदेव <sup>।</sup>         | 7 <b>5</b> 8 | महासन्द नं १                   | ४६०         | भगवान् सम और                                      | ሄረ६           | सूर्यको उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४१६ भीवम            | पेता <b>मह</b>                  | 440          | महामन्त्र नं ० २               |             | सनकादि मुनि                                       |               | अवतार ( दस )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४१७ अजावि           |                                 | 888          | रघुपति सचन राजा सम             | ४६१         | जरासन्धरे युद्धभिक्षा                             | <b>44</b> 6   | समद्शिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | हात्रत गणिकातार्थः              |              | पतितपात्रन सीताराम             | 865         | पर्वता <b>कार ए</b> नुमान्                        | <b>४८९</b>    | सन कार्योमें भगवत् इष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४१९ शक्करवे         | _                               | <i>እ</i> አኝ  | जय हरि गौयिन्द राधे            | ४६६         | शिब-पार्वती                                       | 860           | भगवान् सर्वभय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्रीकृष्            |                                 |              | गोविन्द                        | ধুই         | गोस्वामी                                          | ४९१           | अनत्य चिन्तमका फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४२० सङ्कीर्त        |                                 | ¥¥₹          | 🕉 नमी भगवते 🕺                  |             | श्रीतुलसीदासजी महाराज                             | ४९२           | मजन करनेवाले मक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                   | न्य <b>महा</b> प्रभु            |              | वासुदेवाय                      | ४६५         | चित्रकृटमॅ                                        | ४९३           | भगवत्पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ¥ <b>२१ निमा</b> ई  |                                 | AAA          | बृह्मां बन्दे जगद्गुस्प        | <b>४६</b> ६ | शिवजीकी धरात                                      | R dR          | भजनकी महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४१२ भीचैत           | •                               | ४४५          | हरहर सहादेव                    | ४६७         | इनुमान्जीकी प्रार्थना                             | 864           | -१. समाधि वैश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | न्यका<br>मरांकीर्तन             | ४४६          | नमः शिवाय ।                    | ४६८         | ताङ्का-छद्धार                                     |               | २. सञ्जय ३. यज्ञपकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शरपाः<br>४२३ मेमी स |                                 | ४४७          | लक्सी माता                     | ४६९         | मनु-शतरूपापर <b>कृ</b> पा                         |               | ४. गुद्द निषाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | क्षा पूरवाच ।<br>री तुल्लीदासकी | <b>አ</b> ጸና  | श्रीकृष्ण-यशोदा                | <b>Y</b> 50 | 11 11 1 11 1 11 11                                | ४९६           | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४१५ मीख (           |                                 | <b>YY</b> \$ | गुद्धादैतसम्भदायके आदि         | 80Y         | दशस्य-मरण                                         | ४९७           | श्रीगङ्गाजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                 | 3            | प्रवर्तक भगवान् शंकर           | ४७२         | भरद्वाज-भरत ,                                     | ሄኖሪ           | सुलसय मार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <b>ई</b> (जहरक) न्याला j        | 840          | कालिय-उद्धार                   | ४७३         | वनवासियोंका प्रेम                                 |               | संसार-वृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | आञ्ज मैं देख्यो                 | 848          | यञ्जपकीको भगवन्त्राप्ति        | YOY         | बालि-सुप्रान-युद्ध                                | 400           | पूर्ण समर्पणके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गिरघा               |                                 | ४५२          | श्रीकृष्ण अपने स्ति:           | ४७५         | दूल्हा राम                                        |               | স <b>াহ্বা</b> ন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४२९ वेसी स          |                                 |              | भाता बसुदेव-देवकीकी            | ४७६         | राजण मन्दोदरी                                     | ५०१           | गोद्धावेशमें भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | में नरसी मेहता                  |              | <b>१थनकी-वेड़ो</b> काट रहे हैं | প্রভাগ      | पुष्पकविमानपर                                     |               | ধীকুণ্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४३१ परम वै          | राम्थवान् भक्त                  | 843          | <b>मुदामाका सङ्</b> ल          | <b>ሄ</b> ଓረ | अधिका चस्दान                                      | ५०२           | देवो <b>-सम्प</b> त्ति (धर्मराज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दम्पति              | राँका गाँका                     | ¥¢¥          | श्रीकृष्ण उद्भवको              | ४७९         | लक्ष्मणको उपदेश                                   |               | युधिष्टिर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४३२ नवधा            | भक्ति ।                         |              | सन्देश देकर त्रज भेज           | ४८०         | पादुका-दान                                        | ५०३           | जिल्लासु भक्त उद्धय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४ <b>१३ ज</b> ङ्गीर | ·<br>!                          |              | रहे हैं .                      | ¥ሪየ         | जटायुकी स्तुति                                    |               | अर्थार्थी भक्त मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | '                               |              |                                |             |                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### कागज-साह्य ५×७१ हम्र बहुरंगे चित्र, नेट वाम १) सैकड़ा

| 9009  | शीविष्ण <u>।</u>  |                                           | १०१५ प्रज-तम गुम्सान                | १०२२ श्रामदन्याद्वन            |
|-------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|       | <u>बोषशायी</u>    | भिलन (भुज विशाख गहि)                      | १०१६ रामदरबार                       | १०२३ श्रीमधिरयाम               |
|       | सदामसङ्ग राम      | १००९ श्रीरामचतुष्ट्य                      | १०१७ देवसेनापति कुमार               | १०२४ भगवान् और ह्वादिनी        |
|       |                   | १०१० विश्वविमोहन श्रीकृष्ण                | कार्तिकेय                           | र्शात सभाजी                    |
|       | कमळलोचन राम       | १०११ <b>भृत्यायन्त्रिक्</b> तरी श्रीकृष्ण | १०१८ मजराज                          |                                |
|       | त्रिसुबनमीह्न राम | १०१२ आनन्दकन्द श्रीकृष्यः                 | १०१ <b>९ खे<del>ल</del>-खिला</b> डी | १०२५ नन्दनन्दन                 |
| १००६  | दृष्हा राम        | १० <b>१३ सोबी</b> कुमार                   |                                     | ं १०२६ सुद्रामा और श्रीकृष्णका |
| ţ00\$ | भीसीतारस्य        |                                           | १०२१ युगळखब                         | <b>प्रेममिल</b> न              |

| १०२७ | अर्जुनको गोताका                   | १०४० | पाटशालामें प्रकादका       | १०५० |                   | १०६० | परमेष्ठी दर्जी                 |
|------|-----------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------|------|--------------------------------|
|      | उपदेश                             |      | बालकोंको राम-राम          |      | गोविन्दका खेल     | १०६१ | भक्त जयदेवका गीत-              |
| १०२८ | अर्जुमको चतुर्भुजरूप <sup>,</sup> | Ì    | जपनेका उपदेश              | १०५१ | भक्त गोपाल चरवाहा |      | गोबिन्द-गान                    |
|      | का दर्शन                          | १०४१ | समुद्रमें पत्थरींसे दवे   | १०५२ | मीराबाई (कीर्तन)  |      | ऋषि-आश्रम                      |
| १०२५ | भक्तः अर्जुन और                   |      | प्रह्वादका उद्धार         | १०५३ | भक्त जनाबाई और    | १०६३ | श्रीविष्णु भगवान्              |
|      | उनके सार्थि कृष्ण                 | १०४२ | भगवान् नृसिंह्देवकी       |      | भगवान्            | १०६४ | <b>कमलापतिस्वाग</b> त          |
| १०३० | परीक्षितकी रक्षा                  |      | गोदर्भे भक्त प्रह्लाद     | १०५४ | भक्त जगन्नाथदार   | १०६५ | सूरका समर्पण                   |
| १०३१ | सदाशिव                            | १०४३ | पवन-कुमार                 |      | भागवतकार          | १०६६ | मॉका प्यार                     |
| १०३२ | शिवपरिवार                         |      | भगवान्की गोदमें           | १०५५ | भीइरिभक्त         | १०६७ | प्यारका बन्दी                  |
| १०३३ | चन्द्रशेखर                        |      | भक्त चिकक भील             |      | हिम्मतदासजी       | १०६८ | बालखीला                        |
| १०३४ | कमला                              | १०४५ | शंकरके ध्येय बालकृष्ण     | १०५६ | भक्त बालीग्रामदास | १०६९ | नवषा भक्ति                     |
| १०३५ | <u> भुवनेश्वरी</u>                | १०४६ | भगवान् श्रीशंकराचार्य     | १०५७ | भन्तः, दक्षिणी    |      | ओमिल्येकाक्षरं ब्रह्म          |
| १०३६ | श्रीजगन्नाथजी                     |      | श्रीभीचैतन्य              |      |                   | १०७१ | श्रीमनुशतस्या                  |
| १०३७ | यम-नचिकेता                        | १०४८ | चैतन्यका अपूर्व त्याग।    | १०५८ | भक्त गोविन्ददास   | १०७२ | देवता, असुर और                 |
| १०३८ | ध्यानयोगी भूव                     | १०४९ | भक्त घना जाटकी            | १०५९ | भक्त भोइन और      |      | मनुष्यीं <b>को ब्रह्मानीका</b> |
| १०३९ | धुब-नारायणें                      |      | रोटियाँ भगवान् ले रहे हैं |      | गोपाल भाई         | ı    | उपदेश                          |
|      |                                   |      | e                         |      |                   |      |                                |

### चित्रोंके साइज, रंग और दाम

१५×२०, सुनहरी -)॥ ७॥×१०, सुनहरी )। ५४७॥, रंगीन १)सै० × × ×

एक ही चित्र २५० ढाई स्तै या अधिक छेनेपर रेट इस प्रकार होगा—साइज १५४२० सुनहरी १००) प्रतिहजार, साइज १५४२० रंगीन ७०) प्रतिहजार, साइज ७॥४१० सुनहरी २५) प्रतिहजार, साइज ७॥४१० रंगीन १८) प्रतिहजार, साइज ५४७॥ १२) प्रतिहजार ।

१५×२० साइजके सुनहरे १०, रंगीन ४७ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत ३॥० पैकिङ र) डाकसर्च १ଛ) कुछ छागत ५=) छिये जायँगे।

७॥×१० साइज़के सुनहरे १७, रंगीन २५२ और कुल २६९ चित्रींके सेटकी नेट कीमत धारी है पैकिङ रो⊭ई डाकसर्च १०) कल ५॥०) लिये जायँगे।

५×७॥ साइजके रंगीन ७२ चित्रांका नेट दाम ॥६)॥ पैकिङ्ग न)। डाकबर्च ।=)। कुल १≉) लिये जायँगे। १५×२०, ७॥×१०, ५×७॥ के तीनों सेटकी नेट कीमत ८॥।०)।॥ई, पैकिङ्ग न)ई डाकबर्च २≢) कुल ११६) लिये जायँगे।

रेळपासेंळसे मँगानेवाळ सज्जनींको ८॥।≯)।॥ई चित्रका मृत्य, पैकिङ्ग ≉)ई रजिस्ट्री ।) कुळ ९।≉) भेजना चाहिये । साथमें पासके रेळवस्टेशनका नाम ळिखना जरूरी है ।

नियम—(१) चित्रका नम्बर, नाम जिस साइजर्म दिया हुआ है वह उसी साइजर्म मिलेगा, आर्डर देते समय नम्बर भी देख लें। समझकर आर्डरमें नम्बर, नाम अवस्य लिख दें। (२) पुस्तकोंके साथ मालगाड़ी से चित्र मेंगानेपर कुल मालका चित्रोंकी द्वासका किराया देना पड़ता है, स्सिल्ये जितना किराया अधिक लगेगा वह प्राहकोंके जिम्मे होगा, आर्डर देते समय इस नियमको समझ लें।(३) ३०) के चित्र लेनेसे प्राहकोंके रेलवेस्टेशनपर मालगाड़ीसे भी डिलीबरी दी जायगी। रजिस्दी बीं पीं खर्चा ग्राहकोंको देना होगा।(४) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्योंकि रास्तेमें टूट जाते हैं।(५) 'कल्याण' के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते।

नोट-सेट सजिस्द भी मिला करती है। जिस्तका द्वाम १५×२० का ॥), ७॥×१० का ॥), ५×७॥ का ♥) अधिक किया आता है। सजिस्द सेटका डाकसर्च ज्यादा लगता है।

स्टाक्टम सिन्न समय-समयपर कम-अधिक होते रहते हैं, इसल्बिये सेटका आर्डर आनेपर जितने सिन्न स्टाइसी कस समय तैयार रहेंगे उनने ही चित्र भेज विषे आर्थेंगे ।

### श्री€िरः

# साधनाङ्को विषय-सूची

| पृष्ठ-                                           | सं€या | દુક                                                       | -संख्या |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|
| १-सल्यक्को कुछ भ्रण                              | ų     | श्रीभागवतानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर                     |         |
| २-कल्याण ('श्रिव') · · · · · · ·                 | 4     | काव्यसांख्ययोगन्यायवेदयेदान्ततीर्थ, वैदान्त               |         |
| ३-प्रेम-प्राप्तिका साधन ( पूज्यपाद परमहंस        |       | वागीश, मीमांसाभूषण, वेदरल, दर्शनाचार्य )                  | Yo      |
| श्रीरामङ्गुष्णदास्त्री महाराजके उपदेश) ***       | ११    | २०-मोक्षका श्रेष्ट साधन—ब्रह्मविद्या (श्रीमत्परमहंस       |         |
| ४-साधक और मनका संवाद (पूज्यपाद                   |       | परिवाजकाचार्य दार्शनिकसार्वभौम विद्यावारिधि               |         |
| स्वामीजी भीभोलेबाबाजी ) *** ***                  | १२    | न्यायमार्तण्ड वेदान्तवागीरा श्रीस्वामी                    |         |
| ५-साधकके लिये (पूज्यपाद स्वामीजी श्रीउड़िया-     |       | महेश्वरानन्दगिरिजी महाराज महामण्डलेश्वर )                 | ४९      |
| बाबाजीके उपदेश )                                 | 88    | २१पूज्यपाद स्यामी श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज             |         |
| ६-साधन और उसका प्रधान विष्न ( पूज्यपाद           |       | महामण्डलेक्षरके उपदेश ( प्रेषक-भक्त                       |         |
| स्वामीजी श्रीहरियावाजी महाराजके उपदेश )          | १६    | रामश्ररणदासजी )                                           | ٤       |
| ७-प्रार्थनाका प्रभाव ( पूज्यवाद महातमा स्वामी    |       | २२—नवधा भक्तिमें सर्वसाधनीका समावेश                       |         |
| श्रीकरपात्रीनी महाराज ) *** ***                  | १६    | (श्रीशारदापीटाधीश्वर श्रीमजगद्गर श्रीशंकरा-               |         |
| ८-साधना ( 'श्रीज्योतिजी' )                       | १८    | चार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी तीर्थ )                    | ورب     |
| ९–साधु साधकींके लिये ( पूज्यपाद स्वामी           |       | २३-वैदिक साधनान्तर्गत न्यासविद्या (पूज्य-                 | ,       |
| श्रीआत्मदेवकुष्णजी महाराज)                       | २०    | पाद वे० शि० स्वामी श्रीश्रीरामानुजाचार्यजी                |         |
| १०-गृहस्थोंके छिये राधारण नियम                   | २१    | शास्त्री)                                                 | ٩٥      |
| ११अगरोक्षशान-साधन ( संत स्वामी श्री-             |       | २४-साधन-मक्तिके चौंस् <b>ठ अङ्ग</b> (श्रीमन्माप्य-        |         |
| मेंहीदासजी )                                     | २२    | सम्प्रदायाचार्यं दार्शनिकसार्वभौम साहित्य-                |         |
| १२–ईश्वर-प्राप्तिका प्राथमिक साधन-विचार-         |       | दर्शनायाचार्यः तर्करकः न्यायरकः श्रीदामोदरः               |         |
| হাক্কিকা ধিকাও ( ख।मी श्रीकृष्णानन्दजी           |       | जी गोखामी )                                               | ەق      |
| महाराज)                                          | २३    | २५-साधनाके चार सहायक (श्रीअरविन्द)                        |         |
| १३कुछ साधनसम्बन्धी प्रश्लोत्तर (पू० श्लीराम-     |       |                                                           | ७२      |
| दास्त्रज्ञी महाराज रामायणी ) · · · · · · · ·     | २७    | (१) য়ান্ধ                                                | "       |
| १४संकीर्तनप्रेमियोंके प्रति ( पूज्यपाद स्वामी    |       | (२) उत्साद · · · · · ·                                    | ७४      |
| श्रीकृष्णानन्दजी अवधूत ) · · · · · · ·           | २७    | (३) गुरु                                                  | હહ      |
| १५-प्रेम-साधना ( बावा श्रीरामदासजी महाराज )      | ३०    | (४) काल                                                   | 68      |
| १६-कलिकालका परम साधन ( म० श्रीअञ्जनी-            |       | २६ – याद रक्लो                                            | ८१      |
| नन्दनशरणजी ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ३१    | २७-प्रेम-सम्बन (श्रीजयदयालजी गोयन्दका)                    | ८२      |
| १७-प्रधान साघन ( परमहंस स्वामी श्रीनारायण-       |       | २८-अभय (महात्मा गांधीजी)                                  | ૮५      |
| दासजी गद्दाराज )                                 | ३२    | २९–शक्तिपात-रहस्य (महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपी-            |         |
| १८-जीवका प्रधान कर्तव्य (श्रीमत्परमहंस           |       | नाथजी कविराज एन्० ए० )                                    | ८६      |
| परिवाजकाचार्य सहामण्डलेश्वर श्री १०८             |       | ३०-मृत्युसे अमृतकी ओर ( प्रो० श्रीअक्षयकुमार              |         |
| स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज )               | ३७    | वन्द्योपाध्याय <b>ए</b> म्० ए०) · · · ·                   | ९७      |
| १९-कीर्तनका सविशेष विवरण (श्रीमत्                |       | ३१-साधनका स्वरूप (पण्डितप्रवर श्रीपञ्चानन                 |         |
| परमद्दंस परित्राजकाचार्य श्री १०८ स्वामी         |       | तर्करत्न भद्राचार्य ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ₹•₹     |

|                                                | ( २              | )                                                           |                      |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| ¥1                                             | <b>४-संस्</b> या | S.                                                          | - <del>सं</del> ख्या |
| ३२-गौडीय वैष्णव-दर्शनमें अद्भैत ब्रह्मतत्त्व   |                  | ४६—सहज साधन ( प्रो॰ भीधीरेन्द्रकृष्ण                        |                      |
| (महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रमधनाथ             |                  | मुखोपाध्याय एम्० ए० ) · · · · · · ·                         | १४६                  |
| तर्कभूषण )                                     | १०६              | ४७-कलियुगी जीवींके कल्याणका साधन (श्रीजय-                   |                      |
| ३३-महापापीके उद्धारका परम सम्बन                | 806              | रामदासजी 'दीन' समायणी ) '''                                 | १४९                  |
| ३४-नवधा भक्तिका सामःन्य एवं स्विशेष            |                  | ४८-श्रीभगवज्ञामसाधन ( श्रीस्वान्तःसुरक्षाय )                | १५२                  |
| निरूपण ( परमवैष्णव स्वामी श्रीकृष्णा-          |                  | ४९-कीर्तनका सविशेष वर्णन ( रायबहादुर                        |                      |
| नन्ददासजी महाराज )                             | १०९              | पण्कया श्रीबैजनाथजी )                                       | १५५                  |
| ३५-आवश्यक साचन (इनुमानप्रसाद पोद्दार)          | ११२              | ५०-साधनका मनोवैज्ञानिक रहस्य ( बॉ० श्रीदुर्गा-              |                      |
| ३६ कुछ उपयोगी साधन (श्रीजयदयालजी               |                  | शङ्करजी नागर स० कल्पवृक्ष )                                 | १५५                  |
| गोयन्दका)                                      | £ \$ \$          | ५१-ईभर-दर्शनका साधन ( पूरु पण्डित श्रीशिव-                  |                      |
| (क) अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना · · ·             | ,,               | दत्तजी शर्मा)                                               | १६०                  |
| ( ख ) चराचररूप ब्रह्मकी उपासना · · ·           | ,,               | ५२मोक्षका मुख्य साघन—भक्ति (पं०                             |                      |
| (ग) सङ्करपमद्यकी उपासना · · ·                  | ११४              | श्रीविनायक नारायण जोशी साखरे महाराज )                       | १६२                  |
| (ध) शब्दब्रह्मकी उपासना · · ·                  | ,,               | ५३-अम्युदय और निःश्रेयस्के साधन (श्रीनारायण                 |                      |
| (ङ) निःस्वार्य कर्म-साधन · · ·                 | ,,               | स्वामीजी महाराज)                                            | १६५                  |
| (च) हेवा-साधन                                  | ११५              | ५४-तत्त्वंपदार्थ-शोधन (स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी               |                      |
| (छ) पञ्च महायज्ञ-साधन                          | ११६              | महाराज )                                                    | १६६                  |
| (ज) विषय-इवनरूप साधन                           | ११७              | ५५–भगवान्के सम्बन्धमें साधनीका सामर्घ्य                     |                      |
| ( झ.) महात्माओंका आज्ञापालनरूपी साधन           | ११८              | ( 'कविशिरोमणि' देवर्षि भट्ट श्रीमधुरानाय-                   |                      |
| ३७-सबसे पहली साधना (स्वामीजी श्रीतपोदन-        |                  | जी शास्त्री) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | १६९                  |
| जी महाराजः)                                    | १२१              | ५६-मधुर-रसकी साधना (पं॰ श्रीहजारीप्रसादजी                   |                      |
| ३८-साधनकी अनिवार्य आवश्यकता                    | १२२              | द्विवेदी)                                                   | १७३                  |
| ३९-साधकका परमधर्म (श्रीदादा धर्माधिकारीजी)     | १२६              | ५७-प्रेम-साधन ( म० श्रीप्रेमप्रकाशजी )                      | १७६                  |
| ४०-सदाचार-साधनकी परमावश्यकता (स्वामी-          |                  | ५८-संस्कार साधना (डा० श्रीराजवलीजी पाण्डेय                  |                      |
| जी श्रीनारदानन्दजी महाराज )                    | १२८              | एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰) · · · · · ·                             | १८०                  |
| ४१-योगचतुष्ट्य ( एक एकान्तवासी महात्मा ) · · · | १३०              | ५९-जीवन सर्वोत्कृष्ट साधना है ( श्रीअजमोहनजी                | • -                  |
| (क) मन्त्रयोग '''                              | ,,               | मिहिर)                                                      | १८४                  |
| (ख) इटयोग · · · · ·                            | ર <sup>ે</sup>   | ६०-उदालककी साधना और समाधि (पं०                              | •                    |
| (ग) लययोग · · · · ·                            | <b>१</b> ३२      | श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी )                              | १९०                  |
| (घ) राजयोग · · · · · ·                         | १३४              | ६१-साधना ( श्रीनलिनीमोइन सान्याल एम्०                       |                      |
| ४२-थोगका छोपान (स्वामी श्रीशिवानन्दजी          |                  | <b>ए॰,</b> भाषातस्वरत ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | १९८                  |
| सरस्वती )                                      | १३६              | ६२-त्याग और पवित्रता (रेवरेंड आर्थर ई॰ मैसी)                | ₹00                  |
| ४३-सध्य-तस्य ( आचार्य श्रीबालकृष्णजी           |                  | ६३-प्रणयोपासना ( श्रीमोत्तीलाल रविशक्करजी घोडा              |                      |
| गोखामी महाराज)                                 | १३९              | क्षी० ए०, एल्-एल्० बी०, वेदवेदान्त-                         |                      |
| ४४-सबी साधना क्या है ! ( इा॰ श्रीभगवान-        | • • •            | बारिधि)                                                     | र०३                  |
| दासजी एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ )                     | १४१              | ६४-सद्गुक और शिष्य                                          | २०६                  |
| ४५-साधनाका भनोवैज्ञानिक आधार (५० श्रीलाल-      | • - •            | ६५-दोझा और अनुशासन                                          | 280                  |
| जीरामजी शुक्त एम्० ए०, बी० टी०) ***            | १४२              | ६६-भूतद्यद्धि                                               | २१४                  |
|                                                |                  |                                                             |                      |

| रिष्ट                                              | -संस्था    | र्म ।                                                  | सस्या      |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| ६७-आदर्श-ध्यानयोग (५० श्रीरामचन्द्र कृष्ण          |            | ८१-साधक, साधना और साध्यका सम्बन्ध (त्याग-              |            |
| कामत ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | २१७        | मूर्ति गोस्वामी श्रीगणेशदत्तजी महाराज)                 | र्६०       |
| ६८-मन्त्रानुष्ठाम                                  | २१७        | ८२-साधन और सिद्धि ( स्वामी श्रीशुद्धानन्दबी 👚          |            |
|                                                    | ষ্ঠ্ভ      | भारती )                                                | २६२        |
| ( ख ) भोजनकी पिषत्रता                              | २१८        | ८३-साधना और सिद्धि (स्वामी श्रीअसङ्गा-                 |            |
| (ग) कुछ आवश्यक वार्ते                              | २१९        | नन्दजी महाराज ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ইও ০       |
| ( घ ) जपकी महिमा और भेद                            | २२०        | ८४-साधनाको गुप्त रखनेका महत्त्व ( डा०                  |            |
| (च) मन्त्रमें सूतक और मन्त्रसिद्धिके               |            | शिवानन्द सरस्वती एम्॰ ए॰ )                             | १७४        |
| साधन                                               | २२०        | ८५-सधना (श्रीकृष्णशङ्कर उमियाशङ्कर)                    | २७६        |
| ६९-मन्त्र-साधन                                     |            | ८६-साधना-विज्ञान (पं० श्रीरामनिवासजी                   |            |
| (क) मन्त्र और सिद्धादि-शोधन 💛                      | "          | शर्मा 'सीरभ')                                          | २८०        |
| (ख) मन्त्र-चैतन्यः                                 | २२७        | ८७-जपयोगका वैज्ञानिक आधार (पं० श्रीभगवान-              | • •        |
| (ग)मन्त्रार्थः ···ः                                |            | दासजी अवस्थी एम्॰ ए॰ ) · · ·                           | २८३        |
| ( घ ) मन्त्रीकी कुल्लुका ''' '''                   | १२९        | ८८-आत्मतस्व विद्यातस्य श्विनतस्य तुरीयतस्व             |            |
| (च) मन्त्रसेतु ''' '''                             | >>         |                                                        | २८६        |
| ( छ ) महासेतु                                      | **         |                                                        | २८९        |
| (ज) निर्वाण 😬 😁                                    | >>         | ९०-शक्तिपातसे आत्मसाक्षात्कार (श्रीवामन                | 101        |
| ( इत् ) मुख्दशोधन ''' '''                          | २३०        | •                                                      | २९६        |
| (ट) प्राणयोग · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 19         | ९१-शक्तिपात और दीक्षा ( एक जिश्रासु ) · · ·            |            |
| (ड) दीपनी                                          | 22         |                                                        | ३०२<br>•   |
| ( इ ) मन्त्रके आठ दोष                              | ,,         | ९२शक्तिपात और कर्मसाम्य, मलपाक तथा                     |            |
| ( ढ ) मन्त्र-सिद्धिके उपाय''' '''                  | २३१        | पतन (मनोविनोदाय)                                       | <b>३०३</b> |
| ७०-मन्त्रोंके दुस संस्कार (पं० श्रीहरिरामजी        |            | ९३ – इस्यरहित रहस्य ( प्रकाप ) · · · · · ·             | ېاه لا     |
|                                                    | २३२        | ९४-महासिद्धिः, गुणहेतुसिद्धिः, श्चद्रसिद्धिः और        |            |
|                                                    | २३४        | परमसिद्धि (पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामतः)              | ₹ r ⊊      |
| ७२पूजाके विविध उपचार                               | <b>२३७</b> | ९५ –पञ्चभूतोंकी घारणा                                  | ३०९        |
| ७३-श्रीभगवान्के रूपादिका चिन्मयत्व (पं०            |            | <u> १६-पञ्चामिः विद्या ( ५० श्रीजौहरीलालजी  शर्मा</u>  |            |
| श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्० ए०;                  |            | संख्ययोगाचार्यः, विद्याधुरीणः, विद्यासागर)ः 😁          | 3 १ १      |
| -11-11-12                                          | २४०        | ९७भीमा और नीराके पवित्र सङ्कमपर (शान्त)                | ३१२        |
|                                                    | २४२        | ९८-साधन-समीक्षा (साधु प्रज्ञानाथजी) · · ·              | ३२०        |
| ७५-अष्टपास् ( अध्यापक पं० श्रीशिवनारायण-           |            | ९९-साधना-तत्त्व (पं० श्रीहनूमान्जी शर्मा) · · ·        | ३२७        |
| 416 Al-A /                                         | <i>२४४</i> | १००-वैदिक कर्म और ब्रक्षज्ञान (श्रीयसन्तकुःमार         | ,          |
| of district App Acces To                           | २४८        | चटर्जी एम्० ए०)                                        | a ma       |
| ७७-आस्महानकी प्राप्तिमें श्रीत-कर्मीका उपयोग       |            | पटका ५५० ५०)<br>१०१-न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा · · · | ३२९<br>२२२ |
| ( ) ( ) ( ) ( )                                    | 7.0        |                                                        | ३३२        |
|                                                    |            | १०२-तन्त्रमें गुरु-साधना (डा० भवानीदासजी मेहरा०)       | 5 5        |
|                                                    | २५७        | बी॰ एस्-सी॰, एस्॰ एस्॰, एस्॰ एफ्॰) · · ·               | ३३७        |
| ८०-साधनाकी उपासना ( पं० श्रीनरदेवजी                |            | १०३-दिव्य चक्षुका उन्मीलन (श्रीचित्रगुप्तस्वरूपनी)     |            |
| शास्त्री, वेदतीर्थ) 💛 😬                            | २५८        | १०४-मन ही साधन है ( श्री चक्रपाणि )                    | ३४३्       |

|                                                                                                            | (                 | ¥ | )                                                                          | ,           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9                                                                                                          | [ <b>इ</b> -संस्थ | ſ | र्ष ह                                                                      | सं€्या      |
| १०५-साधन-रहस्य-सार ( श्रीरसुदामा वैदर्भीय )                                                                | <b>ዿ</b> ፞፞፞፞፞፞፞፠ |   | १२७-तान्त्रिक साधन ( श्रीदेवेन्द्रनाय चट्टोपाध्याय                         |             |
| १०६-अनाइत नाद (स्वामी श्रीनवनानन्दजी                                                                       |                   |   | बी० ए०, काव्यतीर्थ) ''' '''                                                | ४२१         |
| सरस्वती ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              | ₹ <b>Y</b> ७      |   | १२८-श्रीवल्लमसम्प्रदायसम्मत शाधना (देवर्षि                                 |             |
| १०७-साधनाकी एक झाँकी                                                                                       | ₹४८               |   | पं० श्रीरमानायजी द्यास्त्री ) *** ***                                      | ४२६         |
| <b>१०८</b> -अमृत-कला (यो० श्रीपार्क्वनाथजी) · · ·                                                          | ३५२               |   | १२९-श्रीचैतन्य और रामानुगा भक्ति (प्रभुपाद                                 |             |
| १०९—महापुरुषपूजा (शास्त्रवाचस्पति डा॰                                                                      |                   |   | श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी एम्० ए०, विद्या-                                   |             |
| मभुदत्तजी शासी, एम्० ए०, पी-एच्० डी०,                                                                      |                   |   | भूषण)                                                                      | ४३२         |
| वी॰ एस्-सी॰ विद्यासागर) · · · ·                                                                            | 36,8              |   | १२०-प्रेम-साधना (पू० पा० श्रीभोलानाथजी महाराज)                             | ४३६         |
| ११०-शरणागति-साधन (पं०भीराजमङ्गळनायजी                                                                       |                   |   | १३१-प्रत्याहार-साधन ( ५० पू० श्रीश्रीभागंव                                 |             |
| त्रिपाठी एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, साहित्याचार                                                                | ी) ३५६            |   | शिवरामिककर योगत्रयानन्द स्वामीजी ) ***                                     | 880         |
| १११-आधन-सत्ये (डा० इरिहरनाथकी हुक्कू,                                                                      | -                 |   | १३२-निराकार-उपासनाका साधन (पु० पं०श्रोहरि-                                 |             |
| एम्० ए०, डी० लिट्०)                                                                                        | ३५७               |   | नारायणजी बी० ए०, विद्यासृषण ) 😁                                            | አጸረ         |
| ११२-इन्द्रादि देवोंकी उपासना ( ग० नि० परम-                                                                 |                   |   | १३३ – इस युगकी साधना ( श्रीयुत नलिनीकान्त गुप्त)                           | ४५२         |
| <b>इं</b> स परिवाजकाचार्य श्रीमदण्डिस्थामी                                                                 |                   |   | १३४-पञ्चदेवोपासना ( पं० श्रीहनूमान्जी शर्मा )                              | ४५४         |
| शिवानम्दजी सरस्वती ) · · · · · · · ·                                                                       | \$ 6.0            |   | १३५-ईस्वरप्राप्तिके वैदिक साधन (महामहोपाध्याय                              |             |
| ११३-इन्द्रादि देवोंकी उपाधना · · · · ·                                                                     | ३६२               |   | पं० श्रीसकलनारायणजी शर्मा )                                                | ४६३         |
| १४-इन्द्रादि देवेंकी उपासना (मुखिया श्रीविद्या-                                                            |                   |   | (क) उद्गीयविद्या · · · · · · ·                                             | "           |
| सागरजी )                                                                                                   | ३६५               |   | (ख) संबर्गविद्या                                                           | 23          |
| १५-साधनाका प्रथम पाद ( श्रीदेवराजजी विद्या-                                                                |                   |   | (ग) मधुविद्या                                                              | <b>४६</b> ४ |
| वाचस्पति ) ''' ''                                                                                          | ३६८               |   | (घ) पद्धामिविद्या                                                          | "           |
| ११६-माया, महामाया तथा योगमायाका भेद                                                                        |                   |   | (च) उपकोसलकी आत्मविद्या · · ·                                              | ,,          |
| (यो० श्रीपारसनाथजी)                                                                                        | ३६९               |   | (छ) शाण्डिल्यविद्या                                                        | ४६५         |
| १९७-तत्यसाधन ( वेदाचार्य पं० श्रीवंशीधरजी मिश्र<br>भीमांशाद्यास्त्री ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |   | (ज) दहरविद्या                                                              | "           |
| सम्माजयाद्याः )<br>१६८—सम्बना और नारी ( कुमारी श्रीद्यान्ता शास्त्री)                                      | ३७१               |   | (झ) भूमविद्या                                                              | "           |
| १९८-जनमा अर नारा ( क्रुमारा श्राधाना शासा)<br>१९९-जनमतमें साधना ( श्रीसम्पूर्णानन्दजी ) · · ·              | <i>६७६</i>        |   | (ट) दीर्घांयुष्यविद्या · · · · · · · · ·                                   | ,,          |
| १२०-संतोंकी सहज-शून्य-साधना (आचार्य                                                                        | <b>ই</b> এও       | ı | (ठ) मन्थविद्या                                                             | ४६६         |
| श्रीक्षितिमो <b>इन सेन शस्त्री एम्० ए०</b> ) · · ·                                                         | <b>₹८</b> ४       |   | १३६-दहरविद्या ( महामहोपाध्याय ङा० श्रीमङ्का-                               |             |
| शास्त्रातमाञ्चन सम्बद्धाः ५५० ५० /<br>२२१श्रीमद्भागवतकी साधना (सेठ श्रीकन्हैया-                            | ₹ ८, ७            |   | नायजी झा एम्० ए०, डी० लिट्०, एल्-                                          |             |
| हालजी पोद्दार )                                                                                            | 3 /6              |   | एख्∘ डी०)                                                                  | ४६६         |
| काळणा पादार )<br>१२२-मागवती साधना ( पं॰ श्रीबल्डदेवजी उपाध्याय                                             | ₹ <b>८</b> ६      |   | १३७-दहरविद्या विमर्श ( ५० श्रीश्रीघराचार्यजी                               |             |
| एम्० ए०, साहित्याचार्य ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |                   |   | शास्त्री, ये० भू०, वे० ती०,का० ती०,वे० शि०)                                | ४६८         |
| १२२-श्रीमगवान्के पूजन और घ्यानकी विधि                                                                      | ३९१<br>३०३        |   | १३८-दहर-विद्या (प० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे)                             | ४७३         |
| (२४श्रीतामें तत्त्वों, साधनों और सिद्धियोंका                                                               | ३९३               |   | १३९-उपकोसल-विद्याका रहस्य (श्रीनरसिंहाचार्यजी                              |             |
| समन्यय-साधन (दीवान बहादुर के॰ एस्०                                                                         |                   |   | वरखेडकर) ''' '''                                                           | 800         |
| रामस्वामी शास्त्री )                                                                                       | ३९५               |   | १४०-शाण्डिल्यविद्या (श्रीश्रीधर मजूमदार,                                   |             |
| रागरनाया काळा /<br>१२५—गीतोक्त साधन ( ५० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी )                                            | 800               |   | एम्० ए० ) ''' '''                                                          | 808         |
| (२६-प्राणधक्तियोग और परकायप्रवेशविद्याका                                                                   | ,                 |   | १४१-तान्त्रिक दृष्टि (महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपी-<br>नाथजी कविराज एम्० ए०) | ४८०         |
| पूर्वरूप (पं॰ श्रीत्र्यम्यक भास्कर शास्त्री खरे)                                                           | ४०४               |   | १४२-तान्त्रिक वाधना (भीडपेन्द्रचन्द्र दत्त )                               | 888         |
| Marie Landinana months and add                                                                             |                   |   | (a) and an and (and exact day)                                             | - 10        |

•

| पृष्ठ-स                                                |                        |                                                  | <b>१</b> इ-संस्था |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| १४३-साधना (महात्मा श्रीडालकरामजी विनायक) ४             | १६७-साधना ( स्वा       | गीजी श्रीभूमानन्दजी महाराज                       | ) ५९८             |
| १४४-विचित्र साधन (श्रीहरिश्चन्द्रजी अन्ताना 'प्रेम') ५ |                        | णेकता (पं॰ श्री <i>द्वाराणचन</i>                 |                   |
| १४५-साधन क्या १ (साहित्याचार्य पं॰ श्रीवीरमणि-         | भद्दाचार्य )           |                                                  | . ६०४             |
| प्रधादंत्री उपाध्याय एम्० ए०,एस-एस्०वी०) ५             |                        | (श्रीस्थामी सन्तप्रसादर्भ                        | ft                |
| १४६-साधना-ऑसमिचौनीका खेल (श्री पी॰                     | उदासीन )               |                                                  | • ६०६             |
| एन्॰ शक्करनारायण ऐयर ) · · · · ५                       | १७०~आभिविद्या (        | पं० श्रीहरिदत्तजी शास्त्री                       | ,                 |
| १४७-पञ्चघा भक्ति ( प्रो० श्रीगिरीन्द्रनारायण           | वेदान्ताचार्य )        | •••                                              | • ६०७             |
| सिल्कि एम्० ए०, बी० एङ्०) · · ५                        | १७१-आत्मोन्नतिका       | एक साधन विचार ( श्री                             | <u>-</u>          |
| १४८-नवधा भक्ति ( सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोदार ) ५        | भोगीन्द्रगय            | नानालाल वैद्य, बी० ए०                            | ,                 |
| १४९-मिकका खरूप ५                                       |                        | ***                                              | - ६०१             |
| १५०-साधन-मक्तिके चौंसठ अङ्ग ःः ५                       | १७२-साधन-पथ ( %        | रीविन्दुजी ब्रह्मचारी ) 💮 😬                      | . ६११             |
| १५१हेवापराध और नामापराध *** ५                          | १७३–परमोत्कृष्ट साध    | न (पण्डितप्रवर श्रीद्वारका                       | -                 |
| १५२-अटपटा साधन-प्रेम (पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ५      | प्रसाद जी चतुर्वे      | ंदी) ''' ''                                      | · ६१५             |
| १५३-वर्णाश्रमसाधनका तत्त्व ( प्रो० श्रीअक्षयकुमार      | १७४-सहज साधन           | (श्रीबदरीदासजी महाराज                            | 7                 |
| बन्दोपाध्याय एम्० ए०) · · · ५                          | वानप्रस्थीः वेद        | ान्तभूषण ) 💮 😁                                   | . ६१८             |
| १५४-ग्रहस्थके लिये पञ्चमहायश ( प्रो॰ श्रीसत्येन्द्र-   | १७५-सर्वोच्च साधनके    | लिये एक बात (पं॰ स्वामी                          | <del>}</del>      |
| नाथ सेन एम्० ए०, धर्मरता) ५                            | श्रीपराङ्कशाचाः        | र्यजी शास्त्री) ''                               | • ६२०             |
| १५५-गृहस्थके यञ्जमहायज्ञका विवरणं ( पं० श्रीवेणी-      | १७६-एक जिशासुके        | प्रभोत्तर ( रायसाहेब श्रीकृष्ण                   | -                 |
| रामजी शर्मा गौड ) · · · ५                              | लालबी बापाणा           |                                                  | . ६२२             |
| १५६-प्राणशक्ति और मनःशक्तिका साधन (स्वामी              | १७७∽षट्कर्म (श्रीकम    | खाप्रसादसिंहजी )                                 | ६२४               |
| भीविभूतिनन्दजी सरस्रती ) 💮 🖖                           | १७८–१ची साधना ३        | गैर उसका मुख्य ध्येय ( पंच                       | ,                 |
| १५७-साधनाके गभीर स्तर (श्रीमेहर बाबा) ५                | श्रीदामोदरकी उ         | उपाच्याय )                                       | ६३१               |
| १५८-सधन और उसकी प्रणाली (महामहोपाध्याय                 | १७९-बौद्ध सिद्धोंकी    | साधना ( ५० श्रीपरशुरामजी                         | t                 |
| पं० श्रीधीतारामजी शाखी) 💛 😽                            | <b>चतुर्वे</b> दी एम्० | ए०, एल् एल्० बी०) 😶                              | . દ્રફર           |
| १५९-कल्याणका साधन-सर्वस्य (ज्ञानतपस्वी                 |                        | ्डा <i>० श्रीबिनयतीष भद्टाचार्य</i>              | Ì                 |
| <b>श्रीगीतानन्दश्री शर्मा</b> ) · · · ५५               |                        | एच्०डी०) ···                                     | • ६३६             |
| १६०-गीताकी साधना ( डॉ॰ एस्॰ के॰ मैत्र, एम्॰            | १८१~बौद्ध-मूर्तितस्व   | ( श्रीभगवतीपसादसिंहजी                            | t                 |
| <b>ए</b> ०, पी-एच्० डी० )                              | एम्० ए०)               | ( श्रीभगवतीपसादसिंइजी                            | ६३८               |
| १६१-बृन्दावनकी प्रेम-साधना (बहिन श्रीरेहाना            |                        | बनाकी संक्षिप्त रूप-रेखा (ब्या०                  |                   |
| तस्यवजी) ''' ५०                                        |                        | <ul> <li>श्रीमद्विजयरायचन्द्र सूरी</li> </ul>    |                   |
| १६२-मेरा स्वम (सी० बहिन १न्दुमति ६०देशईजी) ५०          |                        | )                                                | . ६४१             |
| १६३-साधन-तत्त्व (श्री-अप्रश्रुद्धः) ५८                 |                        | ,<br>छाधन (श्रीनरेन्द्रमाथजी जैन)                |                   |
| १६४साधन-तस्य ( भीज्यालाप्रसादंजी कानोडिया ) ५८         |                        | मार्ग ( श्रीजयमगवानजी जैन                        |                   |
| १६५-इ० युगका एक महासाधन (श्रीजयेन्द्रराय               |                        | एल्० बी०)                                        |                   |
| भगवानकाल दूरकाल एम् ० ए०, विद्यावारिधिः                |                        | राधना ( श्रीफीरोज कावसजी                         | , , ,             |
| भर्म-विनोद) ५९                                         |                        | ऽ' ठंळ-ठंळ र बी० )<br>अनुसर्वे (आक्षास्त्राचन का |                   |
| १६६-विचार-साधन (श्रीमत्स्वामी शक्करतीर्मजी             |                        | अग्नि-उपासना (श्रीनरीमान                         |                   |
| महाराज ) ५९                                            | शेरावजी गोछव           | ह्या)                                            | `<br><b>६७</b> ४  |

| ų a                                                                            | -संस्था        | £2-6                                                  | तस्या        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| १८७-वेदसे कामना-साधन ( ५० श्रीगोपालचन्द्रजी                                    |                | २०३-वैष्णवीकी द्वादशसुद्धि                            | ७२३          |
| मिश्र गौड़ वेदशासी, वेदरत )                                                    | Se13           | २०४-स्वरोदय-साधन (पं० श्रीतडित्कान्तजी                |              |
| १८८-श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायमें उपासना (पं॰                                   |                | वेदालक्कारः साहित्यमनीषी ) *** 💛 🖖                    | ७२३          |
| श्रीनारायणजी शास्त्री, तर्क-वेदान्त-मीमोधा-                                    |                | २०५-सर्वोत्तम साधनजनसेवा ( पं० श्रीकिशोरी-            |              |
| सांख्यतीर्थे )                                                                 | ६७९            | दासजी बाजपेयी)                                        | ७३५          |
| १८९-श्रीस्वामिनारायणके मतानुसार धाघन (वेदान्त-                                 |                | २०६आरोग्य-साधन ( राजच्यो० पं० श्रीमुकुन्द-            |              |
| तीर्य सांख्ययोगरत पं० श्रीश्वेतवैकुण्ठ शास्त्री )                              | ६८२            |                                                       | इह्थ         |
| १९०-थियासफीकी साधना (श्रीहरिन्द्रनाथ दत्त एम्०                                 |                | २०७-साधनाका मधितार्थ-सेवा (पं० श्रीधर्मदेवजी          |              |
| ए॰, बी॰ एहु॰, वेदान्तरत्र )                                                    | ६८४            | शास्त्री। दर्शनकेसरी, दर्शनभूषण, संख्य-योग-           |              |
| १९१-धियासफीकी उपासना-पद्धति (रायवहादुर                                         |                | वेदान्त-त्याय-तीर्य )                                 | ७६७          |
| पण्ड्या बैजनाथजी, वी०ए०,एफ्० टी० एस्०)                                         | ६८६            |                                                       | ७३९          |
| १९२-सुक्तियोंका साधना-मार्ग ( डा॰ एम्॰ इाफ़िज़                                 |                | २०९-ल्स्मी साधन ( पं० श्रीदयाशङ्करजी दुवे)            |              |
| सैयद मुहम्मद एम्०ए०, पी-एच्० डी०,                                              |                |                                                       | ७४१          |
| डी॰ लिट्॰ ) े                                                                  | ६८८            |                                                       | ५४७          |
| १९३~स्फ्रियोंकी साधना (श्रीचन्द्रबलिजी पाण्डेय                                 |                | २११-श्रीअरविन्दकी योगसाधनपद्धति और मानव               |              |
| एम्॰ ए॰)                                                                       | ६९१            |                                                       | ዓ <b>ለ</b> ጸ |
| १९४-इस्लामधर्मकी कुछ बातें और शिया-सुवियोंका                                   |                |                                                       | ७५०          |
| मेद (श्रीभगवतीयधादसिंहजी एम्॰ ए॰)                                              | ६९३            |                                                       | ७५३          |
| १९५-सद्गुष कवीरसाहयकी सहज साधना ( श्रीधर्मा-                                   |                |                                                       | ७५४          |
| धिकारी महत्त श्रीविचारदासजी साहव शास्त्री)                                     | ६९५            | ,                                                     | ७५७          |
| १९६-कवीरसाहबकी भाव-भगति का रहस्य (पं०                                          |                |                                                       | ७५९          |
| श्रीपरग्रुरामजी चतुर्वेदी एम्० ए०, एल्-<br>एल्० बी०)                           | 5.65           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               | ७६१          |
| ,                                                                              | ६९६            |                                                       | ७६२          |
| १९७-श्रीदावृदयालके मतानुसार साधन (पु॰                                          |                | २१९-प्रमु-प्राप्तिके साधन (माता श्रीगायत्री देवी काक) |              |
| श्रीहरिनारायणजी बी॰ ए॰, विद्यासूषण)                                            | 900            | २२०-ध्यान साधन (श्रीजयदयालजी गोयन्दका) · · ·          |              |
| १९८-प्रेम-साधन (श्रीमिक्कानन्दसम्प्रदायाद्यधर्म-                               |                | २२१-चार अनमोल उपदेश (एक ब्रह्मचारीजी द्वारा)          | ७६९          |
| पीठाधीश्वर धर्मधुरीण आचार्य श्रीधनीदासजी<br>महाराज 'सद्धर्मरक्ष' ) · · · · · · |                | २२२-भक्ति-साधन (वैष्णवाचार्य महंत श्रीस्वामी          |              |
|                                                                                | ७०८            | , ,                                                   | ७७२          |
| १९९-श्रीराधावळथीय सम्प्रदायमें साधन (श्रीहित<br>रणछोड्लालजी गोस्वामी) · · ·    | / <b>- 6</b> - | २२३-सरल नाम-साधन                                      |              |
| २००-श्रीरामकेही-कम्प्रदायकी उपातनापद्धति                                       | હર્            | २२४-त्याग-साधन ( सत्य घटना )                          |              |
|                                                                                |                | २२५-कामके पत्र (गोपीमानका साधन )                      |              |
| (दैनशपवर स्वामी शीमनोरयरामजी रामकोही,<br>राम्बी, साहित्यभूषण )                 | ७१५            | २२६-शरण-साधन                                          |              |
|                                                                                | V11            | २२७-शिव-तत्त्व और शैव-साधना ***                       |              |
| २०१-विजयकृष्ण-कुल्दानन्दकी नाम-साधना ( श्री-<br>नरेश ब्रह्मचारी )              | ७१६            | २२८-शक्ति-तत्त्व और शक्ति-साधन '''                    |              |
| २०२-उदारीन-सम्प्रदायका साधन-विधान ( श्रीमत्                                    | . ,            | २२९-नाम-साधन ( श्रीभागैव वासुदेव खाँबेटे ) * * *      |              |
| परग्रइंस परिवाजकान्वार्य उदासीनवर्य श्री-                                      |                | २३०-विभिन्न देवताओं के मन्त्र ***                     |              |
| पण्डित स्वामी हरिनामदासनी महाराज)                                              | ७२१            | २३१-क्षमा-याचना                                       | ७९२          |
|                                                                                |                |                                                       |              |

# कविता

|                                                     | <br>पृष्ठ-संख्या                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| पृत्र-संस्था                                        | ३चारो युगोंका एक ही साधन [नाम-जपकी                  |
| १-तन्त्री साधना (श्रीभयोध्यासिंहजी उपाध्याय         | महिमा ] ( रचयिता-श्रीशेषो घौडो <b>हांसरग</b> ड      |
| <b>'हरिऔ</b> ष') ··· ३                              | महिमा ] ( रचायता-आशाया वाडा <b>छ्या</b> रमाड        |
| 3 mar mares [30 m254 AB ] ( offers                  | अनु ० — पं ० श्रीरामनारायणदत्त, पाण्डेय 'राम' ) १९६ |
| २-स्रत्य-साधना [प्रेम-धर्मकी रीति] (श्रीसूरज-       | ४-शरण-साधना ( पु॰ श्रीप्रतापनारायणजी                |
| चन्द्जी सत्यप्रेमी ) ११९                            | कथिरका) २७३                                         |
| <del></del>                                         | <del>***</del>                                      |
| संक                                                 | <del>ठि</del> त                                     |
| १—कल्याणकारी स <b>ङ्क</b> ल्य ( यजुर्वेद-संहिता )   | २९–गोविन्दके गुण गाओ ( दादूजी ) · · · · · ३६७       |
| २-जैसा संग वैसा रंग (महाभारत) ७                     | ३०-सोते क्यों हो ! (कबीर) ३६८                       |
| ३—कब न बोले (महामारत) १७                            | ३१-रूली रोटी अच्छी (कबीर) ''' र७२                   |
| ४-त्यागके समान सुख नहीं (महाभारत) ७१                | ३२-पार्यना (कबीर) २८५                               |
| ५-नामका प्रताप (पल्डू) १३८                          | ३३-भजनमें जल्दी करो (पलट्ट) १९२                     |
| ६-दारीरकी गति (कबीर) · · · १५१                      | ३४-काम (चरनदासजी ) ''' ४२०                          |
| ७-इरिकी आदा करो (रैदांस) १५४                        | ३५-विनय ( तुलसीदासजी ) ४२५                          |
| ८-भगवान्का विरह (दरिया शहेब) "१६४                   | ३६-शोकादि कवतक रहते हैं १(श्रीमद्भागवत ) * * ४३१    |
| ९-राम-राम कहो ( मल्कदावजी ) · · · · १६८             | ३७-सची बानी (पलटू) ४३५                              |
| १०-नामका प्रकाश (पलटू) · · · १७९                    | ३८-विना गुरुका साधक (पलटू) ४५३                      |
| ११-सच्चे गुरुदेव ( मुन्दरदासजी ) १९५                | ३९-किस कार्यके लिये किस देवताकी उपासना              |
| १२—राम विना सभी बेकार हैं ( तुलसीदासजी ) *** २०५    | करनी चाहिये (श्रीमद्भागवत) ः ४६२                    |
| १३-राम-ही-राम ( सुन्दरदासजी ) · · · २१३             | ४०-सदा सुद्दागिन (मञ्जदासजी) "४६७                   |
| १४-इरिका बिरह (दयाबाई) २१६                          | ४१-सिद्ध पुरुषकी स्थिति (पल्डू) ४७२                 |
| १५रामके धन्मुख हो रहो (दरिया साहेब) · · · २२१       | ४२-यह सौदा करो ( गरीबदासजी ) " ४७६                  |
| १६-सत्यकी महिमा (कवीर) " २३१                        | उ३-कौन देश पांचत्र है ? (श्रीमद्भागवत )             |
| १७-तेरा यिचार कुछन चलेगा ( सुन्दरदास्त्री ) · · २३६ | ४४-मनपर विश्वास न करो ( श्रीमन्द्रागवत ) ५१६        |
| १८-नदी-नाब-संयोग (दूलनदासजी) ''' २५६                | ४५भगवान्को जीवन समर्पण करनेवाला चाण्डाल             |
| १९—राम भजता है। वही धन्य है ( भीखा साहेब ) २५७      | मी बाह्यणसे श्रेष्ठ है (श्रीमद्भागवद ) ''' ५३१      |
| २०-शम-नामकी महिमा ( तुल्सीदासजी ) ः २६१             | ४६-इरिनाम-उच्चारणका फल ( श्रीमद्भागवत ) · · · ५३७   |
| २१—नाम विना सब दुःख है ( चरणदासजी ) ः २७२           | ४७-जीवोंका परम धर्म क्या है ! ( श्रीमद्भागवत ) ५३९  |
| २२राम रम रहा है (दादुनी) १८५                        | ४८-सबमें स्थित भगवान्का तिरस्कार न करो !            |
| २३-राम-नाममें ऐसा चित्त लगे ( गुलाल साहेब ) *** २८८ | (श्रीमद्भागवत) · · · · ५५७                          |
| २४-लालच (रेदास) १०८                                 | ४९-करनेयोग्य (श्रीरूपगोखामी) · · · ५५८              |
| २४-लालच (रैदास) २०८<br>२५-नीचे बनो (कवीर) ३१९       | ५०-मनुष्पमात्रके तीस धर्म (श्रीमद्भागयत ) ५६०       |
| २६ - नाम और प्रेम (दिरया साहेब) २३६                 | ५१-मेमसिद्धा मीरा (भीराबाई) · · · ५६१               |
| २७-वारीरका गर्व न करो (मञ्जूकदासजी) • ३५३           | ५२-कीन इन्द्रिय किस काममें लगे ?                    |
| २८-शोभासिन्धु (स्रदासजी ) ३६१                       |                                                     |
| to me transfer ( desirable)                         | ( श्रीमद्भागवत ) ••• ••• ५६६                        |

| पृष <del>्ठ-मंख</del> ्य।                                | पृष <del>्ठ-संस्</del> या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५२-सर्तोकी प्रत्येक चेष्टा लोककत्याणके लिये              | ६४-मृत्यु बाधिनकी तरह पकड़कर ले जाती है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| होती है ! ( श्रीमद्भागवत ) · · · · · ५७३                 | (महाभारत) ६७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५४-विनय ( स्रदासजी ) ५८५                                 | ६५-प्रेमकी अनोली छवि (सूरदास्जी) "६९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५५-सर्वमय भगवान् को पणाम करो ( श्रीमद्भागवत) ५९७         | ६६-एक ही बात्रु है ( महाभारत ) " ७०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५६ ग्रहस्य क्या करे ! ( महाभारत ) ६०५                    | ६७-दूसरेके पुण्यको कौन ग्रहण करता है १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ५७-गर्व न <del>करोका</del> ल सबको खा जाता है             | (महाभारत) *** ''' ७२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( महाभारत )                                              | ६८-सन्तोष ही परम धन है! ( महाभारत ) 💛 ७४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ५८-श्रेष्ठ भागवत कीन हैं ? ( श्रीमद्भागवत ) \cdots ६०८   | ६९-छः महीनेमें ब्रह्मप्राप्तिके साधन (महामारत) ७५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ५९-महान् यशको कौन प्राप्त होते हैं ?                     | ७०मुक्ति कौन पाता है १ ( महाभारत ) 💮 🗥 ७६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (महाभारत) ६१०                                            | ७१-वन्दे मातरम् ••• •• ७६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ६०-ब्रह्मवेत्ता मुनि कौन है ! (महाभारत ) " ६१६           | ७२-बोलीके बाण मत मारो (महाभारत ) 💛 ७६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६१—विनय (तुलसीदामजी) · · ६१७                             | ७३-देवता सदा किसपर प्रीति करते हैं ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६२-प्रेमसाधनाके साध्य (सूरदासजी) "६३५                    | ( महाभारत ) ७७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६३रासमें कामविजय (सूरदासजी) "६५१                         | ७४ - किस देशमें रहे और किसको छोड़ दे (महाभारत) ७८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | The same of the sa |
|                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चित्र-                                                   | सूचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सुनहरी                                                   | १२-माखनप्रेमी (श्रीजगन्नाय) १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                        | १३ – बालमुकुन्द मॉकी गोदमें ( ,, ) ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १-बोभासिन्धु (बहिन अनस्यादेवी) 💛 ३६१                     | १४ वंशीका चमत्कार ( ,, ) १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २-पञ्चदेव (पं० श्रीइन्सानजी शर्माकी कृपासे प्राप्त ) ४५७ | १५-नवदुर्गा-१ ( >> ) १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>१–ি</b> য়াব ।                                        | १–धैलपुत्री ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ं २विष्णु ।                                              | रब्रह्मचारिणी <b>।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३–शक्ति ।                                                | ३ –चन्द्रघण्टा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४-नाजेश ।                                                | १६-श्रीनृसिंह <b>देव</b> (      ,,      )      २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ५–सूर्य ।                                                | १७-लक्सी-पृथ्वीसहित भगवान् विष्णु ( 🥠 ) 🔻 २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३-जगजननी श्रीराधा (श्रीजगन्नाय ) · · · ५०८               | १८-चौबीस अवतार१ ( ,, ) २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४-सूरदासकी साधना ( ), ) ५८५                              | १ <del>- स</del> नत्कुमार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५-प्रेमसाधनाके साध्य (बहिन चन्द्रकलादेयी ) · ः ६३५       | २-वाराह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६-प्रेमकी अनोखी छवि ( बहिन उर्मिलादेवी ) · · ६९९         | ३—नारद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | ४नर-नारायण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वहुरंगे                                                  | ५-कपिलदेव (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७भगवत्प्राप्तिके विभिन्न मार्ग (श्रीजगन्नाय) मुस्तपृष्ठ  | ६–दत्तात्रेय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ८-श्रीमहागणेश ( ,, ) आरम्भमें                            | ७–यज्ञपुरुष ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ९-बिहारीलाल ( )) १                                       | ८ऋषभदेव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १०-भीदक्षिणामूर्ति (श्रीविनयकुमार मित्र ) ५६             | ९—राजा पृथु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ११-श्रीलक्मीदेवी (श्रीजगन्नाय) ६५                        | १०-मस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| to succeed (marmy)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 | ā.                          | <b>इ</b> -संख्या | <b>१</b> इ <del>-संस</del> ्या                 |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| ११–कूर्म ।                      |                             |                  | ७–श्रीराम ।                                    |
| १२-धन्यन्तरि ।                  |                             |                  | ८–श्रीकृष्ण ।                                  |
|                                 | (श्रीजगन्नाय)               | २५३              | ९हयग्रीव ।                                     |
| १–प्रातःकालका स्वरूप ।          | •                           |                  | १० <b>⊸हरि</b> !                               |
| २मध्याह्यका स्वरूप ।            |                             |                  | ११-बुद्ध ।                                     |
| ३–सायंकालका स्वरूप ।            |                             |                  | १२—कव्यिः !                                    |
| २०—कास्त्री (श्रीविनग           | यकुमार मित्र )              | २७६              | ३४-श्रीसरस्वती देवी (श्रीजगन्नाथ) ६०२          |
|                                 | गरदा उकीलं)                 | २८९              | ३५-तुल्लमीदासकी साधना ( 🥠 ) ६१७                |
| २२-केलासवासी शिव (बहिन सं       |                             | ३१६              | ३६—रासमें कामविजय (श्रीकनु देसाई) ६५१          |
|                                 | (श्रीजगन्नाय)               | ३८६              | ३७-नारायण ( श्रीविनयकुमार मित्र ) 💛 ७३६        |
|                                 | येकुमार नित्र )             | 80\$             | ३८—त्वप्रह ( ,, ) ७५२                          |
| २५-तुलसीदासको साधना             | (श्रीजगन्नाय)               | ४२५              | ३९-परमगुरु मारुति (श्रीजगन्नाय) ७५४            |
| २६-श्रीचैतन्यकी भाव-साधना (श्री | घारदा उकील)                 | ४३२              | ४०-भारतमाता (श्रीविनयकुमार मित्र) " ७६३        |
| २७—सबदुर्गा—-२                  | (श्रीजगन्नाय <sup>°</sup> ) | 860              | ४१-पञ्चमुख महादेव ( ,, ) ७६८                   |
| १-क्ध्माण्डा ।                  |                             |                  | ४२-श्रीराधा-कृष्ण (श्रीजगन्नाथ) · ७७९          |
| २-स्कन्दमाता ।                  |                             |                  | इकरंगे                                         |
| ३ <b>−का</b> त्यायनी ।          |                             |                  | ४३श्रीकृष्णध्यान नं० १-२ (श्रीवजेन्द्र) · · २९ |
| २८-नवदुर्गा३                    | ( ,, )                      | ४९६              | 84- 12 5-8 ( 22 ) 86                           |
| १–कालरात्रि ।                   |                             |                  | 84- ,, 4-6 ( ,, ) 28                           |
| २-महागौरी ।                     |                             |                  | ¥ξ- ,, ω-ζ ( ,, ) ··· ₹ξ¥                      |
| ३∽सिद्धिदात्री ।                |                             |                  | ४७-जीवका प्राणमय शरीर "४०६                     |
| २९पाँच प्रकारके भक्ति-रस        | ( ,, )                      | ५१७              | ४८-प्राणमय शरीरका अणुमय दृश्य *** ४०६          |
| १–धान्त ।                       |                             |                  | ४९-प्राणमय शरीर ४११                            |
| २−दास्य ।                       |                             |                  | ५०-चीनदेशके साधु ४११                           |
| ३-सस्य ।                        |                             |                  | ५१-प्राणमय शरीरका आवरण " ४१७                   |
| ४—वात्सल्य ।                    |                             |                  | ५२-प्राणमय शरीरकी स्थिति *** ४१७               |
| ५-मधुर ।                        |                             |                  | ५३-ध्यानी बुद्ध स्वसम्भव · · · ६३८             |
| ३०-भगवान् विष्णु                | $( \cdot, \cdot )$          | ५२६              | ५४-च्यानी बुद्ध अभिताभ •••• ६३८                |
| ३१-प <b>ञ्च महायश</b> (         | ( ,, )                      | ५५३              | ५५-म्यानी बुद्ध अमोधिसिद्ध *** ६३८             |
| ३२-प्रेमिसद्धा गीरा (अ          | गिकतु देखाई )               | ५६१              | ५६-ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य ••• ६३८               |
|                                 | ( প্রীজ্যদ্বাথ )            | ६७२              | ५७-प्रज्ञापारमिता देवी                         |
| १मोहिनी ।                       |                             |                  | ५८-बोधिसस्य अवलोकितेश्वर *** ६४०               |
| २चृ <b>सिंह</b> ।               |                             |                  | ५९-श्रीकृष्णध्यान नं० ९-१० ( ,, ) ६८१          |
| २-वामन ।                        |                             |                  | ξο- »                                          |
| ४–भरशुराम ।                     |                             |                  | ६१-श्रीमहाकाली (श्रीदेवलालीकर) ७९०             |
| ५−च्यास ∤                       |                             |                  | ६२-श्रीमहालक्ष्मी (,,) ७९०                     |
| ६— <b>इं</b> स ।                |                             |                  | ६३-श्रीमहासरस्त्रती ( ,, ) ७९०                 |
|                                 |                             |                  | ( " ) 41                                       |

### मानस-प्रेमी-मण्डल

श्रीरामचिरतमानसके पारायण और अध्ययनसे बंहुत बहा लाभ होता है, इस बातका बहुत लोगोंको अनुभव हो चुका है। यह पारायण और अध्ययन अधिक-से-अधिक लोग कर सकें इसिलये इस संख्याकी स्थापना की जा रही है। इसमें कोई पदाधिकारी नहीं होंगे और न इसके अधिवेशन ही हुआ करेंगे। इसका सारा काम 'कल्याण-कार्यालय' के 'मानस-पारायण-प्रचार-विभाग' के अिम्मे रहेगा! इसके प्रत्येक समासदको नीचे लिला फार्म सही करके मेज देना होगा और फार्ममें लिली हुई दोनों प्रतिशाओंको पूरा करना होगा। 'कल्याण' के तमाम पाठक-पाठिकाओंसे अत्यन्त किनयके साथ प्रार्थना है कि वे स्वयं इसके सदस्य बनें और अधिक-से-अधिक नर-नारियोंको सदस्य बनाकर अपने और सबके कल्याणमें सहायक हों।

### श्रीसीतारामाभ्यां नमः



राम कथा सुन्दर करतारी । किलमरू बिहग उड़ावन हारो ॥

मैं मानस-प्रेमी-मण्डलका सदस्य बनना चाहता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

१—सालभरमें श्रीरामचरितमानसके कम-से-कम दो नवाहपारायण स्वयं करूँगा ।

२—सालभरमें कम-से-कम दो नये सदस्य बना दूँगा ।

मेरा नाम सदस्योंकी सूचीमें दर्ज करके मुझे सूचना दें ।

नाम

जाति

उम्र

गाँव

हाकखाना

जारीख

80.5

<sup>\*</sup> १. नवाहपारायण एक चैत्र शुरू १ से चैत्र शुरू ९ तक और दूसरा आधिन शुरू १ से आधिन शुरू ९ तक करना चाहिये। किसी अञ्चलसे जी सज्जन इन अवसरोपर न कर सकें वे सालगरमें चाहे जब कर सकते हैं।

२. चेष्टा करनेपर भी यदि दी नये सदस्य न धनाये जा सर्जे तो उनके बदलेमें प्रत्येक सदस्यके पीछे दी नवाहपारायण कर कैने चाहिये। एक सदस्य बन जायें तो दो पारायण कर के और दोनों ही न बनें तो जार कर हों। जहांतक बने—सदस्य बनानेकी ही चेष्टा करें।



मोर मुकुट कढि काछनी, कर मुरली उर माल। यह वानिक मो मन वसी सदा विहारीलाल 🗵

- अपूर्णसङः पूर्णासः पूर्णस्पर्णसुटक्य<del>ते</del> । पूर्णस्य पूर्णसङ्ख्या पूर्णसेनावस्थितने ॥



मन्मना भव मञ्जक्ती मद्याजी मां नमस्कृतः। मामेवेष्यमि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥ (ऑम्ब्यग्वशासा १८ । ६५)

वर्ष १५

मोरम्बपुरः अगस्त १९४० सीर श्रावण १९९७

्रमंख्या १ पूर्ण मंख्या १६९

प्रशिक्ष प्रथमित व ।
प्रशिक्ष प्रथमित व ।
प्रशिक्ष प्रथमित प्रमिद्मदः पथ्यमित च ।
प्रभिक्ष प्रथमित प्रमामणीय इव ।।
दे प्रभो ! त्रयी ( वेदमार्ग ), मांद्य, योग, पाशुपत मत, वथ्याव मत सभी
आपको प्राप्तिके ही मार्ग हैं । इतिकेषित्रयके कारण ही थह अप है, वह
दितकारी हैं इस प्रकार उनमें प्रथक्ता प्रतीत होती हैं । हे प्रभो ! त्रसे
समस्त नदी-नालोका जल समुद्रमें ही जाता है, वैसे ही सीवे-टेढ सभी मावनमार्गेरिरे यात्रा करनेवाले मनुष्योंके गन्तव्य स्थान एकमात्र आप ही हैं ।

### कल्याणकारी सङ्गल्य

यक्राप्रती दूरमुरैति देवं तहु सुप्तस्य तथेयेति । दूरक्रमं ज्योतियां ज्योतिरेकं तन्त्रे मनः शिवसङ्कल्पमस्त ॥

ओ जागरो हुए, पुरुषका दूर चला जाता है और सेंत हुए, पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमान्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है, जो भृत, भविष्य, वर्तमान, मिलकुष्ट और व्यवहित पदायोंका एकमात्र जाता है और जो विषयोंका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्लोत्र आदि इन्द्रियोंका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवलम्बन्दी सङ्कल्पने युक्त हैं। ॥१॥

> येन कम्मीन्यपमो मनीविणो यहं कृष्यन्ति तिद्धेषु प्रांशः । यद्पूर्व यक्षमन्तः प्रज्ञानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान जिसके द्वारा यांक्य पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करके यक्षमे कर्मोका विस्तार करते हैं, तो इन्द्रियों का पूर्वज अथवा आत्मस्यरूप है, जो एत्य है और समस्व प्रजाके हृदयमें निवास करता है, मेरा यह मन कल्याणकारी मगावासरवन्धी सङ्कर्यने युक्त हो ॥२॥

यरप्रज्ञानसुन चेतो धविश्व यदम्योतिरन्तरसुनं प्रजासु । यस्मान ऋते किञ्चन कर्म ऋतते तस्मे सनः चित्रसङ्कल्पसस्य ॥

जो विशेष प्रकारके सानका कारण है, जो सामान्य जानका कारण है, जो धेर्यक्य है, जो समस्त प्रजाके हृदयमं २६६२ उनकी समस्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है, जो स्थ्लश्यायको मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके विना कोई भी कर्म नहीं किया जा अकता, मेरा वह भन कल्याणकारी भगवलम्बन्धी सङ्गर्यने युक्त हो ॥३॥

> येनेदं भूतं भुत्रनं भित्रयत् परिगृहीतमस्तेन ंसर्वम् । येन यञ्जमायते सप्तहीता तन्मे सनः शिवस्कृत्यमस्तु॥

त्रिम अमृतस्वरूप मनके द्वारा भृत, वर्तमान और स्विध्यत्मम्बन्धी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं और जिसके द्वारा सात होताबाला अग्नियोम यह सम्यज्ञ होता है, मेर वर् मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्यने युक्त हो ॥४॥

> यस्मिन्तृचः साम यज्ञूष्वि यस्मिन प्रतिद्विता स्थनाभाविचारः । यस्मिष्कित्तः सर्वमोतं प्रजानां तस्मे मनः शिवसङ्क्षसम्नु ॥

जिस मनमे रशक्तको नामिमे आस्थिक समान ऋखेद और सामवेद प्रतिष्ठित है नथा जिसमे यत्त्रवेद प्रतिष्ठित है. जिसमे प्रजाका सब पदार्थेस सम्बन्ध रखनेवाला सम्पूर्ण जान बोतवीत है, मेरा पह मन करवाणकारी समाय-सम्बन्ध सङ्करपन युक्त हो प्रदा

> सुपारियरवानिव यन्सनुष्या-क्रेनीयतेऽभीक्षुभिन्दोतिन इय । हन्प्रसिष्टं यद्जिरं जविष्टं तन्से सनः शिवसङ्कल्पमन्तु ॥

श्रेष्ठ सार्थि जैसे योडोका एखालन और रासके द्वारा बोडोका नियन्त्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियोका सञ्चालन तथा नियन्त्रण करतेशाला है, जी हृदयमें रहता है, जो कभी बूदा नहीं होता और जो अन्यत्त वेगवान है, मेरा यह मन कल्याणकारी भगवत्मभ्याधी सङ्गलने युक्त हो ॥६॥

(यञ्चॅदर्मीतमा ३ ४ । १ म ६ )



### सची साधना

ं केलक-श्रीत्रवीध्यासिंहजी जपाध्याय 'हरिसीय' )

### (चौपदं)

है दर्भाकी उसेक्षि जीवन-सहस्तर्ग । योक्ष्म आयोककी है वर्त्तिका॥

> है दिलाती रहा माने मन्यतम । राष्ट्रिक स्थापाकी है व्यंत्रिका॥१॥

किन्तु अप्तास्थानि है अति उपज्वना । जान गरिमाकी अमोकिक मुर्ति है।।

> वर विचार, विवेककी है पुत्तली। डिट्यतम अनुभृतिसंकी पूर्ति है॥२॥

जब इमोधी ज्योति श्रन्तःयोतिकी है बनो रहती प्रकृत अनुमामिनी,

प्रति दिवसके सर्व कार्य-कलापकी अब थ्ये वह मानती है स्त्रामिनी॥॥॥॥

ै तमा मिलती उसे मद्बृति बह,

हैं जिस कहते प्रकृत आगणना॥

्रस समय विभुमय दिखाता किन्त् है । है सफलता लाम करती सावना ॥ ४॥

दीवती है सब जगह विमुता हसी। है बिभूति विराजती सर्वेत्र ही॥

> दृष्टि है संसारमें अबलोकतो संस्पता, शिवता सुधानाग बही॥ ५॥

हो प्रभृत प्रमुक्त विस्तृत व्याममें भृतमायन-विभय हैं अवलीकते॥

> भव-विकासकवा विकास युगर तथन हैं सुविकसित लोकमध्य विलोकते ॥ ६॥

कान जो बातें सुनें सद्वृत्तिको । दिव्य रस उनके रसायन जो बनें॥

> पूत चरिताविक पुनीत प्रवादिकी-प्रेममें जी वे सरसताय सर्वे॥ ७॥

तो खड़े मुन धर्मकी अवहेडाना। बंद हों न किसी करुण स्वरंक लिये॥

> को म्कुरे हिनकृत सुननेको किये। तुस हो न कमी कथामृतके पिये॥८॥

क्यों उन्हें भिगती न तो सब सिद्धियाँ । क्यों न वे कृतकृत्य होते सर्वश्रा॥

> क्यां न होते. भवहितींक हेतु वे । स्वफर्तव्यविहोन होते. अन्यथा ॥ ९ ॥

रह सहायक योगसे सत्कर्मकी। सर्वेदा सद्येवकी व्यस्ती रहे॥

> ्रज्ञ है तो उच्चताका ध्यान ग्रम्ब । नक्ष कहला नाक नाक बनी ग्रहे ॥१०॥

हैं तथकि पात्र होते पापस्तः, साचका यह वह कसी मिकुडे नहीं॥

> वह सदा निर्मेत बनी इतना रहे, जा उसे कोई कभी पकडे नहीं ॥५९॥

मांसकी गतिमें असुविधा हो नहीं। वह भंग ही साँसतें कितनी सह ॥

> प्यति भरं। उसमें ग्रहे हरिनामकी। इस तग्हसे बोलती जो वह ग्रहे॥५२॥

नासिका ता धर्म-कर्म-उपासिका। बन बनेगी सर्वधा उपयोगिनी॥

> और होगा सार्थक उसका सूजन । जायगी सहयोगिनी सभी गिनी॥१२॥

कृत जो मुँहसं सदा श्रदते गर्हे । हो सुधासिका मधुर वचनावटी ॥

> जीभ मोहन मंत्र मंत्रु समीरसे । जा खिलाती ही गहे जीकी करी 1972॥

जो बदन अरविन्द ननते ही गर्हे रस-पिपासित मधुप मानसंक रिये॥

> ष्वंस करनेको तिमिर अज्ञानका ज्ञानदीयक बाल हैं जिसने दियं ॥१५॥

ठोकका हित कर सफलता नाम कर जिस बदनपर है बिलसती वर हैंसी॥

> हें इसकती कारित जिसपर कीर्तिकी । जारिया जिसपर सुकतिकी है उसी ४९६॥

चार **चन्द्रन** कास्त करपीक। समा भन्य भाव-विभृतिमय जी मुख भनाः

> क्राप जिस्तपर देशादितकी है जभी ; है हुई जिस्पर मन्द्रता १५५म ॥१ भा

है यही भृष्य दर्शनीय भनाजतमः ओर वह सम्बद्धी अवीव पुनीत है।।

> है नहीं आदर्श रूपा कर्मका। सोम्बित जनकण्डमं यह मेल है।।१७८॥

त्राध्यको तम हाथ कोई नमी धटेर हो सका जब जोकसेशामें न रन ॥

> दे सका जब दान दीनोंको नहीं , जो न पामा पुत्र पुजितको सतत ॥१९०॥

लाज जिल्लेम जाजबालीकी गरेत यस सका जो वह नहीं ऐसा वसनः

> क्षेक्सहितका काम कर कमनीधतमः, जो सका भवने न कीर्लि-वितान तन ॥२०॥

जो न गिरवॉक उठानेको उठा, जो मिंकी उससे सुक्रचि-क्यारी गई। ॥

> ता कहाँ उसमें उही कमनीयता. जो तमी उसकी सुकृति प्यामी वहीं॥२१॥

जी तमेके शीशपर छाया न भी। जल रहेको भी बच्चा पाया नहीं-

> जो न उससे ऑबके ऑस् पूंछ, इ.च्य तो कुछ हायके आया नहीं॥२२॥

चाम चल-चल-लोक-चित दल्फुळ कर। मत्त्रधोर्म जो सदैव जमे मिले ॥

> बन अटल जीवन समार-भंदानर्ते, ओ किसी सृधर समान प्रोग सिंग ॥२३॥

क्रांग्ले हिन्दों न जो देखे भेग: का १६,०,८३१-इसकाने हैं वहीं, तो धिरवते हैं सदा सत्कर्भ कर, जो विलोक सिंह असीत नहीं॥१८॥

ती अपने होका कभी उम्बंद नहीं, तीन विचितिन ही सके पत्था पड़े॥

> पांच वे ही बास्तवमें पांच है, दीडकर जो काम करते हैं बटेगाल्ला

किंद्र सराध्यता सदन शुचिता निषय इतियाँ बन भृतद्दित काली गर्दे ॥ भर्म-समी समझ सत्रिति सरकर्ग कर, सर्वदा सद्भावभ सम्ली गर्दे ॥२६॥

यदि सनसम्बन्धाः भन बने नियमनः वृती । यदि स साध्यिक वृत्तिष्ठका पथ ताँ ।

> मर स्वरोगे माधुरी सद्दावती, मुमति कस्मे सनत हमंत्री बो ॥२०॥

यदि अजन-पूजनः मजनः जप-योगकः । धारणा-ध्यानादि सहित समाधिकः ॥

> अत हा सिद्धास्त और चिंक हो। विक्र-आधा प्राधि-त्याणि प्राधिका ॥२८॥

आत्महितरे। योक्तिहेत मवदित तथा मतदितका को अभिक अनुरक्त हो ;

> मान सबको मूर्ति क्रिकुरी, विभ् सन्ति यदि मनुज मबमृतियोंका सक्त हो ॥२०॥

तो बनारा अन्य अपना वह सफल कर मकेगा दिव्यतम आगधना॥

> हे यही इति सर्वसिद्धिप्रदायिनी है यही त्रिषिबद्ध संबी साधना ॥२०॥

यर्थं क्या है और है परमार्थं क्या क्या प्रकृत सारिवक प्रकृति निवस्त्र है----

> मान जिसको सिडिकी है, मोच जें -कीन भाषन सामना महिला है।

### सत्सङ्गके कुछ क्षण

जिज्ञामु-भगवन् ! वैदिक, तान्त्रिक आदि जो अनेक प्रकारकी साधनाएँ हैं, उनमेंने किसका अधिकारी कीन है ?

गुरु-इससे पहले यह जाननेकी आवश्यकता होगी कि इन साधनाओंका स्वरूप क्या है। हमें तान्त्रिक, वैदिक--ऐसे किमी नामका आग्रह क्यों होना चाहिये, कोई भी साधना पद्धति और दृष्टिकोणके भेदमे तान्त्रिकी या वैदिकी हो सकती है। इस प्रश्नका सीधे-सीथे उत्तर दे देनेसे किसी विशेष प्रयोजनकी पूर्ति नहीं होगी। जैसे दहरविद्याको छो। यह एक वैदिक साधना है। यदि पृछा जाय कि इसका अधिकारी कौन है, तो इसका सीधा उत्तर तो यही होगा कि जो हृदयाकाशमें चित्त समाहित करनेकी योग्यता रखता है। परन्तु इस प्रकारकी योग्यता तो अन्यान्य साधनाओंमें भी अपेक्षित है हो, इसलिये इस उत्तरसे कोई वास्तविक समाधान नहीं होता ! वस्तृतः सभी प्रकारकी साधनाओं में अन्य साधनाओंका वंसर्ग भी रहता ही है। किसी विद्याप दृष्टिकी प्रधानताके कारण ही उतका कोई विशेष नाम पढ जाता है । जैसे पृथिवीसे आकाशादि अन्य मृत भी रहते ही हैं, तथापि प्रथियीतस्वकी प्रधानता होनेके कारण ही उसे पृथियी कहा जाता है। ऐसी ही बात जान, भक्ति और कर्मादिके विषयमें भी है । इतमें भी शातमें भक्ति और कर्म, भक्तिमें ज्ञान और कर्म तथा कर्मने ज्ञान और भक्ति रहते ही हैं | इसके सिवा एक बात और है | जिसकी जिस प्रकारकी निष्ठा होती है, उसे अन्य साधनाएँ उसीकी अङ्गभत और तद्रप ही जान पड़ती है। कर्मकी दृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञान और मक्ति भी कर्मके सिवा और क्या है ? अवण-कीर्तनादि जो भक्तिके नौ भेद हैं, वे सब कर्म ही हैं। ज्ञानके साधन---श्रवण, मनन और निदिश्यासन भी कर्म ही हैं; श्रवण ऐन्द्रियिक कर्म है, मनन मानसिक कर्म है और निदिध्यासन बौद्ध कर्म है। इसी प्रकार प्रत्येक साधनामे प्रत्येकका समावेश हो सकता है। यस्तुतः छश्य तो सबका एक ही है। उस एक ही लक्ष्यको अपने-अपने दृष्टिकोणके अनुसार विभिन्न प्रकारसे देखनेके कारण यह केवल प्रणालियोका ही भेद हैं। जिस प्रकार इस मकानके ही यदि भिन्न दिशाओंसे फोटो लिये जायँ तो वे एक ही भकानके चित्र होनेपर भी न जानने वालोंको विभिन्न जान पहुँगे । परन्तु जिसने इसे देख लिया है, वह तो जान ही लेगा कि इन सबमें एक ही मकान है। इसी प्रकार यथिप ब्रक्षा एक ही तत्त्व है और वह सर्वधा निर्विभाग है, तो भी उसके सत, चित, आनन्द -ये तीन नाम क्यों ? इसका कारण यही है कि कभी उसे सद्भूष्में देखता है, जानी चिद्रृपमें देखता है और भक्त आगन्द-रूपमें । परन्तु जिसने किसी भी साधनपद्धतिका आश्रय लेकर उसका साधानकार कर लिया है, उसे वह युगपन् सचिदानस्य जान पड़ता है । उसका किसी भी पद्धतिमें विरोध नहीं रहता ।

जिजासु-टीक है, परन्तु जब साधनपद्धतियोका भेद है तो उनके अधिकारियोमें भी भेद तो होना ही चाहिये।

गुरु-अधिकारियोमं भेद तो होता है; परन्तु कीन किस साधनाका अधिकारी है, इसका निर्णय कीन करेगा ?

#### जिज्ञासु—गुरु ।

नुक-ठीक है, तब इस विषयमें हमारे चर्चा करनेसे क्या लाम ? शिष्यके अधिकारका निश्चय तो गुरु ही कर सकता है। इसने तो पहले बताया है कि सभी प्रकारकी साधनाओंमें अन्य साधनाओंका भी समावेश रहता ही है । इस प्रकार सभी सब प्रकारकी साधनाओं के अधिकारी हो सकते हैं । परन्त किसको किस पद्धतिका आश्रय लेनेने शीवतर तत्त्वकी उपलब्धि होगी, इसका निर्णय तो गुरुदेव ही कर सकते हैं । जिसको जो मार्ग अभीष्ट होता है, वह उसीको बधानता देता है । तथापि उसके साधनरूपमे वह अल्य भागोंको सी . स्वीकार कर ही लेता है । शानमार्गी भक्तिको ज्ञानका साधन मानते है, यह बात प्रसिद्ध ही है। श्रीमद्भागवतमें कहा है---'भक्तिज्ञीनाय कल्पते' तथा भगवान् शङ्कराचार्यजी भी कहते हैं---'मोक्षसाधनसामध्या भक्तिरेव गरीयसी।' इसी प्रकार भक्तिमार्गी शानको भक्तिका साधन मानते हैं, और शास्त्रोंमें उनके इस सिद्धान्तका समर्थन करनेवाले भी अनेकी प्रमाण मिलते हैं।

जिज्ञामु—ऐसे कीन धमाण हैं, जिनमें ज्ञानको मिलिका माधन बताया गया है !

गुरू-ऐसे तो बहुत प्रमाण बताये जा सकते हैं; परन्तु ज्ञान और मिक्तिकी साध्य-साधकतामे जो यह पारस्परिक मतमेद है, उसका कारण दूसरा है। ज्ञानी भिक्तिको जिस ज्ञानका साधन मानते हैं, वह उस ज्ञानसे भिन्न है जिसे भक्त मिक्तिका साधन मानते हैं; और भक्त जिस भिक्तिको ज्ञानका साध्य मानते हैं, यह भी जानियोंकी मानी हुई साधनस्या

### आवश्यक साधन

'कस्याण'के पाठक बड़े-बड़े संतेंकि अनुभूत धचनोंसे यह जान चुके हैं कि मनुष्यजीवनका परम लक्ष्य 'श्रीभगवान्'को या उनके 'अनन्यप्रेम'को प्राप्त करना है । बस्तुतः मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, सनातन शान्ति, परम आनन्द आदि सब इसीके पर्याय हैं। जीवन बहुत योड़ा है और वह भी अनेक बाधा-विष्नोंसे भरा हुआ है। आजकल तो चारीं ओरसे ही विष्न-माधाओंकी और दुःख-कष्टोंकी मानो बाद-सी आ रही है। ऐसे आपद्-विपद्से पूर्ण क्षुद्र जीवनमें जो मनुष्य शीव-से-शीव अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान देकर सावधानीके साथ चलकर अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है, वही बुद्धिमान् है, उसीका जन्म सार्यक है और उसीका मनुष्यजीवन सफल है। याद रखना चाहिये, यह मनुष्यजीवन यदि यों ही व्यर्थकी वातोंमें बीत गया तो पीछे पछतानेके सिवा और कोई उपाप नहीं रह जायना । इसल्यि प्रत्येक मन्ष्यको अपनी स्थितिपर विचार करके इस ओर लग जाना चाहिये ! जो लगे हुए हैं, वे आगे बढ़ें, जो अभी नहीं लगे हैं, वे लगें और जल्दी लगें। आजकर मौत बहुत सस्ती हो रही है। कुछ लोग तो ऋहते हैं कि बहुत ही शीघ पृथ्वीमें मनुष्योंकी संख्या आधीरे भी अधिक घट जायगी। उस घटनेवाली मन् १४ संख्यामें हम-लोग भी तो होगे। इसलिये और भी शीघ सजग होकर लग जाना चाहिये । विशेष कुछ न हो तो नीचे लिखे नियमींका पालन स्वयं विश्वासपूर्वक करना चाहिये तथा अपने इष्ट-मित्रों-से करवाना चाहिये। रोज अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिये और यदि हो सके तो अपने कुछ मित्रोंकी एक मण्डली बना-कर उसमें परस्पर रिपोर्ट सुनानी चाहिये और नियम ट्रटनेपर दण्डविधान करना चाहिये । दण्ड पैसीका न होकर नाम-जप आदि किसी साधनका ही होना चाहिये, जिसमें आगेसे नियम न टूटे और उत्साह भी न घटे। मण्डली हो, तो दण्डमें जबरदस्ती या पक्षपात न हो, इस वातका पूरा ध्यान रहे ।

१-सूर्योदयसे पहले जग जाना ।

२-प्रातःकारु जगते ही भगवानुका समरण करना ।

३-दोनों समय भगवान्की प्रार्थना, करना या सन्ध्या करके गायत्रीका जाप करना ।

४-कम-से-कम २१६०० भगवन्नामींका जप नित्य कर लेना )

५-कम-से-कम आध घण्टे उपनिषद्, गीता, रामायण

या अन्य किसी भी पारमार्थिक अन्य या संतवाणीका स्वाध्याय करना या सत्तक करना !

६-जानकर किसीका बुरा न करना।

७-जानवर झुट न बोलमा (

८-पुरुष हो तो परस्त्रीको और स्त्री हो तो परपुरुष-को बुरी नजरसे न देखना।

९-किसीकी निन्दा करनेसे बचना ।

१०-भोजन, फलाहार और जलपानके समय भगवान्को याद करना । उन्हें मन-ही-मन अर्पण करके खाना-पीना ।

११—रूपरेके हककी किसी चीजको न लेना, न उसपर मनको ही चलने देना।

१२-अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन कुछ दान करना **।** 

१३--हँसी-मज़ाक न करना ।

१४-माता-पिता आदि बड़ोंको रोज प्रणाम करना ।

१५—सत्र जीवोंमे भगवान् हैं, सारा जगत् भगवान्से भरा है, सारा जगत् भगवान्से ही निकला है, भगवान्में ही है, इस वातको याद स्लनेकी चेष्ठा करना।

१६-क्रोधके त्यामका अभ्यास करना । क्रोध आनेपर प्रत्येक बार सौ बार भगवानुका नाम लेकर उसका प्राथिक करना ।

१७-किरी भी जीवसे घृणा न करना ।

२८-सोनेके समय प्रतिदिन भगवान्को स्मरण करना । १९-प्रतिज्ञापूर्वक नियमोका पालन करना । और किसी

नियमके टूट जानेपर दण्डकी व्यवस्था करना । २०-नियमोंके पालनका ब्यौरा रोज लिखना ।

यदि भगवद्याप्तिके लिये इन नियमींके पालनका साधन होता रहेगा तो आशा है भगवत्क्रपासे बहुत शीव अन्तःकरणकी श्रुद्धि होगी और आप भगवानके प्रेमपथपर अग्रसर एक सबे साधक हो सकेंगे। साधनाङ्कमें बहुत तरहके साधनींका वर्णन पढ़ने-को मिलेगा और वे सभी साधन अधिकारभेदसे उत्तम हैं, परन्तु अन्तःकरणकी श्रुद्धि प्रायः सभी साधनोंमें आवश्यक है, इस-लिये इन साधनींका अभ्यास सभीको करना चाहिये। इनसे अन्तःकरणकी श्रुद्धि होगी और फिर यही परम साधन बनकर भगवत्प्राप्तिमें पुख्य हेत्र बन जायेंगे।

इनुमानप्रसाद पोद्दार

### कुछ उपयोगी साधन

(लेखक--- श्रीजयदयासम्बी गोयन्दका)

साधन शब्दका अर्थ बहुत ही ब्यापक है। परन्तु वास्तविक साधन तो उसे ही समझना चाहिये जो परमात्माकी प्राप्ति करानेबाला हो । परमात्माकी प्राप्तिके लिये शास्त्रीमें अनेकों प्रकारके साधन बतलाये गये हैं । उनमें सुगमता-पूर्वक हो सकनेवाले कुछ सरल साधनींका उल्लेख यहाँ किया जाता है । विवेकदृष्टिसे विचार करनेपर सारे साधन ज्ञाननिष्ठा और योगनिष्टा-इन दोनों निष्ठाओं के अन्तर्गत आ जाते हैं। जीवात्मा और परमात्माकी एकताके आधारपर होनेवाले जितने भी साधन हैं, वे सब शाननिष्ठाके अन्तर्गत हैं तथा जीवातमा और परमात्माके भेदके आधारपर होनेवाले योग-निष्ठाके अन्तर्गत हैं । इसी बातको लक्ष्यमें रखते हए भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अभेदनिष्ठाको सांख्य, संन्यास अथवा ज्ञानयोगके नामसे कहा है और भेदनिष्ठाको योग, कर्मयोग तथा भक्तियोग आदि नामोसे । श्रीमद्भागवतमें भी अभेद और भेदनिष्ठाओंका विश्वद वर्णन है। इसी प्रकार गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी श्रीरामचरितमानसके उत्तर-काण्डमं ज्ञानदीपकके नामसे अभेदनिष्ठाका और भक्तिमणिके नामसे भदनिश्वका वर्णन किया है।

वेद और उपनिषदोंके 'अहं ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमिस' आदि महावाक्य अभेदनिष्ठा (अभेदज्ञान ) का प्रतिपादन करते हैं और 'द्रा सुरणों' आदि श्रुतियाँ भेदनिष्ठाका प्रति-पादन करती हैं। इस प्रकार श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि वैदिक सनातनधर्मके प्रायः सभी आर्ष प्रत्योमें भेदनिष्ठा और अभेदनिष्ठाका ही भेदोपासना और अभेदोपासना आदि अनेकों नामोंसं वर्णन किया गया है। इन्हीं दोनों निष्ठाओंके आधारपर यहाँ कुछ साधनोंका वर्णन किया जाता है।

### अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना

नंत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ अनुभव किया जाता है एवं मनसे जो कुछ चिन्तन किया जाता है, अनुभव और चिन्तन करनेवाले इन्द्रियों और मनके सहित उस सम्पूर्ण दृश्यको नाशवान, क्षणमङ्कुर और स्वप्नवत् समझकर उसका अभाव करना अर्थात् उसे अनित्य होनेके कारण असत् समझकर उससे रहित हो जाना और जिस बुद्धिवृत्तिके द्वारा सबका अभाव किया जाता है उस वृत्तिका त्याग करके उससे भी रहित हो जानेपर द्रष्टाका जो केवल चिन्मयस्वरूप बच रहता है अर्थात् दृश्यमात्रका अभाव हो जानेपर चिन्तन करनेवाला जो द्रष्टा शेष बच जाता है उसमें स्थित होना ही अचिन्त्य बद्धान जो द्रष्टा शेष बच जाता है उसमें स्थित होना ही अचिन्त्य बद्धानी उपासना है। इस उपासनारूप साधनसे हृश्य, दर्शनका बाध हो जाता है और द्रष्टाका परब्रक्ष परमात्माके साथ तादाल्य हो जाता है। यही परमात्माकी परमात्माकी

प्राप्ति है | जैसे घटाकाश और महाकाशके बीच व्यवधानरूप केवल घटकी आकृति ही भेद-दर्शनमें हेतु है इसी प्रकार जड दृश्यमात्र जीवात्मा और परमात्माके भेद-दर्शनमें हेतु है । जब यथार्थ ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण दृश्य और दर्शनका बाथ हो जाता है, तब स्वभावतः ही जीवात्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है । जैसे घटके फूट जानेपर घटाकाशस्थानीय आकाश महाकाशके साथ एक हो जाता है उसी प्रकार जीवात्माका सम्बद्धानन्द्धन परमात्माके साथ एकीभाव हो जाता है अर्थात् वह अमेदरूपसे ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।

### चराचररूप ब्रह्मकी उपासना--

जो भी कुछ चर अचर, जह-चेतन संसार है, वह सब परमात्मारो ही उत्पन्न है, परमात्मामें ही स्थित है और परमात्मामें ही छीन हो जाता है, इसिल्पे वस्तुतः परमात्म-स्वरूप ही है।

जो पुरुष इस सम्पूर्ण संसारको परमात्माका स्वरूप समझकर परमात्मभावसे इसकी उपासना करता है, बह परमात्माको ही प्राप्त होता है।

यह उपासना भेद और अभेद दोनों ही हिष्योंसे की जा सकती है। भेदहिष्टवाला साधक समझता है कि जो कुछ है सो परमात्मा है और मैं उसका सेवक हूँ। जैसे गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत ।

में संबक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

और अमेद दृष्टिवाला साधक सारे संसारको एवं अपने-आएको भी परमात्माका स्वरूप मानता है। जैसे श्रीमद्भगवद्-गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । (१६।१५) 'परमात्मा चराचर सत्र भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी वही है।'

#### यदा भूतपृथाभावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तरं इहासम्पद्यते तदा ॥ (१२।३०)

'जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक् पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सिखदानन्दघन अक्षको प्राप्त हो जाता है।'

इस प्रकार इस सम्पूर्ण दृश्यमात्रको परमात्माका स्वरूप मानकर उसकी उपासना करते-करते साधककी सर्वत्र सम-बुद्धि हो जाती है और वह राग-द्वेषरहित होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है।

## सङ्कल्पब्रह्मकी उपासना

सङ्कलब्रह्मकी उपासनामें जो भी कुछ अच्छे या बुरे सङ्कल्प मनमें उठते हैं उनको ब्रह्म मानकर उपासना की जाती है! इस प्रकार मनमें उठनेवाले प्रत्येक सङ्कल्पको ब्रह्म मानकर उपासना करनेवालेके लिये कोई भी सङ्कल्प (स्फुरणा) विध्नकारक नहीं होते तथा उनमें समबुद्धि हो जानेके कारण अमुक्ल और प्रतिकृत सङ्कल्पोंमें राग-देख नहीं होता।

सङ्कल्पमात्रमें निरन्तर ब्रह्माकारष्ट्रत्ति बनी रहनेके कारण साधकको विशासानन्दचन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

#### ञन्दब्रह्मकी उपासना

शन्दब्रह्मकी उपासना करनेवालेको जो भी कुछ भला या बुरा शब्द सुनायी देता है उसे वह ब्रह्म मानकर उपासना करता है। ब्रह्म सम और एक है, इसिलये साधककी शब्द-मात्रमें समबुद्धि हो जाती है। अतएव वह अनुकूल और प्रतिकृत शब्दीमें राग-द्रेष और हर्ष-शोकसे रहित हो जाता है। कोई उसकी स्तुति या निन्दा करता है तो इससे उसके चित्तमें कोई विकार नहीं होता। शब्दमात्रको ब्रह्म माननेके कारण उसकी बृत्ति हर समय ब्रह्माकार बनी रहती है, जिससे उसका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।

## निःस्वार्थं कर्म-साधन

स्वार्थ (स्व-अर्थ) का अभिपाय है—-'अपने लिये' अपने व्यक्तिगत लामके लिये, और निःस्वार्थका अर्थ है—'अपने लिये नहीं' अर्थात् दूसरों (समष्टि) के हितके लिये ! साधारण मनुष्य यह, दान, तप, सेवा, तीर्थ, वत, उपवास, कृषि, वाणिच्य, सान-पान, शौच-कान, लेन-देन आदि जो कुछ भी कर्म करता है, किसी-न-किसी व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर ही करता है ! जैसे कय-विकय करनेवाला लेभी व्यापारी दूकान खोलनेके समयसे लेकर उसे बंद करनेतक दिनभर जो भी कुछ अध-विकय, लेन-देन आदि व्यापार करता है, सबमें उसका लक्ष्य हर समय यही रहता है कि अधिक-स-अधिक रुपये पैदा हों । जिसमें जरा भी अर्थकी हानि होती हो, ऐसा कोई भी काम वह जान-बूझकर कभी नहीं करना चाहता । इसी प्रकार यह, दान, तपादि कार्य करनेवाले सकामी लोग धन, स्त्री, पुत्र आदि इहलैकिक और स्वर्गीद पारलौकिक भोगोंकी कामनासे ही उन कामोंमें प्रकृत होते हैं ।

यह स्वार्थ इतना व्यापक है कि किसी भी छोटे-से-छोटे कामका आरम्भ करनेके समय मनुष्य यही सोचता है कि इसके करनेसे मुक्के व्यक्तिगत क्या लाभ होगा है किसी लाभका निश्चय करके ही वह कार्यमें प्रवृत्त होता है। विना प्रयोजन एक पैंड भी चलना नहीं चाहता। उसके मनमें पद-पदपर स्वार्थकी भावना भरी रहती है। इसी स्वार्थ-बुद्धिसे मनुष्यको बार-बार दुःखरूप संसारचक्रमें मटकना पड़ता है। अतएव यथार्थ करूपण चाहनेवाले मनुष्यको स्वार्यरहित होकर लोक-हितके लिये ही कर्म करने चाहिये। जैसे स्वार्था मनुष्य प्रत्येक कामके आरम्भमें यह सोचता है कि सुझे इसमें क्या लाभ होगा, ऐसे ही निःस्वार्थी पुरुषके मनमें यह भाव होना चाहिये कि इससे अन्य प्राणिपींका क्या हित होगा। जिस कामके आरम्भमें संसारका हित सोचकर प्रवृत्त हुआ जाता है, वही निष्काम कर्म है।

बहुत-से सजन लोकोपकारके कामों में धन-सम्पत्ति और दारिकं आरामका त्याग करते हैं और यह बहुत उत्तम है, परन्तु वे जो इसके बदलेमें मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा चाहते हैं, इससे उनका यह त्याग निःस्वार्थ नहीं रह जाता। मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी कामनासे ग्राम कर्म करनेवाले लोग अवस्य ही ग्राम कर्म न करनेवालेंकी अपेक्षा तो बहुत ही अच्छे हैं, किन्तु वास्तविक कंट्याणमें तो उनकी यह कामना भी बाधक ही है। और यदि कहीं राग-देएकं वश होना पड़ा तब तो इस कामनासे पतन भी हो सकता है। अत्रुच वास्तविक हित चाहनेवाले पुरुषको मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाका भी सर्वथा त्याग करके विशुद्ध निःस्वार्थमावसे ही लोक-हितार्थ कर्म करने चाहिये।

कुछ सजन मान, नदाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गकी इच्छाका मी त्याग करके केवल अपने आत्माके उद्धारकी इच्छासं यह, दान, तप, सेवा, सत्सक्त और व्यापार आदि शास्त्रविदित कर्म करते हैं। यद्यपि इस प्रकार कर्म करनेवाले लोग उपर्युक्त सभी साधकींसे श्रेष्ठ हैं, तथापि केवल अपने ही आत्माके उद्धारकी यह इच्छा भी मुक्तिरूप स्वार्थ-बुद्धिके कारण कभी-कभी मोहमें डालकर साधकको कर्तव्य-च्युत कर देती है। कहीं-कहीं तो यह राग-द्रेषको उत्पन्न करके साधकका पतन भी कर डालती है। इसलिये केवल अपने उद्धारकी इच्छा न रखकर सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणके उद्देश्यसे ही मनुष्यको शास्त्रविदित कर्मोमें प्रवृत्त होना चाहिये। इस प्रकार निःस्वार्थभावसे कर्म करनेवाला मनुष्य सहज ही परमारमाको प्राप्त हो जाता है।

संसारका हित चाहनेवाले ऐसे दयाल भक्तोंके सम्बन्धमं गोखामी श्रीद्वलसीदासजीने तो यहाँतक कहा है-— भीर मन प्रमु अस बिसवासा। राम ते अधिक सम कर दासा॥

नार भन अनु अस जिस्तासा । राम त आयक राम कर दासा ॥ इसका कुछ रहस्य निम्नलिखित दृष्टान्तके द्वारा समझना चाहिये !

भगवान्के एक भक्त जगत्के परम हितैषी थे। वे सदा-

खर्वदा जगत्के हितमें रत रहा करते थे। इसके फल्स्वरूप एक दिन भगवान् स्वयं उनको दर्शन देनेके लिये उनके सामने प्रकट हुए और बोले---'तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर माँगो।

मक्तने कहा—'भगवन् ! आपकी मुझपर जो अनन्त कृपा है, इससे बदकर और कीन-सी वस्तु है, जिसकी मैं याचना कक्ँ—आपकी कृपासे मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है।'

भगवान्ने विशेष आम्रहपूर्वक कहा—'मेरे सन्तोषके लिये तुम्हें कुछ तो अवस्य ही माँगना चाहिये।'

मक्तने कहा-'प्रभो ! यदि आपका इतना आग्रह है तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मनमें यदि कुछ माँगनेकी इच्छा हो तो आप उसका सर्वेथा विनाश कर दीजिये ।'

भगवान् बोले-'धइ तो तुमने कुछ भी नहीं माँगा। मेरी प्रसन्नताके लिये तुम्हें अवस्य कुछ माँगना पहेगा। तुम जो चाहों सो माँग सकते हो।'

भक्तने कहा—'जब आप इतना बाध्य करते हैं तो मैं यह मांगता हूँ कि आप संसारके सभी जीवींका कस्याण कर दीजिये।'

भगवान्ने कहा-'यदि सब जीवींका कल्याण कर दिया जाय तो उनके किये हुए पार्योका फल कौन भोगेगा ?'

भक्तने कहा-'प्रभो ! सबके पार्पीका फल मुझे भुगता दीजिये ।'

मध्यन बोरे-'तुम-सरीन्ये भक्तको भव जीवीके पार्योका दण्ड केसे भुगताया जा सकता है ११

भक्तनं कहा-'तो फिर सगको क्षमा कर दीजिये !'

मगवान्ते कहा-'इस प्रकार सबको पापींका कल न भुगताकर उन्हें क्षमा कर देना तो असम्भव है।'

मक्तने कहा-'मगवन् ! आप तो असम्भवको भी सम्भव करनेवाछे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हैं । आपके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है ।'

मण्डान्ते कहा-'इस प्रकार करनेके लिये मैं असमर्थ हूँ।'

मक्तने कहा-'यदि आप अपनेको असमर्थ कहते हैं,
तो पिर आपने इच्छानुसार वर माँगनेके लिये इतना आग्रह
क्यों किया था ! आपको स्त्री, पुत्र, धन, मान-बड़ाई, खर्ग,
मोझ आदि किसी एक वस्तुके माँगनेके लिये कहना चाहिये
था। जो इच्छा हो सो माँगनेका वचन देनेपर तो याचककी
माँग पूरी करनी ही चाहिये।'

सम्बन्दि कहां-'भाई ! मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई । मैं भक्तोंके समने सदा ही हारा हुआ हूँ ।'

भक्तने कहा-'प्रभो ! हार तो मेरी हुई । जीत तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर देते ।' भगनान्ते कहा-'तुम्हारे इस निःश्वार्थभावसे में अति प्रसन्ध हुआ हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारा दर्शन, स्पर्श और चिन्तन आदि करेगा, उसका भी कस्थाण हो जायगा।'

इस प्रकार संसारका कल्याण चाहनेवाळे निःश्वार्य भक्तको विनोदमें भगवान्से भी बढ़कर कहना कोई अत्युक्ति नहीं है। अतप्य कल्याणकामी पुरुषोंको निःश्वार्थभायसे लोक-हितार्थ ही सारे कर्म करने चाहिये।

#### सेवा-साधन

धन-सम्पत्ति, शारीरिक सुख और मान-ब्हाई-प्रतिष्ठा आदिको न चाहते हुए भमता, आसिक और अहङ्कारसे रहित होकर मन, वाणी, शरीर और धनके झारा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत होकर उन्हें सुख पहुँचानेकी चेष्टा करना 'सेवा-साधन' कहलाता है। इस साधनसे साधकके चित्तमें निर्मलता और प्रसन्नता होकर उसे भगवरप्राप्ति हो जाती है।

उपर्युक्त प्रकारकी सेवा-साधना तीन प्रकारके भावींसे की जा सकती है--एक ही ईश्वरकी सन्तान होनेके कारण सबको अपना 'बन्धु' मानते हुए, आत्मदृष्टिसे सबको अपना 'स्वरूप' समझते हुए, और परमात्मा ही सब भूतोंके हृदयमें स्थित है इसलिये सबको साक्षात् 'परमेश्वर' समझते हए । इन तीनों भावोंमें उत्तरोत्तर श्रेष्टता है । बन्धभावसे होनेवाली सेवामें एक दूसरेके प्रति पर बुद्धि होनेके कारण रागनद्वेषवदा कभी झनड़ा भी हो सकता है, परन्तु आत्मभावमें इसकी सम्भावना नहीं है, अतः बन्धुभावसे की हुई सेवाकी अपेक्षा आत्मभावसे की हुई सेवा उत्तम है। आत्मभावसे की हुई सेवाकी अपेक्षा भी परमात्मभावसे की हुई सेवा उत्तम है, क्योंकि मनुष्य अपने इष्टकी सेवाके लिये प्रसन्नता-पर्वक अपने प्राणींका भी बलिदान कर सकता है। तीनी प्रकारके भावोंसे की हुई सेवाका परिणाम एक होनेपर भी भगवत्प्राप्तिमें शीष्रताकी दृष्टिने ही उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया है ।

उत्तम देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर जो न्यायानुकूल सेवा की जाती है, वही सेवा महत्त्वपूर्ण होती है। जैसे—अन्य देशोंकी अपेक्षा आर्यायर्त देश उत्तम माना गया है, उसमें भी काशी आदि तीर्थ अधिक उत्तम माना गया हैं। परन्तु यदि काशी आदि तीर्थोंमें अन्नकी प्रसल अच्छी हो और मगध आदि देशोंमें भयद्भर अकाल पड़ा हो तो अनदानके लिये काशीकी अपेक्षा मगध आधिक उपयुक्त देश हैं। इसी प्रकार यद्यपि साधारण कालकी अपेक्षा एकादशी, पूर्णिमा, सोमवती, व्यतिपात, प्रहण और पर्वकाल दानके लिये श्रेष्ठ हैं तथापि यदि अन्य कालमें अनके विना प्राणी मरते हीं तो पर्वकालकी अपेक्षा भी वह

पर्वातिरिक्त काल अन्नदानके लिये श्रेष्ठ काल है। पात्रके विषयमें भी ऐसा ही समझना चाहिये । जिस प्राणीके द्वारा जितना अधिक उपकार होता है, उतना ही वह सेवाका अधिक पात्र है। जैसे की है, चींटी आदिकी अपेक्षा पशु आदि, पश्चोंमें भी अन्य पश्चओंकी अपेक्षा गाय आदि, पशुओंकी अपेक्षा मनुष्य, मनुष्योंमें भी दूसरोंकी अपेक्षा उत्तम गुण और आचरणवाले पुरुष सेवाने विशेष पात्र हैं। उदाहरणके लिये—यदि देशमें बाढ़ या अकाल आदिके कारण प्राणी भूखों भर रहे हीं और साधकके पास धोड़ा-सा परिमित अन्न हो तो ऐसी स्थितिमें पूर्वमें बतलाये हुए प्राणियोंकी अपेक्षा बादमें बतलाये हुए उत्तरोत्तर सेवाके अधिक पात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्तरोत्तर लोकोपकार अधिक होता है। परन्तु इसमें भी यह बात है कि जिसके पास अनका जितना अधिक अभाव हो उतना ही उसे अधिक पात्र समझना चाहिये ! जैसे— किसी देशमें अकाल होनेपर भी गार्योंके लिये चारेकी कमी न हो पर कुत्ते भूखी मरते हों तो वहाँ कुत्ते ही अधिक पात्र हैं। इसी प्रकार सबके विषयमें समझना चाहिये। प्यासेको पानी, नङ्कोंको वस्त्र, बीमारको औषष और आदरको अभयदान आदिके विषयमें भी यही बात समझनी चाहिये।

परन्तु विशेष ध्यान देनेकी बात तो यह है कि सेवा-साधनमें कियाकी अपेक्षा भावकी प्रधानता है। स्त्री-पुत्र, धन-मान, बड़ाई-प्रतिष्ठा और स्वर्गादिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तत्परताके साथ आजीवन किये हुए उपर्युक्त विशाल सेवा-कार्यकी अपेक्षा ममता,आसिक और अहङ्कारसे रहित होकर निः-स्वार्यमावसे की हुई योड़ी सेवा भी अधिक मृत्यवाली होती है।

#### पश्च महायज्ञ-साधन

पञ्च महायक्षते हमारे नित्यके पापीका प्रायक्षित्त तो होता ही है, यदि स्वार्थत्यायपूर्वक निष्कामभावसे केवल भगवत्यीत्यर्थ इनका साधन किया जाय तो इनसे भगवत्थाति भी हो जाती है।

श्रद्धायज्ञ ( ऋृषियज्ञ ), पितृयज्ञ, देखयज्ञ, भूतयज्ञ (बल्जियेश्व) और मनुष्ययज्ञ—ये पञ्च महायज्ञ कहलाते हैं।≢ जिस कर्मसे बहुर्तोकी तृप्ति हो उसे यज्ञ कहते हैं और

अध्यापनं शह्मयदः पितृयद्यश्तु तर्पणम् ।
 होमो दैनो विक्मीतो नृथहोऽतिथिपूजनम् ॥

(मनु०३।७०)

वेद-शास्त्रका पठन-पाठन एवं सन्ध्योगासन, गायत्रीजय आदि अहायस ( ऋषियस ) है, नित्य आजतर्पण पितृयल है, हवन देवयस है, बिट्टियेश्वेस भूतयस है और अतिथि-सत्कार मनुष्ययस है। जिससे सारे संसारकी तृप्ति हो उसे महायश कहते हैं। इस दृष्टिसे इनका महत्त्व बहुत अधिक है।

देवयत्रसे मुख्यतासे देवताओं की, ऋषियत्रसे ऋषियों की, पितृयत्रसे पितरों की, मनुष्ययत्रसे मनुष्यों की और भृतयत्रसे स्त्रों की होती है और गीणरूपसे इनके द्वारा सारे संसारकी दृष्टि होती है । वैदिक सनातन्त्रभमें के इन महायत्रों में सम्पूर्ण संसारके जीवों के हितके लिये जैसा दया और उदारतापूर्ण स्वायन्त्रामका भाव भरा है, सेसा अन्य धर्मों में देखने में नहीं आता ।

वेद और शास्त्रींका पठन-पाठन जगत्वे हितार्य भ्रष्टिषयोको सन्तुष्ट करनेके लिये ही किया जाता है, अपने स्वार्थके लिये नहीं । सन्ध्योपासनमें भी 'पृथ्येम शरदः' आदिमें सबके हितकी ही प्रार्थना की गयी है । और इसी प्रकार गायत्रीमन्त्रमें स्तुति और ध्यान बतलाकर सभीकी बुद्धियोंको सत्कार्यमें लगानेकी प्रार्थना की गयी है ।

पितृतर्पणमें भी देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर एवं सम्पूर्ण भूतमाणियोंको जलदान करनेकी विधि है। यहाँतक कि पहाइ, बनस्पति और शत्रु आदिको भी जल देकर दृप्त किया जाता है।

देवयज्ञमें अभिमें आहुति दी जाती है। वह सूर्यको प्राप्त होती है और सूर्यने बृष्टि और दृष्टिने अन और प्रजाकी उत्यक्ति होती है।†

भूतयज्ञसे भी सारे प्राणियोंकी तृप्ति होती है। इसको बल्विकेदिय भी कहते हैं, स्पोंकि इसमें सारे विश्वके लिये बल्टि दी जाती है।

मनुष्ययत्रमें घर आये हुए अतिथिका सत्कार करके उसे विधिपूर्वक यथाशक्ति भोजन कराया जाता है. । यदि भोजन करानेकी सामर्थ्य न हो तो उसे बैठनेके लिये जगह, आसन, जल और मीठे वचर्नोंका दान तो ग्रहस्थको अवस्य ही करना चाहिये ।§

उपर्युक्त पाँच प्रकारके महायज्ञींपर ऋषियोंने बहुत

† अग्नै प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । शादिरयाज्ञायते वृधिर्वृष्टेरम्ने ततः प्रजाः॥

(मनु०३।७६)

‡ सम्प्राप्ताय व्वतिधये प्रद्रधादासनोदकै। अत्रं चैव यथाशक्ति सस्कृत्य विधिपूर्वकम्॥ (मनु०३।९९)

§ तृणानि मृभिरुदकं बाक्चतुर्थां च स्कृताः। धतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचनः॥

(मनु० ३ । १०१)

जोर दिया है। अतएव स्वाध्यायसे ऋषियोंका, हबनसे देवताओंका, तर्पण और श्राह्मसे पितरींका, अन्नसे मनुष्योंका और बंक्रिकमंसे सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका यथायोग्य सत्कार करना चाहिये। इस प्रकार जो मनुष्य नित्य सब प्राणियोंका सत्कार करता है वह तेजोमय मूर्ति धारणकर सरस्र अर्घिमार्गके द्वारा परमधानको प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य दूसरोंको भोजन न देकर केवल अपने ही उदर-पोषणके लिये भोजन बनाता है, वह परपायु मनुष्य पाप ही खाता है। सबको भोजन देनेके बाद शेष बचा हुआ अन्न यशिष्ट होनेके कारण अमृतके हुल्य है, इसिंच्ये ऐसे अन्नको ही सब्बनोंके खाने योग्य कहा गया है। ‡

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अन्याय ३ क्येक १३ में भी प्रायः ऐसी ही बात कही है । §

उपर्युक्त सभी महायशोंका तालर्य है सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंकी अन्न और जलके द्वारा सेवा करना एवं अभ्ययन-अध्यापन, जप, उपासना आदि स्वाध्यायद्वारा सबका हित चाहना ! अपने स्वार्धके त्यागकी बात तो पद-पदमें बतलायी गयी है !

ह्वनके और बिलविश्वदेवके मन्त्रोंमें भी स्वार्थत्यागकी ही बात कही गयी है। जैसे 'ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदिमन्द्राय म मम। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, इदें ब्रह्मणे न मम।' इस न ममका अभिप्राय यह है कि यह आहुति इन्द्रके लिये दी जाती है, इसका फल मैं नहीं चाहता। यह आहुति ब्रह्मके लिये दी जाती है, इसका फल मैं नहीं चाहता। अन्य मन्त्रोंमें भी इसी प्रकारके त्यागकी बात जगह-जगहपर कही गयी है। इन सबसे यही शिक्षा मिलती है कि मन्ष्य-

\* स्वाभ्यायेनार्चयेतवीन्हीमैदॅबान्यथाविषि ।
 (प्वृच्छ्राद्धेस नृचनीर्मृतानि बलिकमेणा ॥
 (मनु० ३ । ८१)

† एवं यः सर्वभूतानि शासणी नित्यमचैति। स गच्छति परं स्थानं तेजोसूर्तिः पथर्जुना ॥ (सनु०३।९३)

्री अर्घ स केवलं भुद्धे यः पचत्यारमकारणात् । यद्यविश्वादानं क्षेत्रस्तामत्रं विभीयते ॥

(मनु०३।११८)

्र्यब्रिशिश्वाश्चानः सन्ते। मुल्यन्ते सर्वैकिश्विश्वेः। मुक्कते ते त्वयं पापा ये पचन्त्यासकारणात्।। (गीता ३ । १३) को अपने स्वार्थका त्याग करके संसारके हितके लिये ही प्रयक्त करना चाहिये।

सम्पूर्ण संसारके प्राणियोंमें एक मनुष्य दी ऐसा प्राणी है, जो प्राणीमात्रकी सेवा कर सकता है। अन्य प्राणियोंके द्वारा भी जगत्का बहुत उपकार होता है, किन्तु सक्की सेवा तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्यका शरीर खान-पान, ऐश-आराम और भोग भोगनेके लिये नहीं मिला है। ये सब तो अन्य योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्यका जन्म तो प्राणीमात्रके हितकी जेश करनेके लिये ही मिला है। अतस्य सब लोगोंको चाहिये कि अपने तन, मन और धनदारा निःस्वार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सेवाके लिये तत्परतासे बेश करें। और इस प्रकार प्राणीमात्रमें विराजित भगवान्की सेवा करके उनको प्राप्त कर सफल-जीवन हों।

#### विषय-हवनरूप साधन

इन्द्रियोंके विषयोंको राम-द्वेषरहित होकर इन्द्रियरूप अग्निमं हवन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप आदिका श्रवण, स्पर्श और दर्शन आदि करते समय अनुकुल और प्रतिकृत पदार्थीमें राग-द्वेपरहित होकर उनका न्यायोचित सेवन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और उसमें 'प्रसाद'का अनुभव होता है । उस 'प्रसाद'से सारे दुःखोंका नाश होकर परमात्माके स्वरूपमें स्थिति हो जाती है। परन्तु, जबतक इन्द्रियाँ और मन वशमें नहीं होते और भोगोंमें वैराग्य नहीं होता, तबतक अनुकुल पदार्थके सेवनसे राग और हर्ष एवं प्रतिकृत्नके सेवनसे द्वेप और दुःख होता है । अतएव सम्पूर्ण पदार्थोंको नाशवान और क्षणमञ्जूर समझकर न्यायसे प्राप्त हुए पदायोंका विवेक और वैराग्ययुक्त बुद्धिके द्वारा समभावसे ग्रहण करना चाहिये । अवण, दर्शन, भोजनादि कार्य रसञ्दिका त्याग करके कर्तव्यमुद्धिसे भगवःप्राप्तिके लिये करने चाहिये । इन पदार्थीमें ऐशो-आराम, भौज-शौक, स्वाद-सुख और इन्द्रियतृप्ति, रमणीयता या भोग-बुद्धिकी भावना ही मन्ष्यके मनमें विकार उत्पन्न करके उसका पतन करनेवाली होती है। उवर्युक्त दोवेंसि रहित होकर विवेक और वैराग्ययुक्त बुद्धिके द्वारा किये जानेवाले इन्द्रियोंके विषय-सेवनसे तो हवनके लिये अभिमें डाले हुए ईंधनकी तरह वे सब पदार्थ अपने आप ही भस्म हो जाते हैं । फिर उनकी कोई भी सत्ता या प्रभाव नहीं रह जाता । इस प्रकार साधन करते-करते अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर सारे दुःस्वॉ और पापीका अभाव होकर परमात्माके स्वरूपमें स्थिर और अचल स्थिति हो जाती है अर्थात् परमान्माकी प्राप्ति हो जाती है।

## महात्माओंका आज्ञापालनरूपी साधन

ओ पुरुष महात्माओंके पास जाकर उनके उपदेशको सुनकर उसके अनुसार साधन करता है, उसे भी परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। भगवानने गीतामें कहा है—-

> भन्ने खेषमञानन्तः भुत्वान्नेम्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं भृतिपरायणाः॥

(१६। २५)

'परन्तु दूसरे जो पुरुष स्वयं इस प्रकार (ध्यानयोग, संख्य-योग और कर्मयोग) न जानते हुए दूसरेंसे अर्थात् तत्त्वके जाननेवाळे महापुरुषोंसे सुनंकर तदनुसार उपासना करते हैं, वे अत्रणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको नि:सन्देड तर जाते हैं।

अतएव जो पुरुष श्रद्धा-मित्तरूर्वक महात्माओंकी आधा-का पालन करता है, उसका कस्याण हो जाता है। शास्त्रोंमें इसके अनेक उदाहरण भी मिलते हैं।

महाभारत आदिपर्वके तीसरे अध्यायमें २०से ३२ रुप्रोकतक आयोदबौम्य और उनके शिष्य पाञ्चालदेशीय आविणकी कथा है। यहाँ लिखा है कि शिष्यको गुक्ने खेतमें जाकर खेतको मेंड बाँधनेकी आज्ञा दी। शिष्य जब चेष्टा करनेपर भी मिट्टीसे मैंड न बाँध सका तब उसने स्वयं जलके प्रवाहके धामने सोकर जलको रोक लिया। जब शामतक यह घर न लैटा तो गुक् उसे खोजते हुए खेतमें आये और पुकारने लगे। उनकी आयाज गुनकर आविण उठा और जाकर सामने खड़ा हो गया। मिट्टीके स्थानपर खुद उसके पड़नेकी बात जानकर धौम्यभुनि उसकी आज्ञापालन-परायणताको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुमने जो मेरी आज्ञाका पालन किया है, इससे तुम्हारा कस्थाण हो जायगा। समस्त वेद और धर्मशास्त्रोंका ज्ञान तुम्हे विना ही पढ़े अपने आप हो जायगा। इसी प्रकार छान्दोग्य

 मद्माबारी, मृह्स्य, कानप्रस्थ या संन्यासी कोई भी पुरुष जो गीना अध्याय १२ स्टीक १३ से १९ और अध्याय १४ स्टीक २२ से २५ में वर्णित रूक्षणीसे युक्त हो, उसीकी महारना समझना चाहिये।

† अस्ताच्य १२या मद्भवनमनुष्ठितं तस्ताच्छ्रेयोऽनाध्यसि । सर्वे च ते वेशः प्रतिमास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणीति ॥ ( मद्या आ ॰ प ॰ र । ३२ ) उपनिषद्के अध्याय ४, खण्ड ४से ९ में भी एक कथा आती है। हारिद्धुमत गौतम ऋषिने अपने शिष्य सत्यकाम जानालका उपनयनसंस्कार करके उसे ४०० ऋशे और दुर्बल गायोंको चनमें ले जाकर चरानेकी आशा दी। शिष्यने गुरुका भाव समझकर यह कहा कि जब इन गायोंकी संख्या पूरी १००० हो जायगी, तब में लीट आऊँगा।

कई वर्ष बीतनेपर एक दिन एक साँड्ने उससे कहा कि अब हम पूरे हजार हो गये हैं, दुम हमें गुक्के पास ले चलो । सत्यकाम जब उन्हें लेकर आने लगा तो गुक्कुपासे उसे साँड्, अग्नि, इंस और महु (जलचर पत्नी) ने मार्गमें ही ब्रह्मका उपदेश दे दिया ! जब बह घर लीटा तो उसे देखकर गुक्ने कहा—'द्वम तो ब्रह्मवेता-से प्रतीत हो रहे हो, तुमको उपदेश किसने दिया !' सत्यकामने रास्तेकी सची-सच्ची घटना बनलाकर कहा—'मैं अब आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करना चाहना हूँ ।' महर्षि गौतमने उसे पुनः अक्षरशः वही ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया जो उसे रास्तेमें प्राप्त हुआ था ।

इसी प्रकारके और मी अनेक उदाहरण शास्त्रोंमं आते हैं, जिनमें महात्माओके आज्ञापाळनमात्रसे ही शिष्यों-का कल्याण हुआ है।

'महात्माओंके आज्ञापालनसे परम करपाण हो इसमें तो कहना ही क्या है, उनका दर्शन, स्पर्श और चिन्तन भी करुराणका परम कारण होता है।

देवर्षि नारदजीने कहा है---

महरसङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोधश्च । (नारदमक्तिसृत्र १९)

'महात्मा पुरुषींका सङ्क दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है।'

महात्माओंका मिलना कठिन है, मिलनेपर उन्हें पहचानना कठिन है, परन्तु न पहचाननेपर भी उनका मिलना व्यर्थ नहीं होता, यह महान् कल्याणकारक होता है। जैसे सूर्यको न जानकर भी यदि कोई सूर्यके सामने आ आय तो उसकी सरदी दूर हो जाती है। यह सूर्यका स्वाभाविक सुण है। इसी प्रकार महात्माओंका मिलन अपने स्वाभाविक वस्तुगुण-से ही मनुष्योंको तारनेवाला होता है।

अत्प्व महात्माओंके सङ्ग और उनके आश्चापालनसे सबको लाम उठाना चोहिये !

## सत्य-साधना

## त्रेम-धर्मकी रीति

( केलक -- श्रीसरजयन्दजी सःयमेगी )

जगतमें दुःख भरे नाना । प्रेमधर्मकी रीति समझकरः सव-सहते जाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥ टेक ॥

सरल सत्य शिव सुन्दर कहनाः हिलमिल करके सबमें रहना। अपनी नीची और देखकर, धीरज-धन पाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥ १ ॥ वे भी हैं पृथ्वीके ऊपरः जिनको जीना भी है दूभर। उनकी हालतमें हमदर्दी, दिलसे दिखलाना॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२॥ अन्न-वस्त्रमें क्यों दुविधा हो, इनकी तो सबको सुविधा हो। भूले या वेकार बन्धुको हिम्मत पहुँचाना॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३॥ यदि तन-धन-जनसे विहीन हम, पर मनसे क्यों वर्ने दीन हम ? भला न सोचा अगर किसीका—बुरा न सुष्टवाना 🏾 जगतर्मे दुःख भरे माना ॥४॥ जितना हो दुनियाको देना, बद्रेमे कम-से-कम जग-हितमें सर्वस्व मुक्त कर, सत्य मोक्ष पाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना 🏻 ५ 🖠 कंचन-कामिनिवाले. ये सब क्षणभरको बनते मतबाले। पर यह तो भीतर रुष्णाकी, भट्टी भड़काना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥६॥ कण-भर सुख है। मण-भर दुख है। विषय-वासनाका यह रख है। हाय-हाय मचती रहती है, दैन नहीं पाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ७ ॥ काम भोग अनुकूल न पार्ये। पर तृष्णाको नहीं बढ़ाये। इच्छा ईंघन सदा अनलमें, यह न भूल जाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ८ ॥

जीवन जलत-बुझत दीवट है,

जल-घटकोंका यंत्र रॅहट है।

भरता है रीता होनेको, रीता भर जाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥९॥ ब्रुंठे वैभव पर क्यों फुला, यह तो ऊँचा-मीचा झुछा। धन-यौबनके संचल-बलपर, कभी न इतराना 🏻 जगतमें दुःख भरे नाना ॥१०॥ नीति-सहित कर्तव्य निभानाः अपने-अपने खेल दिखाना। संन्यासी हों या गृहस्थ हों, रंक हों कि राना ॥ जगतमें दुःख भरे भाना ॥११॥ उठना गिरना हँसना रोना, पर चिन्तामें कभी न सोना। कर्मबंधके बीज न बोना, सत्य-योग-ध्याना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१२॥ ईश्वर एक, भरा हम स**ब**में, श्रद्धारहे राम या रवर्मे। 'सबके सुखमें अपने सुख' का तत्त्व न बिसराना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१३॥ दिञ्य गुणोंकी कीर्ति बढ़ानाः जग-जीवनको स्वर्ग बनाना। दुनियाका नंदन वन फुले, वह रस बरसाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१४॥ जीवन्मुक्ति-मर्म समझाना, हृदयोंको स्थितप्रश्न बनाना। सदा सत्यमय प्रेम-मंत्रके अमर-गीत गाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१५॥ सब ही शास्त्र वने हैं सक्षे, किन्तु समझनेमें हम कहो। पक्षपातका रंग चढ़ाकर, क्यों भ्रम फैलाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१६॥ अविवेकी चक्कर स्थाता है,

तव लङ्ना भिङ्ना भाता है।

जगतमें दुःख भरे नाना ॥१७॥

रागद्वेषसे वैर बसाकर, धर्म न ळजवाना ॥

सब धर्मीने रस बरसायाः पाप-अनलका ताप बुझाया ! षद् रस भी अब तपा अनलसे, अंग न जलबाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१८॥ आति भेद हैं इतने सारे वने सभी सुविधार्य हमारे। मानवताका भाव भूल क्यों मदमें मस्ताना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१९॥ धर्म-पंथमें भेद भले हों। पर अपवाद विरोध टले हों। एक सूत्रमें विविध पुष्पकी, माला पिरवाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाता ॥२०॥ नैतिक **नियमोंका** पाबंदी, संत स्रतंत्र सदा आनंदी। पर पर पीड़ामें उसको भी, आँस बह आना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२१॥ युक्त अहार-विहार सदा हो, फिर भी होना रोग बदा हो। इस जीवनका नहीं भरोसा, मनको समझाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२२॥ हर हालतमें हों सम भावी, धर्मके सक्षे सभी अवस्थाएँ अस्थिर हैं, हरदम गम खाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२३॥ ऐसा अन्यार्याः, कोई वन जाये जगको दुखदायी। उसे बचाना प्राण-मोह है। यह न द्या लाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२४॥ विनर्या सत्य-अहिंसक होना, पर भौतिक भी शक्ति न खोना। परके सिरपर किन्तु शांतिको नींद नहीं आना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२५॥ मनको सीधे पंथ चलानाः यथा-लाम संतुष्ट पर-हित करके आत्म-प्रशंसक गर्व नहीं छाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२६॥ छल प्रपंच पाखंड भुलानाः दुःस्वार्थोंका दम्भ मिटाना। भेष दिखा करके भोलीको, कर्मा न बहुकाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२७॥

महामोहकी भूले यस्ती. बस जाये फिर उजदी बस्ती। हितकर मनहर सद भाषोंका सरवर लहराना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२८॥ ये सब नमके मेघ रसीहे, **इन्द्र-धनुष हैं विविध रॅंगी**ले । येला ही बस अपना मन हो, मैल नहीं छाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२९॥ इन सफेद आँखोंमें लाली, उसमें भी है फीकी काली। भिष-भिष्न मिल जायँ स्नेह्से, सुंदरता पाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३०॥ यह इसकी सी जीभ हमारी, रस चखती है भारी-भारी। पर क्यों इतनी विशाद बुद्धिने, तस्य न पहुचाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३१॥ ज्यालामुख भूकम्प प्रलय सव, ये संकट आ जाते जबन्तव। एक दिवस हमको मरना है, फिर क्यों घवराना ? जगतमें दुःख भरे नाना ॥३२॥ यह तो प्रकृति-देविकी लीला, क्षण-क्षणमें संघर्षण-शीला । यथाञ्चक्ति सहयोग परस्पर लेना दिलवाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३३॥ आधा नर है आधी नारी, मानव-रथ दो-चक्र-बिहारी। एक दूसरेके उपकारी, पूरक कहलाना॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३४॥ पूर्ण ब्रह्मका ध्रुव प्रकाश है, क्यों किसका जीवन निराश है। सच्चे बनकर चिदानन्द्रमें आप समा जाना ॥ जगतमें दुख्त भरे नाना ॥३५॥ फैलो माया, अन्तस्तलमे द्रोइ-मोइका घन तम छाया। सत्य-प्रेमके 'सर्यचंद' की किएणे चमकाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३६॥ देम-धर्मकी रीति समग्रकरः सब सहते जाना ।

जगतमें दुःख भरे नाना ॥

# सबसे पहली साधना

( लेखक-स्वामीजी भीतपोबनजी महाराज )

सबसे पहले मनुष्यको मनुष्य बननेके लिये साधना करनी चाहिये । मनुष्यके आकारमात्रसे ही कोई मनुष्य नहीं हो सकता । आकारके साथ ही उसमें मनुष्योचित गुण भी होने चाहिये । जिसमें मनुष्यके गुण विद्यमान हैं। वही बस्तुतः 'मनुष्य' शब्दका बाच्य हो सकता है । पशु-मनुष्यः, मनुष्य-मनुष्य, और देव-मनुष्य-इस प्रकार स्थूलरूपसे मनुष्यके तीन विभाग किये जा सकते हैं। एच कहा जाय तो किसी-किसी अंशमें तो मनध्य पशसे भी निकृष्टतर जन्त है । आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि चेप्टाएँ पशुओंमें प्रकृतिके अनुसार नियमपूर्वक परिमितरूपमें हुआ करती हैं । पशु अपने आन्तरिक भावको किसी भी प्रकारसे छिपाने-का प्रयक्त नहीं करते। भीतर क्रोध होता है तो बाहर भी कोध प्रकट करते हैं। उनके मनमें विपाद होता है तो चेहरेपर भी आ जाता है। अंदर भूख-प्यास होती है तो वे बाहर भी वैसी ही खेषा करते हैं। परन्तु यह मनुष्य-जन्तु तो ऐसा है कि उसके भीतर रागकी आग धधकती रहती है, पर बाहरसे बड़ा विरक्त बन जाता है। चित्त क्रोधसे आकुल होनेपर भी बाहरसे प्रेम दिखलाता है। मन शोकसागरमें डूचा रहता है, परन्तु बाहर सर्वथा अशोक और हर्पका स्वाँग भरता है और अंदरसे पक्का नास्तिक होनेपर भी बाहर पूरा आस्तिक और धर्मोपदेशक वन बैठता है । इस प्रकारकी अप्राकृतिक जालसाजियोंके और अनियमित भोगलिप्साओंके कारण यह मनुष्य-जन्तु पशुओंकी श्रेणीमें भी स्थान न पाकर उनसे भी नीचा जीवन व्यतीत करता है।

कहना न होगा कि धर्म और अधर्मका ज्ञान न होनेके कारण जगत्में केवल इन्द्रियसम्बन्धी व्यवहार करनेवाले पशु-मनुष्यकी अपेक्षा भी वह मोगपरायण और दम्भी मनुष्य अत्यन्त निकृष्ट है, जो प्रकृतिसिद्ध मोगोंके अतिरिक्त माना प्रकारके कृत्रिम और महान् अनर्थकारी मोगोंका लोखुप होकर उन्हींकी प्राप्तिक उपायोंमें लगा रहता है तथा धर्मध्वजी बनकर अपने वाग्जालमे लोगोंको ठगा करता है। पशुमें कृत्याकृत्यका ज्ञान नहीं होता। यही उसमें मुख्य दोष है। इसीलिये जिस मनुष्यमें कृत्याकृत्यका ज्ञान नहीं होता। वह पशु-मनुष्य कहलाता है। परन्तु उपर्युक्त

मनुष्य तो अनेको प्रकारके महान् अक्षन्तव्य दोषोंसे दूषित है! पद्दे-छिखे, पण्डित और बुद्धिमान् होनेका अमिमान रखनेवाले लोग ही अधिकतर इस नीच श्रेणीके भूषण देखनेमें आते हैं। सीधे-सादे पशुतुल्य गँचार मनुष्योंमें तो इस अनर्थकारिणी नीच कलाका विकास ही नहीं होता।

इसिलये मनुष्यको सबसे पहले मनुष्यस्य प्राप्त करनेकी साधना करनी चाहिये। प्राचीन समयमें गुरुकुलवास, गुरुकुश्रा, सदाचार-निष्ठा आदि ऐसी उत्तम-उत्तम वैदिक प्रधाएँ थीं कि उनके प्रभावसे मनुष्यमें आप हो मनुष्यत्वका विकास हो जाता था। उस समय मनुष्यत्वके लिये विदोष साधना करनेकी आवस्यकता नहीं थी। आजकल तो, हेनु कुछ भी क्यो न हो, मनुष्य अपने मनुष्यत्वको ही खो रहा है। और जय मनुष्यमें मनुष्यत्व ही न हो तब फिर वह दिच्य-गुण-सम्पन्न देव-मनुष्य तो हो ही कैसे सकता है! ईश्वराराधन, ईश्वरभिक्त, अध्यास-विचार तथा ध्यान और समाधि आदि ऊँची दिच्य साधनाएँ ऐसे पतित मनुष्योंके हारा कैसे सम्पादित हो सकती हैं!

## 'नाविस्तो दुश्चस्तिात् ।'

—हत्यादि श्रुतियाँ दुराचरण और तुर्गुणींसे रहित उत्तम पुरुषोंका ही अध्यात्मसाधनामें अधिकार बतलाती हैं। कमी, योग, भक्ति और ज्ञानसम्बन्धी वैदिक, तान्त्रिक अध्वा पौराणिक अध्यात्मसाधना श्रेष्ठ सदाचारी पुरुष ही कर सकते हैं। हठ, दुराग्रह या कौत्हलपूर्वक अनधिकार चेष्टा करनेसे क्या फल हो सकता है ?

अत्तर्य हे मनुष्य ! तुम पहले मनुष्य बतो ! मनुष्यत्वके लिये जिन साधनाओंकी आवश्यकता है, पहले उन्हींको करो । धर्मका ज्ञान न हो तो स्तपुष्पंभी सङ्गतिले पहले उसे प्राप्त करो । धर्मज्ञान हो तो उसमें अदा और निष्टा करके तदनुक्ल आवरण करो । ग्रद्ध आवरण ही मनुष्यत्व-के मापनेका मानदण्ड है ।

धर्मो हि तेवामधिको विशेषो धर्मैण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

·---इस उक्तिको सदा याद रक्लो ! तथा—

'सत्याश्च प्रसदितव्यम् । धर्माच प्रमदितव्यम् । कुशकास

सा० अं० १६—

प्रमदितब्यम् । सस्यं बद् । धर्मे चर । मातृदेवी भव । पितृदेवी भव । आचार्यदेवी भव । अतियिदेवी भव । यान्यनवज्ञानि कर्माणि तानि सेवितस्यानि नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि खयोपास्मानि ।'

—- इत्यादि शृतिवचनोंके अनुसार सत्यः धर्मः दयाः दान, समता, मैत्री, तप, शम, दम, सन्तोष, धैर्य, स्थैर्य, क्षमा, शौच, आर्जव ( मन, धाणी और शरीरकी सरलता--एकरूपता ), ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, गुरुभक्ति, मातुभक्ति, पित्रभक्ति, देशभक्ति, दीनसेवा आदि श्रेष्ट गुणीका उपार्जन करके सभे धर्मनिष्ठ सदाचारी मनुष्य बनो । भगवान श्रीरामचन्द्रजी, भरत, लक्ष्मण, युधिष्टिर एवं सीता, सावित्री

आदि ऐतिहासिक उत्तम-उत्तम पुरुषरत और श्लीरकोंके जीवनको सामने रखकर अपनेको उसीके अनुसार सन्त्रा और श्रेष्ठ मनुष्य बनानेकी चेष्टा करो ।

उत्तम मनुष्य ही ईश्वर-प्राप्तिकी दिव्य ईश्वरीय साधना करनेका अधिकारी होता है। इसलिये प्रकाण्ड ताण्डव छोड्कर अर्थात बडे-बडे ईश्वरमक्त और ब्रह्मज्ञानियोंके देवपूज्य और देवदुर्लभ उच स्थानींपर आरोहण करनेकी उत्सुकता त्यागकर सबसे पहले मनुष्यत्वको प्राप्त करनेकी सची साधना करो । धर्माचरणरूपी यह धार्मिक साधना ही अध्यात्म-मन्दिरपर चढनेके लिये पहली सीढी है। इसलिये यही सबसे पहली साधना है।

–श्रति

# साधनकी अनिवार्य आवश्यकता

'उत्तिष्ठध्वं जागुःदमप्तिमिष्छःवं भारताः ।'

'बुद्धिमानो ! उठो, जागो और भगवत्प्राप्तिकी इच्छा करो ।

विचारशील मन्ध्यके सामने सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि हमें क्या चाहिये ? और जो चाहिये, उसके लिये हमें क्या करना चाहिये। पहले उद्देश्यका निश्चयः तत्पश्चात् उसकी साधनाका निश्चय होता है। मनुष्य कुछ-न-कुछ चाहता है । कोई धन-सम्पत्ति चाहता है, कोई स्त्री-पुत्र चाहता है, कोई मान-प्रतिष्ठा और कीर्त्ति चाहता है, कोई सुन्दर शरीर चाहता है और कोई चाहता है अप्रतिहत शासन । इस चाहके और भी अनेकों नाम रूप हो सकते हैं। परन्तु ये भी जीवनके उद्देश्य नहीं, क्योंकि इनके द्वारा भी सुख ही चाहा जाता है। यदि ये दुःखके कारण बन जायँ तो इनके भी परित्यागकी इच्छा होती है और परित्याग कर दिया जाता है। इसलिये यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि मनुष्य-जीवनका लक्ष्य परम सुखकी प्राप्ति है—ऐसी प्राप्ति, जिसमें किसी प्रकारकी सीमा, अन्तराय अथवा विच्छेद न हो--चाहे वह संग्रहसे हो चाहे त्यागरे । यही कारण है कि मनुष्य जिसको सुख समझता है उसको भारा करनेके लिये दौड़ पढ़ता है, सम्पूर्ण शक्तिसे उसके लिये प्रयत्न करता है। इस प्रयक्तका नाम ही साधना है।

साधारण मानव-समाजकी ओर हृष्टि डास्टी जाय तो यह प्रत्यक्ष ही दीख पहता है कि सभी किसी-न-किसी साधनमें

लगे हुए हैं। ऐसा होनेपर भी वे दुःखी हैं, निराश हैं और साधना करके जिस आत्मतुष्टिका अनुभव करना चाहिये उससे बिद्धत हैं । इसका कारण क्या है ? शान्त और गम्भीर वित्तते विचार करनेपर जान पड़ता है कि जीवनका उद्देश्य निश्चय करनेमें ही उन्होंने भूल की है । धपकती हुई आगको शीतल मणि-खण्ड समझकर गोदमें उठा छेना जैसे सखका कारण नहीं हो सकता, विपको अमृत समझकर पीना जैसे अमरत्वका कारण नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही विनाशी वस्तुओंको सुख समझकर अपनानेसे सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जिन स्थूल और जड वस्तुओं में सुखकी कल्पना करके साधारण मनुष्य जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, उनकी प्राप्ति होनेपर भी सुख नहीं मिलता; क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। इसीसे वे दुःखी हैं और तबतक उनका दुःख नहीं मिट सकता, जबतक सुखके वास्तविक स्थानका पता लगा कर वे उसको प्राप्त नहीं कर लेते।

वास्तविक सुख क्या है ? इसका एकमात्र उत्तर है--परमाच्या । क्योंकि संखरमें जब कभी इच्छाओंके शान्त हो जानेपर यत्किञ्चत् सुखकी अनुभूति होती है और कई बार कई कारणोंसे होती है तब इस निश्चयका कारण मिल जाता है कि इन समस्त छिट-पुट सुखोंका अवस्य ही कोई-न कोई भाण्डार है। उसीका नाम तो परमात्मा है। एक ऐसी सत्ता है, जो समस्त परिवर्त्तनोंमें सदा एकरस है। एक ऐसा शान है जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका उद्गम है, जिसमें अज्ञानका लेश भी नहीं है । एक ऐसा आनन्द है, जिसका निर्धचन मन और वाणीसे मौन होकर ही किया जाता है और जिसके आस्वादनमें आस्वाद और आस्वादकका भेद नहीं रहता। वह मधुरातिमधुर, नित्यन्तन, परम मनोहर, सत्व परमात्मा ही तो है। उसको देखे विना आँखें अनुन ही रहेंगी। उसके विना हृदयकी सेज सूनी ही रहेगी, उसका आलिङ्गन प्राप्त किये विना बाँहें फैली ही रहेगी। तात्पर्य यह कि उसको प्राप्त करनेमें ही जीव-जीवनकी पूर्णता है और जिस जीवनका यह लक्ष्य है, वही सच्चा जीवन है। इस सच्चे जीवनका नाम ही साधन है। जिन्हें यह साधन प्राप्त है, साध्य भी उन्हें प्राप्त ही है। क्योंकि साधन ही साध्य है और वही सिद्धि भी है। यही वास्तविक सख है।

जीव पूर्वतन संस्कारों हे इतना जकड़ गया है कि वह संज्ञाहीन, मूर्च्छित अथवा सुपुत्त हो गया है। यह मगवदीय प्रेरणा और शांकिका अनुभव करने में असमर्थ है। क्योंकि इस समय जो अन्तःकरण जागरित रहकर कार्यकारी हो रहा है, वह वासनाओं के पुद्धके अतिरिक्त और कुळ नहीं है। उसीसे प्रेरित होकर साधारण मनुष्य उन्मत्तकी भाँति लक्ष्यशिन प्रयक्त कर रहे हैं, जिनके कारण बन्धन और भी दृढ़ होता जा रहा है। यही कारण है कि अधिकांश अपनेको स्थूळशरीर मानकर इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली सम्मायनाओं के प्रयहमं बह रहे हैं। इस जडताको, अन्धगतिको और बन्धनको नष्ट करना होगा। यह सत्य है कि यह बन्धन बहुत ही निष्ठुर है, तथापि इसको काट डालनेमें कोई सन्देह नहीं है। भगवानकी अनन्त शक्ति और कुपाका आश्रय लेकर क्या नहीं किया जा सकता है अन्तमें भागवत सक्तकी विजय निश्चित है।

वासनाओंसे सञ्चालित होते रहनेके कारण चित्तमें इतनी पराधीनता आ गयी है कि इनसे मुक्त होनेका प्रयक्त प्रारम्भ करनेमें और उसको चाल रखनेमें कई बार अपनी ही इत्तियाँ बाधक हो जाती हैं और यह असम्मय मालूम होने छगता है कि मेरी इस साधनासे भी कुछ सिद्धि-लाभ हो सकता है। अवश्य ही यह ठीक है कि सारा चराचर जगत् कर्मसूत्रसे बँधा हुआ है और यह वर्तमान जीवन और इसकी प्रश्वसियाँ प्रारम्धक द्वारा ही परिचालित होती हैं। परन्तु यही सोचकर पुरुषकार अथवा साधनसे विमुख हो जाना, अपनी आध्यात्मिक उन्नतिको भी प्रारम्धपर छोड़ बैठना, बहुत बड़ी कमजोरी है—बल्क यों कहें कि यह अपने ही हायों अपने-आपकी हत्या है। मला, जिस साधनसे अपने-आपकी उपलब्धि

होती है उसीको प्रारब्धके हार्यों सींप देना आत्मघात नहीं तो और क्या है ?

विचार करनेकी बात है कि जिस प्रारब्धके भरोसे इम अपने जीवनका उज्ज्वल भविष्य अन्यकारमें डाल देते हैं। उसका मूल क्या है ? पूर्वजनमींके पुरुषकारको ही तो प्रारब्ध कहते हैं । हमारे पूर्वजन्मके कर्म अच्छे थे या बुरे, साधक थे या बाधक--इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है ? मान लें कि वे साधनके विरोधी थे तो क्या हमें इस जन्ममें भी उनसे लडकर आगेके लिये साधनके अनुकल प्रारम्भ नहीं बनाना चाहिये १ क्या उन्हीं कर्मोंके चक्रमें पिसते रहकर जन्म-जन्म उन्होंकी गुलामी करनी चाहिये ! जिसमें ज़रा भी जीवन है, वह कभी ऐसी पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। यदि यह मार्ने कि मेरे पूर्वजन्मोंके कर्म, जिनसे प्रारब्धका निर्माण हुआ है, साधनके अनुकूछ ही थे तो क्या उनकी सहायताके लिये वैसे ही और भी कर्म करके उनकी प्रगतिको बढाना नहीं चाहिये ! तात्पर्य यह कि प्रारन्ध चाहे अनुकूल हो अथवा प्रतिकृल, दोनों ही हालतोंमें हमें अपने जीवनके उद्देश्यको पूर्ण करनेके लिये अथक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है ।

कभी-कभी ऐसा देखनेमें आता है कि जोवर्षोंसे साधनामें लगे हैं, उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त होती और जिन्होंने बहुत ही योड़ा परिश्रम किया है, उन्हें थोड़े ही दिनोंमें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है । इसका कारण क्या है ? पूर्वजन्मके संस्कार ही इसमें प्रधान कारण हैं। जिनके संस्कार साधनाके अनुकुल किन्तु प्रसुप्त थे और अब साधनाके संयोगरे जागृत हो उठते हैं, उन्हें अविलम्ब सिद्धि मिल जाती है। जिनके संस्कार नहीं थे या कम थे, उनकी साधना धीरे-धीरे पूर्वसञ्चित कमींके भाण्डारसे सामग्री संग्रह करती है और समय आनेपर, तैयारी पूरी होनेपर साधनाकी अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, जिसमें ूर्व संस्कार भस्म हो जाते हैं और वह नित्य सिद्ध यस्तु, जो विभिन्न संस्कारींसे अलिस, अस्पृष्ट और अनाकलित है, प्रकट हो जाती है तथा जीव अल्पसे महान् हो जाता है। संस्कारोंसे विजडित होनेके कारण ही जीवकी दृष्टि अशुद्ध हो गयी है। वह जो कुछ देखता है, संस्काराकान्त दृष्टिसे ही देखता है। इसीरे सत्य भी उसके चरमेके रंगमें रॅगा हुआ ही दीखता है। परमात्माकी बात तो अलग रही, वह अपने आपको ही दूसरे रंगमें रँगा हुआ देखता है। संस्कारोंके इस चश्मेको, दृष्टिके एक-एक दोषको हुँद-हुँदुकर निकाल फेंकना होगा। सत्य कर्म-संस्कारोंकी अभिव्यक्ति नहीं है। इनके धो-बहानेपर जो अवशेष रह जाता है, जो धोनेवालेका मूल स्वरूप है, जो धोनेवालेके धुल जानेपर भी रहता है, वही सत्य है और उसको हूँ द निकालना ही साधना है । यह स्वयं ही करना होगा ! जो आलस्य और प्रमादके भावोंसे आभिभूत हो रहे हैं, उनका अच्छा प्रारच्ध भी बाँझ हो जायगा; क्योंकि साधनाके साथ संघर्ष हुए विना वह फलप्रस् नहीं हुआ करता ! प्रारच्धरूपी धीजके अङ्कुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होनेके लिये साधना एक सुसमृद्ध उर्वर क्षेत्र है और इसको तैयार करना साधकके अधीन है !

जीवका धर्म है साधना, और मगवानका धर्म है कुपा। जीव जब अपने धर्मका पालन करता है, तभी यह भगवद्धर्मका अनुभव कर सकता है। जो खधर्मका पालन नहीं करता, यह दसरेसे धर्मपालनकी आज्ञा रक्खें—यह उपहासारपद बात है। इसमें सन्देह नहीं कि भगवानुकी क्रमा चर-अचर, व्यक्त-अव्यक्त और जीव-अजीव—संबपर एकरस एवं अहेतुक है, उसके लिये देश, काल अथवा वस्तका भेद नहीं है, वह अनादि काल्से अनन्त कालतक एकरस बरसती रहती है। दरसना ही उसका स्वभाव है और इस प्रकार बरसती रहती है कि जो कुछ है, वह सब उस कृपाका एक कणमात्र है; परन्तु इस संस्थका साधारकार साधनाके विना नहीं होता । इम कुछ न करें, कुछ न सोचें, परन्तु हमारी नस-नसमें कृपा-की विद्युत्-शक्ति दौड़ रही हो, हमारे रग-रगमें वही सुधा-मधुर धारा प्रवाहित हो रही हो, हमारे प्राणोंमें उसीका शक्ति-सञ्चार हो तथा मन, बुद्धि, अहङ्कार-जो कुछ मैं हूँ-उसीमें डूब-उत्तरा रहे हों, हमारी यह स्थिति बाह्य दृष्टिसे साधना न होनेपर भी परम साधना है। और मैं तो कहता हूँ, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। यदि इससे नड़ी कोई सिद्धि हो तो वह हमें नहीं चाहिये। परन्त इस अनुभृतिके विना कृपाका नाम लेकर हाथपर हाथ धरके बैठ रहना आत्मवञ्जना है। स्त्रीके लिये, पुत्रके लिये, शरीरके लिये, मनोरञ्जनके लिये प्रयक्त हो अथवा आलस्यको ही सुख मानकर पड़े रहें, परन्तु साधनकी चर्चा चलनेपर अपनी अकर्मण्यता और आलस्यप्रियताके समर्थनमें भगवत्क्रपाका नाम हे हैं या उसके नामपर सन्तोष कर हैं-साधना-जगत्में यह एक अमार्जनीय अपराध है ।

सूर्येका स्वभाव है कि वह अपनी आलोक-रिसमों के विस्तारसे निखिल जगत्में नवीन चेतना और स्फूर्तिका सङ्घार करता रहे । यदि नेत्र-दोषके कारण कोई उस प्रकाशको नहीं प्रहण कर सके तो यह सूर्यका वैषम्य नहीं, नेष्ठके रोगीका ही दोष है। इसी प्रकार भगवत्कृपा होनेपर भी, रहनेपर भी, उसको अनुभव कर सकनेकी योग्यताका अभाव दूर करना होगा। हमें साधनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें ऐसी पाष्ठता और क्षमताको उदीप्त करना पहेगा, जिसके द्वारा हम उस एकरस कृपाका अनुभव करनेमें समर्थ हो सकें। सूर्यका प्रकार तो कोयले और आतशी शीशेपर समानरूपसे ही पहता है, परन्तु कोयलेपर उसका बहुत ही कम प्रभाव पहता है और आतशी शीशेके संयोगसे यह प्रज्यलित हो उठता है। यही यात भगवत्कृपाके सम्बन्धमें भी है। उसकी अनुभृतिके लिये साधनाके संघर्षसे चमकते हुए निर्मल और उज्ज्वल अन्तरः करणकी आवश्यकता है।

कौन नहीं जानता कि अग्नि सर्वव्यापक है । आकाशमें फैले हुए नन्हे-नन्हे जल-कण और प्रलयकी आगको भी बुझा देनेकी शक्ति रखनेवाली समुद्रकी उत्ताल तरङ्गे भी अध्यक्त अफ़िसे शुन्य नहीं हैं । यह सत्य है । परन्तु इस व्यापक अफ़्रि-के द्वारा न तो घरका अँधेरा ही दूर किया जा सकता है और न भोजन ही तैयार किया जा सकता है। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें साधन-सामग्रीसे अव्यक्त अग्निको व्यक्त करना पड़ता है, व्यापक अभिको एक घेरेमें प्रज्वलित करना पड़ता है। यदि हम भगवत्कृपाके द्वारा अपने हृदयमें प्रकाश और आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं तो इमें साधन-सामग्रीते उसको ऐसा बनाना ही पढ़ेगा कि वह उस अव्यक्त और व्यापक कृपाको मूर्त्तरूपमें अनुभव कर सके । इसीसे यह देखा गया है कि भगवत्कृपापर जिनका जितना अधिक विश्वास है, वे उतना ही अधिक साधनामें संलग्न होते हैं । वे एक क्षणके लिये भी भगवत्क्रपाकी प्रतीक्षा और उसकी अन्भृति नहीं छोड़ते, छोड़ नहीं सकते; क्योंकि उनका जीवन ऋपामय अतएव साधनमय हो गया है ।

हृदयके अन्तर्देशमें परमात्मा और उसके विहिर्देशमें स्थूल प्रपञ्च है। दोनोंके मध्यमें स्थित हृदय जब स्थूल प्रपञ्च का चिन्तन करता है तब क्रमशः जडमायापत्र हो जाता है और जब अन्तःस्थित चित्त्वरूप परमात्माका चिन्तन करता है, तब चिद्मावापन्न हो जाता है। हृदयको जडताके दलदल-से निकालकर चिद्भामिपर प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न ही साधना है। इस प्रयक्तमें अनेकों प्रकारके स्तर और भूमिकाएँ सहज-स्रसे ही आती हैं। कई साधक पहले जन्मोंमें उनमेंसे बहुत-स्रसे ही आती हैं। कई साधक पहले जन्मोंमें उनमेंसे बहुत-

सी अथवा कुछ भूमिकाएँ पार कर चुके होते हैं, इसलिये वर्तमान जन्ममें उन्हें उसके आरोकी ही साधना करनी पहती है। अधिकारमेदका भी यही कारण है। इसीसे मिन्न-भिन्न साधकोंके लिये अलग-अलग साधनाओंका निर्देश है। एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट की जाती है।

मान लीजिये, दो व्यक्ति भयङ्कार भूपमें घूम रहे हैं। एकको छ लग जाती है और एकको योडी-सी गरमीका ही अनुभव होता है। पहलेको ज्वर हो आता है। दूसरा स्वस्थ रहता है। एक ही भूषका इन दोनोंपर भिन्न-भिन्न प्रभाव पहता है। इसका कारण क्या है ? यही कारण है कि इनके शरीरमें रहनेवाळी धातुएँ एक-सी नहीं हैं। एकमें धातु-साम्य है तो दसरेमें वैषम्य । इसीसे एक ही धूपके दो फल होते हैं। इसी प्रकार किसीका अभिमान स्थूल्यारीरमें है तो किसीका सहमदारीरमें । इसके भी अनेकों स्तर होते हैं । जो जिस स्तरको साधनाको पार कर चुका है, यह उसके लिये सहज होता है और जो अभी दूर है, उसमें प्रवृत्ति ही नही होती। जिस सारमें उसका अभिमान है, वहींसे साधना प्रारम्भ होती है । सनको निषद्ध कर्मोंसे हटाकर विहित कर्मोंके स्तरमें लाना पडता है । विहित कमोंमें भी जबतक ऐहलीकिक काम्य कर्म होते हैं। तबतक स्थूलदारीरका ही अभिमान काम करता रहता है । पारलौकिक कामना होनेपर सुध्मशरीरका जागरण प्रारम्भ होता है और निष्कामताके साथ ही अन्तःकरणकी शुद्धि होने लगती है। यह निष्कामता भी शारीरिक कर्मके साथ, मानिक कर्मके साथ और दोनोंसे रहित-तीन प्रकार-की होती है। पहलेका नाम कर्मयोग, दुसरेका नाम भक्तियोग और तीसरेका नाम ज्ञानयोग है। जब अन्तःकरण शारीरिक और मार्नासक कर्मोंसे रहित होकर निस्सङ्खल्य जागरित रहने लगता है, तब उसे विशुद्ध सत्त्व कहते हैं। समाधियों के समस्त भेद इसीके अन्तर्गत हैं। इसीमें वास्तविक शानका उदय होता है। जो कि स्वयं परमात्मा है। इसके पहले अपनी वासनाएँ ही, जो कि अनादि काल्से अगणित रूपेंगें दबी पड़ी रहती हैं। नाना प्रकारके रूप धारण करके आती हैं। समस्त संस्कारोंके धुल जानेपर ही परम सत्यका साक्षात्कार सम्भव है। उनको घो डालना ही साधनाओंका काम है। इनमेंसे और इनके अतिरिक्त और भी विभिन्न खरोंमेंसे जो

जिस स्तरमें पहुँचा हुआ साधक होगा, उसको उससे भी जपर उठनेके लिये साधनाकी आवश्यकता होगी —चाहे उस साधना-का रूप जो भी हो ।

शान साधनाका विरोधी नहीं है। यह तो उसमें रहनेवाले अज्ञानमात्रका ही विरोधी है । अज्ञानका नाश करके साधनाओं-के स्वरूपकी रक्षा करनेमें ज्ञानका जो महत्त्व है, वह कोई अनुमयी महापुरुष ही जान सकता है । साधनाओं मेंसे नीच-ऊँच भावको निकालकर विभिन्न रुचि, प्रवृत्ति और अधिकार-युलोंके लिये सबको सम श्रेणीमें कर देना शानदृष्टिका ही काम है। इसलिये शानसम्पन्न पुरुष कभी किसी भी साधना-का विरोध नहीं करते और जैसे दूसरे साधकों के द्वारा प्रथत-पूर्वक साधनाएँ होती हैं, वैसे ही ज्ञानीके शरीरसे भी सहज रूपमें हुआ करती हैं। प्रमाद और आलस्य तो अज्ञानके कार्य हैं, जो आदर्श महात्मामें रह ही नहीं सकते । इसीसे शानके पूर्वकालमें उन्हें जिन साधनोंका अभ्यास हो जाता है, उन्हींका शरीरके त्यागपर्यन्त सदा अनुष्ठान होता रहता है। जहाँ आलस्य, प्रमाद अथवा कायक्लेशके कारण **जान-बृक्तकर** साधनींका परित्याग किया जाता है, वहाँ तो विश्वद्ध शान ही नहीं है। और ऐसी स्थितिमें दुःखकी आत्यन्तिक निम्नति हो ही नहीं सकती।

साधनामें प्रवृत्ति ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्तिको लक्ष्य करके होती है। जबतक लक्ष्यकी विद्धि न हो, तयतक साधनासे निवृत्त हो जाना कायरता है। सुख और दुःख अन्तःकरणमें होते हैं। इसल्यि अन्तःकरणको ऐसी स्थितिमें ले जाना साधनाका काम है, जिसमें उनका अनुभव ही नहीं होता। ज्ञानाभासका आश्रय लेकर अन्तःकरणको सुख-दुःखमें पड़ा रहने देना अज्ञान है। ऐसा निस्सङ्कल्य अन्तःकरण, जिसमें सुख और वृद्धत दोनेंके प्रति समत्व है अथ्या उनकी प्राप्ति और विद्यातके लिये कोई स्पन्दन नहीं है, जीवन्युक्तका अन्तःकरण है; और यदि ज्ञान नहीं भी हुआ है तो साधनकी चरम सीमा अवस्य है। इसीसे ज्ञानप्राप्ति और ज्ञानरक्षा अर्थात् जीवन्युक्तिका सुख अनुभव करनेके लिये ज्ञानसिद्धान्तमें भी साधनाकी अनिवार्य ज्ञावस्यकता स्वीकार की गयी है।

क्षीण हो रहा है क्षण-क्षण यह मनुष्य-जीवन । काळ

निगल जाना चाहता है अभी-अभी ! सारा संसार विनाहाकी और द्वतगतिसे दौड़ रहा है। एक और यह दृश्य है तो दूसरी ओर परमानन्दस्वरूप प्रभु हमें अपनी गोदमें लेनेके लिये न जाने करसे प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अज्ञान-निद्रामें सोया हुआ यह जीव यदि जन जाय तो यह अपनेको परमात्माकी गोदमें, उनके स्वरूपमें ही पाकर निहाल हो जाय और खप्तकी सारी विभीधिकाएँ निर्मूल होकर लीलाके रूपमें दीखने लगें । यह जागरण ही साधना है और यह करना ही होगा।

'उत्तिष्ठस जामत प्राप्य वसन् निकोधतः।' 'उठोः जागो और बहोंके पास जाकर जानो ।' शाः

~60th 2-

# साधकका परम धर्म

( लेखक--श्रीदादा धर्माधिकारी )

साधक वह है, जिस्ते अपने साध्यतक पहुँचनेके लिये एक निश्चित मार्ग सोच-समझकर निर्धारित कर लिया हो। उसका साध्य तो निश्चित है ही। लेकिन इसके अतिरिक्त उस साध्यकी प्राप्तिका साधन भी निश्चित है। साधननिश्चय और साधननिश्च ही साधककी विशेषता है। कई लोग यह कहते पाये जाते हैं कि 'साधननिश्चकी आवश्यकता नहीं है। एक ही साध्यके अनेक साधन हो सकते हैं और होते भी हैं। अपनी श्वक्ति तथा देश-काल-परिश्चितिके अनुसार जब जो साधन सुलभ हो, उस वक्त उसका प्रयोग करना चाहिये। 'साधनानामनेकता'—लोकमान्य तिलक-जैसे ज्ञानवान कर्मयोगीका दिया हुआ सुत्र है।'

दूसरे कुछ लोग 'End justfies the means' वाली अंग्रेजी कहाबतका अनुवाद करते हुए कहते हैं, 'साध्यश्च से साध्यश्च से साध्य स

ये दोनों पश्च तर्कदुष्ट हैं। दोनों में गहरे तथा सुरूम विचारका अभाव है। शास्त्रीय दृष्टि तो इनमें नामको भी नहीं है। वैशानिक दृष्टिले विचार करनेपर सबसे पहले साध्य और साधनका अपरिहार्य सम्बन्ध ध्यानमें आयेगा। ईश्वरकी इस सृष्टिमें सर्वत्र नियति और व्यवस्था पायी जाती है। इम जिसे संयोगा या ध्याकस्मिक घटना कहते हैं, उसके पीछे भी सृष्टिक कुछ शास्त्रत और अवाधित नियम होते हैं। इसीलिये

श्रीअरिवन्दने कहींपर कहा है—'In the dispensation of an Almighty Providence nothing happens by accident.' शायद उन्होंने इन्हीं शब्दोंमें न कहा हो, लेकिन इसी अर्थके शब्दोंमें कहा है।

इस सुष्टिमें साध्य-साधनका भी एक अपरिहार्य और अवाधित सम्बन्ध पाया जाता है। चाहे जिस साधनसे चाहे जो साध्य प्राप्त होता हुआ नहीं पाया जाता। अगर ऐसा होता तो स्रष्टिमें कोई व्यवहार ही सम्भव न होता, जीवनकी गति कुण्ठित हो जाती और अनवस्था-प्रसङ्ग आ जाता। स्रष्टिमें कार्य-कारण-सम्बन्ध किसी-न-किसी रूपमें सर्वत्र विद्यमान है। इसीलिये हमारा जीवन और उसके आनुषङ्गिक व्यवहार चल सकते हैं। साध्य और साधनका भी ऐसा ही कार्य-कारण-सम्बन्ध है। हर किसी कारणमेंसे हर कोई कार्य निष्पन्न नहीं होता। पानी या तेल बिलोनेसे मक्खन नहीं निकलता। अगर मक्खनकी आवस्यकता हो तो दूध या दही बिलोना पड़ेगा। दही बिलोनेकी विधियाँ या उपकरण अनेक हो सकते हैं। लेकिन मुख्य साधन तो एक ही होगा—दूध या दही बिलोना।

साध्य निश्चित करनेके बाद साधननिश्चय क्रमप्राप्त है। साधननिश्चयकी स्वसे पहली शर्त यह है कि वह साध्यानुकूल हो यानी उसमें हमारा अभीष्ट साध्य प्राप्त करानेकी शक्ति सिन्नहित हो। अगर उसमें यह शक्ति न हो तो वह साधन बेकार है और उसे स्वीकार करना जडता तथा मूद्ताका लक्षण है।

मतलब यह कि साध्यविवेक और साध्यनिर्णयका जितना महत्त्व है, उतना ही महत्त्व साधनविषेक और साधननिर्णयका भी है। साधन भी दो प्रकारके होते हैं—एक साक्षात् या

प्रत्यक्ष और दूसरा सहायक या अप्रत्यक्ष । प्रत्येक साध्यका साक्षात् या प्रत्येश साधन खोजकर उसका नैष्टिक आचरण करना शाधकका विशिष्ट धर्म है । इसीमें उसका साधकत्व है। साधकदृष्टिकी यह विशोधता है कि वह साध्य-साघनके अचूक सम्बन्धको देखनेकी अविरत चेष्टा करती है। साध्य और साधनके अपरिहार्य सम्बन्धका पहला लक्षण यह है कि उन दोनोंमें स्पष्ट साधर्म्य होना चाहिये । साधनमें साध्यको प्रकट करनेकी शक्ति होनी चाहिये ! 'कथमसतः सजायेत !' --- यह प्राचीन शास्त्रकारोंका नियम यहाँपर भी लागु होता है। जिस साधनमें साध्य उत्पन्न करनेकी शक्ति न हों। अर्थात् जिसमें साध्य बीजरूपमें विद्यमान न हो, या अधिक स्पष्ट भाषामें कहें तो जिस साधनमें साध्यकी विशेषताएँ मौजूद न हों-वह साधन उपयोगी नहीं है। इस दृष्टिसे 'साधनानाम् अनेकता'का अर्थ 'साधनानाम् अविवेकः' या 'साधनानाम् अनिश्रयः' नही है। क्योंकि किसी भी साधनका कुशलता-पूर्वक प्रयोग तभी हो सकता है, जब कि उसका स्वीकार विचारपूर्वक किया गया हो और उसका हमारे निर्दिष्ट साध्यसे स्वाभाविक सम्बन्ध हो । जो साधक इस मूलभूत (सद्भान्तको भूलेगा, उसकी बुद्धि अन्यवसायास्मिका हो जायगी। यह अपनी बहुशाख बुद्धिकी अनन्त गुरिययोंमें और अनन्त साधनोंमें अलझकर सुमराह हो जायगा ।

साधननिश्चयमें साध्य-साधनके अनिवार्य सम्बन्धके बाद साधकको अपने अधिकारका विचार करना चाहिये। अधिकारने दो अंश हैं। एक अधिल और दूसरा योग्यता। अधिल्य से मतलब है एक निश्चित उद्देश्य सिद्ध करनेकी उत्कट अभिलाम । जहाँ अभिलामा या अधिल्य ही न हो, वहाँ कोई साधन खोजने या अपनानेका सवाल ही नहीं उठता—प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते । दूसरा अंश है योग्यता। साधककी शक्ति और परिस्थितिसे उसकी योग्यता मर्यादित होती है। इसलिये अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार प्रत्यक्ष साधनतक पहुँचनेके अनेक उपसाधन हो सकते हैं। परन्तु इन उपसाधनोपर भी वे ही नियम लागू होते हैं जो कि मुख्य साधनपर। अर्थात् ये उपसाधन भी मुख्य साधनके अनुस्पर होने चाहिये और उनमेंने किसी एकको ही अपने अधिकारके अनुसार अपनाकर उसका एकामतासे अनुष्ठान करना चाहिये।

एकाग्रता और निःसन्दिग्धता साधकबुद्धिके आवश्यक गुण हैं। साधकके मनमें जनतक साधनके विषयमें सन्देह

रहेगाः तवतक वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका आचरण नहीं कर सकता। मनःपूर्वकता और हार्दिकता कार्य-कुशलताकी कुन्जी है। इसलिये साधकको अपने साधनमें इतना लीन हो जाना चाहिये कि उसे साध्यकी भी सुध न रहे । क्योंकि वह यह तो जानता ही है कि साधनकी पराकाष्टा ही साध्यप्राप्ति है। रास्तेका अन्तिम विन्द्र ही तो मुकाम है न ! साधनकी परिपक्त अवस्थाका ही तो नाम साध्य है न ! 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व' कहकर ऋषिने ब्रह्मप्राप्तिका साधन बतलाया । लेकिन इतनेहीसे उसे धन्तोष नहीं हुआ । इस्र्लिये उसने साध्य-साधनका अभेद निर्दिष्ट करनेके लिये उक्त सूत्रमें 'तपो ब्रह्मेति' यह अंश और जोड़ दिया। जो साधक अपनी साधनामें उत्कटतासे बुट गये, उन्होंने उसीमें साध्यप्राप्तिका अमित आनन्द पाया । साध्य और सिद्धि दौडकर उनके पीछे आयी और उनके जीवनमें घुल-मिल गयी, लेकिन उन्हें उसका पता भी न चला ) वे तो साधना-के सास्त्रिक आजन्दसे मतवाले हो रहे थे। प्रह्लादसे जब कहा गया कि 'मनमाना वरदान माँग है' तो उसने कहा कि 'जो मुक्तिके लिये भक्ति करता है 'स वै वणिक्' । मैं कोई सौदागर नहीं हूँ। भक्ति तो मेरा स्वभाव है।' तुकारामने कहा। भीं मुक्ति-भुक्ति नहीं चाहता, मुझे तो साधनामें ही आनन्द आता है। पुण्डलीकके पीछे स्वयं मुक्तिदाता आकर खड़े हो गये तो भी साधननिरत पुण्डलीकने नम्रतासे कहा कि ·इस वक्त मैं मुड़कर भी नहीं देख सकता। सेवामें लगा हूँ ।'

यह है साधनपरायणताको चरम सीमा। ये भक्त श्रेष्ठ जानते थे कि जिस साधनाकी बदौलत हमें सिद्धि प्राप्त हुई है, उसकी महिमा अपरम्पार है। यह अविवेकी साधन-आग्रह? या 'साधनवाद' नहीं है। इसमें साधनको ही साध्यके सिंहासनपर इटात बैठानेका मूढ़ प्रयास नहीं है। यह तो साध्य और साधनका बैजानिक सम्बन्ध जानकर उसके अनुसार सारी शक्तियाँ साधनपर एकाम करनेका शाख्यग्रद्ध और युक्तिसङ्गत मार्ग है। साधनैकिनाश ही साधकका परम धर्म है। इसीलिये स्वामी विवेकानन्दने कहा है, 'Take care of the means and the end will take care of itself.' और इस युगका अदितीय साधक गांधी कहता है, 'I believe that ultimately the means and the end are convertible terms.' (साधन और साध्य ऐसे शब्द हैं जो अन्ततः एक दूसरेमें परिवर्तित किये जा सकते हैं।)

यदि 'End justifies the means' ( अर्थात् साधनकी निष्कृष्टताको साध्यकी सिद्धि उत्कृष्ट बना देती है ), इसका अर्थ यह हो कि अग्रुद्ध साधनसे भी ग्रुद्ध साध्य प्राप्त हो सकता है तो वह अपसिद्धान्त है। हमें उसका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि 'जो साधन साध्यके अनुकूल हो, वही उपयुक्त है'। यदि 'साधनानाम् अनेकता' का अर्थ 'साधनानाम् अनियमः' हो तो वह भी भयानक अपसिद्धान्त है। एक

समय एक ही साधनका सम्यक् और नैष्ठिक अनुष्ठान हो सकता है। भिन्न-भिन्न अविरुद्ध साधनोंका सह-अनुष्ठान एक परिमित सीमातक ही सम्भव और इष्ट हो सकता है। विरुद्ध साधनोंका सह-अनुष्ठान न तो सम्भव है और न वाञ्छनीय हो।

हमारे राष्ट्रिय साध्यके साधननिर्णयमें गांधीजीकी यही भूमिका रही है।



## सदाचार-साधनकी परमावश्यकता

( लेखक-स्वामीजी श्रीभारदानन्दजी महाराज )

सत्पुरुषोंद्वारा प्रमाणित आचरण ही सदाचार है। सत्य, अहिंसा आदि देवी गुणोंसे युक्त पुरुष ही सत्पुरुष है। सत्पुरुषको साधु और असत्पुरुषको असाधु कहा जाता है। संसारमें दो ही प्रकारके पुरुष कहे गये हैं। मले बुरे, सजन दुर्जन, पुण्यात्मा-पाणी, सुर-असुर, संत-असंत, सदाचारी और दुराचारी नामोंसे लोकमें और शास्त्रोंमें मनुष्योंको दो ही विभागोंमें विभाजित किया गया है—'द्वी भृतसगीं लोकेऽस्मिन् देव आसुर एवं च।'

श्रीगीताजीमें दैवी सम्पद्से युक्त पुरुषको ही देव कहा गया है । दैवी सम्पद्का धर्णन करते हुए १६ वें अध्यायमें सम्पूर्ण सदाचारके रुक्षण दिये गये हैं—

> अभयं सस्वतंशुद्धिक्रीनयोगध्यवस्थितः । दानं दमश्र यज्ञश्च स्वाध्यायस्य आर्जवम् ॥ ९ ॥ अहिंसा सस्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् । दया भूतेष्वकोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥ २ ॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमदोहो नाविमानिता । मवन्ति सम्पदं वैदीमभिजातस्य भारत ॥ ६ ॥

सदाचारी अर्थात् दैवी प्रकृतिवाला पुरुप मोधको प्राप्त होता है और दुराचारी अर्थात् आसुरीप्रकृतिवाला बन्धनमें पहा रहता है—'दैवी संवद् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता।' श्रीरामायणजीमें भी श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है— संत असंतन्हि के असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ काटह परस् मलय सुनु माई। निज मुन दंह सुगैध बसाई॥

> ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बहुम श्रीसंड । अनल दाहि पीटत धनहि परसु बदन यह दंड ॥

विषय अर्लपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ सम अमृतिषु विमद निरागी । लोमामरव हरव भय त्यागी ॥ कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन बच कम मम मगति अमाया ॥ सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ सम दम नियम नीति नहिं होलहिं । परुष बचन कबहें नहिं बोलहिं ॥

> निंदा अस्तुति उमय सम ममता मम पद कंज । ते सजन मम प्रानिश्रम गुन मंदिर सुख पुंज ॥

सदाचारी पुरुषोंकी संख्या और दाक्ति जैसे-जैसे क्षीण होती जाती है, वैसे-ही-वैसे संसारमें घोर अशान्ति यदती जाती है और विना समय ही प्रलयका-सा सङ्कट आ उपस्थित होता है। ऐसे समयमें संत-सुर-रक्षक श्रीजगदीश किसी महापुरुषके द्वारा सदाचारकी रक्षा तथा धृद्धि करवाकर शान्तिकी स्थापना करते हैं और विशेष आवश्यकता होनेपर स्वयं अवतरित होकर स्वयं उत्तम पुरुषोंके आचरण करके सारे जगत्को सदाचारकी विक्षा देकर और संसारमें पूर्ण शान्तिका सम्राज्य स्थापित करके अन्तर्हित हो जाते हैं।

> असुर मारि थापहिं सुरन्ह राख्नहिं निज श्रुति संतु । जग जिस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु॥

सदान्तरकी स्थापना प्राणिमात्रके लिये कस्थाणप्रद है।
भगवान् औरामचन्द्रजी मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ आचरण
करनेके कारण ही मर्यादापुरुषोत्तम कहलाये। सदाचारी
पुरुषोंको परिणाममें सुख तथा दुरान्तरी पुरुषोंको दुःख
हमेशा मिळता रहा है। सभी इतिहास-पुराण इसके साक्षी
हैं। अत्राप्य वर्तमान कालमें भी प्रत्येक समाजमें सदानारकी
स्थापनासे ही सुख-शान्ति मिल सकती है। प्रायः यह सभीके

अनुभवमें आ रहा है कि स्वाचारी पुरुषके प्रति सबकी अहा होती है और अद्भेय पुरुषका ही प्रभाव संसादमें अधिक समयतक टिकता है। कला-कीशल, भौतिकविद्या, अध्या झारीरिक बलका प्रभाव क्षणिक होता है।

जो मन, वाणी और शरीरसे सदाचारी है वही सदाचारी है। केवल वाणी या क्रियाका सदाचार दम्ममें परिणत हो जाता है, जिसके प्रकट होते ही पुरुष घृणाका पात्र बन जाता है और परिणाममें तुःखमोग करता है।

जिस समय श्रीहन्मान्जी लंकामें संत असंतोंकी परीक्षा कर रहे थे, उन्हें प्रथम ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ के निवासी सभी सदाचारी हैं। कारण यह कि सबके यहाँ वेदाध्ययन, यह, दान, तप नित्य होता या और पुनः हार्दिक श्रद्धा देखनेपर ज्ञात हुआ कि सब लंकानिवासी आईसा, सत्य और द्वासे शुन्य हैं।

दया, शौच और सल्य, अहिंसा आदि दैवीगुणोंका अभाव देखकर इन्मान्जीने निश्चय कर लिया कि वे सभी राक्षस हैं, इनसे मैत्री करनेसे अवस्य हानि है। अधिक खोजनेपर एक यह राम-नामसे अंकित मिला तथा रामनाम-का उच्चारण करते विमीषण मिले और जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि इनका मन भी शुद्ध है, वे दया, शौच आदि दैवी-गुणोंसे संयुक्त हैं, और साधु हैं, तभी इन्मान्जीने एक विभीषणको अपना सहायक बनाना निश्चय किया!

गम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा । हृद्यँ हरणकिप सजन चीन्हा ॥ पहि सन हठिकरिह हँ पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥

अहिंसा, सस्य, श्रीच, द्या इत्यादि गुणोंका खान अन्तःकरणमें है और इन दैवीगुणोंकी परीक्षा दैवीप्रकृति-सम्पन्न श्रुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुप ही कर सकता है। सदा-चारके अन्तरक्ष साधन ही मुख्य हैं, यहिरक्ष गौण हैं। बहिरक्ष साधन सरल होनेके कारण उनमें सबकी अतिशीष प्रवृत्ति होती है। बहिरक्ष गौण साधनोंका लक्ष्य अन्तरक्ष आहिंसा, सत्य आदिकी दृद्धि करना है—इस बातको भूल जानेके कारण और आसुरी प्रकृति न त्यागनेके कारण प्रायः बहिरक्ष साधन उत्तम साधुके समान थे। वेष, क्रिया, वाणीमें बह पूरा साधु प्रतीत होता था। परन्तु आसुरी प्रकृति दुद्धस्य होनेके कारण श्रीहन्मान्जीने उसका वध करनेमें संकोच न क्रिया। आसुरी प्रकृतिवालींको आह्य आचरणोंके

कारण प्रथम पूजित, पुनः भ्रष्ट और नष्ट होते देखकर बहिरक्क साधनीं पर जनताकी घोर अश्रद्धा हो गयी है तथा जिन प्रन्योंने बहिरक्क साधनीं की महिमा गायी है, उनके वचनों में विश्वास कम हो गया है। यदि शास्त्रमर्मक, अनुमवी, गुणातीत प्रयम्प्रवक्त द्वारा बहिरक्क साधनों में लगे हुए साधकको रानैः शन्तरक्क साधनों की ओर अप्रसर करके एवं साधनाके सफल होनेपर सफलताके अभिमानसे सुरक्षित किया जाय तो साधक कृतकृत्य हो सकता है। ऐसा एक ही साधक सहस्तों नास्तिकों को आस्तिक बना सकता है। जब श्रीनारदजीको अपने साधनों सिद्धि देखकर अभिमान हुआ, भगवान्ते लीला करके उस अभिमानको दूर करके उन्हें धृतकृत्य किया। श्रीकाक भुशुण्डिजी पूर्वजन्ममें ग्रुद्द-रारीर पाकर नाम-जप तो करते ही थे, परन्तु नीतिकी और सदाचारकी आध्रस्यकता नहीं समझते थे। इसी कारण गुरुके उपदेशकी बार-बार अवहेलना करते थे।

गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । मोहि उपजइ अति कोध दंमिष्टि नीति कि भावई॥

शङ्कर भगवान् भी इस अनीतिको सहन न कर सके और उन्होंने अन्तमें दण्ड देकर ही इस अभिमान और अनीतिसे काकमुशुण्डिजीको मुक्त किया।

तमोगुणीको तमोगुणी पदार्थ ही प्रिय होते हैं और तमोगुणी पदार्थोंके सेवन्से तमोगुण ही बढ़ता है, जिससे वन्धन और हद हो जाता है। जब कभी तमोगुणी पुरुप रजोगुणी पुरुषके प्रभावते हो जाता है, तब वह रजोगुणी पदार्थोंको सेवन करता है। रजोगुणी पदार्थोंको सेवन करता है। रजोगुणी पदार्थोंको सेवन करता है। रजोगुणी पदार्थोंको सेवन स्वत्यार्थी वन जाता है और ऐसा रजोगुणी पुरुप आगे चलकर सास्विक पुरुषके प्रभावते प्रभावित होकर सास्विक पदार्थोंको सेवन करने लगता है और कुछ समयत्तक लगातार सास्विक पदार्थोंको सेवन करने लगता है और कुछ समयत्तक लगातार सास्विक पदार्थोंके सेवनसे सस्वगुणी वन जाता है। सस्वगुणी पुरुष ही ज्ञान और भक्तिके साधनोंमें प्रकृत होकर गुणातीत अथवा जीवन्मुक्त हो जाता है और स्व प्रकारके संश्योंके छूट जाता है। शाक्वोंमें गुणातीतको ही स्थितप्रक, भगवद्भक्त, ज्ञानी या जीवन्मुक्त आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है। इनके लक्षणोंमें कोई लास भेद नहीं पाया जाता—

स्थितप्रज्ञ-यः सर्वत्रानिभक्ते इस्तत्त्व्याप्य शुभाश्चमम् । नाभिनन्दति न हेश्चितस्य प्रक्षा प्रतिष्ठिता ॥ (गीता २ । ५७) भगवद्भक्त-तुल्बनिन्दास्तुतिमाँनी सन्तुष्टो बेन केनिबत् । अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ (गीता १२।१९)

गुणातीत- मानापमानयोस्तुरूयस्तुरूयो मित्रारिपक्षयोः । सर्वोरम्मपरित्यासी गुणातीतः स उच्यते ॥ (सीता १४ । २५)

> नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यत्र परं वेत्ति मङ्गावं सोऽक्षिगच्छति ॥ (गीता १४।१९)

जीवनमुक्त- यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः 1 विगतेच्छाभयकोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ (गीता ५ । २८)

सदाचारके द्वारा ही तमोगुणीसे रजोगुणी बनता है और क्रमद्वाः सदाचारके पालनसे रजोगुणीसे सत्त्वगुणी और सत्त्वगुणीसे गुणातीत बन जाता है। श्रीमद्भागवतके एकादशः
स्कन्धके तेरहवें अध्यायमें लिखा है कि गुणपरिवर्तनमें दसः
पदार्थ कारण होते हैं। गुणपरिवर्तनसे आचरणमें और स्वभाव-\*
में परिवर्तन होता है। क्योंकि कारणके सुधरनेसे कार्य स्वतः
ठीक हो जायगा। वे दस पदार्थ ये हैं—

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारी दशैते गुणहेतवः॥ 'शास्त्र), जल, जनसमुदाय, स्थान, समय, कर्म, जन्म, भ्यान, मन्त्र और संस्कार—ये दस पदार्थ गुणपरिवर्तन-में हेत हैं।'

ये पदार्थ सत्त्रगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी—तीनों प्रकारके होते हैं, जिनकी पहचान संतों तथा सद्ग्रन्थों द्वारा हो सकती है।

स्थिनमार्गमें उन्नितं चाहनेवालेके लिये परमावस्थक है कि यह सदाचारकी निरन्तर दृद्धि करते हुए तमोगुणी और रजोगुणी पदार्थोंको छोड़कर सत्त्वगुणी पदार्थोंका ही सेवन करता रहे । इस प्रकार राजसी और तामसी प्रकृतिवाले पुरुप सात्त्विक बन सकते हैं । जिन पुरुपोंको यह भ्रम हो कि तामसी या राजसी प्रकृतिवाले पुरुषोंके स्वभावमें परिवर्तन हो ही नहीं सकताः वे इस साधनको आचरणमें लावें तो उनका भ्रम दूर हो सकताः वे हस साधनको आचरणमें लावें तो उनका भ्रम दूर हो सकता है । वर्तमानमें अनेकों साधक इसके प्रयोगसे सुधर गये हैं और सुधर रहे हैं । दुर्गुणोंको छुड़ानेके लिये अपराधियोंको दण्ड देनेके बजाय यदि इन दस पदार्थोंका संशोधन करके सेवन कराया जाय तो दुर्गुणी भी सदाचारी वन सकते हैं । सदाचारके साधनके प्रचारसे संसारमें पुख-शान्तिकी बहुत कुछ दृद्धि शीध हो सकती हैं । सदाचारका प्रचार सदाचारी पुरुप ही कर सकते हैं । सदाचारके प्रचारकी प्रत्येक समाजमें परम आवश्यकता है ।

- -8-75-5--

# योगचतुष्टय

( लेखक-एक एकान्तवासी महात्मा )

(१) मन्त्रयोग

योगस्वाधनका रहस्य दर्शनों में महर्षि पतञ्जलिकृत योगद्दीनमें, महर्षि भरद्वाजकृत कर्ममीमांसादर्शनमें और मन्त्रयोगसंहिता, हठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, राजयोग-संहिता तथा पुराणों में और तन्त्रों में विस्तृतस्पसं वर्णित है। योगसाधनकी चार अलग-अलग शैलियाँ हैं। उनमें मन्त्रयोग प्रथम है। उसके महर्षि नारद, पुलस्त्य, गर्ग, धालमीक, भूग, बृहस्पति आदि आचार्य हुए हैं।

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि परमात्मासे भाव, भावसे नाम-रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है । इसिट्ये जिस कमके अनुसार सृष्टि हुई है, उसके विपरीत मार्गसे ही लय होगा, यह निश्चय है । अर्थात् परमात्मासे भाव और भावसे नाम-रूपद्वारा जब सृष्टि हुई है, जिससे समस्त जीव संसार बन्धनमें आ गये हैं, तो यदि मुक्तिलाभ करना हो तो प्रथम नाम-रूपका आश्रय लेकर, नाम-रूपके भावमें और भावसे माध्यप्राही परमात्मामें चित्तवृत्तिका लय होनेपर ही मुक्ति होगी । इसलिये नारदादि महर्षियोंने नाम और रूपके अवलम्बनसे साधनकी विधियाँ बतलायी हैं; इसीका नाम मन्त्रयोग है । यथा योगशास्त्रमें:—

नामरूपास्प्रका सृष्टिर्यरमात्तद्यस्यकम्बनात् । बन्धनान्मुर्यमानोऽयं मुक्तिमामोति साधकः ॥ तामेव भूमिमासम्ब्य स्वलनं यत्र जायते । वत्तिष्ठति जनः सर्वोऽध्यक्षेणैतरसमीक्ष्यते ॥ नामरूपारमकैर्मावैर्वध्यन्ते तिस्क्रिका जनाः । अविद्याग्रसिताश्चेव तादक्ष्मकृतिवैभयात् ॥ आत्मनः सृक्षमप्रकृतिं प्रवृत्तिं चानुस्र्य वै । नामरूपारमनोः शब्दभावयोदवस्त्रमनात् ॥ 'सृष्टि नाम-रूपात्मक होनेके कारण नाम-रूपके अवलम्बन-से ही साधक सृष्टिके बन्धनसे अतीत होकर मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। जिस भूमिपर मनुष्य गिरता है, उसी भूमिके अवलम्बनसे वह पुनः उट सकता है—यह बात प्रत्यश्व देखी जाती है। नाम-रूपात्मक विषय जीवको बन्धनयुक्त करते हैं, नाम-रूपात्मक प्रकृति-बैभवसे जीव अविद्याप्रस्त हुए रहते हैं। अतः अपनी-अपनी सूक्ष्म प्रशृति और प्रशृतिकी गतिके अनुसार नाममय शब्द तथा मावमय रूपके अवलम्बनसे जो योगसाधन किया जाय, उसको मन्त्रयोग कहते हैं। मन्त्रयोग-का विस्तार और महिमा सबसे अधिक है। हिंदू-जातिकी मूर्तिपूजा और पीठियज्ञान मन्त्रयोगके अनुसार ही सिद्ध होते हैं। मन्त्रयोग-साधन-प्रणालीके अनेक अङ्ग हैं। उनमेंसे मन्त्र-योगके प्रन्थोंमें निम्नलिखित अङ्ग मुख्य बतलाये हैं।

मयन्ति मन्त्रयोगस्य षोडशाङ्गानि निश्चितम् ।
यथा सुधांशोजांयन्ते कलाः घोडश शोभनाः ॥
भक्तिः शुद्धिश्चासनं च पञ्चाङ्गस्यापि सेवनम् ।
अाचारधारणे दिश्यदेशसेवनमिस्यपि ॥
प्राणिकया तथा मुद्दा तर्पणं हवनं बलिः ।
यागो जपस्तथा ध्यानं समाधिकवेति षोडश ॥

·चन्द्रकी सोलह कलाओंको तरह मन्त्रयोग भी सोलह अङ्गोंसे पूर्ण है। ये सोलह अङ्ग इस प्रकार हैं—भक्ति, शुद्धि, आसन, पञ्चाङ्कसेवन, आचार, धारणा, दिव्यदेश-सेवन, प्राणकिया, मद्रा, तर्पण, हवन, बलि, याग, जप, ध्यान और समाधि ।' नाना शास्त्रोंमें इन सोल्ड अङ्गोका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। भक्तिका विस्तार तो सभी भक्ति-शास्त्रोंमें पाया जाता है। गुद्धिके अनेक भेद हैं। यथा--किस दिशामें मुख करके साधन करना चाहिये। यह दिक्शुद्धि है; कैसे स्थानमें बैठकर साथन करना चाहिये, यह स्थान श्रुद्धि है। स्नानादिद्वारा शरीरग्रद्धि और प्राणायामादिद्वारा मनःग्रद्धि होतीहै । कैसे आसनपर बैटना चाहिये - जैसे कि चैलासन, मृग-चर्मासन, कुशासनादि-यह आसन-शुद्धि है। अपने इष्टकी गीता, सहस्रनाम, स्तव, कवच और हृदय-ये पॉची पञ्चाङ्ग कहाते हैं । आचारके तन्त्र और पुराणीमें अनेक भेद कहे गये हैं । मन-को बाहर मूर्त्ति आदिमें लगानेसे अथवा शरीरके भीतर स्थान-विशेषोंमें मनके स्थिर रखनेको धारणा कहते हैं। जिन सोलह प्रकारके स्थानोमें पीट बनाकर पूजा की जाती है, उनको दिव्यदेश कहते हैं। यथा-मूर्धास्थान, हृदयस्थान, नाभिस्थान, घट, पट, पाषाणादिकी मुर्तियाँ, स्थण्डल,

यन्त्र आदि । मन्त्रशास्त्रमें प्राणायामीके अतिरिक्त शरीरके नाना स्थानों में प्राणको है जाकर साधन करनेकी आज्ञा है । वे सब साधन प्राणिकया कहलाते हैं । न्यास आदि इसीके अन्तर्गत हैं । मन्त्रयोगमें अपने अपने इष्टदेवके प्रसन्न करनेकी जो चेष्टाएँ हैं। वे मुद्रा कहाती हैं। यथा-शक्कमुद्रा, योनिमुद्रा आदि । पदार्थविशेषद्वारा इष्टदेवका तर्पण किया जाता है। अभिमें आहति देनेको हयन कहते हैं। बलि तीन प्रकारकी होती है—यथा आत्मबलि अहङ्कारादिकी । इन्द्रियोंकी बिल तथा काम-क्रोबादिकी बिल, ये सब अन्तर्वेलि हैं। बहिर्बेलिमें सास्विक बिल फलादिकी और राजिसक-तामसिक बलि पशुकी होती है। अन्तर्याग और बहिर्यागभेदसे याग दो प्रकारका होता है। अवने इष्टके नामके जपको जप कहते हैं। जप भी वाचनिकः उपांशु और मानसिकभेदसे तीन प्रकारका होता है। इष्टके रूपके ध्यानको मनके द्वारा करनेसे जो साधन होता है, उसको 'ध्यान' कहते हैं । इष्टके रूपका ध्यान करते-करते अपनेको भूल जानेसे जो एक अवस्था होती है, उसे मन्त्रयोगमें 'महाबोध-समाधिः कहते हैं । यही मन्त्रयोगसमाधि है ।

(२)

## हठयोग

जैसे मन्त्रयोगके साधनोंमें नाम-रूपके अवलम्बनसे साधनकी विशेषता है, उसी प्रकार केवल स्थूलशारीरके अधिक अवलम्बनसे चित्तवृत्तिनिरोध करके योगसाधनकी प्रणाली हठयोगमें चलायी गयी है । महर्षि पतक्षितिकृत योगदर्शनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि--इस प्रकारने श्रीभगवान्के निकट पहेँचनेके लिये साधनकी आठ पैड़ियाँ बतलायी गयी हैं / ये उत्तरोत्तर एक दूसरेसे ऊँची हैं। यहिरिन्द्रियॉपर प्रभाव रखनेको 'यम' कहते हैं । अन्तरिन्द्रियोपर प्रभाव रखनेको 'नियम' कहते हैं । योगसाधनके लायक दारीर बनानेको 'आसन' कहते हैं । प्राण और अपान वायुपर प्रभाव डाडकर उनको योगसाधनोपयोगी बनानेको धाणायामः कहते हैं। मनको बाहरसे खींचकर भीतरकी और छानेको 'प्रत्याहार' कहते हैं। भीतरमें मनको ठहरा रखनेको 'धारणा' कहते हैं । इष्ट्रस्थी ध्येयमें मनके लगा रखनेको 'ध्यान' कहते हैं और इप्रमें मनको लीन करके अपनेको भूछ जानेको 'समाधि' कहते हैं । यही 'अष्टाङ्गयोग' का सार है । इनमेंसे चार अङ्ग बाहरके हैं और चार अङ्ग भीतरके हैं। इस

आठोंका बहुत कुछ विस्तार है। उन विस्तारींमेंने मन्त्र, हर, रूप और राज-इन चार श्रेणीके साधनोंमें इन आठों अङ्गोंमेंसे किसीमें किसी अङ्गपर अधिक ध्यान दिया है और किसी-किसी साधनमें किसी-किसी दूसरे अञ्जपर विशेष ध्यान दिया है। शास्त्रोंमें कहा गया है कि महर्षि मार्कण्डेय, भरद्राज, गरीचि, जैमिनि, पाराहार, भूग, विश्वामित्र आदिकी कृपासे इस कल्पमें इठयोगका विस्तार हुआ है। जब देखा जाता है कि सूक्ष्मशरीरके तीव संस्कारसे उत्पन्न हुए कर्मोंके भोगका आश्रयरूपी जीवका स्थलशरीर बनता है, अर्थात् सुक्ष्मशरीरके भावके अनुरूप स्थलशरीरका ही संघटन होता है तथा सुक्मशरीर और स्थुलशरीर एक ही सम्बन्धयुक्त होकर रहते हैं, तब इसमें क्या बाधा है कि स्थलशरीरके कार्योंके द्वारा सुक्ष्मशरीरपर आधिपत्य किया जा सकता ! फलतः अधिकारिविद्येषके लिये स्थलशरीरप्रधान योगकियाओंका आविष्कार योगशास्त्र-में किया गया है, जिनके द्वारा साधक प्रथम अवस्थामें स्यलकारीरकी क्रियाओंका साधन कस्ता हुआ स्थलवारीरपर सम्पूर्ण आधिपत्य कर छेता है और क्रमशः उस शक्तिको अन्तर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्मशरीरको वशमें लाकर चित्तवत्तिनिरोधके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार करनेमें समर्थ होता है। इसी योगप्रणाठीको हठयोग कहते हैं।

मन्त्रयोगमें जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यानकी विधि है, हटयोगमें वैसे ही ज्योतिःकत्यनारूप ज्योतिध्यान करनेकी विधि रक्खी गयी है। अन्तर्जगत्के पवित्र मार्वोको आश्रय करके जिस प्रकार नाना देव-देवियोंके ध्यानके लिये मन्त्रयोगमें उपदेश है, उसी प्रकार परमात्माको सब ज्योतियोंका ज्योतिःस्वरूप जानकर उनके ज्योतिर्मय रूपकी कत्यना करके ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हठयोगमें है। मन्त्रयोग-समाधिमें नाम-रूपोकी सहायतासे समाधि-लाम करनेकी साधन-प्रणाली वर्णित है और हटयोगमें वायुनिरोधके द्वारा मनका निरोध करके समाधिलाभ करनेकी विधि है। मन्त्रयोग-समाधिको भ्यहाभाव' और हटयोग-समाधिको भ्यहाभाव' और हटयोग-समाधिको भ्यहाभाव' और हटयोग-समाधिको भ्यहाभाव' समाधि अङ्गोका वर्णन इस प्रकार है:—

षद्कर्मासनसुदाः प्रत्याहारश्च प्राणसंयामः । ध्यानसमाधी सक्षैवाङ्गानि स्युईटस्य योगस्य ॥

'घट्कर्स, आसन, सुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि—इटयोगके ये सात अङ्ग हैं ।' इन सब अङ्गोंके कमानुसार साधनद्वारा क्या-क्या फल्प्रप्राप्ति होती है। उसका योगशास्त्रमें वर्णन है---

षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन मवेद् दृष्टम् । मुद्रया स्थिरता चैव प्रायद्वारेण धीरता॥ प्राणायामाह्याचवं च ध्यानारमस्यक्षमारमनः । समाधिना स्वस्तिस्यं मुक्तिबैव न संशयः॥

'षट्कर्मद्वारा शरीरशोधन, आसनके द्वारा इदता, मुद्राके द्वारा स्थिरता, प्रत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-साधन-द्वारा लाधवः ध्यानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष और समाधिद्वारा निर्लितता तथा मुक्तिलाभ अवस्य होता है। इन सम मानसिक और आध्यात्मिक लाभोंके रिवा इंडयोगके प्रत्येक अञ्ज और उपाञ्चके साधनदारा द्यारीरिक स्वास्थ्यविषयंक भी विशेष लाभ होता है, जो योगिराज श्रीगुरुदेवरे जानने योग्य है। धौति, बस्ति, नेति, छौलिकी, त्राटक और कपाल-भाति—ये छहीं कियाएँ घटकर्मकी कहलाती हैं। हटयोगके अनुसार बैठकर साधन करनेके कुछ तैतीस आसन माने गये हैं। उनकी क्रियाएँ अलग-अलग हैं। हटयोगके अनुसार आठ प्रकारके प्राणायामकी क्रिया कही गयी है। उनके नाम सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, मस्त्रिका, भ्रामरी, मुच्छाँ और केवली हैं। इसी प्रकार हडयोगमें पचीस मुद्रासाधनकी विधि पायी जाती है । ये सब मुद्राएँ वायु और मनको स्थिर करनेवाली होती हैं । प्रत्याहारमें भी ये सुद्राएँ मदद करती हैं तथा ध्यानरिद्धि और समाधि देनेमें भी मदद करती हैं। जो इठयोगका अन्तिम साधन है ।

> (३) लययोग

अङ्गिरा, याज्ञयत्क्य, कपिल, पतञ्जलि, यशिष्ठ, कश्यप और वेदव्यास आदि पूच्यचरण महर्षियोंकी कृपासे परम मङ्गलकारी तथा मन-काणीचे अगोचर ब्रह्मपद-प्राप्तिके कारण-भूत लथयोगका सिद्धान्त संसारमें प्रकट हुआ है।

प्रकृति-पुरुषके शृङ्कारते उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों एक ही हैं। समिष्ठ और व्यष्टि-सम्बन्धसे ब्रह्माण्ड और पिण्ड एकत्व-सम्बन्धसे युक्त हैं। अतः ऋषि, देशता, पितर, ग्रह, नक्षत्र, राशि, प्रकृति, पुरुष समका स्थान समानरूपसे ब्रह्माण्ड और पिण्डमें है। पिण्डमानसे ब्रह्माण्ड-सान हो सकता है। श्रीगुरूपदेशद्वारा शक्तिसहित पिण्डका ज्ञान लाम करनेके अनन्तर सुकीशलपूर्ण क्रियादारा प्रकृति-

को पुरुषमें लय करनेसे लययोग कहलाता है। पुरुषका स्थान सहसारमें है और कुलकुण्डलिनीनामी महाशक्ति आधारपद्ममें प्रमुत हो रही है। उसके मुत रहनेसे ही बहिर्मुखी स्टिक्टिकिया होती है। योगाङ्गद्वारा उसकी लाम्रत् करके पुरुषके पास ले जाकर लय कर देनेपर योगी कृतकृत्य होता है, इसीका नाम 'लययोग' है।

योगशास्त्रमें इसके नौ अङ्ग बतलाये गये हैं। यथा---रुययोगस्य नवैदेति पुराविदः । यमश्र नियमर्पेव स्थ<u>ुलस्</u>कमकिये सथा ॥ प्रत्याहारो धारणा च ध्यानञ्जापि लयक्रियः। समाधिश्र नवाङ्गानि छथयोगस्य निश्चितम् ॥ स्थूलदेहप्रधाना वे किया स्थूलाभिधीयते । वायुप्रधाना सुक्ष्मा स्याद्धपानं विन्दुमयं भवेतु॥ ध्यानमेतन्ति परमं लययोगसहायकम् । लययोगानुकुला हि सुक्ष्मा या छम्यते किया ॥ जीवन्यक्तोपदेशेन प्रोक्ता सा हि स्वक्रिया। **छयक्रि**यासाधनेन सुप्ता सा कुलकण्डली॥ प्रबुद्ध्य तस्मिन् पुरुषे सीयते नात्र संशयः। **दिवश्वमामोति तदा साहास्यादस्य साधकः ॥** लय**किया**याः संसिद्धौ **लबबो**धः बजायते । समाधिर्येन निस्तः ्रञ्जनकृत्यो हिसाधकः॥

प्योगतत्वक महर्षियोंने लययोगके नी अङ्ग वर्णन किये हैं। यम, नियम, स्थूल किया, स्क्ष्म किया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लयकिया और समाधि-ये नी अङ्ग लययोगके हैं। स्थूल्डारीरप्रधान कियाको 'स्यूल किया' और वायुप्रधान कियाको 'स्यूल किया' और वायुप्रधान कियाको 'स्क्ष्म किया' कहते हैं। विन्दुम्य प्रकृति-पुरुपात्मक ध्यानको 'विन्दुध्यान' कहते हैं। यह ध्यान लययोगका परम सहायक है। लययोगानुकृल अति स्क्ष्म सर्वोत्तम किया, जो केवल जीवनमुक्त योगियों के उपदेशसे ही प्राप्त होती है, 'लयकिया' कहाती है। लयकियाओं के साधनद्वारा प्रमुत कुलकुण्डलिजीनामक महाशक्ति प्रमुद्ध होकर ब्रह्ममें लीन होती है। इनकी सहायतासे जीव शिवत्यको प्राप्त होता है। लयकियाकी सिद्धिसे महालयस्पी समाधिकी उपलब्धि होती है, जिससे साधक कृतकृत्य हो जाता है।'

बहिरिन्द्रियोंको बशमें लानेके साधनको 'यम' कहते हैं। अन्तरिन्द्रियोंको बशमें लानेके साधनको 'नियम' कहते हैं। इडयोगकी तरह तैंतीस आसनेमिसे कुछ आसनोंका

साधन, पश्चीस मुद्राओंमेंसे कुछ थोड़ी-सी मुद्राओंका साधन– ये सब ख्ययोगकी 'स्थूल क्रिया' कहाती हैं। उसी प्रकार इटयोगके आड प्राणायामींमेंसे योहेन्से प्राणायाम और स्वरोदय आदिकी क्रियाएँ लययोगके अनुसार 'सूक्ष्म किया' कहाती हैं। स्वरोदयके द्वारा बहत-सी सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। लययोगका पञ्चम साधन प्रत्याहार है, जो केवल मनकी सहायतासे किया जाता है। प्रत्याहारकी सिद्धि प्रारम्भ होते ही योगी नादका सुनना प्रारम्भ कर देता है। लय-योगके आठवें अङ्गमं योगी शरीरके अंदरके पट्चकींको जानता और उनकी रहायतासे साधनका अभ्यास करता है। योगाचारियोंका मत है कि मेरुदण्डके नीचेसे लेकर मस्तकके ऊपरतक सात ऐसे स्थान हैं, जिनकी सहायतासे योगी प्रकृति-शक्तिको नीचेसे हे जाकर सातवें सहस्रदलके स्थानमें शिव-शक्तिका संयोग करके मक्ति प्राप्त कर सकता है। इस चक्रकी कियाके पूर्ण होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति होती है । यह साधन धारणा-साधनसे प्रारम्भ होकर समाधि-सिद्धितक सहायता करता है। छययोगके ध्यानका नाम <u>'बिन्दुध्यान' है । इस प्रकारसे योगी साधन करते-करते</u> प्रकृतिके सूक्ष्म रूपका विन्तुरूपमें दर्शन करता है। उसीका ध्यान बढ़ाते-बढ़ाते और उसके साथ लययोगकी कुछ और भी लयकिया जो गुरुमुखसे प्राप्त होती है, उसका साधन करते करते योगी अन्तिम किया समाधिकी प्राप्ति कर लेता है । लययोगकी समाधिका नाम महालय है । लययोगकी विशेषताके सम्बन्धसे स्वरोदयकी क्रियाएँ, पट्-चक्रके भेदनकी क्रियाएँ और अन्यान्य लयकियाएँ-जैसे व्योमजयी, प्रभाजयी, सुरभिजयी, अजया आदि-हैं, जिनके विषयमें लययोगसंहितामें निम्नलिखित वर्णन है--

सुक्ष्मा योगक्रिया या स्थाद् ध्यानसिद्धिं प्रसाध्य वै । समाधिसिन्दौ साहाय्यं विद्धाति निरन्तरम्॥ दिज्यभावयुता गोप्या दुष्पाप्या सालयक्रिया। योगमार्गप्रवर्तकैः ॥ महर्षिभिर्विनिर्देश **लयकिया** प्राणभूता छययोगस्य सावने । समाधिसिद्धिदा प्रोक्ता योगिभिन्तस्वदर्शिभः॥ षर्चकं योडशाधाराद्विलक्ष्यं व्योमपञ्चक्रम् । पीडानि चोनपञ्चाशक्शास्त्रा सिद्धिरवाप्यते ॥ समाधिसिद्धिर्ध्वानस्य सिद्धिश्चाप्यनमा भवेत्। भारमप्रत्यक्षतां याति चैतया योगविजनः ॥ जो सक्ष्म योगिकयाएँ ध्यानकी सिद्धि कराकर साधककी समाधिसिद्धिमें सहायक होती हैं, उन अलौकिक मानपूर्ण अति गोप्य और अति दुर्लभ उक्त कियाओंका महर्षियोंने लय-कियाके नामसे वर्णन किया है। लयकिया ही लययोगका प्राण है और समाधिसिद्धिका कारण है। पर्चक, षोड्या आधारसे अतीत व्योमपञ्चक और उन्चास पीठ—इनको जाननेसे लययोगमें सिद्धि प्राप्त होती है। लबकियाके द्वारा ध्यानसिद्धि, समाधिसिद्धि होती है और आत्मसाधातकार होता है।

मन्त्रयोगमें जैसे स्वकल्पनाद्वारा ध्यान किया जाता है। इडयोगमें जैसे भगवानका ज्योतिःकल्पनाद्वारा ध्यान किया जाता है, लययोगमें वैसी कल्पना नहीं की जाती । लययोगका योगी योगसाधनके द्वारा अन्तर्जगत्में एक अलैकिक बिन्दुका दर्शन करता है। उसीको स्थिर रखकर उसीमें परमात्माको ध्यान करनेको 'बिन्दुच्यान' कहते हैं। यह लययोगकी विरोपता है। लययोगकी तूसरी विशेषता यह है कि लय्योगी यदि चाहे तो सारे ब्रह्माण्डको अपने शरीरमें देख सकता है, क्योंकि लययोगसिद्धान्तके अनुसार समष्टिक्षी ब्रह्माण्डका व्यष्टिक्षी मनुष्पिपण्ड पूरा नमूना है। लययोगकी सहायता-से ही प्राचीन कालके पूज्यपाद महर्पिगण इस मृत्युलोकमें बैठकर सारे ब्रह्माण्डका पता लगा सकते थे।

#### राजयोग

सन योगसाधनींका राजा होनेसे इसको राजयोग कहते हैं। स्मृतिशास्त्रमें भी कहा है— 'राजत्वात् सर्वयोगानां राजयोग इति स्मृतः।' राजयोगके लक्षणके विषयमें और उसके साधन-क्रमके विषयमें शास्त्रोंमें ऐसा कहा गया है—

सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतता मनसि स्थिता। तरसङ्घायात्साध्यते यो राजयोग इति स्मृतः॥ वृद्धिरहरूहर्तः । अन्तः करणभेदास्तु मनो चित्तञ्चेति विनिर्दिष्टाश्चत्वारो योगपारगैः ॥ तदस्तः करणं दृश्यमात्मा निगचते । द्रष्टा विश्वमेतसयोः कार्यका रणस्बं सनातनम् ॥ सम्बन्धाःसृष्टिभेवति शाधती । दश्यद्रश्लेख चाञ्चल्यं विसवसीनां हेतुमग्र विदुर्बुधाः ॥ वृत्तीर्जित्वा राजयोगः स्वस्वरूपं प्रकाशयेत् । विचारबुद्धः प्राधान्यं राजवीगस्य साधने ॥ **ब्रह्मच्यानं हि तदध्यानं समाधिर्निर्विकरूपकः ।** तेनोपरुव्यसितिर्दि जीवन्यसः प्रकथ्यते ॥

उपक्रभ्रभहाभाषा महाबोधान्त्रितास्य था । सहाक्रमे प्रपद्माश्च वस्त्रज्ञानाबक्रम्बतः ॥ योगिनो राज्योगस्य भूभिमासादमन्त्रि ते । योगसाधनसूर्खन्यो राज्योगोऽभिधीयते ॥

'सृष्टिः स्थिति और लयका कारण अन्तःकरण ही है। उसकी सहायतारे जिसका साधन किया जाता है, उसकी राजयोग कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार-ये अन्तःकरणके चार भेद हैं। अन्तःकरण दृश्य और आत्मा द्रष्टा है । अन्तःकरणरूपी कारण दृश्यसे जगद्रपी कार्य दृश्य-का कार्य-कारण सम्बन्ध है । इश्यसे द्रष्टाका सम्बन्ध स्थापित होनेपर सृष्टि होती है। चित्तवृत्तिका चाञ्चल्य ही इसका कारण है । कृत्तिजयपूर्वक स्व-स्वरूपका प्रकाश करना राजयोग कहलाता है । राजयोगसाधनमें विचारबुद्धिका प्राधान्य रहता है । विचार-शक्तिकी पूर्णताद्वारा राजयोगका साधन होता है । राजयोगके ध्यानको 'ब्रह्मध्यान' कहते हैं। राजयोगकी समाधिको 'निर्विकल्प समाधि' कहते हैं । राजयोगसे सिद्धि-प्राप्त महात्माका नाम 'जीवनमुक्त' है । महाभाव (मन्त्रयोगकी समाधि) प्राप्त योगी, महाबोध (इटयोगकी समाधि) प्राप्त योगी वा महालय ( लययोगकी समाधि )-प्राप्त योगी तत्त्वज्ञानकी सद्दायतासे राजयोग-भूमिमें अप्रसर होते हैं । राजयोग सव योगसाधनों में श्रेष्ठ है और साधनकी चरम सीमा है, इस कारण इसको राजयोग कहते हैं।

राजयोगके साधनींको भी शास्त्रोंमें सोलह अङ्गोंमें विभक्त करके वर्णन किया गया है, वे निम्नलिखित हैं—

कला दो उदाको पेत राजयोगस्य सह चाड्रानि विद्यन्ते सप्तज्ञानानसारतः ॥ विचारमुख्यं तज्ज्ञेयं साधनं बहु तस्य च। धारणाङ्गे द्विधा ज्ञेये ब्रह्मप्रकृतिभेष्टतः ॥ ध्यातस्य त्रीणि चाङ्गानि विदः पूर्वे सहर्षयः। वद्यारथानं विराह्ण्यानं चेशप्यानं यथाकमम्॥ अक्राध्याने समाप्यन्ते ध्यानान्यन्यानि निश्चितम् । चरवार्यद्वानि जायन्ते समाधेरिति योगिनः॥ सविचारं द्विधाभूतं निर्विचारं तथा पुनः। इरथं संसाधर्न राज्योगस्यक्रानि कृतकृत्यो भवत्याञ्च राजयोगपरी मन्त्रे हरे रूपे चैव सिद्धिमासाग्र यजतः । पूर्णाधिकारमामोति राजयोगपरो नरः ॥

'योडशकलासे पूर्ण राजयोगके बोडश अङ्ग हैं । समज्ञान-

भूमिकाओं के अनुसार सात अङ्ग हैं। ये स्य विचारप्रधान हैं। उनके साधन अनेक प्रकारके हैं। धारणां अञ्ज दो हैं—एक प्रकृतिधारणा और दूसरी ब्रह्मधारणा। ध्यानके अङ्ग तीन हैं—विराट्ध्यान, इंशध्यान और ब्रह्मध्यान। ब्रह्मध्यानमें ही सबकी परिसमाति है और समाधिक चार अङ्ग हैं—दो स्विचार और दो निर्विचार। इस प्रकारसे राजयोगके पोडश अङ्गों के साधनहारा राजयोगी कृतकृत्य होता है। मन्त्रयोग, हठयोग, हथयोग—इन तीनों में सिद्धिलामके अनन्तर आधवा किसी एकमें सिद्धिलाम करनेके अनन्तर साधककी राजयोगका पूर्णाधिकार प्राप्त होता है। राजयोगसीहतामें लिखा है—

सावनं राजयोगस्य धारणाध्यानभूमितः । भारभ्यते समाधिष्टिं साधनं तस्य मुख्यतः ॥ समाधिभूमौ प्रथमं वितर्कः किल जायते । ततो विचार आनन्दानुगता तस्परा मता। अस्मितानुगता नाम तत्तोध्यस्था प्रजायते ॥ विशेषिक्षं स्वविशेषिक्षं

लिक्नं तथालिक्नमिति प्रभेदान् । वदन्ति दश्यस्य समाधिभूमि-

विवेचनायां पटवो सुनीन्द्राः ॥
हेया अलिङ्गपर्यन्ता ब्रह्माहमिति या मितः ।
निर्विकल्पे समाधौ हि न सा तिष्टति निश्चितम् ॥
हैतभावास्तु निस्तिला विकल्पश्च तथा पुनः ।
श्रीयन्ते यश्र सा जेया नुरीयेति दशा नुषेः ॥
समाधिसाधनं शास्त्राभ्यासतो न हि छभ्यते ।
गुरोविङ्गातवस्वानु प्राप्तुं वाक्यमिति भ्रुवम् ॥

भाजयोगका साधन प्रथमावस्थामें धारणा और ध्यान-भूमिते प्रारम्भ होता है और राजयोगकी साधनभूमि प्रधानतः समाधिभूमि ही है । समाधिभूमिमें पहले वितर्क रहता है । तदनन्तर अग्रसर होनेपर विचार रहता है । उससे आगेकी अवस्थाका नाम आनन्दानुगत अवस्था है और उससे आगेकी अवस्थाका नाम अस्मितानुगत अवस्था है। विशेषिलक्का, अविशेषिलक्का, लिक्क और अलिक्क —ये चार भेद हस्यके हैं। अलिक्कतक त्यागने योग्य हैं। मैं बहा हूँ, यह भाव भी निर्विकत्य समाधिमें नहीं रहता। कोई दैसभाव अथवा कोई विकत्य जब शेप न रहे, वही तुरीयायस्था है। समाधिभूमिका साधनकम शास्त्रमें ज्ञात नहीं हो सकता। जिनको अपरोक्षानुभूति हुई है, ऐसे जीवन्मुक्त गुरु ही उसका भेद बतला सकते हैं।

राज्योगके साधन-क्रमकी समालोचना करनेसे यही रिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान राजयोगी दर्शनोक्त सप्तशानभूमियोंको, एकके बाद दसरीको, इस तरह कमदाः अतिकम करता हुआ, जैसे मनुष्य सोपानद्वारा छतपर चढ जाता है, उसी प्रकार क्षतशानभूमियोंका रहस्य समझ जाता है। यही राजयोगोक्त १६ अङ्गोमेंसे प्रथम सप्ताङका साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह सौभाग्यवान योगी सत और चित-भावपूर्ण प्रकृति-प्रचलस्मक दो राज्यके दर्शन करके उनकी धारणासे अनन्तरूपमय प्रपञ्चकी विस्मृति-सम्पादम करनेमें समर्थ होता है। यही राजयोगके अप्टम और नवम अञ्चला साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे जानकर ब्रह्म, ईश या विराट्रूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी पराकाष्टामें पहुँच जाता है। यही राजयोगोक्त १६ अङ्गोमेंसे दशमः एकादश और द्वादश अङ्गका साधन अम है। उसके अनन्तर वह परम भाग्यवान् योगाचार्य यथाकम वितर्कातुगतः विचारानुगतः आनन्दानुगत और अस्मितानुगत---इन चारी आत्मशानयुक्त ( ये चारों समाधिकी दशा पूर्वकथित मन्त्र-हट-लययोगोक्त महाभाव, महाबोध, महालय समाधिसे विभिन्न हैं ) समाधि-दशाओंको अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी दशाको जीवनमुक्त-दशा कहते हैं। यही सत्र प्रकारके योग-साधनींका अन्तिम लक्ष्य है । यही उपासना-राज्यकी परिधि है और यही वेदान्तका चरम सिद्धान्त है।

# योगका सोपान

( हेसक-स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती )

मनुष्य केवल इस लोकका ही नागरिक नहीं है। बल्कि अनैक छोकोका है। केवल इसी लोकमें सङ्कटों और प्रलोभनोंका उसे सामना नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अन्य छोकोंमें भी करना पड़ता है। यही कारण है कि योगशास्त्र यह बतलाता है कि साधक पहले अपने-आपको शद्ध कर ले, अपनी इन्द्रियोंको बदामें करे, अपनी सब इच्छाओंको दूर कर के और यममें स्थित हो और तथ मूलाधारमें स्थित सुप्त कण्डलिनीशक्तिको जगानेकी चेष्टा करे । आसन, बन्ध, मुद्रा और प्राणायामके द्वारा चित्तको शुद्ध करनेसे पहले ही यदि कुण्डलिनी जाग जाय तो अन्य लोकोके प्रलोभन उसके सामने आ उपस्थित होंगे और उनका परिहार कर सकतेका-सा मनोबल उसमें न रहनेसे उसका बहुत ही बुरा पतन होगा । योग-सोपानकी जिस ऊँची पैडीपर वह गिरनेसे पहले था, बहाँतक भी पहुँचना उसके लिये फिर बहुत ही कठिन होगा। इसस्टिये साधनामें पहला काम यह है कि साधक अपने-आपको सुद्ध करे। जपः कीर्तन तथा सतत निःस्वार्थ संघाके द्वारा जब वह पूर्ण शुद्धि लाभ कर लेगा त्रय कुण्डलिनी आप ही जाग उठेगी और सहस्रारमें स्थित कैलासपति ज्ञान, आनन्द और शान्तिके निधान भगवान् शिवका साधारकार करनेको चल पडेगी।

योमकी सीदीपर चढ़नेवाले बहुत से साधक ऊँचाईकी एक हदतक पहुँचकर वहीं हक जाते हैं। स्वर्ग, गन्धवंलोक आदि उच्छ लोकोके मीह उन्हें वशीभृत करके मार्गते भ्रष्ट कर देते हैं। साधक अपने विवेकको खोकर स्वर्गके भीगोंमें अपने आपको गुला देते हैं। हम उच लोकोंके अधिवासी अनेक प्रकारेंसे साधकोंको लुमाते हैं। साधक से कहते हैं—'हे थोगी! हम तुम्हारे तप, वैराग्य, अभ्यास और देवी गुणोंसे बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। यही लोक, जहाँ तुम अपने पुण्यप्रताप और तपोचलसे आये हो, तुम्हारा परम विश्वामस्थान है। हम सब तुम्हारे दास हैं। जो इच्छा या आज्ञा करोगे, हम सब उसीका पालन करेंगे। स्वर्गका यह दिव्य रथ तुम्हारी स्वारीके लिये है। इसपर वैठकर तुम जहाँ चाही, जा सकते हो। ये स्वर्गकी अपस्राएँ हैं, जो तुम्हारी सेवा करेंगी। यह कल्पहुध है, जो तुम्हारी सब इच्छाओंको पूर्ण करेगा। इस सुवर्णपाल्यों यह स्वर्गका सोमस्स है, जिसे

पानकर तम अमर होओगे । यहीं यह परमानन्द-सरोवर है, जिसमें तुम स्वच्छन्दताके जाय विहर सकते हो ।' देवोंके इन मधुर, मिष्ट, पुष्पित भाषणींसे असावधान योगी अपने मार्गसे भ्रष्ट हो जाता है । मिथ्या तृष्टिसे ही वह सन्तृष्ट होता और यह समझता है कि हम योगकी पराकाष्ट्राको पहुँच गये। इस तरह यह प्रलोभनोंके वशीभूत होता है और उसकी शक्ति इतस्ततः विस्तर जाती है। ज्यों ही उसका पुण्यवल समाप्त होता है। त्यों ही वह इस भूलोकमें उतर आता है। तब उसे फिरसे इस अध्यात्म-सोपानकी चढाई आरम्भ करनी पड़ती है। परन्तु पूर्ण विरक्त योगी, जिसका विवेक सुदृढ है, देवताओंकी इन मीठी बातोंका टका-सा जवाब सुना देता है और धीरताके साथ अपने अध्यातमयथपर आगे बढ़ता है और जबतक योग-सोपानकी अन्तिम पैडी या शानपर्वतके उच्चतम शिखर अथवा निर्मिकल्प समाधितक नहीं पहुँच जाता, तबतक कहीं भी नहीं रुकता। वह खूब अच्छी तरहसे जानता है कि स्वर्गके भोग मायिक, क्षणिक और निःसार हैं, इस छोकके भोगांसे उनका किञ्चित भी अधिक मूल्य नहीं है । स्वर्गके भोग बहुत सूक्ष्मः, बहुत ही अधिक मादक और अतिशय होते हैं । इस कारण असावधान साधक, जिसका विवेक और बैराग्य अत्यन्त तीव और इंड नहीं है। इन उच्च लोकोंके प्रलोमनोंमें अनायास फॅस जाता है। इस भूलोकमें भी, उदाहरणार्य पश्चिमके देशों और अमेरिकामें-जहाँ कुबेरका भाण्डार भरा है-लोग इन्द्रियोंके सुक्ष्म और आत्यन्तिक मोगोंमें लिस रहसे हैं । इन्द्रियोंके विविध विरुद्धाचरण और उपद्रवकी बृत्तियोंकी तुष्ट करनेके हिये वहाँके वैशानिक प्रतिदिन ही नवीन-नवीन आविष्कार, इन्द्रिय-मुखके नये-नये प्रकार सामने छा रहे हैं । हिन्दुस्तानका कोई संयमी, सादे रहन-सहनका मनुष्य भी जब अमेरिका या यूरोपमें कुछ दिन रह जाता है तो एक दूसरा ही जीव बन जाता है। वह वहाँके प्रलोभनोंमें फँस जाता है। यह मायाका चमत्कार है, प्रलोभनका प्रभाव है, उहण्ड इन्द्रियोंका विरुक्षण वेग है। परन्तु जिस मनुष्यका विवेक सदृद है, वैराग्य प्रखर है, बुद्धि स्थिर है, जिसके अंदर मोक्षकी इच्छाकी आग जल रही है। वह यथार्थमें सुखी हो सकता है, जीवनके परम लक्ष्यतक पहुँच सकता है, परमानन्द-- धामको पा सकता या अनन्तके अथाह दर्शन कर सकता है।

नवधा भक्तिमें नी विधियाँ या पैदियाँ हैं—अवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आतम् निवेदन । श्रीभगवान्की लीलाओंको सुनना श्रवण है । उनके नामेंका गान करना कीर्तन है । उनका स्मरण स्मरण है । उनके चरणोंकी सम्मार्जनादि सेवा पादसेवन है । उन्हें पुष्पादि चढ़ाना अर्चन है । दण्डवत् साष्टाङ्क प्रणाम करना वन्दन है । हम उनके सेवक हैं, ऐसा माव धारण करना दास्य है । उनसे मैत्री-माव रखना सख्य है । अपने-आपको समर्पित कर देना या इरणागत होना आत्मत्विदन है ।

श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, रुचि (भगवनामके जप और गानमें), निष्ठा, रित, स्थायिभाव (प्रेममें स्थिरता) और महामाव (प्रेममय अथवा परम प्रेम)—ये प्रेम-सोपान या भक्तियोगकी आठ पैडियाँ हैं। श्रद्धा, भक्ति, पूजा और तादात्म्य-भक्तियोगके चार पद्धाव हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सासुल्य—ये भक्तोंकी मुक्तिके चार रूप हैं।

प्राणको वदामें करके योगी धीरे-धीरे योगकी सीदीपर चढ़ता है और चढ़ाईमें मिल-मिल चकोंमें टहरकर विश्राम करता है। एक चक्रसे दूसरे चक्रमें, दूसरेसे तीसरेमें जाता है और प्रत्येक चक्रमें वहाँके विदेश आनन्द और शक्तिका अनुभव करता है और अन्तमें सहस्रदल कमलमें मगवान् दिवके साथ समरस होकर निर्विकल्प समाधिमें प्रवेश करता है। इस सोपानकी सात पैड़ियाँ जो सात चक्र हैं, ये ये हैं— मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विद्युद्ध, आशा और सहस्रार।

इटयोगमें प्राणायामकी चार अवस्थाएँ हैं—आरम्मा-वस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्यत्ववस्था ।

नादयोग या ल्ययोगमें योगी सिद्धासन या पद्मासन अथवा मुखासनसे बेटकर घण्मुखी (वैष्णवी) मुद्राका साधन करता और दाहिने कानसे अनाहत नाद सुनता है। इस प्रकार जो नाद उसे सुन पहता है, उससे बाहरके शब्दोंके लिये उसके कान बहिरे हो जाते हैं। पहले-पहल समुद्रका गरजना, मेशोंकी गड्गाइहट, नगारेके शब्द-जैसा गर्जन सुन पहता है, फिर मध्य अवस्थामें घण्टानाद, वंशीच्यिन, वीणांके स्वर अथवा मधु-मिक्चयोंकी भनभनाहट-जैसा प्रतीत होता है। योगी अपना ध्यान स्थूल शब्दने हटाकर स्कूममें और स्कूम शब्दसे हटाकर स्थूलमें लगा सकता है।

मन जब किसी एक शन्दपर स्थिर हो जाता है, तय यह उसीमें स्थित होकर उसीमें लीन हो जाता है। मन शन्दके साथ वैसे ही एक हो जाता है जैसे दूधके साथ पानी; और तब बड़ी शीधतासे सनातन ब्रह्ममें लीन हो जाता है। योगी इस अनाहत नाद या शब्दपर अपने मनको एकाम करनेका सतत अभ्यास करे। इससे नाद मनका बिनाश कर देता है। शब्द अक्षरमें लीन होता है और अन्तमें योगी अशब्द परब्रहा अर्थात् सनातन आनन्दके परम धामको प्राप्त होता है।

अष्टाङ्गयोगकी सीदीकी आठ पैड़ियाँ या आठ अङ्ग हैं— यम, नियम, आखन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम अपने-आपको वदामें रखना है। नियम नित्य धर्म अथवा नित्यकी आध्यात्मिक दिनचर्याका पालन है। आखन शरीरको विशेष स्थितिमें रखना है। प्राणायाम प्राणकी गतिको वशमें करना है। प्रत्याहार इन्द्रियोंको विषयों-से खींचकर लीटाना है। धारणा एकाप्रता है। ध्यान एकाप्र होकर ध्येयविषयमें स्थिर होना है। समाधि परम बोध है।

महर्षि पत्तञ्जलिके राजयोगकी समाधि सात प्रकारकी है— सिवतर्क, निर्वितर्क, सिवचार, निर्विचार, सास्मिता, सानन्द और असम्प्रज्ञात । प्रथम छः प्रकारकी समाधि सिवकल्प समाधि है और सातवीं निर्विकल्प । राजयोगकी मधुमती, मधुप्रतीक, विशोका और संस्कारशेष प्रमृति विविध भूमिकाएँ हैं। श्विप्त, विश्विप्त, मूढ, एकाप्र और निरोध—ये पाँच राजयोगमें मन-की भूमिकाएँ हैं।

शानयोग-सोपानकी सात पैड़ियाँ अथवा सात भूमिकाएँ हैं—शुमेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सर्वापित, असंसक्ति, पदार्थामावनी और तुरीया । शुमेच्छा संसार-सागरके पार होकर आत्मशान लाम करनेकी समुचित इच्छा है । ब्रह्मके स्वरूपका अनुसन्धान विचारणा है । मनका स्क्ष्म होना तनुमानसा है । विशुद्धता सत्वापित है । असङ्ग—अनासिक असंसक्ति है । तत्वमिस आदि महावाक्योंका मनन-निद्दिष्यासन पदार्थामावनी है । परम बोध तुरीया है । स्फुरणा, हर्ष, आदेश, प्रत्यक्ष और परमानन्द—शानयोगमें आध्यात्मिक अनुभृतिकी पाँच भूमिकाएँ हैं । तमस्, भ्रम, अनन्ताकाश, प्रकाश और अनन्त अद्यय्वोध भी शानयोगकी अनुभृतिकी विशेष भूमिकाएँ हैं ।

शुद्धि, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, एकीभाव और स्वय— वेदान्तराधनाकी छः अवस्थाएँ हैं। श्रन्दानुविद्ध, श्रन्दाननु- विद्धः, दृश्यानुविद्धः, दृश्याननुविद्धः, वाह्यः निर्विकस्यः, आन्तरः निर्विकस्यः, अद्वैतभावनारूपं समाधिः, अद्वैतावस्थानरूपं समाधि— ये वेदान्तियोंकी विभिन्न प्रकारकी समाधियाँ हैं। पहली चार समाधियाँ सविकस्य हैं और अन्तिम चार निर्विकस्य ।

कर्मयोगी सतत निष्काम कर्मके द्वारा अपने चित्तको ग्रद्ध करता है। उसका यह कर्मार्चन नारायणभाव या आत्मभाव-से होता है। उसके कर्ममें उसकी फलाकाङ्का नहीं होती। वह अहङ्काररहित होकर कर्म करता है। वह यह अनुभव करता है कि मैं केवल एक निमित्त अथवा भगवान्के हाथोंमें एक करणमात्र हूँ । यह अपने सब कर्म और उनके फल भगवानको समर्पित करता है। यह प्रत्येक कर्ममें अपनी नीयतकी जाँच करता और उसे खार्थरहित बनाता है । सबके मुखोंकी और देखते हुए वह ईश्वरको देखता है । अन्तःस्थित ईश्वरकी ही उसे सर्वत्र प्रतीति होती है। वह यह समझता है कि सारा विश्व विश्वपतिका आविर्माव है। सारा विश्व बृन्दावन है । प्रत्येक स्थितिके अनुकुछ यननेका वह अभ्यासी होता है। जो कुछ शरीरतः, अन्तःकरणतः और अध्यात्मतः उसके पास है उसे वह सबको बॉटकर लेता है। शरीरनिर्वाहमात्रके लिये जो कुछ आयस्यक है। उतनी ही सामग्री वह अपने पास रखता है। ब्रह्मचर्यके पालनमें वह बड़ी कड़ाई रखता है। कर्म करते हुए वह मनसा 'ब्रह्मार्पण' करता रहता है। वह अपने सब कर्म भगवानुको अर्पण करता है और स्रोते समय भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करता है कि 'हे भगवन्! आज जो कुछ मैंने किया, तुम्हारे लिये किया है। उसे तुम प्रसन्न होकर स्त्रीकार करो ।' इस प्रकार यह अपने कर्मों के फलोंको जलाता है और कमेंसि नहीं बँधता। कमेंमें वह मुक्ति-लाभ करता है। निष्काम कर्मयोगके द्वारा उसका चित्त युद्ध

होता है और चित्तग्रुद्धिंसे वह आत्मकानको प्राप्त होता है। देशसेवा, समाजसेवा, दीनसेवा, रुग्णसेवा, मातृ-पितृ-सेवा, गुरुसेवा, स्ट्युरुषसेवा—ये सब सेवाएँ कर्मयोग हैं!

गीताके मतसे योगी आप्ति, ज्योति, दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायणके छः मास-इस अर्जिगदि मार्गसे महालेकको जाता है। उपनिषद् कहते हैं कि 'देवयानसे योगी आग्निलोकको, यायुलोकको, वक्षणलोकको, इन्द्रलोकको, प्रजापतिलोकको और महालोकको, प्रजापतिलोकको और महालोकको प्राप्त होता है।' (कठोपनिषद् १-३) छान्दोग्योपनिषद्में कहा है कि 'योगी आदित्यलोकसे चन्द्र-लोकको जाता है, चन्द्रलोकसे चुलोकको; बहाँसे अमानय पुरुष उसे महाके समीप ले जाता है।'

मनुष्योंके स्वभाव, गुण, अधिकार भिज-भिज्ञ हैं, इस कारण योगमार्ग भी भिज्ञ-भिज्ञ हैं। पर गन्तव्यस्थान एक ही है। अन्तमें सब योगी एक ही स्थानमें आ जाते हैं। परम अनुभृति सब साधकोंकी अन्तमें एक-सी ही होती है। यह परानुभृति व्यष्टि पुरुषका परम पुरुषमें लय होना, ब्रह्मके परम धामको प्राप्त होना है।

किसी भी योगमार्गमें एक-एक पैड़ीपर मजबूतीसे पैर रखनेके बाद ही दूसरी पैड़ीपर चढ़ना होता है ! इसी कमसे योगकी सबसे ऊँची अन्तिम पैड़ीपर मनुष्य पहुँचता है ! इस काममें कोई अधीर न हो । अधीरतासे साधकका पैर फिसलता है और उसका उन्नति-कम बुरी तरहसे एक जाता है ।

इसल्पि ईश्वर करे आप सब लोग योगमें दृद हों और धीरताके साथ निर्विकल्प समाधिके शिखरतक पहुँच जायँ और परमातम-मिलनके द्वारा परमानन्दके भागी हों।

## नामका प्रताप

देखी नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥
सिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी।
नामहिं के परताप बानरन लंका जारी ॥
नामहिं के परताप जहर भीरा ने खाई।
नामहिं के परताप बाल पहलाद बचाई ॥
पलटू हरि जस ना सुनै ता को कहिये नीच।
देखी नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥

#### साधन-तत्त्व

( लेखक--- भाचार्य झीवालकृष्णजी गोस्तामी महाराज )

साधन-तत्त्वके ज्ञानि पूर्व साध्य-तत्त्वका कुछ परिज्ञान होना परमायस्थक है। साधक जिस वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा करता है, उसे साध्य कहते हैं। 'मिश्नरुचिहिं लोकः' की उक्तिके अनुसार वाञ्छित वस्तुएँ विमिन्न प्रकारकी हो सकती हैं, किन्तु मूलवाञ्छा सबकी एक ही है—यद्या 'सुखं मे भूयात्, दुःखं मे मा भूत्' अर्थात् सुख मुझको हो, दुःख न हो। तात्पर्य यह है कि संसारमें एक कीटाणुसे लेकर ब्रह्मातक सब सुखप्राप्तिकी ही इच्छा करते हैं। अत्तएव नवका प्रधान साध्य सुख ही है। इस सुखरूप साध्यका स्वरूप ही प्रथम विवेचनीय है।

कुछ छोगोंका कहना है कि दुःखके अभावका नाम ही मुख है, किन्तु यह बात नहीं है । मुख और दुःख, ये दोनों भिन्न-भिन्न खतन्त्र वेदनाएँ (feelings) हैं। जैसा कि कहा गया है—'अनुकूलतया वेदनीयं मुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम् ।' अर्थात् जो वेदना हमको प्रीतिकर प्रतीत हो, उसे दुःख कहते हैं और जो अप्रीतिकर हो, उसे दुःख कहते हैं । वास्तवमें किसी वस्तुविशेषमें मुख-दुःख नहीं होता, क्योंकि एक ही वस्तु किसीको सुखदायक और किसीको दुःखदायक होती है । इन दोनोंमें मुख ही सर्ववाञ्छनीय है, अतः यही साध्यस्वरूप है ।

यह अनुकूल वेदनात्मक साध्यस्वरूप सुख दो वस्तुओंके सम्मिलनसे उत्पन्न होता है और वस्तुसंयोगकी विभिन्नतासे तीन प्रकारका होता है——१ जड-जड-संयोगजन्य सुख, २ जड-चेतन-संयोगजन्य सुख, ३ चेतन-चेतन-संयोगजन्य सुख!

१—जड-जड-संयोगजन्य वह सुख है, जो हमारी जड़ेन्द्रियों के साथ उनके जड़ विषयों का संयोग होनेपर होता है। यह सुख अतित्य एवं नाशवान् होता है। क्यों कि जिन दो वस्तुओं के संयोगसे यह उत्पन्न होता है, वे इन्द्रिय और उनके विषय दोनों ही अतित्य एवं नाशवान् हैं। अतएव यह सुख नित्य और अविनाशी जीवका वासाविक साध्य होने के अयोग्य है।

२-जड-चेतन-संयोगजन्य सुख वह है। जो हमारे जडीय मन और चेतन आत्माके संयोगसे समाधिकालमें उत्पन्न होता है। यह सुख पूर्वापेक्षया अधिक कालतक स्थायी होनेके कारण किसी सीमातक साध्यरूपसे प्रहण किया जा सकता है। किन्तु यह भी संयुक्त वस्तुओं मेंसे एक (मन) के अभित्य एवं विनासी होनेके कारण नित्य जीवका नित्य साध्य नहीं हो सकता।

३—चेतन-चेतन-संयोगजन्य सुख वह है, जो चेतनधन परमात्माके साथ चेतन-कण जीवात्माका संयोग होनेपर होता है। ये संयुक्त तच्च दोनों ही नित्य एवं सत्य हैं; अतएय इनके संयोगसे जो सुख होता है, वही नित्य जीवके नित्य साध्य स्वरूपसे स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ इसी सुखको साध्यरूपसे स्वीकार कर साधन-तत्वका निर्णय किया जायगा।

साधक साध्यकी प्राप्तिके लिये जो प्रयक्त करता है, उसे
साधन कहते हैं। इस साधनको दूसरे शब्दोंमें पय या मार्ग
भी कहते हैं। यह मार्ग प्रक्रियामेदसे दो प्रकारका होता
है—एक आरोही मार्ग, दूसरा अवरोही मार्ग। आरोही मार्ग
उस प्रक्रियाका नाम है, जिसके द्वारा साधकको अपने साध्यतक स्वयं पहुँचना पड़ता है। यह प्रक्रिया अत्यन्त कठिन
एवं भयाकुल है। अवरोही मार्ग उस पद्धतिका नाम है, जिसमें
साध्य यस्तु साधकके समीप सहजमें आ जाती है। यह अति
सरल एवं निर्भय है। यह विषय नी वेके इस दृष्टान्तसे स्पष्ट
हो जायगा—

कल्पना करो कि एक बहुत यहा आमका इस है। उसकी सबसे ऊपरकी शाखामें एक पका हुआ फल लग है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी प्राप्तिके लिये हम दो ही उपाय कर सकते हैं। एक तो हम स्वयं बृक्षपर चढ़ें और सब प्रकारकी विश्व-बाधाओं को अतिक्रम करके उस फलको प्राप्त करें। इसकी आरोही मार्ग कहते हैं। और दूसरा यह है कि बिना किसी बिग्न-बाधा वह फल सहजमें हमतक आ जाय। जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि कोई-कोई लोग एक लंबे गाँसमें जालीकी यैली बाँधकर नीचेसे ही उस फलको तोइकर और यैलीमें धरकर धीरेसे उतार लेसे हैं। इसको अयरोही मार्ग कहते हैं।

इन दोनों मार्गोमेंसे वर्तमान युगके साधकोंकी परिस्थिति-के अनुसार कौन-सा सुगम है, यह बात निष्पक्ष होकर विचारने े सहज ही जात हो जायगी कि द्वितीय अर्थात् अवरोही मार्ग ही सब प्रकारने सुन्दर और अभय है। आरोही मार्गमें पतनका मथ है, जैसा कि ब्रह्मादि देवताओं-ने श्रीभगवान्की स्तुति करते हुए कहा है:—

येऽन्येऽरिक्व्यास्य विमुक्तमानिन-स्त्वय्यसभावादविद्यस्यस्यः । आरुद्य कुञ्क्रेण परं पदं ततः पतन्त्ययोऽनादतयुष्मदञ्जयः ॥

ंह कमलतयन ! तुम्हारे प्रति भक्तिभाव अस्त होनेके कारण जिनकी बुद्धि अद्युद्ध हो गयी है, ऐसे मुक्ता-भिमानी मनुष्य बड़ी कठिनतासे परम पदतक चढ़कर भी नीचे गिर जाते हैं; क्योंकि उन्होंने आपके चरणारिवन्दोंका आदर नहीं किया है। इसीके आगे अवरोही मार्गकी निर्मयता कही गयी है:—

तपा न ते माधव तावकाः कविद्
भ्रज्यन्ति मार्गाष्वयि षद्सीहृदाः ।
स्वयाभिगुसा विचरन्ति निर्भया
विनायकानीकपमुर्देसु प्रभो ॥

ंहे प्रभी !हे माधव ! आपके जिन भक्तोंका प्रेम आपमें बैंघा हुआ है, वे उक्त प्रकारके मुक्ताभिमानी मनुष्यों-की तरह अपने मार्गांसे कभी भ्रष्ट नहीं होते; वे तो आपके द्वारा रक्षित होकर विश्वकारियों के अधिपतियोंके मस्तकपर (पैर रखकर ) निर्भय होकर विचरते रहते हैं।'

इन स्तुतिवाक्योंसे उक्त दोनों मार्गोंका तारतम्य स्पष्ट ही जात हो रहा है। और इनसे यह मी लिख हो रहा है कि एकमात्र मगवद्भक्ति ही अवरोही मार्ग या सर्वसुलम साधन है। इस मक्ति-साधनकी व्यापकता एवं महिमाका वर्णन इस छोटे-से निबन्धमें नहीं किया जा सकता— इसके लिये श्रीमद्-मगवद्गीता, श्रीमद्भागवत आदि मक्ति-ग्रन्थोंकी आलोचना करनी चाहिये। यहाँ तो केवल इसका मकारमात्र दर्शित किया जायगा।

प्रथम तो भक्ति ही दो प्रकारकी है—एक ग्रुद्धा भक्ति, दूसरी विद्धा भक्ति । जिसका श्रीमगवान्के साथ साक्षात् सम्बन्ध है, वह श्रुद्धा भक्ति कहलाती है और जिसका सम्बन्ध देवतान्तरोंके साथ है, वह विद्धा भक्ति कही जाती है। यहाँ विद्धा भक्तिकी आलोचना करनेकी आक्स्मकता नहीं है, इस समय केवल ग्रुद्धा भक्ति ही विवेचनीय है।

साधकके स्थितिभेदके अनुसार शुद्धा भक्तिका साधन दो प्रकारका है—एक जडदेहगत साधन, दूसरा चिद्देहगत। मायागद जीवकी जबतक देहातमबुद्धि रहेगी, तबतक उसे जडदेहगत साधन ही करना होगा और अब इसका अनुष्ठान करते-करते मायामुक्त होकर यह भागवत तनु-साभ करेगा, तब उसे चिद्देहगत भक्तिसाधनका अधिकार प्राप्त होगा।

जडदेहगत साधन भी दो प्रकारका है—एक स्यूल-देहगत, दूसरा स्दमदेहगत । विशेष-विशेष जडीय स्यूल स्थलोंमें श्रीभगधान्का अधिष्ठान मानकर उनमें तादास्मकोध-से श्रद्धापूर्वक जो जडीय स्थूल क्स्तुओंसे भगक्त्यूजन सम्पन्न किया जाता है, वह स्थूलदेहगत भक्तिसाधन है और जो मनोमयी भगष्ठप्रतिमाका मनःकल्पित वस्तुओंसे अर्चन किया जाता है, वह स्क्मदेहगत भक्तिसाधन है ।

वैसे तो इन दोनों प्रकारके साधनोंका किया-कलाप सब समान ही होता है, परन्तु साधककी देश-काल-वस्तुगत परिस्थितिके अनुसार अन्तर केवल इतना हो जाता है कि स्थूलदेहगत साधनमें कई प्रकारकी बाधाएँ आ जाती हैं और सूक्ष्मदेहगत साधनमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती। जैसे हम किसी वस्तुविशेषको पूजनके समय श्रीमगवानके अर्पण करना चाहते हैं, किन्तु वह वस्तु इस देशमें उत्पन्न नहीं होती या इस कालमें उत्पन्न नहीं होती या उत्पन्न होनेपर भी धनाभावके कारण उसको प्राप्त करनेमें हम असमर्थ होते हैं तो हम उसे आर्पण नहीं कर सकते। मनोराज्यमें किसी भी धाव्यित वस्तुका प्राप्त करना असम्भव नहीं है, प्रत्युत वहाँ असम्भव भी सम्भव हो जाता है। इसीसे साधन-तत्त्वके विशेषश्चेंने स्थूलदेहगत साधनकी अपेक्षा सूक्ष्मदेहगत साधन (मानसिक उपासना) को उत्तम बताया है।

चिद्देहगत भक्ति साधनका व्यापार यहा ही विचित्र और अलौकिक है । अलौकिक इसे इसिंट्ये कहते हैं कि प्रथम तो चिद्देहों स्यूल-सूक्षमका कोई भेद नहीं है; दूसरे, इसमें देह-देहीका भी अन्तर नहीं है—जो देह है वही देही है, जो देही है वही देह है । यही साधककी विदेहायस्था है । इस अवस्थामें भक्तिका साधन जडीय स्यूल-सूक्षम देहके समान कियात्मक था विचारात्मक नहीं होता, भावात्मक होता है । अर्थात् इसमें भक्तिका साधन स्वतःसिद्ध स्वरूपगत एक वर्मीवद्रोप होता है । चिद्देहगत और जडदेहगत भक्ति-साधनमें



करारविन्देन पदारविन्दं गुखारविन्दं वितियेशयन्तम् । प्रकेश्वरीकोद्धगतं दुसन्तं बालं मुक्षन्दं मनता सरामि ॥



जानुभ्यं घरणीगतं करतले विन्यस्तहेयक्ष्यं सन्येनाथितभूतकं यनर्सं सुसोरवक्त्राम्युज्ञम् । मुक्ताविदुमहेमभूगणलसहेहं जगहन्दितं मालं मालविचेदितं शरणहं शभान्मुकुन्दं भन्ने ॥ इतना अन्तर होता है कि पहलेंमें साधककी स्वतः प्रकृति होती है । अर्थात् पहलेंमें अनुराग प्रवल होता है और दूसरेमें परतः प्रकृति होती है । अर्थात् पहलेंमें अनुराग प्रवल होता है और दूसरेमें शाख-सासन प्रवल होता है । यही कारण है कि चिहेहगत भक्ति-साधनकी शाखविधि अभीतक कोई लिपिवड नहीं हुई है और न हो ही सकती है । इस साधनकी विचित्रता यह है कि यह और साधनोंकी तरह अपना फल उत्पन्न कर निरस्त नहीं होता। सिद्धानस्थामें भी यह उसी तरह प्रवृत्त रहता है, जिस तरह साधनावस्थामें यह उसी तरह प्रवृत्त रहता है, जिस तरह साधनावस्थामें रहता है । इसका कारण यह है कि इसमें साध्य और साधन दोनों अभिन्न हैं । तात्पर्य यह है कि इस अयस्थामें साधक साधन-कालमें जो वस्तु साधनका काम देती है, वही वस्तु सिद्ध-कालमें आस्वादनका काम देती है। इस विषयका अनुमोदन अभिन्द्रागवतके इस स्ठोकसे स्पष्ट होता है:—

आय्मारामाश्च सुनयो निर्द्रान्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहेतुकों सक्तिमित्यस्मृतगुणो हरिः॥ अर्थात् 'जो नायाकी ग्रन्थिते मुक्त आत्मार्गे रमण करनेवाले मुनिगण हैं, वे भी उरुक्रम भगवान्में अहेतुकी भक्ति-का साधन करते हैं; क्योंकि श्रीहरिके गुण ही ऐसे हैं।'

साधन-तत्त्वका विवेचन एक विस्तृत विषय है। 'कस्याण' का कलेवर विपुल होनेपर भी स्थानका संकोच है, अतएव इस लघुतम लेखमें सुयोग्य सम्यादक महोदयके अनुरोधानुलार विवेचनीय विषयका केवंल परिचयमात्र कराया गया है। जिन साधकोंको इस विषयमें विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें साधन-तत्त्वके किन्ही विशेषक्ष गुरुदेवकी शरण प्रहण करनी चाहिये। वे ही कृपाकर साधकके अधिकारानुरूप तत्त्वोपदेश देकर किसी सरल साधन-पथका प्रदर्शन करा देंगे।

'तास्यः पन्धा विश्वतेऽधनाय ।'

# सची साधना क्या है ?

( लेखक-- डा० श्रीमगवानदासजी, एम्० ए०, ढी० लिट्०)

'सुरमभ्युद्धयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च। प्रकृतं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥'-मनुः धर्मश्रार्धश्र कामश्र त्रिवर्गोऽभ्युद्यः स्मृतः। चतर्थः पुरुषार्थस्तः मोक्षो निःश्रेयसं तथा॥ साध्येषा चतुर्वर्गं सैवास्ति नम् साधना । ऋणानि त्रीण्यपाकस्य श्रान्स्वा त्रिष्वाश्रमेष्वपि। न्निवर्ग<u>े</u> साधियस्वा तैराश्रमैश्वरमं विशेष ॥ अन्यथा वर्र्समानस्त न साध्नोत्येकमण्यसौ । 'भ्राणानि श्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनुपाक्तत्य तान्येवं भोक्षमिञ्चन वजस्यधः ॥'मनुः 'अनधीरय द्विजो वेदाननुत्पाच च सरप्रजाः । अनिष्टा चोत्तसैर्यक्षेमींक्षमिष्टन् वजस्यधः॥१मनुः 'एवं बहविधा यज्ञा वितदा ब्रह्मणो असे ।' गीता परंतप ।' गीता व्रव्यम्या**च**ज्ञाज्ञानयज्ञः 'यजानां जपयज्ञो**ंस्म'**—गीता 'तळपस्तदर्थमावनम्'—योगसूत्र

धर्म, अर्घ, काम-इस त्रिवर्गका नाम अभ्युदय है; मोक्षको निःश्रेयस भी कहते हैं, क्योंकि उससे बढ़कर और कोई श्रेयस नहीं। बेदमें अर्थात् सत्यज्ञान, वेदान्त, वेदके

शास्त्रमें बताया है कि मानव जीवको पहले प्रकृत्तिमार्गमें रहकर, प्रवृत्त कर्म करके, त्रिवर्गका साधन करना चाहिये; और फिर चुदुर्थ वर्ग मोक्षका । जिस 'साधना'से ये चारी पुरुषार्थ सर्घे—सिद्ध हों, वही तो सबी साधना है। अन्य साधनाएँ प्रायः घोखा देनेवाली हैं। यह सबी सावना क्या है ? यह है प्रजापतिः प्रजाबत्सलः सर्वज्ञानमय भगवान् मन्की आदिष्ट-निर्दिष्ट पदवी; क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें, दूसरेसे तीसरेमें जायः ब्रह्मचर्यमे सन्धा शान सीखे। यहस्थीमें उत्तम प्रजाका उत्पादन, पालन-पोषण करे ( उतनी ही सन्ततिका उत्पादन करें, जितनेका पालन-पोषण अञ्छी तरह कर सकें; क्योंकि वेदोंमें यह भी कहा है कि 'बहुपजाः कुच्छुमापद्यते', ·बहुप्रजाः निर्ऋतिमाविवेश'); वनस्थीमें पारमार्थिक शानका यश मुख्यतः तथा अन्य जनताहितकर सार्वजनिक कर्मरूपी यज्ञ करें। फिर सब व्यवहारोंका न्यास करके संन्यासाश्रममें परमात्मध्यान करें । इस क्रमके विरुद्ध जो आचरण करता है, तीनों आश्रमोंमें कमसे ऋषि-पितृ-देवके तीन भृग नहीं चुकाता तथा अर्थ-काम-धर्मका अर्जन नहीं करता और बालबहानारी या बालसंन्यासी आदि बनना नाइता है। वह प्रायः अधः-नीचे गिरता है। अर्थकी भाषना करके जप करना उत्तम यह है।

# साधनाका मनोवैज्ञानिक आधार

( लेखक--पं व श्रीलाञ्जीरामजी शुक्क, रम् व ए व, बी व टी व )

तन धम सुखिया कोइ न देखा, जो देखा सो दुखिया रे।
चंद्र दुखी है, सूर्य दुखी है, भरमत निसि दिन जाया रे।।
बद्धा और प्रजापति दुखिया, जिन यह जग सिरजाया रे।
हाटो दुखिया, बाटो दुखिया, क्या गिरस्य बैरागी रे।।
शुकाचार्य जनम के दुखिया, माया गर्व न त्यागी रे।
धृत दुखी, अवधृत दुखी हैं, रंक दुखी धन रीता रे।।
करै कबीर वोही नर सखिया, जो यह मन को जीता रे।।

'साधना' एक आव्यात्मिक शब्द है। साधनाके द्वारा साधक आनन्द और सुखकी प्राप्तिकी आशा करता है! आनन्द और सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इसके विपयमें अध्यात्मवाद और जडवादमें भारी अन्तर है! संसारके सभी प्राणी सुखकी आशा करते हैं और सुखकी खोजमें ही अनेक प्रकारके यब किया करते हैं, किन्तु स्थायी सुख किसीको प्राप्त नहीं होता। ज्यों ही हम सुखका स्पर्श करते हैं, त्यों ही वह अभावमें विलीन हो जाता है। जैसा कविवर कीट्सने कहा है—

At a touch sweet pleasure melteth. Like unto bubbles when rain pelteth.

(जिस तरह बूँदके पहते हुए उसके धक्केसे पानीका बबूला पूट जाता है, उसी तरह स्पर्शमात्रसे ही सुख अभावमें विलीन हो जाता है।) जब हमें किसी इन्छित वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है तो हम आनन्दसे पूल उठते हैं। जब वह हमारे हाथसे चली जाती है तो हम शोकातुर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्छित वस्तुकी प्राप्ति होनेपर मनमें आनन्दकी स्थित थोड़ी देरतक रहती है। एस अपने-आप ही मनमें बेचैनी पैदा हो जाती है। इस स्थितिको शोपेन हर महाशयने अपने सारगर्भित वाक्यमें यह कहकर प्रदर्शित किया है कि मनुष्यका मन सदा दुःख और बेचैनीकी अवस्थामें ही इधर-से-उधर झूळता रहता है (Human mind swings backward and forward between ennui and pain.)

इस दु:ख और थेवैनीको हटानेके लिये भौतिक विचार-वाले तत्त्ववेत्ताओंने यह मार्ग प्रदर्शित किया है कि हमें सदा ही अनेक प्रकारके सुखोंका संग्रह करते रहना चाहिये। हमें अपने-आपको ऐसा बनाना चाहिये कि जिससे हम अपने मनको संसारके हजारों कार्योमें व्यस्त रख सकें, ताकि हमें दु:ख और मुखके सम्बन्धमें विचार करनेका अवसर ही न रहे। करट्रैंड रसेल (Bertrand Russel) महाशयने अपनी पुस्तक 'कांक्वेस्ट ऑब हैपीनेस' (Conquest of Happiness) में यही दिखलाया है कि मनुष्य अपने-आपको सदा किसी-न-किसी व्यवसायमें लगा करके ही सुखी रह सकता है। इसी प्रकारका सिद्धान्त १८वीं शताब्दीमें बैन्थम महाशयने हॅंग्लॅंडमें प्रचलित किया था!

इस प्रकारकी भौतिकताको इँग्लैंडके प्रसिद्ध लेखक कालिर्थनने दौतानका राज्य (Reign of Belzebub) कहा है। हमें एक मनोवैक्षानिक दृष्टिसे देखना है कि वास्त्रवमें सुखर्का खोज साधनाके द्वारा करनी चाहिये अथवा भौतिक प्रकारसे। साधना करनेवाले व्यक्तिको आज संसारके लोग प्रायः मन्दबुद्धि समझते हैं। हम देखते हैं कि साधक निरर्थक ही अपने दारीरको जास दिया करता है और अनेक प्रकारसे अपने-आपको संसारके सुखोंसे बिझत करता है। क्या ऐसा करना निरी भूल है १ मनोविज्ञान इस विपयमें क्या ऐसा करना निरी भूल है १ मनोविज्ञान इस विपयमें

हम आनन्दकी दृद्धि लाभको बढाकर अथवा आशाको

कम करके कर सकते हैं। यदि लाभको इतना कम किया जाय कि शून्य हो जाय तो हमारा आनन्द शून्य हो जाय गा, किन्तु यदि लाभको जैसा-का तैसा रखते हुए आशाको शून्य कर दिया जाय तो हमारा आनन्द अनन्तानन्द हो जायगा। अर्थात् जिसे ब्रह्मानन्द कहा गया है, उसकी प्राप्ति इस गणितके फारमूलेके अनुसार आशा या तृष्णाकी शून्यता है। सिद्ध होती है। विलियम जेम्स महाशय स्वयं उपर्युक्त निष्कर्षपर नहीं पहुँचे हैं, किन्तु उनके दिये हुए मनोवैशानिक फारमूलेस हम गणितविशानकी सहायतासे इस निष्कर्षपर सरलतासे पहुँचं सकते हैं। जिसकी बुद्ध कुशाम है, उसे यह सल्य इस्तामलकवत प्रस्थक्ष हो जाना चाहिये।

अन प्रक्ष्म यह है कि हम आशाकी शून्यता कैसे प्राप्त करें। यह सहज ही प्राप्त नहीं हो जाती। संसारके सभी मनीपियोंने तृष्णा या आशाकी शून्यतामें आनन्द और सुरक्ष प्राप्तिका उपाय बताया है। इस तृष्णाकी शून्यताके छिये साधनाकी आवश्यकता है। आशा या तृष्णा मनकी तरक्षें हैं। विचलित मन आशा और तृष्णामय होता है। प्रशान्त मन आशा और तृष्णाम रहेता है। इस प्रशान्त स्थितिको प्राप्त करनेके लिये नित्यकी साधना आवश्यक होती है। मन वायुके समान वेगवान् है। परन्तु अभ्यास और वैराग्यके द्वारा वह नियन्त्रणमें लाया जा सकता है। श्रीकृष्ण मगवान कहते हैं—

## असंतर्य महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥⊛

क्या अभ्यासके आध्यात्मिक सत्यका भी कोई मनोवैद्यानिक आधार है ? अभ्यासके द्वारा प्राणिमात्रके स्वभावमें इतना परिवर्तन होता है कि वह एक नये प्रकारका प्राणी वन जाता है । जो होर अनेक वर्षोतक पिंजड़ेमें रह आता है, वह पिंजड़ेका दरवाज़ा खुळनेपर भी पिंजड़ेसे नहीं मागता। यदि उसे बाहर निकाल भी दिया जाता है तो भी वह फिर पिंजड़ेमें ही धुसता है । जिन केदियोंका जन्म केदमें ही बीतता है, वे जब केदिले मुक्त होते हैं तब भी केदमें ही जानेको तरसते हैं । अभ्यासके कारण ही मीळ-मीळ गहरी खानोंमें काम करनेवाळ आदमी उन खानोंमें आनन्दसे जीवन विता ळे जाते हैं और अभ्यासके कारण ही ज्वाळामुखी पर्वतोपर रहनेवाळ लोग तथा सदा वायुयानमें उहनेवाळ बायुयानचाळक निर्भयताके

योगस्त्रमं कहा है--अभ्यासनैराग्याभ्यां तित्ररोधः ।

साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका प्राणान्त किसी क्षण हो सकता है, इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। अभ्यासके द्वारा गणितश्च एक ही प्रश्नको विचारते-विचारते ऐसे समाधिस्थ हो जाते हैं कि खाना-पीनातक उन्हें मूल जाता है और चलते-फिरते भी वे अपने विचारमें ही विचरा करते हैं। इमारा मन अभ्यासके द्वारा इस प्रकार नियनित्रत किया जा सकता है। इम जिधर उसे चाहें ले जा सकते हैं। हम जिस परिस्थितिमें अपने आपको रखना चाहें, उसमें हमें आनन्द आने लगता है। अतएय किसी परिस्थितिकों आनन्दमय बनाना अभ्यासपर निर्भर करता है। यदि इमारा मन हमारे पूर्ण नियन्त्रणमें है तो हम सभी अवस्थाओं अनन्त आनन्दका उपभोग कर सकते हैं। मन अभ्याससे बहामें आता है।

मनको वसमें लानेका अभ्यास अनेक प्रकारका होता है। इन अभ्यासोंका नाम साधना कहा गया है। जिस व्यक्तिने अपने मनको पहलेसे ही शान्ति-अशान्ति, मान-अपमान, सुख-दु:खसे निर्लिस बना लिया है, वही निर्विष्ठ शान्तिमें स्थित रह सकता है #। जो व्यक्ति काम-क्रोधके वेगोंको सह सकता है वही वार्षायिक सुखी है |

जब हम अपने मनको दुःखोंके सहनेके लिये पहलेसे तैयार कर लेते हैं तो दुःखोंके आनेपर हम बिचलिसमन नहीं होते । संसारकी कोई भी परिस्थिति एक सी नहीं रहती । परिस्थितियों-में परिवर्तन सदा होते ही रहते हैं, जो व्यक्ति इन परिवर्तनोंसे नहीं दरता, प्रतिकृष्ठ परिस्थित पाकर जिसके मनको किसी प्रकारका उद्देग नहीं होता, यही एकरस आनन्द और श्रान्ति-का उपभोग कर सकता है । ऐसा ही व्यक्ति अध्यात्मतत्त्वका यास्तिविक चिन्तन कर सकता है । सत्यान्वेषणके लिये मनका अनुदिग्न होना आवश्यक है। यिना मनको वशमें किये सत्यका

~-गोता

† शकोतीदैव यः सीड्रं प्राक् शरीरविमोक्षणात्। कामकोभोद्भवं वेगं स अक्तः स सक्ती नरः॥

<sup>\*</sup>सतः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्षितः॥ तुष्यनिन्दास्तुतिमीनी सन्तुद्धो थेन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमितिमान्मे प्रियो नरः॥

चिन्तन सम्भव नहीं। अतएय मनको वशमें करनेकी साधना ही सत्यकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है।

कितने साधु-संन्यासी, यती-योगी मनको वशामें करनेके लिये हठयोगका अभ्यास करते हैं। ऐसे योगियोंके ऊपर प्रायः आधुनिक सभ्यतामें पछे लोग हूँसा करते हैं। इस प्रकारकी चेष्टाओंको वे मन्दबुद्धिका परिचायक मानते हैं। किन्तु यदि हम संसारके बड़े-बड़े महात्माओंकी जीवनियोंको देखें और हठयोगकी साधनाका मनोविशानकी दृष्टिसे विवेचन करें तो इम पायेंगे कि हठयोग सही सार्यपर है।

यूनानका एक प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डायोजिनीज, जो कि सुकरातका चेला था, अपना जीवन एक नादमें ही बिता लेता था। वह अपने रहनेके लिये घर बाँधना आवश्यक नहीं समझता था। एक बार किसी युवकने उसे एक पत्थरकी मूर्तिने हेरेतक भीख माँगते देखा। उस युवकने पूछा 'डायोजिनीज! भला, पत्थरकी मूर्तिने तुम क्यों भीख माँगते हो ! क्या वह युमको भीख दे देगी !' डायोजिनीज़ने उत्तर दिया, 'मैं इस मूर्तिने भीख माँगकर किसी युव्यके भीख न देनेपर शान्त चित्त रहनेका अभ्यास कर रहा हूँ।' भिक्षा माँगना वास्तवमें त्यागियों और योगियोंके लिये एक साधना है। जो गाली दे और तिस्स्कार करे, उसको भी योगी आशीर्याद ही देता है। जिस योगीका चित्त ऐसी अवस्थामें विचलित हो जाता है, वह योगने गिर जाता है।

श्रीरामकृष्ण परमहंसजी 'टाका माटी' का अभ्यास समय-समयपर करते थे। एक हाथमें रूपया छेते और दूसरेमें मिटी और 'टाका माटी, टाका माटी' कई बार कहते-कहते दोनोंको फेंक देते थे। इस प्रकारका अभ्यास मनुष्य-को पैसेके प्रलोभनमें पड़नेसे बचाता है । स्वामी रामर्तार्थको सेव बहुत ही प्रिय थे, उनका मन बार-बार कोई गम्भीर विचार करते हुए सेवेरेंके ऊपर चला जाता था। एक दिन स्वामीजीने कुछ सेव लाकर अपने सामनेके आलेमें रख दिये, इसलिये कि सदा उनकी नजर उन्होंके ऊपर पर्डे। मन बार-बार सेवकी ओर जाता था और वे बार-बार उसे खींच-कर दूसरी ओर लगाते ये। इस प्रकार आठ दिनतक युद्ध चला, तबतक सेव सङ्घाये; तब वे फेॅक दिये गये ! इस अभ्यासका परिणाम यह हुआ कि फिर उनका मन सेवींकी ओर कोई महत्त्वपूर्ण विचार करते समय नहीं जाता था। इस प्रकारका अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है । जिस चीजपर बार-बार मन जाय, उससे मनको रोकनेके छिये

यदि इट करके अभ्यास किया जाय तो फिर मन उस वस्तुपर नहीं जाता । इतना ही नहीं, वह फिर दूसरी वस्तुओंपर जानेसे भी सरल्तासे रोका जा सकता है।

आधुनिक चित्त-विश्लेषण-विश्वानकी कुछ खोजें ऐसी हैं, जिनसे उपर्युक्त अभ्यास किसी मानसिक स्वास्थ्यके लिये लामपद नहीं जैंचता । मनको इटसे रोकनेवाले व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों के शिकार बनते हैं । इमारी वास्तविक आन्तरिक इच्छाओंका अवरोध इमारे अहस्य मन-में अनेक प्रकारकी अन्धियाँ (complex) उत्पन्न कर देता है, जिनके कारण उन्माद, बेचैनी, विस्मृति, हिस्टीरिया आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं । अतएव कोई-कोई मनोवैज्ञानिक इमारी पाश्चिक प्रवृत्तियोंका अवरोध करना इमारे लिये झानकर वतलाते हैं ।

किन्तु यह उनकी एक भूल है । प्रत्थियाँ उन वासनाओं और भावनाओंके अवरोधसे पैदा होती हैं, जो अविचारसे दवायी जाती हैं। जिन वासनाओंके दवानेका कारण विचार है, उनसे मनमें प्रत्थियोंका पड्ना सम्भव नहीं। विवश होकर, प्रतिकृल वातावरणके कारण जो इच्छाएँ तृप्त नहीं होतीं, वे ही स्वप्त, उन्माद इत्यादिका कारण होती हैं। स्वेच्छामूलक आत्मनियन्त्रण कदापि आत्मविनाशक नहीं हो सकता।

दूसरे, चित्त-विक्लेषण-विज्ञानकी खोजोंसे यह भी पता चलता है कि जो व्यक्ति अपनी नैतिक बुद्धि (super-ego) की आज्ञाकी अवहेलना करता है, उसे भी अनेक प्रकारके मानसिक और शारीरिक क्षेत्रा होते हैं। यदि किसी प्रकारका व्यभिचार करना हमारी नैतिक बुद्धिक प्रतिकृल है तो ऐसा कार्य हमारी पाश्यिक वासनाको तृप्त करनेवाला होनेपर भी मन्में अशान्ति लावेगा। हमारी नैतिक बुद्धि सदा हमें कोसा करेगी, जिसके कारण हम कदापि शान्तचित्त नहीं रह स्केंगे। पाप दुःखदायी होता है और पुण्य सुखदायी, इस कथनके मूलमें मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है।

मनका नियन्त्रण दो प्रकारते किया जा सकता है। एक उसकी गतिका मार्ग परिवर्तन करनेसे और दूसरे उसे गति-हीन कर देनेसे। योगसूत्रोंमें इसिहीन अवस्था ही योगाभ्यास-का लक्ष्य बतलाया है—'योगश्चित्तइसिनिरोधः', 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।' जहाँ चित्तइसिका निवारण हुआ कि आत्मस्वरूपकी प्राप्ति निश्चित ही है। इससे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणाद्वार। मनकी गति एक ओर लगायी जाती है। ये सब साधन हमें सविकल्प समाधितक पहुँचाते हैं, निर्विकल्प समाधि इसकें परे हैं।

मनोविशानके अनुसार मनको गतिहीन करना सम्भव नहीं । जैसे कि साहिकलमर चढ़ा हुआ मनुष्य साहिकलको रोककर एक ही जगह नहीं रह सकता, उसे सदा गतिमान् बनना भइता है, इसी तरह मनुष्यका मन सदा गतिमान् है । किन्तु जिस तरह हम साहिकलको एक और न ले जाकर दूसरी ओर ले जा सकते हैं, इसी तरह हम मनको भी एक ओर न ले जाकर दूसरी ओर लगा सकते हैं। मन कुछन्न-कुछ करता ही रहेगा, उसे कुछ काम देते रहना चाहिये।

इत मनोवैज्ञानिक सत्यको गीताकारने भली प्रकारछे समझा था। इसल्लिये गीतामें कर्मयोग और मक्तियोगको ही मनको वशमें करनेके श्रेष्ठ उपाय बतलाया गया है। निर्जुण और सगुण दोनों ही उपासनाएँ प्रशंसनीय हैं, फिर भी भगवान् श्रीकृष्णने गीताके बारहवें अध्यायमें क्रमुण ब्रह्मकी

 मठयात्रेश्य मनो ये मां निस्वयुक्ता उपासते । परयोपेता**रते** में ब्रक्ततमा मताः 🛭 स्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्यपासते । सर्वेश्रगस्चित्स्यं । कुटस्यमचलं भ्रेदम् ॥ संनिबन्ये न्द्रियमामं सर्वत्र समनुद्धयः । मामेव सर्वभृतिह्वे रताः ॥ प्राप्नुबन्ति क्केशोऽधिकत**रस्ते**षामभ्यक्तासक्तचेतसाम्। अभ्यक्ता हि गतिहुं:खं देइवद्भिरवाप्यते ॥

मुख्यमें (भगवान्में) मन लगाकर निरन्तर मेरे मजनमें लगे हुए वो मन्तजन अरयन्त श्रद्धाके साथ मुझ सगुगको भजते हैं, वे मेरे मतमें अति उत्तम योगी हैं। परन्तु जो पुरुष इन्द्रियसमृदको भलीभाँति वदाने करके अनिदेश्य, अन्यक्त, सर्वेन्यापी, अचिन्त्य, कूटस्य, अचल, अक्षर श्रद्धाको मजते हैं, ये सब भूतोंके हितमें रत और सबमें सममावसे सुक्त योगी भी मुझ (भगवान्) को ही प्राप्त होते हैं। उन अध्यक्त श्रद्धामें लगे हुए पुरुषोंके साधनमें होश विशेष है, क्योंकि देशमिमानियोंके हारा अध्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। उपासनाको अधिक श्रेष्ठ माना है। वास्तवमें जब अखिल संसारमें एक ही तत्त्व व्याप्त हैं। तो सबकी सेवा करना ही ब्रह्मनावको प्राप्त होना है। यदि हमें आखिक बुद्धि प्राप्त हो गयी है तो मनोविज्ञानकी दृष्टिसे मनसे लड़ना व्यर्थ है। हमें मनको योग्य कार्यमें लगाना चाहिये। सभी काम उस एक ही सत्ताके स्फुरणमात्र हैं। यह जानकर जो कुछ भी हम करते हैं, वह परमात्माकी पूजा ही है।

जहुँ जहुँ जाऊँ सोइ परिकरमा, जोइ जोइ करूँ सो पूजा। सहज समाधि सदा उर राखुँ, मात्र मिटा हूँ दूजा॥

सनको भूत्यतामें विलीन करना सम्भव नहीं । मन जबतक मनरूपमें है, वह गतिशील ही रहेगा । अध्यात्म-दृष्टिसे मन अविद्याका कार्य है । द्वैतबुद्धि ही अविद्या है । इस द्वैतबुद्धिका निवारण ज्ञानसे होता है । द्वैतबुद्धिका नाश होनेपर मन अपने-आप विलीन हो जाता है । अर्थात् जबतक हमें अद्वैत-तत्मका ज्ञान नहीं होता, मनका अवरोध करना उसे काष्ठलेष्टवत् बनानेकी चेष्टा करना है । मनमें चैतन्यका आभास होनेके कारण ही वह चञ्चल है । जबतक शुद्ध चैतन्यकी प्राप्ति नहीं होती, मनका इधर-उधर दौड़ना स्वामाविक है । वास्तवमें मनकी इस दौड़-धूपका अन्तिम प्रयोजन आत्मानन्द प्राप्त करना ही है ।

जपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि स्थायी मुखका होना साधनापर ही निर्भर है। यह साधना मनको वशमें करना है और मनको वशमें करनेका सरल उपाय उसे परमालगाके हेतु निरन्तर मले कामोंमें लगाये रखना है। जहाँतक मनोविज्ञान इस कथनकी सत्यताको प्रमाणित करता है, उसके सिद्धान्तोंका उल्लेख किया गया। किन्तु साधनाकी उपयोगिताके विचारमें अन्तिम प्रयोजन अपरोक्षानुभव ही हो सकता है; मनोविज्ञान उसका स्थान प्रहण नहीं कर सकता।

<sup>†</sup> ईशाशास्त्रमिदः सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् । —र्वशासास्योपितिषद



—गीता

## सहज साधन

( लेखक---भध्यापक जीधीरेन्द्रकृष्ण मुखोपाध्यात्र, एम्० ए० )

स्वास्थ्य-चिकित्सकका यह काम है कि वह पहले रोगका निदान करे और पीड़े औषध दे। इमलोग इस संसारके वासी भी अखस्य ही तो हैं। हमारी अस्वस्थता क्या है ! हम 'स्व' में स्थित नहीं हैं, इसी कारण 'अस्वस्थ' हैं, रोगी हैं, अनेकानेक कर्षों और यन्त्रणाओंको झेलते हुए मृत्युपथमें ही चल रहे हैं। रोग, शोक, दुःख, दारिद्रय, अकालमृत्य, अपमृत्य, हाहाकार यही तो सारा संसार है। अशास्त्रि, अभाव, अनाचार, अत्याचार, कलह, ईर्ष्या, द्वेषका ही तो दावानल चारों ओर धधक रहा है। इसकी गाथा, इस भव-रोगकी क्या धर्मपथके पथिकों और मोक्षमार्गके यात्रियोंको पहले समझ छेनी होगी । कारण, दुःखसागरका मन्यन न करनेसे आनन्द और अमृतका पता नहीं चल सकता । जो दुःख हमें कष्ट दे रहा है, वही हमें सखका पता भी बता देगा। दुःखमें विना गिरे बहिर्मेख जीव अन्तर्मेख नहीं होता । इस दुःख-सागरमें गिरकर ही सुरथ और समाधि माँको पहचान **एके । इसी विघादके अनलमें गिरनेपर ही 'गीतामृतं महत्'** श्रीभगवानुके मुखसे इस प्रियवीपर आया । इस विपाद-सिन्धुको मयकर ही भागवत-कौस्तुभ पाया गया, जिसने भारतको समुब्ज्वल किया । धर्मके पथपर चलनेके लिये दुःखका बोध होना जरूरी है, सर्वबोधके पूर्व विवादयोग है। हमलोग दुःखर्मे गिरनेपर ही भगवान्को पुकारते हैं, ऐश्वर्यमें उन्हें भूछ जाते हैं । इसीलिये कुन्तीमाताने भगवान्से यह प्रार्थना की थी कि 'हमें दुःख दो, जिसमें तुम्हारा स्मरण बना रहे ।' बहिर्मुख भगवद्विमुख जीवका उद्धार करनेके लिये ही भगवान् हमें दुःख दिया करते हैं।

स्वरूपन्युति हो हमारे दुःखका कारण है। परमात्मस्वरूप श्रीभगवान्को भुलाकर जीव स्वयं प्रभु बन बैटा है और अपने स्विदानन्दस्वरूपको खोकर अनातमा—अहङ्कार-विमृद्धात्मा बनकर अनन्त कर्मजालमें फेंसा इस दुःखसागरमें द्वता हो। इस दुःखसागरसे उद्धार पानेके तीन मार्ग श्रृषियोंने बतलाये हैं—कर्म, शान और भक्ति। ये तीनों मार्ग वस्तुतः सर्वथा मिन्न नहीं हैं। हानमें सामान्यतः कर्म और भक्ति मिली हुई है, कर्ममें भिक्त और हान मिला है और भक्ति मान और कर्म सामान्यतः कर्म और भक्ति मेला हुई है, कर्ममें भक्ति और हान मिला है और भक्ति मार्गोके विविध अधिकारका भी एक विचार है। श्रीमद्धागयत

एकादश स्कन्धमें भगवान बतलाते हैं कि 'संसारमें जो लोग आसक्त हैं उनके लिये कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त है, संसारसे जो विरक्त हैं उनके लिये ज्ञानयोग और जो अधिक आसक्त भी नहीं हैं और विरक्त भी नहीं हैं, उनके लिये भक्तियोग है।' सर प्रकारके ऐहिक-पारलीकिक मोगोंसे जब मन विरक्त होता है। निधिद्धवर्जनपूर्वक नित्य-नैमित्तिक कर्मद्वारा जब चित्त विश्वद्ध होता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधानरूप पट्सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर जब साधक केवल एक परमात्मवस्तुकी प्राप्तिके लिये व्याकुल हो उठता है तब वह ज्ञानमार्गका अधिकारी होता है। अधिकारके विना शानकी चर्चा केवल शानका विडम्बन है। इस कलिमें कर्मकाण्डका भी यथाविहित होना अत्यन्त दुर्रुभ है। आत्मग्रुद्धि, द्रव्यशुद्धि, मन्त्रशुद्धि, स्थानग्रुद्धि, आदिका मी कोई उपाय है ! मन्त्रके स्वर और वर्णके उच्चारणमें किञ्चित भी दोष होनेसे वह वाग्वज बनकर यजमानको नष्ट कर देता है। विधिहीन कर्मसे कर्ताका दिनाश होता है। कर्मकाण्डमें शुद्रका तो कोई अधिकार है ही नहीं। पर आज ब्राह्मण भी जिस दुरवस्थामें जा गिरे हैं, उसमें उन्हें भी कहाँतक इसका अधिकार है-यह विचारणीय है । ऐसी अवस्थामें इमलोगोंको अपना अधिकार जातकर उसी योगमें मन लगाना चाहिये ।

हमलोगों के अपराधों की कोई सीमा नहीं है । श्रीमगवान् की करणा भी असीम है । यह जानकर हमें शरणागित रूप भक्तियोगका ही अवलम्बन करना चाहिये। इसमें वेदल ब्राह्मणसे लेकर शूद्र, म्लेच्छ, यवनतक सबका अधिकार है। इसमें कोई प्रत्यवाय नहीं, कोई भय नहीं। सहज, सरल, सुगम पय है। इसलिये—

'तस्मात् सर्वेषामधिकारिणामनधिकारिणां भक्तियोग पृव प्रकारयते । भक्तियोगो निरुपद्गवः । भक्तियोगान्युक्तिः । चतुर्मुखादीनां सर्वेषां विना विष्णुभक्त्या कृत्यकोटिभिमोंक्षो न विद्यते । कारणेन विना कार्यं नोदेवि । भक्त्या विना ब्रह्मक्षानं कृदापि न जायते । तस्मास्वमपि सर्वोषायान् परित्यस्य भक्तिनिष्टो मव । भक्तिनिष्टो भव । मदुपासकः सर्वोष्ट्रष्टः स भवति । मदुपासकः परं ब्रह्म भवति । ( श्रीभक्तिपारिजातः ) अर्थात् 'अधिकारी, अतिकारी सबके लिये ही भक्तियोग प्रशास है। निषपद्रव है। मुक्तिका देनेवाला है। चतुर्मुखादि स्थका मोध विष्णुभक्तिके विना नहीं होता। भक्तिके विना ब्रह्मज्ञान कदापि नहीं होता। इसल्यि तुम भी सब उपायोंका परित्याग कर भक्तिनिष्ठ होओ। भक्तिनिष्ठ होओ। मेरा उपासक सबसे उत्कृष्ट होता है। मेरा उपासक परश्रद्ध होता है।

न तपोभिनं बेदैश्व न ज्ञानेनापि कर्मणा ! इतिहिं साध्यते भक्तपा प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ नृणां जन्मसङ्खेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते । कस्तौ भक्तिः कस्तौ भक्तिभक्तया क्रुष्णः पुरः ख्यितः ॥

(मीमद्वागवत-महित्स्य २ । १८-१९ )

अर्थात् (तपसे) वेदोंसे, ज्ञानसे या कर्मसे, इनमेंसे किसी-से भी श्रीहरि नहीं मिछते, सिछते हैं भक्तिसें। और इसके प्रमाण हैं गोपिकाएँ । सहस्रों जन्मोंकी सावसे भक्तिमें प्रीति उत्पन्न होती है । किलमें केवल भक्ति ही है, भक्तिसे ही श्रीकृष्ण सम्मुख उपस्थित होते हैं ।

इसिलये 'भिक्तिरेकैव सिद्धिदा'—केवल एक भिक्त ही सिद्धि देनेवाली है।

बाध्यमानोऽपि मङ्गको विषयैरक्रितेन्द्रियः । प्रायः प्रगरुभया भक्तया विषयैर्नाभिभूयते ॥

'विषयोंसे विवश होनेवाला अजितेन्द्रिय मनुष्य मेरा भक्त होनेपर प्रगल्भा भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंके वशीभूत नहीं होता।

भगवान्की शरणमें जो कोई जाता है, वह अभय हो जाता है। भगवान् स्वयं कहते हैं कि 'जो कोई दीन होकर मुझे पुकारता और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं सबसे अभय कर देता हूँ, यही मेरा बत है।'

सकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभृतेभ्यो ददास्येतद्वसं मस ॥

श्रीभगवान्की ओर किञ्चित् भी आकर्षण हो। उनके चरणोंमें लेशमात्र भी रति हो तो इसे उनकी महती कृपाका प्रसाद समझना चाहिये। इस प्रसादका यक्कपूर्वक रक्षण। पोषण और संवर्धन करना आवस्यक है। इसका साधन सत्तक्षकं करने और दुस्तक्षकं) क्रोइनेसे होता है। जो खेग धर्मसे द्रेप करते, देय-दिजोंकी उपेक्षा करते, शीच-सदाचारमें अनास्या रखते हैं, उनका सक्ष ही दुःसङ्ग है। इक्ष्मे भक्तको सदा सावधान रहना चाहिये। दुष्ट स्पेसे जिस तरह मनुष्य दूर भागता है, उसी तरह मक्त भी अभक्तके सङ्गते मागता है—'यात्येवाभक्तसंसर्गाहुष्टात्सर्गाद्यथा नरः'; क्योंकि—

### आलापाद् गान्नसंस्पर्शाध्क्रयनास्सङ्गोजनात्। सञ्चरन्ति डि पापानि तैकविन्दुरिवाम्मसा॥

भाषणसे, शरीरस्पर्शसे, एक साय सोनेसे, एक साय बैठकर भोजन करनेसे पाप एकसे दूसरेमें प्रवेश कर जलमें तैलके बिन्दुके समान फैलते हैं। गुण-दोप सबके संस्पीज हुआ ही करते हैं, इसलिये मक्तलोग सदा सत्पुक्षींके सङ्ग्रक्षी ही इच्छा करते हैं। सत्सङ्ग बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है। कहते हैं—

यदा पुण्यविशेषेण कमते सङ्गति सताम् । मद्भकानां सुशान्तानां तदा मङ्गिषया मतिः ॥ मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुर्कशा जायते ततः । ततः स्वरूपविज्ञानमनायासेन आयते ॥

( श्रीभक्तिपारिजात )

अर्थात् 'जब विशेष पुण्यके प्रभावरे मनुष्य मेरे मक्त और सुशान्त सत्पृष्पोंका सङ्ग लाभ करता है। तभी उसके मेरे विषयकी बुद्धि उपजती है। पीछे मेरे कथाश्रवणमें उसकी उत्कट श्रद्धा होती है और उससे फिर अनायास ही उसमें मेरा खरूपविज्ञान उत्पन्न होता है।'

साधुसङ्ग, सत्सङ्ग या मक्तसङ्ग अत्यन्त दुर्छभ है। जहाँ जब भिले, उसे अपना अहोभाग्य समझना चाहिये। पर जब जहाँ इसकी सुल्भता न हो, वहाँ सद्ग्रन्थोंका सङ्ग तो अवस्य ही करना चाहिये। प्रतिदिन ही व्यास-वाल्मीकि आदिके प्रन्योंका पाठ होना ही चाहिये। इन प्रन्योंके पठनसे इदय पित्र होता है, प्राण आनन्द-त्ससे अभिषिक्त होते हैं, शुष्क नीरस हृदय भी भिक्तभाषसे भर आता है। भिक्तके विषयमें श्रीमद्भागवत-जैसा दूसरा प्रन्थ नहीं है—िनाम-कल्पतरोगंकितं फलं शुक्तसुखादमृतद्रवसंयुतम् । पिवत भागवतं तसमाल्यम्?।

श्रीमद्भागवतके समान अध्यात्मरामायण भी भक्तिविषयक अति अपादेय मन्य है। रामायण, महाभारत, मागवत, अध्यात्मरामायण प्रश्ति सद्भन्य हमारे जन्म-जन्मान्तरों के पापेंको नष्ट करनेमें प्रज्वित अभिका काम करते हैं। अभिन्द्रगबद्गीता, श्रीचण्डीसरदाती, श्रीदेवीभागवत आदिके पाठ सब पादांविक दृत्तियों को नष्ट करके सब पादांवि मुक्त करनेवाले हैं। वास्मीकिके अवतार तुलसीदास, कृत्तिवास और काशीराम आदिके ग्रन्य ही तो उत्तर भारतमें हिन्दू- धर्मको जीवित रक्ते हुए हैं। भगवद्गिकमें सत्तक्कके समान सहायक और कोई नहीं। सत्पुरुषोंका सक्क न मिले तो सद्भन्योंके पाठके द्वारा श्रीभगवान्के नाम, रूप, लीला, गुण और अवतारकी कथा बार-वार श्रवण करनी चाहिये। इससे चित्त गुद्ध होता और भगवद्गावकी सृष्टि और पृष्टि होती है।

#### शास्त्रोंका कथन है----

'अस्यन्तोःकृष्टशुक्कतपरिपाकवशात् सिकः सङ्गो जायते । सस्माद्विधिनिषेधविषेको अविति । ततः सदाचारअवृत्ति-जायते । सदाच्यरावृत्तिकृतुरितक्षयो अविति । तस्मादन्तः-करणमतिविमश्ं अविति । तसः सद्गुरुकटाक्षमन्तःकरण-माकाङ्कृति । यथा जास्यन्धस्य रूपकानं न विचते तथा गुरूपदेशैन विना करूपकोटिभिः तस्वक्षानं न विचते । सस्माद् सद्गुरुकृषाकटाक्षलेशविशेषेणाचिरादेव तस्वक्षानं भविति । यदा सद्गुरुकटाक्षो अविति तदा भगवस्वभाश्रवणध्यानादौ श्रद्धा जायते । तस्माद् हृद्यस्थितानादिदुवीसनाप्रस्थि-विनाक्षो भवति । ततो हृदयस्थिताः कामाः सर्वे नन्त्यन्ति । सस्माद् हृदयपुण्डरीककार्णिकायां परमास्माविभावो अवित ।

अर्थात् 'अत्यन्त उत्कृष्ट पुण्यके परिपाकसे सत्सङ्क प्राप्त होता हैं। उससे विधि-निषेषका विवेक उत्पन्न होता है। विवेकसे सदान्यारमें प्रश्नि होती है। सदान्यारसे सब पागेंका क्षय होता है। तब अन्तःकरण अत्यन्त निर्मेख हो जाता है। तब सद्गुवकटाक्ष पानेकी इच्छा अन्तःकरणमें होती है। जन्मान्ध्र व्यक्तिको जैसे रूपका बोध नहीं होता, वैसे ही गुरुके उपदेश यिना कोटि कर्त्योमें भी किसीको तत्यका शान नहीं होता। सद्गुवकी कृपादृष्टिके लेशमात्रसे गुरंत तत्त्वशान होता है। जब सद्गुवकी कृपादृष्टिक एक जाती है। उससे हृदयस्थित अनादि युर्वासनामन्यिका विनाश होता है। उससे हृदयस्थित सब काम नष्ट होते हैं। तब उससे हृत्यश्चकी कृष्णिकामें परमात्मा-का आविभाव होता है। सद्गुरुकूपाके विना साधनराज्यमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता । जिस विधिसे सद्गुरु शिष्यको साधन-राज्यमें प्रवेश करनेका अधिकार देते हैं, उसीको दीक्षा कहते हैं। दीक्षाने दिव्य ज्ञान होता और पापका क्षय हो जाता है, इसीलिये उसे दीक्षा कहते हैं।

विक्यज्ञानं यसो दशास्क्र्यांत्पापस्य संक्षयम् ।
तस्माद्दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तन्त्रवेदिभिः ॥
दीक्षाम् कं जपं सर्वं दीक्षाम् कं परं तपः ।
दीक्षामाभिस्य निवसेश्वत्र कुत्राक्षमे वस्त् ॥

× × × ×
देवि दीक्षाविद्दीनस्य न सिद्धिर्गं च सद्गतिः ।

क्षस्मास्सर्वप्रयत्नेन गुरुगा दीक्षितो भवेद ॥

× × × 

दपपातकस्काणि महापातककोटयः ।

अर्थात् 'जप-तप सबका मूल दीक्षा हैं। बहाँ-कहीं जिस किसी आश्रममें भी दीक्षाका आश्रय करके ही रहना चाहिये। दीक्षाके विना सिद्धि नहीं मिलती। सद्गति नहीं माप्त होती। इस्टिये हर उपायसे गुरुके द्वारा दीक्षित होना चाहिये। विधिपूर्वक दीक्षा होनेसे वह दीक्षा एक क्षणमें लाखों उपपातक और करोडों महापातक जला डालती है।

क्षणाहरूति देवेशि दीक्षा हि विधिना कृता।

अभिसे ही अभि प्रज्वलित होता है । सद्गुहसे प्राप्त मन्त्र अभिके समान पापराशिको जलाकर शिष्यका धुक्तिद्वार उन्मुक्त कर देता है। प्रन्योंके पठन-पाठनसे केवल शब्द-पाण्डत्य बद सकता है, पर प्रत्यक्ष कियाका बोध सद्गुह-कृपाके थिना नहीं हो सकता । सहुहकी भ्राप्तिके लिये जो कुछ करना पहता है, उसका हमलोगोंको कुछ भी ध्यान नहीं है। पाषाणमें भी प्राण्यातिष्ठा करनेसे देवताका आगमन होता है। आचार्यकी उपासना करनेसे व्रहावस्तु अवस्य ही मिलेगी। एकल्ल्यने होणाचार्यकी मृत्मयी प्रतिमाको पूजकर साधनवलसे अव्वश्विक्षामें असाधारण दक्षता लग्भ की और हमलोग गुरु न मिलनेके बहाने अपने आध्यात्मक उन्नति-पयका द्वार ही बंद रक्खे हुए हैं। आदर्श गुरु मिलनेके पूर्व अपने आपको आदर्श शिष्य बनाना पहता है। शिसहुद ही भगवान, गुरु और मन्त्र तीनोंमें हैं। जिन्हें ऐसे सबुक्की कृपा प्राप्त हुई, उनके लिये और कुछ भी प्राप्तक

नहीं है। मगवान ही श्रीसद्गरूरूपसे सत् शिष्यके सामने आविर्भूत हुआ करते हैं।

इस युगर्मे कुच्छूतपादि कठोर साधना करनेकी सामर्थ्य जीवमें नहीं रह गयी । श्रीभगवान्की दारण लेकर उनके चरणों में अपनी आँखें लगाकर प्रार्थना करनेके खिया जीवके लिये और कोई उपाय नहीं है । यह उपाय सहज, सरल, युगम है । शास्त्र ही भगवान्की वाणी हैं, शास्त्र ही मागवती तनु हैं। अतः शास्त्रानुयायी जीवन ही उन्हें प्राप्त करनेका सहज उपाय है । जिस किसी वर्णमें हमारा जन्म हुआ हो, हमारी जैसी भी अवस्था हो, शीच-सदाचारका अयलम्बन कर अपने धर्मका पालन करते रहें, इसीसे मगवान् प्रसन्त होंगे । श्रीभगवत्-प्रीति ही हमारा परम धर्म है । उनका प्रीत होना ही हमारा परम कल्याण है । ब्राह्मण-स्थान ब्राह्मण-स्थान वाह्मण-स्थान वाह्मण-

द्यान-दम-तपःसमन्यत हों, त्रिसन्ध्योपासन करें, शास्त्रचर्चा और जपादि करोंमें नियुक्त हों, कुलगुक्से कुलमन्त्रकी दोखा लेकर सन्ध्या-जपादि करें, पुराणादि पाठ करें, सत्य, शीच, शास्त्रविवादि अवलम्बन करें और सभी वर्ण सदा श्रीभगयश्वाम-महामन्त्रका जप करें, उत्यस्त्ररसे हरिनामसङ्खीर्जन करें। इस साधनासे भगवान् प्रसन्न होंगे और कभी-न-कभी सद्गुक्रपके आविर्भूत होकर साधकको कृतार्थ करेंगे।

कलिमें नाम-साधन ही सहज साधन है, यही महा-साधना है—-

> हरेनीम हरेनीम हरेनीमैंव कैवलम् । कर्ती नारस्येव नास्त्येव नास्त्येव गितरन्यथा॥ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

~5#####

## किल्युगी जीवोंके कल्याणका साधन

( छेलक - मीजबरामदासजी 'दीन' रामायणी )

यह कितकाल मलामतन मन करि देखु निचार । श्रीरधुनाथ नाम तिज नाहिन आन अधार ॥ पहिं कितिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप श्रद पूजा ॥ रामिह सुमिरिअ गाइअ रामिह । संतत सुनिअ राम गुनशामिह ॥ —श्रीरामचरितमानस

यह 'दीन' लेखक पाठक महानुभावंति सक्तप्रथम उपर्युक्त पदोंमें आये हुए 'यह' तथा एहिं शब्दपर विचाद करनेके लिये विनम्न प्रार्थना करता है। श्रीमानस-मन्यके रचियता गोस्नामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने बार-बार 'यह कलिकाल, एहिं किलकाल' का प्रत्यक्ष अङ्गुल्यानिर्देश करके निश्चयपूर्वक यह सिम्नान्त स्थिर कर दिया है कि इस वर्तमान धोर कलिकालमें श्रीमगवान्के नाम और यश (चिरित्र) को छोड़-कर दूसरे जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसीसे भी सिद्धि नहीं हो सकती, वे सभी साधन अनुभव करके देखे जा जुके हैं। श्रीगोस्तामिपादने अपने अनुभवको बातको बिनयपित्रकाके मी निम्नलिखित पदोंमें व्यक्त कर दिया है। यथा—

'पिंडे' करिकाल सकल सावनतरु है अम फलि फरो सो' ॥९७३॥

'ग्रसं कित-रोग जोग-संज्ञम-समाधि रे।
राम-नाम छाढि जो मरोसो करै और रे।
तुकसी परोसो त्यागि मंगी कृर कौर रेगा ६६॥
'जोग, जाग, जग, बिराग, तप, मुतीरथ अटत ।
बाँधिबेकी मन-गयंद रनुकी रजु बटत ॥
परिहरि सुरमनि सुनाम गुंजा लखि कटत ।
कारुच कग्रु तेरी लखि तुकसी तोहि हटत'॥१२९॥
'साधन बिनु सिद्धि सक्त निकल लोग कपत ।
कृतिजुग बर बनिज विपुल नाम-नगर सपत'॥१३०॥

'निस्तास एक राम नाम को । ब्रत तीरय तप सुनि सहमत, पिंच मरे, करे तन छाम को । करम-जात कितकात कठिन आधीन सुसाधित दामको । ग्यान बिराग जाग जप तप, मय लोभ मोह मद कामको ॥१.५५॥ 'राम-नामके जपे जाइ जियकी जरनि ।

कितिकार अपर उपाय ते अपाय भये, जैसे तम नासिबेको चित्रके तरिन ॥ करम-कराप परिताप-पाप साने सब, ज्यों सुकूत कूरे तरु फोकट करिन । जोग न समाबि निरुपाधि न बिराग ग्यान, बच्चन बिसेष बेष, कहूँ न करनि ॥ राम-नामको प्रताप हर कहैं, जपैं आप,

जुग-जुग जानै जग, बेदहूँ बरनि ।।१८४॥

'नाना पथ निरमानके, नाना निधान बहु माँति । तुरुसी तू भेरे कहे जपु राम-नाम दिन राति'॥१९२॥ 'जपिंद नाम रघुनाथको, चरचा दूसरी न चाहु'॥१९२॥ 'संकर साखि जो राखि कहाँ कछु तो जरि जीह गरो। अपनो मरो राम-नामहि ते तुरुसिहि समुद्दि परो'॥२२६॥

'प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो । ताको मलो कठिन कतिकालहुँ आदि-मध्य-परिनामो' ।।२२८॥ 'राम जपु जीह ! जानि, श्रीत सों प्रतीति मानि,

राम-नाम जर्पे जैहै जियकी जरिन । राम-नाम सौं रहनि, राम-नाम की कहनि,

**कुटिल कर्ल-म**ल सोक-संकट हरनि<sup>1</sup> ॥२४:॥

'संमु-सिखबन रसनहँ नित राम-नामहि घोसु । दंमहूँ ककि नाम-कुंमज सोख-सागर-सोसु ॥१५०॥

इसी प्रकार बिनयपत्रिकाके और भी बहुत-से पदोंमें तथा गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवै रामायण आदि समस्त तुलसीरिचत प्रन्थोंमें इस घोर कलिकालके लिये केवल भगव-न्नाम और यशको ही सर्वेत्तिम एवं सफल साधन ठहराकर दूसरे सब साधनोंको निस्सार तथा निष्पल सिद्ध करनेके अनुभवयुक्त प्रमाण दिये हुए हैं, जिन सबको उद्धूत करनेसे लेख अहा हो जायगा । इसलिये इस वर्तमान कलियुगमें जन्म पाये हुए हुम सभी मनुष्योंको उपर्युक्त 'एहिं कलिकाल' के ही निर्दिष्ट भावपर विचार करना चाहिये। हमें गोस्त्रामी श्रीतुलसीदासजीके सामर्घ्यसे अपने सामर्घ्यकी तुलना करनी चाहिये। यदि हममें उनसे अधिक वैराग्य, कान, ध्यानादिकी साधन-सामग्री नहीं हो, तब तो यही उचित है कि वर्तमान युगके उन निकटतम आचार्यने ( श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने ) अपने अनुभवसे जो निर्णय किया है, उसीपर हम हद विश्वास कर हैं और निर्मयतापूर्वक उन्हींके बताये मार्गपर चलकर सर्वसुरूप साधन भगवनाम-यशके जप-कीर्तनहारा विना प्रयास संसार-सागरसे पार हो जायँ । श्रीमानसके ये वचन कितने स्पष्ट हैं !---

> सुनु ज्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार । गुनड बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार्द्ध।

हतजुग नेताँ द्वापर पजा मस अरु जोग । जो गति होइ सो किल हिर नाम ते पावहिं होग ॥ किनुम सम जुग आन निहें जों नर कर बिस्तास । गाइ राम गुन मन बिमल मद तर बिनहें प्रयास ॥

--- उत्तरकाण्ड १०२ क, ख: १०६ क

यहाँ साधारणतः यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जगत्में जब अनेकीं आचार्यीने अनेकी साधन-मार्ग बतलाये हैं। तब हम कलियुगी जीवोंकी गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीहे ही क्या धनिष्ठता है ! हम क्यों उन्होंसे अपनी तुलना करें और उन्होंके अनुभवींको अपने लिये उपयोगी मानें। इसके उत्तरमें भी यह 'दीन' लेखक उसी 'एहिं' शब्दपर विचार करनेकी प्रार्थना करता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके साय हम कलियुगी जीवोंकी धनिष्ठताका सम्बन्ध जोडनेवाला बही 'एहिं' शब्द है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सत्ययुग, त्रेता अथवा द्वापरमें जन्म ग्रहण किये हुए श्रीतुलसीदासजीका वह कथन नहीं है। कलियुग भी अनेकों ब्यतीत हो चुके, उन बीते हुए कलियुगोंमें जन्म प्रहण किये हुए श्रीतुलसीदासजीका भी यह कथन नहीं है। बल्कि वह अनुभवयुक्त कथन उन श्रीवुलसीदासजीका है, जो इसी वर्तमान कलियुगमें, जिसमें इम सबका जन्म हुआ है, कुछ ही वर्षों पूर्व जन्म ले चुके हैं। जिन्होंने अपना सारा जीवन ही हमारे-जैसे कलि-कुटिल जीवींके उद्धारार्थ परोपकारकी मैंट चढ़ा दिया था और इसीलिये जिन ब्रह्मभूत आत्माका इस कलियुगमें अवतार हुआ था। यथा—

'कित कुटिङ जीव निस्तार हित बालमीक तुलसी मयो'।
——भीनामादासकृत मक्तमारू

'ठरुटा नामु जपत जमु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना' ॥ —भोरामचरितमानस

अस्तु, महर्षि वाल्मीकिबीकी ब्रह्मभूत आत्माने ग्रोस्वामी श्रीद्वुल्सीदासजीके रूपमें अवतार लेकर हमारे कल्याणके निमित्त हमसे कुछ ही दिनों पहले इस कल्यिमके तुःख-द्वन्द्वोंका साक्षात् अनुभव किया और फिर यह विचार किया कि—

\*किति केवल मल मूल मलीना । पाप पर्शोनीचि जन मन मीना' ॥ ——बोरामचरितमानक इस प्रकार कलियुगी जीवींके साधन-पुरुषार्थका विचार करके इंकेकी चोटले यह सिद्धान्त उद्धीषित किया गया-

'पहिं कलिकाल सकल सावन तरु है श्रम पर्लान फरो सो'। —विनयपत्रिका

फिर इस कल्किकालमें जो साधन फलीभूत हो सकता है उस मुलभ, मुखद और सब्बे साधनकी दुंदुभी बजायी गयी। इस यहाँ केवल उन मूल वचनोंको ही उद्धृत कर देना चाहते हैं। यथा—

'नहिं किल करम न भगति' विवेकू । राम नाम अवलंबन एकू' ॥ 'किलिजुग केवल हिर गुन गाहा । गावत नर पावहिं अव याहा ॥ किलुग जोग न जन्म न न्याना । एक अधार राम गुन गाना' ॥ 'नाम केत भवसिंधु सुखाहीं । करह विचार मुजन मन माहीं' ॥ 'सब भरोस तिज जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुनन्नामहि ॥ सोइ भव तर कछ संसम नाहीं । नाम प्रताप प्रगट किल माहीं' ॥

> किलिमक समन दमन मन राम मुजस सुखमूल । सादर सुनिहें जे तिन्ह पर राम रहिंहें अनुकूल ॥ किंठम काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप। परिहरि सकल मरोस रामहि मजिंहें ते चतुर नर ॥

> > ---श्रोरामचरितमानस

न मिट्टै भव संकट दुर्घट है तथ तीरण जन्म अनेक घरो । किलमें न बिरागन स्थान कहूँ, सब लागत फोकट सूठ जरो ॥ मट ज्यों जिन पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक अट ठरो । तुलसी जो सदा सुख चाहिअ तो रसना निसि बासर राम रटो ॥ ——कवितावर्षी

राम नामको अंक है सब सापन हैं सून। अंक गएँ कछु हाथ नहिं अंक गर्हे दसगून॥

रामनाम अवतंत्र बिनु परमारधकी आस । बरषत बारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अकास ॥

—क्षेद्धावकी

इससे अधिक सुन्दर और स्पष्ट उपदेश और क्या हो  $\kappa$ कते हैं ?

सियावर रामचन्द्रकी जय!

----

# शरीरकी गति

कथीर गर्ब न कीजिये, काल गहे कर केस ।
ना जानों कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥
हाड़ जरै ज्यों लाकड़ी, केस जरै ज्यों घास ।
सब जग जरता देखि करि, मये कबीर उदास ॥
झूँठे सुख को सुख कहैं, मानत हैं मन मोद ।
जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥
पानी केरा बुदबुदा, अस मानुसकी जात ।
देखत ही छिप जायगी, ज्यों तारा परभात ॥
रात गँवाई सोय करि, दियस गँधायो खाय ।
हीरा जनम अमोल था, कीड़ी बदले जाय ॥

## श्रीभगवन्नाम-साधन

### ( क्या नामामास मानना नामापराध करना है ? )

( लेखक--मी'स्वान्तःसुखाय' )

भक्तलभवन अमङ्गलहारी का परम धावन एक ही नाम परम कल्याणकारी है, एक ही नामसे भवसिन्धु सूख जाता है—'नाम लेत भवसिंधु सुखाहीं।' एक नाममें इतनी पापनाशक शक्ति है जिलना पाप संसारका कोई भी, किसी प्रदेश और कालका भी महान् से महान् पापी नहीं कर सकता —-इस प्रकार श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त वचनोंसे तथा अन्यान्य संत-वाणियोंसे जहाँ एक ओर नाम महाराजकी महिमा प्रकट होती है, वहाँ दूसरी ओर यह देखकर कि प्रतिदिन नामकी लक्ष मालिका पूर्ण करनेपर भी कितने लोग अपने व्यावहारिक जीवनमें टस-से-मस नहीं होते, जहाँ थे वहीं पद्धे दीखते हैं, उनमें दैवी गुणोंके सञ्चार तथा आसुरी गुणोंके परिहारकाकोई व्यक्त रुक्षण नहीं दिखलायी पहता । इस अवस्थामें यह सन्देह भी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता कि जिस नामकी महिमा ऊपर कही गयी है वह क्या कोई दुसरा नाम है। कारण, यदि वह यही होता, जिसकी लक्ष मालिका पूरी की जाती है तो परिणाम दृष्टि-गोचर क्यों नहीं होता ! परिणाम दृष्टिगोचर न होनेकी दशामें क्या यह मान लें कि वस्तृत: नामके सम्बन्धकी वे उक्तियाँ भूतार्यवाद नहीं, केवल अर्थवाद हैं ? पर ऐसा मानना नामके दशापराधोंमेंसे एक महान् अपराध करना है। फलतः, शास्त्र-श्रद्धालु ऐसा नहीं कर सकते। अतएव इस शङ्काका समाधान दूसरे प्रकारसे होना चाहिये। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नामाभासकी कल्पनाका उदय इसी शक्काके समाधानस्वरूप हुआ है। अर्थात् जिस नामका अम्यास साधारण साधक करते हैं वह वास्तविक 'नाम' नहीं है। 'नामाभास' है। इस प्रकार उपर्युक्त असङ्गतिका निराकरण हो जाता है।

परन्तु नामाभासकी यह कल्पना जिस दोषको हटानेके लिये की जाती है, उसीको पुनः प्रकारान्तरसे ला खड़ा कर देती है। साधारण साधक पूर्ण नाम-रसानुभूतिके पूर्व जिस नामका अभ्यास करता है वह वास्तविक नाम नहीं, नामाभास है—इसके थवनोपाल्यान-जैसे धोलेमें, अज्ञाततया, अश्रद्ध्या, हेलनया नामोबारणकी फलश्रुतिमें वास्तविक आस्था

न होकर अर्थवादकी ही भावना हो सकती है। अर्थात् दूसरे शब्दों में, 'नामाभासकी कल्पना नामापराघ है' ऐसा निष्कर्ष निकलता है। फिर मूल सन्देहका निराकरण कैसे हो?

इसके लिये थवनोपाल्यानवर्णित नाम और तजन्य कल्याणके स्वरूप तथा इन दोनोंसे उसके उससे पूर्व जीवनके सम्मन्धका स्पष्टीकरण आवश्यक है। यवनद्वारा उज्यारित नाममें श्रद्धा एवं विश्वास तथा दिव्यभावनाकी तो बात ही क्या, उसे यह भी बोध नहीं था कि 'राम'नामका कोई भगवान् मी है। वहाँ तो जापककी भावनाकी रंजमात्र भी अपेक्षा नहीं है। वहाँ नामकी स्वरूपभूत शक्तिका एकान्त परिचय मिलता है। यवनके मुखसे उज्जारित 'राम' उसके भगवान्का नाम नहीं है, प्रत्युत उसके अक्षीलोद्वारका एक अंशमात्र है। उस अक्षीलोद्वारके अवयवभूत भगवतामकी महिमा ऐसी कि साक्षात् श्रीभगवान्के पार्चद आकर उसे वैकुण्ड ले जाते हैं! रही उसके पूर्वजीवनकी बात। इसके सम्बन्धमें भगवत्-पार्वदोंसे यमदूतोंने जो उसका चरित्रचित्रण किया है, वही पर्याप्त है। कौन ऐसा पाप था कि जिसको उसने नहीं किया था—

उपर्युक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई अन्य अलौकिक दित्य नाम दैवीगुणसम्पन्न व्यक्तिहारा अह्या-विश्वासपूर्वक उचारित होनेसे नहीं, प्रत्युत यही नित्यका भुत-उचारित-चिन्तित कोई भी भगवनामग्रोतक शब्द ही परम कल्याणकारी है। फलतः हमारी मूल शक्का सिद्धान्ततः नहीं है, पर व्यवहारके कुछ आकर्षक उज्ज्वलाङ्गोंको परमार्थके साय मिश्रीभूत करनेका फल है। अर्थात् दैवीगुणोंके प्रति जीवमात्रका स्वामाविक अद्धा-आदर-भाव है। फलतः वह नहीं चाहता कि किसी आसुरीसम्पच्तिसम्पन्न व्यक्तिको बही दिव्य गतिप्राप्त हो जाय, जो दिष्य गुणवालोंको होती है। यह पक्षपात, यह अनुदारता, यह विणय्हित इतनी अस्वामाविक और प्रवल्ल हो जाती है कि वह दिव्य गुण और परमार्यको यदि एक नहीं तो इतना धनिष्ठ सम्बन्धी मानने लगता है, मनवाने लगता है कि दिल्य गुणोंके विना परमार्थकी प्राप्ति शक्य ही नहीं, असम्भवन्ती है। पर यदि यही वास्तविक बात होती तो भगवानुके प्रति ये उद्गार कैसे निकलते—

'ऐसो को उदार जग माहीं।

िन्तु सेवा जो द्रवै दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं।

नामके सम्बन्धमें तो ऐसे उद्गार भी पूरे नहीं पड़ते,

क्योंकि 'नामीसे नाम बड़ा है।' यह सब श्रुति-स्मृति-शास्त्रपुराण-संतकी टेर है। फिर तो-—

मार्वे कुमार्वे अनस्र आरुसहुँ । नाम जपत मंगरु दिसि दसहूँ ॥ पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं । अति अपार मबसागर तरहीं ॥

—का क्या स्वारस्य होगा ? इसमें सन्देह नहीं कि दिध्यगुणसम्पन्नता नामाभिक्षित्र बढ़ाने तथा उससे शाततया
लामान्वित होनेके लिये अनिवार्य है। पर इसका यह कदापि
अर्थ नहीं है कि दिध्यगुणसम्पन्नता नामप्रभावका कारण है।
इसके विकद्ध, नाम महाराज कार्य-कारणातीत अति दिध्य हैं।
वह अपनी महिमामें विराजते हैं, उन्हें किसीकी अपेक्षा नहीं।
उनमें यह शक्ति है कि वे परम पापी और परम पुण्यात्माको
समान गति दे सकते हैं, देते हैं, दिये हैं, देंगे। केवल उनको
प्रहण करना चाहिये, यही एक शर्त है। यह अवस्य है कि
दिव्यगुणसम्पन्नतासे प्रहण अधिक सम्भव एवं सहज हो जाता
है। पर जीवनमें जिसने एक बार भी प्रहण कर लिया, उसके
परम कत्याणकी रिजस्ट्री हो गयी, इसमें रंचमात्र भी सन्देह
नहीं है।

जहाँतक परम कल्याणका सम्बन्ध है, वहाँतक तो यहीं नाम एक वार भी किसीके द्वारा भी किसी स्थान या समयमें भी उचारित हो तो वह परम कल्याण कर ही देता है। परम कल्याणकी साक्षात् अनुभृतिमें दिव्यासुरगुणसम्पन्नताके तारतम्यने अन्तर पढ़ सकता है। बिच्यागुणसम्पन्न जीते ही मुक्त हो सकता है, आसुरगुणसम्पन्न मरणके पश्चात् मुक्त होता है। अथवा यह भी हो सकता है कि दो-एक जीवनका व्यवधान और भी पढ़ जाय, परन्तु अन्तिम मरणके पश्चात् उसकी मुक्ति होती ही है।

एक और भी प्रमुख भेद है, केवल कत्थाण ही परम बाञ्छनीय नहीं है, कत्याणकी अधिकाधिक निरम्तर अनुभृति उससे भी बदकर है। कत्याण तो भगवान्के नाम-रूप-लीलाधाममेंसे एक या कह्योंके ग्रहणसे हो ही जाता है, पर उसके बाद भी भजनका सुख शेष रहता है। प्रमुकी साक्षात् प्राप्तिके अनन्तर सुप्रीवके ये शब्द—अन प्रभु कृपा करहु एहि माँती। सन तिज मजन करों दिन राती ॥ —इसीके हंगित हैं। और भी, यदि कल्याण ही परम अयेय होता तो जीव उसे छोड़कर आता ही क्यों? कल्याणस्प तो या ही, है हो, रहेगा ही। जीवने उस अवस्थाका ल्याग केवल भजन-सुखके लिये किया या और उसकी प्राप्ति दिव्यगुणसम्पन्नतापूर्वक नाम-स्मरणसे सहज ही हो सकती है।

नामकी महिमाः गुणकारिता आदिमें अनेक किन्तुः, 'परन्त' लगानेका एक और भी कारण है, इसीके परिणाम-स्वरूप नामके साथ अन्यास्य बन्धन लगा दिये जाते हैं। परमार्थकी कल्पना हममेंसे सर्वोत्कृष्ट जीवोंका भी सर्वस्व है। सभी श्रेय और प्रेयकी परिसमाप्ति उसमें ही होती है। वही परमार्थ केवल एक बार किसी भी भगवज्ञामके भाव-कुभाव, इच्छा-अनिच्छा, अद्धा-अश्रद्धापूर्वक जैसे-तैसे उच्चारित कर्नेसे अनायास सहज प्राप्त हो जाता है---इस बातको द्राविद्ध-प्राणायामी अन्य साधन-मार्ग एवं मार्गी सहज उदार हृदयसे स्वीकार नहीं कर पाते । उनके मनमें सहज ही प्रस्त उठता है—जिस परमार्थको बड़े-बड़े उद्भट, कियाशील, सद्गुरु-बारणागतः योगीः वयोष्टद्ध विद्वान् आजीवन चेष्टा करने-पर जन्म-जन्मान्तरोंमें भी उपार्जित नहीं कर सकते, उसको लबार्घमें लिया गया एक भगवनाम प्राप्त करा दे-यह क्या समझकी और वैसे हृदयकी प्राह्म बात हो सकती है ! कदापि नहीं। पर शास्त्रोंकी उक्तियोंपर इड़ताल लगाकर अपनेपर ही कुठाराघात कैसे करें ! इसल्प्रिये वे उस सिद्धान्तको तो अस्त्रीकार कर नहीं सकते, पर अपने व्यावधानिक 'किन्तु', 'परन्तु'से इसको इतना दुरूह और अगम्य बना देते हैं कि श्रति भगवतीने सर्वथा सन्तम, असहाय, निरालम्ब दीनोंके लिये नामोचारणद्वारा कल्याणप्राप्तिकी जो घोषणा की है, उस प्रभुदत्त आश्वासनमें सहज आरथा करनेमें ये बढ़े बाधक होते हैं। और इनके माध्यमसे उन दीनोंके अन्तः करणमें भी नामसम्बन्धी ये धारणाएँ स्थान पा जाती हैं । फलतः बेचारे नाम-पारस-मणि पाकर भी दीन-दखी ही रहते हैं। इन उद्भटोंने सकुदुःश्वारित कल्याणदायी नामके सम्बन्धमें ऐसे-ऐसे नियम लगा दिये हैं कि असक विधिसे, अमुक आसनसे, अमुक संख्यामें, अमुक नाम कुर्याण-कारी होता है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नाम भगवान वाञ्छाकस्पत्र हैं) सबकी सब तरहकी बाञ्छाओंको पूर्ण करते हैं। फलतः जब कोई मनमें धारता है कि अमुक नाम, अमुक प्रकारने कस्याणकारी होगा तो नाम महाराज कहते हैं 'एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण मेरे स्वरूपभूत स्वभावके विषद तुम्हारी विधिकी पूर्णतापर ही होगा।' यही कारण है कि सद्यः नामकी महिमा प्रकट नहीं होती।

फलतः जो नामसम्बन्धी सम्पूर्ण शास्त्रकथित एवं व्यवहार-प्रचलित नामापराधोंको यहाँतककी उनकी धारणाको बलात् हटाकर इसमें स्थित हो जाता है कि जैसे तैसे सकुदु चारित नाम ही कल्याणकारी है, उसका कल्याण ध्रुव है। नामके सम्बन्धमें कोई भी बोध, कोई भी धारणा न हो—जैसे यधनकी थी, तो नामकी महिमा तत्काल दीखती है। अथवा कोई कल्यना हो भी तो यह कि नामशक्तिको रोकनेवाला कुछ भी नहीं है, तो भी सद्यः प्रकट होती है। परन्तु नाममें ऐसा विश्वास खल्य पुण्यवानोंको नहीं होता। कहा भी है—

### महाप्रसादे गोविन्दे हरेनीनि तथा गुरी । स्वल्पपुण्यवतां राजन् विश्वासो नैव जायते ॥

प्रसङ्गतः यहाँ एक दुरूह प्रश्न उपस्थित होता है। क्या नामके सम्बन्धमें नामापराध भी न मानें ! फिर इस लेखका प्रयोजन क्या ! सचमुच बात तो ऐसी ही है। नाम-सम्बन्धी अन्य कुधारणाएँ तो नामापराधकी कल्पनाचे हटती हैं और नामापराधकी मान्यतारूपी कुधारणा उसके भी परित्यागंत । उस विषयमें 'येन त्यजति तत्यज' की उक्ति अक्षरप्राः चरितार्थ होती है। और वस्तुतः नामापराध्र मानना अन्तिम नामापराध है। जबतक नामापराध्रकी भावना है तबतक नामाध्र महिमाको समझ नहीं सकते। तबतक वही दशा है, जैसे स्पृंतक सम्मुख उपस्थित होनेकी बात कहना और भी यदि नामापराध्र बास्तिक होता तो ख्वयं नामद्वारा ही उसकी निवृत्ति शक्य नहीं बतलायी जाती। जैसे—तीर्था-पराध क्ष्रत्रेप होकर उस तीर्थदारा नहीं मिटता, वैसे ही

नामापराध भी नामद्वारा नहीं हटता !

अन्तमें एक और बातकी ओर ध्यान दिलाकर लेख समाप्त किया जायगा । शास्त्रों और संतोंकी कृपासे साधारणतः भारतवासियों और विशेषतः धर्म-विश्वासियोंमें परम कस्याण-कारी नामका इतना अधिक प्रचार है कि वह अमुख्य-बेमोल, कौडीका तीन प्रतीत होता है। जैसे सर्वत्र व्यापक होनेके नाते आकाश और वायका महत्त्व विना विचारके साधारणतः नहीं प्रतीत होता, उसी प्रकार नाम भी 'कुछ नहीं के बराबर स्थान पाता है। 'केवल नाम लेनेसे क्या होगा ?' 'खाली नाम क्या कर सकेगा ?' आदि उद्गार इसीके व्यक्षक हैं। पर यहाँ बड़ी भूल होती है। यह 'केवल' या 'खाली' नाम सचमुच अमृहय है--सर्वोपरि अति मृत्यवान् है । विचारना चाहिये कि चौरासी लाख योनियोंके अनन्त कोटि जन्मोंके अनन्तर मनुष्ययोनि प्राप्त होती है। उसमें भी वर्तमान संसारके लगभग पौने दो अरब मनुष्योंमेंसे कितनोंको 'परम मधर यगुरु नाम, रावेकुष्ण सीताराम' की कर्णद्वारा धारि है। इस दृष्टिसे इस कितने भाग्यशाली हैं। कितना विशेषाधिकार मिला हुआ है-इसकी ओर ध्यान नहीं देनेके कारण ही इम 'केवल नाम', 'खाली नाम' कहकर नाम भगवान्की उपेक्षा करते हैं। सचमुच नाम खाली नहीं है। इसका साधारण, कम-से-कम मूल्य है अनन्तकोटि जन्मोंकी अनुभूतिके अनन्तर परम प्रभु नामीकी असीम कृता । सोचिये तो एही नाम महाराज कितने मुल्यवान हैं अौर तोक्या, खयं नामीको ही व्हामें कर छेते हैं ! केवल मनगढंत बात नहीं है । प्रभाण देखिये---

सुमिरि पदनसुत जावन मामू । अपने बस करि रावेड रामू ॥ और अन्तमें—

कहीं कहाँ तमि नाम बढ़ाई। रामुन सकहिं नाम गुन गाई॥ बोलिये प्रेमसे नाम महाराजकी जय!

we have

# हरिकी आश करो

हरि-सा हीरा छाड़ि कै, करै आन की आस । ते कर जमपुर जाहिंगे, सत भासै रैदास ॥

---रैदास



# कीर्तनका सविशेष वर्णन

( लेखक--रायदहादुर पंड्या श्रीवैजनायजी )

में यहाँ एक वास्तविक घटनाका हाल लिखता हूँ । मेरे एक परिचित मिन्न कुछ साधना करते हैं । उन्हें अन्तरमें आदेश हुआ कि, 'तुम अमुक तीर्यको आओ, वहाँ तुम्हें कुछ अनुभव होगा ।' वह श्रीकृष्णका तीर्यस्थान था । वहाँ जाकर मन्दिरमें दर्शन कर बैठकर धीरे-धीरे कीर्तन करनेपर उन्हें ऐसा मान होने लगा कि मूर्तिमेंसे श्रीकृष्ण निकलकर मेरे साथ नाचते हैं । इनको अपने शरीरकी सुध न रही ! ये श्रीकृष्णके साथ बहुत ऊँचे लोकमें गये-जहाँ इनके कपड़े, शरीरके अवयव, बाल आदि सब गिर पड़े और ये केवल मकाशक रूपमें रह गये । वहाँ इतना आनन्द था कि वहाँसे लौटनेका मन नहीं होता था । पर कुछ कालके पश्चात् इन्हें लौटा दिया गया । लौटनेपर बाह्य चेतनामें सब मनुष्योंमें श्रीकृष्णका ही मान होता था । तबसे इन्हें इस प्रकारका अनुभव कीर्तनमें

बार-बार होता है और उस ऊँचे लोकमें इनसे पूछा जाता है कि क्या तुम जगत्की सेवाके लिये इस आनन्दका त्याग करनेको तैयार हो ! उन्हें यह भी कहा जाता है कि ये ऊँचे अनुभव करानेका हेतु यह है कि तुम जगत्में जाकर यह बताओ कि सच्चे कीर्तनमें इस प्रकारकी समाधिकी अवस्थाको प्राप्त होना चाहिये । उस आनन्दको छोड़नेकी तो इच्छा कभी हो ही नहीं सकती । पर जग-सेवाके लिये उसे त्यागना आवस्यक होता है । इसलिये इनसे कहा जाता है कि 'तुम्हारा कर्तव्य जगत्में जाकर जगत्कल्याणार्य चेष्टा करना है, न कि उस आनन्द-दशामें रहना ।'

यदि किसीको इस कीर्तनके विषयमें कुछ पूछना हो तो उत्तरके लिये टिकट आनेपर उत्तर देनेका प्रयत्न किया जायगा।

⊸∌**≢**Gਾ

# साधनका मनोवैज्ञानिक रहस्य

( लेखक—डॉ॰ **ओदुर्गाधं**कर**जी** नागर )

संसारमें मनुष्य घड़ीके पेण्डुलमके समान कभी प्रसन्नता, कभी अप्रसन्नता, कभी सुल, कभी दुःल, कभी उन्नति, कभी अवनतिके संयोग और वियोगके अधीन होकर हिलोरे खाया करता है। अनेक अवस्याओंमें इधर-से-उधर छुट्कता रहता है। सैकड़ों बार धवरानेके और उद्विम होनेके मौके आते रहते हैं। समय सदा एक-सा किसीका नहीं रहता, सुलके बाद दुःख और दुःखके बाद सुलका चक्र फिरता ही रहता है।

आजकल मनुष्यका जीवन ऐसा भाररूप हो गया है कि एक क्षण भी चिन्त स्थिर और शान्त नहीं रहता । यह बात अनुभवसे खिद्ध है कि जो लोग किसी साधनका अम्पास नहीं करते, उनका अन्तःकरण इन्द्रिमींके साथ सम्बद्ध रहता है । अन्तःकरण, मित्तिष्क, शानतन्तु, गतितन्तु और शरीर—सब तदात्मवत् होकर रहते हैं । शानतन्तु और शरीर बाह्य कारणसे क्षीभ उसक होते ही अन्तःकरणको पहुँचता है और अन्तःकरणको पहुँचता है और अन्तःकरणको पहुँचता है और अन्तःकरणको पहुँचता है

है, वह खण्डित हो जाता है और विजातीय दृत्तिका प्रवाह प्रबलतासे चलने लगता है।

वाह्य उपाधि अन्तरकी अस्थिरता तमीतक प्रकट कर सकती है जयतक कि शरीर, इन्द्रिय और प्राणद्वारा अन्तःकरणका अस्थिरताजनक स्वभाव बना हुआ है। किन्तु जिनके अन्तःकरणकी भावनामय व्यापारकी वृत्ति अन्तर्वाह्य स्थूल-सूक्ष्म खावनद्वारा स्थिर हो जाती है और अस्थिरता पैदा करनेवाले हेतुऑका लगभग अभाव अथना शिथिलता हो जाती है, उनके चित्त अडोल और अकम्प हो जाते हैं और प्रतिकृलता तथा परिस्थिति उनके ध्येयसे उन्हें विचलित नहीं कर सकती।

जिस प्रकार मोम-जैसी मुलायम बस्तुपर मोहर द्यानेसे उस पदार्थकी प्रतिकृति (छाप) उस वस्तुपर अद्वित हो जाती है किन्तु पाषाण और लोहेकी वस्तुपर उसका (Impression) इम्प्रेशन नहीं होता, उसी प्रकार जिन मनुष्योंने स्थिरता प्राप्त करनेके किसी साधनका अवलम्बन नहीं किया है उनका चित्त दुर्बल होता है और उनके मनपर प्रत्येक प्रसङ्घकी छाप पहती है, किन्तु जिनका मन साधनसम्ब होकर हद हो गया है उनके मनपर उसकी इच्छाके चिना किसी भी प्रसंग या प्रतिकृत्वताका प्रभाव नहीं पह सकता। व्यायहारिक जगत्में हम देखते हैं कि जिनका मन किसी एक विषयमें तत्त्रीन हो जाता है अर्थात् एकाम हो जाता है, उनके मनपर यातावरणका लेकामात्र भी असर नहीं होता और न दूसरे विषयोंकी उनके मनपर छाप पक्षती है।

वर्तमान शिक्षाप्रणालीमें एक बढ़ा भारी दोष यह है कि चेतन मन ( Conscious mind ) का रुस्य रखकर ही प्रकृत्ति हो रही है किन्तु उच्च नीतिका और आध्यात्मिकता-का जीवनके व्यवहारमें अभाव दिस्तायी दे रहा है। चेतन मन (Conscious mind) का साम्राज्य होनेसे अन्तर्मन (Sub-conscious mind) मृतप्राय हो जाता है। जाप्रत् मनसे व्यवहार करनेवाले बहे विचारशील माने जाते हैं किन्त हमेशा संशयी बने रहते हैं। इनमें आन्तरिक प्रसन्नताका अभाव रहता है। आत्मविश्वास एवं ईश्वरके प्रति अद्धाका लोप हो जाता है। अद्धा, भक्ति और प्रेमका अभाव हो जाता है। वेशुष्क तर्क-वितर्कमें ही गोते खाते रहते हैं। जरा-जरा-छी बातपर आपेसे बाहर हो जाते हैं । जरा-सी विपत्ति अनिपर आकाश-पाताल एक कर देते हैं। बाह्य जगतकी प्रत्येक घटनाका इनके दुर्बल चित्तपर अप्रतिहत प्रभाव पहला है और योडा अधिक श्रम करनेसे या रोगसे आकान्त होने-पर (Emotional and nervous break down ) स्नायविक दुर्वेलता अर्थात् मजातन्तुकी व्याधि होकर इनकी (Will-Power) इच्छाशक्तिका ह्वास हो जाता है और इनका शानतन्तुव्युह (Nervous System) और मस्तिष्क इतना कमजोर हो जाता है कि ये रात-दिन अञ्चान्त और परेशान रहते हैं और किसी भी तरह जीवनको अन्त करनेकी सोखते रहते हैं और कोई-कोई तो पागल हो जाते हैं । यह बुद्धिकी पराकाष्टा है ।

साधनका नाम लेते ही कई लोग चौंक जाते हैं। उपासना करनेवाले और संयमका साधन करनेवालेके विषयमें कई बार ऐसा देखनेमें आता है कि अमुक मनुष्यने हनुमान् या देवीकी साधना या उपासना की और वह पागल हो गया। अमुक मनुष्यने मैरवकी साधना की और उसको चित्तभ्रम हो गया। अमुकने हठयोगका अभ्यास किया और उसको हुद्रोग हो गया। अमुकने प्राणायामका अभ्यास किया, उसको अमुक रोग हो गया। अमुकका मुद्राके प्रयोगसे उच्चाटन हो गया। वर्षभरमें बहुतन्ते साधनभ्रष्ट इमारे यहाँ आते हैं, जिन्हें वास्तवमें हानि हुई होती है, किन्तु इसमें उन्हींका दोष है।

वास्तवमें उपासककी अनिधकार चेष्टा ही इस प्रकारकी स्थितिका कारण है। कामनाओं के वशीभृत होकर ये उपासनामें प्रश्चल होते हैं। इनका चेतन मन (Conscious mind) सुशिक्षित नहीं होता। कामनाओं की सिद्धिक लिये लीकिक उपाय भी दौड़-धूपके साथ करते हैं और निष्णल होनेपर साधनमें लगते हैं। इनका चेतन मन (Conscious mind) निकस्ताह हो जाता है और कामनाके विचार सतत उठते रहते हैं और इनके अन्तर्मन (Sub-conscious mind) के ग्रमीमागर्मे प्रविद्य हो जाते हैं।

चेतन मन और अन्तर्मनके अन्य व्यापार बन्द हो जाते हैं और दुर्दशाप्रस्त विह्नल मनकी स्थितिमें ये साधन आरम्भ करते हैं और अन्तर्मनमें प्रवेश करते ही अन्तर्मनकी कामना-पिशाची इनको दवीच लेती है और इनका चित्त भ्रमित हो जाता है या ये पागल हो जाते हैं । चेतन मनकी सत्ता तो पहलेसे ही लोप हुई होती है, इसल्ये ये जाग्रत् मनसे कुछ विचार ही नहीं कर सकते ! किसी-किसी-को धार्मिक उन्माद (Religious mania) हो जाता है।

दूसरे लोग जो प्राणायाम आदिकी क्रियाओंको दोष देते हैं, वे अपनी क्रियाके धुनमें घंटों अभ्यास करते हैं और जामत्-अवस्थामें आते ही बहुर कष्ट अनुभव करते हैं।

अन्तर्मनको ही प्रधानता देनेसे इस प्रकारकी दुर्गति होती है।

यदि इम किसीचे भी यह प्रश्न करें कि स्थ लोग संसारमें क्या चाहते हैं तो वह यही उत्तर देगा कि स्व कोई द्यान्ति और आनन्द चाहते हैं। शान्ति और आनन्द प्राप्त करनेके लिये सारा जगत् दौड़ लगा रहा है। शान्ति और आनन्दकी प्राप्ति स्फलतासे होती है और सफलता किसी साधनका दीर्घ कालतक अवलम्बन करनेसे ही प्राप्त हो सकती है। जिनमें निश्चयक्त या सङ्कल्यक वुर्यंत होता है और जिनके मनमें भय, शङ्का, सन्देहके विचार उठते हैं उनको अन्तर्वेळ मनभूत और दृढ़ करनेके लिये, चित्त क्षिर करनेके लिये साधन करना परम आवश्यक है। अन्तःकरण-का स्वभाव ही चलायमान है। साधनद्वारा ही इम अपने अन्तःकरणमें फेर-फार कर सकते हैं। अन्तःकरणमें दृढ़ जमे हुए संस्कारको निर्मृल करनेके लिये साधनकी आवश्यकता है।

हमें संसारमें क्या करना चाहिये, हम संसारमें क्यों उत्पन्न किये गये हैं—यह बात ठीक तरह हम उसी समय समझ सकते हैं, जब हम कुछ देरके लिये संसारसे अलग हटकर अपनेको और संसारको देख सकें। ऐसी अवस्था तभी प्राप्त होती है, जब चित्त स्थिर हो जाता है और संकल्प-बल हद हो जाता है। शान्त और स्थिर अवस्था प्राप्त करनेके पाश्चाल्य और पौरस्त्य सरल साधनोंका यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है, जिनके योड़े दिनोंके अभ्यास्ते ही साधकको अपनेमें विलक्षण परिवर्तन हष्टिगोचर होगा और साधक अयोग्य प्रभावसे बन्न जायगा।

#### पाश्चान्य साधन

#### एकाप्रता ( Concentration )

कई मन्ष्योंकी व्यर्थ चेष्टा करनेकी, विना प्रयोजन अङ्क सञ्चालन करनेकी आदत यह जाती है और दुर्वल शानतन्त्रवाले या जिनका मस्तिष्क विकृत हो गया है या विलपावर (इच्छाशक्ति ) मन्द हो गयी है, उनमें भी ये आदते पायी जाती हैं। माखन कुचरना, अँगुलियाँ चटलाना, मूँछ मरोडना, हाथ-पाँबींका हिलाना, सिर खुजलाना, मुँह बिगाइना, आँखें टिमटिमाना, कोई भी चीज पड़ी हुई हो उसको उठाकर दुकड़े कर देना आदि हरकतोंसे (Dissipation of energy) प्राणशक्ति निरर्यक नष्ट होती है। मनुष्य अपने उत्पर अधिकार खो देता है और उसका चित्र विक्षिप हो जाता है और एकापता भंग हो जाती है। चित्तको एकाम करना सीखना हो तो सर्वप्रथम अपने शरीरपर अधिकार करो । ( A would-be psychologist must first learn not to make any movement of the body without any reason ) जो व्यक्ति शक्तिसम्पन्न बनना चाहता है, उसे सर्वप्रयम वह सोखना चाहिये कि वह निष्प्रयोजन अपने शरीरका अक्र-सञ्चालन न होने दें।

जो मनुष्यक्षणमें कष्ट और क्षणमें तुष्ट हो जाता है, उसका अपने मनपर अधिकार नहीं हो पाता। अपने विचार और भावनाका निरिक्षण करो। तुम्हारे मनमें कितने निरर्थक भाव और विचार उटते हैं, इसका विचार करो। जिस प्रकार एक ग्लासमें पड़ी हुई बाकर किसी उपयोगकी नहीं किन्तु उसको बन्दूककी नालमें संयम करनेसे एकाम्रता होते ही तत्काल प्राणहरण करनेका सामर्थ्य उसमें आ जाता है, उसी प्रकार एकाम्र किसे हुए विचार शक्तियाले होते हैं और निरर्थक विचार भालतु होते हैं।

जय चाहे किसी विषयपर विचार लगाया जा एके और जव चाहे किसी विषयसे विचार हटाया जा सके, यह बलवान् मनका लक्षण है । जिसका मन भटकता रहता है, वह अपनी शक्तियोंको बरवाद करता रहता है । जो वस्तु, जो कार्य हमारे समने हो, उस्पर देखने, सुनने और विचारनेकी सारी हिस्सेंको लगा देना ही एकामता है । विचारको एक ही वस्तुपर अथवा कार्यपर एक ही स्थानपर निरन्तर (Undivided attention) अनन्यासक ध्यानसे रोक रखना ही एकामताकी कुंजी है । यह सदा स्थारण रक्खों कि सामनेकी वस्तुपर जो एकामता कर सकता है, वही सब जगह कर सकता है । जो अपने शरीर और मनपर अधिकार रख सकता है । वही एकामताका अभ्यास कर सकता है ।

### मानस चित्रकल्पना (Visualization)

मानस-शाखका यह रिखान्त है कि जिसका चित्र हम अपने मनमें अखण्ड आरूढ़ रखते हैं, परिणाममें हमारे व्यावहारिक जीवनमें वही प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस प्रकारका हमारा अन्तर्जीवन होता है, उसी प्रकारकी वस्तुओंका हमारे बाह्य जीवनमें आकर्षण होता है। हम लोह-चुम्बकके समान हैं; जैसे लोह-चुम्बक लोहेको अपनी ओर खीचता है, उसी प्रकार हम भी अपने सहश्च पदार्थोंका आकर्षण करते हैं।

जब अमुक चित्रकी मनमें रखना होती है तब उस चित्रकें समान ही विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार मनसे बाहर प्रकट होते हैं और सारे शरीरमें न्यास हो जाते हैं और हमारी इच्छा, उद्देश और मनोइत्तिमें फेर-फार कर देते हैं।

पूर्ण आरोग्य और बलका चित्र मनमें दीर्घकालतक आरूढ़ रहे तो चाहे जैस हठीला रोग भी नष्ट हो जाता है और शरीर पूर्ण आरोग्यमय बन जाता है। मानिषक चित्र कोई ऐसी एक करतु नहीं हैं कि व्यवहार-में जैसे इस स्थूल पदार्थों को देखते हैं, उसे भी देख सकें। यह तो एक करपना, विचार अथवा भावना है और बुद्धि-वृत्तिसे ही इस उसको देख सकते हैं।

यदि तुम्हारा शरीर कृश और दुर्बल है और तुम मोटे-ताजे बनना चाहते हो तो उसी तरहका ध्यान करके अपना मानस चित्र देखों । अगर तुम्हारा शरीर बहुत स्थूल है और तुम अपनी चरबी छाँटना चाहते हो तो वैसा ही अपने मनके नेत्रोंसे अपने सुन्दर, सुडौल शरीरको देखों । यदि मानसिक और आस्मिक शक्तिकी अभिष्टदि चाहते हो तो मानसिक शिक और आस्मिक शक्तिके सद्गुणोंसे अपने मसिष्कको भरा हुआ देखों । इस सिद्धान्तको फालत् समझकर मत उड़ा दो । इसके अंदर प्रकृतिका एक बड़ा सिद्धान्त भरा हुआ है । जिस तरहका तुम अपना मानसिक चित्र देखोंगे, बैसे ही बन जाओगे।

एकान्तमें निल्य एक एक करके स्मरण करके स्मृतिपट-पर निल्य इष्ट मानिएक चित्र उपिक्षित करनेषे बड़ा लाभ होगा । कोई पदार्थ को तुम्हारे सामने हो, उसको बारीकीसे छोटे-से-छोटे अंदाको देखो । अब नेत्र मूँदकर उस पदार्थको ज्यों-का-त्यों अपने भीतर मानिसक दृष्टिसे देखो; फिर नेत्र खोलकर देखों कि किन-किन अंदोंको तुम मूल गये हो । पुनः दूसरे दिन अभ्यास करो । पाँच मिनिट निल्य अभ्यास लगानेसे कुछ दिनोंमें स्मरणशक्ति तीव होने लगेगी।

### इन्छाशक्ति ( Will-Power )

मानस-शास्त्रका यह नियम है कि जो जैसा अपनेको समझता है, वह वैसा ही बन जाता है। सुननेमें तो यह बात आश्चर्य-सी माल्फ्न होती है, परन्तु वास्तवमें है विलकुल सत्य। जो बात बार-बार मनमें चला करे, वह विश्वासके रूपमें बदल जाती है और अपने मन और शरीरके सम्बन्धमें बैसा जिसका विश्वास होता है वैसे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार बार-बार दुहरानेके लिये जिस वाक्यका उपयोग होता है, उसे (Auto-suggestion) आत्म-योतन कहते हैं।

#### यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी ।

जैसी जिसकी भावना होती है, वैसी ही सिद्धि होती है। तीत इच्छाशक्तिको जामत् करनेका सर्वोत्तम उपाय आल्म- धोतन या स्चना है। मनोविशानाचार्य एमीलोका कथन है कि रात्रिको सोते समय अन्तर्मनमें जिस भावनाका चिन्तन करते हुए हम निदामें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवनका निर्माण होता है। अन्तर्मन हमारी समरणशक्तिका भाण्डार है। इसमें जीवनके प्रत्येक क्षणमें होनेवाली घटना तथानत अक्कित रहती है।

प्रस्थेक भावना जो हमारे मनमें आती है, उसको यदि अन्तर्मन (Sub-conscious mind) की अचेतन दृत्ति प्रहण कर लेती है तो यह सत्त्वस्य होकर इमारे जीवनकी एक स्थायी प्रत्ति हो जाती है।

इस सिद्धान्तके नियमानुसार भावनाओंका प्रभाव हमारे मन, विचार, प्रकृति, शारीरिक संगठन तथा उसके कार्योपर अक्टय पड़ता है।

आनन्द, सुल, शान्ति, आरोग्य, उत्साह, श्रद्धा, सामर्थ्य, बल आदिकी भावना अन्तर्मनमें भर सकते हो और यही भावनाएँ सत्य होकर तुम्हारे जीवनको उच्च बना सकती हैं।

जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो। आवस्यकता हो— जैसे तुम्हें बल प्राप्त करना है तो भी बलवान् हूँ इस सबल भावनाको रात्रिको सोते समय बार-बार दोहराया करो । या इच्छाशक्ति (विल-पावर) को उन्नत करना हो तो निम्न स्चनार्जीको दोहराते हुए निद्रार्मे प्रवेश करो—

भेरी इच्छाबक्ति बलवती है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अतः मैं अवस्य करूँगा। यही मेरे जीवनके मन्त्र हैं। मैं दुःख और विपत्तियोंसे कभी नहीं डरता। मैं निर्भय हूँ। मैं अपनी समस्त शक्तियोंको केवल इच्छाशक्तिको बलवती बनानेमें लगाता हूँ। शरीर और मनपर मेरा पूर्ण अधिकार है। मेरा स्वभाय परम शान्त और स्थिर है।

इस अम्यासने थोड़े ही दिनोंमें तुम्हारे शरीर और मनमें आश्चर्यमय उन्नति होगी और हच्छाश्चिकके बढ़नेने तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे वशमें आ जायगा।

### पौरस्त्य साधन

पाश्चात्त्व मानस-शास्त्रियोंने बाहरी एकाप्रताके ट्रिये करुपना, एकाप्रता और हञ्छाद्यक्तिको उत्तत करनेके उपाय बतलाये हैं, जिनसे हम इस संसारमें सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पाश्चान्य मनोविज्ञानी राभिको स्रोत समय बाह्य मनको विरोधी विचारसे रहित करके इष्ट विचारोंमें तन्मय होकर, जिस स्थितिको प्राप्त करना हो, अन्तर्मनमें प्रवेश करने-का आदेश देते हैं।

हमारे प्राचीन ऋषि सद्भावको स्थिर करनेके लिये सन्धिके समय सन्ध्या करनेका महत्त्व बतलाते हैं। (१) प्रातः-कालकी सन्धिः (२) मध्याह्नकालकी सन्धि और (३) सायं-कालकी सन्धि-इन तीनों समयपर मनुष्य दत्तवित्त होकर किसी सद्भावको अन्तःस्थित करेगा तो वही जाग्रत रहेगा और उसीका प्रवाह दिनभर प्रवाहित होगा । सन्धिके समय जिस प्रकारके भाव पैदा हो जाते हैं। उसका असर प्रधानरूपसे अगली सन्धितक रहता है। प्रातःकालमें सर्वप्रथम शौच और स्नानके पश्चात् सन्ध्या करनेकी ही आज्ञा बेदमें दी गयी है-'अहरहः स्नात्वा सन्ध्यासुपासीत ।' क्योंकि उस समय सांसारिक व्यवहारके भाव कुछ नहीं होते और मस्तिष्कके केन्द्र और नाड़ी-केन्द्र सब प्रहणशील अवस्थामें होते हैं और उत्तम संस्कार दृद्वासे अङ्कित हो जाते हैं-क्योंकि प्रकृति इस समय अपनी समस्पताकी अवस्थामें रहती है। सत्, रज, तम-इन तीनों गुणोंकी इलचल बंद रहती है। इसीलिये जप, ध्यान, धारणादि किया करनेके लिये सन्धिकालका इतना महत्त्व बतलाया है ।

इस सन्धिकालमें (Rhythmic Harmony) एक लयबद्ध महान् राग स्वाभाविकरूपने सारे विश्वमें प्रवृत्त रहता है। जो लोग इस समय संसारके जंजालसे-चित्तको निरन्तर क्षोभ पैदा करनेवाले प्रसङ्कांसे अलग होकर कुछ समय एकान्तमें जाकर सन्धाके अनुष्ठानमें अपने अन्तरके एक रागको विश्वके एक महान् रागसे सम्बद्ध करते हैं, वे बाहरी और भीतरी दोनों प्रकारकी एकामता सम्पादन करते हैं और व्यवहार तथा परमार्थ दोनों में आश्चर्यकारक उन्नति करते हैं । प्रात:काल, सायंकाल, मध्याह्नकाल या रात्रिको सोते समय-जिस समय अनुकलता हो, नित्य नियमित समय एवं नियत स्थानपर सुखते मेददण्डको सीघा करके आलथी-पालयी मारकर बैठ जाओ और शरीरको विल्कल सीधा रक्खो। ठोडी, सिर और शरीर सीधा रहे। दोनों हार्योको जंधाओंपर सीधे घर छो। आँख बंद कर हो और नेश्रोंको मुँदे हुए दोनों भौहोंके बीच दृष्टि जमाओ । बिखरे हुए विचारोंको खींचकर और सब इन्द्रियोंको अपने विषयीसे इटाकर अपने अन्तरके एक रागपर स्थिर करो । दस-बीस बार गहरे श्वास-प्रश्वास छो अर्थात

दीर्घ श्वास-प्रश्वास करो । ध्यान करते समय मक्सी अथवा मच्छर काटे तो सहन कर लो और अङ्ग-प्रत्यङ्गको विष्कुल नहीं हिलने दो ।

अपने मनसे हैंप, अनुत्साह, दीनता, दुर्बलता, रोग, एवं अधमताके विचारोंको बाहर हटा दो। अपने अभ्यासग्रहके कियाह वंद करके ध्यानके लिये बैठो। ध्यानके समय कोई विक्षेप न करे, इस प्रकारकी व्यवस्था करो। प्रत्येक स्नायुकी शियिल करो। प्रत्येक शानतन्तुके तानको मुलायम कर दो। शरीर और मन दोनोंको शियिल करो। भूतकाल, वर्तमानकाल तथा भविष्यकालको सब सांसारिक चिन्ताओंको छोड़कर मनकी प्रशान्त स्थितिमें प्रवेश करो। जैसे शान्तिके महासागरमें गोता लगा रहे हो, इस प्रकार शान्तिमें तल्लीन हो जाओ। धारे विश्वमें एक रागके आन्दोलन चल रहे हैं, उस प्रवाहको में अपनेमें ग्रहण कर रहा हूँ।—ऐसी भावना करते हुए हुदयाकाशमें अपनी भावनाको स्थिर करो, यही परमात्मप्रदेश है। यही सम्पूर्ण सुखमय आध्यासिक जगत् है। इस दिव्य जगतमें प्रवेश करना ही मनुष्यमात्रका कर्तव्य है।

इस अनन्त जगत्के अणु-अणुमें यह मुखमय जगत् व्याप्त है । यह सर्वका कारण है । चैतन्यमय है । इन चैतन्य-मय विचारोमें तन्मय हो जाओ—

भौ नैतन्यस्वरूप हूँ। मैं जीवन-तत्त्वसे परिपूर्ण हूँ । परमातम-जीवनसे आरोग्य, शान्ति, पूर्णताका मेरे शरीरके अणु-अणुमें सञ्चार हो रहा है। मैं परमतत्त्वमें लीन हो रहा हूँ। वह सर्वव्यापक है और अन्तर्वाह्म परिपूर्ण है। मैं सर्वदुःखोंसे, दोबोंसे, व्याधियोंसे अन्तर्वाह्मसुक्त हो गया हूँ।

विश्व-व्यवस्थापक सत्ताके साथ इस प्रकार अमेद-सम्बन्ध स्थापित करनेसे हममें अमर्थाद आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। फिर जगत्की कोई स्थिति हमारे अन्तःकरणको चलायमान नहीं कर सकती। इस प्रकार परमात्माका नित्य अखण्ड अनुसन्धान करनेसे और उनमें तन्मय होनेसे जीवनमें तत्सण परिवर्तन हो जाता है। हमारी आत्मा परमात्माके अधिक-अधिक निकट सम्बन्धमें आने लगाती है और हमारा शरीर, मन और आत्मा—सब परमात्माकार हो जाते हैं और दुःखरूप संसारके स्थानपर मुखका महासागरस्य संसार दिखायी देता है।

त जले मार्जनं सन्ध्या न मन्त्रोखारणादिभिः । सन्धीयते परब्रह्म सा सन्ध्या सब्रिक्क्यते ॥ (देवीमागवत) 'केवल शरीरपर जल छिड़कनेसे अथवा केवल मन्त्रीचारण कर लेनेसे सन्ध्या नहीं होती । जिस अवस्थामें परात्पर तत्त्वसे एकता हो जाय, सत्पुरुषोंने उसे सन्ध्या कहा है।'

इस प्रकार इस सरल सन्ध्याके अनुष्ठानमें अपने चित्रको स्थिर करनेका अभ्यास नित्य करोगे तो इन्द्रिय, प्राण और मन आत्माके अनुकृत व्यवहार करने लगेंगे । मञ्जातन्तुजाल ( Nervous System ) दृढ् हो जायगा । रोगप्रतिबन्धक- शक्ति इद होगी । आधि न्याधि तुमपर आक्रमण नहीं कर सकेंगी और न चित्तक्षीम या विक्षेप तुम्हें तंग करेंगे । आत्माको परमात्मामें छीन करनेसे या परम तत्त्वमें तन्मय करनेसे जीव, प्रकृति, ब्रह्मका रहस्य समझमें आयेगा । सब साधनोंका प्रकाशक मुख्य साधन यही है और एकाभ्रता सम्पादन करना ही इसकी एकमात्र कुंजी है । सर्वविद्धियोंका मूळ मन्त्र एकामता है और एकामता शक्तिका रहस्य साधन है ।

~~\*\*\*\*\*\*

# ईश्वर-दर्शनका साधन

( लेखक-पू॰ पण्डित श्रीशिवदत्तजी शर्मा )

'समस्त राक्तियोंका भाण्डार, समस्त विश्वका सञ्चालक, समस्त चेतनाओंका झरना परमातमा है'—हस सत्यको मान लेनेसे और इसीपर ज्यान करनेसे तुम्हारे और उसके बीचमें जितने पर्दे हैं, एक-एक करके सब हट जायेंगे और एक दिन तुम और वह एक हो जाओंगे। यही प्रथम सत्य है।

'शिव' शब्दका अर्थ ईश्वर है और सुख, शान्ति, आनन्द तथा ऐश्वर्यका नाम भी शिव है। यदि तुमपहले शिवको प्राप्त कर छोगे तो दूसरे शिव आप-से-आप दुम्हें प्राप्त हो जायँगे।

एक महात्माने इसी बातको बहुत स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा है कि यदि तुम्हें किसी भी संसारी बस्तुकी आवस्यकता हो तो संसारके स्वामीसे मिल्लो और उससे माँगो, क्योंकि यह संसार उसीकी मिलकियत है।

दूसरा सत्य आत्मा है। आत्माका आचक भींग है। इस भींग के अंदर ही प्रथम सत्यको प्राप्त कर छेनेकी शक्ति छिनी हुई है अथवा इस दूसरे सत्यमें ही पहला सत्य छिपा हुआ है।

तालमं यह है कि पहले तुम्हें दोनों सत्य समझ लेनेकी जरूरत है। वह और मैं (ईश्वर और जीव)-इसीका नाम देतवाद है। फिर जैसे जैसे प्यानका अम्यास बदता जायगा। वैसे-ही-वैसे वह देत-मावना श्रीण होती जायगी और यह भूँ मुलता जायगा। जिस समय भूँ विलक्कल भूलकर इसके परेकी अवस्थामें स्थिति हो जाती है, उसी अवस्थाका नाम महैत-अवस्था है।

वही सबसे ऊँची अवस्था है । यहाँ पहुँचनेवालेको प्रेम, जीवन, शक्ति, बुद्धि, आरोग्य, प्रस्त्रता—ये सब प्राप्त हो जाते हैं। पहुँचे हुए सिद्ध पुरुषके यही लक्षण हैं। दुखी पुरुषोंके दुःखोंको मिटानेमें ही सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धियोंका उपयोग करते हैं।

### इस अवश्वाको प्राप्त करनेके पाश्वाच्य उपाय

रात-दिनमें किसी समय एकान्तमें बैठकर पहले कई दीर्घ श्वास-प्रश्वास करो । फिर शान्तिसे ऐसा मान करो कि एक ऐसी वस्तु सब जगह मरी हुई है जो सर्वज्ञ है, सर्व-शक्तिमान् है, आनन्दका समुद्र है—वह मेरे भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे, सर्वज्ञ पूर्ण है।

उस समय तुम्हारी अवस्था बड़ी शान्त हो जायगी। उस समय एकाम्रता होनेसे नये-नये विचार उटते हैं और वे सभी विचार लामदायक होते हैं। यदि तुम्हारे कुछ पेचीदे विचार हों तो उन्हें सुलझानेका उस समय यन्न करो।

सब मनुष्यों में परमात्मा हैं। परमात्मा समस्त शक्तियों के भाण्डार हैं। परमात्माके पास पहुँचनेका मार्ग ध्यान है। ध्यानके द्वारा मनुष्योंकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं। यही पाश्चास्य मनोज्ञानका निचोड़ है।

परन्तु प्राच्य प्रणालीमें ईश्वर-दर्शनका विषय जैसा
महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार उसका मार्ग भी 'क्षुरस्य घारा निश्चिता दुरत्यया दुर्ग पयः'—छुरेकी घारा-सा तेज और दुर्गम है। विरक्षे ही साहसी और भाग्ययान् जन वहाँ पहुँच पाते हैं।

### पश्चकोष

प्राच्य प्रणालीमें ईश्वर-दर्शनके लिये पहले पञ्चकोषी-का शान होना आवश्यक है। तदनन्तर उनमें ध्यानद्वारा प्रवेश करना चाहिये। पञ्चकोष ये हैं—(१) अञ्चमयः (२) प्राणमयः (३) मनोमयः (४) विशानमय तथा (५) आनन्दमय । यहाँ इनका संक्षित विवेचन दिया जाता है—

(१) पहले शुचि होकर एकान्त देशमें बैठकर विश्वमें विखरी हुई कृतियोंको लीचकर अपने स्थूल्यरीरपर लगाना चाहिये। यह शरीर क्या है! रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मजा और शुक्रका बना हुआ एक पुतला है। ये सातों थातु अवसे बनी हुई हैं, इसलिये इस पुतलेका नाम अन्नमय कोष है।

अय अग्रमय कोषके भीतर घुलो । वहाँ दूसरा प्राणमय कोष है। प्राण दस हैं—प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूमें, कुकल, देवदस्त, धनस्रय । इन्हीं दस प्राणीके द्वारा शरीर और मनके सारे व्यापार चलते हैं । इस प्रकार ध्यान करनेको प्राणमय कोषमें प्रवेश करना कहते हैं ।

उसके आगे मनोमय कोष है। वहाँ मनके साथ पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। उससे आगे विज्ञानमय कोष है, वहाँ बुद्धिके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; और पाँचवाँ आनन्द्रमय कोष है। यहाँ आनन्द्रकी मतीति होती है।

इस प्रकार एक-एक कोषका ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिये। आनन्दमय कोषमें पहुँचनेपर आनन्द क्या वस्तु है, इसका अनुभव होता है—आनन्द प्राप्त होता है।

अत्र अपने हृदय-देशमें, अङ्गुष्ट-परिमाण दहराकाशमें अणु-परिमाण लिङ्गशरीरका ध्यान करो । यह लिङ्गशरीर सत्रह तत्त्वोंका बना हुआ है—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ, मन और बुद्धि। इसी लिङ्क-शरीरके भीतर यह जीवातमा रहता है, जिसका वाचक भीं है।

जिसे हम 'मैं' कहते हैं, वह इसी लिक्क्यरीरके अंदर रहनेवाला जीवातमा है। जिस समय कोई मनुष्य ध्यानद्वारा वहाँ पहुँच जाता है अर्थात् अपने असली स्वरूपमें पहुँच जाता है। उस समय उसका बाह्य भान विलक्कुल नष्ट हो जाता है। यही उसकी पहचान है।

यह जीवाल्मा ईश्वरका मन्दिर है। इसतक पहुँचना मानो ईश्वरके मन्दिरके द्वारपर पहुँच जाना है। अब यदि ईश्वर-दर्शन करना है तो मन्दिरके अंदर प्रवेश करना चाहिये।

जैसे हम (जीवात्मा) इस स्थूलकारीरमें रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हमारे भीतर रहता हैं। इसल्पिय परमात्मा-के दर्शनाभिलापीको पहले पञ्चकीषोंके ध्यानकमसे जीवात्मा-तक पहुँचना चाहिये। फिर जीवात्माके भीतर (अपने-आपके भीतर) ध्यानदारा प्रवेश करना चाहिये। तन वहाँ परमात्माके दर्शन हो सकते हैं।

यह प्रक्रिया कठिन अक्स्य है, पर ईश्वर-दर्शन कुछ दाल-भातका खाना भी नहीं है! अनेक जन्मीका पुण्य उदय होनेपर ही मनुष्यकी ईश्वरकी ओर किञ्चित् प्रवृत्ति होती है। ऐसे महान् उद्देश्यकी सिद्धिके लिये महान् प्रयक्त-की ही आवस्यकता है।

यह विषय बड़ा गहन और गृद है। लिखा-पढ़ीमें इतना ही आ सकता है। अधिक जानकारीके लिये किसी जानकार व्यक्तिके साथ प्रत्यक्ष सराङ्ग करना चाहिये।



काम क्रोध लोभ मोह मद, तिज भज हिर को नाम । निस्वै सहजो मुक्ति हो, लहै अमरपुर धाम ॥ कामी मित भिएल सदा, चलै चाल विपरीत । सील नहीं सहजो कहै, नैनन माहिं अनीत ॥

--सद्दजीबाई

# मोक्षका मुख्य साधन-भक्ति

( लेखक-पं व श्रीविनायक नारायण जोशी साखरे महाराज )

'शक्करः शक्कराचार्यः' कहकर जैसे श्रीमत् शक्कराचार्य-को साक्षात् श्रीशक्कर ही कहा गया है, वैसे ही 'जानेशो भगवान् विष्णुः' कहकर ज्ञानेश्वर महाराजको साक्षात् श्रीविष्णुका अवतार बताया गया है । श्रीमत् शक्कराचार्यने जिस तत्त्वका श्रयात् 'जीवो बहाँव नापरः' का प्रतिपादन किया है, उसीको ज्ञानंश्वर महाराजने भी अपने 'ज्ञानेश्वरी', 'अमृतानुभव' और 'पास्टी' प्रम्योंमें उपपत्तिसहित विश्वर किया है । अदैत आत्मतत्त्व समझनेके लिये वेद-शाखाध्ययनका जो अधिकार और बुद्धिका जो विकास अपेक्षित है, वह सब जीवोंके लिये युल्य नहीं है । अतः श्रीक्षानेश्वर महाराजने अपने ज्ञानेश्वरी प्रम्यमें यह सिद्ध किया है कि वेद-शाखादि याक्योंपर जिन लोगोंकी श्रद्धा है और जिनके अंदर तीत्र मुमुक्षा है, उनके लिये मुख्य साधन मगवद्यक्ति है ।

शानेश्वरीके तीलहवें अध्यायमें भगवान् कहते हैं कि 'हे अर्जुन ! जो कोई अपना कस्याण चाहता हो वह वेदोंकी आज्ञाका कभी उल्लुचन न करे । यहाँतक कि वेद-शास्त्र यदि सर्वेश्वर्यसम्पन सार्वभीम राज्यका त्याग करनेको कहें तो कस्याण-की इच्छा करनेवाले पुरुषको वह त्याग अवस्य करना चाहिये । शास्त्र यदि विषयान भी करनेको कहें तो विषयानमें ही अपना कस्याण जाने ! वेदोंमें जिस किसीकी ऐसी अनन्य निष्ठा हो, उसके लिये अनिष्ठ नामकी कोई वस्तु ही नहीं रह जाती ! अवतक मुनुक्षु पुरुषको ब्रह्मके साथ अपना ऐक्य बीध न हो तबतक भुतिका कभी त्याग न करे, अत्येकशरण होकर आत्मानन्द स्तुम करे !

श्रुतिका मुख्य सिद्धान्त क्या है, यह गीताके ९ वें अध्याय-के इन क्ष्रोकोंकी टीकाके प्रसंगसे बतलाते हैं—

> भया तत्तिमदं सर्वे जगद्रव्यक्तमृतिंना । मस्स्यामि सर्वभूतानि न चाहं तेष्यवस्थितः ॥ न च मस्स्यानि भृतामि एट्य मे योगसैकस्य ॥

शानेश्वर महाराज भगवान्से कहलाते हैं कि 'हे अर्जुन ! प्रकृतिके परे मेरा जो मायारिहत विशुद्ध परमात्मस्वरूप है, उसमें यदि तुम अपनी कल्पनाको छोड़कर देखो तो परमात्म-स्वरूपमें भूतोंका रहना स्त्य नहीं है। कारण, धारा हस्य-

जगत् मैं हैं । जगत्के अनादि संस्कारसे जीवोकी आँखोंपर संकल्पका जो क्षणस्थायी सायंकालीन मन्दान्धकार छा गया है, उससे उनकी दृष्टि अर्थात् उनका शान आच्छादित हो गया है, इसीलिये एकमेवाद्वितीय अखण्ड ब्रह्मसत्तामें उन्हें नानात्व भाषित हो रहा है। संबद्ध्यकी यह सायंबेला टल जाय तो जगद्रहित परमात्मा अपने अखण्ड स्वरूपमें हैं ही । मन्दान्धकारमें पुष्पमालापर होनेवाला सर्पभ्रम जब निवृत्त होता है तब जैसे पुष्पमालाका सर्परूप नहीं रह जाता, वैसे ही परमात्मस्वरूपके अंदर जगत् वस्तुतः नहीं है, जो देख पड़ता है, वह देखनेवालेकी कल्पनाका आरोप है। पर्वतके समीप की जानेवाळी ध्वनि जो प्रतिध्वनित होती है, वह पर्वतकी ध्वनि नहीं होती, अपनी ध्वनिकी ही प्रतिध्वनि होती है। दर्पणमें जो मुखडा देख पड़ता है वह दर्पणमें नहीं होता, अपने मुखका ही तो प्रतिविम्ब होता है । इसी प्रकार गुद सिबदानन्दस्बरूपमें जो भिन्न-भिन्न भूत देख पड़ते हैं, वे देखनेवालेके संकल्पसे ही देख पड़ते हैं। भूतोंकी कल्पना करनेवाली यह प्रकृति यदि ब्रह्मविचारसे नष्ट हो जाय तो खगत सजातीय-विजातीयभेदग्रन्य विग्रद्ध ब्रह्मस्वरूप ही अवशिष्ट देख पहे । विशुद्ध परमात्मस्वरूपमें भूतोंकी उत्पत्ति सम्भावित ही नहीं है। इसलिये मेरे अंदर न भृत हैं और न भृतोंके अंदर मैं हूँ । इसलिये अब तुम इन्द्रियोंके कपाट बन्द करके अर्थात इन्द्रियोंको अन्तर्भुख करके इस ज्ञानका आनन्द अनुभव करो !'

इस प्रकार उपर्शुक्त विवेचनमें पहले अध्यासवाद वतला-कर अजातवाद स्थापित किया गया है ! अजातवाद एकाएक किसीकी समझमें नहीं आता । रज्जु-सर्प और ग्रुक्तिका-रजतादि हष्टान्तोंसे अध्यासवाद मन्दबुद्धि मनुष्यकी भी समझमें आ जाता है और अध्यासवादका ही और भी सूक्ष्म विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सीपमें भासमान रजत रजत-प्रतीतिके पूर्व नहीं था, सीपका ज्ञान होनेपर नहीं रहता—यही नहीं, बल्कि जिस समय रजतकी प्रतीति हो रही थी उस समय भी रजत नहीं या । इस प्रकार अध्यस्त रजतका जिकालमें अस्यन्ताभाव ही देख पड़ता है । इसीको अजातवाद कहते हैं । इस विचारमें जिस बुद्धिका प्रवेश नहीं हो पाता, उसके लिये श्रेष्ठ मोक्षसाधन सगुणोपासन ही है—जिसके पळखरूप उसे भगवत्यसादसे ब्रह्मात्मैक्यज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

इस सगुणोपासना या भक्तिके विवरणसे ज्ञानेश्वरीके अनेक स्थल परिपूर्ण हैं। उनमेंसे कुछ प्रसंगोंके अवतरण आगे दिये जाते हैं। भगवान् कहते हैं—

'हे अर्जुन ! जो सरल भावुक भक्त मुझ परमेश्वरको जानकर अपने अहक्कारको चर करते और अपने सब कर्मोंके द्वारा मेरा भजन-पूजन करते हैं, वे देही होकर भी देहमें नहीं रहते, मेरे स्वरूपमें ही रमते हैं। जैसे वे मेरे स्वरूपमें रहते हैं, वैसे ही मैं भी उनके हृदयमें सम्पूर्णरूपसे निवास करता हूँ । जैसे घटनृक्ष उत्पन्न होनेके पूर्व अपने सम्पूर्ण शाखादि विस्तारके साथ वटवीजमें गुप्त रहता है और वटबीज भी जैसे वटकूक्षमें सर्वतः व्यापक रहता है, वैसे ही मक्त और भगवान्-इस नाम-भेदके रहते हुए भी, मैं जो कुछ हैं वही वे मेरे भक्त हैं। " उन भक्तोंका मन मद्भावनामें ही सिबहित रहता है। मनका इन्द्रियके द्वारा जिस वस्तुके साथ सम्बन्ध होता है, मन उसी वस्तका आकार धारण कर लेता है-तदाकार होजाता है। उसी प्रकार मेरे भक्तोंका मन मुझमें रत रहनेसे मद्रप ही हो जाता है। जो भक्त प्रेमभावसे तथा अनन्यभावसे मुझे भजते हैं, वे मत्स्वरूप हो जाते हैं-इसमें आश्चर्य ही क्या ! मेरा भक्त किसी जातिका हो। उसका कुछ भी आचरण हो, पापियोंमें सबसे बड़ा पापी भी वह क्यों न हो-उसने जब अपना जीवन भक्तिकी बेदीपर रख दिया, तब उसे मेरा स्वरूप प्राप्त हुए विना रह ही नहीं सकता । पहले वह चाहे कितना भी बड़ा दुराचारी रहा हो, अन्तमें तो वह मेरा भक्त हुआ; इसलिये वही सर्वोत्तम है | किसी महाजलप्रवाहमें कोई कृद पड़ा और लोगोंने समझा कि यह तो डूब मरा; पर जीकर जब वहाँसे अपने घर-गाँवको लौट आया तब सबका यह निश्चय कि वह डूब गया, व्यर्थ ही तो हुआ। उसी प्रकार दुराचारका परित्याग कर जिसने अपना सारा जीवन भगवद्धक्तिमें लगा दिया उसके स्व पाप उस भक्तिसे नष्ट हो गये, अनुताप-तीर्घमें स्नान कर वह मेरे स्वरूपमें आ मिला। पिछला कोई भी दोष फिर उसमें नहीं रहता। यही नहीं। जिस कुछमें उसका जन्म हुआ रहता है वही कुल पवित्र समझो, उसीसे उस कुलको कुलीनता जानो । मनुष्यजन्मका फल, सच पूछो तो, उसीको मिला; सब शास्त्रोंको उसीने तो जाना, सब तप उसीने तो किये । उसके अन्तःकरणर्मे मेरी ही आत्था है, मेरा ही प्रेम है। वह सब कर्मींसे

उत्तीर्ण हुआ, इसमें सन्देह ही क्या है । कारण, उसने मन, बुद्धि, चित्त, दारीरके सब व्यापार मत्स्वरूपनिञ्जाकी मञ्जूषामें रखकर मुझे अर्पण कर दिये।

( शानेश्री अ० ९ : ४०८-४२४ )

भगवान् अपने ऐसे अनन्य भक्तको कितना प्यार करते हैं, यह आगे बतलाते हैं—

'अनन्यचित्तसे जो मेरा अनुचिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनकी सेवा मैं ही करता हूँ । कारण, उनका चित्त जब सब तरफरो बद्धर कर मेरी भक्तिमें लगा तब उसी क्षण उनका सारा भार मझपर आ पहा । अतः उन्हें जो-जो कुछ करना होता है, वह सब मुझे ही करना पडता है। जिन शिशु-पक्षियोंके अभी पंख नहीं निकले हैं उन्हें खिलाने-पिलानेका उपाय जैसे उनकी माँको करना पहला है अयवा भूख-ध्यासका लगना भी जो बच्चे नहीं जानते उनकी सारी चिन्ता उनकी माताको ही करनी पहती है, उसी प्रकार समस्त जीवन-प्राणसे जो भक्त मेरी भक्तिमें लग जाते हैं उनका खरा भार मैं वहन करता हूँ । उनकी सब इच्छाएँ, सब भावनाएँ में पूर्ण करता हूँ । देहाभिमान है तो संसार-साधन ही, पर वे इसे मुझ श्रीहरिकी उपासनामें लगाते हैं। संसारके सारे अनात्मपदार्थीका लोभ त्यागकर वे मत्स्वरूपके लोभी होते हैं। उनमें वैषयिक काम नहीं होता, उनमें मेरी प्रीति होती है । वे संवारको मानो चीन्हते-पहचानते ही नहीं । वे शास्त्रींको पढते-सुनते हैं मेरे लिये, मन्त्रपाठ करते हैं मेरे लिये 1 अपने शरीरकी सब चेप्राओंद्रारा ने मेरा ही भजन करते हैं।

( बानेबरी स० ९१३३७-१४३ )

भक्तिके उपाय और प्रकारके विषयमें आगे कहते हैं---

भित्तींका अपना आपा मुझे अर्पण कर देना ही मेरी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है, इस बातको है अर्जुन ! तुम ध्यानमें रक्खो। अन्य किसी उपायसे मत्स्वरूपलाम नहीं हो सकता। वेदोंसे अधिक शानसम्पन्न भला, कौन हो सकता है ! सहस्रजिह्न शेषसे अधिक बोलनेकी शक्ति भला किसमें है ! पर उस शेपको मेरा बिछावन होकर रहना पड़ा और वेदोंको भीत-नेति' कहकर छौट जाना पड़ा ! सनकादि मेरे पीछे पागल हो रहे। योगीश्वर श्रीशङ्करको अपने तपोबलसे श्लान्ति नहीं मिली और उन्होंने मत्यादोद्भया गङ्गाको अपने मस्तकपर धारण किया। तात्मर्थ, जो मस्सक्स्पको प्राप्त होना चाहते हों, वे धन-मानादिकी बड़ाई छोड़ दें, ल्युत्पत्ति-शान धुला दें, देहाभिमान त्याग दें, संसारमें सर्वत्र विनम्न होकर रहें। तो ही मुझे पा सकते हैं। मैं भक्तकी केवल निर्मल भिक्तिका ही आदर करता हूँ। मैं जाति-पाँति नहीं देखता। जो मुझे भजता है, वह चाहे किसी जातिका हो—मैं उसके घर सदा मेहमान बना रहता हूँ। किसी निमित्तसे जिसका चित्त मुझमें लग जाता है, उसे मत्त्वरूपलाम होता ही है। यह वस्तुस्वभाव है। सर्वमिणिको कोई कोधवदा पोड़ डालनेके लिये उसपर लोहेका हयौड़ा चलावे तो स्पर्ध होनेके साथ ही वह लोहा सोना हो जायगा। गोपियाँ काम-बुद्धिसे ही मेरे पास आवी थीं, पर प्राप्त हो गयीं मेरे स्वरूपको। मयसे बंस और देखते शिशुपालादि मश्चित्त होकर मद्दूप हो गये। मत्ता-पिता-बन्धु-बान्धव-सम्बन्धसे चसुदेव-देवकी और यादव मद्दूप हुए। किसीका भी चित्त किसी प्रकार मेरे स्वरूपमें लग जाय, उसे अवस्थ मेरी प्राप्ति होगी। ।'

( इतनेश्ररी २० ९। ३६२-४७४ )

फिर द्वादशाध्यायकी टीकामें श्रीज्ञानेश्वर महाराज भगवानके भक्तप्रेमका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं—

'हे अर्जुन ! में अपने प्रेमी भक्तों ने पीछे कितना पागल हो जाता हूँ, कहाँतक बतलाऊँ ! में उन्हें अपने सिरपर लेकर नाचता हूँ !' अर्जुन पूछता है, 'यह कौन-सा भक्त है, जिसे आप सिरपर लेकर नाचते हैं ?' भगवान् इसका उत्तर देते हैं, 'मुक्ति नामकी जो चौथी पुरुषार्यसिद्धि है, उसे अपने हाथमें रक्ले भक्तिमार्गपर चलनेवाले मोले-माले मानुकोंको जो नाँटता फिरता है, कैवल्यमोक्षका मानो जो स्वामी है,

चाहे जिसे उसका दान करता या अपने ही पास रख छोदता है-इतने वदे ऐधर्यका स्वामी होकर भी जो सदा जलके समान नम्नः, निर्मिमान बना रहता है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। उसे मुक्कट बनाकर अपने मस्तकपर रखता हूँ। उसके चरणतल निरम्तर अपने हृदयमें धारे रहता हैं। उस भक्तके गुण मेरे अलङ्कार बनते हैं और मैं उनसे अलङ्कृत होता हूँ । अपने कानोंसे मैं उसकी कीर्ति सुना करता हूँ । अर्जुन ! मेरा जो अरूप स्वरूप है, उसमें चक्षुरादि इन्द्रिय कहाँ १ पर अपने भक्तको आँखें भरकर देखनेके लिये मैं आँखें बना लेता हूँ। मेरे हाथमें जो कमल है उसे मैंने अपने सूँघनेके लिये नहीं, ब्रह्मि जहाँ कहीं मेरा भक्त मिले, उसे तुरत चढानेके लिये रक्खा है। मैंने दो और दो-चार हाथ जो अपने बना छिये हैं वे भी चारों हाथोंसे भक्तको आलिङ्गन करनेके लिये हैं। भक्तसङ्कके परम सखके लिये ही विदेह होकर भी मुझे देह धारण करनी पहती है। अधिक क्या बतलाऊँ ! भक्तसे मेरा जो स्नेह है। उसकी कोई उपमा नहीं है। और तो क्या, मेरे भक्तोंके चरित्रोंको जो अवण करते और उनके गुणोंको बखानते हैं, वे भी मेरे प्राणाधिक प्रिय होते हैं।

इस प्रकार जानेश्वर महाराजने कितने ही स्थानोंमें भक्तिकी महिमाका बढ़ा ही मनोहर वर्णन करके समुणभक्तिकी अत्यन्त सरस श्रेष्ठता दरसायी है, इसीको मुख्य साधन बताया है। भाग्यवलसे जिसे यह भक्ति साधन प्राप्त हो गया, उसके लिये मोध क्या दूर है?

# भगवानुका विरह

दिया हरि किरपा करी, बिरहा दिया पटाय । यह बिरहा मेरे साधको, सोता लिया जगाय ॥ बिरह बियापी देंहमें, किया निरंतर बास । ताला बेली जीवमें, सिसके साँस उसाँस ॥ दिया बिरही साधका तन पीला मन सूख । रैन न आवे नींद्शी, दिवस न लागे भूख ॥ बिरहिन पिउके कारने, दूँदन बनखँड जाय । निसि बोती पिउ ना मिला, दरह रहा लपटाय ॥

# अभ्युदय और निःश्रेयसके साधन

( केखक-श्रीनारायण खामीजी)

अभ्युदय लोकोन्सित और निःश्रेयस परलोकोन्सित अथवा मोक्ष या ईश्वर-प्राप्तिको कहते हैं । लोकोलित परलोकोज्ञितका साधन हुआ करती है । इसलिये लोककी उपेक्षा न करके उसे इस प्रकार काममें लाना चाहिये कि वह परलोककी उन्नतिका साधन बन जाय । इस सम्बन्धमें वेदमें एक जगह कहा गया है—

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयश्सदः । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमदन्ते॥ (यज्वेद ४०।१४)

अर्थात् 'विद्या ( ज्ञान ) और अविद्या ( ज्ञानेतर-कर्म ) दोनोंको जो साय-साथ काममें छाता है, अर्थात् न ज्ञानकी उपेक्षा करता है और न कर्मकी, यह कर्मके द्वारा मृत्युको पार करके ज्ञानके द्वारा अमरताको प्राप्त करता है।' यहाँ येदने असन्दिग्ध शब्दोंमें यतला दिया है कि मनुष्यका धर्म शान उपलब्ध करके उसके अनुकृत कर्म करना है। वेदने इस ज्ञान और कर्मका उद्देश्य मृत्युके सबसे बड़े बन्धनको पार करना बतलाया है। छोटे-छोटे बन्धनोंको पार करता हुआ ही मनुष्य बड़े बन्धनको पार किया करता है। इसलिये लोककी उन्नविके लिये मनुष्य ज्ञान और कर्मको इस प्रकार यहाँ काममें लावे जिससे लोकके छोटे-मोटे बन्धन बराबर शिथिल होते रहें। ऐसा होनेपर ही लोकोन्नतिपरलोकोन्नतिका साधन बना करती है और मनुष्य इन छोटे-मोटे बन्धनोंको दूर करते हुए इस योग्य हो जाता है कि बड़े-से बड़े मौतके बन्धनको भी दूर कर सके। और ऐसा हो जानेपर वह अपने परलोकको भी उन्नत कर लिया करता है । यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिये कि मोक्ष अथवा ईश्वर-प्राप्ति मन्ध्यको दो बातें प्राप्त कराया करती है—(१) मौतके बन्धनसे झुटकारा (२) आनन्द | इनमेंसे पहली बात निर्गुण और दूसरी बात सगुणोपासनाका फल हुआ करती है। अब मनुष्य ईश्वरके निर्गुणताप्रदर्शक गुणोंका चिन्तन करता है कि ईश्वर अजर है, अमर है, अभय है—इत्यादि, तो इससे उसके भीतर भी निर्मुणता आती है और वह भी निमित्तरे ही क्यों न हो। अजर, अमर और अभय हो जाया करता है । और जब वह ईश्वरकी सगुणताका चिन्तन करता है कि ईश्वर सम्बदानन्द

है, न्यायकारी है, दयालु है—इत्यादि, तो उसके भीतर नैमित्तिक रीतिहीसे क्यों न हो, सिखदानन्द आदि गुणोंका संयोग-सम्बन्धयन् समावेश हो जाया करता है। और इस प्रकार मनुष्यको मोक्षके दोनों पहन्द्र प्राप्त हो जाते हैं। यह तो जीयनोदेश्यका स्थूल दाँचा हुआ। यह दाँचा किन साधनों-से बना करता है, उसपर योड़ा विचार करना चाहिये।

योगदर्शनमें वर्णित 'तजपस्तदर्थभावनम्' की शिक्षाके अनुसार मनुष्यको ईश्वरके गुणवाचक नामीका साधन जप करके अपने भीतर उनमेंसे अनेकका समावेश करना चाहिये, जिससे यह कम-स-कम इतना शक्तिसम्पन अवस्य हो जाय कि अपने अंदरसे अहद्वारको निकाल एके। अहङ्कारकी उत्पत्तिसे जगत्में व्यष्टित्वका समावेश होता है, मनुष्यके भीतर भी अहङ्कारकी कुछ मात्रा आ जानेते मेरे और तेरेपनका भाव ( ममता ) पैदा हो जाता है । ईश्वर प्रकारकी दृष्टिसे परिच्छिन नहीं अपित विमु है। इस ममताकी उत्पत्तिका फल यह होता है कि ज्यों-ज्यां यह बढ़ती है, मनुष्य ईश्वरसे दूर होता जाता है । जगत् बेशक अहन्नारसे उत्पन्न होता और अहङ्कारसे ही उसकी स्थिति भी बनी रहती है । परन्तु जब मनुष्य ईश्वरकी ओर चलनेका इरादा करता है तो उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि अइङ्कारसे अपना पीछा खुडावे । अइङ्कारसे पीछा खुडानेका तरीका अपनेको मुखा देनेमें निहित है ! अपनेको किस प्रकार भलावे ! इसके लिये पेम और भक्तिका आश्रय लेनेकी जरूरत है। जब मनुष्य ईश्वरको अपने प्रियतमके रूपमें देख-कर उसके प्रेम और उत्कृष्ट प्रेमकी चरम सीमामें अपनेकी पहुँचा देता है तब वह प्रभुप्रेममें इतना लीन हो जाता है कि उसे अपनी सुध-बुध भी नहीं रह जाती । इस दरजेपर पहुँच जानेपर अहङ्कार, ममता या मेरे-तेरेपनके भाव उसे व्यथित नहीं कर सकते । इसी अवस्थाके लिये कवियोंने लिखा है---

जब मैं थातब हरि नहीं, अब हिर्र हैं मैं नाय। प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न समाय॥ अथवा— बेखुँदी क्रा जाम ऐसी, दिकसे मिट जावे खुँदी। उनके मिलनेका तरीका अपने खो जानेमें है।।

इस अवस्थापर पहुँच जानेपर यह नहीं हो सकता कि उपासक अपवा प्रेमीकी सत्ता न रहती हो। वह रहती अवस्थ है, परन्तु प्रियतममें लचलीन हो जानेसे उसे हर जगह वही दिखायी देने लगता है—'जिधर देखता हूँ, उधर त्-हीन् है।' न उसे अपनी सुध रहती है न दूसरोंकी । योगदर्शनकी परिभाषामें इसीको चित्तकी दृत्तियोंका निरोध कहा जाता है। तात्पर्य इसका यह है कि चित्तकी दृत्तियाँ बहिर्मुखी हैं और बाहर सारी माया अहद्वारकी ही हआ करती है, इसलिये

उन पृतियोंके निरुद्ध हो जानेका फल यह हुआ कि चित्तका सम्बन्ध अहङ्कारसे बाकी न रहा । इस संम्बन्धके बाकी न रहासे आत्माका सम्बन्ध भी चित्तसे टूट-सा जाता है और इस सम्बन्धके टूट जानेसे आत्मा अपने भीतर काम करने लगाता है और यही अवस्था है जिसमें आत्म-साक्षात्कार और परमात्म-साक्षात्कार हुआ करता है ! यही अवस्था है, जिसे स्वाद चखनेकी अवस्थासे उपमा दिया करते हैं । यहाँ जो स्वाद आता है, उसे कोई ज़बानसे कह नहीं सकता । उपनिषदोंने इसीके लिये कहा है—

'न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदम्तःकरणेन गृह्यते ॥'

#### ساملة المحمد

तत्त्वंपदार्थ-शोघन

( लेखक---स्वामी श्रीमेमपुरीजी महाराज )

साधनेषु समस्तेषु तस्वम्पदार्थशोधनम् । श्रुत्या प्रोक्तं प्रमुख्यं वै स्मृत्या युक्त्यावधार्यताम् ॥

साधन-राज्यमें तत्त्वंपदार्य शोधनको प्रमुख स्थान प्राप्त है। यह श्रुतिकी सूक्ति है। परिशोधित 'तत्' पदार्य तथा 'लं' पदार्थके अभेदनिश्चयके लिये श्रुति, स्मृति तथा तदनुक्ल युक्तिकी शरण लेनी चाहिये।

समस्त साधन एवं तत्प्रतिपादक शास्त्रका सार है जीव-ब्रह्मकी एकरूपता । यही साधकका चरम लक्ष्य है, साध्य-सिद्ध है । जीवात्मा और परमात्माकी एकताके बोधक वैदिक धाक्य भ्रमहावाक्य' नामसे व्यवद्धत होते हैं । इनमें 'तत्त्वमितं' विशेष प्रसिद्ध और प्रचलित है । गुरु शिष्यको उपदेश देते हैं, 'तत्त्वमितं' तू वही (परब्रह्म) है । अनन्तर श्रुति, स्मृति और युक्तिद्धारा मनन करनेपर श्रोताके अन्तःकरणमें 'अहं ब्रह्मास्मि', में (वही) परब्रह्म हूँ—इस प्रकार ब्रह्मापरीक्षानुभव-का उदय होता है । इसीलिये 'तत्त्वमितं' को उपदेश-महा-वाक्य एवं 'अहं ब्रह्मास्मि' को अनुभवात्मक महावाक्य कहा जाता है ।

महावाक्यसे जीव-ब्रह्मकी एकताका अखण्डार्य-वोध होनेके लिये उसके पदार्यज्ञानकी अपेक्षा है। पदार्यज्ञानके अनन्तर बाक्यार्यज्ञान होता है। 'तत्त्वमित' महावाक्यके तत्, त्यम्, असि—ये तीन पद हैं। 'तत्' पदका अर्य है सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, आनन्दमय परमात्मा । 'त्वं' पदका अर्थ है अल्पन्न, अल्पशक्ति, दुःखमय जीवात्मा । 'असि' पद दोनोंकी एकताका सूचक है । परन्तु आनन्दमयत्वादियिशिष्ट 'तत्' पदार्थकी और दुःखमयत्वादियिशिष्ट 'त्वं' पदार्थकी एकता अत्यन्त विरुद्ध है । अतः इनके शोधनद्वारा एकताका समन्वय करना है ।

पद ( शब्द ) में अपने अर्थका बोध करानेकी जो सामर्थ्य है, उसे वृत्ति कहते हैं। यह शक्तिवृत्ति, व्यक्तनावृत्ति तथा लक्षणावृत्ति-भेदसे तीन प्रकार की है। वृत्तिमेदसे अर्थमेद भी होता है। शक्तिसे प्रतीत होनेवाले अर्थको शक्य, व्यक्तनाले व्यक्षय और लक्षणाले प्रतीत होनेवालेको लक्ष्य कहते हैं।

शब्दके स्वाभाविक अर्थका भान जिस सामध्येषे होता है, उसे शक्ति और उसके द्वारा प्रतीत हुए अर्थको शक्यार्थ कहते हैं । उदाहरण—'भक्ता भजन्ति भगक्तम्', भक्त भगवानका भजन करते हैं।

शब्दित स्वाभाविक अर्थके सर्वया विपरीत अर्थकी प्रतीति होती हो तो उस विपरीत अर्थकी प्रत्यायक समर्म्यको व्यक्तना तथा उस विपरीत अर्थको व्यक्तचार्य कहा है । किसी-किसी मतमें इसका व्यक्षणामें अन्तर्भाव करके दो ही दृतियाँ मानी गयी हैं । उदाहरण—'विषं सुङ्क्व', जहर खा हो । कोई सरव व्यक्ति श्रुक्व वहकावेमें भूष्ठकर उसका दिया

मोजन खानेको तैयार है। अन्य जानकार सबन उसे खावधान करते हैं कि 'विषं भुक्क्य' अर्थात् शत्रुके हायका उत्तम-छे-उत्तम मोजन पानेकी अपेक्षा विष खाना कट्टीं अच्छा है। यहाँ 'विषं मुक्क्य' के स्वामाविक अर्थसे (शक्यार्थसे) सर्वधा विपरीत अर्थका मान कराना है कि शत्रुके हाथसे कुछ भी मत खाओ । अधिक स्पष्टताके निमित्त अन्य उदाहरण—एक मनुष्य दूसरेसे व्यक्करूपमें कह रहा है, आप बड़े महात्मा हैं। यहाँ 'महात्मा' पदके स्वामाविक अर्थ 'महान् आत्मा' के सर्वधा विषद्ध अर्थ 'आप वास्तवमें दुशाना हैं' की प्रतीति होती है।

कभी-कभी वात्यर्थविशेषसे प्रयुक्त पद अथवा पदसमुदाय-( वाक्य )-से सांकेतिक अर्थका भान होता है । उसकी प्रत्यायक समर्थ्यको लक्षणा तथा उस अर्थको लक्ष्य कहते हैं । लक्षणाके तीन प्रकार हैं—'जह्हक्षणा', 'अजहलक्षणा' और 'जहदजह-लक्षणा ।' इसके अर्थ (लक्ष्यार्थ) को भी तीन तरहका होना पहता है । विषय गहन होनेके कारण दुरूह है, सरल करनेका यथासाध्य प्रयत्न किया जायगा । अध्यात्मविप्यमें, विशेषतः लक्षणाद्वारा 'तत्त्वमिंग' महावाक्यके लक्ष्यार्थनिश्वयमें अनेक शक्काओंको अथकाश हो सकता है । जिज्ञासुओंको अपने निकटके मर्भजोदारा समाधान करा लेना चाहिये ।

जहाँ शब्दके स्वाभाविक (शक्य ) अर्थका त्यागकर उसके विचद्ध अर्थका ग्रहण किया जाय, वहाँ 'जहलक्षणा' मानी जाती है। उदाहरण—'गङ्गायां घोषः' गङ्गामें घोषियों के घर (ग्वालॉका गाँव ) हैं। यहाँ 'गङ्गा' शब्दका स्वाभाविक अर्थ है महाराज भगीरयके परिश्रमसे इस भारतभूमि पर उतरा हुआ दिव्य जल्मवाह । उसमें घोषका बसना असम्भव है, अतः वक्ताके संकेतानुसार 'गङ्गा' शब्दके स्वाभाविक अर्थका त्याग कर उसके विचद्ध सांकेतिक अर्थ 'गङ्गातट'का ग्रहण किया जाता है । तटपर घोषका बसना सम्भव हो जाता है । 'गङ्गायाम्' कहनेका संकेतिक तात्पर्य भी संघटित हो जाता है कि 'प्रवाहके एकदम समीप होनेके कारण जैसी पवित्रता, शीतल्ला आदि प्रवाह (गङ्गा) में है वैसी ही घोषमें भी है। यहाँ 'गङ्गा'पदके शक्यार्य 'जल्ठ'के स्थानपर उससे विचद्ध लक्ष्यार्थ 'स्थल'का प्रहण है ।

जहाँ शब्दके स्वाभाविक अर्थका त्याग न होता हो, किन्दु उसके साथ अन्य अधिक अर्थका प्रहण करना पड़ता हो, वहाँ अजहलक्षणा होती है । उदाहरण—काकेस्यो दिध रह्यताम्', कीओंसे दही बचाना ! यहाँ 'काक' शब्दके स्वाभाविक अर्थ कीओंका त्याग न कर उसके साथ दिषको हानि पहुँचानेवाले चूहे, कुत्ते आदि अन्य अधिक अर्थका भी ग्रहण करना पड़ता है; क्योंकि तमाम जीव-जन्तुओंसे दिषकी रक्षा अपेक्षित है, इसीमें सांकेतिक तात्पर्य है।

जहाँ शब्दार्थके विवद्ध (विशेषण ) भागका त्याग और अविवद्ध (विशेष्य ) भागका प्रहण किया जाय, वहाँ 'जहदजहहरूक्षणा' होती हैं इसे 'भागत्यागळक्षणा' भी कहते हैं ।
उदाहरण— 'सोऽयं देवदत्तः', वह वही देवदत्त हैं । दस वर्ष पूर्व
बदरीनारायणमें वक्षाभूषणविभूषित, हृष्टपुष्ट, डॉडीपर सवार,
याभामें खूब दान-पुण्य करनेवाले जिस देवदत्त नामक मनुष्यको देखा था, उसीको आज रामेश्वरमें फटे चिथक्ति दका,
सेगी, पैर घिरते, भीख माँगते देखकर द्रष्टा बोल उठा—अरे,
यह वही हैं । यहाँ 'यह' और 'वह'के साथ देवदत्तकी एकता
दिखलायी गयी हैं । परन्तु वह तय सम्भव हो सकती है, जब
कि 'यह' तथा 'वह' के परस्पर चिद्दद्ध विशेषणोंका त्याग एवं
अविदद्ध विशेष्यका ग्रहण किया जाय । यह काम 'भागत्यागल्द्धणा'का है । 'यह'का निःकृष्टावस्थाभाग और 'वह'का
उत्कृष्टावस्थाभाग निकाल दिया जाता है, तो एक अभिन्न
देवदत्त व्यक्तिका बोध हो जाता है ।

प्रकृत 'तत्त्वमित' महावाक्यमें उपिदष्ट तत्त्वंपदार्थक्षोधन-में शक्तिवृत्तिले काम नहीं चलता । 'तत्'पदके शक्यार्थ एवं 'त्वं'पदके शक्यार्थकी एकता अत्यन्त विरुद्ध है, यह बात पूर्वमें कहीं गयी है । उपदेशावसर होनेसे व्यञ्जनावृत्तिको स्थान ही नहीं है । शेष रह जाती है लक्षणा । इससे तत्त्वंपदार्थ-शोधन हो जाय तो अच्छी बात है ।

प्रथमतः जहङ्कक्षणा प्रस्तुत है; परन्तु वह अभीष्ट सिद्ध न कर सकेगी । उसमें स्वाभाविक अर्थका त्याग और विरुद्धका प्रहण होता है, जैसा कि उदाहरणमें स्पष्ट हो जुका है। यहाँ 'तत्' पदके स्वाभाविक अर्थ सर्वक, सर्ववाक्ति और आनन्दमयादि-का त्याग कर उसके स्थानमें उससे विरुद्ध अस्पक्त, अस्पवाक्ति एवं दुःखमयादिका प्रहण किया जाय तो 'तत्त्यमिरं'के अर्थ होंगे—हे शिष्य! त् अस्पक्त, अस्पशक्ति और निरा दुःख-मय तत्पदार्थ है। ऐसा तो वह प्रथम भी मानता था, उपदेश-ने क्या अपूर्वता की १ दूसरे यह भी सम्भव नहीं कि 'तत्' पदका अर्थ कोरा अस्पक्त, अस्पशक्ति तथा दुःखमय हो।

दुसरी अजहरूक्षणा भी उपयोगी न हो सकेगी । उसमें स्वाभाविक अर्थके साथ और अधिक अर्थका महण है। जहाँ स्वामायिक अर्घमें ही अनिवार्य विरोध धुसा हुआ है, वहाँ और अधिक अर्थ प्रहण करनेपर विरोध कम होना तो दूर रहा, प्रत्युत बढ ही जायगा । 'काकेम्यो दिघ रक्ष्यताम' में यदि कीओंसे ही दिश्वरक्षा न हो सकती हो, तो अन्य जीय जन्तुओंसे कैसे हो सकेगी ? जब कीओंका ही परिचय न हो सका। तो अन्य दध्युपधातक प्राणियोंका परिचय कैसे होगा ! सतरां दिवरक्षा खटाईमें पड जायगी। वैसे ही 'तत्त्वमसि' में तत्त्वंपदार्थका ही समन्वय नहीं हो सकता तो अन्य अधिक अर्थका किस प्रकार हो स्केगा ! जहाँ तत्त्वंपदार्थ-के खाभाविक अर्थका ही खरूपपरिचय नहीं हो सकता, वहाँ अन्य अधिक अर्थकी खिचडी पकानेसे विशेष उल्हान बढने-के अतिरिक्त और क्या हो सकेगा ? अतएव तत्त्वंपदार्थका समन्वय असम्भव हो जायगा । इस प्रकार तत्त्वंपदार्थशोधनमें इस अजहलक्षणाका भी उपयोग नहीं है।

अथ चिलये जहरजहाइक्षणा (भागत्यागळक्षणा) की दारण। यह साध्य सिद्ध कर देगी। इसमें विरुद्ध भागका त्याग और अविरुद्ध भागका ग्रहण करना होता है। 'तत्'पदके स्वाभाविक अर्थ (शक्यार्थ) सर्वज्ञ, सर्वश्चिक्त, आनन्दमय परमात्माके तथा 'त्यं'पदके शक्यार्थ अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, दुःखमय जीवात्माके परस्परविरुद्ध विशेषण भागोंको अलग कर दीजिये। परमात्मामेंसे परम भाव निकल गया, शद्ध

आतमा रह गया । जीवात्मासे जीवभाष छूट गयाः आत्मामात्र रह गया। 'असि'पदने दोनोंकी एकता बोधित कर दी। अब 'तृत्वमसि' के अर्थ समन्दित ( तत्त्वंपदार्थके द्रोधन ) हो गये । गुरुने उपदेश किया 'तत्त्वमसि'-वत्स ! तू वही है, तेरा आत्मचेतन ब्रह्मचेतन ही है। उपदेशानन्तर शिष्य मनन करता है, 'तत्'पदके अर्थ परमात्माके भाषाकृत विशेषणोंको हटा-इटाकर निर्विद्रीय चेतनको परिशेष कर छेता है । जीवाला-मेंसे भी अविद्याञ्चत विशेषणींको निकाल फेंकना जारी कर देता है, जीवभावकी पतझड़का धावा बोल देता है, एक-एक करके समस्त उपाधियोंका खातमा कर डालता है और अशेष अविद्याविरहित अपने आपको निःशेष मायाविवर्जित अखण्डैकरस निर्विशेष ब्रह्मचेतन्त्रनन्दसागरके निकट खड़ा पा लेता है। तब उसके अन्तस्तलमें गहरी-गहरी ''अ' 'हं'' बः ''साः ''साः''—इस प्रकार अनुभवात्मकवृत्ति स्फ़रित हो आती है। वह अधिक खड़ा नहीं रह सकता विशेष विलम्ब नहीं सह सकता । दीप दीख गया, फिर पतंगा अलग रह जाय-यह नयी बात नहीं हो सकती। उसने अपनेको होम दिया। जलकी बुँद सागरमें बरस पड़ी, बुँदभाव खो गया, सागरभाव उद्देलित हो उठा । जीवभाव शह गया, ब्रह्मभाव उमड आया । वह निरञ्जनमें रिक्षत हो रहा । उसका तुच्छ 'अहम्' 'ब्रह्माहम्'मे वुल-मिल गया, एकमेक हो गया । साधन सफल हुए, साधना पूरी हुई, सर्वत्र साध्य ही-साध्य व्याप रहा। उसके आमे-वीछे, अगल-बगल, दायें-बायें, ऊपर-नीचे, अंदर-बाहर ब्रह्मानन्द ही भरा पड़ा है ।



## राम-राम कहो

राम कहो राम कहो, राम कहो बायरे। अबसर न चूक भोंदू, पायो भलो दाँव रे॥ जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो। जनम सिरानो जात, लोहे कैसो ताव रे॥ रामजीको गाय गाय, रामजीको रिझाव रे। रामजीके चरन कमल, चिश्त माहिं लाव रे॥ कहत मल्कृत्वास, लोह दे तें झूठी आस। आनंद मगन होह के, हरि गुन गाव रे॥

—मखकदासजी

# भगवान्के सम्बन्धमें साधनोंका सामर्थ्य

( लेखक--'कविशिरोमणि' देवषि सट्ट श्रीमधुरानाथजी शास्त्री )

'घन बयार, मझघार यह नैया भँवर मझार । करुनाधार ! उवारिये निज कर है। पतवार ॥'

अपने भागप्रेष्ठके विरहमें व्याकुल हुई जजगोपिकाओंने भगवानके खोजनेके लिये कोई कसर न की । अपनी जानमें यमुनातटका एक-एक स्थान छान डाला । सामने जो कोई मिला, उससे पूछा-यहाँतक कि पशु-पक्षी, लता-म्रक्ष, जो कोई भी दिखायी दिया, उसीसे भगवानका पता पूछा । उनके हृदयमें भगवानका अप्रतिरोधनीय असामान्य अनुराग था । भगवानुकी प्राप्तिके लिये वे घर-द्वार, सम्बन्धी-स्वजन, सब कुछ छोड चुकी थीं । यहाँतक कि लौकिक-पारलौकिक मर्यादाओंपर भी उनकी दृष्टि न थी। एकमात्र भगवान ही उनकी प्राप्तिके लक्ष्य थे। उन्हीं प्राणप्रियतमका वियोगः और फिर वह भी ऐसे समयमें जब कि उनकी सब मनोवृत्तियाँ उत्तेजित होकर अपने प्रियतमके एकान्त अभिमुख हो रही थीं ! फिर भला, विकलता क्यों न हो ? विरहामिसे द्धदय संतर्र हो रहा या । प्रेम और तजनित व्याकुलताका यह हाल था कि उनका एक-एक अवयव, रोम-रोम, भगवान्-के दर्शनके लिये खालायित था। मला, गोपिकाओंके अनुरागकी कोई शीमा है ? उनकी प्रीतिकी तलना किसी अन्यसे की ही नहीं जा सकती, प्रत्युत प्रीतिके विषयमें उन्होंकी उपमा सन जगह दी जाती है- 'यथा क्रज-गोपिकानाम्'।

भगवदनुरागके कारण उनकी भाग्यवत्ताको देवता भी सराइते हैं और चाहते हैं कि बुन्दावनमें बृक्ष, लता, गुल्म आदिमें ही हमारा जन्म हो जाय—जिससे कि आते-जाते समय गोपिकाओंकी चरण-रज्ञ तो हमारे मस्तकपर एड जार्य । वही असामान्य अनुरागिणी गोपिकाएँ भगवान्की प्राप्तिके लिये पूर्ण थन कर चुर्की, पर आप न मिले । प्रेम और विरहमें विद्वल होकर वे कभी भगवान्के चरित्रोंको गाती थीं तो कभी प्रलाप करती थीं । अन्तमें तो यह दशा

१. 'आसामही चरणरेणुजुषामहं स्यां
ृष्ट्याबने किर्माप गुल्मलतीषथीलाम्।
या दुस्त्यनं स्वजनमार्थपथं च दिला
मेजुर्भुङुन्दपदवां श्रुतिमिर्बिग्धस्याम्॥'
सा० अं० २२-—२३

हुई कि विरह-व्याकुलताके कारण रोने लगीं—'स्वदुः मुखरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः'। परन्तु इसपर भी उनके उपाय और यत्नोंसे कुछ न हुआ। करणायरुणालय भगधानंको ही जब उनकी हालतपर दया आयी, तब 'तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानमुखा-श्रुजः'—उनकी प्रणय-परीक्षापर हुँसते हुए भगवान् उनके ही मध्यमें प्रकट हुए।

इस क्याकी सङ्गति कई तरहसे लगायी जाती है और सब जानते भी हैं; किन्तु क्या इस घटनासे यह अभिव्यक्तित नहीं होता कि चाहे जितने अनुकल और प्रचल साधन क्यों न हों, पर ऐसे शक्तिघनके सम्मख जहाँ कि किसी उपायकी पहुँच नहीं वे साधन अपने स्वरूपसे तो कुछ फल नहीं दिखला सकते । जब बही ( सब शक्तियोंका केन्द्र ) उन साधनींको स्वीकार करना चाहे, तभी कुछ फर्लासिंद्ध हो सकती है । योगसिद्धिसे, देखते-देखते अलक्ष्य हए योगीको हम चाहे जितना पकड़ना चाहें, खोजें, किन्त नहीं पा सकते । वही जब अपनी इच्छासे इमारे सम्मख आवे तभी वह हमें मिल सकता है । सर्वसिद्धान्तेंसि जिसका खरूप यह सिद्ध होता है कि—ध्यतो बाची निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अर्थात जहाँ मन-वाणीकी पहुँच नहीं, वे भी उनतक न पहुँचकर जहाँसे निष्पल लीट आते हैं। वहाँ भला, फिर कौन-से साधन अपना बल दिखलायेंगे ! 'ईष्टे इति ईश्वरः' इस ब्युत्पत्तिसे जब उनके सामर्थ्यको ·अन्यसामध्यांनिमभवनीय<sup>,</sup> अर्थात् अन्यशक्तिसे न दबने-बाला मानते हैं, तब वहाँ बेचारे साधन कर ही क्या सकते हैं ! और यदि साधनोंने अपना सामर्थ्य वहाँ जमा दिया तो फिर वह 'अन्यसामर्थ्यानिसभवनीय' भी कैसे कहलायेंगे १

व्यवहारमें भी आप देखते हैं कि हम किसी हाकिमके सम्मुख अपने सब प्रमाण उपिखत कर देते हैं। साक्षियों के द्वारा तथा अन्यान्य उपायोंसे अपनी निर्दोषता भरसक अच्छी तरह सिद्ध कर देते हैं, तथापि निर्दोषताका फैसला देना तो उसके ही हाथमें मानते हैं। जब सामान्यसे अधिकारी का हतना सामर्थ्य माना जाता है, तब जो चतुर्दश सुबनों का 'ईस्थर' असिद्ध है, उसके सामर्थ्यकी क्या कोई सीमा हो सकती है! आप जिस कामको आसान समझते हैं, थोड़े-से

यक्र सिद्ध होनेवाला मानते हैं, वहींपर लाख यक होनेपर भी, बहुत कालतक दीइ-धूप करनेपर भी, बुख्छ पल नहीं होता । किन्तु जब कोई अदृष्ट शक्ति चाहती है, तभी आपको उसका फल मिलता है। ऐसी दशामें क्या आप अपने साधनोंपर मरोसा या गर्व कर सकते हैं? शाख साफ-साफ बतलाते हैं कि—'कर्मण्येयाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'। जब साधनोंका स्वातन्थ्येण फल ही नहीं, अपनी इच्छासे फल देनेवाला कोई स्वतन्त्र दूसरा है, तब उन साधनोंमें साधनत्व (साधनपन) ही कहाँ रह गया ? 'साध्यते अनेन तत्साधनम्'—जिससे कोई काम सिद्ध किया जाय, हमारी कियासिद्धमें जो हमारा असाधारण उपकार करे, वही तो साधन' कहलाता है। ईश्वरमातिके विषयमें जब एक-दो साधन क्या, साधनोंका काफिला-का-काफिला ही पीछे रह जाता है, तब फिर उनसे कियासिद्धिकी आशा कैसी ?

तो क्या वेदादिमें बतलाये हुए भगवत्प्राप्तिके उपाय--यज्ञ, याग, जप, तप, वत, नियमादि-सन व्यर्थ हैं ! ऐसी दशामें यशादिको भगवत्प्रसादका 'साधन' बतलानेवाले वेदादि शास्त्रका भी अधामाण्य सिद्ध होगा। भक्तिमार्गमें कहा जाता है कि 'यज्ञ-यागादि कष्टसाध्य हैं। सब लोग इनके अधिकारी भी नहीं। किन्त 'भक्ति' में सबका अधिकार है। कलियुगमें उसके ही द्वारा उद्धार हो सकता है, इत्यादि ।' परन्त जब साधनमात्र धहाँ विफल सिद्ध होते हैं, तब भक्ति भी साधन कैसे हो सकती है ! ठीक है। इमपर थोड़े सूक्ष्म विचारकी आवश्यकता है । श्रुति-वेदान्तादि बाक्योंसे सिद्ध होता है कि सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, सर्वसामर्थ्यशाली भगवान्ने अपनी लीलासे, रमणकी इच्छासे यह सृष्टि उत्पन्न की, प्रपञ्चकी रचना की ! धर्मादिकी व्यवस्था करके व्यवहारोंका नियमन किया । जनतक आपकी रमणेच्छा रहे, तबतक यह प्रपञ्चप्रवाह बन्द न हो-इसलिये कर्मादिका सूत्र अनुस्यूत करके इस संधार-प्रवाहको ऐसा प्रचलित कर दिया कि इसके विरत होनेकी कोई सम्भावना नहीं । परन्त इस संसारकी व्यवस्था हट नियमोंके विना सुश्कुलारे नहीं चल सकती। इसीलिये सदसदिवेचनापूर्धक लोकव्यवस्था करनेवाले शास्त्रादि निर्णीत किये। ये ही शास्त्र हमें भगवद्यातिके अभिमुख करते हैं। इनके उपदेशींके अनुसार यदि इम आचरण करें तो अवस्य इमें भगवत्प्राप्ति होगी, इसमें सन्देह नहीं । अतएव वेदादि शास्त्र और उनके द्वारा बोधित यह याग, जप तप, अनुष्ठानादि सभी क्रिया-कलाप

प्रामाणिक सिद्ध होते हैं । किन्तु विचार करनेकी बात है कि इन उपदेशक शास्त्रोंके मूलमें भी भगवान्की शक्ति और इच्छा अनुस्यूत है । उन्होंकी इच्छासे ये शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं । अब आप ही देख लीजिये कि जब इन व्यवस्था करनेवालोंका भी व्यवस्थापक कोई दूसरा है, तब इनका स्वातन्त्र्यण सामर्थ्य कहाँ रहा ?

यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब शाखोंके परिचालित नियमींसे ही सब व्यवस्था चलती है और उसमें कुछ भी व्यत्यास नहीं होता, प्रत्युत शास्त्रीके प्रवर्तक मगधान्की इच्छा और आज्ञा ही यह है कि वेदादि शास्त्रोंके अनुसार ही चला जाय तो ऐसी दशामें शास्त्रोंको ही स्वतन्त्र प्रमाण मानना उचित प्रतीत होता है। उनके मूलमें भी और प्रमाणान्तर माननेसे अनवस्या हो जायगी । और जब वेदादि स्वतन्त्र व्यवस्थापक सिद्ध हुए तो अनके द्वारा बोधित यज्ञ-यागादि भी भगवत्प्राप्तिके प्रति साधन अवस्य सिद्ध होंगे । ठीक है । 'अनवस्था हो जायगी' इस भयसे शास्त्रादिको स्वतन्त्र प्रमाण भाग लेगा ही कह रहा है कि इस विषयमें स्वतन्त्र व्यवस्थापक अथवा प्रमाण अन्य ही कोई है। जब किसीकी इच्छा अयवा आज्ञासे कोई शासन कर रहा है। तब शासनकालमात्रमें उसका स्वातन्त्र्य होनेपर भी स्वतन्त्र शक्तिशाली उसकी आशा देनेवाला ही माना जायगा । वर्तमान कालमें भी कानूनके हाथमें ही शासनकी बागडोर रहनेपर भी क्या अन्तरात्मा यह नहीं जानता कि कानूनको बनानेवाली शक्तियाँ उससे भी प्रवल हैं। जो आवश्यकता पहनेपर कभी-कभी अपनी स्वतन्त्रता ( अन्यथा-कर्ते समर्थता ) का परिचय दे ही दिया करती हैं।

अच्छा । और-और साधनों के विषयमें चाहे कुछ कहा जा सकता हो, किन्तु 'साधन-भक्ति' तो भगवान्की प्राप्तिके लिये अवश्य ही सफल 'साधन' सिद्ध होगी । क्योंकि भक्ति (अनुराग) में शक्ति ही ऐसी है कि जिसके द्वारा वह अपने आलम्बन (प्रेमी) को बलात् आकृष्ट कर लेती है । मैं समझता हूँ, विस्तार करनेकी आवश्यकता न होगी । बहुत-से हष्टान्त प्रसिद्ध हैं कि चित्रपर प्रेम-प्रदर्शन करनेगात्रसे बहु-बहु सम्राट्तक एक दीनकी कुटियामें स्वयं आ उपस्थित होते हैं । भक्तोंके अनुरागसे आकृष्ट हुए भगवान्ने ही अपने भक्तोंके लिये क्या-स्था कार्य नहीं किये ? और कहाँ-कहाँ आपको नहीं पहुँचना पहा ? व्रजमक्तोंकी कथाको तो जाने दीजिये, वह तो असाधारण ही है कि जिनके क्षणमात्र दर्शनके िलये दिव्यदेशनियासी मुनितक तरसा करते हैं, वहीं भगवान् जहाँ सेवककी तरह कार्य करते हैं—गोर्पोकी 'पाटुका' तक उठाते हैं (विभक्ति कविदाशमः पीठकोन्मानपादुकम्) किन्तु नरसी आदि भक्तीके लिये ही भगवान्को कहाँ-कहाँ पहुँचना पड़ा है, यह कौन नहीं जानता ! आप स्वयं आशा करते हैं—

### अहं भक्तपराधीनी ग्रस्वतन्त्र इव द्विज। साधुनिर्प्रसहृदयः

अर्थात् भी भक्तींके पराधीन हूँ । मुझे विलकुल स्वतन्त्रता नहीं । स्वतन्त्रता तो तब हो, जब मैं प्रयक् सत्ता रखता होऊँ । 'अहं तु साधुभिर्भस्तद्भद्धरः'— मेरे द्धदयको तो साधु ( भक्तींन ) प्राप्त कर लिया है, स्वया ले रक्खा है ।' अनुरागमें स्वामाधिक शक्ति ही यह है कि प्रवल होनेपर वह दूसरेको अपनी तरफ बलात् खींच लेता है । उर्दृका एक हीर मुना है—

'इठक सन्ता है तो बस, एक दिन इन्हा। अह्ना। कन्त्रे भागे से खिंचे आप चारे आर्येगे॥'

ऐसी परिस्थितिमें भक्तिको तो भगवत्प्राप्तिके लिये साधन? मानना ही पड़ेगा।

ठीक है । किन्तु इसपर थोड़ सम्मीर विचारकी आवश्यकता है । क्या एक ओरकी कियामात्रसे ही आकर्षण हो जाता है ! दूसरी तरफ़ले यदि इसपर ध्यान ही न दिया गया तो फिर आकुष्ट होकर आना ही किसका होगा ! मार्मिक विचारसे आपको स्वयं प्रतीत हो जायगा कि भक्तोंके सच्चे अनुरागके कारण करणावरुणालय भगवान्की द्यारांकि भक्तोंके अभिमुख हो जाती है, जिससे भगवान्की उद्धार करनेकी इच्छा जायत् होकर भक्तोंके अभीष्टकी सिद्धि हुआ करती है । भक्तिग्रन्योंमें स्थान-स्थानपर यह कहा गया है, जैसा कि भक्त शीलक्ष्मीजीके प्रति विनय करता है—

#### अकरुणा करुणा ध्रुवसम्ब ते क्षितितले भवतीमवतार्य या । शहह यातु पुरः स्थिरवेदनामगमयज्ञगदार्त्तिनिष्ट्रत्तथे ॥

ंहे जननी ! यह आपकी दया ही अत्यन्त निर्देश है, जो आपको इस भूमण्डलपर उतारकर जगत्की पीड़ा दूर करनेके लिये आपको भी राष्ठशदिसे पीड़ा सहन कराती है। समस्त कल्याणगुणाश्रय भगवान्में यदि दया-गुण न होता तो भक्तोंके उद्धारका रास्ता ही कैसे खुळता ? 'अवारक् मनसगोचर' (वाणी और मनकी भी जहाँ पहुँच नहीं ) भगवान्तक हमारी पहुँच ही कहाँ थी ? जिन भगवान्को हमारे शास्त्र 'दिव्योपस्प्य' (उत्तमलोकनिवासी ही जिनके समीप पहुँच सकें, ऐसे ) बताते हैं, प्रत्युत कहीं-कहीं दिव्य मुनि सनकादितक जिनके पास पहुँचनेसे रोक दिये जाते हैं, वहाँ क्या इन धराधामवास्योंकी गति हो सकती थी ? परन्तु लोकानुकम्पासे प्रेरित होकर मगवान् स्वयं अपना रूप आप प्रकट करते हैं । उसी प्राकट्यावस्थामें भगवान्के दर्शन-गुणअवण-चरितानुकीर्तनादिके द्वारा अनेकानेक भक्तों-का उद्धार हुआ है और होता है ।

अब आप ही स्वयं देख लीजिये, यदि भगवान् अपनी लीलाले अपना रूप स्वयं प्रकट करना नहीं चाहते तो 'अवाब्धानसगीचर' उन भगवान्को हम अपने साधनीसे कैसे पाते ? और विमा जाने, देखे-सुने उनका अनुकीर्तन भी क्या करते ? अतएव यह भगवान्की ही महिमा है कि वे दया करके लोगोंकी मक्तिको अङ्गीकार करते हैं।

अब लौकिक प्रेमको भी देख लीजिये। जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारी कुछ बात ही न मुनता-समझता हो, अथवा हमारे प्रेमकी पुकार ही जहाँ नहीं पहुँच सकती हो तो भला 'खिंचे चले' आनेकी वहाँ क्या सुरत हो सकती है। कथे धारोसे खिंचे चले आनेमें शाब्दिक चमत्कारकी तो बात दसरी है, परन्तु इस सुक्तिमें प्रेमको परखने-वालेकी कदरदानी ही प्रधान प्रतीत हो रही है। अन्यथा कवि स्वयं अपने मुखसे स्वीकार कर रहा है कि इधर खींचनेके लिये तो 'कचा धागा' है । यदि दसरी तरफ कछ भी कदरदानी न हो तो कचा धागा तो फिर कचा ही टहरे । इसीलिये मक्तिपथमें भगवान्के अनुप्रहपर ही निर्भर रहकर 'विनय' के अञ्चको ही प्रधानता दी गयी है। फिर प्रेमका तो मार्ग ही निराला है। वहाँ तो अपने प्रेमाधारके प्रेममें लीन हुआ प्रेमी अपने-आपको ही भूल जाता है, अपनी सत्ताको ही भुलाकर 'मैं हूँ' का अभिमान ही यिटा देता है। फिर भला वहाँ अपने साधन-बलपर अभिमान करनेकी क्या कथा ? सनिये, प्रेमी भक्तका अद्वैतवाद-

'जब 'मैं' है तब हिंर नहीं, हिर्ने हैं तब मैं माहिं। प्रेम-ग्रही अति साँकरी, तामें दें न समाहिं॥

न केवल भक्तिमार्गमें ही, कर्ममार्गमें भी तो यही देखा जाता है। विधिके अनुसार यज्ञ-यागादि किया-कलाप करके भी बढ़े-बड़े भूषि-मुनितक भगवानसे यही प्रार्थना करते हैं कि 'हे भगवन् ! यदि आपकी अनुकुछ दृष्टि न हो तो हम अपने साधनोंसे कर ही क्या सकते हैं। और हमारे हज़ार यज करनेपर भी वह हमारी 'साधना' पूरी ही कैसे हो सकती है ?' यदि साधनीपर ही सब कुछ निर्भर रहता तो फिर इतने कनावड़े होनेकी क्या बात थी किन्तु सभी पन्थीं का अन्त एक सिद्धान्तपर ही देखा जाता है कि चाहे तपस्या करिये। चाहे शानयोगका आश्रय लीजिये। चाहे मन्त्रींपर निर्भर रहिये। चाहे यह-यागादि क्रियाकलाप कीजिये। जबतक उन कर्मीपरते खाभिमान हटाकर उन्हें भगवानके समर्पण न करेंगे, तबतक अमीष्टिसिद्धि नहीं हो सकती 🗓 चाहे उनके द्वारा उत्तम लोकादि प्राप्त करके कर्मफलक्षय होनेपर फिर इधर-उधर भटकनेका रास्ता, खोल क्रीकिये, किन्तु व्धीमः (चैन) नहीं मिल सकता । परमहंतुचूडामणि श्रीशुकदेय मनि कहते हैं---

'तपस्तिनो दानपरा यशस्तिनो मनस्तिनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै समद्वश्रवसे नमो नमः॥'

इसीलिये तो भगवदाशानुसार अपने अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल सब कुछ किया-कलाप करके भी फल-प्राप्तिके लिये साक्षात्-साधन अन्तमें भगवान्को ही मानना पड़ा है। देखिये, कर्मकाण्डपर ही साधनाका बल रखने-वाली वैदिकादि विधियोंमें भी सब साधनोंके साधन अन्तमें भगवान् ही बन जाते हैं। इसीलिये तो वहाँ प्रार्थना की जाती है—

'मन्त्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन । संस्कृतं तु सया देव पूरिपूर्णं तदस्तु से ॥'

अन्यथा यह तो स्पष्ट ही असङ्गति है कि साधन-बळपर साधना आरम्भ होती है और साधनोंके बळ-संहारपर उसका उपसंहार होता है )

शिष्टोंका व्यवहार भी प्रमाणरूपमें देख लीजिये कि आजतकके सभी शानी-ध्यानी भक्त सम्पूर्ण साधनसम्पन्न होनेपर भी उनपर अभिमान वा भरोगा नहीं लाते। वे तो सदा अपनेको निःसाधन और दीन-हीन समझकर भगवान्को ही अपना सब कुछ साधन मानते हैं। गोस्तामीजी कहते हैं— बिद न पुरान गान, जानौं न बिग्याग म्यान , ध्यान, धारना, समाधि, साधनप्रबीनता । नाहिन बिराग, जोग, जाग, भाग 'तुलसी' कें दया-दीन-दूबरो हों, पाप ही की पीनता ॥ लोभ मोह-काम-कोह-दीष-कोष मोसो कौन ? किलहूँ जो सीख लई मेरिये मलीनता । एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हों , रावर दयालु दीनबंधु, मेरी दीनता ॥' हों, अभिमान नहीं करते सो नहीं । करते हैं और खूब बढ़कर करते हैं कि सब पुण्यवानोंसे बदकर में हूँ । किन्तु उसका तर्ज दीखये—

'जोग न बिराग अप जात तप त्यात बत,

तीरथ न धर्म जानों बेद बिधि किमि है।
'तुलसी' सो पोच न भयो है, नहिं हैंहै कहें,

सोचें सब याके अध कैसे प्रभु छिमिहें॥
मेरी तो न उठ रघुवीर! सुनी, साँची कहीं—

स्रष्ठ अनखेंहें तुन्हें, सज्ज्ञन न गमिहें।
भक्तें सुक्रतीके संग मोहि तुन्हों तीतियं ती,

नाम के प्रसाद भार मेरी और निमहे॥'
दयानिधानकी दयापर ही सब 'साधनों' का सामर्थ्य निर्मर मानकर उसका ही अध्वरुम्थन अयतकके व्ययहारमें
प्रचलित है। इन पिक्क्रयों के इस तुन्छ लेखककी भी 'करणा किती गई' इस समस्याकी पूर्ति इसी विषयपर है——

'उदिष अधाह बीच ग्राह सों सताग्रो जब,
दीन गजराज पे असीम करूना भई।
गीच गुहराज गनिका हू ये करी ही दया,
अधम अज्ञामिकहूँ अगम गती लई॥
दुर्मद दुसासनने दुसह दुखाई जब,
दुणदसुता गों तब टेरी दीनतामई।
मेरी बेर एती देर कैसे के करी है कान्ह!
करुनानिश्रान ! तेरी करूना किती गई॥'

निश्रन्थका सार यही है कि भक्तिमार्गका वास्तविक रहस्य सुगम नहीं। इसमें अनेक भेद और अनेक तत्त्व विचारणीय हैं, किन्तु भगवान् ही साध्य हैं और भगवान् ही साधन हैं। यह सिद्धान्त बड़ा उच्च और गम्भीर है। इसे प्रत्येक विचारशील मार्मिक मानेगा, इसमें सन्देह नहीं।

'न हि श्रुक्तिं मुक्तिं न खलु यहुनायक याचामि । भक्तिं तव पद्सरसिजे देहि शरणमुपयामि॥'



मरसि सारसद्देसविद्दृशक्काकगीतद्दृतचेतस पत्य । हरिमुपासत ते यतांचेता हुन्त मीलितद्द्यो धृतमौनाः ॥

## मधुर रसकी साधना

( छेखक-पं० श्रीहजारीप्रसादजी दिवेदी )

'मधुर'नामक मिक्त-रक्षके विचारका उत्यापन करते समय श्रीरूप गोखामीने भिक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थमें लिखा है कि 'आलोचित विभावादिदास मधुरा रित जबसदाशय व्यक्तियों-के हृदयमें पुष्ट होती है, तब उसे मधुर नामक भिक्तरस कहते हैं। यह रस उन लोगोंके किसी कामका नहीं जो निवृत्त हों (अर्थात्, जैसा कि जीव गोस्वामीने इस शब्दका अर्थ किया है, प्राकृत शूंगार-रसके साथ इसकी समानता देखकर इस मागवत-रससे भी विरक्त हो गये हों), फिर यह रस दुक्द और रहस्यमय भी है; इसलिये यद्यपि यह बहुत विशाल और वितताङ्क है, तथापि संक्षेपमें ही लिख रहा हूँ।'

'आरमो विनविभावाद्यैः पुष्टिं नीता सतां हृदि । मधुराख्यो भवेद् भक्तिरसोध्सौ मधुरा रतिः ॥ निवृत्तानुषयोगित्वाद् दुरुहत्वादयं रसः । रहस्यत्वाद्य संक्षिप्य वितताङ्गोऽपि स्टिख्यते ॥'

गोस्वामिपादके इस कथनके बाद दुनियादारीके झंशटों में पेंसे हुए किसी भी मादश व्यक्तिका इस रतके सम्बन्धमें िळखनेका सङ्कल्प ही दुःसाहस है। फिर भी यह दुःसाहस किया जा रहा है। क्योंकि पहले तो गोस्वामिपादने यद्यपि बड़े कौशलपूर्वक इसकी दुम्हताकी ओर ध्यान आकृष्ट कर दिया है, परन्तु कहां भी ऐसा सङ्कोत नहीं किया कि इस रसकी चर्चा निषिद्ध है। दूसरे, भित्तशाख्यकारीकी और अनुरक्त भक्तजनीकी चर्चा करते रहनेसे, ऐसा विधान है कि पहले अद्या, फिर रित और फिर भक्ति अनुक्रमित होती है—

सर्वा प्रसङ्गान्सम वीर्यसंबिदो भवन्ति हृस्कर्णरसायनाः कथाः । सजोषणादाश्वपवर्गवर्सनि

> अद्धाः रतिभेक्तिस्तुक्रमिष्यति ॥ (श्रीमद्भाव रै । २५।२५)

तीसरे, गोस्वामिपादने इसे उन लोगोंकें लिये अनुपयोगी बताया है जो निवृत्त हों अर्थात् इस रसके साथ शृङ्कारका साम्य देखकर ही विदक्त गये हों—उन लोगोंके लिये नहीं जो शृङ्कार-रसके साथ इसका साम्य देखकर ही इधर आकृष्ट हुए हों। शाक्रोंमें और इतिहासमें ऐसे अनेक भक्त प्रसिद्ध हो गये हैं, जो ग़लतीसे ही इस रास्तेमें आ पड़े थे और फिर जीवनका चरम लाभ पा लेनेमें समर्थ हुए थे। कहते हैं, रसखान और धनानन्द इसी प्रकार इस रास्ते आ गये थे, स्रदास और बिल्लमञ्जल ग़लतीसे ही इधर आ पड़े थे और बारमें वे क्या हो गये—यह जगद्विदित प्रसन्न है।

इन पङ्क्तियोंके लेखकके समान ही ऐसे बहत-से लोग होंगे जो साहित्य चर्चाके प्रसङ्घमें दिन-रात रत्यादिक स्थायी भावों तथा विभाव-अनुभाव-सञ्चारीभाव और सात्त्विक भावोंकी चर्चा करते रहते होंगे या कर चुके होंगे। उन छोगींको यह जान रखना चाहिये कि भक्तिमें कैयल एक ही स्थायी भाव है — श्रीकृष्णविषयक रति या लगन । अवस्य ही, भक्तींके स्वभावके अनुसार यह लगन पाँच प्रकारकी हो सकती है-शान्त स्वभावकी, दास्य-स्वभावकी, सच्य-स्वभावकी, वात्सल्य-स्वभावकी और मधुर स्वभावकी। इन पाँची स्वभावींके अनुसार रति भी पाँच प्रकारकी होती है-शान्ता, प्रीताः धेयसी, अनुकम्पा और कान्ता । जहाँतक जड जगत्का विषय है, इनमें शान्ता रति सबसे श्रेष्ठ है और फिर बाकी चार कमशः नीचे पड़ती हुई अन्तिम रति कान्ताविषयक होकर शुङ्कार नाम ग्रहण करती है। जड़िययक होनेपर यह सबसे निकष्ट होती है। परन्त्र जड़ जगत् है क्या चीज़ ! नन्ददासने टीक ही कहा है कि यह भगवामकी छाया है, जो मायाके दर्पणमें प्रतिफलित हुई है---

या जगकी परछाँह री माया दरपन बीच ।

अब अगर दर्पणकी परहाँहकी जाँच की जाय तो स्पष्ट ही मालूम होगा कि इसमें छाया उलटी पड़ती है । जो चीज ऊपर होती है, वह नीचे पढ़ जाती है और जो नीचे होती है, वह ऊपर दीखती है । ठीक यही अवस्था रितकी हुई है । जड जगत्में जो सबसे नीचे है, वह मगवदिषयक होनेकर सबसे ऊपर हो जाती है । यही कारण है कि श्रङ्कार-रस, जो जड जगत्में सबसे निकृष्ट है, वस्तुतः भगवदिषयक मधुर रसकी छाया है, जो सबसे उत्कृष्ट है । बस्तुतः भगवदिषयक श्रङ्कार ही मधुर रस है, यद्यपि भिक्तशाखकी मर्यादाके अनुसार हसे श्रङ्कार नहीं कहा जा सकता । केवल बज-सुन्दरियोंके लिये श्रङ्कार और मधुर एक रस हैं; क्योंकि उनके लिये काम और प्रेममें भेद नहीं है। भक्तिरसामृतसिन्धुमें कहा गया है कि गोपरमणियोंका प्रेम ही काम कहा गया है---

#### प्रेमेंच गोपरामाणां काम इत्यगमन् प्रथाम् ।

कारण स्पष्ट है—जडिवययक अनुरागको 'काम' कहते हैं और भगविद्वयम अनुरागको 'प्रेम' । अजमुन्दरियोंकी सारी कामनाके विषय 'असमानोध्वंसीन्दर्यछीलावेदरध्यसम्पदाम्' आश्रयस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण ये और इसीलिये उनके कामको जडिवशयक कहा ही नहीं जा सकता । गीतगोविन्दमें कहा गया है कि 'हे सिख, जो अनुरज्जनके द्वारा समस्त विश्वका आनन्द उत्पादन करते हैं, जो इन्दीयर-श्रेणीके समान कोमल स्यामल अङ्गोसे अनङ्गोसवका विस्तार कर रहे हैं तथा अजस्तुन्दरियोंद्वारा स्वच्छन्द भावने जिनका प्रत्येक अङ्ग आलिङ्गित हो रहा है, वही भगवान् मूर्तिमान् श्रक्तारकी माँति मुग्ध होकर वसन्त-म्रुनुमें विहार कर रहे हैं—

विषेषामनुरक्षनेन जनयञ्चानन्द्रसिन्द्रीवर-भ्रेणीस्यामककोमलैक्षनयञ्जक्षरनङ्गोस्तवम् । स्वच्छन्दं श्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यक्षमालिक्षितः श्रहारः स्रवि मृतिमानिव मधौ सुग्धो हरिः क्रीडति ॥

सो यही भगवान्, जो साक्षात् श्रृङ्कारस्वरूप हैं, मधुर रसके प्रधान अवलम्बन हैं। इनकी प्रेयसियाँ वे परम अझुत किशोरियाँ हैं, जो नव-नव उत्कृष्ट माधुरीकी आधारस्वरूपा हैं, जिनके अङ्ग-प्रत्यक्क भगवान्के प्रणय-तरङ्गसे करम्बित हैं और जो रमणरूपसे भगवान्का भजन करती हैं—

नवनवयरमाधुरीधुरीणाः
प्रणयतरङ्गकरम्बिताङ्गरङ्गाः ।
निजरमणतया हरिं भजन्तीः
प्रणयत ताः परमाद्भताः किशोरीः ॥

( भक्तिरसामृतसिन्धु )

इन जजसुन्दरियों में भी सर्वश्रेष्ठ राघारानी हैं, जिनके लोचन मदमत चकोरीके लोचनोंकी चादताका इरण करनेवाले हैं, जिनके परमाहादन बदनमण्डलने पूर्णिमाके चन्द्रकी कमनीय कीर्तिका भी दमन किया है, अविकल कलधौत (खर्ण) के समान जिनकी अञ्च-श्री सुद्योभित है, जो मधुरिमाकी साक्षात् मधुपात्री हैं—

भद्धकुटचकोरीचारताचोरषष्टि-वेदनद्रमितराकररेढिणीकान्तकीर्तिः । अविकलक्छधीतोद्धृतिधीरेयकश्री-र्सशुरिसमधुपात्री राजते पश्य राधा ॥

जडादिविषयक शृङ्कारादि रसके साथ इस अनिर्धचनीय मधुर रसका एक और मौलिक अन्तर है। अल्ङ्कारशास्त्रोंमें विवत शृक्कारादि रस केवल जडोन्मख ही नहीं होते। उनके भावकी स्थिति भी जडमें ही होती है। अलक्कारशास्त्रमें बताया गया है कि शृङ्कारादि रसोंके रत्यादि स्थायीभाव संस्काररूपसे मनमें स्थित होते हैं। यह संस्कार या वासना पर्वजन्मोपार्जित भी होती है और इस जन्मकी अनुभूति भी हो सकती है । अब आत्मा तो निर्लेष है, उसके साथ पूर्वजन्म-के संस्कार तो आ ही नहीं सकते; फिर स्थायी भावके संस्कार आते कैसे हैं ? इसका उत्तर शास्त्रोंमें इस प्रकार दिया गया है कि आत्मके साथ सुक्ष्म या लिङ्गग्ररीर भी एक शरीरसे दसरेमें संक्रिमत होता है। इस सूक्ष्मशरीरमें ही पाप-पुण्य आदिके संस्कार रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा गया है कि यह आत्मा विज्ञान, मन, श्रोत्र, पृथ्वी, जल, वाय, आकाश, तेजसु, काम, अकाम, क्रोध, अक्रोध, धर्म और अधर्म इत्यादि सब लेकर निर्गत होता है। यह जैसा करता है, वैसा ही भोगता है-

स वायमारमा जहा विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चधुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधमयोऽकोधमयो
धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्त्रधरेतिवृद्मयोऽदोमय इति
यधाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साधुर्भवित,
पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः
पापेन । (इद्दराण्यक०४।४।५)

संख्यकारिकामें करीय-करीय इन सभी वार्तोको लिङ्ग-इारीर कहा गया है। बताया गया है कि प्रकृतिके तेईस तत्त्वोंमेंसे अन्तिम पाँच तो अत्यन्त स्थूल हैं, पर बाक्री अठारहों तत्त्व मृत्युके समय पुरुषके साथ-ही-साथ निकल जाते हैं। जबतकं पुरुष ज्ञान प्राप्त किये विना मरता है, तबतक ये तत्त्व उसके साथ लगे होते हैं (सं० का० ४०)। अब यह तो स्पष्ट ही है—प्रथम तेरह अर्थात् बुद्धि, अहक्कार, मन और दसों इन्द्रिय प्रकृतिके गुणमात्र, अतः सुक्ष हैं। उनकी स्थितिके लिये किसी स्थूल आधारकी जरूरत होगी। पञ्चतन्मात्र इसी स्थूल आधारका काम करते हैं। उपनिषदीमें इसी बातको और तरहसे कहा गया है। आत्माका सबसे ऊपरी आबरण तो यह स्थूलदेह है। इसे उपनिषदीमें अजनय कोष कहा गया है। दूसरे आवरण क्रमशः अधिक स्थूल हैं; उनमें प्राणमय, ज्ञानमय और आनन्दमय कोष हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थूलशरीरकी अपेक्षा प्राण सूक्ष्म हैं, उनकी अपेक्षा मन, उसकी अपेक्षा बुद्धि और इन सबसे अधिक सूक्ष्म आत्मा है। भगवान्ने गीतामें इसी बातको इस प्रकार कहा है—

### इन्द्रियाणि पराण्यादुरिन्द्रियेम्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥

वेदान्तशास्त्रमें कई प्रकारसे यह बात बतायी गयी है । कहीं इसके सन्नह अवयव बताये गये हैं--पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, मन और पाँच प्राण (वेदान्तसार१३); फिर आठ पुरियोंका उल्लेख है ( सुरेश्वराचार्यका पञ्चीकरण-चार्तिक )--जिनमें पाँच ऋनेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, पाँच प्राण, पाँच भृतसूख्म (तन्मात्र) अविद्या, काम और कर्म हैं। ऐसे ही और भी कई विधान हैं। इनका शास्त्रकारोंने समन्यय भी किया है (वेदान्तसार १३ पर विद्वन्मनोरञ्जनी टीका )। यहाँ प्रकृत यह है कि स्थायी भावोंके संस्कार इसी लिङ्गरारीरमें हो सकते हैं। वह चूँकि जड है, इस लिये उसकी प्रवृत्ति जडोन्मुख होती है। अल्ङ्कारशास्त्रोंमें यह बार-बार समझाया गया है कि रस न तो कार्य है और न ज्ञाप्य । क्योंकि कार्य होता तो विभावादि-के नष्ट होनेपर नष्ट नहीं हो जाता, कारणके नष्ट होनेसे कार्यका नष्ट होना नहीं देखा जाता-—स च न कार्यः। विभावादिविनारोऽपि तस्य सम्भवप्रसङ्गात् (काव्यप्रकाश ४र्थ उल्लास)। परन्तु मधुर रस आत्माका धर्म है, यह स्यूल जड जगत्की चस्तु नहीं है। उसके विभावादिका कभी विलय नहीं होता, इसलिये उसके लिये सम्भवासम्भव-प्रसङ्ग उठता ही नहीं ।

रस कई प्रकारके हैं। सबसे स्यूल है अलमय कोषका आस्त्राद्य रस । रसनादि इन्द्रियोंसे उपभोग्य रस अत्यन्त स्थूल और विकारप्रवण है। इससे भी अधिक स्क्स है मानसिक रस अर्थात् जो रस मनन या चिन्तनसे आस्त्राद्य है। उससे भी अधिक स्क्स है विज्ञानमय रस, जो बुद्धिद्वारा आस्त्राद्य है; पर यह भी जितना भी स्क्स क्यों न हो,

स्क्ष्मतम आनन्दभय रसके निकट अस्यन्त स्थूल है। आत्मा जिस रसका अनुभय करता है, वहीं सर्वश्रेष्ठ भक्ति-रस है, जिसका नाना स्वभावेंकि भक्त नाना भावसे आस्यादन करते हैं। सपुर रस उसीका सर्वश्रेष्ठ स्थरूप है। स्पष्ट ही है कि इस की ठीक-ठीक धारणा इन्द्रियोंसे तो हो ही नहीं सकती। मन और बुद्धिसे भी नहीं हो सकती। यह न तो चिन्तनका विशय है न बोधका। वह अलीकिक है। इसीलिये भक्तिशास्त्रने इसके अधिकारी होनेके लिये बहुत ही कठोर साधनाका उपदेश किया है। रूप गोस्वामीने इसीलिये इसे दुरूह कहा है। श्रीचैतन्य महाप्रमु कहते हैं—नुगसे भी सुनीच होकर, वृक्षकी अपेक्षा भी सहनशील बनकर, मान त्यांगकर, दूसरेको सम्मान देकर ही हरिकी सेवा की जा सकती है—

#### तृजादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । अमानिना सानदेन सेवितव्यः सदा हरिः ॥

इन्द्रिय, मन और बुद्धिका सम्पूर्ण निम्नह और वशीकरण जवतक न हो जाय, तवतक इस सुकुमार भक्तिकेनमें आनेका अधिकार नहीं मिलता। लोक-परलोकके विविध मोगोंकी और मोक्षसुलकी कामना जवतक सर्वया नहीं मिट जाती, तवतक इस मधुर प्रेमराज्यकी सीमाके अंदर प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसीसे यह सिद्धान्त बतलाया गया है—

### भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावष् विशाची हृदि वर्तते । तावत् प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युद्यो भवेष्

जबतक भोग और मोक्षकी पिशाचिनी इच्छा हृदयमें वर्तमान है, तबतक प्रेम-सुखका उदय कैसे हो सकता है ?

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—असत् शाखोंमें आसिक्त, जीविकोपार्जन, तर्कवादपक्षाश्रयण, शिष्यानुबन्ध, बहुमन्धान्थास, ब्याख्योपयोग, महान् आरम्भ-ये सब भक्ति चाहनेवालेके लिये वर्जित हैं—

नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम् । वादवादांस्टयजेत्तकीन् पक्षं कं च न संश्रयेत् ॥ न शिष्याननुबक्षीत अन्यासैवाभ्यसेद्वहून् । न व्याख्यासुपशुक्षीत नारम्भानारभेत् कवित् ॥

(श्रीमद्भाव ७।१३ । ६-७)

इन बातोंके लिये शास्त्रकारोंने बहुतन्ते उपाय बताये हैं, जो न तो इस सुद्र प्रवन्धमें बताये ही जा सकते हैं और म अनिधिकारी लेखनीके साध्य ही हैं। इसीलिये इस चर्चाकों और आगे नहीं बढ़ाया गया। जब सारा अभिमान और अहङ्कार दूर हो जायया, ज्ञान और पाण्डित्य शान्त हो रहेंगे, तब वह परमाराच्य जिसकी नर्त्यमान भूलताके कारण मुखग्री अत्यन्त मधुर हो उठी है, जिसका कर्णाग्रमाग अशोक कलिका-से विभृषित है, ऐसा कोई नवीन निकश-प्रस्तरके समान

वेशवाटा किशोर वंशीरवरे मन और बुद्धिको बेबस कर डालेगा-—

अविक्षिताग्डवक्त्यमधुराननकीः
क्षेत्रिक्ष्मेरककरन्वितकर्णपुरः ।
कोऽवं नवीननिकषोपकतुल्यवेषो
वंशीरवेण सस्य मामवशीकरोति ॥

-1310 site(4--

# प्रेम-साधन

( लेखक-- म० प्रेमप्रकाशजी )

भगवत्यातिक अनेक साधनों में प्रेम-साधन एक मुख्य साधन समझा जाता है। ईश्वरके प्रति परमानुराग ही प्रेम है। कितने ही संतों और ऋषियोंने प्रेमको ही साधन और साध्य माना है। देवार्ष नारदने स्वयं फलक्ष्यतित ब्रह्मकुमाराः' (ना० भ० स्० ३०) कहकर सनत-कुमारादिके मतानुसार प्रेमको स्वयं फलक्ष्य बताया है। वह प्रेम कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ठतर है स्सा तु कर्मज्ञानयोगेम्योऽप्यधिकतरां (ना० भा० सू० २५)।

प्रेमकी प्राप्ति विशेषकर महापुरुषोंकी कृपा अथवा भगवत्कृपांके लेशमात्रसे होती है—'मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपांकेशाद्वा।' प्रेमका रूप वास्तवमें तो अनिवंचनीय है, परन्तु उसके लक्षणोंका अनुभव शान्ति और आनन्दसे हो सकता है। प्रायः अनन्यप्रेमी भक्तोंको भगवान्के नामोंको सुनते ही कण्ठावरोष, रोमाञ्च और अश्रुपात होने लगता है। कीर्तनसे भी वह प्रेम शीव प्रकट होता है—'स कीर्त्यमानः शीवमेवाविभवति, अनुमावयति च भक्तान्।' परमहंस रामकृष्ण कहा करते थे—'कलियुगमें नारदीय भक्ति सार है। ईश्वरका नामनुण-गान करने और व्याकुल चित्तले प्रार्थमा करनेपर परमात्माकी प्राप्ति होती है।'

भोपी या राधा-प्रेमकी एक भी बूँद किसीमें हो तो उसका क्या कहना है! उसका अनुराग केवल सोल्ह आने नहीं, बल्कि बीस आने है। इसीका नाम प्रेमोनमाद है। यदि पागल होना है तो संसारकी वस्तुके लिये क्यों पागल हो! यदि पागल होना है तो ईस्वरके लिये हो। १ (श्रीश्री-रामकृष्ण-कथामृत १। १०। ४)

समस्त प्रेमोंमें गोपी-प्रेम अथवा श्रीराधा-प्रेम सर्वोत्तम समझा जाता है। शान्त, दास्य, राख्य, वात्सल्य और माधुर्य-इन पाँच प्रकारके प्रेमोंमें माधुर्य रस ही सर्वोत्तम है और यह माधुर्य-प्रेम श्रीवृषमानुसुता श्रीराधाजीमें ही पूर्णरूपसे मिलता है ! श्रीराधाजी ही माधुर्यरसाधिष्ठात्री महादेची हैं। इन्हींकी कपासे माधुर्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोछसे भी बढकर प्रेम है । प्रेम पञ्चम पुरुषार्थ है । भगवान्-को बदामें करनेका एकमात्र उपाय प्रेम ही है। भगवान श्रीकृष्ण प्रेमी भक्तोंके अधीन हैं। 'अहं भक्तपराधीन:' कहकर भगवान्ने दुर्वांश ऋषिको प्रेमी भक्त अम्बरीषके पास लौटा दिया या । जिस प्रेममें किसी प्रकारकी वासना नहीं रहती। साधक केवल अपने प्रियतमके सालमें ही मुखी रहता है तथा अपना कुछ भी अहङ्कार नहीं रखता, वही प्रेम माधुर्य-रसका है और उसे ही पूर्ण प्रेम कहा जाता है। उस स्थितिमें साधक और साध्य दोनों एकरूप हो जाते हैं। प्रेमी, प्रेम अथवा प्रियतममें कुछ भेद नहीं रह जाता (तिसमंस्तजने भेदाभावात् )। गोस्वामी तुलबीदासजी श्रीरामचरितमानसमें उसी सहज प्रेमका इस प्रकार वर्णन करते हैं---

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥

श्रीवीतारामका निरन्तर वाव उसी ग्रेमी भक्त के हृदयमें रहता है, जिसे कोई आशा नहीं रहती और जो ग्रेमके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। वही ग्रेमी भक्त सहक्र सनेहका पात्र हो सकता है। अगर कोई नाता भगवान् राम मानते हैं तो वह एक प्रेममक्तिका ही सम्बन्ध है। भगवान् रामने भक्तिमती शबरीसे कहा है——

एप्रित सुनु भामिनि बार्ता। मानडँ एक भगति कर काता॥
 (रा० ना०)

श्रीरामको केवल प्रेम ही अच्छा लगता है---रामहि केवल प्रेम पिआरा १ जानि केउ जो जाननिहारा ॥ (अयोध्या० रा० मा०)

वह प्रेम विना अनुरागसे प्राप्त नहीं होता अथवा श्रीरघुनाथजी विना अनुरागके कभी नहीं मिळते—चाहे जितना ही साधक योग, जप, ज्ञान, विरागका अभ्यास करे—

मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा । किएँ जोग जप स्थान विराया ॥

एक प्रेमके कारण ही एक परमात्मा नानारूपमें
स्वयं व्यक्त हो गया है । अकेले रमण नहीं किया जा सकता,
इसिल्ये परमात्मा या भगवान् या ब्रह्म स्वयं अपने भक्तीमें
ही मिल सकता है ।

एकाकी न रमते । स द्वितीयमैच्छव् । (श्रुति)

रस अथवा प्रेम ही आनन्द है। यह सिद्धान्त अनुभय करके प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भगवती श्रुति भी यही कहती है---

रसो वे सः । रसं द्वोवायं लब्धवादऽनन्दी भवति ।

परमास्मा सर्वव्यापक रहते हुए भी उसका अनुभव प्रेमसे ही किया जा सकता है। भगवान् शंकर कहते हैं— हिर व्यापक सर्वेत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं मै जाना॥ (रा० गा०)

जगहिस्त्यात संत कबीर साहब अपना विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं—

पोधी पढ़ि पढ़ि जस मुआ, पंडित भया न काय । ढाई अक्षर 'प्रम' का पढ़ै, सो पंडित होय ॥

पूर्ण प्रेममें विधि-निषेध नहीं रहता, वह परम स्वतन्त्र है। प्रेमी लोक-संग्रहके लिये नियम और प्रेम दोनों पालन कर सकता है, परन्तु उसके लिये निजी कोई कर्तव्य नहीं रहता। नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अभिषक हदवेँ मगति कै रेखा॥ (रा॰ मा॰)

प्रेमी भक्तके अधीन शान और विशान हैं। श्रीराम-चरितमानसमें स्पष्ट बहा गया है---

सो स्वतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥ एक अमेरिकन देवी मिसेज एलेन जी. हाइट (Mrs. Ellen G. White) ने लिखा है कि प्रेम ही

इंक्कर है और पेम ही जीवनी शक्ति है--( God is Love and Love is Life.)

सबसे सीधा भागी भगवत्पातिका यदि कोई है तो वह प्रेममार्ग ही है। श्रीउद्दवजीको गोपिकाओंने इस प्रकार कहा था---

> 'कौन ब्रह्म को जोति ग्यान कार्सो कही ऊपी। हमरे सुदर स्थान प्रेमको मारण सुत्री॥'

'ऊषों जोग जोग हम नाहीं।

जिहि कमि जोगी मरमत भूते, सो तो है अपु माहीं ।'

ऐसे विचारोंको सुनकर उद्भवका शानका अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने यह समझ पाया कि शानके परे एक पूर्ण प्रेमकी अनिर्वचनीय दशा भी है।

ग्रेमी भक्तको किती साधनाकी आवस्यकता नहीं रहती। वह तो स्वयं सिद्धींका सिद्ध रहता है और वर देनेवालींको बर देनेवाला होता है।

महाराज जनक श्रीभरतजीके प्रेमभावरे मुग्ध **होकर** कहते हैं—

साधन सिद्धि राभ-पग नेहू। मोहि रुखि परंत भरंत मत पहूं।। (रा॰ गा॰)

'श्रीरामजीके पदींका नेह ही साधन और सिद्धि हैं?— यही श्रीभरतजीका सिद्धान्त है।

मरत सरिस को राम सनेही। जगुजप राम रामु जप जेही॥ (रा० मा०)

श्रीकवीर साहबने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि राम-सनेही सदा अमर है--- 'सून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हू मरि जाय। राम सनेही ना मरे, कह कबीर समुझाय॥' (बीजक कवीरदास-विश्वनाथ-टीका)

भगवान्ने प्रेमी भक्त देवर्षि नारदरे कहा है कि मैं सदा प्रेमी भक्तोंके मध्यमें ही मिलता हूँ—

माइं वसामि वैकुण्डे पोगिनां इदये न च ! मज़क्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्॥

'बैकुण्डमें चाहे मैं न रहूँ, अथवा योगियोंके हृदयमें भी भेरा पता न रुगे; पर जहाँ मेरे प्रेमी भक्त मेरे गुणौंका गान करते हैं, वहाँ तो मैं अवस्य रहता ही हूँ ।'

श्रीकृष्णभक्ति—प्रेमा-भक्ति, पूर्ण भक्ति अथवा श्रीराधा-कृष्ण-प्रेम या पराभक्ति तो हजारी जन्मीतक तपस्या, ध्यान, समाधिके निरन्तर अभ्यासके बाद प्राप्त होती है—

'जन्मान्तरसङ्खेण तपोष्यानसमाधिभिः । नराणां झीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ अबिरक भक्ति बिसुद्ध तब, श्रुति पुरान जेहि गाव । जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रमु प्रताप कोठ पाव ॥ (रा॰ मा॰ )

प्रेमाभक्तिका मिलना भगवान् श्रीकृष्ण या भगवान् श्रीराम अथवा भगवान् श्रीहावकी कृपापर ही निर्भर है।

'भक्तिनिष्ठा तदा श्रेषा यदा क्रुग्णः प्रसीद्ति ।' श्रीउत्पटाचार्यजी भक्ति-प्रेमके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखते हैं---

भक्तिल्हसमिसमृहानां किसन्यदुपयाचितम् । प्तया वा दरिद्राणां किसन्यदपयाचितम् ॥ (नारद)

अर्थात् (परमात्माकी प्रेमामिकल्पी लक्ष्मीसे समृद्ध लोगोंको क्या चाहिये १ कुछ नहीं । परमेश्वरकी दासता सम्पत्तिकी पराकाष्ठा है और इस सम्पत्तिसे रहित हतभाग्य पुरुषोंको और छोड़ना क्या है १ इस सम्पत्तिके न होनेल्प दारिद्रथसे पिण्ड खुझाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य और पुरुषार्थ है ।?

प्रेमी संत और सत्य भगवान्में कुछ भी अन्तर नहीं है। प्रेमी संत भगवान् ही हैं— 'संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मतिभिक्तन कह दास तुकसी।' (विनयपत्रिका)

'क़न्दनयोग' से भी भगनान्का अनन्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। परम विरहासिकका भाव इस छन्दसे प्रकट होता है—

'चित्त रत होत प्रानण्यारेमें निरत है कै,
होत मल सोधक विचाद सारे छनमें।
रोमहर्ष सीझ झुँसलाहट हृदय थीति,
मेरु दंड स्पंदन प्रकंप होत तनमें॥
तीन है समाधिमें विसार अपनापी जात,
या सां बड़ो और कौन जोग सोची मनमें।
राज हठ मिर्क तीनों जोग सिंध जात ऊधी,
एक मनमोहन वियोगके स्दनमें॥
प्रेमी भक्तके भगवान अधीन हैं और शान

प्रेमी भक्तके भगवान् अधीन हैं और शानसे अगम्य हैं—

> 'ज्ञानेर अगम्य तुमि, प्रेम ते मिखारी, द्वारे द्वारे माग प्रेम नवने ते वारी ।' ( जयदेवके साधन-तीर्थं केन्द्रविक्वमें वाउल-गान )

अर्थात् 'तुम ज्ञानके अगम्य हो पर प्रेमके भिखारी हो । तुम सज्ञल-नयन होके प्रेम-भीख माँगते फिरते हो ।' 'रागमार्ग क्यों मधुर है' यह समझानेके लिये कृष्णदासने कहा है—

> 'राग-मार्गे भन्ने थेन छाड़ि धर्म-कर्म, अतप्त मध्र रस कहि तार नाम।'

अर्थात् 'भक्त धर्म-कर्म छोड़कर रागमार्गते भजन करता है । अतएव इस रसका नाम मधुर है ।'

जिसके लिये प्रेम स्वाभायिक हो जाता है। वह छिपाये भी नहीं छिपता—

> प्रेम छिपाय ना छिपै, जा घट परगट होय । जद्यपि मुख बॉलै नहीं, नैन देत हैं रोय॥ (कवीर)

वह प्रेम स्वयं ही स्वामी है—-सब घट भेरा साक्याँ, सूना घट निहें कीय । बिलेहारी वा घट की, जा घट परगट होया।

(क्षीर)

'प्रकाशते कािप पात्रे' (ता० भ० स्०)—परन्तु बह प्रेम किसी विरष्ठे पात्रमें ही प्रकट होता है। मगवान्-के नामके प्रेमको ही भगवान् कहते हैं और हरि-सरण ही हरि-मिलन है। उस परमालाकी कोई खास प्रतिमा नहीं है। उसके नामका बहा यश है—

> 'न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यक्तः।' (यजुः १२।३)

पूर्ण प्रेमके प्राप्त हो जानेपर सन्व्यादि साधन-कर्म छूट जाते हैं। श्रीजीय गोस्वामीने कहा है—

इदाकारो चिदानस्यं मुदाशाति निरस्तरम् । उदयास्तं न पश्यामः कथं सन्ध्याभुपास्महे ॥ सद्भक्तिदुहिता जाता माया भाषां सृताधुना । अशीचद्वयमाप्रोति कथं सन्ध्याभुपास्महे ॥

प्रेमका रसास्वादन गूँगेके गुड़की तरह है। भूका-स्वादनक्त्'—देवर्षि नारद कहते हैं। यह अनिर्वचनीय है—'अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्।' गुड नानकके प्रन्यसाहब-में एक दोहा इस प्रकार आया है—

हरि सम जगमें बस्तु नहिं, प्रेम पंथ सम पंथ । सद्गुरु सम सजन नहीं, गीता सम नहिं ग्रंथ ॥

प्रेमी भक्त और प्रेमपूर्ण भगवान् दोनों अनन्त और अभेद हैं। भगवान् कृष्ण अपने प्रेमी भक्तका योगक्षेमका भार स्थयं अपने ऊपर ले लेते हैं—

अनन्यारिषन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तनां योगक्षेमं बद्दास्यदृत् ॥ (गीता ९ । १२)

प्रेमी मक्तको नित्य शान्ति रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता--

क्षित्रं भवति धर्मास्मा शश्चन्छान्ति । कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणक्वति ॥ (गीता ९ । ३१)

प्रेमी भक्तमें भगवान् श्रीकृष्ण रहते हैं और भक्त भगवान् श्रीकृष्णमें रहता है—-

समोऽहं सर्वभूतेषु त मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति नुमां भक्त्या सयि ते तेषु चाप्यहम्॥ (गीता ९। २९)

अब प्रमु कृपा करहु पहि भाँती। सब तिज भजनु करौँ दिन राती॥

इस प्रकारके भावकी प्रेमिभक्षा भगवान् और उनके प्रेमी भक्त देनेकी कृपा करें तो तुरंत अचल शान्ति और आनन्द प्राप्त हो जाय।



## नामका प्रकाश

वीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का तेज विराजा ।
सम्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिसा भई सुद बुद्ध भई निर्मल साची ॥
छुटी कुमति की गाँउ सुमति परगट होय नाची ॥
होत छतीसाँ राम दाग तिर्गुन का छूटा ।
पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा पूटा ॥
पलटू अँधियारी मिटी बाती दीन्ही टार ।
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

## संस्कार-साधना

( लेखक---डा॰ श्रीराजगङीजी पाण्डेय, एम्० ए०, डि॰ लिट् )

भारतीय शाख्यकारोंने जीवनका एक ध्येय निश्चित किया या और उसतक पहुँचनेके लिये अनेक साधनींका आविष्कार ! संस्कार भी एक इसी प्रकारका साधनें है । उन्होंने जीवनकी सामप्रियोंको दो मार्गोमें बाँटा है । एक तो वह जिसको लेकर मनुष्य उत्पन्न होता है; दूसरी वह जिसका सञ्चय वह अपने वर्तमान जीवनमें परिस्थितियोंके अनुकूल करता है । शाख्यकारोंका मत है कि नवजात शिशुका मस्तिष्क कोरी पट्टीके समान नहीं है, जिसपर विल्कुल नया लेख लिखना है; इसके विरुद्ध इसपर उसके अनेक पूर्चजन्मोंक संस्कार अङ्कित हैं । साय-ही-साथ उनका यह भी विश्वास है कि नवीन संस्कारोंद्दारा पुराने संस्कारोंको प्रभावित, उनमें परिवर्तन, परिवर्षन और उनका उन्मूलन भी किया जा सकता है । प्रतिकृल संस्कारोंका विनाश और अनुकूल संस्कारोंका निर्माण ही साधकका प्रयास है ।

संस्कार क्या है ? इसकी केवल बाहरी धार्मिक आडम्बर समझना भूल है । इसमें बाहरी कृत्य अवस्य हैं, किन्तु ये आन्तरिक आध्यात्मिक सौन्दर्यके बाह्य इष्टरूप हैं और इसीमें संस्कारकी महत्ता है । आध्यात्मिक जीवनसे विक्लेद होनेपर ये मृत अस्थिपञ्चरके समान हैं, जिसमें गति और जीवन नहीं है। 'संस्कार' शब्दका प्रयोग कई अर्थोमें किया गया है । कीषीतिक के छान्दोग्य और बृहदारण्यकादि उपनिपदोंने इसका प्रयोग (संस्कारोति) उस्रति करनेके अर्थमें किया है । महिं परिणानिन इस शब्दका प्रयोग तीन विभिन्न अर्थोमें किया है —(१) उत्कर्ष करनेवाला (उत्कर्षसाधन संस्कारः), (२) समयाय अर्थास संवात और (३) आभूषण । बाह्यण और स्वन्नन्थोंने 'संस्कार' शब्दका व्यवहार यश्ची सामप्रियोंको पवित्र करनेके अर्थमें किया है । बौद्ध विभिन्नकों अर्थमें निर्माण, आभूषण, समयाय, प्रकृति, कर्म और स्कन्नके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है। बौद्ध वर्धन ने संस्कारको भयस्कन

की बारह श्रृङ्खेळाओंमेंसे एक माना है। हिन्दूदर्शनींमें इसका प्रयोग कुछ भिन्न अर्थमें हुआ है। यहाँ संस्कारका अर्थ भोग्य पदार्थोंकी अनुभूतिकी छाप है । हमारे अव्यक्त मनपर जितने अनुभर्वोकी छाप है, अनुकुछ अवसर पानेपर उन सबका पुनरावर्तन होता है। इस अर्थमें संस्कार 'बासना' का पर्यायवाची है । अद्भेतवेदान्तमें आत्माके ऊपर भिथ्या अध्यास-के रूपमें संस्कारका प्रयोग हुआ है ! वैशेषिकोंने चौबीस गुर्णोमेंसे इसको एक माना है । संस्कृत-साहित्यमें बड़े ज्यापक अर्थमें 'संस्कार' शब्द व्यवहृत हुआ है—शिक्षण्, चमक, सजावट, आभूपण्<sup>र</sup>, छाप, आकार, साँचा, क्रिया, प्रभाव-स्मृति<sup>ह</sup>, पावक कर्म, विचार, धारणा, पुण्यादि । धर्मशास्त्रियोने मानवजीवनको पवित्र और उत्कृष्ट बनानेवाले समय-समयपर होनेवाले, घोडश धार्मिक कृत्योंको संस्कार माना है। प्रायः इसी अर्थमें 'संस्कार' शब्दका प्रयोग किया गया है । संस्कारमें अनेक प्रकारके मावीं और अर्थोंका समावेश है । इसीलिये किन्हीं विद्वानीने इसको एक विचित्र अनिर्वचनीय पुण्य उत्पन्न करनेवाला धार्मिक कृत्य कहा है ।

धर्मशास्त्रियोंने जीवनका ध्येय आध्यात्मिक निश्चित किया है; किन्तु उनकी यह भी धारणा है कि शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोधका साधन है । इसल्ये वे आत्माके पुजारी होते हुए भी शरीरकी अवहेल्मा नहीं करते । इसके विपरीत वे शरीरको आत्माके अवतरण और प्रकाशके लिये योग्य माध्यम बनाना चाहते हैं। इनका मार्ग घोर मौतिकवादियों और एकान्त निश्चिमार्गियोंके बीचका है । मौतिकवादी शरीरको ही मानवजीवनका सर्वस्व समझते हैं।

१. अविद्या, संस्कार, विधान, नामरूप, घडायतन, स्पर्श, नेदसा, कृष्णा, उपादान, भव, आति और जरा-मरण।

निसर्गसंस्कारिवनीत इत्यसौ नृषेण चक्रे युवराजश्रन्यभाक् ।
 (रच्चवंद्रा ३ । ३५)

<sup>🔾</sup> स्वमावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमयेक्षते। (शकुन्तका ७।२३)

संस्कार जन्यं ज्ञानं स्वृतिः । ( तर्कसंग्रह )

५. फलासुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव । (रघुवंश ५।२०)

भारमश्ररीरान्यतरनिष्ठो विद्यितिकायाजन्योऽतिशयविशेवः
 संस्कारः । (वीरिमिन्नीदय, संस्कारप्रकाश, भाग १, पृष्ठ १३२)

१ — २ . ६

२—४.१६. २, ३, ४

<sup>\$ --</sup> E . E . E

Y--- 4.8,830

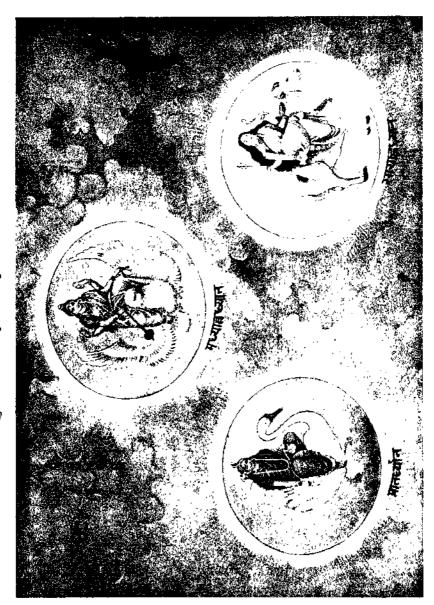

ॐ प्रातगीयकी रविमण्डलमध्यय्या रक्तवर्णा क्रिमुजा गायत्री अक्षम्बकमण्डल्युयरा हेमास्तसमास्द। प्रद्याणी ब्रह्म-देवत्या कुमारी ब्राग्वेदीहाहना ध्येया ।

ॐ सायांक्न सरस्वती गविमण्डलमध्यस्था शुक्कवर्णा चतुर्भुजा विश्लल्डमरूपाशयात्रकरा वृषभासनमारुद्धा बृद्धा रुद्राणी रुद्रदेवत्या सामघेद्दाद्द्वा त्येया । प्राणायामकी महिमा सभी जानते हैं। शारीरिक स्वास्थ्यकी वृद्धि, पाप-वासनाओंकी निवृत्ति और चश्चस्ताको दूर करनेके लिये यह असुत उपाय है। जिसका प्राण वश्में है, उसका मन और बीर्य भी वश्में है। यह प्राणायाम समन्त्रक होनेके कारण और भी लाभप्रद है और इसमें जो घ्यान हैं, वे तो मानो सोनेमें सुगन्ध हैं।

अध्मर्षण और मृत्युद्धि एक ही वस्तु हैं। 'भृत्युद्धि' शीर्षक लेख देखना चाहिये। उन्न्यामें अध्मर्षणकी क्रिया बहुत ही वंशित है, फिर भी वह लामकी दृष्टि अत्यन्त उपयोगी है। उसका भाव समझ लेनेपर जान पड़ता है कि उसमें कितना महत्त्व है।

अर्थ्यदान और सूर्गेपस्थान दोनों ही भगवान सूर्यकी उपासना हैं। न्यासका एक स्वतन्त्र लेखमें अलग विचार किया गमा है। संक्षिप्तरूपचे हतना समझ लेना चाहिये कि द्यरीरके प्रत्येक अक्षमें जब मन्त्र और देवताओंका स्थापन हो जाता है तब सम्पूर्ण दारीर मन्त्रमय, देवमथ हो जाता है। 'देवो भूत्या देवं यजेन्'के अनुसार वास्तवमें तभी देवपूजाका अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान, मानस पूजा और जपके सम्बन्धमें आगे निवेदन करना है। सन्ध्याकी प्रत्येक किया ध्यानकी तैयारी है। ध्यानके पश्चात् केवल जप करना ही अवशिष्ट रह जाता है। जपकी महिमा अवर्णनीय है। जपोंमें भी गायशी-जपके विषयमें तो कहना ही स्या है।

यह तो वैदिक सन्ध्या हुई; एक तान्त्रिक सन्ध्या भी होती है । यह विधि कुछ अप्रसिद्ध होनेसे लिखी जाती है । शाक सन्ध्यामें आचमनके निम्न मन्त्र हैं— 'ॐ आस्मतत्त्वाय स्वाहा ।' 'ॐ विद्यातत्त्वाय स्थाहा ।' 'ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा ।'

शैव आदिकोंकी सन्ध्यामें केवल आचमन ही होता है। इसके पक्षात 'गञ्जे च यमने' इत्यादि स्नानविधिमें किसे हुए मन्त्रके द्वारा तीयोंका आवाइन करके अपने इष्ट-मन्त्रसे कुधके द्वारा तीन बार प्रथिवीपर जल किंद्रके और सात बार अपने सिरपर । इष्ट-मन्त्रसे प्राणायाम और षडक्कन्यास करके बायें हाथमें जल लेकर दाहिने हाथसे दककर 'हं यं वं रूं रं' इनसे तीन बार अभिमन्त्रित करके इप्ट-मन्त्रका उच्चारण करते हुए गिरते हुए जलबिन्दुओंसे तत्त्व मुद्राके द्वारा सात बार अभ्यक्षण करके शेष जल दाहिने हाथमें ले ले । उसको तेजोरूप चिन्तन करके इडा नाडीरे खींचकर, देहके भीतर रहनेवाले पापको घोकर, उस जलको काले रंगका एवं वापरूप देखते हुए पिञ्चलाते बाहर निकालकर सामने कल्पित वज्रविलाके ऊपर 'फट्' इस मन्त्रका उचारण करके पटक दे। इसके पश्चात् हाय बोकर आचमन करके की इंसः क वृणिः सूर्य आदित्यः' इस मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दे और 'क सूर्यमण्डलस्यायै नित्यचैतन्योदितायै अमुकदेवतायै नमः' इस मन्त्रमें अमुकके स्थानपर अपने इष्टदेवताका नाम जोडकर तीन बार जलाञ्जलि देनी चाहिये । यह किया इष्टदेवताकी गायत्रीचे भी सम्पन्न होती है। इसके प्रभात गायत्रीका समयोचित ध्यान करना चाहिये । प्रातःकाल ब्राह्मीकाः, मध्याह्नमें वैष्णवीका और सायाद्वमें शास्भवीका ध्यान करना चाहिये । तान्त्रिक सन्ध्यामें इष्टदेवकी गायत्रीका ही जप होता है। मायत्री सबकी पृथक-पृथक हैं। यहाँ कुछका उल्लेख किया जाता है ।

| विष्णु-गायत्री-त्रैकोक्यमोहनाय विमाहे   | कामदेवाय धीमहि     | तको विष्णुः प्रचोदयात् ।   |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>नारायण-गायश्री</b> -नारायणाय विद्महे | वासुदेवाय धीमहि    | तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् । |
| नृसिंह ,, ∽वज्रनखाय ,,                  | तीक्ष्यदंष्ट्राय 🥠 | 🥠 नरसिंहः 🕠 i              |
| राम ,, -दाशस्थाय ,,                     | शीताबक्तभाय 🥠      | » रामः » l                 |
| द्रिाख ,, -तत्पुरुषाय ,,                | महादेवाय 🕠         | n स्द्रः nl                |
| <b>शणेश</b> ,, —तत्पुरुषाय ,,           | कातुण्डाय 🕠        | n दन्ती nl                 |
| शक्ति ,, <del>-सर्वसम्मोहिन्यै ,,</del> | विश्वजनन्यै 🥠      | तमः शक्तिः 🙌 🏻             |
| लक्सी ,, –महालक्स्यै ,,                 | महाभिये 🥠          | ›› 왜: ›› l                 |
| सरस्वती ,, –यादेव्यै ,,                 | कामराजाय 🥠         | 🥠 देवी 🕠 ।                 |
| मोपाल ,, <del>-कृष्णाय ,,</del>         | दामोदराय 🥠         | » विष्णुः »।               |
| सूर्य 🥠 –आदित्याय 🥠                     | मार्खण्डाय 🥠       | तकः सूर्यः 🕠 ।             |

—इत्यादि इष्टदेवताके अनुसार भिन्न-भिन्न गायत्री हैं। उनका १०८ अथवा कम-से-कम १० बार जप करना चाहिये। जपके समय सूर्यमण्डलमें अपने देवताका चिन्तन करना चाहिये। तदनन्तर संहारमुदासे देवताको अपने द्वर्यमें लाकर स्थापित करना चाहिये। चानविधिमें कहे हुए हंगसे तर्पण भी कर लेना चाहिये।

सन्ध्या और तर्पण आभ्यन्तर भी होते हैं । उनका भी यहीं उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । कुण्डिलनी शक्तिको जागरित करके उसे मूलाधारादि-कमसे सहस्वारमें ले जाकर परम शिवके साथ एक कर देना ही सन्ध्या है । आभ्यन्तर तर्पण भी इसी प्रकारका होता है । मूलाधारसे उत्थित चन्द्र-सूर्य-अग्रिस्करूपिणी कुण्डिलनीको परमिवन्दुमें सिनिष्ट करके उससे निकलते हुए अमृतके द्वारा ही देवताओंका तर्पण करना चाहिये । ऐसा भी कहा गया है

कि बहार-अके नीचे आहाचकमें चन्द्रमण्डलमय पात्र है। उसको अमृतसारसे परिपूर्ण करके उसीके द्वारा इष्ट्रदेवताका तर्पण करना चाहिये। तर्पणके अनुस्प ही ध्यानकी भी व्यवस्था है। कहा गया है कि किरणोंमें, चन्द्रमामें, सूर्यमें और अग्निमें जो ज्योति है उसको एकत्र करके केन्द्रित कर दे और फिर सबको महाशुन्यमें विलीन करके पूर्णस्पसे स्थित हो जाय। यह निरालम्ब स्थित हो योगियोंका ध्यान है। इसके पश्चात् पूजामण्डपमें प्रवेश करना चाहिये। पूजाकी सामगी, पूजाकी विधि आदिपर क्रमशः विचार किया जायगा। हिन्दू साधनाकी एक-एक क्रिया साखात् परमात्मासे ही सम्बन्ध रखती है और साधकको सर्वविध उज्जितदान करनेमें समर्थ है। विचारशील पुरुषोंको चाहिये कि वे उनपर विचार करें और उनका अनुष्ठान करें। इस प्रकार अपनी प्राचीन शक्त और शांतिका संग्रह करके अभ्युद्ध्य और निःश्रेयसका लाम करें।

-

# आत्मज्ञानको प्राप्तिमें श्रोतकर्मीका उपयोग

( हेखक--पं॰ श्रीरमापतिजी मिश्र )

आत्मशानकी प्राप्ति और श्रौत कर्मका परस्पर कार्य-कारणसम्बन्ध है । आत्मज्ञानकी प्राप्ति कार्य है और श्रौतकर्म कारण हैं। आत्मशानका तात्पर्य है आत्मविषयक सर्वतोभावेन विस्मृतिकी सर्वतीभावन निवृत्ति आत्मविस्मृतिके नाशके उत्तरकालमें भेदेन भासमान प्रपञ्जका स्वस्वरूपाभेदेन अनुभव करता है और संशयरहित होकर अपने स्वरूपका अनुभव करता है । यह अनुभव भी व्यावहारिक है। इस दशामें अनुभवकर्ता और अनुभवका विषय-इन दोनोंके स्वरूपमें भेद विद्यमान रहता है। देहविशेषके अभिमानमें यह दोष है कि वह भेदबुद्धिको सुरक्षित रखता है। 'शिवः केवलोऽहम्', 'वासुदेवः सर्वम्', 'ऐतदाल्यमिदम्', 'नेह् नानास्ति किञ्चन' इत्यादि वाक्योंके द्वारा यद्यपि परमार्थ अद्वैतका उपदेश दिया गया है, परन्त इन वाक्योंके शाब्दबोधते जो बोध होता है, वह व्यावहारिक ही है। इनके शान्दबोधमें उद्देश्यविधया तथा प्रतियोगि-विधया न्यावहारिक वस्तका भान होता है। 'शिवः केवली-Sहम्' इस वाक्यके शाब्दबोधमें उद्देश्यविधया भासमान अहमर्थ व्यावहारिक वस्तु है । 'वासुदेवः सर्वम्' इस वाक्यके शाब्द-बोजमें उद्देश्यविधया भारमान सर्वशब्दार्थ व्याबद्दारिक बस्तु है । 'ऐतदात्म्यमिदम' इस वाक्यके शान्दवीधमें उद्देश्यविधया

भासमान इदमर्थं व्यावहारिक वस्तु है। 'नेह नानास्ति किञ्चन' इस वाक्यके शाब्दबोधमें प्रतियोगिविधया भासमान नाना-बोध्य प्रपञ्च व्यावहारिक वस्तु है। अनुभवका विषय व्यावहारिक हो या अनुभवका कर्ता व्यावहारिक हो, यदि वह वाक्यायंके द्वारा जात होता है तो ज्ञान व्यावहारिक कहा जाता है। यद्यपि इन वाक्योंका तात्यर्यायं व्यावहारिक वस्तुओंकी स्वतन्त्र सत्ता-का अभावदर्शन है अर्थात् सर्व जायमान वस्तुओंका अधिष्ठान परमात्मा ही निर्राधण्डान होनेसे स्वतन्त्र और सत् है तथा व्यवहारों प्रतीयमान पदार्य साधिष्ठान होनेसे परतन्त्र और मिथ्या है—इस अर्थका समर्थक है। तथापि तात्यर्यार्यके शाब्द-बोधोत्तरकालमावी होनेसे वह शाब्दबोधकी मर्यादासे अलग नहीं जा सकता।

ऊपर यह लिखा गया है कि 'आत्मशानका तार्त्ययं है आत्मविषयक विस्मृतिका सर्वतीभावेन नाश'। यहाँ यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि आत्मविषयक विस्मृति किसको होती है। आत्मा तो विषयी है, जगत्को विषय करता है; यह किस्की स्मृति या विस्मृतिका विषय बनता है। ज्ञान-अक्षान, स्मृति और विस्मृति—ये सभी केवल चेतनके धर्म हैं; आत्मासे अतिरिक्त मन, इन्द्रिय, श्रूरीर—ये सभी अचेतन ( जड ) हैं । ये आत्माको ज्ञानरूपी सामग्रीका अभाव होनेसे विषय बनानेमें असमर्थ हैं । इस प्रश्नात्मक जिज्ञासाके श्रमनार्थ आत्मविषयक विस्मृतिका स्पष्टीकरण आवस्यक है । वह यह है—

अन्विन्त्यशक्ति होनेके कारण आत्माके सम्बन्धमें किसी भी कल्पनाकी असम्भावनाको अवकाश नहीं है। स्वप्न इस सिद्धान्तका साक्षी है | आत्मा स्वप्नावस्थामें निज कल्पित जगतमें कभी-कभी अपने सद्भाव तथा अभावका भी अनुभव करता है। जाग्रतमें भी आत्मा नहीं हैं। आत्मा देहादिले अतिरिक्त तत्त्व है, परन्तु उसका मान परमाण है; आत्मा स्वतन्त्र तत्त्व है, मान उसका मध्यम है, अर्थात् जिस देहमें रहता है, उसके मानके समान ही उसका मान है; आत्मा व्यापक है; आत्मा है, परन्त द्रव्यस्वरूप नहीं है-क्षणिक विज्ञानस्वरूप है; आत्मा है, नित्य है, व्यापक है, शानस्वरूप हैं; आत्मा और परमात्मा भिन्न हैं; आत्मा और परमात्मामें वास्तविक भेद नहीं है-इत्यादि अनेक रूपसे आत्या अपने स्वरूपका अनुभव करता है। यही आत्मविषयक विस्मृति है। ग्रुख-बुद्ध मुक्त-स्वभाव व्यापक आत्माका सृष्टिगत सर्व पदार्थीमें भान होना आत्मज्ञान है। यही आत्मविषयक विस्मृतिका सर्वतोभावेन नाहा है। इसकी प्राप्तिके साधन चिरकालान्ष्रित औतकर्म हैं। उसका प्रकार यह है-

परमात्माने क्रीडाके लिये इस जगत्की करपना की है। यह किल्पत जगत् अमृतमय है, वैसे ही विषमय भी है। शास्त्र और शास्त्रोक्त कर्मसे उदासीन होकर जो देशिममानी जीव इन्द्रियों के वशमें हो जाता है, उसकी भावना आमुरी बन जाती है। आमुरभावापन वह जीव आत्मक्तानसे शनै:-शनै: वूर होता जाता है अर्थात् उसको आत्मविषयक विस्मृति अपनाने उगती है। आमुरी सृष्टिके उपमोगार्य किल्पत सामग्रीको प्राप्त कर वह जीव अधिकाधिक उन्मत्त बनता जाता है। जगत्की अशान्तिका निमित्त बनता जाता है। जगत्की अशान्तिका निमित्त बनता जाता है। अशान्त जगत्को देखकर प्रसन्न होने उमता है। अशान्त जगत्को है उनत मानने उगता है। यह उन्मत्तता उस देशिममानी जीवको अनेक प्रकारकी दुर्गतिवोंमें निमम्न कर देती है। जगत्को विषमय माननेकी परिस्थितिका दर्शन करा देती है।

जो देही सद्भाग्यवश सत्पुरुषोंकी सङ्गतिको सौभाग्य समझने लगता है, उसको शास्त्र और शास्त्रविहित कर्मोंमें अद्भा उत्पन्न होने लगती है । वह शास्त्रका अम्यासी बननेकी इच्छाको सफल बनानेकी चेष्टा करने लगता है। अधिकारके अनुसार शास्त्रविद्वित कर्मको करने लगता है। ईश्वरीय विशिष्ट इक्तिले सम्पन्न देवताओंसे अभिमत पदार्थोंकी प्राप्ति और प्राप्त पदार्थोंको श्रीतकर्मीके द्वारा देवताओंके अधीन करनेको अपना कर्तव्य समझने छगता है। ( आरम्भकालमें भोगकी लिप्साके प्रबल रहनेसे वह देही यह मानता है कि औत-कर्मीका एल है केवल भोग और उपभोगके योग्य पदार्थीकी प्राप्ति ।) जिस समयसे यह भावना उत्पन्न होती है। उसी समयसे आसुरी भावना क्षीण होने लगती है और देवी भावना प्रबल । ज्यों-ज्यों देवी भावना प्रबल होने लगती है। त्यों-ही-त्यों आत्मविस्मृति श्रीण होने लगती है । यह आत्मविस्मृतिकी श्रीणताका आरम्भकार ही आत्मशानका आरम्भकाल है। अथवा आस्मोपासना या उसकी साधनाका काल है।

आत्मविषयक विस्मृतिका जन्म अज्ञात है। इसके कालकी इय ताका निर्णय अशक्य है । इसका नाश दीर्घकालसे होता है। श्रीत कियाएँ दीर्घकालपर्यन्त अनुष्ठित होनेपर साधनाका स्वरूप ग्रहण करती हैं। श्रीतकर्मीका कर्सा भी दीर्घकालतक निरन्तर श्रीतकर्मीके अनुष्ठानके पश्चात साधक कहलाने योग्य बनता है । साधक आरम्भकालमें फलकी इच्छारे श्रीतकर्ममें प्रवत्त होता है । देवलाप्रदत्त पवित्र सामग्रीके सेवनसे उसका अन्तःकरण निर्मेल बनता जाता है ( पवित्र पदार्थके सेवनसे निर्मलता प्राप्त होती है। पवित्र पदार्थ वे ही हैं, जो शास्त्रसम्मत देवतोपासनासे प्राप्त 🖁 ।) अन्तःकरणके निर्मल हो जानेपर साधक संयोगज फलसे उदासीन होकर शान्तिके पथपर आरूढ हो जाता है। शान्तिके मार्ग अनेक हैं। साधक यदि नकली न हो तो वे सभी मार्ग शान्तिके भवनतक पहुँचानेमें समर्थ होते हैं। (साधककी शद्धताके लक्षण हैं शम, दम, उपरति तितिक्षा आदि सद्गण । ) शान्तिभवनकी प्राप्तिः आत्मविषयक विस्मृतिकी सर्वतोभावेन निवृत्ति-इन दोनों वाक्योंका तालवीर्ध एक-साही है।



#### साधना-तत्त्व

( लेखक --- श्रीताराचंदश्री पांदश )

तुम्हारा उद्देश्य आनन्द स्वाधीन, अविनाशी, चिन्ता-रहित, भयरहित पूर्ण सुख है। यह इच्छामें सम्भव नहीं, क्योंकि इच्छा स्वयं ही दुःख है और अभाव (दुःख) का चिह्न है। यह राग (किन्न) में भी सम्भव नहीं; क्योंकि राग होता है किसी खास वस्तु—बस्कि किसी वस्तुकी खास अवस्थाने ही, जो कि सदा और सर्वया तुम्हारे वशमें नहीं है और जिससे सुख पाना भी तुम्हारे रागकी मंदता और स्थिरता-जुम्हारे सन्तोच और तुम्हारे दिक्ष्कोणपर ही निर्भर है। और किसी खास वस्तुमें रागका अर्थ उस खास वस्तुके प्रतिकृत्लेस (जिसकी दुनियामें कभी कमी नहीं) द्वेच है, जो दुःखका ही दूसरा नाम है।

इच्छाका सर्वया अभाव तभी हो सकता है जब यह प्रत्यय हो जाय कि शरीर (तन, मन, बचन) और सांसारिक सब बाह्य पदार्थींसे स्वाधीन (अतः मिल), अविनाशी, अखण्ड, स्वतः आनन्दमय और स्वयंपूर्ण में हूँ।

राग-द्रेषका नाश अथवा द्रेषरहित राग तभी हो सकता है जब सब कालोंकी, सब धरतुओंकी सब अवस्थाओंके प्रति (अर्थात् उनके ज्ञानके प्रति ) एक-सा राग हो अथवा सबके साथ सब्धेया उपेक्षा (उदासीनता ) हो । दोनों बातें एक ही हैं । यही समत्य-भाव है और इसीको धीतरागता भी कहते हैं ।

इन्हीं तत्त्वींको ठीक तौरते जानकर उनमें इह श्रद्धान करना और तदनुसार अपने आचरणको डालना—यही साधनाका सार है। इसी श्रद्धान, शान और चारित्रमको एकतासे आनन्दकी उपलब्धि होती है। सर्वज्ञता और पूर्णता-की भी तभी सिद्धि होती है।

इनमें अद्धान सबसे पहले बरूरी हैं। नथेंकि अद्धान शानके पश्चात् होनेपर भी उस शानको अर्थ-साधक बनाने बाला होता है और अद्धान ही उद्देश्यको निर्मित और निश्चित कर उसे स्थिर रखता है। चारिन्य तो अद्धानका ही प्रस्फुटीकरण-विकास है।

वे श्रद्धालु जो इच्छा-पाशसे अपेक्षाकृत अधिक जकदे हुए हैं, पर सांसारिक जीवनमें चरम उदयको सामने रखकर इन तत्वोंका अपनी परिस्थिति और शक्तिके अनुसार आचरण करते हैं और दूसरोंको आचरण करनेकी सुविधा देते हैं, सद्ग्रहस्य कहलाते हैं।

जो इस प्रथपर आगे बढ़े हुए हैं और जिनका प्रकट और अप्रकटरूपरे एकमात्र यही लक्ष्य है, यही ब्यवसाय है, वे संत कहलाते हैं।

जो इनसे सर्वथा और स्टाके लिये तन्मय—तस्त्वरूप हो जाते हैं, वे जीवन्मुक, सिद्ध या परमात्मा कहलाते हैं। वे ही आदर्श भी हैं—उन्होंके उदाहरण और स्वरूपसे अज्ञानी जीवोंको मार्ग-ज्ञान और स्वरूप-ज्ञान होता है और उत्साहहीनोंका उत्साह तथा साहसहीनोंका साइस्र जागरित होता है। इस्लिये वे साधकोंके लिये साधनस्वरूप भी हैं।

#### -

# नदी-नाव-संयोग

दूलन यह परिवार सम नदी नाव संजोग।
उतिर परे जह तह चले सबै बटाऊ लोग ॥
दूलन यहि जग आहके का को रहा दिमाक।
चंद रोज को जीवना आखिर होना खाक ॥
दूलन काया कवर है कह लिंग करों बसान।
जीवत मनुवाँ मरि रहै फिरि यहि कथर समान॥

## सब साधनोंका सार

( लेखक---श्रीसुदर्शनसिष्टश्री )

## बड़ी सुन्दर धुन थी--पक्की लगन थी।

मैं स्वयं आश्चर्य करता हूँ कि कैसे उतना अधिक जर्यः उतना पाठः, चिरस्थायी प्रमादः ध्यान और वह वज्जको भी विदीर्ण करनेवाळी ब्याकुलता उन्होंने प्राप्त की थी ।

मेरे आश्चर्यकी तब सीमा नहीं रहती जब वे कहते, भीया, जीवनमें तिनक भी शान्ति नहीं ! अन्तरका आनन्द मुझसे कोलों दूर है !! विकारोंका भण्डार हृदयसे हटता ही नहीं !!! उनके वचनोंको असत्य भी कैसे मान दूँ ?

मैं सोचला 'जब इनने उत्कट साधनने भी बालित नहीं मिलती, विकार दूर नहीं होते, भगवदर्शन दुर्छम हैं, तो इस युगमें ये तब कोरी कल्पना हैं।' मैं प्रायः अविश्वासी हो चुका था-धर्म और ईश्वरकी ओरमे।

एक दिन मैंने उन्हे देखा—न मंभारकी सुधि थी और न दारीरकी । मनवाले-मं सूमते और कुछ गुनगुनाते कहीं नाककी सीधमें जा रहे थे । आनन्दमं उनका मुख खिला हुआ था। बड़ी कठिनतासे उन्हें रोककर सावधान कर पाया।

पर्याप्त टालमटोल करनेके पश्चात् उन्होंने भरे कण्ठसं कहा, 'बन्धु, तुम भूसते हो ! मेंने आजतक सम्धन किया ही नहीं था । इतना सब करके सोचता था कि मैं यहा साधन- निष्ठ हूँ और दूसरे तुच्छ सांसारिक विषयी प्राणी। मेरा अहङ्कार मेरे पीछे वैषे भेसके पेंड्ने (बच्चे) की माँति मेरी बटी रस्सिवीको सफाचट करता जाता था।'

वे दके—कण्ठ बहुत भर आया। कहने लगे, 'एक दिन अत्यन्त निराश हो गया। समझा कि इस जीवनमें श्यामसुन्दर मुझे नहीं मिलेंगे। हताश होकर गया था माता आह्वविकी गोदमें शरण लेने। कुरने ही बाला था कि मुझे एक दोहा स्मरण आ गया। जैसे किसीने चिजलीके तारसे मेरे स्पर्श करा दिया हो। धम्मे बैट गया। पीछे कोई खुलकर हँस पड़ा। मैंने मुख फेरा—वहीं नटखट था।'

वे आगे विना कुछ योले फूट-फूटकर रोने लगे और रोते-रोते ही उठकर एक ओर चल पड़े ! मैं उनके वर्णनसे हतना साब्ध हो गया था कि उन्हें रोक भी नहीं सका । मुझसे बुछ माधन-भजन तो होता नहीं; कभी-कभी उनके उस दोहेकी आवृत्ति अवस्य कर लेता हूँ । दोहा बोई यन्त्र-मन्त्र नहीं, सीधा-सा पुराना दोहा है—

जब रुपि गज निज बल करयो, सरयो न एकी काम । बल धानयो तानयो प्रभुद्धि, आये आधे नाम ॥

---भीखा साहेब



# राम भजता है, वही धन्य है

मन क्रम बचन बिचारि के राम भने सो धन्य ॥
राम भने सो धन्य धन्य बपु मंगलकारी।
रामचरन अनुराग परम पद को अधिकारी॥
काम कोध मद लोभ मोह की लहरि न आवै।
परमातम चेतन्य रूप महँ दृष्टि समावै॥
व्यापक पूरन ब्रह्म है भीखा रहनि अनन्य!
मन क्रम बचन बिचारि के राम भने सो धन्य॥

## साघनाकी उपासना

( हेखक---पं व हीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ )

संसारमें मनुष्य अपनी अपनी प्रश्नतिक अनुसार अवस्था और व्यवस्था देखकर अपने अपने उद्देश स्थिर कर लेते हैं। इसीलिये इस त्रिगुणात्मक संसारमें मनुष्योंके भिन्न-भिन्न उद्देश्य रहते हैं, जिनकी प्राप्तिके लिये वे नाना प्रकारकी साधना करते रहते हैं। कभी-कभी वे अपना उद्देश्य तो कुछ और ही बनाते हैं, पर—-

'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति'

'निझहः किं करिष्यति <sup>?</sup>'

प्रकृति उन्हें किथर ही ले जाती है। प्रकृतिके इस अजातः अलिशत प्रभावको मनुष्य समझता नहीं और जब उसको स्वनिर्धारित उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं होती, तब वह उस अप्राप्तिके लिये किसी-न-किसीको दोषी ठहराता रहता है। अज्ञानी प्राणी यह नहीं देखता या समझता कि वस्तुतः दोध है उसीके अज्ञानका—मिष्याज्ञानका, जो कि उसे अपनी प्रकृतिको समझने नहीं देता। पिर वह यह भी नहीं सोचता कि—-

ईषरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामथन् सर्वभूतानि यन्त्रारूदानि मायया ॥

सबके ऊपर, सबके भीतर एक ऐसी अदृश्य प्रबल शक्ति है, जो प्राणियोंको स्वसंकेतानुसार धुमाती रहती है। विवश होकर मनुष्यको कटपुतलोकी तरह नाचना पहता है।

इसल्पि उद्देश स्थिर करनेके पूर्व मनुष्यको सूब सोचना-विचारना चाहिये। यथार्य उद्देश्यको स्थिर कर लेनेपर भी वह उद्देश्य कभी कर्म-वैगुण्य, कभी कर्त्त-वैगुण्य, कभी साधन-वैगुण्य, इस प्रकार कभी एक वैगुण्यसे, कभी दो वैगुण्योंसे और कभी तीन वैगुण्योंसे सिद्ध नहीं होता। उद्देश्य ठीक हो, साधन भी ठीक हो, करनेवाला कर्ता भी सावशान रहे, तब साधना सफल समझो।

संसारके समस्त उद्देश्योंका समावेश धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष — इन चारमें समिन्नये। एक एकके भेद करने बैठें तो अल्पश प्राणी इनका अन्त नहीं पा सकता। पर उपर्युक्त चारमें सब आ जाते हैं। इसीलिये यदि उपर्युक्त चारमें एक उद्देश्य हो, दो हों, तीन हों अथवा चारों हों तो उनके साधना-प्रकार भी भिक्ष-भिन्न होंगे, यह रुपष्ट है।

> अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथिष्वधस् । विविधाश्च पृथक्षेष्टा दैवं वैद्यात्र पश्चसम् ॥ तक्षेयं स्तति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पद्मस्यकृतवृद्धिस्वाद्या स धदमति दुर्मतिः ॥

साधनाके लिये (१) उत्तम अधिष्ठान चाहिये।
साधनाके लिये (२) उत्तम साध्यान कर्ता चाहिये।
साधनाके लिये (३) उपयुक्त उपकरण चाहिये।
साधनाके लिये (४) उपयुक्त विविध प्रयक्त चाहिये।
और सबसे बदकर चाहिये (५) दैवकी अनुकूलता—
जिसके बिना प्रयम चार व्यर्थ हो जाते हैं। जब यह
तत्त्वकी बात है, तब जो मूर्ख अपने अज्ञान—मिच्या जानसे
यही समझ बैठता है कि सब कुछ में ही करनेवाला हूँ, वह
दुर्मीत यथार्थ रीतिसे न देखता है, न समझता है।

#### साधना क्या है ?

सब प्रकारके उपकरण प्राप्त हो जानेपर उनके द्वारा उद्देश्य-प्राप्तिकी ओर बढ़ना ही स्थूल रूपसे साधना है; पर उस साधनामें भक्ति भी परम आवश्यक है, जिसके विना साधना न चलती है, न आगे बढ़ती है, प्रत्युत ठप-सी हो जाती है।

संसारकी साधारण-साधारण इच्छाओंकी पूर्तिमें भी जब इतनी-इतनी विन्न-बाधाएँ आ जाती हैं, तब उच्चतम उद्देश्योंकी प्राप्तिमें क्या होता होगा है इसका अनुमान सहज-में ही लगाया जा सकता है। ययाति-जैसे महाराजको भी अन्तमें हारकर कहना अथवा मानना पड़ा था---

न जानु क्षासः कामानासुपभोगेन शास्यति । इविधा कृष्णवर्सीय मूय एवाभिवर्सते ॥

भता, कभी किसीने अग्निमें वृत डाल-डालकर उसकी बुझानेमें सफलता पाप्त की है! रामका नाम हो। यह तो हुई कामकी बात।

धर्मको ही लीजिये।

पहले धर्मके तत्त्वको ही समझना कठिन समझ हैं तो उसपर चलना उससे भी सहसंगुण कठिन है—

क्षुरस्य भारा निशिता दुरस्यया दुर्गं पथस्तस्कवयो वदन्ति ॥

तीश्ण खुरेकी धार है। तीक्षण छुरेकी धार ! चलना बड़ा कठिन !

#### अर्घकी भी यही दशाहै।

कामके संकुचित अर्थ न किये जायें तो अर्थ भी उसीमें आ जाता है। अब रही मोक्षकी बात । जिन्होंने योग-दर्शनका स्क्ष्म अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि मोक्षकी साधना कितनी कठिन है। यह किसीको एक जन्ममें सिद्ध हो जाय तो समझ लेना चाहिये कि पूर्वजन्मका कोई तीव पुण्य फला; नहीं तो बह तो—

भनेकजन्मसंसिद्धस्ततो ्याति परां गतिस्॥ —की बात हो जाती है।

साधना शब्द यहुत व्यापक अर्थ रखता है। अ-आ-इ.ई से लेकर पूर्ण विद्वानः महामहोपाध्याय बननेतक जो भी श्रद्धायक कर्म है, सब साधनामें आ जाता है। ए-बी-सी-डी से लेकर एम्० ए० होनेतक जो भी कर्म हैं, वे सब साधनामें आ जाते हैं । चित्तवृत्तिनिरोधसे लेकर कैवल्यप्राप्तितक जो भी करना पड़ता है, सब साधनामें आ जाता है | पर यह ध्यान रहे सात्त्रिकप्रधान भावनासे ओत-प्रोत साधना ही सची साधना है। राजसी तथा तामसी भावनासे प्रयुक्त साधना साधना नहीं । सभी साधना आध्यात्मिक वातावरण-में जन्म लेती है, पलती है, पृष्ट होती है, पनपती है, खेलती है, कृदती है, आमोद-प्रमीद करती है। राजसी साधना संसारके मिश्रित वातावरणमें उत्पन्न होती है और वह कभी मुस्झाती है, कभी खेलती है, कभी हँसती है, कभी रोती है, कभी अन्धकारमें ठोकरें खाती है, कभी प्रकाशमें खिल उठती है और तामसी साधना तो यही नहीं समझ सकती कि वह कहाँ है, क्यों है, उसको क्या करना है, वह दीखनेमें सबसे अच्छी, पर वैसे सबसे बुरी रहती है ।

उद्देश्य---सान्त्रिक

कर्ता--सस्विक साधन--तदनुरूप सास्विक कर्म--तदनुरूप सास्विक श्रदा--तदनुरूप सास्विक

तब साधना फलती-फूलती, करनेवाळोंको आनन्द देती, संसर्गोमें आनेवाळोंको भी हर्षाती और पूर्णरूपसे फलने-फूलने-पर संसरको भी नीचेके वातावरणसे ऊपर उठाती हुई एक अनिर्वचनीय आनन्द देती है। बस, फिर उस आनन्दकी व्याख्या नहीं हो सकती।

उपनिवरोंमें नाना प्रकारके आनन्दोंकी व्याख्या है— मनुष्योंका आनन्द ।

चक्रवर्ती राजाका आनन्द ।

देवींका आनन्द।

उचकोटिके देवींका आनन्द ।

सबसे बढ़ा आनन्द मोक्षानन्द है, जिसके एक बिन्दुमें वह आनन्द होता है, जिसकी तुलना समस्त संसारके समस्त अमृत्य पदार्थों के आनन्द भी मिलकर नहीं कर सकते।

बह् मनुष्य धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति, उसका देश, उसका राष्ट्र धन्य-जिसमें ऐसा व्यक्ति, संसारसे ऊपर उठा हुआ, पाप-पुण्यसे ऊपर उठा हुआ, उत्पन्न हो जाय। भारतवर्ष धर्मभूमि है, पुण्यभूमि है। इसकी ऋषि-मुनि-महर्षि-परम्परामें ऐसे महापुरुष सदा होते चले आये हैं, जिनके कारण आजके भारतवर्षको संकटपूर्ण अतएव हीन दशामें भी उसका सिर उसी मधुविद्याके कारण, उसी ब्रह्मविद्याके कारणः उन्हीं नाना प्रकारके साधन और साधनाओंके कारण, उन्हीं सिद्ध-साधक महा-महा महापद्यवेंदे कारण, उन्हीं सायुज्य, सालोक्य, सामीच्य पदीके कारण, उसी कैवल्यपदके कारण अब भी संसारमें सबसे ऊँचा उठा हुआ है। यही नहीं। अपि त जहाँ ऐसे महापुरुष बैठ-बैठ-कर तपस्या-साधन कर गये। वे पवित्र हिमालग्रकी अधित्यकाएँ, उपत्यकाएँ, गुफाएँ भी अबतक संसारसे ऊपर सिर उठा रही हैं । इसीलिये इम ऋषियोंके ही शब्दोंमें उन ऋषियोंको नमस्कार करके इस तुच्छ लेखको समाप्त करते हैं--

'ॐ तमः परमर्षिभ्यः, नमः परमर्षिभ्यः ।'

## साधक, साधना और साध्यका सम्बन्ध

( ठेखक--स्थागमूर्ति गोस्नामी श्रीगणेशदक्तनी महाराज )

साधक, साधना और साध्यका परस्पर वही सम्बन्ध है जो कि जाता, ज्ञान और ज्ञेयका है। साधक भक्त है, साधना उसकी भक्ति है और साध्य उसका आराध्य भगवान है।

साधनाके इच्छुक क्षथकके लिये यह आवश्यक है कि वह विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति और मुमुक्षुतासे सम्पन्न हो और सांसारिक विषय-वासना, राग-द्रेष, काम, कोष, मोह आदिके कीचड़ने बाहर निकल गया हो । इसमें सन्देह नहीं कि इनसे बाहर निकलना भी एक महान् साधना है, जिसमें बहुत ही योड़े व्यक्ति सफल हो सकते हैं।

साध्यतक पहुँचनेके लिये साधकको दो बातोंकी आवस्यकता होती है —पहली अपने हृदयमें उत्कट अभिलापा-का होना और दूसरी मन्त्रशक्तिका आश्रय।

साधकके हृदयमें साध्यकी प्राप्तिके लिये इतनी अधिक उत्कट अभिलाषा होनी चाहिये, जिसके सामने अन्य सभी सांसारिक इच्छाएँ-अभिलाषाएँ समाप्त हो जायें । प्रायः कहा जाता है कि साधकके हृदयमे साध्यकी प्राप्तिके लिये उसी प्रकारकी अभिलाषा होनी चाहिये, जैसी किसी युवतीके हृदयमें अपने प्रियतमको प्राप्त करनेके लिये होती है । पर में समझता हूँ, साधकके हृदयमें इससे भी अधिक उत्कट अभिलाषाका होना आवश्यक है। ऐसी अभिलाषा, जो हृदयमें साध्यकी प्राप्तिके लिये बेचैनी और तहुप पैदा कर दे, जिससे साधक साध्यके ध्यानमें ही पागल हो जाय, सिद्धिका लक्षण है ।

एक बार किसी शिष्यने अपने गुइजीसे पूछा कि 'महाराज! भगवान्की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ?' गुरुजीने कहा, 'कुछ समयके बाद बताऊँगा।' दोनों नदीमें सान करने चले गये। जब शिष्य स्नान करने के लिये नदीके मध्यमें पहुँचा तो गुइजीने उसके सिरपर जोरसे पैर रखकर पानीके नीचे दबा दिया। कुछ ही पलोंमें शिष्य घवड़ा गया और छटपटाने लगा। अन्तमें कुछ देरतक पहुत प्रयक्त करने प्रधात पानीके बाहर निकल सका। उस समय उससे गुइजीने पूछा, 'जिस समय तुम पानीमें डूबे जाते थे, तुम्हार हृदयमें क्या विचार आते थे ?' शिष्यने उत्तर दिया, 'मेरे हृदयमें केवल पानीसे ऊपर निकलनेकी इच्छा थी, उसीके लिये में तहप रहा था, मुझे और किसी भी वस्तु या वातका जरा भी ध्यान न था।' गुइजीने कहा—'वस, जब इस प्रकारकी

उत्कट अभिलाषा और छटपटाहट भगवान्की प्राप्तिके लिये होती है, तभी भगवान्की प्राप्ति हो सकती है।

अशोकवाटिकामें पहुँचकर जब श्रीहनुमान्जीने सीताजीको रामचन्द्रजीके लिये सन्देश देनेको कहा तो श्रीसीताजीने अपनी दशा यह कहकर व्यक्त की—

जिमि मिन बिनु ब्याकुर भुजग जरु बिनु ब्याकुर मील । तिमि देखें रघुनाथ बिनु मैं तइफत हूँ दीन ॥

विना मणिके सर्प जिस प्रकार तङ्क्पने ल्याता है या विना जलके मछली जिस प्रकार छटपटाती है, उसी प्रकारकी तङ्ग और छटपटाइट साधकके द्वादयमें होनी आवश्यक है।

उत्कट अभिलागके अतिरिक्त साधकको साध्यतक पहुँचनेके लिये तीव सङ्कल्पमायना या मन्त्राश्रयकी आवश्यकता है। वह मन्त्रके मोहन, वर्शाकरण आदि प्रयोगों के द्वारा अथवा केवल एक ही मन्त्रका हड़ विश्वाससे जप करता हुआ सफल हो सकता है। उदाहरणके लिये यदि 'ओम्'—इस महामन्त्रका जप करता हुआ साधक अपने हृदयमें यह ध्यान करता रहे कि—'मैं अ-उ-म्, सन्-चित्-आनन्द हूँ। मैं स्थूल-सूर्म-कारण, मन-बुद्ध-अहङ्कार, जाम्रत्-स्वम्-सुपृति, प्राण-अपान-उदान-व्यान-समानसे परे साक्षी सिम्बदानन्दस्वरूप पूर्ण ब्रह्म हूँ। केम, कोघ और मोह मुझतक पहुँच भी नहीं सकते। मैं सर्वप्रकादा, सर्वज्ञान और सर्व आनन्दका घर हूँ। मैं दृश्य और दृश्यसे परे हूँ, प्रकृतिका अधिष्ठाता हूँ। सोऽहम्, सो-ऽहम्। मै मगवान् ही हूँ, और कुछ नहीं। मन्त्राश्रय लेकर इस प्रकारकी भावना करता हुआ साधक साध्यतक पहुँच सकता है।

साध्यतक पहुँचनेके लिये एक हिस्सा होना अत्यन्त आवश्यक है। एक बार गुरु द्रोणाचार्यजीने अपने शिष्योंकी परीक्षाके लिये एक ऊँचे पीपलकी शाखाके ऊपर एक कृत्रिम पक्षी रख दिया और उसके मस्तकपर एक काला बिन्दु लगा दिया। उस बिन्दुपर बाण मारनेके लिये उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा। जब दुर्योधन लक्ष्यमेदनके लिये आगे आये तो गुरुजीने पूछा—'दुम्हें हम सब लोग, पीपलका हुस, पक्षी और उसके सिरपर बिन्दु दिखायी देता है!' दुर्योधनने उत्तर दिया—'जी हाँ, मैं आपको, अपने सहपाठियोंको, पीपलको और उसके अपर पक्षीको तथा उसके सिरपर

काले विन्दुको — सबको अच्छी तरह देख रहा हूँ।' गुरुजीने कहा—'तुम पीछे चले जाओ, तुमसे लक्ष्य-भेदन नहीं होगा।' इसी प्रकार एक-एक करके सभी शिष्योंसे गुरुजीने यही प्रश्न पूछा और उन्होंने प्राथः यही उत्तर दिया। जब अर्जुनकी बारी आयी तो उससे भी यही प्रश्न पूछा गया—उसने उत्तर दिया, 'गुरुजी! मुझे न आप दिखायी देते हैं, न अपने तहपाठी। पीपलका पेड़ और पक्षी मुझे कुछ भी नहीं दिखायी देता! केवल एक काला विन्दु मेरी दृष्टिमें आता है। बाकी सब अन्धकार-ही-अन्धकार प्रतीत होता है।' गुरुजीने कहा—'वस, मैं समझ गया कि तुम लक्ष्य-भेदन कर सकते हो।'

ठीक इसी प्रकार साध्यकी प्राप्तिके लिये साधककी दृष्टि होनी चाहिये। उसके लिये संसारकी सारी कियाएँ, सारी घटनाएँ रहत्य हो जानी चाहिये। उसके सम्मुख केवल साध्यके अतिरिक्त किसी भी वस्तुका चित्र नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार लक्ष्य तभी वेशा जा सकता है जब तीर चलाने वाला, तीर और लक्ष्य विस्कुल एक सीधमें हों, इसी प्रकार साधक, साधना और साध्यमें भी एक इसिका होना अत्यन्त आवश्यक है। जिस समय साधक अपने अन्तर्यत साध्यके लिये उत्कट अभिलापा और तहुप पावे, जिस समय उसे मन्त्र और मन्त्रेश्वरका ऐक्य प्रतीत हो, जिस समय उसे अपनेमें, साधनामें और साध्यमें एक ही दृत्ति दिखायी दे, उस समय उसे समझ लेना चाहिये कि अब वह और साध्य एक हो गये हैं, जीव बहामें मिल गया है, मक्तको भगवान्ते अपना लिया है।

## रामनामकी महिमा

राम नाम मनि दीप घर जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहेरहूँ जौं चाहसि उजियार 🛚 हियँ निर्शेन नयनन्हि सगुन रसना राम सुनाम। मनहूँ पुरट संपुट लक्षत तुलसी ललित ललाम ॥ राम नाम को अंक है सब साधन हैं सुन। अंक गएँ कछ हाथ नहिं अंक रहें दस गुन॥ हम लखि लखि हमार लखि हम हमार के बीच। तलसी अलखिंह का लखिंह राम नाम जपु नीच ॥ राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस्त। दरवत बारिद बूँद गहि चाहत चढन अकास 🛭 विगरी जनम अनेक की सुंधरे अवहीं आज़। होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ॥ राम नाम कछि कामतर राम भगति सुरधेन्। सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेनु॥ राम नाम कछि कामतरु सक्छ सुमंगछ कंद। सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद्।। जधा भूमि सब बीजमय नखत निवास अकास । राम नाम सब धरमभय जानत तुलसीदास 🛭 हरन अमंगल अघ अखिल करन सकल कल्यान। राम नाम नित कहत हर गावत बेद पुरान॥ राम नाम रति राम गति राम नाम विस्वासः। सुमिरत सुभ मंगल कुसल दुईँ दिसि तुलसीदास ॥

--दुलसीदासजी

# साधन और सिद्धि

( लेखक—स्वामी श्रीशुद्धानन्दजी भारती )

#### 'साधना' किसे कहते हैं ?

'साधना' का अर्थ है प्रयक्त करना, उद्योग करना, लगना ! साधनाका अर्थ सिद्धि भी है । आत्मानुसन्धानके मार्गमें। अपनी आत्माको परभात्मामें लीनकर पूर्णमदः पूर्णमिदम्'की अनुभृतिके पथमें इमारी जो कुछ भी आध्यात्मिक चेष्टाएँ होती हैं उन सबका नाम 'साधना' है ! नदीकी धारा ऊँचे चढती है, नीचे ढलती है, वन-पर्वतको लाँघती हुई बढ़ती जाती है। क्यों, किसलिये ! इसलिये कि यह अन्तमं अपने-आपको समुद्रकी गोदमें मुला दे, लीन कर दे, मिटा दे। मनुष्यकी आत्मा भी भाग्यके चढाव-उतार, सुख-दुःख, हर्ष-विघाद और ऐसे ही जीवनके विविध खट्टे-मीठे अनन्त अनुभवोंको पर करती हुई सत् , चित् और आनन्दके एक अनन्त महासागरमें अपने-आपको डाल देने-के लिये व्याकल है। वेचैन है। नदीका लक्ष्य है समद्रः मनुष्यका लक्ष्य है भगवान । भगवानके मार्गमें चलनेके लिये जो भी अनुष्ठान किया जाता है, जो भी बत लिया जाता है, वह सभी 'साधना' है और जो कुछ भी इस मार्गमें अवरोधक है। वह है अन्तराय, वह है साधनामें विद्या

## साधनाका श्रीगणेश कहाँ और कैसे होता है ?

मनुष्यमात्र अपने मीतर एक निग्द, एक अव्यक्त अमावका अनुभव करता है। वह 'कुछ' खोज रहा है, चाह रहा है; परन्तु वह 'कुछ' क्या है, उसे पता नहीं । वह 'किसी' को देखना चाहता है। परन्तु वह जानता नहीं कि वह 'कोई' कौन है, कहाँ है, और कैसा है। संसारके इन बनने-मिटने-वाले चित्रोंसे, क्षण-क्षणपर बदलनेवाली बस्तुओंसे उसे स्थायी सुख, स्थायी शान्ति मिले तो कैसे ? आजका विश्वासी मित्र कल घोर शत्रु हो जाता है, दगा दे जाता है। स्वजन-परि-जनोंसे आज घड़ी-दो घड़ीके लिये एक इस्की-सी सुखानुभूति हुई, परन्तु कल ही उनका दुःख-दर्द देखकर रोना पड़ता है। मनुष्य आज धन-सम्पत्ति जमा करता है, परन्तु कल ही स्वयं उसके बन्धनोंमें बँधकर तड़पने लगता है, इस्प्रदाने लगता है, उसके भारते पिसने लगता है। इन्द्रियोंका सुख क्षणमरके लिये उसे सहला तो जाता है, परन्तु फर सदाके लिये असन्तोष और सन्तापके अथाह सागरमें छोड़ जानेके लिये।

बुद्धिकी दौड़-धूप और उछल-कृदसे जीवनकी घोर अशान्ति जाती नहीं। मनकी शङ्का मिटती नहीं । अपने ही मनके रचे हुए जेलमें मनुष्य अपने आप कैदी है। वह प्रकाशके लिये तड़प रहा है, स्वतनत्रताके लिये विलख रहा है। पिंजडेको तोड़कर, जेलकी दीवारें लॉबकर वह बाहर आना चाहता है। परन्तुः, परन्तुः '''''' परन्तुः जुगन्ओंसे कहीं रातका अन्धकार जाता है ? जगतके सख-भोगसे कहीं अन्तरकी प्यास मिटती है ! हीरे-जवाहर भी तो इस अन्धकारको छिन्न-मिन्न नहीं कर सकते। फिर बुद्धिके उन्धतम विकास और विलाससे मनका संशय कैसे मिटे ? दुनियाभरमें नाम और यशका विस्तार हो गया; परन्तु इससे उसको कौन-सा सन्तोष मिला, कहाँ भी तृप्ति मिली ? इन्द्रियोंके सुख-भोगसे क्षणभरकी जो तृप्ति-सी हुई) उसके पीछे मन सदाके लिये) चिरकालके लिये। चञ्चल और क्षुब्ध हो उठा ! मन तो भावोंका, बल खाते हुए भावोंका एक सागर है, और जीवन है उस क्षरूथ जलमें इरामगाती हुई एक नन्ही-सी नाव । इसके सामने है रहस्योंसे भरा भविष्य, इसके पीछे-पीछे लगा आ रहा है भाग्यका मकर, किस्मतका घड़ियाल । सन्नाटा और तुफान, धूप और वर्षाः ओले और कुहरा मार्गमें आते हैं और नायकी गति-विधिको छेड्ते रहते हैं। प्रकृतिकी शक्तियोंके सामने हमारी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। पग-पगपर वह हमें छकाती है। अब गया, तब गया ऐसा लगने लगता है। एकाएक वह देखता है कि उसकी किस्ती धरी तरह धिर गयी है सर्वनाशी तुफानसे; और तब वह अपनेको पाता है चारों ओरसे असहाय, निराधार और निरवलम्ब । ऐसे ही समय उसके अन्तस्तलसे एक पुकार उडती है, एक हुक निकलती है—हे प्रभी !हे मेरे स्वामी ! मुझे बचाओ, बचाओ ! मैं दीन-हीन हूँ, असहाय हूँ ।

बुद्धिर्विकुण्टिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। नान्यक्षित्रिद्धिजानामि स्वमेव शरणं मम॥ स्वमेव माता च पिता स्वमेव स्वमेव चन्धुश्र सस्ता स्वमेव। स्वमेव विद्या द्रविणं स्वमेव स्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ है नाथ ! मेरी मित कुण्ठित हो गयी है, मेरी सारी तर्क्युक्तियाँ समास हो गयी हैं, में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं जानता; बस, तुम ही मेरे एकमात्र शरण हो । तुम्हीं सच्चे पिता हो, तुम्हीं स्नेहमयी माता हो, तुम्हीं विपत्तिसे बचानेवाले बन्यु हो, तुम्हीं सच्चे मित्र हो; त्रिधा, धन और सर्वस्व, हे देवदेव ! मेरे सब कुछ तम्हीं हो।

हे प्रमी, हे अश्वरणश्वरण ! आज तुम्हारे सिवा मेरे लिये कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है; तुम्हीं मेरे सर्वस्व हो, जीवनके आधार हो, प्राणींके अवलम्ब हो; मुझे बचाओ, बचाओ । तुमसे प्रेम करना ही प्रेम है, तुम्हें जानना ही ज्ञान है।प्रमी! दया कर अपने प्रेमका दान दो, अपने प्यारसे मुझे नहला दो, पवित्र कर दो; अपने ज्ञानका प्रकाश दो, जिससे मेरा अन्तर-बाहर ज्योतिर्मय हो जाय—शुभ्र ज्ञानमय हो जाय!

मनुष्यके हृदयसे जब ऐसी करुण पुकार निकलती है, तब समझना चाहिये कि यथार्थ साधनाका श्रीगणेश हुआ है।

#### साधनाकी आवश्यकता क्यों है ?

हर बातमें उपयोगिताको हुँदनेवाले यह पूछ सकते हैं कि आखिर साधनाकी आवश्यकता किस लिये हैं, उससे क्या लाभ है ? क्यों न मनुष्य खाये-पीये, भीज करे, धन संप्रह करे, बम बरसावे, दुनियाको जीतकर उसकी छातीपर अपना ग्रासन स्थापित करे हुकूमत कायम करे ? उसे इस बातकी आवश्यकता ही क्या है कि वह भगवान और साधनाके विषयमें सोचे-विचारे, माथापची करे ? परन्तु यह भी कोई जीवन है ? यह तो अज्ञान-तिमिरमें भटकना है ! यह जगत त्रिगुणसयी मायाकी अनन्त कीडास्थली है। मनुष्य आँख-मिचौनी खेल रहा है। उसकी आँखोंपर अज्ञानकी पट्टियाँ बँधी हैं। अहङ्कारके कारण वह दुःखके गर्तमें जा पड़ा है। कभी इसे छता है। कभी उसे। दुनियाभरकी खाक छानता फिरता है। अटकरे कटकतक, चीनसे पेरूतक चक्कर लगाता फिरता है और मुख-दु:ख, हर्ष-विदादके थपेड़े खाता फिरता है। जहाँ जाता है, वहीं घके खाता है, दुरदुराया जाता है। कहीं भी शान्ति नहीं, सुख नहीं, स्वतन्त्रता नहीं, सन्तोष नहीं । अपने-ही-आप अपनी १ ज्लाओं में आबद्ध है, वासनाओं-में जकड़ा हुआ है, अपनी ही इच्छाओंका गुलाम है। वह जितना भी सोन्वता-विन्धारता है। जितना भी हाथ-पैर मारता

है। उतना ही वह दुःसोंकी जंजीरोंसे अधिकाधिक जकदा जाता है। उलझता जाता है।

इतनेहीमें अन्तरकी धण्टी बज उठती है और भगवान्-का नाम हृदयमें गूँजने लगता है। शास्त्र एक स्वरसे कहते हैं--डंकेकी चोट कहते हैं कि भगवान् ही-एकमात्र श्रीभगवान ही विद्युद्ध आनन्द हैं। वास्तविक ज्ञान हैं। परात्यर सत्य हैं, सर्वसमर्थ प्रेम हैं। भगवानके श्रीचरणोंके केवल एक बारके स्पर्शते ही आँखकी पट्टी खुल जाती है। जीवन उन्मक्त हो जाता है। सत्य उतर आता है और द्वदयके अन्तरतलमें आनन्दकी तरकों उठने लगती हैं। नामका अनुसरण और भगवान्के चरणीका स्मरण साधनाकी पहली सीढ़ी है। भगवान्के परम पावन चरणयुगल ही हमारे सबे आश्रय हैं, एकमात्र शरण्य हैं; और तमाम आधार व्यर्थ हैं, धोखेर्मे डालनेवाले हैं। भरमानेवाले हैं। भगवान्की प्राप्ति ही सची प्राप्ति है; उसके विना और सारी प्राप्ति व्यर्थ है, महान् द्दानि है। भगवत्-चेतनाके विना जीवन दारुण आत्महत्या है, भयानक आत्महनन है। आजकी दुनियामें, जहाँ विज्ञानके नवीन-नवीन अनुसन्धानों में मन्ध्यका अहश्कार इतरा उठा है, जहाँ भोगमय साम्राज्यवादकी दानवी ज्वाला-से मानवता पीड़ित एवं क्षुन्ध है—सर्वत्र इसी आत्महननका दौर-दौरा है। यह पैशाचिकता नहीं तो और क्या है कि समृद्रके गर्भमें लोहचुम्बक तारींका जाल विद्याकर जहाजींकी डबा देते हैं और निरीह मानवींपर बम बरसाये जा रहे हैं ? इस अज्ञानसे मन्ज्यको ऊपर उठना होगा, इस अहङ्कारसे पहा छडाना पडेगा और तभी वह अपने सत्यस्वरूपकी, उस सनातन शाश्चत सस्यकी उपलब्धि कर सकेगा, जिसके लिये उसके भीतर तहप है। व्याकुलता है। अभावका बोध है। दूसरे ग्रब्दोंमें, उसे साधना करनी होगी और तब उसे अपने सत्यस्वरूपका---जो स्वयं श्रीनारायण है-पता लगेगा । यह साधना जीवनके लिये आवस्यक है। अनिवार्य है। जीवनमें अन्न, जल, वायु, प्रकाशकी अपेक्षा भी इस साधना-की आवश्यकता अधिक है।

## साधनाके केन्द्र

मनुष्य वस्तुतः दिव्य भागवत प्राणी है। यह आत्मदृष्टि साक्षात् श्रीभगवान् ही है, मनुष्यताका तो उसने चोला घारण किया है। मनुष्यकी तमाम पहेलियोंका बस, एक ही हल है और वह यही है कि मनुष्य अपने दिच्य भगवत्स्वरूपकी उपलब्धि करे। मनुष्यके भीतर भगवान

पञ्चकोषोंमें छिपे हुए हैं । मनुष्यका भौतिक रूप आत्माका परिच्छद है, यही है अन्नमय कोष । उसके बाद है प्राणींका कोप अर्थात् स्नायुजाल, जो शरीरको धारण किये हुए है। इस स्नायुजालमें ही जीवनकी धाराएँ प्रवाहित होती रहती हैं । मन इन स्नायओंका पोषण और सझालन करता है । शरीर, मन और प्राण मनुष्यके निम्नस्तरके केन्द्र हैं। मनके परे विज्ञान है। इस विज्ञानकी दृष्टिमें एक ही तत्त्व यहत ही स्पष्ट एवं प्राञ्जलरूपमें रह जाता है। विज्ञानके परे आनन्दमय कोष है और इसमें प्रवेश करनेपर मनुष्य आत्मानन्दके हृदयमें प्रवेश कर जाता है। आत्मा इन पाँचों ही कोवोंसे परे है और हमारे हृदय-कमलके कोषमें जगमगा रहा है। साधनाकी सीवताके द्वारा जब दिव्य चेतनताका स्फरण और जागरण होता है, तब इन पञ्चकोषोंकी प्रक्रिया स्पष्ट समझमें आ जाती है । इसीरके सभी अङ्गोमें भगवानके दिव्य संस्पर्शकी अनुभूति होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि हमारे समग्र अङ्क सक्रिय साधनामें लगे । साधना कोई भी क्यों न हो, यह आवस्थक है कि यह हमारी मन-बुद्धिको उदबोधित करे और हृदयको स्पर्श करे । और वस्तुतः सची साधना मन-बुद्धि और हृदयको स्पर्श करती ही है। हमारे शरीरके अंदर हृदय और बुद्धिमें ही मगवान्का निवास है। मन-बद्धि साधनामे स्थिर हो जायँ और हृदय उसके आनन्द-रसका निरन्तर आस्वादन करता रहे—यही तो साधनाकी सफलताके लक्षण हैं। मन-बुद्धि और द्वृदयके केन्द्रोको जो साधना स्पर्धा नहीं करती, यह अधारी ही साधना समझी जायनी । अच्छा, इस सम्बन्धमें फिर आगे विचार किया जायमा 👍

#### साधनाके सिद्धान्त

साधारणतः हमारी चेतना बहिर्मुखी होती है । बाहरके विषयों में यह मनमाना बेल्याम दोड़ लगाती है, खूब उछल-कूद मचाती है और उसकी प्रत्येक उछल-कूद मं हमारी शान्ति और शक्तिका क्षरण होता रहता है और मन क्षुच्य एवं चक्कल होता रहता है । मनपर अच्छी तरह लगाम कसकर और इस प्रकार समग्र विखरी हुई चेतनाको अपने अंदर समेटकर उसे हृदयमें हुवा देना ही साधनाका गुद्ध तत्व है । जिस प्रकार मरजीया समुद्रमें गोते लगाकर रक हुँद निकालता है, उसी प्रकार साधकको अपने हृदयमें हुवना होगा । हमारे सभी अक्क, हमारे अस्तित्वका एक एक कण मगदस्मातिकी सजग अभीन्सामें प्रलक्ति हो उटे.

इमारे भीतर दिव्य पवित्रता भर जाय—इसके लिये इमारे अंदर इट् निश्चय चाहिये, अटल निष्ठा चाहिये और चाहिये साधनाके प्रति अट्टूट अनुराग । 'अन्तर्मुख होओ, भीतरकी ओर लोटो'—समस्त साधनोंका एकमात्र यही सूत्र है।

#### साधनाका मृल आधार

हृदयमें स्थित नारायणका साक्षात्कार करनेके लिये तथा समस्त जगत्में उनका संस्पर्श अनुभव करनेके लिये अनेक प्रकारकी साधनाएँ हैं। उनमेंसे कोई भी साधना लगन और उत्साहके साथ की जाय तो साधक अवश्यमेव अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेगा। क्योंकि हमारी अन्तरात्मा ही हमें यन्त्र बनाकर् साधना करती है। मन, बचन और कर्मकी पवित्रता, सत्य, अहिंसा, महाचर्य, सात्मिक एवं युक्त आहार-विहार, सत्यक्ष, एकान्तमेवन, ऑस्व, कान, जिह्ना, और उपस्थेन्द्रियका पूर्ण संयम, भगवान्में पूर्ण विश्वास, नामस्मरण, नम्रता, निरपेक्षता, सद्युन्य-संवन, साधु-संवन, श्रीगुक्का आज्ञापालन ये ही हैं साधनाके मूल आधार और कोई भी साधक, चाहे जिम शैलीकी उसकी साधना हो, इन तत्लोंकी अबहेलमा कर नहीं सकता।

#### गुरु

योग्य गुरुके संरक्षणमें साधना करना सर्वथा सुरक्षित एवं निरापद है। परन्तु सबे गुरुके लिये सबी खोज होनी चाहिये । गुरुके जीवनमें जितनी अधिक पवित्रता होगी। जितनी अधिक दिव्यता होगी। उसके मुखमण्डलपर चिच्छक्तिका जितना अधिक विकास होगा, उसकी करुणा-मरी, क्रयाभरी दृष्टिमे जितनी भी दिव्य आध्यात्मक ज्योति निकलती रहेगी, उसके ज्ञान्त, स्थिर, निर्मल, अहङ्कारग्रन्य, सरल, निरुद्धल, निर्मान, निर्मोह आचरणमें, उसकी शीतल रिनम्ध वाणीमे, जो सहज ही संशयका उच्छेदन करती है, आनन्द और प्रकाशको वर्षा करती है। जितना अधिक प्रभाव होगाः, साधकका उतना ही शीघ्र कल्याण होगा । सञ्चा गुरु कभी अपनेको अवतार घोषित नहीं करता। न अपनेको सर्वशक्तिमान ही बतलाता है । इस प्रकारके अहङ्कारका उसमें लेश भी नहीं होता । प्रकाशन और प्रचारकी अपेक्षा मौन और एकान्तसे उसका विशेष प्रेम होता है । यह यह कहता भी नहीं कि मैं गुरु हूँ । एका गुरु एक बारके दृष्टि-निक्षेपमात्रसे, एक बारके स्पर्शसे, एक बारके सक्रत्यसे अपने योग्य शिष्यमें शक्तिपात कर सकता है । वह मीलों दूरसे अपने शिष्यकी काया पलट सकता है; क्योंकि परमाणुओंकी गतिमें जो संवेग है, उससे भी अधिक तीब संवेग उसके विचारोंमें, उसके सक्कल्पमें होता है। बहा ही भाग्यशाली है वह साधक, जिसे ऐसा गुरु प्राप्त हो गया है। ऐसे योग्य गुरु हैं बहुत ही दुर्लभ । भग्यान्की कृपासे ही वे इस धराधामपर आते हैं। इस संसारमें आजकल ऐसे गुरु बहुत ही योदे हैं।

## कुछ साधनाएँ

साधनाके जिन आवश्यक तत्त्वींका उछेल ऊपर किया जा जुका है, यदि उनका विकास किसी साधकमें हो रहा है तो वह आत्मज्ञानकी निम्नलिखित साधनाओं मेंसे किसी एकका, जिसका निर्देश उसके गुरुदेय करें अथवा जिसका अनुमोदन उसकी अन्तराहमा करे, आधार ले सकता है—

- १. भगवद्गीता, रामायण, भागवत, स्तसंहिता, विवेक-चृडामणि आदि-आदि धर्मग्रन्थोंका अनुशीलन एवं मनन ।
- २. राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, अल्लाह, जेहीया या भगवान्के अन्य किसी भी प्रिय नामका प्रतिदिन कम-से-कम दस हजार जप।
- ३. मजन माना, भगवत्येममें नाचना और खूव प्रेमसे भगवद्यामका ज़ोर-ज़ोरसे उच्चारण और भगवत्क्रपाका आधाहन । हृदय-द्वारको खोलने तथा हृदय-प्रिथयोंको काटनेके लिये यह सर्वोत्तम साधन है।
- ४. सस्तक्कः साञ्च-सेवा और संत-महात्माओंको मगवान्का स्यरूप समझकर उनका सम्मान करना ।
- ५. हमारे धर्मशास्त्रके द्वारा अनुमोदित नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान-सन्ध्योपासन, ब्रह्मयज्ञ, बल्चियवदेय आदि पवित्र कर्मोका विधियत् पालन करना । इन कर्मोमें महान् आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है ।
- ६. भगवदर्पणबुद्धिसे ही कर्म करना और उन समस्त कर्मोंसे, जो अहंकार उत्पन्न करते हैं और मनकी शान्तिको नष्ट करते हैं, सर्वथा अलग रहना।
- ७. भगवान्की मूर्तिकी उपासना और अर्चा। यह भाव इद रहे कि मूर्तिमें साक्षात् श्रीभगवान्का निवास है। वह धातुकी नहीं है, अपित स्वयं श्रीभगवान्का दिव्य मक्कल-मय विग्रह है। मूर्तिपूजाके आलोचक इस बातको भूल जाते हैं और इसीलिये मूर्तिपूजाके तत्त्वसे अन्धिश्च ही रह जाते हैं।

- ८. नियमपूर्वक किसी मन्दिरमें जाताः उसे घोनाः पोंछनाः साफ करनाः, बत्ती जलानाः, धूप दिखाना आदि कैक्कर्यं करना ।
- ९. तीर्थ-सेवन, गङ्गा, यमुना, सरयू आदि पविश्र निदयों में स्नान करना ! यदि सचाईके साथ निष्ठापूर्वक ये कार्य किये जायें तो अवस्य ही इसके द्वारा चित्तसुद्धि होती है और मिक्तकी लता लहलहा उठती है ।
- १०. दान करना-दीन-दुक्तियों, अपाहिजोंको अल देना, पशु-पश्चियोंको अपनी सन्तान समझकर उनको दाना-पानी पहुँचाना, गो-सेवा करना, पूजाके लिये बाग-मगीचे और फुलवारियों लगाना, ब्रह्मचारियोंको अल-युक्त देना, साधु-संन्यासियोंकी आवश्यकताओंका ध्यान रखना, पवित्र सद्ग्रन्थोंका प्रकाशन करना, सद्ज्ञानका प्रचार और प्रसार, गरीबोंके लिये, रोगियोंके लिये अस्पताल खुलवाना, गरीबों और मजदूरोंके लिये काम-काजकी व्यवस्था करना और उनकी जीविकाकी व्यवस्था बैठाना, उदारतापूर्वक दान देना, मानवभात्रको श्रीनारायणका विग्रह समझकर निष्काम-भावसे उसकी सेवा-ग्रुश्रूपा करना। अन्तःकरणकी ग्रुद्धिके लिये ये कार्य नितान्त अनिवार्य हैं।
- ११. मुख्येबा—गुरुके चरणोंमें अपने आपको अर्थित कर देना, उन्हें साक्षात् श्रीमगवान् समझना और धैर्य तथा उत्साहके साथ उनके निर्दिष्ट पथका, उनकी आज्ञाओंका अद्वापूर्वक पाछन एवं अनुसरण करना, कभी उनकी मगवत्तामें संशय न करना।
- १२. ह्डबोगकी कुछ कियाएँ आसन, यन्ध, मुद्रा, प्राणायाम, कुम्मक, घोति, नीलि, त्राटक आदिका अभ्यास किसी योग्य अनुमवी गुरुके अनुशासन एवं तत्त्वावधानमें करना । हरुयोगके आसनोंका अभ्यास एकमात्र नाडीशुद्धि और प्राणशुद्धिके लिये किया जाता है । इससे दुरुत लाम यह होता है कि इसके द्वारा साधकका चित्त स्थिर होता है और ध्यान जमता है और शारीरिक क्षोम अथवा विशेष नहीं होने पाता । चमत्कारके लिये आसनोंका जो प्रदर्शन होता है, उससे कुछ भी होता-जाता नहीं । पैसेंके लिये तो राहमें मिखमंगे भी आसन करते देखे जाते हैं । मनके साथ कायुओंका सीधा सम्बन्ध है । योगके आसनोंद्वारा प्राण-प्रवाहपर बहुत ही सुन्दर डंगसे नियन्त्रण किया जा सकता है, मनके वेगोपर लगाम कसा जा सकता है और इस कारण

आसर्नोके द्वारा मन और प्राण स्वस्थ होते हैं और दारीर भी पुष्ट होता है, संगठित होता है। हठयोगका यही लक्ष्य है।

१३. राजवोग-राजयोगमें आठ सीदियाँ हैं । यम, नियमः आसन और प्राणायामके सम्बन्धमें ऊपर कुछ उल्लेख हो चुका है । प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिके विषयमें बहुत संक्षेपमें यहाँ चर्चा की जा रही है। पहले न्वार तो बाह्य साधनाके अंग हैं और पिछले चार आन्तरिक साधनाके । पिछले चारके द्वारा मनुष्य भगवान्के बहुत निकट पहुँच जाता है। ध्यान ही आम्यन्तर साधनाका प्राण है। ध्यानका सरल अर्थ यही है कि समस्त बाह्य वृत्तियोंको अन्तर्मुख कर इदयात्मा अथवा इत्युण्डरीकस्थित आत्म-पुरुषमें लीन कर देना। ध्यानमें सबसे पहले चिक्तकी इतियोंको एकाम करना पडता है। इष्ट देवताकी मूर्ति या चित्रपर दृष्टिको टिकानेसे सहज ही ध्यान जमता है, चित्त एकाप्र होता है अथवा किसी पुष्प, नक्षत्र, सूर्य, आकाश, मन्त्र, श्वासोच्छ्वास अथवा हृदयकी धडुकनपर दृष्टि स्थिर करनेसे सहज ही ध्यान लगने लगता है। तारे और पृष्पको अपने परम प्रियतम प्रभुकी मृद्छ मुस्कान समझना चाहिये। आकाश और पृथ्वीको उसका निवासस्थान समझना चाहिये, **इ**ट्यको उसका मन्दिर मानना चाहिये। सभी वस्तुओं के रहस्यमयं आन्तरिक स्वरूपको ही प्रहण करना चाहिये। ध्यान अब हृदयमें किया जाता है, तब बाहरके किसी भी उपकरण क्षा सहायताकी आवस्थकता नही रह जाती; क्योंकि हृदयस्य चैत्य प्रवका दिव्य भाव-प्रवाह इमारी समस्त सत्ता-को आत्मसत् कर लेता है और इस कारण हमारी उपासना भी दिव्य हो जाती है। इदयदेशमें स्थित नारायणका ध्यान क्ष्मातार पूरे छः महीने करनेपर हमारी अन्तश्रोतना जाग उठती है और उसके अनन्तर तो साधकको केवल इसी बात-का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी अन्तर्गुफार्मे जो दिव्य ज्यालमाल जगमगा रहा है उसपर उसकी दृष्टि स्थिर रहे। फिर और कुछ करना-धरना नहीं पहुता, साधना तो स्वयं चलती जाती है, होती रहती है। इससे होगा यह कि धीरे-धीरे जब समग्र चेतना जाग उठेगी तो मन-बुद्धिका आत्मामें बिलयन हो जायगा और समाधिका आनन्द प्राप्त होते लगेगा ।

१४. मिक्कियोग-अपने इष्टदेवके चरणोंमें सर्वात्मसमर्पण ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। इससे स्वयं ही साधकमें साधनाकी सभी आवश्यक कार्ते आ जाती हैं। मिक्किकी साधना अत्यन्त सुधम है और इसमें किसी प्रकारके विश-बाधा या अन्तरायका प्रायः भय नहीं है । भगवान्के चरणोंमें भक्ति करके संसारमें आजतक कभी किसीको धोखा हुआ नहीं, हो नहीं सकता । एहखाँके लिये, जिनकी संख्या संसारमें ९९% ( सौमें निन्धानवे ) है, यह सर्वोत्तम साधना है । भक्तिके मुख्यतः दो भेद हैं—स्गुणभक्ति और निर्गुणभक्ति अधवा अपराभक्ति और पराभक्ति । इनमें सगुणभक्ति अधिक सुगम है और इसका पाठन सभी कर सकते हैं । प्रेम कई प्रकारसे व्यक्त होता है । प्रेमी भक्त अपने प्रेमको अनेको प्रकारसे व्यक्त होता है । प्रेमी भक्त अपने प्रेमको अनेको प्रकारसे प्रकट करता है । भगवान्से वह कई प्रकारका सम्बन्ध जोड़ छेता है—दास्यभाव, सख्यभाव, वात्सस्यभाव, माधुर्यभाव आदि कई सम्बन्धोंको छेकर वह भगवान्से जुड़ जाता है । इनमेंसे किसी भी भावसे की हुई भक्तिके द्वारा भगवत्कृपा प्राप्त होती ही है ।

१५. ज्ञान-साधन-समाधिके लिये ज्ञान-साधन बहुत ही उत्तम साधन है। विवेक, वैराग्य, आत्मविचार, अन्त-र्दर्शन---यह है प्रक्रिया ज्ञान-साधनकी । दृश्य जगतुके समस्त विषयोंके प्रति-जो अनात्म हैं। तुच्छ और क्षणभङ्कर हैं---ज्ञानी अपनी दृष्टि मूँद लेता है, अपनी इन्द्रियोंको हटा लेता है--खींच लेता है। मैं यह भी नहीं हुँ, मैं यह भी नहीं हूँ---'नाहम्' 'नाहम्'से वह ग्रुरू करता है । फिर सहज ही प्रश्न उठता है-फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ-'कोऽहम्' 'कोऽहम्'! अन्तमें शुद्ध सचिदानन्दस्वरूपमें अपने आपको स्थित पाकर वह कह उठता है-मैं 'वह' हूँ, मैं 'वह' हूँ—'सोऽहम्' सोऽहम्'! शनी इस बातको जानता है कि वह 'आत्मा' है, स्वयं ब्रह्म है। अहर्निश, सोते-जागते, उठते-बैठते वह इसी जामत चेतनामें रहता है और अपने मन, चित्त तथा प्राणको उसी 'एक' शाश्वत सत्यमें लय किये रहता है ! उसी 'एक' का ही वह अपने अन्तर्हृदय-में दर्शन करता है—और आँखें खोलकर बाहरके संसारमें भी वह उसीका दर्शन करता है। 'उस'के सिवा उसके लिये और कुछ रह ही नहीं जाता ! यह सर्वत्र और सब वस्तुओं-में उसी एक अद्वितीयको ही और उसी 'एक' अद्वितीयमें सब वस्तुओं और सब रूपोंको देखता है। इसीको कहते हैं एकमें अनेक और अनेकमें एकका दर्शन ! ऐसे ही आत्म-दशीं संतका गुणगान गीता और उपनिषद गाती हैं।

१६. सम्ब्र-योगी लोग जायत कुण्डलिनीकी उपासना धक्तिरूपमें करते हैं । चक्रवेधकी प्रक्रियाके द्वारा वह

कुण्डलिनीको छः चर्कोको भेदता हुआ सहस्रारमें ले जाता है और वहाँ महाकुण्डलिनीका 'पुरुष'से मिलन होता है । इस मिलनसे उँकारकी ध्वनि स्पष्ट सुननेमें आती है और ब्रह्म-रन्त्रमें प्रकाश जगमगाने लगता है और कई वर्षकी साधनासे इमारा सम्पूर्ण अस्तित्व-इमारा मन, प्राण, शरीर संब-का-सब दिव्य हो जाता है। नस-नसमें, कण-कणमें चिच्छक्तिका दिन्य विलास होने लगता है और आनन्दकी पुलक्षे रोम-रोम सिहर उठता है। परन्त यह बात स्मरण रखनेकी है कि तन्त्रकी साधनासे कुण्डलिनी-जागरणदारा जो कुछ आनन्दानुभूति होती है, शानीकी सहज समाधि या भक्तके अशेष आत्मसमर्पणमें उससे किञ्चिद्दामें भी कम आनन्दानु-भूति नहीं होती। तन्त्रका मार्ग सङ्कटापन्न है और किसी अनुमबी योग्य सिद्ध गुरुकी देख-रेखमें रहकर ही इस मार्गमें प्रवृत्त होना चाहिये । गुरु ऐसा हो, जो शिष्यमें शक्तिपात कर सके। केवल प्रपञ्चसार, षट्चक्रमेदन, कुलार्णव या महार्णव तन्त्र पढ छेनेसे तन्त्रका ज्ञान नहीं हो सकता । और इन्हें पढकर पञ्चमकारकी उपासनामें प्रवृत्त होना तो अपनेको एकदम खतरेमें डालना है। यहत से साधक इस मार्गपर चलकर खतरा उठा चुके हैं। घोखा खा चुके हैं। इस पथमें पूरी सावधानी न रही तो अवाञ्छनीय परिणाम होना स्वाभाविक है। यह जान लेना चाहिये कि भक्ति-साधना और शक्ति-साधना दोनों ही समानरूपसे प्रभावशाली हैं।

## पुकारो, भगवानुको पुकारो

बच्चनमें में सहज ही भक्तिके मार्गमें लगा। मेरे दादा एक सभे संन्यासी थे। पैदल दो बार मद्रास्ते हिमालयतककी यात्रा उन्होंने की थी और अपने अन्तिम दिनोंमें वे एक पर्णशालामें रहा करते थे। मेरी अवस्था उस समय छःसत सालकी थी। मैं बराबर उनकी सेवा-परिचर्यामें लगा रहता था और मेरेलिये तो वे भगवान् ही थे। उनके ही पास रहकर मैंने इटयोगके तमाम आसन सीखे, प्राणायामकी प्रक्रिया सीखी—और यह सब कुछ हुआ खेल-तमाशेमें। उनकी सेवामें मुझे इतना रस मिलता कि पदना-लिखना सब ताकपर रख दिया और मेरा दिल-दिमाग दुनियाकी किसी भी बातमें रमता ही नहीं था। घरवाले मुझे बुरी तरह फटकारते, परन्तु मैं अपनी सारी बातें नुपचाप अपने दादासे—जिन्हें मैं साक्षात नारायण समझता था—कह दिया करता था।

म्रॅ—स्वामीजी ! मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं ... के≂एक ऐसा भी पिता है, जो अपने वर्षोको कभी नहीं पीरताः उसे खोजो ।

मैं-स्वामीजी ! मेरी माँ मुझे बुरी तरह फटकारती है !

४-एक ऐसी माँ है जो तुग्हें कभी भी फटकारेगी नहीं। यह केवल तुम्हें व्यार-ही-व्यार करेगी; उसे हुँदों।

मैं-स्वामीजी ! मेरे मास्टर बेंतोंसे मेरी खबर छेते हैं !

वे-एक ऐसा भी मास्टर है जो तुम्हें कभी भी बेंत नहीं लगायेगा, न तुम्हें छेड़ेगा ही। वह तुम्हें ऐसी बातें सिखलावेगा जिन्हें तुम्हारे दुनियाके मास्टर सौ जन्ममें भी नहीं सिखला सकेंगे।

मैं-मुशे किताबोंमें कुछ मजा नहीं मिलता।

वे—( मेरे हृदयको थपथपाकर ) असली किताब तो यहाँ है; इसे ही खोलकर देखो, पढ़ो । फिर आप-ही-आप तुम्हें सारा शान हासिल हो जायगा ।

दिन-दिन इन उत्तरींसे मेरे अन्तरकी गाँठें खुलती गयीं और अपने-आप ही मैं आत्मविचारमें लग गया । मेरे मनने यह इद निश्चय कर लिया कि उस 'परमपिता'के दर्शन करने ही हैं और उसका सान प्राप्त करना ही हैं। अवस्थमेच करना है। एक दिन वे बहुत दंगते यह समका रहे ये कि जो कुछ है, सब-का-सब भगवान ही है, एकमात्र भगवान है, भगवान सर्वत्र है और सब कुछ है। इसपर मैंने पूछा—स्वामीजी! क्या में उनका दर्शन कर सकता हूँ ?'

'हाँ, हाँ'-उन्होंने स्नेहके साथ कहा । 'कैसे !' मैंने आतुरतासे पूछा । 'पुकारो, उसे पुकारो'-उन्होंने समझाते हुए कहा । 'कैसे पुकारूँ स्वामीजी !'

'अरे माई, उसे पुकारनेमें क्या दिकत है? वह सर्वध्यापक है, शुद्ध है, पिनत्र है, सर्वशिक्तिमान् है। चाहे जिस नामसे पुकारो वह सुनता ही है, सुनता ही है, अवस्य सुनता है। उसे शुद्ध बद्ध कही या उसे सर्वशिक्तिमान्, सर्वधमर्थ कहो। उसे पुकारो या उसकी शक्किने पुकारो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक मन्त्र सुनाता हूँ; तुम इसे जपा करो और तुम इसके दिव्य चमत्कारको देखोंगे। वह मन्त्र है—'ॐ शुद्ध शक्ति'! इससे तुम्हारे सारे मनोरय सिद्ध हो आयेंगे।

इस मन्त्रके साथ मेरे हृदयका एक विचित्र अकथनीय आकर्षण हो गया, उसके लिये हृदयमें चाह उत्पन्न हो आयी और रात-दिन में बराबर उसका जप करता रहा। यह मन्त्र मेरे हुट्यकी घड़कनके साथ मिल गया। में अपने हुट्यकी घड़कनके साथ मिल गया। में अपने हुट्यकी घड़कनमें स्पष्ट सुनता था उस मन्त्रकी घ्विन ! मुझे यह दिन्य मन्त्र मदान कर वह महात्मा इस संसारसे चल बसे। इसके बाद में अनेकों छंत-महात्माओं के संसर्गमें आया और अनेकों प्रकारकी साधनाएँ कों। परन्तु अन्ततः मेरे लिये तो उस परम शुद्ध शक्तिके चरणों पूर्ण आत्मसमर्पणका ही एकमात्र आधार रह गया है और इसीसे मेरे जीवनमें एक अन्दुत आनन्द है, जिसका मैं निरन्तर पान किया करता हूँ। मिक्की ज्वाला मेरे हुट्यमें अहर्निश प्रज्वलित रहती है। शुद्ध और शक्तिका बही सम्बन्ध है, जो सूर्य और उसकी किरणोंका है।

#### महासाधन

सम्पूर्णः, निःशेष आत्मसमर्पणको ही मैं 'महासाधन' कहता हूँ । साधकोंकी प्राणदायिनी माता गीताका यह सार-सर्वस्व है। लोग समझते हैं कि समर्पण एक बहुत आसान चीज है। परन्त यह आसान है नहीं। समर्पणसे सारा कार्यः **धारी भाषना, समस्त मनोरय सफल हो जाते हैं-इसमें** कोई भी सन्देह नहीं। मुझे तो एकमात्र समर्पणसे ही पूर्ण शान्ति एवं पूर्ण आनन्दकी अनुभूति हुई है। हठयोग और राजयोगकी अपेक्षा समर्पणका मार्ग अधिक कठिन है। समर्पणमें कर्म, भक्ति और शानका पूर्ण समन्वय है। हाँ, यह बात अवस्य है कि हमारा यह समर्पण पूर्णतः प्रीतिपूर्वक होना चाहिये। नम्रताः आरापालनः प्रभुकी तेया और मगवद्भावने जगतके जीवोंकी ययाशक्ति सेवा-सहायता करना-यह तो है शरीरका समर्पण । प्राणींका स्तर इतना सहद्ध होना चाहिये कि वह साधनाके भारको सँभाल सके, अहङ्कारको भगा सके, इन्छा, वासना, मोह, आसक्ति, ईर्ष्या, राग-द्वेष, लोम, लालसा, मद, मत्सरसे साधकको अलग-अञ्चता रख सके । यह पूर्णतः नरम, कोमल, चिकना, मसूण और संवेदनशील होना चाहिये-जिसमें यह भगवत्क्रपाके संस्पर्ध और प्रभावको बराबर अनुभव करता रहे । किसी भी व्यक्तिगत वासना, किसी भी अहन्द्वार-पूर्ण माँग या शर्तके द्वारा समर्पणको कलक्कित नहीं करना चाहिये। चित्त सर्वथा शुद्ध और निर्मल हो। स्थिर हो। दृढ हो और हमारी समस्त इच्छाएँ पुर्श्वीभूत होकर भगवानको पुकार सर्वे, भगवानको ही प्राप्त करनेके लिये तहए उठें ! अह्झारको तो एकदम मिटा देना होगा, निःशेष कर देना पहेगा।

साधकको इस बातका इद विश्वास होना चाहिये कि मनुष्य तो भगवान्के हाथमें यन्त्रमात्र है, भगवान् उससे जो कुछ कराना चाहते हैं, वही उसे करना पड़ता है। उसे यह अनुभव करना चाहिये कि स्वयं भगवान् ही उसके प्राणोंके प्राण हैं, जीवनके जीवन हैं, मस्तिष्कमें बैठकर भगवान् ही विचार करते हैं, और इदयमें बैठकर वही आनन्दकी सृष्टि करते हैं।

साधनाके दो धोर शत्रु हैं--अहङ्कार और ममकार, मैं और मेरा। इनके नाममाध्रते भी साधनाके क्षेत्रमें सब कुछ किया-कराया चौपट हो जाता है । बुद्धिके द्वारा आल्माको अनात्मासे पृथक् करके भरावान्के पथमें आगे बढ़ना चाहिये । मन पाँची इन्द्रियोंपर पूरी चौकसी रक्खे । इन्द्रियाँ कभी-कभी मदमाते उद्दाम घोडोंकी तरह मनुष्यको खाई-खंदकों में गिरा फेंकती हैं और मन्ह्य विषय-वास-नाओंके अंगलमें भटकता फिरता है । मनुष्य अज्ञानके हाथकी कठपुतली हो जाता है। मन तो विषयोंका स्फुरण-स्थान है । मन हृदयमें डूब जाय और हृदयमें भगवान्-की ज्योति सदैव जगमगाती रहे--- फर चाहिये क्या । हृदयको इस बातका पूरा-पूरा विश्वास हो जाना चाहिये कि अधोगामी विषयोंमें कुछ भी है नहीं और प्रेम करने योग्य कोई वस्तु है तो वह है परम प्रियतम प्राणधन हरि। जब दिव्य प्रेम हृदयको संस्पर्श करता है तो मार्ग अपने-ही-आप सुराम हो जाता है और सारी कठिनाइयाँ आप-ही-आप हल हो जाती हैं। तब तो ऐसा होता है कि हमारा परम प्रियतम हमें अपनी भुजाओं में बाँधकर अपने साय ही लिये फिरता है। जब मन-बुद्धि-प्राण भगवानमें डून जायें, जब हृदयमें उसी एक 'दिलवर' के लिये, उसी एक 'महबूब' के लिये प्यार और तहए रह जाय-वसः प्यार-भरी तद्वप और तद्वपता हुआ प्यार रह जायः जब जगतुके भोग-विलासोंसे चित्त आए-ही-आप फिर जाय, जब साधक यह समझे, यह अनुभव करे कि शरीर जाय तो जाय, परन्तु भगवान्को पाये विना रह न सक्रुँगा, जब उसे जीवनकी अपेक्षा भी मुभु प्रिय लगें, तब उसे यह समझना चाहिये कि भगवदीय चेतनाका उसमें अवतरण एवं स्फुरण हुआ है। तभी उसपर भगवानुकी दया उतरती है। दिव्य प्रकाश उसपर अपने-आप बरसने लगता है और तभी उसके भीतर भागवती इच्छा अपना कार्य करने लगती है। साधक तब यह समझता है कि वह भगवान्के हाथका एक वन्त्रमात्र है और भगवानकी

जो इच्छा होती है यही उसके द्वारा होता है, अन्यया कुछ हो ही नहीं सकता । यह यह अनुभय करता है कि उसके फुफ्फ़समें भगवान् ही साँस लेते हैं, उसकी वाणी-में भगवान् ही बोलते हें, भगवान् ही उसके हृदयमें बैठे प्यार करते हैं, असकी बुद्धिमें बैठे हुए विचार करते हैं और उसकी आत्मामें रहकर आनन्दका आख़ादन करते हैं । यह है समर्पणकी पराकाछा । इसके द्वारा मनुष्य स्वतः निश्चित्तः, निर्द्धन्द्व और निर्द्धण रहता है और उसके द्वारा भगवान् स्वतः निश्चन्तः, निर्द्धन्द्व और निर्द्धण रहता है और उसके द्वारा भगवान् हो अपना कार्य करने लगती है । साधक अपने हृदेशमें भगवान्के साथ नित्य युक्त रहता है । साधक भगवान्को नहीं छोड़ता, भगवान्में, भगवान्का निवास होता है भगवान्में, भगवान्का निवास होता है भगवान्में, भगवान्का हिमार प्राचीन श्रव्धि-मुनियोंने बतलायी है । और यही है इस युगके लिये परम साधन ।

## सिद्ध पुरुष

सिद्ध पुरुष यह जानता है कि भगवान् ही उसकी आत्मा हैं। वही यह डंकेकी चोट कह सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बहा हूँ । परन्तु सिद्ध पुरुष इस कारण किसी ऐसे भ्रममें या अहङ्कारमें नहीं पहेगा कि वह सोचने लगे कि वह सर्वशक्तिमान् है, सर्वव्यापक है और स्वयं भगवान् है या उसका प्रतिनिधि है। समाधि-साधकोंको तो इस दिशामें बहुत ही सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। नाममात्रका अहङ्कार भी उसे हे इबेगा। मन्द्र्य तो सीमाओंसे आबद्ध है । वह ईश्वरका अंश अवस्य ही है, परन्तु ईश्वर नहीं है। अंश पूर्णके बराबर नहीं हो सकता, सूर्य-की एक किरण सूर्यके समान नहीं हो सकती। जलका एक कण लघु सागर है-इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु यह पूर्ण सागर तो नहीं है। साधक सदेव इस बातका ध्यान रक्खे कि वह जीवित है, क्योंकि भगवान्का उसमें निवास है: बह साँस लेता है, क्योंकि भगवान उसके भीतर बैठे साँस क्षेत हैं; वह सोचता-विचारता है, इसलिये कि उसकी शुद्धि-में बैठे हुए भगवान् अपने प्रकाशने उसकी बुद्धिको प्रकाशित किये हुए हैं और वह भगवान्का साक्षातकार करता है, क्योंकि भगवान ही उसके जीवनकी सार सत्ता हैं। खायनेमो बिबलीके प्रवाहरे चलता है। स्वयं मशीनमें क्या शक्ति है कि कुछ भी कर सके। उस अनन्त शक्तिके एक कण-मावसे समस्त लोक-लोकान्तरीमें जीवन-प्रवाह प्रवाहित हो

रहा है । उसी शक्तिसे यह जगत्-यक चल रहा है ।

मनुष्य उस शक्ति-कणका करोड़ वें हिस्सेका भी करोड़ वां
हिस्सा है या उससे भी कम । इसलिये उसे यह भूल नहीं
जाना चाहिये कि चाहे कितनी भी उसकी शक्ति क्यों
त हो। यह देश और कालने सीमित है, परिच्छिन्न है और
यह कदापि उस अनन्त, सर्वशक्तिमान् प्रमुकी समानता
कर नहीं सकता । इसलिये मनुष्यमानके लिये एक ही
मार्ग है और वह है समर्पणका । जिस प्रकार मालाके मिनये
धागेमें पिरोये रहते हैं उसी प्रकार जपसे लेकर समाधितक
समस्त साधनाओंका मूल आधार है यह समर्पण, सर्वस्वसमर्पण, निःशेष सर्वात्मसमर्पण।

### समर्पण

प्रभो ! मेरे देवाधिदेव ! मैं यह मूळूँ नहीं कि तम सदैव मेरे इदयदेशमें निवास करते हो। तम्हीं मेरे जीवनके सूत्रधार हो ) इस क्षण-क्षण बदलनेवाले. पल-पूलमें बनने-मिटनेवाले संसारमें जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल-इल रहा है और फिर ऑंखोंसे ओझल हो रहा है वह सारा ही तुम्हारी सत्तासे अनुप्राणित है, स्पन्दित है। मेरा मन-प्राण तममें ही निवास करे, बसे और मेरा यह ज्ञान, यह चेतना बनी रहे कि तुम्हारी इच्छाके सिवा मेरी कोई गति नहीं, कोई आश्रय महीं, कोई शरण नहीं, कोई अस्तित्व नहीं । यह शरीर तो मृत पिण्ड हैं, यह सजीव इसलिये है कि तुम इसमें साँस लेते हो । ओ मेरे प्रियतम, मेरे प्राणासम ! मैं अपने हृदयदेशमें सतत तुम्हारा आलिङ्गन-रस पाता रहूँ। जो कुछ करूँ तुम्हारी प्रेरणा और सङ्केतसे, तुम्हीं मेरे द्वारा अपना कार्य करो. अपना उद्देश्य साधी: मेरे हृदयमें तुम्हारा ही प्रेम विराजे, तुम्हीं प्रेमरूपमें विराजो; मेरी बुद्धिमें तुम्ही प्रकाशरूप बने रहो, मेरे मस्तिष्कमें तुम्हीं विचार करो । मेरे समस्त अहङ्कारको अपनेमें डूबा छो, प्रभी ! मेरे अंदर तुम्हारे भी रह न जाय, तुम्हीं-तुम रह जाओ । हे सर्वशक्तिमान्, सर्वसमर्थ स्वामिन् ! भले

ही मैं समाधिकी अवस्थामें तुमसे एकाकार होकर तुम्हारी ही तरह हो जाऊँ; परन्तु यह भूलकर भी में यह न मान बैठूँ कि मैं तुम्हारे सददा हूँ । मैं हूँ ही क्या । एक तुच्छ नगण्य नाचीज—जो अपनी एक-एक सौंसके लिये तुम्हारी कृपापर अवलिम्बत है, तुम्हारी दयाका मुँह जोहता है । तुम्हारे अनन्त महासागरके सम्मुख इस कणकी क्या हस्ती है, प्रभो !

मेरा अहङ्कार तुम ले लो, मेरे दयामय हारि ! और मुझे नम्नता, दीनता प्रदान करों । ओ मेरे खामी ! तुम्हारी इच्छा मेरे जीवनमें पूर्ण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो बही मेरे भीतर-बाहर हो——तुम्हीं मेरे भीतर साधना करो और तुम्हीं मेरे भीतर सिद्ध होकर अपनी इच्छा पूर्ण करों ।

#### -2306500

# साधना और सिद्धि

( हेस्रुक---स्वामी श्री**असंगा**नन्दजी महाराज)

साधनाके विशाल एवं व्यापक क्षेत्रपर यदि हम उदार दृष्टि डारूँ तो हमारा यह विश्वास दृढ़ हो जायना कि हमारा सम्पूर्ण जीवन साधनाका अनन्त क्षेत्र है । 'जैसी करनी वैसा फल'---यह एक ऐसा सत्य सिद्धान्त है जो हमारे जीवनके समग्र शारीरिक और मानुष्ठिक कर्मोंमें—एक एक कार्यमें लागु होता है; यह कार्य चाहे जिस प्रकारका हो—उसका सम्बन्ध कलासे हो या साहित्यसे हो, चित्रकारीसे हो, सङ्कीतसे हो या संस्कृतिसे हो-सर्वत्र समानरूपसे यह सिद्धान्त घटता ही है। ऊपर इस जितने भी क्षेत्र गिना आये हैं। उनमें इमें सफलता उतने ही अंशमें मिलती है, जितने अंशमें हम उसमें निष्ठा एवं शक्तिके साथ प्रवृत्त होते हैं। इसल्प्रिये यदि इमने अपनी चरम लक्य-सिद्धिके लिये पूरा-पूरा प्रयक्त नहीं किया। जी-जानसे परिश्रम नहीं किया तो इमारे लिये अपनी असफलता-पर दुःख करनेकाः खिल होनेका कोई कारण नहीं है। अतिचेतन और अतीन्द्रिय परमात्मसत्ताकी उपलब्धिके लिये हम जो कोई भी आध्यात्मिक अनुष्टान करते हैं—ध्यान, चिन्तन, पूजा, जप, आसन, भजन इत्यादि-सब साधनाकी परिभाषाके अन्तर्गत आ जाते हैं।

सभी संत-महात्माओं तथा धर्मसंस्थापकोंने अत्यन्तं कठिन-कठोर साधनाके द्वारा ही आत्मज्ञानका प्रकाश पाया और आत्मानुभृतिके दिव्य प्रकाशमें ही उन्होंने जगत्के लिये भगवान्का पथ दूँद निकाला, मगवत्साक्षात्कार अथवा निर्वाण-का मार्ग आलोकित किया। और यही कारण है कि इन आत्मदर्शी संत-महात्माओं के चरण-चिह्नोंका अनुसरण कर, उनके आदेश और आव्यरणका अनुकरण कर आज भी एक स्था साधक, मगवानके प्रमुप्त चलनेवाला एक निश्वाषान् पुरुष

आध्यात्मिक साधनाकी एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ अपने लक्षकी ओर बढ़ता जाता है; क्योंकि वह महात्माओंके बताये हुए उस मार्गपर चल रहा है, जिसका उल्लेख संसारके धर्म-शास्त्री एवं अध्यात्मग्रन्थीमें बहुत विस्तारसे हुआ है। साधनाका यह पथ इतना प्रशस्त, सरक्षित एवं सनिश्चित है कि शाधकको इधर-उधर भटकनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कारण कि उन एंत-महात्माओंने जो कुछ लिखा है वह अपने अनुभवसे लिखा है, उनके उपदेश और आचरणमें पूर्णतः एकता थी, वे बही बात लिखते थे जिसका उन्हें अनुभव था और इसीलिये उनके उपदेशोंमें जीवन एवं शक्ति भरी पड़ी है। ऐसे संत-महात्मा जिस धर्ममें जितने भी अधिक होंगे, वह धर्म उतना ही दीर्घनीवी और स्थायी होगा। परन्त खेदका विपय है कि बीच-बीचमें अपकर्षकी अन्तर्दशा भी आती रहती है और उस समय उन महात्माद्वारा प्रज्वलित आत्मशानकी ज्वाला धूमाच्छन्न हो जाती है। परन्तु वह तेज है तो सनातनः चिरप्रकाशमान और दिव्य । इसी कारण यह केवल धूमाच्छन होता है। बुझता नहीं-बुझ सकता ही नहीं । इसिंछिये एक सचा साधक अवसाद और अपकर्षकी अन्तर्दशासे निराश एवं क्लान्त नहीं होता। अपित अपनी कठोर तपस्या एवं तीन साधनासे वह समस्त साधन-पयको आलोकित कर देता है--उसमें नवीन प्राण, नतन जीवन डालकर पुनः जाज्यस्यमान कर देता है ।

रंसारके धर्मशास्त्रोका तुलनात्मक अध्ययन करनेपर हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि सनातनधर्मके अतिरिक्त सभी धर्मोंने अपने-अपने अनुयायियोंके मानसिक यिकासके लिये एक सुनिश्चित साधन-प्रणाली निर्धारित कर दी है

जिसमें एक विशिष्ट प्रकारकी भावना, ध्यान, चिन्तन तथा राधनाकी प्रक्रियाओंका निर्देश है। परन्तु हिन्दूधर्मने अपने अनुयायियोंकी मनोदशा, प्रवृत्ति आदिका ध्यान रखकर अनेकी प्रकारकी साधन-शैलीका अनुसन्धान एवं उद्घाटन किया है जिससे सब लोगोंके लिये साधनाका पथ सुगम हो---सभी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार साधना कर सकें। अत्यन्त स्थूल मूर्त्ति-पूजारे लेकर निर्मुण निराकार-चिन्तनतक साधनाकी कई सीढ़ियाँ हैं । बाहर-बाहरले देखनेवालीकी बुद्धिमें ये बातें आ ही नहीं सकतीं; न वे इनका रहस्य ही समझ सकते हैं। सनातनधर्म तो एक ऐसी माताके समान है, जो अपनी सन्तानकी वय और शक्तिको देखकर तरह-तरहकी चीजें उसके उपयक्त तैयार कर खिलाती रहती है और उसका स्नेहके साथ भरण-पोषण करती है। सन्व तो यह है कि हमारे पूर्वपुरुष, हमारे ऋषि-महर्षि और सिद्ध पुरुष-जो हिमाच्छादित, गगनञ्जम्बी महामहिम हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतक फैले हुए इस आर्यदेशमें एक छोरसे दूसरे छोरतक रहते थे-वस्तुतः शास्त्रज्ञानमें बड़े ही निपुण एवं पारंगत थे, ज्ञान विज्ञानमें विशास्य थे। उनके बताये हुए साधन-मार्ग एवं साधन-प्रणालीका सचाईके साथ अनुसरण कर हम निश्चय ही अपने दुर्जय-दुर्घर्ष मनपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसे पवित्र बना सकते हैं, जिसके द्वारा इस शरीर-रूपी पिंजड़ेके भीतर बंद इंस उन्मुक्त होकर कुरेल कर सकता है । हमारे वे ऋषि-मद्दर्षि सच्चे अर्थमें विज्ञानवेता थे और आज भी उनके विज्ञान-ज्ञानका संसार लोहा मानता है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किये, वे मले ही अवर्णनीय एवं अचिन्त्य हों; परन्तु सत्य सदैव उनका अनुमोदन करता है। सत्य सदा उनके अनुभवका आधार है । इसीलिये उनका अनुभव और श्रान भी सनातन सत्यकी भाँति शाश्वत है। चिरन्तन है।

कुशाल-कुशाम बुद्धि एवं सत्य-सनातन अनुभवमें यही अन्तर है। अध्यात्मका विशाल, विस्तृत क्षेत्र बुद्धिके लिये सर्वथा अगम्य ही है। यह बेचारी बुद्धि, जिसका हमें बड़ा गर्व एवं अभिमान है, वस्तुतः है क्या ! यह तो देश-काल-कारणसे परिच्छिन है और यहाँतक परिच्छिन है कि हसका उस लोकमें प्रवेश ही नहीं है, जिसमें प्रवेश करनेके लिये साधकको देश-काल और कारणको या तो मुलाना पहता है या लोप करना पहता है। यही कारण है कि सनातनधर्मके आचार्य बार-बार हमारे कानोंमें यही कहते हैं कि वेदोंमें विश्वास करो, आसवाक्योंमें विश्वास करो और इन्होंके आसरे साधनमार्गपर चले चलो, चले चलो और तन्नतक चले चलो जनतक अन्तरका पट न खुल जाय । साधना करो; स्वाधना और ऋषियोंकी वाणीका सार समुख्यय । दूसरे धर्मोंके प्रवर्तक तथा आचार्योंका भी यही कहना है और उनकी इस वाणीमें एक दिव्य ज्योति गर्मित है । परन्तु जिन स्वागोंको बुद्धिका अजीर्ण हो गया है, वे सब बातोंको अपनी बुद्धिकी तुलापर तौलते हैं । उन्हें पता नहीं कि अध्यात्मके प्यमं साधनाके विना कुछ भी नहीं बनता और इसीलिये वे इन संत-महात्माओं और आचार्योंको कुछ-का-कुछ समझ लेते हैं ।

किसी भी बातके छिये दी हुई शर्तोंको पूरा कर देने-पर ही सफलताका मार्ग खुलता है। यह एक ऐसा नियम है जो शानके क्षेत्रमें सर्वत्र समानरूपसे लागू है और धर्मके क्षेत्रमें तो विशेषरूपसे । इसलिये सत्यके, ज्ञानके अथवा मगवद्दर्शन-के सच्चे साधक अथवा आत्मार्थीके लिये कुछ नियम होते 🐉 कुछ विधियाँ होती हैं, जिनका सम्यक्रूपसे पालन करनेपर **ही** मानव-जीवनकी चरम सिद्धि होती है । अद्वैत-वेदान्तके साधकको भी, जिसके लिये यह जगत् एक मायाजाल है। नित्यानित्यविवेक, इहामुत्र-फलभोगविराग, शम-दमादि षट्-सम्पत्ति और मुमुश्चलकी शर्ते पूरी करनी पहती हैं और उन्हें पूरा करनेपर ही वह संसारके बन्धनोंसे खटकर मुक्तिपथ-में सफलतापूर्वक जा सकता है। वे ही क्यों, सभी सावकोंको-चाहे वे कर्मयोगी हों, भक्त हों या राजयोगी हों या और किसी मार्गके हों—कठिन साधनाके मार्गपर चलना ही पड़ता है, घोर तपस्या करनी पड़ती है और तब जाकर वे सन्त्री साधनाके सच्चे अधिकारी होते हैं । उन सभी साधनोंमें, जिनका उल्लेख संसारके धर्मशास्त्रोंने किया है, चार मुख्य हैं। वे हैं-अशेष धैर्य, आत्मसंयम, सचाई और आत्मोत्सर्ग । केवल कुछ जप या ध्यान कर लेनेसे ही अनुष्य : अपने आदर्शको नहीं पा सकता । मगवान तो सर्वलोक-महेश्वर हैं, उन्हें किसी शर्तमें याँचा नहीं जा सकता। साधकको चाहिये कि वह असीम धैर्य एवं साहसके साथ अपनी साधनाका अनुष्ठान करता रहे, करता रहे। एक दिन वह देखेगा कि उसके विना जाने ही प्रभुकी असीम अनुकम्पाका प्रवाह उसकी ओर मुझ गया है और दिव्य लोकका द्वार उसके लिये खुल गया है। देवर्षि नारद तथा

दो साधकोंकी कहानी इस सम्बन्धमें संस्मरणीय है और वस्तुतः बड़ी ही भावपूर्ण है । देवर्षि वीणा बजाते भगवान्के दर्शनोंके लिये जा रहे थे । राहमें उन्हें दो साधक प्रयक-प्रयक स्थानोंमें साधना करते हुए मिले। पूछनेपर दोनोंने ही यह जानना चाहा कि भगवान्की प्राप्ति कब होगी। देवर्षिने भगवान्से इनकी चर्चा चलायी तो भगवान्ने कहा कि एकको तो दस वर्षमें दर्शन होंगे और दूसरेको उतने ही वर्ष लगेंगे, जितने उस इमलीके पेड्सें पत्ते हैं, जिसके नीचे बैठा वह साधना कर रहा है । देवर्षि छोटे तो पहलेने पूछा 🛊 उसे यह जानकर बड़ी ही निराशा हुई कि अभी दस वर्षतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिये उसने साधना छो**इ**-छाइकर घरकी राह ली । दुसरा जब मिला तो उससे देवर्षिने डरते हुए कहा,-भाई, अभी तो बड़ी देर है। इस इसलीके पेड़में जितने पत्ते हैं, उतने वर्ष बाद श्रीहरि तुम्हें दर्शन देंगे।' परन्तु इस साधकके आनन्दका पाराबार नहीं रहा । वह आनन्दमें नाचने लगा । 'मिलेंगे न ११ वस, यही सोचकर वह प्रभुकी कपामें आत्मविस्मृत हो **इ**व गया ! भक्तिकी धारा उम्म्ड पड़ी, साधना तीत्र हो गयी और उसे शीघ ही भगवान मिल गये।

धार्मिक जीवनका मूळ आधार है आत्मसंयम ! आत्मसंयमके विना साधना हो नहीं सकती, हो नहीं सकती । धुन्य और चञ्चळ शरीर तथा मनसे आध्यात्मिक जगत्में सफळता मिळना सर्वथा असम्भव ही समझना चाहिये ! कारण कि जिल शक्तिकों संघटित एवं केन्द्रीमृत करके मगधान्में लगाना है, वही शक्ति अधोमख होकर क्षरित हो जाती है, नष्ट हो जाती है ।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है कि मिथ्याचारी पुरुष लोक और परलेक दोनोंसे ही अष्ट हो जाता है। भगवान्ने अर्जुनको बुरी तरह फटकारा है—बातें तो करते हो पण्डितोंकी-सी; परन्तु शोक करते हो उन बातोंका जिनके िल्ये शोक नहीं करना चाहिये ! परमहंस रामकृष्णदेवने कहा है कि मन और मुखको एक करना ही सभी साधना है । सम्मा साधक अब अपने हृदयको टरोलेगा तो वह देखेगा कि कई तरहकी दुर्बलता और अशुचिता उसमें भरी पड़ी है और अबतक ये दुर्बलताएँ और अशुचिताएँ बनी हुई हैं, तबतक भारताविक एवं स्थायी सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है ! यही है आध्यात्मिक जीवनका बीज ।

अन्तमं एक बहुत ही आवर्षयक बात कहनी है। अध्यात्मपयमें आत्मोत्सर्गकी जितनी भी आवश्यकता समझी जाय, योड़ी ही है। अध्यात्मके आकाशमें हम चाहे जितनी भी ऊँची उड़ान लें—योगकी चाहे जितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त कर लें—हमें यह जान रखना चाहिये कि जहाँतक हमारे अंदर अहङ्कार और ममकार है, जहाँतक हनका सर्वथा पिलोम नहीं हो जाता, वहाँतक भगवदर्शन अथया मोक्ष एक कल्पनामात्र है। यदि आप मक्त हैं, भक्तिकी साधना करते हैं तो 'इति, इति' के मार्गसे चिलिये, समन्ययके पथपर चिलये और अपनी इच्छाओंको, अपने तुच्छ 'अहम्' और 'मम' को भगवदिच्छाके महासागरमें छीन हो जाने दीजिये। यदि आप शानी हैं, जानके मार्गपर चल रहे हैं तो 'नेति', 'नेति' के द्वारा अपने अहङ्कारको भिटा दीजिये—व्यतिरंककी पद्धतिसे।

गीताके अन्तमें भगवान्ने अर्जुनको सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अन्न', सब धर्मोको छोडकर मेरी शरण छो—यह आदेश किया । श्रीरामकृष्णदेवका भी अपने भक्तोंको कितना दिव्य उपदेश है— 'अहङ्कारके मिट जानेपर जयजननी माँ साधकके शबपर अपना जल्ल करती है, यह जत्य जो एक बार गुरू होकर फिर कभी बंद नहीं होता।'

इस प्रकार समस्त साधनाएँ सिद्धिके महासागरमें प्रवेश कर जाती हैं।

white

# नाम विना सब दुःख है

जीवत ही स्वारध छगे मूप देह जराय! हे मन सुमिरी राम कूँ घोले काहि पराय ॥ हाथी घोड़े धन धना चंद्रमुखी बहु नारि। नाम दिना जमलोक में पावै हुक्स अपार॥

----चरणदासजी

## शरण-साधना

( लेखक-पु• भीप्रतापनारायणजीः कविरक्ष )

अलौकिक कामिनियोंकी ही कामना कोई करता है। संतानोंकी कोई सुखी स्ताधनापर ही सरता है।। १॥ संदरि-सेवामें किसीका चला जाता सब जीवन है। किसीका रमा हुआ रहता रमार्मे ही व्याकुल मन है ॥ २ ॥ कोई धाम-धन-रौलतको लोकर्मे जमा किया करता। पेर-पालनको ही कोई माँगकर दान लिया करता ॥ ३॥ शीशपर धुन सवार रहती किसीके नाम कमानेकी। किसीके भादत पड़ जाती देह पर भसा रमानेकी ॥ ४॥ साधना जो येसी करते. अंत में वे ही पछताते। कभी वे नहीं सोचते यह-यहाँ वे क्या करने आते॥५॥ भाज दुनियामें नकली हैं, बहुत कम हैं भसली भोले। यहाँ तो अपने मतलबर्मे

गजबके सब ही हैं गोले #६॥

Control of the State of the Control of the Control

यहाँका देना ही तो है वहाँके छिये साथ छेना। निकलना जगके जालोंसे नावको अपनी है खेना 🛚 🖰 ॥ किसीकी क्यों न साधना हो अंतमें साधक पञ्चताता। विश्व है नश्वर, इससे वह विनश्वर वैभव-सुखपाता ॥ ८ ॥ सर्वदा पूरी होकर भी अधूरी मनुज-कामना है। उसे बसः पूरा कर सकती रामकी सही साधना है। ९॥ भक्तको इधर-उधर इसकर तस्य पर आना ही पड़ता। मोहर्मेः ममतामें मुँहकी अंतमें खाना ही पड़ता ॥१०॥ मुक्तिकी इच्छासे बढ़कर भक्तिकी भव्य भावना है। साधनाओंकी इन्द्राणी इयामकी दारण-साधना है ॥११॥ भूल सब कर्मोंको हरिकी मान लो यह आक्षा सत्वर-'छोड सब धर्मीको मेरी एक तू शरण-साधना कर' ॥१२॥



# साधनाको गुप्त रखनेका महत्व

( लेखक-डा० शिवानन्द सरस्वती प्रमु० ए० )

उपनिषदों में जिस 'परा विद्या' का वर्णन है उसे स्थान-स्थानपर 'गुद्ध' या रहस्यमय कहा गया है। उसे प्रकट करनेका निषेध किया गया है। गीतामें भगवान्ने 'राजयोग' को 'गुद्ध' अब्दरे प्रकट किया है। तन्त्रोंमें तो स्थान-स्थान पर—

# गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयक्षतः । स्वयापि गोपितव्यं हि न देयं यस्य कस्यचित्।।

-- इत्यादि शब्दोंके द्वारा साधनाको प्रकट करनेका निषेध किया गया है। किन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि ये साधनाएँ भोग-मोक्ष देनेवाली, जीव और ब्रह्मको एक बनानेवाली और आवागमनके बन्धनते मुक्त करनेवाली हैं। इनसे बदकर प्राणियोंका हितकर साधन दूसरा नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी हितकर साधनाओंको गुप्त क्यों रक्ला जाय ? इनका तो सर्वसाधारणमें इतना अधिक प्रचार करना चाहिये कि एक भी व्यक्ति इनसे अपरिचित न रहे। सभी इनसे लाम उठाकर आवागमनके चक्रसे मक्त हो जायँ, संसारके दुःखोंमें न भटककर भगवान् तक पहुँच जायँ। हमारे शास्त्रोंमें स्वादिष्ट वस्तु दुसरेको न देकर स्वयं खा छेने और धन व्यय न करके कंज्सूकी भाँति गाड़ देनेको घोर पाप बतलाया गया है । यदि इतनी साधारण वस्तुओको दूसरोको न देकर स्थयं उपभोग करनेसे ही पातक लगता है तो परब्रहा-को प्राप्त करानेवाली विद्याको छिपानेमें कितना धोर पातक ल्योगा ?

यह प्रश्न विचारणीय है । धर्मशास्त्रोंमें साधनाओं को गुत रखनेका जो आदेश है उसके दो कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि साधनाके प्रकट होनेसे स्वयं साधकको ही हानि पहुँचती है । साधारण से-साधारण साधना मी जब जन-साधारणके सम्मुख प्रकट हो जाती है तो लोग साधकका सम्मान करने लगते हैं, या यों कहिये कि उससे साधकका यश जनसाधारणमें फैलने लगता है । इस प्रकार यशका फैलना साधकके लिये अस्यन्त अहितकर है । तन्त्रोंमें लिखा है कि ध्यदि जनताको यह शात हो जाय कि यह व्यक्ति तान्त्रिक साधक है तो उसी दिन तान्त्रिककी मृत्यु समझ लेनी चाहिये।' साधनाके प्रकट होनेपर साधकको जितना ही यश प्राप्त होगा, उतनी ही मात्रामें वह साधनाके फलको कम कर देगा। इसीलिये बाइबिलमें लिखा है कि 'ढोल बजाकर दान-पुण्य न करो। जो ढोल बजाकर दान-पुण्य करते हैं, उन्हें उसका फल उसी समय मिल गया, आगे उनके लिये कुछ भी नहीं रहता।' कहते हैं ययातिके यहाँका फल केवल इतनेहीमें नष्ट हो गया या कि रावणने अपने मुँहसे उन्हें प्रकट कर दिया था।

सर्वसाधारणमें यश फैलनेसे जनता साधकका सम्मान करने लगती है, धीरे-धीरे साधक भी यह समझने लगता है कि मैं अवश्य सम्मानके योग्य हूँ । इससे उसके हुद्यमें सम्मानके प्रति राग उत्पन्न होता है, उससे अह्झूहर बढ़ता है । इस यदि किसी व्यक्तिविशेषने उसी प्रकार सम्मान न किया तो द्वेप या दुःख होता है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है । इस प्रकार साधक अपनी साधनाको प्रकट करनेसे फिर उसी राग-देष, अह्झूहर, क्रोध आदिके कीचड़में फँत जाता है, जिससे ऊपर निकलनेका प्रयक्त यह कर रहा है । राग-देष या अह्झार-क्रोधको कीचड़में फँतते ही यह समझ लेना चाहिये कि आज ही सारी साधना नष्ट हो गयी है और फिर गीताके शब्दोंने क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहने स्मृतिविश्लम, स्मृतिविश्लमने बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वनाश ही हो जाता है ।

साधनाके प्रकट होनेपर अनेकों व्यक्ति अनेकों ठाउँसाओं-से साधकके पास आकर उसे घेर छेते हैं । कोई पुत्रकामनासे उसके चरण छता है। कोई धनकी कामनासे पंखा शलता है, कोई शत्रके भयसे मुक्त होनेके लिये सेवा करने लगता है। इस प्रकार भीड़के उपस्थित होनेसे साधककी साधनामें बाधा पड़ती है । उचित समयपर उनका अपना कार्यक्रम पूरा नहीं होता । मौनवत भञ्ज करना पहता है । उसका ध्यान साध्य-की ओर न रहकर उन्हीं लोगोंकी बातोंमें छग जाता है। वे सारी सांसारिक वार्ते होती हैं, इसल्यि ध्यान भगवानुके चरणोंमें न रहकर सांसारिक बातोंमें लग जाता है । इस प्रकार कई प्रकारकी भावनाओंसे प्रेरित होकर साधक कभी-कभी इन सेवा करनेवाले व्यक्तियोंको कुछ आशीर्वाद दे देता है। यह आशीर्वाद देना साधकके लिये अत्यन्त धातक होता है । यदि उसकी साधना इतनी अधिक हुई कि उसका आशीर्वीद सफल हो गया तो आशीर्वादका फल उसकी साधनाके फलमेंसे काट लिया जायगा । इस प्रकार उसे अपनी साधनाका जो फल मिलना चोहिये था, वह नष्ट होता जायगा । दूसरी ओर यदि साधना योड़ी ही हुई और उससे आधीर्वाद सफल न हुआ तो साधक सूठा मिना जायगा और उसका अपमान-अपयश होगा ।

प्रायः किसी साधककी साधना सुनकर जो बहुत से व्यक्ति साधकके पास आते हैं वे प्रायः कुछ-न-कुछ वस्तुएँ—फल-फूल, अल, मिठाई या धन आदि लेकर साधकके चरणोंमें चदाते हैं। इनको प्रहण करने या इन्हें खा जानेसे साधककी साधनाको बहुत हानि पहुँचती है। कुलार्णवर्मे लिखा है—

#### यस्याक्षेत्र तु पुष्टाङ्गो जपं होसं समाचरेत्। अन्नदातुः फलस्यार्थं सार्थं कर्तुनं संक्षयः॥

पाद कोई ज्यक्ति किसी दूसरे ज्यक्तिके अक्षसे पृष्ट होकर जप, होम इत्यादि साधना करता है तो उसकी साधनाका आधा फल अवदाताको मिलता है और आधा उसे (करनेवालेको )।' इस प्रकार साधक दो रोटियोंके या सामान्य-सी वस्तुओंके लिये अपनी आधी साधना सो देता है। शेष आधे फलमेंसे कुछ तो ये चरण दवाने, पानी भरने, पंखा झलने आदि सेवा करनेवाले लोग छीन लेते हैं और कुछ साधक राग-द्वेप आदिकी भावनाओंमें आकर स्वयं ही लो देता है। इस प्रकार साधकको वर्षीतक साधना करनेपर भी कुछ नहीं मिलता।

महाभारतमें एक साधुका वर्णन आता है, जिसने सुनारका अन्न खानेसे उसीके घर चोरी की थी। इस प्रकार यदि साधकके पास किसी ऐसे व्यक्तिका अन्न आया जो पापद्वारा अर्जित किया गया हो, तो साधक केवल अपनी साधनाका अर्थोश ही नहीं खोयेगा, उसकी मति भी भ्रष्ट हो जायगी।

इससे भी अधिक हानि उस समय होती है, जब साधकके पास चेलियाँ जुटने लगती हैं। पुरुषोंकी अपेक्षा क्रियाँ अधिक श्रद्धांख हुआ करती हैं और किसी भी व्यक्तिके साधारण-ते आडम्बरपर विश्वास कर लेती हैं। यदि उन्हें किसी साधकका पता लगा तो किसी-न-किसी उपायसे उसके पास पहुँच जाती हैं। वे समझती हैं कि बाबाजी धन, पुत्र, मुख आदि सभी इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हैं। और, गीताके अनुसार, सक्कसे काम उत्पन्न होता है, इस प्रकार साधकगण साधना और साध्यको भूलकर चेलियोंको धन, पुत्र, मुख आदि देने लगते हैं और धीर-धीर उनका कितना पतन

हो सकता है, यह विश्वामित्र-मेनका आदिकी कथाओंसे जात हो सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधनाके प्रकट हो जानेपर साधकको स्वयं कितनी हानि पहुँचती है। इसीलिये भगवान् ईसाने अपने अनुयायियोंको कहा या 'Let not thy left hand know what thy right hand gives'. 'अपने वायें हाथको यह न जानने दो कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या पुण्य कर रहा है!' खाधना एकहीते होती है। खाधना जब दूसरे व्यक्तिपर प्रकट हो जाती है तो उसी दिन नष्ट हो जाती है।

साधना करते हुए साधकको अनेकों अत्यन्त विचित्र हश्य स्वप्नमे या प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं। ऐसी अवस्थामें यदि साधक उन्हें गुप्त रख सका तो उनकी परम्परा लगी रहती है और वे साधनाका फल कैसा होगा—यह प्रकट करते रहते हैं। किन्तु यदि उन्हें साधकने तिनक भी प्रकट कर दिया तो फिर वे हस्य नहीं दिखायी देते और साधकका उत्साह भक्क हो जाता है।

साधनाको प्रकट करनेसे दूसरी हानि यह होती है कि वह अनिधिकारियोंके पास प्रकट होती है। कितनी ही साधनाएँ इतनी रहस्यमय होती हैं जिनके तत्त्वको समझना अत्यन्त कठिन है। तान्त्रिक या वासमार्गी साधनाके रहस्यको तो विरले ही व्यक्ति समझ सकते हैं। जब लोग किसी बातको नहीं समझ सकते तो उसकी निन्दा करने लगते हैं। जनता उसकी मज़ाक उड़ाती है, जिसे यह समझ नहीं सकती। इसीलिये सभी साधनाओं में उन्हें गुप्त रखनेके लिये कहा गया है। संत मत्तीके सुसमानारमें कहा गया है—

'To you it is given to know the mysteries of God, but to them it is not'. 'तुम्हें भगवान्के रहस्योंको जाननेकी आज्ञा दी जाती है, किन्तु उनको नहीं जो इसके अधिकारी नहीं हैं!'

प्राचीन यूनानमे जब शिष्य गुरुसे दीक्षा लेते थे तो उन्हें अग्निके सम्मुख शपथ लेनी होती थी कि वे कभी भी अनिधिकारियों के सामने अपनी साधना प्रकट नहीं करेंगे। आरम्भमें ईसाई-धर्मके माननेवालों मेंसे कुछ विशेष व्यक्तियों को एक प्रकारकी दीक्षा दी जाती थी, जिसको जनसाधारणके पास प्रकट करनेपर मृत्युदण्ड दिया जाता था। इसका कारण यह है कि जो लोग रहस्यको गुप्त न रखकर

अनिधकारियोंके पास प्रकट कर देते हैं, वे उस रहस्यको जाननेके सर्वथा अयोग्य हैं, और ऐसे अयोग्य व्यक्तियोंका रहस्यसे परिचित होना सारे सम्प्रदायके लिये हानिप्रद होता है। वेट ( Waite ) ने लिखा है—

'It is a fatal law of the arcane sanctuaries that the revelation of their secrets entails death to those who are unable to preserve them'.

'अनिधिकारी साधनाके रहस्यसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते और दूसरी ओर अधिकारी साधकको हानि पहुँचाते हैं।

अस्तु, आप चाहे कैसी भी साधना करें, उसका महत्य अधिक हो या कम, उसे कभी प्रकट न करें। अन्तर्यामी भगवान् उसे खयं ही देख लेते हैं। वे ही उसका फल देने-वाले हैं। जन-साधारण तो उसके फलको छीननेवाले हैं। सर फ्रांसिस वर्मार्डने लिखा है--- 'Hold fast in silence all that is your own, lest icy fingers be laid upon your lips to seal them for ever'.

'जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो चुका है, उसे अपने ही पास गुप्त—सुरक्षित रक्को, नहीं तो वर्फसी ठंडी उँगल्पियाँ तुम्हारे होठोंको स्वाके लिये बन्द कर देंगी।'

तन्त्रोंमें स्थान-स्थानपर साधनाको थोनिके समाज दूसरोंसे गुप्त रखनेकी आज्ञा दी गयी है। इसका तारपर्य यही है कि जिस प्रकार कुल-स्त्री अपने अङ्कोंको परपुरुषोंसे छिपाकर केयल अपने पतिके पास प्रकट करती हैं, उसी प्रकार साधकको अपनी साधना दूसरोंसे छिपाकर केयल अपने हुद्यस्थित अपने पति भगवानके सामने ही प्रकट करनी चाहिये।

साधकको चाहिये कि नित्य सावधानीले यह देखता रहे कि उसकी साधना दूसरोंपर प्रकट तो नहीं हो रही है। उसकी साधनाका फल चुरानेके लिये कोई उसके निकट तो नहीं आ रहा है, जानते हुए या अनजाने वह अपनी साधनाको नष्ट तो नहीं कर रहा है!



#### साधना

( लेखक-श्रीकृष्णशङ्कर उमियाशङ्कर )

किसी भी वस्तुकी सिद्धिके लिये जो किया की जाती है उसे 'साधना' कहते हैं। साधना संस्कृत शब्द है और धर्मसे मिलता-जुलता-सा है, परन्तु आजकलके जडवादी युगमें धर्मका तो नाम सुनते ही लोग चमक उठते हैं, पढ़नेकी बात तो दूर रही। अतएव 'साधना' या 'प्रैक्टिकल साइंस'-जैसे नामसे आजके युवक भी पूरा ध्यान देंगे, ऐसी आशा है।

सन्ध्या, पूजन, जप, तप आदिको दोंग माननेवाले भी जब 'Practical science' नाम सुनते हैं तो तुरंत उसे पढ़नेकी इच्छा करने लगते हैं । सन्ध्या-पूजन आदि भी प्रेक्टिकल साइंस ही हैं, परन्तु यह 'साधना' तो सचमुच 'साइंस' ही है । बहुत-से लेखक केवल शास्त्रके सन्द ही उद्धृत कर देते हैं, इससे यह आजके लोगोंको क्चिकर नहीं होता । आजके युगमें तो सूगर-कॉटेड-पैरानमें शन्दोंकी रचना होनी चाहिये ।

इतना लिखनेका तासर्य यही है कि यहाँ जो कुछ लिखा जाता है, सो केवल लोककत्याणके लिये ही लिखा जाता है। जिन लोगोंकी उम्र पकी हुई है और जिन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है, वे तो धार्मिक छेख पहेंगे ही। परन्तु मैं तो नये जमानेके छोगोंको भी इस ओर खींचना चाहता हैं।

'साधना' शब्दका प्रयोग देवी-देवताओंकी उपासनाके लिये भी होता हैं, जिससे अभीष्ट महान् कार्यकी सिद्धि होती है। देश, काल, किया, वस्तु और कर्त्ता—ये पाँचों जब साधनाके लिये उपयुक्त होते हैं, तभी साधना सिद्ध होती है।

साधना दो प्रकारकी होती है—देवी और आसुरी। इन्होंको शास्त्रमे दक्षिण और वाममार्ग कहा गया है। दक्षिणमार्गकी साधनामें साधकको लाभ चाहे न हो, परन्तु हानि तो होती ही नहीं। पर वाममार्गकी साधनामें लाम नहीं होता तो नुकलान जरूर होता है। दक्षिणमार्गमें तत्काल लाभ नहीं दीखता, धीरे-धीरे कल्याण होता है। परन्तु वाममार्गमें तत्काल ही लाभ-हानि हो जाती है।

दोनोंमें ही अकोधः, शौच और ब्रक्षचर्यका पालन आवश्यक है। इनका पालन न करनेसे दक्षिणमार्गमें कोई फल नहीं मिलता, परन्तु वाममार्गमें बड़ा नुकसान हो जाता

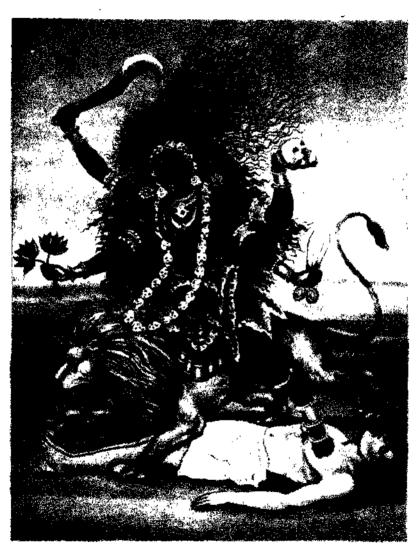

चतुर्भुजा रूण्यवणां मुण्डमालाविभृषिता । खङ्गञ्च दक्षिणे पाणां विश्वतीन्दीवरङ्गयम् ॥ कर्जीञ्च खर्परञ्चव क्रमाङामेन विश्वती । यो लिखन्ती जटामेकां विश्वती शिरमा स्वयम् ॥

है। कभी कभी तो प्राणोंपर आ बीतती है। वाममार्गमें जराभी कहीं चुके कि बलिदान होते देर नहीं लगती।

मेरे एक मिनने किसी मन्त्रकी सिद्धिके लिये प्रहणके दिन समयानमें एक आकर्क पेड्क नीचे बैठकर साधना शुरू की । उन्हें सामनेके पहाइसे एक अघोरी उतरता दिखायी दिया । अघोरीने समयानमें पहुँचकर एक उच्चेकी गद्दी शुरू लाश निकाली और उसे सेककर ला गया । फिर वहीं शुरू हो गया । यह देलकर मेरे मित्रका शरीर मारे इरके पसीने-पसीने हो गया, वे बड़े जीरसे चील मारकर वहीं दुलक पड़े । वहाँ उनकी कीन सुनता ? प्रहण शुद्ध होनेपर लोग नहानेको आये, चन्द्रमाका उजियाला हुआ, तब किसीने उनको वहाँ पड़े देखा । उठाकर मन्दिरमें लाया गया । जीरसे ज्वर चदा था । तीन-चार दिनों बाद खुलार उतरा, पर वे पागल हो गये और कुछ ही वर्षोंके बाद शरीर छोड़कर चल बसे !

वेदमें ब्राह्मण और मन्त्र—ये दो विभाग हैं, किसी भी देवकी सिद्धिके लिये उस देवताको मूर्ति, यन्त्र और मन्त्रकी जरूरत है। प्रयोगके समय वहाँ एक दो आदमी उपस्थित रहने चाहिये। कभी-कभी तो मनुष्य एकान्त्रसे ही दर जाता है और यो उसका सब काता-बुना कपास हो जाता है।

मेरे एक परिचित देवीके उपासक थे। वे अपने घरमें रात्रिको सदा उनके मन्त्रका जप करते। एक दिन उन्होंने एकाएक अपने शरीपपर कुछ किन्छुओंको चढ़ते देखा। वे काँप उठे। विन्छुओंको झड़काने छगे। फिर मन्त्र शुरू किया, विन्छू फिर चढ़ने छगे। वस, तबसे उन्हें सिद्धि तो मिछी ही नहीं, परन्तु जहाँ जप शुरू किया कि छगे कपड़ें झड़काने! उनके मनमें निश्चय हो गया कि मेरे कपड़ोंपर अभी विन्छू चढ़ रहे हैं। ऐसे समयमें कोई दूसरा पुरुष पास होता तो शायद वे रास्तेपर आ सकते!

डामर-तन्त्रके मन्त्र तत्काल सिद्धि देते हैं, पर उनका फल योड़े ही समयके लिये रहता है। स्थायी नहीं रहता। वे मन्त्र केवल चमत्कार दिखानेमें ही काम करते हैं।

उम्र देवताकी साधना और उम्र फलकी माप्तिके लिये बहुत बार अपने प्राणोंको हथेलीपर रख देना पड़ता है। गाँचों और शहरोंमें कितने ही ऐसे सायु-पक्षीर मिलते हैं। जिनमें कुछ लोग मैली साधनावाले होते हैं। तो कुछ शह्य साधना करते हैं और जहरत पड़नेपर किसी-किसी समय वे उन्हें आजमाते हैं। विच्छू और साँपोंका जहर उतारनेवाले मन्त्र-साधक तो हमलोग बहुतेरे देखते हैं। हमारे राज्यमें तो ऐसे एक सज्जन सी रुपये मासिक वेतनपर नियुक्त हैं।

मेरे एक संबन्धीके घर हमेशा एकाथ विच्छू निकलता रहता। मेरे जातिके एक सकान मन्त्र-शाली हैं। मैंने उनसे कहा। उन्होंने जाकर मकानके आसपास अभिमन्त्रित जल लिइक दिया। प्रायः दस मिनट बाद चारों ओरसे बिच्छू आ-आकर इकडे होने लगे। लगभग पचास विच्छुओंको पकड़-पकड़कर एक बर्तनमें भर लिया गया और उन्हें ये दूर छोड़ आये। तबसे आजतक वहाँ एक भी विच्छू दिखलायी नहीं पड़ा।

मन्त्र-साधनाके लिये घरकी अपेक्षा एकान्त देवमन्दिर, गुफा या किसी वदी नदीका किनारा उत्तम है। वहाँ साधनामें सफलता शीम होती है। किसी महापर्वके दिन, ग्रहणके समय, मध्यरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दावण-रात्रि आदि दिनोंमें साधना करनेसे शीम सिद्धि मिलती है।

लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये मैंने लक्ष्मीयुक्तका 'कांसोस्मितां' मन्त्र सिद्ध करनेका निश्चय किया । दुर्गापाठमें बतलायी हुई विधिके अनुसार न्यास और ध्यानसहित मैंने उक्त मन्त्रका सम्पुट देकर जाप शुरू कर दिया । लगभग पन्द्रइ सम्पुट शतचण्डी पूरी हो गयी, परन्तु मेरी साधना सफल नहीं हुई । इसपर भी मैंने प्रयोगको तो चालु ही रक्खा। एक दिन एकाएक मेरे मनमें स्फरणा हुई कि इन मन्त्रींको श्रीमहादेवजीने कील रक्खा है। निष्कील किये। विना सिद्धि नहीं मिलती । तब मैंने मन्त्रको निष्कील किया । वसः दुरंत ही, घी और तेलके जो दीपक स्वामाविक जल रहे थे उनमें ज्योति पैदा हुई और वह मेरी आँखोंतक ऊपरकी ओर उठी । देवताका सिंहासन मेरे सामने था । दुर्गापाठकी पोथी खुळी पड़ी थी। पाठ लगभग पूरा होनेको आया था। रात्रिके बारह बजे थे। जन्माष्टमीके कारण पास ही देवमन्दिरमें दर्शनोंके लिये दौड़-धुप हो रही थी और कोलाइल मचा हुआ था ।

इसी बीच इस घटनाके बन जानेते मैंने सोचा, मेरी ऑलोंमें जल भर आया होगा, इसीसे मुझे ऐसा लगता होगा। इसलिये मैंने आसनसे उठकर ऑलोंपर जल छिड़का, मुँह धोया और फिर पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ शुरू करना था कि फिर बड़ी हाल ! मुझे कुछ डर-सा लगा कि कहीं मैं जल न जाऊँ । अतायव मैं उठकर दर्शन करने चला गया । फिर नहा-घोकर अधूरा पाठ पूरा करने बैठा । पाठ गुरू करते ही फिर वही हाल हुआ । इस समय राष्ट्रिके दो बजे थे ! मनुष्योंके पैरोंकी आहट शान्त हो गयी थी । चारों और सुन-सान था ! सारी पोथी और सिंहासन तेजोमय हो रहे थे । जैसे-तैसे पाठ पूरा करके मैं उठा ! उस समय संबेरेके पाँच बजे थे !

नबमीके दिन मैंने पाठ न करके केवल जय ग्रुस्त किया । जय करनेमें भी वैसा ही हुआ । तबसे मेरे लक्ष्मीजी आने लगीं। मेरी बकालतकी प्रैक्टिस बहती ही गयी । यहाँतक कि किसी-किसी समय तो खाने-पीनेका भी अवकाश नहीं मिलता और अधिकांश समय मुझे सिर्फ बाय और चिउरोंपर चलाना पड़ा या । रातके दो बजेतक फुरसत नहीं मिलती ।

मैं अपने एक मिश्रके साथ गिरनार पहाइपर जा रहा था। साधु संतोंकी चर्चा चल रही थी। मित्रने कहा, 'तुम्हें यह सब एकाएक कैसे हो गया !' मैंने कहा—'चमत्कार देखना हो तो अभी दिखाऊँ।' मैंने तुरंत ही 'कांसोसिमतां' मन्त्रका जप शुरू किया। हमलोग बहुत आगे बढ़ गये, परन्तु कुछ भी हुआ नहीं। मैं कुछ सकुचाया। जप तो चारद् था। इतनेमें ही एक पेइकी ओटसे आयाज आयी—'ओ वकील साहेब।' आवाज सुनकर मेरे मित्र और मैं सम्ब होकर इधर-उधर देखने लगे। एक फकीरने केबड़ेकी एक फली और नकद पन्द्रइ इपये पैरोमें रखकर मेरे चरण खुए। मेरे मित्र यह देखकर मन्त्र-मुखने रह गये। मुझे याद नहीं या कि इस ककीरको लगभग डेद वर्ष पहले मैंने फीजदारीसे छुड़ाया थर। और ये क्यये उसीकी फीसके थे!

कई मन्त्र-देवता अन्धे होते हैं। कई बहरे, गूँगे और दूल-लॅंगड़े भी होते हैं। ऐसे देवताओं की साधना कष्टसाध्य है। हादशमुद्राओं के साधनते इनकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बरन्तु अगर कहीं जरा भी चूके कि फिर चौकड़ी भूलते देर नहीं समती।

किसी किसी देवतासे साधककी पूरी पटती ही नहीं, इससे वह चाहे, कितनी ही साधना करे, हाथमें आयी हुई बाजी भी कटक जाती है और साधना क्यर्य होती है।

सिद्ध-देवकी साधना सिद्धिप्राप्त होनेके बाद भी साधकको चाल् रखनी चाहिये। नहीं तो, उस देवी सिद्धिको अहस्य होते देर नहीं लगती; और फिर उसका **हाथ लगना अस**म्भव हो जाता है।

साथक के लिये आप हुई सिद्धिका उपयोग स्वार्थमें न करके परमार्थमें ही करना अयरकर है। थोड़े समयके लिये साधकको स्वार्थ-साधन होता देखकर सुख होता है, परन्तु इसके लिये आगो चलकर उसे बहुत कुछ सहन करना पहता है।

हमारे यहाँ एक साताजीके भक्त हैं। उन्हें अपने कार्यमें मिद्धिका उपयोग करनेकी सुझी। मैंने उन्हें सचेत भी किया। परन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी जाहोज्ञलाली बढ़ती गयी। लखपितका-सा दिखावा हो गया। सारे शहरमें उनकी कीर्ति फैल गयी। वे योझे-से वेतनके क्रक थे। कुछ ही दिनों बाद ऐसे फॅसे कि उन्हें जेल्याचा करनी पड़ी। कोर्टमें भी मैंने उनका ध्यान खींचा था। आखिर चार हजार रुपये दण्ड देनेपर किसी तरह उनकी जान छूटी। इस समय वे विस्कुल तबाह हो गये हैं।

'साधना' शब्दका प्रयोग केवल धार्मिक वस्तुकी सिद्धिके लिये ही होता है, ऐसी बात नहीं है। महात्मा गाँधीजी और देशके अन्यान्य नेतालोग जो कार्य कर रहे हैं, वह स्वराज्यकी साधना कहलाती है। किसी भी डिग्नीकी ग्राप्ति तबतक नहीं होती, जवतक मनुष्य सरस्वती (विद्या) की साधना नहीं करता, परन्तु उसके लिये सहुरुकी आवश्यकता होती है। कोई उस विषयका निष्णात न हो और केवल पुस्तकें पढ़कर ही एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) करने बैठ जाय तो उसे तो हानि ही उठानी पहती है।

वायुषानकी साधना अभी सम्पूर्णरूपसे सिद्ध नहीं हुई। अभी उसके प्रयोग ही चल रहे हैं। इसमें अवतक मरजीवीं-की माँति कितनोंका बलिदान हो चुका है, और अभी और भी होना बाकी है।

हमारे ऋषि-मुनियोंने तो हमारे सामने मानो याल परोस कर रख दिया है। हमें नवीन शोध करनेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु आजकल तो साधना करनी ही है किसको ! 'साधना' के नामसे ही लोग भड़क कर भागते हैं। यदि विधिवत् शास्त्रानुसार साधना की जाय तो सिक्कि निश्चय ही मिलती है। यह मेरा अपना अनुभव है।

'कली काली-विनायको' कलियुगर्मे काली और विनायककी साधना श्रीध सिद्ध होती है। बस, इतना सुनकर मेरे एक क्कील मिक्रने गणपतिकी साधना आरम्म की। जप, तर्पण, मार्जन, होम और ब्राह्मणमोजन सभी साधनाओं- में आवश्यक हैं। कुछ खास-खास जप-तप-प्रायक्षित्तादि तो दोषनिवारणके लिये करने पक्ते हैं। इस प्रकार करते उक्त क्कील मित्रको लगभग तीन महीने बीत गये। ब्रह्मचर्यका व्रत भक्क हुआ। इससे चीये महीनेके चीथे दिन उन्हें रातको खममें हाथी दिखायी दिये, वे उन्हें मारनेके लिये आगे बढ़े आ रहे ये। एक-दो बार जागे, परन्तु विशेष ध्यान नहीं दिया। किर एकाएक जाग उठे और भक्के ये हाथी मार रहे हैं, बचाओ-बचाओं पुकारते हुए दौड़ने लगे। चिछाइट सुनकर खी-बच्चे जागे और उन्हें पकड़कर जल पिलाकर शान्त किया। सबेरे देखा गया, उनके मुँहपर स्जन थी। एक सप्ताहतक दवा हुई। आखिर ऑपरेशन कराकर दो महीने अस्पतालमें रहना पड़ा। मुक्किल्ले मौतके मुँहसे बचे।

काली और विनायक बहुत उम्र देवता हैं और उनकी सिद्धि भी बहुत उम्र है। सूरतके मेरे एक परिचित एकनने दोनों चौथ ग्रुरू कीं। वे जातिके ब्राह्मण हैं और भिलारीकी हालतमें थे। परन्तु प्रमुक्तपासे इस समय उनकी ऋदि-तिबिद्ध लाखोंकी समझी जाती है। साधनाके बाद ही उनका विवाह हुआ। इस समय वे बाल-क्खेवाले और देले-तबेलेवाले मुखी हैं।

भ्साधना' हिन्दूको ही सिद्ध होती है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो, आस्तिकता और श्रद्धाके साथ करनेपर साधना सभीको फल देती है।

'One who runs can reach' 'जो दौड़ता है वह पहुँच सकता है।' हमें कुछ करना तो है नहीं। फिर, 'शास्त्रोंमें सब गपोड़े भरे हैं', यों कहनेसे कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। 'साधना' का शास्त्र 'चरदान' या 'शाप' का शास्त्र नहीं है। यह तो 'कर' और 'देख' का शास्त्र है। सुख मिद्यानेके लिये हमें रोज अस्त्र सिद्ध करना पड़ता है। यह कैसे हमेशाकी 'रूटीन' हैं। इसी प्रकार किसी बड़े कामकी सिद्धिके लिये हम यड़े लोगोंकी मदद लिया करते हैं। ठीक,

इसी प्रकार इमें देवताओंकी साधना करनी चाहिये। देवताओंकी साधनासे हमें चिरस्यायी सुस्त मिल सकता है, यह निर्विवाद बात है।

मैं तो ऐसा मानता हूँ कि किसी भी 'साधना' के विना मनुष्य महान् बन ही नहीं सकता | किसी एक वस्तुको तो अवस्य सिद्ध कर रखना ही चाहिये | कर्ण, भीष्म, द्रोण आदिके पास महान् सिद्धियाँ थीं | इसीसे वे महान् बन सके थे ।

इस समय इस देख रहे हैं कि पश्चिमीय देशोंमें महान् आसुरी सिद्धियों काम कर रही हैं। इन सिद्धियोंकी प्राप्तिके लिये लोगोंने बड़ी-बड़ी साधनाएँ की हैं। परन्तु इन आसुरी साधनाओंकी यह चमचमाहट थोड़े ही दिनोंके लिये हैं। देवी साधनामें इनसे विलक्षण और चिरस्थायी शान्ति और आनन्द है।

'राम-नाम' की साधना करनेसे समयार अवश्य ही दर्शन होते हैं। किसी भी देखताके नामकी धुन लगानेसे मन:कामनाकी अवस्य सिद्धि होती है। विधिवत् करनेसे शीघ लाभ होता है और विधिवत् न करनेसे देर लगती है। यह साधना असपल तो होती ही नहीं।

कभी-कभी मनुष्य साधना शुरू तो करता है, परन्तु सिद्धि न देखकर अधवीचमें ही छोड़ देता है और फिर शास्त्रोंकी निन्दा करने लगता है। असलमे हमें इसके लिये प्यास ही कहाँ है ! इसीलिये तो हम खोजमे लगनेकी तकलीफ नहीं उठाते।

महात्मा गाँचीजी स्वराज्यके लिये साधन कर ही रहे हैं। शारीरिक और मानसिक कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसपर भी हम देखते हैं कि वे हिम्मत हारकर अपनी साधनाको बीचमें छोड़ नहीं बैठते। कितना जबरदस्त मनोनिमह है ! कैसा अखण्ड बद्धचर्यका पालन! और वाणीपर कितना विलक्षण अधिकार!

इसी प्रकार इमलोगोंको भी सन, वचन और कर्मको काबूमें रखकर—संयमका पालन करके श्रद्धाके छाथ यथेष्ट साधना करनी चाहिये।



## साधना-विज्ञान

( लेखक--एं॰ रामनिवासजी दार्मा 'सौरभ' )

'The end and aim of all sciences is to find a unit.' ( विवेकानन्द )

आधिमीतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इष्ट-सिद्धि और सफलताका भी एक विज्ञान है । सम्पूर्ण इष्ट-सिद्धि और सफलता इसी क्रियात्मक साधना-विज्ञानपर निर्मर है । यही कारण है कि साधनाकी छोटी-से-छोटी प्रक्रियाके दोषसे असफलता ही नहीं मिलती, अपितु कभी-कभी साधक दुर्धवै विज्ञोंका शिकार हो जाता है । यह साधना-विज्ञान मुख्यतः निम्नलिखन भागों में विभक्त हैं—

- १. साधनाका स्वरूप
- २. साधनाका महत्त्व
- ३. साधना-सौन्दर्य
- ४. साधनाके अङ्गादयव
- ५. साधनाका मुख्य उद्देश्य
- ६. साधनाके मूल तत्व
- ७. साधनाका सरल उपाय
- ८. साधनाका स्वभाव
- ९. सर कुछ साधनात्मक

#### १. साधनाका स्वरूप

किसी भी लक्ष्य या उद्देश्यकी सिद्धिके लिये जो स्वाभाविक उपाय किये जाते हैं उन्हें साधना कहते हैं, परन्तु धार्मिक दृष्टिसे विशेषतः हिन्दू-दृष्टिकोणसे उस परम पुरुषार्थको ही साधना कहते हैं जो कि आध्यात्मिक ध्येथकी प्राप्तिके लिये किया जाता है। इस साधनाका अर्थ किसी भी प्रकारकी क्रिया या कर्म होता है और वस्तुतः यही वास्तविक साधना भी है।

#### २. साधनाका महत्त्व

पूर्वकथनानुसार साधना ही असलमें प्रत्येक वस्तुकी प्राप्तिका उपाय है । यह सफलताकी कुंजी है, कविका कवित्व है, ऋषिका ऋषित्व हैं। क्योंकि ये सब साधनाके ही द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । ऐसे ही भुक्ति-मुक्ति भी साधनाका ही फल है । असलमें संसारमें प्रत्येक वस्तु था तत्व साधनासे

इटः शुश्दः स्वरतो वर्णती वा सिश्याप्रयुक्ती न तमर्थमाइ ।
 स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशृष्टः स्वरतोऽपराधात ॥

ही सिद्ध होता है । साधकको साध्यवस्तु साधनाके द्वारा ही प्राप्त होती है । सारांश यह कि सब कुछ साधनाका ही विषय है ।

#### ३. साधना सौन्दर्य

साधनाका सौन्दर्थ इसीमें है कि यह दिव्य-सौन्दर्थात्मक हो, उसकी प्रत्येक बात अपने दिव्य साध्यक्षी उत्पादक हो, यह स्वयं सत्य, शिव और सौन्दर्यमय हो, हृद्यके प्रसुप्त स्वर्गीय सौन्दर्यात्मक भावीं और विचारोंको क्रियात्मक बनाने वाली हो, उसमे दिव्य आध्यात्मिक गन्ध और सरसता हो, साथ ही वह अलौकिक माधुर्य और ऐश्वर्यकी व्यञ्जनाचे व्यञ्जित हो। उसकी सजीव कर्ममय स्वरलहरीसे अनन्तका निनाद निकलता हो कि जिससे मानव-मन और हृद्य सौन्दर्यके स्वर्गमें परिणत हो जावे, तभी वह वास्तविक साधना कहलानेके योग्य हो सकती है। बाइयलने इसी सौन्दर्यात्मक स्वर्गीय साधनापर, देखिये, किस तरह प्रकाश डाला है—

'Heaven will be inherited by every man who has heaven in his soul.' अर्थात् 'स्वर्ग उसी-को मिलेगा जिसका हृदय पहले स्वर्गीय हो। गया है।' हमारे शास्त्रोंकी तो यह उच्च घोषणा है कि---

#### 'ऊर्ध्वं गच्छन्ति सस्वस्थाः ।'

ऐसी दशामें सहजमें यह बात सामने आती है कि साधना अपने कार्य-कारणात्मक भावों और फलेंसे पहचानी जाती है। साथ ही वह सभी तभी हो सकती है जब कि उससे दिव्य भावकी प्राप्ति हो। यही कारण है कि हिन्दू-धर्ममें योगके अष्टाङ्क अथवा अष्टाङ्क-प्रधान सम्पूर्ण भाव-भावना और क्रियाको साधन माना है।

#### ४- साधनाके अङ्गावयव

साधनाके अङ्गावयव इस प्रकार हैं---

- क. अधिकार
- ख. बिश्वास
- ग. गुरु दीक्षा
- घ. सम्प्रदाय
- रू. मन्त्र-देवता

क. साधनामें अधिकार-भेदकी अपार महिमा है। अधिकारकी परवा न कर अतल्यमें कोई भी साधक साधनाद्वारा साध्यको नहीं प्राप्त कर सकता । इसका अभिप्राय यह
है कि मनुष्य जब, जहाँ, जिस अवस्थामें भी हो, वहींसे अपने
लक्ष्यपर पहुँच सकता है। उसे अधिकार और अवस्था-विषद अन्य मार्ग या सोपानसे जानेकी आयध्यकता नहीं है।
उदाहरणके लिये सती सतीत्वं से और श्रूर 'श्रूरत्वं से
ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है।

सारांश यह कि प्रत्येक अवस्था, धर्म और कालमें ही प्रत्येक व्यक्ति साधनांसे लाम उठा सकता है, साधारण साधारणते और विशेष विशेषते । परन्तु लाममें दोनों ही समान रहते हैं । यही कारण है कि बजकी अहीरनियाँ और बनवासी ऋषि-महर्षि एक ही दिव्य स्थानको प्राप्त हुए हैं ।

ख. साधनामें विश्वास भी अन्यतम शाधन है। इसके अनेक कारण हैं, उनमें मुख्यतम ये तीन हैं—

१-विश्वास स्वयं एक दिव्य भाव है। वह त्रिपुटीका कारण और कार्य भी है। साथ ही जिस विश्वासमें ज्ञान और प्रेमकी पुट है वह तो दिव्य वस्तु ही होता है। परन्तु यहाँ विश्वास-का तालार्य अन्ध-विश्वास नहीं, अपितु वास्तविक तलरता है।

२—आधुनिक दृष्टिसे भी आत्मविश्वास एक महतो महीयान् तत्त्व है और यही असलमें तिद्धिका साधक है, इसीकी प्ररणासे कर्मठको इष्ट-फल प्राप्त होता है। यह वस्तुतः एक मनोवैद्यानिक रहस्य है।

३-परन्तु इसकी योगात्मक व्याख्या विन्चित्र है। और यही असलमें विश्वास-तत्त्वकी आत्माकी साधना है। इसका सुगुप्त रहस्य इस प्रकार है—

विश्वास शब्द 'वि' उपसर्ग और 'श्वास' के योगसे बना है। इसका साधारण अर्थ यहाँ साधकका श्वासरहित होता है, परन्तु इसका योगात्मक अर्थ श्वास अर्थात् ईडा-भिङ्गला-नाड़ीके साम्यद्वारा सङ्कल्प तथा शानकी विशुद्धि और आस्मैश्चर्यकी प्राप्ति है।

ग. वाधनाका गुरु-दीक्षारे भी वमिषक सम्बन्ध है। श्रद्यपि अनेक बार विना गुरु-दीक्षाके भी किसी बात अथवा आन्तरिक प्रेरक कारणसे अथवा संस्कारींके प्रावत्यसे मनुष्य स्वतः सन्मार्गके द्वारा लक्ष्यविन्दुतक पहुँच जाता है, फिर भी इसका प्रश्चस्त राजमार्ग तो गुरु-दीक्षा ही है। दीक्षामें भी सार अंट 25 मुख्य वस्तु शक्तियोंकी मन्त्रद्वारा जागृति और भाव-भावना-का उद्वोधन है । सञ्चा गुद्ध मन्त्र-शक्तिद्वारा यथाधिकार दिष्यमें साधना-विषयक शक्तिका सद्वार कर देता है । इससे शिष्य फिर स्वतः साधना-पथपर अग्रसर हो जाता है ।

घ. साधनामें साधकका साम्प्रदायिक होना भी आवस्यक है । यहाँ सम्प्रदायका अर्थ है—साधना-सम्बन्धी वातावरण उत्पन्न करना और सत्सङ्कका लाभ उठाना । परन्तु इसका सचा लाभ तो इस प्रकार है—

जन्मान्तरीय संस्कारोंके सिद्धान्तानुसार कन्मसे वर्ण या जाति माननेपर वर्ण और जातिके परम्परागत गुण सदैव विकासोन्मुख रहते हैं, इसी प्रकार एक ही परम्परागत सम्प्रदायमें मुदीक्षित होते रहनेके भी अनन्त लाभ हैं, इससे भी सम्प्रदायासक राणोंके संस्कार स्वतः विकासोन्मुख हो जाते हैं।

इ. साधनामे मन्त्र और देवताका भी विशेष स्थान है।
साम्प्रदायिक दृष्टिसे मन्त्र-देवतास्मक दीक्षा अनिवार्य है, परन्तु
मन्त्र और देवता दो वस्तुएँ होती हुई भी एक ही वस्तु है।
इन दोनोंका पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, ये दोनों असलमें
एक-दूसरेसे भिन्न नहीं हैं। क्योंकि मन्त्रकी आत्मा ही देवता
है और देवत्यका स्थान मन्त्र है। देवता असलमें मन्त्रात्मक
ही है और इसलिये भी कि मन्त्रके द्वारा ही देवताका आकर्षण
होता है। किन्तु देवताका जुनाव शिष्यके संस्कारानुसार ही
किया आना चाहिये और देवताके अनुरूप ही मन्त्रका चुनाव
भी। साधक, देवता और मन्त्र—ये एक ही वस्तु-विकासके
विभिन्न स्तर हैं और इनका समन्त्रय ही अन्तमें साधकको
मुख्य ध्येयतक पहुँचा देता है। इस तरह साधक, मन्त्र, इष्टदेच, महाशक्ति, परमतत्व और मुक्त आदि सब एक ही
विकासके विविध स्तर हैं और ये ही अन्तमें ब्राह्मी स्थितिमे
परिणत हो जाते हैं।

#### ५ साधनाका ग्रुख्य उद्देश्य

साधनाके द्वारा आत्मलाम होता है और आत्मलामके द्वारा दिन्यत्व, सर्वश्वा, सर्वश्वितमत्ता प्राप्त हो जाती है। आत्मलामका ही फल अनन्त विमृतियोंकी प्राप्ति भी है। भारतवर्ष कर्म-प्रधान और साधना-प्रधान देश है, परन्तु इसकी साधना मुक्ति-परक, आत्म-परक अथवा ब्रह्म-परक है। आप किसी भी सम्प्रदायपर दृष्टिपात करें, उसमें साधनाका अभिप्राय

यही मिलेगा । मन्त्र-तन्त्र-सम्प्रदायके अनुयायियोंका भी विश्वास है कि---

सम्ब्राभ्यासेन योगेन ज्ञानं ज्ञानाय करूपते । न योगेन विना सम्ब्रो न सम्ब्रेण विना हि सः ॥ द्वयोरभ्याससंयोगो महासंसिद्धिकारणम् ।

इसका अभिप्राय यह है कि हमारा प्रत्येक सम्प्रदायका साधनात्मक ध्येय उच्च और स्वर्गीय ही है। इस समय भी महात्मा गांधीकी गति-मति और राजनीतिमें मुक्तिकी ही प्रधानता है। मुक्ति भी केवल भारतकी ही नहीं, अपितु समस्त विश्वको और वह भी सत्य और अहिंसाके द्वारा।

## <sup>६.</sup> साधनाके मूल तत्त्व

साधनाके मूल तत्व तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान हैं। इनसे साधककी शक्ति और ज्ञानकी खृद्धि होती है। स्वाध्यायसे ज्ञान और तपसे शक्ति बढ़ती है। साथ ही ज्ञान और शिक्तिहारा ही साधक परम साध्यतक पहुँच जाता है। परन्तु श्रीअरिविन्दके मतसे तो अभीप्ता ही साधनाकी मूल भिक्ति है, इसीसे सब कुछ हो सकता है। स्वामी वियेका-नन्दके मतसे प्रत्येक प्रकारकी साधनासे मनुष्य परम-तत्त्वके मार्गका यात्री हो सकता है। वे लिखते हैं—

'All worship consciously or unconsciously leads to this end.'

'शानपूर्वक अथवा अशानपूर्वक की हुई समस्त साधना-आराधनाका चरम ५ळ आध्यात्मिक लक्ष्यकी प्राप्ति ही है।'

महात्मा गांची अहिंसा और धत्यके द्वारा ही बड़े-से-बड़े लक्ष्यतक पहुँचना बताते हैं। प्राचीन लोग ब्रह्मचर्य और तपको ही मुख्यता देते हैं। पातञ्जलयोग चित्त-वृत्तिके निरोधको ही परम पुरुषार्थ और साधना बताता है। स्वर्गीय स्थामी बिश्चदानन्दची परमहंसने भक्तिको ही समस्त साधनाओंका केन्द्र बताया है। वस्तुतः किसी भी साल्विक उपायदारा गन्तव्यमार्गकी ओर चल देना ही वास्तविक

साधना है । वस, फिर पूर्व-जन्मके संस्कार स्वयं अपना काम करने करोंगे ।

#### ७ साधनाका सरल उपाय

साधनामें आवरणको ह्यानेके लिये विश्लीका सामना करने और अभावोंको ह्यानेकी अपेक्षा सन्द्रावोंको उत्पन्न कर उन्हें सुपुष्ट करना ही तिद्धिका सर्वोत्तम उपाय है। इससे विन्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं और अति श्रीष्ठ सफलता हस्तगत हो जाती हैं। क्योंकि किसी सीधी रेखाको हायके द्वारा छोटी करनेकी अपेक्षा उसके बरावर एक बड़ी रेखा खेंच देना ही ठीक है, उससे वह अपने-आप छोटी हो जायगी। यही दशा मल, विश्लेप और आवरणकी भी है। वे भी सास्त्रिक तस्त्रोंके सेवनसे अपने-आप नाम-शेष हो जाते हैं। पातक्षलयोगमें इसी सरल सत्यको इस तरह समझाया है—

'अक्किप्ट वृत्तिके संस्कारोंके द्वारा क्रिप्ट वृत्तिके संस्कार अपने-आप नष्ट हो जाते हैं।'

#### ८ साधनाका स्वभाव

स्वभावसे समस्त जीव-राशि उस अनन्त सत्य वस्तुकी ओर ही जा रही है। आत्माकी गति असल्में परमात्माकी ओर ही हो सकती है, विजातीय वस्तुकी ओर नहीं; नदियाँ समुद्रमें ही जाकर रहती हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डात्मक जड-चेतनका अन्तिम ध्येय असल्में आत्मलाम ही है।

#### ९ सब कुछ साधनात्मक

इमारे सम्पूर्ण किया-कलाप साधनामय ही हैं। ऐसी दशामें इम कुछ भी करें, कहें और सोचें, सब कुछ साधना ही है, परन्तु इन कियाओंका समन्वय साधनात्मक तत्त्वोंके साथ होना चाहिये। साथ ही इनमें आवश्यक सामझस्य भी पर्याप्त मात्रामें हो। ऐसी दशामें प्रत्येक साधनासम्पन्न मार्ग और सम्प्रदाय यथाधिकार पृथक् होता हुआ भी एक ही सम्पूर्ण लक्ष्यका प्रदर्शक हो जाता है। यही कारण है कि लता-गुल्म, कीट-पतंग, पशु-पक्षी और देव-मानच सब ही अपनी-अपनी योनि और स्थानसे ही कभी-न-कभी अन्तिम लक्ष्यकी ओर ही पहुँ-चकर रहते हैं।

# जपयोगका वैज्ञानिक आधार

( रेखक---पं० श्रीमगबानदासजी अवस्पी, दम्० ए० )

आश्चर्यने सभीको अवाक् कर रक्खा था। बिस्मय-विस्फारित नेत्रोंसे सभी की-पुरुष वह अविश्वस्तीय घटना देख रहे थे। यदि उनकी आँखोंके सामने वह न दिखलायी गयी होती तो सुननेपर उन्हें किसी तरह भी विश्वास न होता। पर सामने, होश-ह्यासके दुख्स रहते, अपनी आँखोंसे देखते हुए वे उसे माननेको विश्रा थे।

लाई लीटनके एक सजे-सजाये कमरेमें ऊँचे दर्जेके खास-खास विद्वानों तथा विदुषियोंका एक दल एकत्र था। सभी बीसवीं शताब्दीके विज्ञान तथा आविष्कारों—खोजोंसे भलीभाँति परिचित थे। बहुत-से तो विज्ञानके पारदर्शी पण्डित थे। उनके सामने एक गायिका एक साधारण-से बाजेपर रागदारीके साथ गाना गा रही थी।

गायिकाने एक राग छेड़ा । पर्देपर खास तरहके वितारे के रूपकी आकृतियाँ नाचती-कृदती दिखायी दीं । रागके बंद होते ही आकृतियाँ भी देखते-देखते गायब हो गयीं ।

गायिकाने दूसरा राग छेड़ा । बात-की-बातमें दूसरे प्रकारकी आक्रतियाँ सामने आयीं ।

राग बदलते गये ! आकृतियाँ भी बदलती गर्यो । कभी तारे दील पद्दते, कभी टेढ़ी-मेढ़ी सर्पाकार आकृतियाँ नजर आतीं; कभी त्रिकोण, घटकोण दिखलायी देते; कभी रंग-विरंगे फूल अपनी शोभासे मुग्ध करते; कभी भीषण आकृतिवाले समुद्री जीव-जन्तु प्रकट होते; कभी फलों-फूलोंसे लदे वृक्ष सामने आते; कभी एक ऐसा दृश्य दृष्टिगोचर होता जिसमे पीछे तो अनन्त नील समुद्र लहराता नजर आता और सामने नाना प्रकारकी सुन्दर छोटी-बद्दी शिलाओंके बीचमें नाना रूप-रङ्क, आकार-प्रकारके पत्र-पुष्प-फलोंसे लदे वृक्ष मन्द-मन्द वायुके सोंकोंसे लहराते, फल-फुलोंसी वर्षा करते दील पहरी !

जैसे-जैसे राग बदलते गये, वैसे-ही-वैसे आकृतियाँ भी बदलती गर्यो । दर्शक चिकत — साम्भित — चित्रलिखे-से चुपचाप देखते रहे । अन्तमें गायिकाने राग बंद किया । आकृतियाँ अदृश्य हो गर्यो । दर्शक-मण्डलीको चेत आया । सब अपने-अपने उद्गारीको प्रकट करने लगे । लार्ड महोदयने गायिकाका परिचय देते हुए कहा— 'आप प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती बाट्स हम्स (Watts Hughes) हैं । आपको एक बार इस बाजेपर एक राग छेड़ते समय एक विशेष प्रकारकी सर्पाकृति प्रकट होती देख पड़ी । फिर आप जब-जब उस रागको छेड़तीं तब-तब वही आकृति प्रकट होती । इससे आपने यह निष्कर्ष निकाला कि राग और आकृतिका कोई प्राकृतिक सम्बन्ध अवस्य है । एक खास रागके छेड़नेपर एक खास आकृति प्रकट हो जाती है । तब आपने अनेक वर्षोतक इसी विषयको लेकर अनुसन्धान किया । उसका जो फल हुआ है। वह आज आपके सामने प्रदर्शित किया गया है।'

इसी प्रकार फांसमें दो बार इसी विषयको लेकर प्रदर्शन और परीक्षण किये गये हैं। एकमें तो मैडम लैंगने एक राग छेड़ा था जिसके फलस्वरूप देशी मेरी (Virgin Mary) की आकृति शिशु जेजस काइष्ट (Jesus Christ) को गोदमें लिये हुए प्रकट होती देख पड़ी थी। दूसरी बार एक भारतीय गायकने मैरन राग छेड़ा था, जिसके फलस्वरूप भैरनकी भीषण आकृति प्रकट हुई थी।

इसी प्रकार इटलीमें भी परीक्षण हो चुका है। एक युवतीने एक भारतीयसे सामवेदकी एक ऋचाको सितारपर बजाना सीखा। खूब अभ्यास कर लेनेके अनन्तर उसने एक बार एक नदीके किनारे रेतमें सितार रखकर उसी रागको छेड़ा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ रेतपर एक चित्र-सा बन गया। उसने अन्य कई विद्यानोंको यह बात बतलायी। उन्होंने उस चित्रका फोटो लिया। चित्र बीजा-पुस्तकधारिणी सरस्वतीका निकला। जब-जब वह युवती तन्मय होकर उस रागको छेड़ती तब-तब बही चित्र बन जाता।

पश्चिमी देशोंके अनेक विशानवेत्ताओंने समय समयपर प्रदर्शन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि एक खास तरहके रागके छेड़नेपर एक खास तरहकी आकृति बन जाती है।

इस विज्ञान और आविष्कारोंके युगमें भी यह प्रमाणित हो जुका है कि रागेंसि आकृतियाँका एक विशेष वैज्ञानिक और प्राकृतिक सम्बन्ध है। (रागके बलपर शुन्यते सदर्ण- सकार आकृतियाँ प्रकट की जा सकती हैं।) इसी वैकानिक आधारपर भारतमें शताब्दियों पूर्व जपयोगका प्रासाद निर्मित हुआ था।ईश्वरप्राप्तिके अनेक साधनोंमें 'जप' एक प्रधान साधन था। साधकोंको विशेष अक्षरोंका उन्धारण एक विशेषरूपसे करना पड़ता था। साधनामें सफल होनेपर उसे उक्त अक्षरोंसे सम्बन्ध रखनेवाले देवताके दर्शन हो बाते थे। उसके अभीष्टकी सिद्धि हो जाती थी।

भारतमें बहुत प्राचीन कालमें ही विभिन्न राय-रागिनियोंके रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, प्रभाव आदिका पता लग चुका था। छिद्ध गायक राग-रागिनियोंका रूप खड़ा कर देते थे। उनके प्रभाव प्रकट रूपमें प्रदर्शित कर दिखाते थे। पर समयने पलटा खाया। वे बातें गपोइवाजी मानी जाने लगीं। किन्तु इधर पश्चिमी वैज्ञानिकोंके अनु-सन्धानने फिर बाजी पलट दी है।

अनुसन्धानके अनन्तर प्राचीन कालमें तपस्वी-ऋषि-मुनियोंको विभिन्न बीजाक्षरोंका ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन बीजाक्षरोंके विधिषूर्वक जपद्वारा विभिन्न देवताओंकी आराधना की जाती थी और मनचाही सिद्धि प्राप्त की जाती थी। इसी प्रकार अनेक ऋषि-मुनियोंको अनेक मन्त्रोंका बोध हुआ था। कठिन तपद्वारा उन्होंने इष्ट मन्त्र प्राप्त किये थे। और उनके जपके द्वारा उन्होंने अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं।

उन्हीं मन्त्रींके जपद्वारा समय-समयपर अनेक साधकोंने अपने-अपने इष्ट देवोंको प्रसन्न करके अपनी-अपनी अभीष्ठ वस्तु-की प्राप्ति की है। किन्तु इधरके संदाय-युगमं जपयोगसे छोगोंकी श्रद्धा उठ-सी गयी है। इसका कारण यह है कि बिना यथार्थ सानके पालण्डी प्राणियोंने आडम्बर खड़े करके दुनियाके मोले-भाले स्त्री-पुरुषोंको बेतरह टगना आरम्भ कर दिया। दूसरे किसी तात्कालिक लाभ अथवा इच्छा-पूर्तिकी लालसासे जपयोगके यथार्थ-तत्त्व और उस कार्यके योग्य श्रीजमन्त्र और जपको न जाननेवाले अज्ञानी पुरुष, जो सामने आया उसी मन्त्रका, विधि आदिके जाने ही विना, लष्टम-पष्टम रूपसे जप ग्रुक्त कर देते हैं। इन कारणोंने जपका जो प्रभाव होना चाहिये वह देखनेमें नहीं आता। भगवानने गीतामें कहा है—प्यांगों में जपयश हूँ (यज्ञानां जपयकोऽस्ति)। इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य यशोंमें जो बाहरी सामान, तैयारी, सहायता आदिकी आवश्यकता पढ़ती है

वे सब संझरें जपयनमें नहीं होतीं । जपयनमें केवल सारियक भाष, प्रेम, साधना, तन्मवता, एकाप्रताकी ही आवश्यकता पड़ती हैं। प्रेमभावसे किसी भी स्थान, अवस्था, समय और परिस्थितिमें इष्टदेवका जप किया जा सकता है। इसी कारण मनके एकाप्र होकर इष्टदेवमें लगते ही जपयोग सिद्ध हो जाता है और अनायास ही मनचाहे फलकी प्राप्ति हो सकती है।

जपमें मन्त्र, बीजाक्षर या इष्टदेवके नामको एक विशेष विधिसे बार-बार दोहराना पहला है । जप करते समय सबसे बड़ी बात है, मनको एकाप्र करके जप और इष्टदेवके ध्यानमें लगाना । किन्तु यहाँपर एक बात अच्छी तरहसे समझ लेनी चाहिये कि ध्यान और जप दो भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं। अपने इष्टके रूपका एकाग्रचित्त होकर मनन करना ही ध्यान कहलाता है। नाम या मन्त्रको बार-बार दोहरानेको जप कहते हैं। ध्यान और जप दोनों एक साथ भी चलते हैं और अलग-अलग भी । ध्यान जपसहित भी होता है और जपरहित भी । विना जपके केवल ध्यान करना जपरहित ध्यान कहलाता है। ध्यानके साथ ही, जिसका ध्यान किया जाय उसके, नाम था मन्त्रके जपको जपसहित ध्यान कहा जाता है । जब साधक अपने इष्टदेवके ध्यानमें इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी आत्मा इष्टदेवके रूपमें छीन हो जाती है, उस समय साधक समाधिकी अवस्थामें पहुँच जाता है और उस स्थितिमें जप ध्यानमें लीन हो जानेके कारण समाप्त हो जाता है। केवल ध्यान रह जाता है।

किन्तु ध्यानकी इस उच्चतम अवस्थाके पूर्व मन, वाणी और इन्द्रियोंको एकाम करके इष्टदेवके ध्यानमें लगानेके लिये जपकी आवश्यकता पड़ती है। जपके नादसे सांसारिक वस्तुओं तथा विचारोंसे मनको खीचकर एक ओर लगानेके लिये प्रेम-भक्तिसे, सन्द्रावपूर्वक इष्टमन्त्र या नामका जप अनिवार्य है। ध्वनिके माधुर्यसे खिचकर मन इन्द्रियोंसिहत एक ओर लग जाता है। धीरे-धीरे इष्टपर ध्यान एकाम होने लगता है और अन्तमें बाह्य विम-बाधाओं, आकर्षणों, मलोभनोंके जालको तोड़कर मन इष्टमें रम जाता है।

मनोबिज्ञानके विदानोंने अनेक प्रकारके प्रयोग, परीक्षण, लोज और छान-बीनके अनन्तर यह सिद्ध कर दिखाया है कि मनुष्यके मिलाष्कर्में बार-बार जिन विचारोंका उदय होता रहता है, वे विचार वहाँ नक्छ हो जाते हैं। उसी प्रकारके भाव मिस्ताप्कर्मे पर बना लेते हैं। पत्न यह होता है कि वे ही या उसी प्रकारके विचार मिस्ताप्कर्मे बरावर चक्कर लगाया करते हैं। उनसे मनका इतना लगाव हो जाता है कि उन्हींमें यह आनन्द प्राप्त करता है। उन्हींमें मगन रहने लगाता है। ऐसी दशामें दूसरे प्रकारके अच्छे-से-अच्छे विचार और हितकर-से-हितकर भाव मनको नहीं दखते। वह उनसे जल्दी ही ऊब उठता है, भागने लगता है और अपने पुराने विचारों के बीचमें जाकर शरण लेता है। हमारे शास्त्रकारोंने इसीको संस्कार कहा है। इन्हीं संस्कारों प्रेरित होकर मनुष्य अच्छा-सुरा आचरण करता है। और उन्हीं अपने विचारों, संस्कारोंके कारण ही संसारके सामने सज्जन या दुष्ट रहरता है।

पहले मनुष्यके मनमें विचार उठते हैं। फिर वह उन्हें यचन या कार्यद्वारा प्रकट करता है। अस्तु, मनुष्यके आचरणोंका मूल आधार उसके विचारों, भागोंमें ही रहता है। जो मनुष्य जैसे विचार रखता है। वह उसी प्रकारका हो जाता है। मनुष्य अपने विचारोंका व्यक्त या साकारकप्र मात्र है।

जयसे मनुष्यके विचार संयत हो जाते हैं । बार-बार उसके मुखसे एक विशेष प्रकारके शब्द उच्चारित होते हैं । कान बराबर उन शब्दोंको सुनते हैं । मन और मिस्तष्किप उनका निरन्तर प्रभाव पड़ता है । मस्तिष्कके कोषोंमें उनका असर पड़ता है, विद्व बनता, स्कार जमता और एक स्थायी प्रभाव अद्वित हो जाता है ।

जपके समय साधकके सामने इष्टदेवके रूप, गुण, कर्मका चित्र जाज्यस्थमानरूपसे उपस्थित होता है | उसका प्रभाव पढ़ना अवस्थमात्री है | देशोचित गुणोंका प्रमाय हितकर ही होगा |

साधकके पूर्वसंस्कारोंमें परिवर्तन होता है, वे धीरे धीरे धिसने-मिटने लगते हैं । इष्टदेवके गुणींका प्रभाव अङ्कित होने लगता है। साधकके संस्कार इष्टदेवके रूप, गुणके अनुसार बनने लगते हैं।

एक पात्रमें जल भरा है। उसमें पित्रला हुआ धीशा उड़ेला जाता है। जैसे-जैसे शीशेकी धार पात्रकी तहमें धैंसती जाती है, बैसे-ही-बैसे पानीका अंश पात्रके ऊपरसे बाहर बड़-कर निकलता जाता है। अन्तमें जब शीशेकी तह पात्रके मुँह-तक आती है, तब पानीका कुल भाग पात्रसे बाहर निकल जाता है। पात्रमें नीचेसे ऊपरतक केवल शीशा-ही-शीशा भरा नजर आने लगता है।

ठीक इसी प्रकार जब साधक जपके द्वारा अपने इष्टदेवके
गुणोंकी धार धीर-धीर किन्तु निश्चित तथा प्रवरुक्ष्यसे मिस्तिष्ककोधोंके पात्रमें उद्देशने त्याता है, तब एक-एक करके
सभी गंदे विचार दूर होने लगते हैं; और अन्तमें मनमिस्तिष्क गुद्ध होकर इष्टदेवके रूप, गुण, कमेंते भरकर
भासित होने लगते हैं। वहाँ अज्ञान-अन्धकारमय असद्विचारोंको स्थान ही नहीं रह जाता। लोम, मोह, ईंच्यां,
द्वेष, मद, मास्तर्यं, कोघ आदि सभी वृषित माव दूर हो
जाते हैं। तामस, राजस भावोंके स्थानमें गुद्ध, साल्यिक भाव
अङ्कित हो जाते हैं।

आम शब्दके कहनेसे मनमें उसके रूप, रंग, गुण, खादका उदय हो आता है। दुर्गन्धयुक्त गंदी वस्तुओं के नामस्परण होनेसे मन धिनाने लगता है। उसी तरह इष्ट-देवके नामके समरण, उच्चारणसे दैवीगुण मनमें उदय होते हैं। मन शुद्ध हो जाता है। विकार दूर हो जाते हैं। साधक दैवी भावको प्राप्त होने लगता है। जप इष्टदेवकी प्राप्तिका सरल वैश्लानिक अचूक उपाय है।

# राम रम रहा है

दादू देखों दयाल कों सकल रहा भरपूरि। रोम रोम में रिम रह्या तूँ जिनि जाणे दूरि ॥ दादू देखों दयाल कों बाहरि भीतरि सोद। सब दिसि देखों पीव कों दूसर नाहों कोर॥

# आत्मतत्व विद्यातत्व शिवतत्व तुरीयतत्व

साधनमें प्रवृत्त होनेवाले साधकको तत्त्वज्ञान होना आवस्थक है। तत्त्वींकी आवस्यकताका प्रारम्भ आचमनछे ही होता है। जिस प्रकार साधारण आचमन---

- ॐ केशदाय स्वाहा।
- 👺 नारायणाय स्वाहा ।
- ॐ माधवाय स्वाहा ।

— हम इन तीन मन्त्रोंसे करते हैं उसी प्रकार दुर्गा, काली, तारा, महाविद्या, घोडशी आदि महाविद्याओं के कममें तथा सभी तान्त्रिक महाविद्याओं के कममें तथा सभी तान्त्रिक मन्त्रोंकी साधनाके आरम्भमें मूल-मन्त्रसहित इन तत्त्वों से चार आरमन किये जाते हैं। यथा—

- ॐ भारमतस्त्राय स्वाहा ।
- ॐ विद्यातस्वाय स्वाहा ।
- ॐ शिवतस्वाय स्वाहा ।
- 🕉 सक्छतस्याय स्वाहा।

स्थूलदेह, स्क्ष्मदेह, कारणदेह और महाकारण-देहके शोधनमें भी इन तत्त्वोंका उच्चारण करना अनि-वार्य है।

आत्मतत्त्वसे स्थूळदेहका शोधन किया जाता है। विद्या-तत्त्वसे सूक्ष्मदेहका, शिवतत्त्वसे कारणदेहका और सकल-तत्त्वसे महाकारणदेहका शोधन किया जाता है। अब, तत्त्वका स्वरूप क्या है, संख्या कितनी है और तत्त्वातीत क्या है? यह हम इस लेखदारा 'कल्याण' के प्रेमियोंको समझानैकी चेष्टा करते हैं।

यह विश्व ३६ तन्त्रींसे बना है। ये ३६ तन्त्र प्रलय होनेतक विद्यमान रहकर जगत्को भोगकी सामग्री देते हैं। प्राणियोंके शरीर, घट, पट—ये तन्त्र नहीं हैं।

आप्रस्तयं यसिष्टति सर्वेषां भोगवायि भूतानाम् । वसम्बर्मिति भोक्तं न शरीरघटावि तस्वमतः ॥ (स्ततंत्रींवता)

सुषुति-अवस्थामें जैसे जीवेंका संधार रूप होकर सूक्ष्मरूपसे जीवेंमें स्थित रहता है। ठीक उसी प्रकार। प्रत्यकालमें यह अगत् स्हमरूपमे परिश्वके कुक्षिगत रहता है। सब जीव, अपने अदृष्ट पञ्चभूत तथा जीवोंके संस्कार स्हमरूपसे परिश्वमें रहते हैं, जैसे वट-बीजमें वटकुक्ष रहता है। ये संस्कार परिश्वके पुन: सृष्टि उत्पन्न करनेमें सहकारी होते हैं।

केवल निजरूपमें अवस्थित परशिवकी जब प्रजोत्पादनकी इच्छा होती है कि 'बहु स्यां प्रजायेय', तब इच्छाशक्ति, शानशक्ति और कियाशक्ति, इन तीनोंके योगते वे जगत् उत्पन्न करते हैं । यह जगत् ३६ तत्त्वोंसे निर्मित है । इन ३६ तत्त्वोंके तीन विभाग हैं—(१) आत्मतत्त्व (२) विद्यातत्त्व और (३) शावतत्त्व अर्थात् (१) सत् (२) चित् (३) आनन्द ।

आत्मतत्त्वमें ३१ तत्त्वींका समावेश होता है वे इस प्रकार हैं—

#### आत्मतत्त्वः---

| पृथ्वी | उपस्थ     | बुद्धि  |
|--------|-----------|---------|
| आप     | पायु      | मन      |
| तेज    | पाद, पाणि | प्रकृति |
| वायु   | वाक्      | जीव     |
| अकाश   | घाण       | नियति   |
| गुन्ध् | रसना      | काल     |
| रस     | चधु       | संग     |
| रू.प   | स्वचा     | कला     |
| स्पर्श | श्रोत्र   | সবিখ্যা |
| शब्द   | अहङ्कार   | माया    |
|        |           |         |

#### विद्यातस्वः---

(१) सदाशिव (२) ईश्वर (३) विद्या

#### शिवतत्त्वः --

(१) परम शिव (२) शक्ति

मायान्तमास्मतस्यं विधातस्यं सत्ताशिवान्तं स्थात्। शक्तिशिवी शिवतस्यं तुरीयतस्यं समष्टिरेतेषाम्॥ अर्थात् 'पृथ्वीते मायातक ३१ तत्त्वोंकी समष्टि आत्म-तत्त्व है, यह सत्-रूप है। विद्यातत्त्वते सदाशिवतत्त्वतक 'विद्यातत्त्व' चित्-रूप है, राक्ति और शिवतत्त्व 'आनन्दरूप' हैं। इन तत्त्वोंकी समष्टि 'तत्त्वातीत' नामक सम्बदानन्द 'तुरीयतत्त्व' है।

अब हम इन ३६ तत्त्वोंकी क्रमशः व्याख्या करते हैं:--

#### (१) परम शिव---

जगत्के उत्पादनकी इच्छासे युक्त परम शिव, यह 'शिव' नामक प्रथम तत्त्व है |

#### (२) शक्ति

परम शिवकी लिसुक्षा—जगत् उत्पन्न करनेकी इच्छा— यह दुसरा तत्त्व है ।

#### (३) सदाशिव

मैं जगद्रूप हूँ, इस प्रकार परम शिवका जगत्कों अहन्तारूपसे देखना—इस वृत्तिसे युक्त 'सदाक्षिव' नामक तीसरा तस्व है।

## (४) ईश्वर

यह केवल जगत् है, इस भेदविषयिणी दृत्तिले युक्त 'ईश्वर'—यह चतुर्थ तत्त्व है।

#### (५) विद्या

यह जगत मेरा ही स्वरूप है, ऐसी जो सदाशिवकी हृत्ति है, इसको विद्या कहते हैं—यह पाँचवाँ तत्त्व है।

#### (६) माया

यह जगत् है; ऐसी ईश्वरकी मेद-विषयिणी वृत्तिं 'माया' नामक छठा तस्व है।

## (७) अविद्या

पूर्वोक्त विद्याको तिरोहित करनेवाली तथा विद्याकी विरोधिनी 'अविद्या' कहलाती है—यह सातवाँ तस्य है।

#### (८) कला

जीवनिष्ठ सर्वकर्तृत्व-राक्तिका संकोच होकर कैवल यत्किञ्चित् करनेका सामर्थ्य होना—यह 'कला' नामक आठवाँ तत्व है ।

#### ( ९ ) राग

जीवनिष्ठ जो नित्यतृति, वही संकुचित होकर कुछ विषयोंकी प्राप्तिके लिये अतृत रहती है—यह 'राग' नामक नवम तत्त्व है !

#### (१०) काल

जीवनिष्ठ-नित्यताका संकोच होकर, जीव इन पट् भावोंसे युक्त होता है-वे पट् भाव ये हैं:—

- (१) अस्तित्व (३) दृद्धि (५) क्षय
- (२) जनन (४)परिणयन (६) नाश

इन पट्भावोंके सहित जीवकी नित्यताका संकोच--यह 'काल' नामक दशवाँ तस्व है !

#### (११) नियति

परिश्व और जीवका अभेद होनेसे, जिस प्रकार परिश्व स्वतन्त्र है उसी प्रकार जीव भी स्वतन्त्र है, परन्तु अविद्यक्ति कारण जीवकी आनन्दशक्तिकी स्वतन्त्रताका संकोच होकर यह जीव दूसरे कारणकी अपेक्षा रखता है— यह 'नियति' नामक ग्यारहवाँ तस्त्व है।

### (१२) जीव

उपर्युक्त नियति, काल, राग, कला और अविद्या— इन उपाधियोंसे युक्त 'जीव' यह बारहवाँ तस्व है।

#### (१३) प्रकृति

सत्त्व, रज और तम, इन तीनों गुणांका साम्य 'प्रकृति' है—यह तेरहवाँ तत्त्व है ।

#### (१४) मन

सत्त्वगुण और तमोगुण दये हुए हीं और रजीगुण-की प्रधानता हो, इसको 'मन' कहते हैं—यह चौदहवाँ तत्त्व है। मन सक्कल्पका कारण है।

### (१५) बुद्धि

रजोगुण तथा तमोगुण दबे हुए हों और सस्वगुणकी प्रधानता हो वह 'बुद्धि' नामक पन्द्रहवाँ तत्व है।

#### ( १६ ) अहङ्कार

सत्त्वराण और रजोगुण दवकर तमोगुणकी श्रेष्ठता हो। वह विकल्पका कारण 'अरुक्कार' होता है-यह सोलड्कॉ तत्त्व है।

## १७ से ३६ तक तत्त्व हैं--

श्रोत्रः, त्यक्, चक्षु, रसनाः, माणः, वाक्, पाणिः, पादः पायुः उपस्यः, शब्दः, स्पर्शः, रूपः, रसः, मन्धः, आकाशः, वाबुः, तेजः, जलः, पृथ्वी ।

इन २० तत्त्वोंका अर्थ स्पष्ट है।

यह आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वका अर्थात् सत्, चित् और आनन्दका वर्णन हुआ। तुरीय-तत्त्व इन तीनी तत्त्वीकी समष्टि 'सिश्चदानन्द' है।

#### 'तुरीयतर्र्षं समष्टिरेतेषाम्'

यही 'सल्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' है, यही अक्षर है, अनित्रंय है, अव्यक्त है, सर्वव्यापी है, अचिन्त्य है, भ्रुव है, क्टब्स है और अनिवंचनीय है। उक्त ब्रह्ममें जो शक्ति विलीन रहती है, उसका नाम सरस्वती है, उसका नाहन इंस है, हकार शिवका नाचक है, सकार शक्तिका नाचक है। इकार अहंका पर्याय है और सकार इदम् (ज्ञान्) का पर्याय है, सोऽइम् यह इंसः का उत्ता है, 'सोऽइम्' प्रयञ्चसे ब्रह्मकी ओर संसरण करता है और 'इंसः' यह ब्रह्मसे शक्तिकी ओर संसरण करता है और 'इंसः' यह ब्रह्मसे शक्तिकी ओर, यही अजपाजप गायत्री है, जिसके २१६०० जप नित्य जीव अपने श्वासेन्छ्नाससे करता रहता है।

#### 'हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्युनः।'

यही तस्वातीतका जप है, जो जीवनभर चलता रहता है। योगीके लिये यह तस्वातीतका जप है, प्राकृत जनोंके लिये यह धमनीका चलना है।

परब्रह्मके साथ ऐक्य-सिद्धि प्राप्त करना, यही मनुष्यका परम पुक्षार्थ है। 'शिक्षो भूत्वा शिक्षं यजेत्' स्वयं शिक्र्य शिकर शिक्की पूजा करना है, इसल्पि हमें इस मायामीहरूपी ३६ तत्त्वोंके जगत्का शिवरूप संवित् ( ज्ञान ) अग्निमें हवन करना चाहिये । यथा--

अम्सर्नि रन्तरमिनश्वनमेधमाने

भोहान्धकारपरिपन्थिनि संविद्भी।
कस्मिक्षिद्धुतमरीचिविकासमाने
विक्षे कुहोसि वसुश्चिद्दि शिवावसानम् ॥

'देइमें विना ईंघनके ही निरन्तर प्रज्वलित रहनेयाली, अञ्चत प्रकाशते युक्त, मोहरूपी अन्यकारका नाश करनेमें कुशल, ऐसी अनिर्वचनीय संवित् अग्निमें हम, षट्त्रिंशत् तस्व-मय जगत्—जिसका आदि तस्त्र 'वसुधा' और अन्तिम तत्व 'शिय' है—हवन करते हैं अर्थात् मायामोहके आवरणको भस्म करके हम उस परसात्मके साथ अपना योग करते हैं।'

निष्कले परमे स्क्से निर्लक्ष्ये भाववर्त्तिते। न्योमातीते परे तत्त्वे प्रकाशानम्बनिग्रहे॥ विश्वोत्तीर्णे निश्वमये तत्त्वे स्वात्मनियोजनम्॥

'जीवात्माका परमात्माके साथ योग करे, जो परमात्मा सचिदानन्द है, अलण्ड है, महत्त्वे भी महान् है, अणुसे भी सूक्ष्म है, अलक्ष्य है, केवल भावनागम्य है, जिसका प्रकाशानन्द स्वरूप है, जो ३६ तत्वोंसे परे हैं और जो ३६ तत्त्वस्य है।' ऐसे परमेश्वरके साथ ऐक्यसिद्धि प्राप्त करे और मायना करे कि—

अहं देवो न चान्योऽस्प्रि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक्। सम्बद्धानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वभावदान्॥

अर्थात् भीं प्रकाशरूप हूँ, में ही बहा हूँ, में नित्यमुक्त हूँ, मैं सिश्वदानन्द हूँ और शोक-मोह-अज्ञानसे परे हूँ?— यही 'जीवशिवयोरेक्यसिद्धिः' है। इसी सिद्धिको प्राप्त करना सुमुखु साधकका परम पुरुषार्थ है।

# राम-नाममें ऐसा चित्त लगे

जो चित लागे राम नाम अस !! टेक !! रूपावंत जल पियत अनँद अति ! यलकहि गाँव मिलत है जीन जस !! निर्धन धन सुत बाँझ बसत चित ! संपति बद्दत न घटत जीन अस !!



बुद्धकी साधना



विप्नोपर विजय

# मध्यम मार्ग

( तेखक---श्री'सुदर्शन')

युक्ताहारविहारस्य युक्तवेष्ट्स कर्मसु । युक्तस्वमानकोधस्य योगो भवति दुःसहा ॥

(गीता६।१७)

भगवान् बुद्ध एक पर्वतपर आसन लगाये वैटे थे। उन्होंने आहार, जल और निद्रा सब छोड़कर—

> इहासने कुष्यतु मे शरीरं स्वगस्थिमांसानि लयं प्रयान्तु । अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुर्लभं नैदासनात्कायमिदं व्यक्तिष्यति ॥

—का इंद्र निश्चय कर लिया था। दिन-पर-दिन और रात-पर-रात बीतती चली जा रही थीं। किन्तु अमिताभके मनमें न तो शान्ति आयी और न फिरता। चित्त उनका अशान्त या। वे विश्विस हो रहे थे।

में यह माननेको प्रस्तुत नहीं कि यह विकलता भगवान् बुद्धमें वस्तुतः थी। उन आत्माराम आप्तकाममें भला उद्धिग्नताको कहाँ अवकाश १ पर जैसे साधकोंके कत्याणार्थ उन्होंने वैराग्यका प्रदर्शन किया, वैसे ही आवेशकी व्यर्थता दिखलानेके लिये उनका यह नाटक रहा होगा।

एक-दो नहीं, उस अवस्थामें इस प्रकार चालीस दिन व्यतीत हो गये। अन्तमें सहसा उन्हें अपनी भूल कात हुई। वे भीरेसे आसन छोड़कर हाय और पैरोंके वलसे खिसकते हुए जलके किनारे पहुँचे। शरीर निर्वल हो रहा था। आचमन किया और एक चिथक्को धोकर उसकी कौपीन लगायी। वहाँसे वे नगरमें आये और मिश्रा की।

भिक्षा करके भगवान् पुनः लौटे और उन्होंने बोधि-वृक्षके नीचे आसन लगाया । यही उन्हें ज्ञान होकर बुद्धत्वकी प्राप्ति हुई और वे उस शानका प्रसार करने सारनाथ गये।

भगवान्ने अपने इस छाषन मार्गका नाम 'मध्यम मार्ग'
रक्खा। मैं बौद्ध मन्योंके उन पारिभाषिक शब्दोंके फेरमें नहीं
पड़ना चाहता, जो मध्यम मार्ग शब्दकी अपने दंगकी व्याख्या करते हैं। मुझे तो उस मध्यम मार्गपर विचार करना है, जिसका सङ्केत लेखके आरम्भमें दिये गीताके श्लोकमें है। बौद्ध धर्मके पारिभारिक मध्यम मार्गको ओर न जाते हुए भी मैं विविक्षित मार्गको मध्यम मार्ग इष्ठलिये कह रहा हूँ कि वह न तो उम्र हठका मार्ग है और न आलस्यका। जीवनको माध्यमिक दशामें रखकर ही उसका साधन किया जा सकता है। जो साधक अपने साधनमें सफलता चाहता है, उसके लिये वह सर्वोत्तम ही नहीं, अपितु एकमात्र मार्ग है। कोई भी साधन विना माध्यम स्थितिमें आये पूर्णताको प्राप्त हो नहीं सकता।

साहित्य एवं उपदेश दो प्रकारके होते हैं-प्रचारात्मक और कियात्मक । लोगोंको प्रोत्साहित करने और उनमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये अधिकांश प्रचारात्मक साहित्य प्रस्तुत होता है। समा, कथा, सस्तंग, उपदेश भी अधिक इसी उद्देश्यसे होते हैं। कियात्मक साहित्य और उपदेश थोड़ा होता है और उसके अधिकारों भी योड़े ही होते हैं। साधनके आध्यात्मिक पथमें कियात्मक बातें गुप्त मले न रहें, पर वे कुछ निश्चित अधिकारके व्यक्तियोंतक सीमित अवस्य रहती हैं। दूसरोंके सम्मुख होनेपर भी गम्भीरताके कारण वे उसे प्रहण नहीं कर पाते।

साधारण समाज प्रायः ओजपूर्ण उत्तेजनात्मक वार्ते सुनना और सोचना पसन्द करता है। व्यावहारिकताकी कसीटीपर कसकर उन ऊँची उद्दानोंकी परीक्षा करनेके लिये वह तत्पर नहीं होता। ऐसी बार्तोको वह साहसहीनता, कायरता और हतोत्लाह करनेवाली समझकर उनकी उपेक्षा एवं परिहास करता है।

साधनेच्छु व्यक्ति उसी साधारण समाजमेंसे आता है।
अपने गन्तव्य पथके विषयमें वह एक अनुभवधून्य पिषक
होता है। उसे आगे आनेवाली कठिनाइयोंका शन या तो
होता ही नहीं और यदि होता भी है तो वह उन्हें कोई
महत्त्व नहीं देता। वह अपनी शक्तिसे अपरिचित होता है।
उसे अपने उस अल्हड़ साथी (मन) के स्वभावका तिनक
भी पता नहीं होता, जिसके ऊपर उसकी वर्तमान यात्राकी
सफलता या असफलता निर्मर करती है।

वह नव यात्री आता है प्रचारात्मक साहित्यका उबलता जोदा सिये हुए । उसके भीतर एक दूफान होता है । वह

सा॰ अं॰ ३७

उच्च-से-उच्च आदर्शको आदर्शकी भाँति नहीं, कार्यकी भाँति देखते हुए स्वयं झटपट 'सेटी सेंकी और खा लिया' की भाँति, वैसा बन जानेकी आशा करता है! वह उन कठिनाहयोंको ध्यानमें भी नहीं लाता जो कि उसने पढ़ी और सुनी हैं, जिनसे उसे बार-बार सब्धान किया गया है।

'मनुष्य-जीवन अमृत्य सम्पत्ति है। यदि यह खो गयी तो फिर पश्चात्ताप करते हुए जीरासी रुश योनियोंमें भटकना ही हाथ रहेगा। कोई ठिकाना नहीं कि काल कब इस अमृत्य घनको हमारे हाथसे छीन ले। इसल्पिये उठो और इसी क्षण उस परम लक्षको प्राप्त करनेमें लग जाओ ! तुम उसे प्राप्त कर सकते हो! उसे प्राप्त करनेके लिये ही तुम्हारा यह जीवन है! यह तुम्हारा स्वरूप है। कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें उसके प्राप्त करनेसे रोक सके। उठो, पूरी शक्तिसे लग जाओ और लक्ष्यको प्राप्त करो!' ऐसी ही बातें प्राय: उस नव प्रायकने सुनी हैं और सुनता रहता है।

प्रायः उसके सम्मुख भ्रुवः, प्रह्वाद प्रभृतिके आदर्श होते हैं । वह युग और शिक्तपर ध्यान न देकर सोचता है, 'मैं भी इसी प्रकार घोर साधन करूँगा । थोड़े ही समयमें मैं अपने लक्ष्यको प्राप्त कर खूँगा ।' उस्साह और साहस बुरा नहीं है । मैं भी उसकी प्रशंसा ही करूँगा। पर जिसे कार्यक्षेत्र-में आना है, उसे व्यावहारिकतासे परिचित होना ही चाहिये ।

प्रारम्भिक साधकको जोश दिलाया गया होता है तीवसे तीवतर गतिको लेकर बढ़नेका। यह जीतोड़ श्रम करता है। लेकिन उसे श्रम करनेकी रीतिका पता नहीं होता। यह अभ्यास नहीं करता। अभ्यासको यह जानता ही नहीं। यह करता है बलप्रयोग। भला बलप्रयोग कही स्थायी होता है! आवेशका अनिवार्य परिणाम श्रान्ति है।

उदाहरण लेकर देखिये—एक व्यक्तिने सुना है कि
व्यायाम करनेसे शरीर पुष्ट होता है। व्यायाम शक्ति देता है।
वह अखाड़ेमें गया और पहले दिन ही उसने दण्ड-बैठकोंमें
अपनेको थका लिया। सम्मव है कि दूसरे दिन भी किसी
प्रकार वह पहले दिनकी संख्या पूरी कर लें। परन्तु तीसरे
दिन उसके लिये उठना-बैठना भी कठिन हो जायगा। ज्वर
आ जाय तो भी आश्चर्य नहीं। इस प्रकारका व्यायाम शरीरके लिये लाभके बदले हानि अधिक करेगा और अन्तमें ऊबकर वह व्यक्ति व्यायामको ही छोड़ देगा।

प्रकृतिका नियम है कि जहाँ आघात होगा, यहाँ प्रत्याघात होना ही है। साधक जब मनपर अत्यन्त दवाव डालने लगता है तो कुछ समय वह समझता है कि मैं साधनमें अगसर हो रहा हूँ। यह दशा अधिक दिन नहीं टिकती। मनसे उस बलप्रयोगका प्रतीकार होने लगता है। अनेक ऐसे सङ्कल्प-विकल्प उठने लगते हैं जो साधन न करनेके समय भी नहीं उठते थे। मन चञ्चल हो जाता है और लाख प्रयक्त करके भी स्थिर नहीं हो पाता। साधक समझने लगता है कि वह अपनी साधन-समयसे पूर्वकी स्थितिसे भी नीचे पहुँच गया है। उसके मनमें साधनपर ही सन्देह होने लगता है।

मनपर दयाय डालना साधकके लिये कभी हितकर नहीं होता । भगवान्ने गीतामें 'अभ्यासेन तु' कहकर और महर्षि पतक्कालिने अपने योगदर्शनमें 'अभ्यास्वैराग्याभ्यां' के द्वारा साधन-पथका निर्देश किया है। बलप्रयोगकी चर्चा कहीं भी नहीं है। गीतामें भगवान्ने हठपूर्वक शरीरको पीड़ा देकर होनेवाले तपको तामस तप कहा है। उन्होने बताया है कि—

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धगासुरनिश्चयान्॥ (१७।६)

'जो मूर्ख शरीरके पाञ्चभौतिक नसः नाझीः मास आदिको (वलपूर्वक) खीचते (पीड़ित करते) हैं और (इस प्रकार) मुझ शरीरमें रहनेवालेको (परमेश्वर जो जीवात्मारूपसे हैं उसे) पीड़ित करते हैं, उन्हें आसुर (तामस) निश्चयदाले समझो।'

अभ्यासका अर्थ है स्वभाव डालना—जितना मन और शरीर सरलतासे सह सके, उससे आरम्भ करके धीरे-धीरे उसे इस प्रकार बढ़ाना कि वह असहा न हो और वैसा करनेका स्वभाव बन जाय | आरम्भ एक छोटी मात्रासे करके उसे बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये | अभ्यासका यह नियम है कि जतना ही बढ़ाया जाय जिसे फिर कभी घटाना न पड़े |

यह अस्यासक्रम पर्याप्त समयतक चल सकता है। इसमें उद्विश्रता होनेकी सम्भावना एक प्रकारसे नहीं ही होती। समय लगता अवस्य है, पर साधक मनकी प्रतिक्रियासे सुरक्षित रहता है। उसे उस प्रत्याधातका सामनाः नहीं करना पड़ता, जो एक दुःखद अवस्था है और जिसे सहन करना कठिन पड़ता है। फिर उससे कोई लग्न मी नहीं होता।

प्रत्याधातकी शान्तिपर साधकको पता लगता है कि उसके बलप्रयोगका कोई प्रभावकारी सुफल उसे नहीं मिला।

यह एक कठिनाई है कि प्रारम्भिक साधकको यह अभ्यासकम नहीं समझाया जा सकता । यह आवेश लिये और उतावला होता है । उसे बलप्रयोगकी धुन रहती है । ऐसी बातोंको वह हतोत्साह करनेवाली समझता है । दो-चार बार बलप्रयोग और उत्तक अनिवार्य परिणाम मनकी चञ्चलताके द्वारा ताहित होकर तत्र कहीं वह अभ्यासकी ओर आता है । यह स्वाभाविक होते हुए भी भयक्कर है । प्रत्याघातके समय प्रायः ऐसा होता है कि साधकका विश्वास साधनपरसे जाता रहता है । वह उसे छोड़ देता है । यहाँतक भी कुशल है । पर बहुशा यह दूसरा साधन करने लगता है और उसमें भी वही पहली भूल करता है ।

मैंने देखा है कि इस प्रकार कई साधन पकड़ने और छोड़नेके पश्चात् साधककी श्रद्धा साधनमात्रपरसे उठ जाती है। यह आध्यात्मिकताको एक भुलावा मानने लगता है। अपनी भूलके कारण मनुष्य-जीवनके लक्ष्यसे दूर जा पड़ता है। यह घातक परिणाम रोका जा सकता है, यदि एक प्रत्याघातके पश्चात् उसे कोई दूसरा उसकी भूल समझा दे और पुन: उसे अम्यास-क्रममें लगा दे। ऐसे अवसरपर साधन बदलनेसे कोई लाभ नहीं।

यह एक भ्रान्ति है कि यदि एक घंटेके जपमें पाँच मिनट मन एकत्र रहता है तो पाँच घंटेके जपमें पचीस मिनट एकत्र रहेगा। यह गणित मनके ऊपर नहीं घटता। मनका ख़माव है कि यह किसी भी कामको प्रारम्भमें पसंद कर लेता है और फिर उससे ऊब जाता है। फिर वह उसमें रस नहीं लेता। जो लोग लगातार पूरे दिन साधनमें लगे रहते हैं, उनमें यदि महापुरुषोंको अपवाद मान लिया जाय तो होप प्रायः या तो ऊँघते रहते हैं, अथवा उनका मन कहीं इधर-उधरकी सोचता रहता है।

मनके लिये कोई एक वस्तु प्यारी नहीं। वह नवीनतासे प्रेम करता है। अच्छी से अच्छी वस्तुको भी छोड़ देता है और उससे घटियाको भी चाहने लगता है। सुस्तादु भोजन पानेवाला सम्पन्न पुरुष भी एक बार रूखी रोटियाँ पाकर प्रसन्न होता है। इस बातको न समझनेके कारण साधक किसी नये साधनमें एकाम्रता प्राप्त करके उसकी और आकर्षित हो जाता है और अपने पुराने साधनको छोद बैठता है। नये साधनकी एकामता भी उसकी नवीनता-तक रहती है। मन बादको उसमें भी वैसे ही रुचि नहीं रखता जैसे पहले साधनमें। अतः यह समझ लेना चाहिये कि साधनका बदलना कोई लामकारी बात नहीं।

मैं पहले कह जुका हूँ कि मन नवीनतामें आकर्षित होता है। विश्वास न हो तो तीर्थवासियों, मन्दिरके पुजारियों, कथावाचकों के अपने शिथयों और संत-महात्माओं के निकटस्थ व्यक्तियों के जीवनको देखिये। जहाँ कुछ मंदे रहनेसे आप अदा और सारिवकतासे भर गये थे, वहीं सर्वदा रहनेवालों पर उसका कोई प्रभाव नहीं। वह मूर्ति जो आपको आकर्षणका केन्द्र जान पड़ती है, पुजारी के लिये उसमें कोई आकर्षण नहीं। वह उपदेश जो आपको विश्वल वना रहे हैं, उपदेशक के माईपर उनका कोई प्रभाव नहीं। कारण यह है कि वे उसे रोज-रोज देखते और सुनते हैं। उनके लिये वह सामान्य हो गया है। आपने उसे प्रथम देखा या सुना है, आपके लिये वह नवीन अतः आकर्षक है।

एक हलवाई क्या मिठाइमेंको वैसे ही चाहता है, जैसे कोई रूखी रोटीसे पेट भरनेवाला गरीव वालक १ पर यदि उसी वालकको मिठाईकी दूकानमें नौकर रख लिया जाय और यथेच्छ मिठाई लानेकी छुट्टी दे दी जाय तो क्या वह सदा पूर्ववत् मिठाइयोंमें स्वाद और आकर्षण प्राप्त कर सकेगा १ इसी प्रकार आपको भी स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ आज आपने इतना अधिक आकर्षण पाया है, वही यदि सदा रहने लगेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा । उस स्थान या व्यक्तिका आपपर कोई प्रभाव सदा नहीं पड़ सकता।

एक दिनके लिये किसी स्थान या व्यक्तिमें आकर्षण देखकर उसके पास रहनेको उतावला होना पागलपन है। इस प्रकार घर छोड़कर बाहर जा बसनेवाले साधक निराधाके अतिरिक्त और कुछ नहीं पाते। यदि साधन किसी एक स्थानमें रहकर नहीं होता तो वह दूसरे स्थानमें जाकर भी नहीं होगा। मन बाह्य प्रभावोंसे एकाम नहीं किया जा सकता। ये प्रभाव तो क्षणिक होते हैं। उनकी नवीनताके कारण मन उधर खिंचता है। एकामता तो प्राप्त करनी होगी। वह धैर्यपूर्वक साधनके क्रिक्क अभ्याससे प्राप्त होगी। वह आभ्यान्तरकी वस्त है। बाहर उसको नहीं पाया जा सकता।

जो कुछ भी करना है, वह साधकको स्वयं करना होगाः। दूसरे उसे केवल उत्साह दिला सकते हैं, भूलें बतला सकते हैं और गन्तत्र्य पथका किएक धुंबला परिचय दे सकते हैं। चरम स्थिति कोई बाह्य बस्तु नहीं, जिसे कोई उठाकर दे देगा। वह अपने ही अन्तरकी बस्तु है। वह अपने ही साधनसे मिलेगी। किसीके लिये कोई दूसरा साधन नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करे भी तो वह व्यर्थप्राय है।

लोग विवेकानन्द्रजीपर परमहंस रामकृष्णकी कृषाके समान हष्टान्त हुँद लेते हैं और कत्यना कर बैठते हैं कि उन्हें भी कोई ऐसा ही महापुक्ष मिल जायगा। ऐसे लोग स्वयं तो कुछ करना चाहते नहीं, महापुक्षोंके पीछे पढ़े रहते हैं। एकसे निराश होकर दूसरे और दूसरेसे तीसरे, इस प्रकार एक न-एकके पीछे पढ़े रहना उनका स्वभाव बन जाता है। मैं पूछता हुँ कि महापुक्ष क्यों एक व्यक्तिपर कृषा करके उसे उच आध्यात्मिक स्थिति प्रदान करेगा और दूसरेको नहीं ! क्या सेवासे प्रसन्न होकर ! इसका तो अर्थ होता है कि वह दूसरोंसे अपनी धारीरिक सेवा कराना चाइता है। उसमें धरीरके प्रति मोह है। फिर वह महापुक्ष कैसा !

समदर्शी महापुरुष किसीपर कृपा नहीं करते और न किसीपर क्रोध । उनके लिये तो सब अपने खरूप हैं। अधवा ये कृपाके स्वरूप होते हैं। उनकी कृपा समपर सदा समान रहती है। उनके द्वारा किसीपर कृपा या कोप जो प्रतीत होता है। यह उसी व्यक्तिके कर्मका पल होता है। परमहंसजीने केवल स्वामी विवेकानन्दपर ही ऐसी कृपा क्यों की ! उनके सेवकों में तो नरेन्द्रसे अधिक दूसरे भी अनुरागी थे। बात तो यह है कि यह विषय कृपाका नहीं। यदि यह विषय कृपाका होता तो अनन्त करणावरुणालय जगदीश्वरके होते किसी जीवको संसार-चक्रमें भटकना ही न पहता। उस कृपासिन्धु-से भी अधिक कोई कृपाल हो सकता है, यह बात मानने योग्य नहीं।

पूर्वजन्मके या इस जन्मके साधनसे सम्पन्न अधिकारीका कोई संस्कार आवरण बना रहता है और महापुष्प केवल उसे दूर कर देते हैं। फल्रतः वह अपने साधनकी पूर्णावस्था-को प्राप्त कर लेता है। महापुष्कींकी कृपाका यही रहस्य है। साधन तो उसी व्यक्तिको करना होगा। चाहे उसने पहले किया हो या अब करें। अधिकारी बने बिना किसीको पूर्ण स्थिति कभी प्राप्त हो नहीं स्कती।

अब रहा यह कि साधन कैसे किया जाय ? अधिकांशमें लोगोंकी यह धारणा होती है। विशेषतः साधन प्रारम्भ करने- से पूर्व कि,—ियना घरके काम-काज छोड़े, विना सांसारिक व्यवहारोंसे प्रथक हुए, साधन नहीं हो अकता, ऐसे खोग जब कभी कुछ देर साधनमें बैठते हैं और मनकी चञ्चलतामें विकल होते हैं, तो उनकी यह धारणा और भी दृद्ध हो जाती है। वे चाहते हैं कि आरम्भमें ही मन कटपट एकाग्र होने लगे और जबतक वे चाहें, एकाग्र रहे। ऐसा होता नहीं—अतः वे इसका दोष अपने दैं कि कार्योंको देते हैं, जिनका चिन्तन मन साधनके समय करने लगता है। वे समझते हैं कि यदि वे उन कार्योंको छोड़ दें तो मन उनका चिन्तन नहीं करेगा। वह एकाग्र हो जायगा।

सीधी-सी बात है कि जो घरमें मनको एकाम नहीं कर सकता, यह जंगलमें कभी न कर सकेगा । घरके थोड़े-से कामी-को छोड़ देने मात्रसे क्या होगा ! जन्म-जन्मान्तरके संस्कार तो हृदयमें भरे हैं । आसक्ति यदि हृदयमें है तो वह रहेगी। घरमें रहनेपर वनसे रहेगी। घरमें रहनेपर वनसे रहेगी। यही दशा दूसरे सभी विकारोंकी है । मनको सोचनेके लिये वहाँ भी बहुत-सी बातें मिलेंगी।

घरमें पूरी सात्त्विकता प्राप्त किये विना कर्मोंको छोड़ देना एक बहुत दुःखद परिणाम प्रकट करता है। यनमें या कहीं भी एकान्तमें जानेमात्रसे सात्त्विकता तो आ नहीं जाती। साधनमें एकाएक मन लगता नहीं। दी-चार दिन उसपर बलप्रयोग कर भी लें तो यह प्रतीकार कर बैठता है। उधर कर्मोंको छोड़ देनेसे रजोगुण भी दूर हो जाता है। फलतः आता है तमोगुण। प्रायः दिनभर तन्द्रा और आलस्य धेरे रहते है।

मुझे एक संतके राब्द सदा स्मरण रहते हैं। उन्होंने कहा था, 'हाका डालना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा है, एद ऊँधते हुए पड़े रहना अच्छा नहीं। रजोगुणसे सच्चगुणमें जानेकी सम्भावना रहती है। पर तमोगुणसे कोई सच्चगुणमें नहीं जा सकता। हमें डाकुओंके भक्त होनेका उदाहरण मिलता है, पर किसी निद्राछ या आलसीके भक्त होनेका उदाहरण कोई भी कही नहीं बता सकता।' मैं प्रत्येक साधकसे कहूँगा कि वे इन शब्दोंको स्मरण रखें। कमोंको त्यागकर रजोगुणसे तमोगुणके ग्रतमें क्दनेकी अपेक्षा वहीं स्थित रहना अधिक लामकारी है। सच्चगुणकी स्थिति वहीं अभ्यासके द्वारा प्राप्त हो सकती है। उसके लिये उतावली स्थित होरा प्राप्त हो सकती है। उसके लिये उतावली स्थित होरा प्राप्त हो सकती है। उसके लिये उतावली स्थित होरा प्राप्त हो सकती है। उसके लिये उतावली स्थिती होरा प्राप्त होरा प्राप्त हो सकती है।

साधन कैसे करना चाहिये—यह बात भगवान्ने स्वयं बतलावी है। मध्यम मार्गमें खित रहकर ही साधन किया जा सकता है। इस माध्यमिकताको स्पष्ट करते हुए भगवान् कहते हैं—'युक्ताहर' आहार युक्त—संयत होना चाहिये। वह न तो अधिक हो न न्यून।

अभिक आहार साधनमें बाधक है, इस विषयमें कोई भी मतमेद नहीं । जीमके स्वादके लिये जो पेटकी दूँसता रहता है, वह उदर भारी होनेसे स्वभावतः आलसी होगा । जो रसनाको संयत नहीं रख सकता, उससे दूसरी इन्द्रियोंके संयमकी आशा बहुत कम है । मनका भोजनसे सम्बन्ध है । 'जैसा खाय अब, वैसा बने मन।' अतएव अनियमित भोजन करनेवाला मनपर नियन्त्रण नहीं रख सकता । साधकका आहार शुद्ध, सात्त्विक, पवित्र परिश्रमसे उपार्जित और परिमित होना चाहिये।

जहाँ साधनमें आहारकी अधिकता बाधक है। वहाँ उसका त्याग या अत्यस्त्रता भी बाधक है। इस दिशामें साधक प्रायः भूलें करते हैं। आहारका त्याग तो किसी दिनके विशेष बत या अस्वस्य अवस्थाको छोड़कर कभी नहीं करना चाहिये। साथ ही आहारकी मात्रा इतनी हो और उसमें ऐसे पदार्थ हों, जो शरीरको पर्याप्त पोषण दे सकें।

एक सीधी-सी बात है कि भगवान् तपस्यासे नहीं मिलते और न तपसे मनपर विजय पायी जाती है ! तपका फल केवल स्वर्ग है ! क्योंकि तप स्वयं एक पुण्य है । यदि तपसे भगवान् मिलते होते तो सभी तप करते, सबसे बड़े तपस्वी महर्षि दुर्वासापर भगवान्का चक्र न चलता । यदि तपसे मन बहामें हो जाता तो घोर तपस्याके पश्चात् भी विश्वामित्रजीमें विश्वाह वेदला लेने और ब्रह्मिं कहलानेकी वृत्ति शेष न रहती।

'जबतक भगधान् न मिलें तबतक भोजन न करूँगा।' यह एक दुराग्रह है और भगवान् ऐसे दुराग्रहसे नहीं मिल सकते। ने मिलेंगे तो प्रेमसे। ऐसे हटी लोग जन अपने दुराग्रहसे कष्ट उठाकर विफल होते हैं तो अविश्वासी और नास्तिक हो जाते हैं।

इसी प्रकार दो मुद्धी चने चनाकर या आहारको अत्यत्य करनेसे भी प्रमुके दर्शन नहीं हो सकते। ऐसे अपर्याप्त आहार या अनाहारकी अनस्यामें साधन नहीं होता। साधनकी पूर्णताके लिये मन स्वस्य चाहिये और मन शरीरके स्वस्य रहनेपर ही स्वस्थ रह सकता है। महापुरुर्वोकी वात छोड़ दीजिये। साधकका मन ऐसी अवस्थामें या तो मूढ़ रहता है या भोजनकी चिन्सा करता है।

आहारको युक्त करनेका आदेश देनेके साथ भगवान् उसी स्वरमें आगे कह नये हैं, 'बिहारस्य'। विहार—शारीरिक कियाओंको भी संयत और परिभित्त रखना होगा । बस्न, भवन प्रभृति और वूमने-फिरने आदिको न तो पूरी तरह छोड़ना है और न उनके संग्रहमें ही व्यस्त हो जाना है।

वर्षा, धूप और सरदीमें खुळे आकाशमें बैठकर तपस्या हो सकती है, साधन नहीं हो सकता। तपस्याके फळके सम्बन्धमें प्रथम कह बुका हूँ। इसी प्रकार केवल कीपीन पहनकर प्रत्येक अवस्थामें रहना भी तपस्या ही है। साधकमें महल बनाने और यक्ताभूषणोंसे शरीरको सजानेकी कामना हो नहीं सकती। यदि हो भी तो इसे वह साधनमें सहायक नहीं मानेगा। अतः इस विषयमें कुछ कहना व्यर्थ है। पर इनके सर्वया त्यागका हठ भी उसमें नहीं होना चाहिये। साधनको सुचार रूपसे संचालित रखनेके लिये आवश्यक है कि वर्षा, धूप प्रभृतिसे रक्षित रहनेके लिये एक स्थान हो, चाहे यह फूतका झोपड़ा ही क्यों न हो। इसी प्रकार शरीरके शीतिनवारणार्थ कुछ वस्त्र हो, भले वे चिथड़े या टाट हों। व्यर्थमें शरीरपर दबाव डालनेसे साधन नहीं होता। फिर तपस्या ही होती है। शीत सह लो या ध्यान कर लो। साधक दोनों साध-साथ नहीं कर सकता।

विद्वार शब्दके भीतर शरीरकी कियाएँ भी आती हैं। उन्हें भी नियत रखनेका इससे आदेश मिलता है। बहुत बोलना, बहुत चलना या बूमना, दृष्टि सदा चन्नल रखना, ये सब साधनके बाधक हैं ही, परन्तु न बोलनेकी प्रतिका कर लेना, सद्दा नेत्र बंद ही रखना, आसनसे उठनेका नाम न लेना, कोठरी या आश्रमसे न निकलनेका मत करना, ये सब भी साधन नहीं हैं। तपस्या ही हैं।

सबसे पहली हानि तो यह है कि आप जिस अङ्कास काम न लंगो, वह दुर्बल और निकम्मा हो जायगा । उससे फिर कोई काम नहीं लिया जा सकेगा । दूसरी और प्रवल हानि है मनका सङ्घर्ष । आप जिस कामको न करनेकी प्रतिशा करेंगे, मन उसे बार-बार करना चाहेगा । छोटी-सी आवश्यकताको भी वह तूल देगा । अधिकांश समय उससे सङ्घर्ष करनेमें जायगा । साधनेमें मन न लगकर उस रोके

हुए कामको करनेकी सोचता रहेगा। साधन तो छूट जायगा और वह निषेष ही साधन हो जायगा। संसारमें बहुत गूँगे, अन्धे, खूले, लँगड़े हैं। आपने घोर हुन्द्र करके मनको परास्त किया और वैसे बने तो क्या लाम ! इस तपस्यासे आपको स्वर्ग तो पाना नहीं, फिर साधनके मार्गमें ये रोड़े क्यों अटकाये जायें!

'युक्त चेष्ट्स कर्मसु'—कर्मोंमें नियमित चेष्टा भी हो। साधकके लिये दिन-रात्रि कार्यव्यस्त रहना, इतना परिश्रम करना कि शरीर श्रान्त हो जाय, कर्मोंमें इतना आसक्त होना और उनकी इतनी उलझन सिरपर ले लेना कि सीते समय भी उन्हींका स्वप्न दिखायी दे, उपयुक्त नहीं है। ऐसा कार्यव्यप्रपुष्ठिष साधन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति यदि कुछ समय निकाल भी ले, तो भी उस समय उसका मन उन्हीं उलझनोंमें पड़ा रहेगा। साधनसे उउनेकी शीवता रहेगी और एकायता प्राप्त न हो सकेगी।

जैसे कर्मोंका आधिक्य साधनमें बाधक है, वैसे ही उनका सर्वथा अभाव भी। मेरी समझसे यह अवस्था पहलीसे अधिक स्वराव है। प्रायः साधक भ्रमवदा इस अवस्थाको पाना अच्छा मानते हैं और इसके लिये प्रयत्न भी करते हैं। किन्तु इससे उत्पन्न होनेवाली बाधाओंको वे देखते ही नहीं।

अनुष्ठानोंकी बात छोड़ दीजिये । एक दिनसे छेकर साल-दो-सालके भी अनुष्ठान हो सकते हैं और उस समय यदि अनुष्ठान वहा हुआ तो दूसरे कार्यके लिये समय नहीं मिलता । अनुष्ठान भी एक साधन अवस्य है, पर वह 'अभ्यासवैराग्याभ्यां''' वाला मनोनिरोजका साधन नहीं । यदि अनुष्ठान स्काम हुआ तो कामनासिद्धि और निष्काम हुआ तो पापश्चय होता है । उसके द्वारा मनोनिरोध नहीं होता । वहुत अंदोंमें अनुष्ठान मनपर बलप्रयोग करके होता है और यह मनोनिरोधके विपरीत दशामें भी ले जानेका कारण हो सकता है । ऐसा अधिकांश देखनेमें आया है कि अनुष्ठानके पक्षानु कामनाएँ प्रयल हो उठती हैं।

अनुष्ठान भी एक प्रकारका आवेश है और आवेश सदा नहीं रह सकता । जो साधक बार-बार अनुष्ठान करके लक्ष्यको प्राप्त करनेका प्रयक्ष करते हैं एवं अभ्यासके राज-मार्गको छोड़ देते हैं, निश्चय ही उनमें कष्ट-सहिष्णुता और राजस आवेग बहुत अधिक होता है । यह आवेग उनके धैर्यको नए कर देता है । उनमें उतासलाएन आ जाता है । विफल होनेपर जो कि बलप्रयोगका अनिवार्य परिणाम है, या तो वे आत्महत्या करके उद्देशको प्राप्त करने-की भ्रान्त आशा करते हैं, अथवा धर्म और ईश्वरको मूर्खोकी कल्पना बताने लगते हैं।

दो बातें स्मरण रखनी चाहिये—मन एक ही कार्यमें बराबर नहीं लगा रह सकता और दारीरका प्रभाव मनपर अवस्य पहता है। निरन्तर मजन, पूजन, ध्यान करते रहना किसी महापुरुषके लिये भले सम्भव हो, पर साधकके लिये नहीं। साधक यदि चाहेगा कि उसका प्रत्येक समय सास्त्रिक एवं आध्यात्मिक कार्योमें जाय तो वह अपने साधनको राजस वना लेगा। उसका मन सदा सन्त्रगुणमें रहनेमें समर्थ नहीं। मनको कोई लौकिक कार्य दिया नहीं जाता। फलतः जो कार्य हैं, उन्हींमें वह राजस्विकता एवं तामस्किता लावेगा, धीरे-धीरे वह ऐसा करनेका आदी हो जायगा और फिर साधनसे उसे कोई सास्विकता प्राप्त नहीं होगी।

साधक साधनसे उठे तो उसमें स्पूर्ति, आनन्द और प्रसन्नता भरी होनी चाहिये । यह सच्चगुणसे उठकर आया है, यह स्पष्ट ज्ञात होना चाहिये । यदि बात-बातमें झालाहट हो, स्वभाव चिद्वचिद्धा हो उठे, साधनमें या उठनेपर आलस्य शात हो तो समझना होगा कि उसके मनने साधनसे साच्चिकता प्रहण नहीं की । उसने साधनको एक कार्य समझ लिया जो उसपर चलात् लादा गया है । यह उससे राजस या तामस प्रभाव प्रहण कर रहा है । इस अवस्थासे बचनेका यही उपाय है कि साधक पहले साधनकाल थोदा रक्खे और धीरे-धीरे बदावे । जितनी देर प्रसन्ततासे मन लगे, साधन किया जाय । उस समय ऐसा अवसर ही न आने दे कि मनको राजस, तामस अवस्थामें जाना पहें ।

यह प्रश्न हो सकता है कि साधक साधनकाल तो थोड़ा रक्खे तो किर शेष समय क्या करे ? करनेके लिये बहुत काम हैं, उसे अपनी रुचिके अनुसार कोई काम चुन लेना चाहिये ! केवल इतना ध्यान रहे कि वे काम पवित्र हों, पतनोन्मुख करनेवाले न हों और मन उनमें लगता हो । उसे बलात् न लगाना पड़े । कथा, मन्दिर-दर्शन, सत्संग, बच्चोंको पढ़ाना, दीन एवं रोगीकी सेवा, घरका कोई काम या व्यापार कुछ भी करे; पर पड़ा न रहे ।

मनको स्वस्य रखनेके लिये शरीरको स्वस्य रहना चाहिये। साधकके लियेयह और भी आवश्यक है। अतः काम ऐसे चुनने चाहिये जिनमें शरीरके लिये पर्याप्त परिश्रम मिले। केवल मानसिक परिश्रम के सम पर्याप्त नहीं। मानसिक परिश्रम तो साधनमें भी हो जाता है। शारीरिक परिश्रम न करने छे शरीर दुर्वल हो जायगा, फलतः मनपर उसका हानिकर प्रभाव पहेगा। स्वस्म मन स्वस्य शरीरमें ही रहता है। इन वार्तोको स्मरण रखकर साधक कार्य जुन ले। केवल पारमार्थिक कार्मों में चिन होना बहुत कठिन है। आरिम्मक साधकके लिये यही मार्ग सुगम है कि यह लौकिक कार्योको न छोड़े। उनहें नियमित रूपने करता हुआ साधनका समय सुरक्षित कर ले। प्रत्येक आरिम्मक साधक यदि अपनी विचके अनुकूल कोई लौकिक कार्यो जो निद्रांष हो। करता रहे तो यह साधनमें आनेवाले विभांसे बहुत कुछ सुरक्षित रह सकेगा।

'युक्तस्वप्रावनोषस्य'—सोने और जागनेमें भी तंथम रक्ते । रात-दिन पड़े रहनेवाला आलसी कहीं साधक हो सकता है ! ठीक ऐसे ही रात-रात जागरण करके भी साधन नहीं होता । जागरण जो अस्ताभाविक हो, वायुकी कुपित करता और दारीरमें आलस्य भर देता है । ऐसे समय मन चक्रल भले न हों। किन्तु साधनके लिये तत्यर भी नहीं रह सकता । तमोगुणकी मूढ़ दशा रहती है । अतः साधकको उतनी निदा अवस्य लेनी चाहिये जो स्वास्थ्यके लिये आवस्यक है ।

बार-बार ऊँघते हुए ध्यान या जप करनेसे कोई लाम नहीं। अच्छा यही होगा कि यदि साधनके समय नींद तंग करती है तो शरीरकी बलपूर्वक खड़ा या बैठा न रक्ले। उस समय जाकर सो रहना अच्छा है। योड़ी देर सो लेनेके पश्चात् पुनः उठकर जब साधक साधनमें लगेगा तो वह नीद पूरी हो जानेसे अपनेमें स्फूर्तिका अनुभव करेगा। उसका मन प्रसन्नतासे उसकी आशा मानकर साधनमें एकाम हो जायगा।

'योगो भवति दुःखहा'—भगवान् कहते हैं कि इस प्रकार अति और पूर्णतः निरोधसे बचकर मध्यम मार्गसे चलनेवाले साधकका योग—साधन दुःख—संतारके आवागमन बोर क्लोदा एवं दैहिक, दैविक तथा मानसिक त्रिविध तापोंका नाह्यक होता है। इसके पूर्वके स्रोकमें मगवान्ने स्पष्ट कहा है— नास्त्रभातस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनभातः । ष चाति स्वप्नचीकस्य जाप्रती नैव चार्श्वन ॥

(गीता६ । १६)

'अर्जुन! योग (साधन) न तो बहुत भोजन करनेवाले कर सकते और न सर्वथा उपवास करके रहनेवाले। यह बहुत सोनेवालोंके बसका नहीं और सदा जागते रहनेवाले भी उसे अपनानेमें असमर्थ हैं।

इस प्रकार आहार, विहार, चेष्टा, कर्म, निद्रा, जागर प्रभृति जीवनके जितने भी कर्म हैं, उनको नियमित करके साधकको अपने साधनपर्यमें बद्दा चाहिये। यदि उसने किसीके त्यागका हठ किया तो साधन चल नहीं सकेगा। या तो वह बार-बार परिश्रम करके फिर हताश हो जायगा अथवा लौटकर अपनी भूल उसे सुधारनी पड़ेगी। बुद्धिमानी इसीमें होगी कि आरम्भसे ऐसी भूल न की जाय।

में निवन्धके मध्यमें कथा, सत्तंग, तीर्धवास, देवदर्शन, मौन, अनुष्ठान प्रमृतिके विषयमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिख आया हूँ जो किसीमें कुछ विपरीत धारणा उत्पन्न कर सकती हैं। उनका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। उपर्युक्त सभी कार्य पवित्र हैं और उनसे सास्विकताकी उपलिध होती है। उनका निषेध किसीको भी अभीष्ट नहीं हो सकता। इतना अवस्य है कि उनका उपयोग इस प्रकार हो जिसमें अधिक से-अधिक लाभ हो।

सारांश यह है कि, साधकको अपने सम्मुख यह सिद्धान्त छदा रखना चाहिये कि 'मलप्रयोग मत करो! किसीकी अति मत करो!' उसे यदि अतिकी सीमापर पहुँचाना है तो केवल अपने साधनको। वह भी मलपूर्वक नहीं, अभ्यासके द्वारा उसके लिये सध्यम मार्गमें स्थित होकर साधन करना ही राजमार्ग है। इसीके द्वारा यह अपने लक्ष्यतक सरलतासे पहुँच सकेगा। उसे सुननेमें सुन्दर लगनेवाली उस्तेजनात्मक बार्तोसे सावधान रहना चाहिये। वे केवल रुचि उत्पन्न करनेके लिये हैं। क्रियात्मक मूल्य उनका उतना नहीं। क्रियात्मकरूपमें तो सैर्य और संयम चाहिये।

॥ श्रीहरिः शरणमस्तु ॥



# शक्तिपातसे आत्मसाक्षात्कार

( लेखक--श्रीबामन दक्तात्रेय गुरुवणी )

भद्दैतानन्द्रपूर्णाय स्यासशहरक्षिणे । भभोऽस्तु वासुदेवाय गुरवे सर्वसाक्षिणे ॥ जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं सतो विष्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वश्वमस्मारपरम् । शस्मानासमिविचनं स्वनुभयो ब्रह्मात्मना संस्थिति-मुक्तिनों शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना कम्मते ॥

( विवेकच्डामणि )

भगवान् श्रीमत् शङ्कराचार्यजी महाराजने इन स्नोकों मं इस जगत्में आये हुए जीवके विकासकी पराकाष्ठाका वर्णन किया है। अत्यन्त स्कम जन्तुसे विकासके होते होते दुर्लभ मनुष्य-जन्मलाभ होता है। फिर इसके आगे मनुष्यमें भी पुरुष-जन्म है और फिर पुरुष-जन्ममें भी विप्रता है। इससे भी आगे वदनेपर वैदिक धर्ममार्गपरता है, फिर विद्वस्त्व है। विद्वसासे आत्मानात्मविवेक है। तब श्रेष्ठ अनुभव है, भी ही वह बहा हूँ। इस भावकी अखण्ड स्थितिरूप मुक्ति है। प्ता काष्ठा हा परा गतिः। वही हद है, वही परा गति है। ऐसी मुक्ति असंख्य-जन्मकृत पुण्यवलके विना दुर्लभ है।

मनुष्य-जन्मका लाम भगवत्कृपासे ही हुआ करता है, यह वात माननी पड़ेगी। कारण, पशु आदि निम्न योनियों में पुण्य-पापफलरूप कर्म होता ही नहीं अर्थात् मनुष्य-जन्मके होने में इस प्रकारका कोई कर्म कारण न होने से मगवत्कृपाके सिवा और कोई कारण मनुष्य-जन्मका नहीं माना जा सकता। परन्तु मनुष्य-जन्म होने के बादका जो मार्ग है उस-पर आरूढ़ होने के लिये मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह अपने पुण्यकर्मके द्वारा ईश्वरानुमह प्राप्त करे। दुर्लम मानय-जन्मलाम करके भी जो मनुष्य आत्महन्ति सौन हो सकता है ?

इतः को न्वस्ति मृदासमा यस्तु स्वार्थे प्रमाचति । दर्कमं मानुषं देहं प्राप्य तक्षपि पौरुषम्॥

वैदिक धर्मके अन्तर्गत निज-निज वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका आचरण करना ही ईश्वराराधन है, यह जानकर जो इसका पालन करता है, उसे ईश्वरका प्रसाद प्राप्त होता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति भानवः॥

इस स्वकर्माचरणसे मलविश्वेपका नाश होता है और उससे चित्त शुद्ध और स्थिर होता है। तब इंस्वरीय प्रसादसे ही शास्त्रअवणके द्वारा नित्यानित्यविवेक होता है और उसके फलस्वरूप वैराग्य उत्पन्न होता और मोक्षकी ऐसी तीब इच्छा होती है। मोक्षकी ऐसी तीब इच्छा रखनेवाले सुसुश्चको भगवत्यसादसे सद्गुर प्राप्त होते हैं।

ईश्वराराधनधिया स्वधर्माचरणास्पताम् । ईशपसादसाद्रपः सुक्रमञ्जात्र सद्गुरः॥

सद्गुर-सेवनसे उनका प्रसाद प्राप्त होता है और उससे असम्भायना और विपरीत भावनारूप प्रतिबन्ध कट जाते हैं और महावाक्योपदेशसे तुरंत मोक्षलाभ होता है—'शानसम-कालमुक्तः कैवस्यं याति हतशोकः ।'

सब्गुरोः सम्प्रसादेऽस्य प्रतिशन्धक्षयस्ततः। दुर्भोजनातिरस्काराद्विज्ञानं मुक्तिदं क्षणात्॥

यह अनादि स्वयंभ्रमरूप संसार अपने आप ही निरस्त नहीं होता। केवल एक ईश्वर और तदभिन्न सद्गुरुके प्रसादसे ही इसका निरास होता है।

अनादिस्त्रमञ्जमोऽयं न स्वयं विनिवर्शते । किन्तु स्वदैवयोगासदैवासार्यप्रसादवः ॥

और यह सद्गुरुप्रसाद उन्हींकी अनन्य भावने सेवा करके ही प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी उपायसे यह सम्भव नहीं ।

'अयं गुरुप्रसादसत्तीषाध्याप्यो न चान्यथा ।' 'तहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्चेन सेवमा ।'

'आरमिश्चा चानन्तर्भुक्तस्य गुरुकारुग्यरहितस्य न वेद-शास्त्रमञ्ज्ञेणोरुश्चते ।' तथा च श्रुतिः---

'भाषमाच्या प्रवचनेन स्क्रम्यो न मेषमा म बहुना श्रुतेन १' इति ।

गुरुकारण्यरहित बहिर्मुख पुरुष केवल बुद्धिके बलपर, बहुत-सा अबल करके या प्रवचनले आत्मिवचा नहीं पा सकता। योगमासिष्ठमें यद्यपि कहा है कि, 'शतेरतु कारणं राम शिष्यप्रश्चेय केवलम्' ( अर्थात् हे राम ! शतिका कारण केवल शिष्यकी प्रश्ना ही है ), तथापि—

#### परिपक्तसका ये तानुस्तादमहेतुक्राक्तिपातेम । योजयति परे तस्त्रे स दीक्षयान्वार्यमूर्तिस्यः॥

इत्यादि आगमवाक्योंसे यही स्पष्ट होता है कि इसमें गुरुप्रसाद ही मुख्य कारण है। 'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी' इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे भी यही प्रतिपन्न होता है। गुरुप्रसाद अथवा ईश्वरप्रसाद सिच्छ्य्यको शक्तिपातसे प्राप्त होता है और शक्तिपातके साथ महावाक्यका उपदेश होनेसे शिष्य कृतकार्य हो जाता है।

#### शक्तिपातेन संयुक्ता विद्या वेदान्सवाक्यजा। यदा यस्य तदा तस्य विद्युक्तिनीत्र संशयः॥

'वेदान्तवाक्यसे प्राप्त विद्या जब शक्तिपातके साथ जिसमें संयुक्त होती है, तब उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है— इसमें कोई संदाय नहीं ।'

ऐसे शक्तिसम्पन्न सबुहकी शरणमें जानेको कहते हुए श्रीमद् वासुदेशानन्द सरस्वतीने अपने 'कृद्धशिक्षा' नामक वेदान्तग्रन्थमें यह वाक्य दिया है— 'विशारदं ब्रह्मिक्ठं श्रोत्रियं गुरुमाश्रयेत् ।' (श्रोत्रियम् अर्थात् शब्दब्रह्म-मणातम्, ब्रह्मिक्छम्—संजातापरोक्षस्मालगरम्, विशारदम्—लीकिकादिद्दश्चन्तोपपन्यादिना शक्तिपातेन च वाक्यार्थ-ग्राह्मितारं गुरुम् आश्रयेत् । ) गुरु यदि श्रोत्रिय ही, ब्रह्मिष्ठ हों, पर उनमें यदि शक्तिपात करनेकी सामर्थ्यं न हो तो शिष्यको उसी क्षण साक्षात्कार नहीं हो सकता ।

## शक्तिपातविद्यीनोऽपि सस्यवाग् गुरुभक्तिमान् ! आचार्याञ्कृतवेदान्तः क्रमान्युच्येत बन्धनात् ॥

भ्युष-भक्तियुत शिष्य शक्तिपातरहित होकर भी बेदान्त-बाक्यके अवण, मनन, निदिश्यासनसे प्रतिबन्धक्षय होनेपर कमशः बन्धनसे मुक्त होता है।

स्तर्सहितामें मायाके बाधका मुख्य साथन इस प्रकार वर्णित हुआ है---

तस्वज्ञानेन मायाया बाघो नान्येन कर्मणा । ज्ञानं वेदान्तवाक्योत्यं महाध्मेकस्वगोत्तरम् ॥ तब देवप्रसादेन गुरोः साक्षाक्तिरीक्षणात् । ज्ञायते शक्तिपातेन वाक्यादेवाधिकारिणाम् ॥ सा० २००३ ३८ 'तत्त्वकानसे मायाका निरास होता है, अन्य किसी कर्मसे नहीं होता । यह तत्त्वकान अधिकारी शिष्यको देख-प्रसादके द्वारा शक्तिपातपूर्वक ब्रह्मसे आत्माके अभिजल्वका प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त-महावाक्यसे ही होता है।' ऐसे शक्तिपातपूर्वक कानोपदेश करनेवाले सदुककी महिमा सभी धर्मोंके प्रन्योंमें गायी गयी है। हमारे देशके सभी सत्युक्ष परमेश्वरसे अथवा शक्तिसम्पन्न सदुक्षे ही प्राप्त जानसे सम्पन्न होनेके कारण उनके ग्रन्थोंमें सदुक्कृपाकी महिमा-का सर्वक्र ही वसान हुआ है।

भगवान् श्रीमत् राङ्कराचार्यप्रणीत 'रातश्लोकी' के पहले श्लोकर्मे राक्तिपालपूर्वक सानदान करनेवाले सद्गुरुका वहा ही मुन्दर वर्णव है—

द्यान्तो नैव द्रयञ्जिभुषनज्ञदरे सद्गुरोक्तीनदातुः स्पर्शक्षेत्रत्र करूचः स नयति यद्द्ये स्वर्णतामक्मसारम् । न स्पर्शकं सथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरः स्वीयशिष्ये स्वीयं साम्यं विश्वते भवति निरूपमस्तेन या छौकिकोऽपि ॥

'इस त्रिभुवनमें शानदाता सहुदके लिये देनेयोग्य कोई इष्टान्त ही नहीं दीखता । उन्हें पारसमणिकी उपमा दें तो यह भी ठीक नहीं जैंचती, कारण, पारस लोहेको सोना तो बना देता है पर पारस नहीं बनाता । परन्तु सद्गुब-चरणसुगलका आश्रय करनेवाले शिष्यको सहुद निज साम्य ही दे डालते हैं । इसल्पि सहुदकी कोई उपमा नहीं ।'

शतक्ष्रोकीके ९१ वें क्ष्रोकमें चाक्षुषी दीक्षाद्वारा शक्ति-पातका वर्णन है—

तब्रह्मेबाह्मस्मीस्यनुभव उदितो यस्यकस्थापि चेद्रै पुंसः श्रीसद्गुरूणामसुख्तिकस्मापूर्णपीयूषदृष्टा । जीवन्मुक्तः स एव भ्रमविषुरमना निर्गतेऽनासुपाधौ नित्यानन्दैकथाम प्रविशति परमं नष्टसन्देहवृक्तिः ॥

'श्रीसद्भुष्कां अतुलित कष्णामयी अमृतदृष्टिसे यदि किसीके यह अनुभव उदय हो जाय कि 'मैं ब्रह्म हूँ' तो उसका मन भ्रमरिहत हो जाता है। उसीसे उसके सब संशय नष्ट होते हैं और वह जीवन्मुक्त होता है। उसकी अनादि उपाधि नष्ट होनेपर वह निगतसन्देह पुष्ठ परमनित्या-नन्दभाममें प्रवेश करता है।'

'युप्रसिद्ध महात्मा भीएकनाय महाराजकृत 'एकनायी भागवत' ( श्रीमद्भागवतके दवाम स्कल्पकी मराठी टीका) में

यदु-अयधूत संवादके अन्तर्गत श्रीदत्तात्रेयद्वारा आलिक्कन कर स्पर्शदीक्षा देकर आत्मबोध करानेके प्रसङ्गका बङ्ग ही हृदयमाही वर्णन है--- 'यह सब्रू रुकथा तुमसे परमार्थ-सिद्धिके लिये कही ।' यह कहकर 'अवधूतने बड़े ही हर्षोत्फुल अन्तःकरणसे राजा यदुको अपने हृदयसे लगा लिया और दोनों एक ही आत्मबोधमें एक हो गये। जीने जीको पकड़ लिया और सारी सृष्टिमें आनन्दका समुद्र उमड आया । उससे वाणीकी गति इक गयी। उलटकर बोलना वह भूल गयी । हृदयभुवनमें जब यह महान् हर्ष नहीं समाया तब वह स्वेद बनकर बाहर उमड पद्धा ! नेत्रा-काशमें आनन्दके मेघ छा गये और स्वानन्दवारिकी वर्षा कर ने लगे। अहङ्कारकी बेहियाँ ट्रट गयीं, भवार्णवके उस पार पहुँच गये । प्रगाढ अज्ञान--अविद्यापर जो विजय पायी उसीको वैजयन्ती खड़ी की रोमाञ्चके रूपमें। सारा देहमाव समूल नष्ट हो गया, इसीसे देहके सब अङ्ग काँपने लगे। सङ्कल्य-विकल्प जाता रहा, मनका मनोरथ मिट गया । जीव-भाव जो कुछ था, यह सम्पूर्ण राजा यदुने श्रीसद्गर अवधूतके बरणोंमें अर्पण कर दिया | वही चिह्न उनके अङ्ग-अङ्गपर दीख पहने लगा ।' अबधूत स्वयं दत्तात्रेय हैं, उन्होंने राजा यदुको आलिङ्गन कर इस प्रकार अपने स्वरूपका उन्हें अनुभव-बोध कराया । इस गुरु-शिष्य-संवादका वर्णन करते हुए श्रीएकनाय महाराजका हृदय श्रीगुरुभक्तिसे इतना भर आया कि इसके बाद ही उन्होंने अपने गुरू श्रीजनाईन स्वामीपर किस प्रकार श्रीगुरु दत्तात्रेयका अनुग्रह हुआ। इसका भी वर्णन कर दिया है | भगवान् दत्तात्रेयकी शिष्य-परम्परा बतलाते हुए महाराज कहते हैं कि प्पहले शिष्य सहसार्जुन हुए, दूसरे यद हुए और तीसरे कलियुगमें जनार्दन स्थामी हुए । गुरु कब कैसे मिलेंगे, इसी चिन्तामें जनार्दन स्वामीके दिन बीत रहे थे । सद्गुविचन्तन करते-करते यहाँतक हालत हो गयी कि स्वामी तीनों अवस्थाएँ भूल गये। भगवान भावके ही तो भूखे हैं। उन्होंने इनके सुदृढ अनन्य भावको जाना । श्रीगुरु दत्तात्रेय सामने आकर प्रकट हुए और उनके मस्तकपर उन्होंने अपना हाथ रक्ला। हाथके रखते ही चिन्मय स्वरूप जाग उठा, प्रपञ्चके मूलका मिध्यात्व प्रकट हुआ । स्वबोध ही स्वरूप है, इसकी प्रतीति हुई । कर्म करके भी अकर्ता बने रहनेकी स्थितिका जो अकर्तात्मबोध है वह उन्हें श्रीगुरुसे प्राप्त हुआ; देहके रहते हुए भी विदेहता उन्हें तत्त्वतः प्राप्त हो गयी । गृहस्थाश्रमको विना छोडे। कर्मरेखाको विना लाँचे, अपना सब काम करते रहनेकी

अवस्थामें ही उन्हें वह बोध मिला, जो नहीं मिला करता ! और उसके मिलते ही मन अमन हो गया, उसमें मनपना कुछ रह ही न गया, वह अवस्था उनमें न समा सकी और वे मूर्छित हो गये ! तब उन्हें सचेत करके श्रीगुरुने कहा कि, 'मेम सत्त्वकी अवस्था है, इसे भी पी जाओ और निजवोधमें स्थित होकर रहो !' जनार्दन स्वामी उठे और श्रीगुरुकी पूजा करके उनके चरणींपर गिरे । वस, इसी अवकाशमें गुरु दस्त योगमायाका आश्रय कर अहस्य हो गये !'

उपर्युक्त दोनों ही उदाहरणोंमें शक्तिपातके सभी स्थण आ गये हैं—

देहपातस्त्रया कम्पः परमानन्दहर्षणे । स्वेदो रोमाञ्ज हत्येतन्छक्तिपातस्य रूक्षणम् ॥

महाराष्ट्र-संतिशिरोमणि श्रीज्ञानेश्वर महाराजने श्रीमञ्चगव-द्गीताशी अपनी ज्ञानेश्वरी ( माजार्थदीपिका ) टीकामें श्रीक-पातका इस प्रकार वर्णन किया है—'यह दृष्टि जिसपर चमकती है अथवा यह करारविन्द जिसे स्पर्ध करता है वह होनेको तो चाहे जीव ही हो पर बराबरी करता है महश्वर श्रीशङ्करकी।'

भक्तराज अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णने शक्तिपात करके किस प्रकार आत्मानुभव करायाः इसका वर्णन श्रीज्ञानेश्वर महाराज करते हैं—'तब शरणागत भक्तिशिरोमणि अर्जुनको उन्होंने अपना सुवर्णकङ्कणविभूषित दक्षिण बाहु फैलाकर अपने हृदयसे लगा लिया। हृदय-हृदय एक हो गये। इस हृदयमें जो था वह उस हृदयमें डाल दिया। हैतका नाता विना तोड़े अर्जुनको अपने-जैसा बना लिया।'

ऐसे सद्गुर सिन्छिष्यको आप ही मिलते हैं। शिष्यको उनकी दूँद्—खोज नहीं करनी पड़ती। श्रीशानेश्वर महाराज कहते हैं, 'जब कर्मसाम्यको अवस्था आती है तब सद्गुर स्वयं ही आकर मिलते हैं।'

चाक्षुषी आदि दीक्षाओं के द्वारा जो शक्तिमात किया जाता है, वह शिष्यका कर्मसाम्य होनेपर ही फलमद होता है, उससे पहले नहीं।

अधर्मधर्मयोः साम्ये जाते शक्तिः पतस्यसौ । ज्ञानात्मिका परा शक्तिः शम्मोर्थिसमिश्चपातिता ॥ तस्य शिष्यस्य विभेन्द्राः कर्मसाम्ये स्वति द्विचाः । शाम्भवी शक्तिरस्वर्षे तस्मिन्यत्तिः विद्वने ॥ जन्तोरपश्चिमतनोः सति कर्मसाम्ये निःशेषपाशपटलच्छितुरा निमेधात् । कल्याणदेशिककटाक्षसमाश्रयेण

कार्य्यतो मर्वति शाक्सववेशवीक्षा ॥

तात्पर्य इसका श्रीविद्यारण्य स्वामीकी इस टीकासे ध्यान-में आ जायगा—

कर्मसाम्ये सर्ताति । परमेश्वरानुग्रहवशाहीक्षासंस्का-रेण भाविजन्मापादककर्मक्षयाद्वर्तमानजन्मित च सुखदुःख-हेतुमृत्योः पुण्यपापयोः उपभीगेन क्षीणत्वात्रारम्भफल्योः सम्बत्वर्तमानकर्मणोः क्षयसाम्ये सर्तीस्थर्थः ।

इस प्रकार जिस अधिकारी शिष्यमें आचार्यके दारा चाधुषी प्रभृति दीक्षाके द्वारा परमेश्वरकी ज्ञानात्मिका परा शक्तिका पात किया जाता (या शक्ति प्रेरित की जाती) है, उसीमें इस शक्तिका सञ्चार होता है।

इसपर यह शंका की जा सकती है कि इस शक्ति शब्दसे यदि अदौत चिति अभिप्रेत है तो यह तो स्व-स्वरूपभूत अनन्त और अमूर्त है, इसलिये उसका पात असम्भव है। यदि यह शक्ति स्वस्वरूपसे कोई भिन्न वस्तु है तो उसे 'शानात्मिका' और 'परा' नहीं कह सकते।

समाधान-शिक्ति यहाँ अभिप्राय चिति शक्तिका ही है और चिति अहैतात्मस्वरूप ही है और उसका पात होना इत्यादि जो कुछ है, औपचारिक है। श्रीमन्माधवाचार्यने इसका रहस्य इस प्रकार अपनी टीकामें लिखा है--

अयमश्र रहस्योशः—परमेश्वरस्वरूपभूतत्वेन सर्वगतायाः परशक्तेः पष्ठनासम्भवाष्ट्रिष्यस्यात्मनि प्रागेवावस्थिता सा पाशजास्त्रात्वेन तिरोहिता सती दीक्षासंस्कारेणावरणा-पगमे सत्यभिन्यक्तिमासादयन्त्री पतिग्रेत्युपचर्यते । अर्थ्वदेशा-दथोदेशप्राप्तिर्धि पतनं म सञ्ज तारशमस्याः सम्भवतिति । सागमेऽप्युक्तम्—

ज्यापिनी परमा शक्तिः पतिसेखुच्यते कथम् । कर्ष्याद्योगतिः पत्तो सूर्तस्यासर्वगस्य च ॥ सस्यं सा ज्यापिनी नित्या सहजा शिववस्थिता । किन्त्वयं मककर्मादिपाशवन्त्रेषु संसूता । पक्रयाकेषु सुम्यका पतितेखुपचर्वते ॥

परमेश्वरस्थरूपा सर्वगत पराशक्तिका पात होना तो असम्मव है। अतः शिष्यमें आत्मस्थरूपभूत जो पराशक्ति पहलेसे ही मौजूद है जो मल-कमींदि पाशबन्धने थिरी हुई है उसे ही, दीक्षा-संस्कारके द्वारा, आवरणको इटाकर, अभिव्यक्त किया जाता है। इसके इस अभिव्यक्त होनेको ही शक्तिपात कहा जाता है।

यदि केवल शिक्तपातचे ही अशानकी निष्टित होती हो तो भ्तं त्योपनिषदं पुरुषं पृष्टामिं इत्यादि भ्रुतियान्योंकी सङ्गति कैसे लगे ! दीक्षादिके द्वारा शानके प्रतिबन्धका जब नाश हुआ तब भ्युक्णोपदिष्टं साक्षान्महावचनमेव विमुक्ति-हेतुः यह सिद्धान्त बाधित नहीं होता । शक्तिपात कैसे होता है, आगेके स्प्रोकमें यही बात कही गयी है—

तदा शिष्यस्य चिद्रेषे कल्पिता मोहरूपिणी। माया दग्धा भवेकिञ्चित्तदा पतित विग्रहः॥ इस क्षोकपर श्रीमन्माधवान्यर्थकी टीका है—

जिञ्चस्य सिद्ये स्वारमिन विश्वक्रिकितिरोधायिका हेयो-पादेयविषेकज्ञानमाष्ट्रण्यती मोहात्मिका था मायाश्रिता स्व सिद्धद्यसरतीत्वर्थः । तदा पयति विश्वहः । मायासम्बन्ध-किद्धद्यसरतीत्वर्थः । तदा पयति विश्वहः । मायासम्बन्ध-निबन्धनो द्वारमनः कर्तृत्वमोक्तृत्वादिसम्बन्धस्तथाविश्वस्या-रमनः स्वोपभोक्तव्यसुखदुःस्वहेतुमृतपुण्यपापास्मककर्म-बन्धको मोगायत्वनभूतदेहेन सम्बन्धस्तथा च शक्तिपातेन मायाया अपसरणादायमनः कर्नृत्वभोक्तृत्वादिबन्धशैथिक्ये पुण्यपापनिमित्तस्य देहसम्बन्धस्यापि गळितत्वासदिमिमाना-भावेन तत्यात इत्यर्थः ।

> दर्शनास्पर्शनाच्छम्दान्क्रपया शिष्यदेहके । जनवेद्यः समावेद्यं साम्भवं स हि देशिकः ॥

इत्यादि योगवासिष्ठोक्त रुखणींसे युक्त गुरुके द्वारा जब शक्तिपात किया जाता है तब शिष्यमें अभिव्यक्त होनेवाली पराशक्तिके प्रसादसे शिष्यकी अन्तःस्थ चिच्छक्तिको दाँके हुई (हेयोपादेय ज्ञानको आवृत करनेवाली) माया किञ्चित् इट जाती है और उससे देहासिमान नष्टहोता है तथा देहासिमानके नष्ट होनेसे देहपात होता है!

देहपातादि लक्षण आगममें इस प्रकार बताये हैं---

देहपातस्त्रया कम्पः परमानम्बद्धर्षणे। स्वेदो रोसाद्ध इत्येतच्छक्तिपातस्य कक्षणम्॥

निद्रा, मूर्का, वूर्णा आदि और भी कई रुखण अन्यत्र दिये हैं। यह जो शक्तिपातरूप परमेश्वरप्रवाद है, वह कर्म- छाम्यको प्राप्त शिष्यमें उत्पन्न होता है। उसका महत्त्व तया शक्तिपातके और भी कुछ लक्षण सूतसंहितान्तर्गत ब्रह्मगीताके चतुर्य अध्यायमें विस्तारके साथ वर्णित हैं। यथा—

प्रसादो नाम सङ्गस्य कर्मसाम्ये सु देहिनास् । देशिकाकोकनाञ्चातो विक्षाप्तातशयः सुराः ॥ प्रसादस्य स्वरूपं तु मधा नारायणेन च । स्ट्रेणापि सुरा बक्तुं न शक्यं कल्पकोटिमिः ॥ केवछं छिङ्गाम्यं सु न प्रत्वक्षं शिवस्य च । शिवायाध इरेः साक्षान्यम चान्यस्य चास्तिकाः ॥

रुञ्जानि---

प्रहर्ष: स्थरनेब्रह्मविकिया कम्पनं स्थाः। स्तोमः शरीरपातश्च अमणं चोत्रतिस्तया ॥ **आकारोऽवस्थितिर्देवाः** शरीरान्तरसंस्थितिः । अदर्शनं प देइस्य प्रकाशस्त्रेन भासनम् ॥ अनदीतस्य शास्त्रस स्वत प्रव प्रकाशनम्। निमहानमडे शक्तिः पर्वतादेश भेदनम् ॥ एवमादीनि क्रिक्सनि प्रकाशस्य सुरर्वभाः। वीवासीव्रवरः सम्भोः प्रसादो न समो भवेत ॥ प्रवंश्यः प्रसादस्य शिववा च शिवेन च। ज्ञायते न मचा नान्येनेव नारायणेन च ॥ भवः सर्वे परिश्यज्य शिकाव्ययम् दैवतम् । तमेव शरणं शच्छेरसचो मुक्ति यदीच्छति ॥

हन सब लक्षणोंमें देहपातका महत्त्व विशेष देख पहता है---

शिष्यस्य देहे विभेन्द्रा धरिण्यां पतिते सति । प्रसादः शाहरस्तस्य द्विजाः सञ्जात एव हि ॥ यस्य प्रसादः सञ्जातो देहपातावसानकः । ह्वर्ष एव विभेन्द्रा न स भूगोऽनिज्ञायते ॥

'शिष्यका शरीर जब धरतीपर गिरे तब यही समझना चाहिये कि यह शक्करका प्रसाद हुआ। जिसमें देहपात करा देनेबाला प्रसाद होता है। यह क्षतार्य हो जाता है। उसका पुनर्जन्य नहीं होता।'

वस्य प्रसाद्युक्तस्य विद्या बेदान्यवानयकः। दृहस्यविद्यामस्वर्त्तां समः सूर्योदयो यथा॥ 'ऐसे प्रसादयुक्त शिष्यकी सारी अभिज्ञाको वेदान्तयानयका विद्या वैसे ही जला ढालती हैं, जैसे सूर्योदय अन्वकारको॥' कुलार्णवतन्त्रमें तीन प्रकारकी दीक्षाओंका इस प्रकार वर्णन है---

स्पर्शदीक्षा--यथा पक्षी स्वपक्षाम्यां शिख्नू संवर्धपेष्छनैः । स्पर्शदीक्षीयवेशस्तु शारकः कथितः प्रिये ॥

'स्पर्शदीक्षा उसी प्रकारकी है जिस प्रकार पक्षी अपने पंस्तोंके स्पर्शसे अपने बच्चीका लास्त्र-पालन-पर्श्वन करता है।' जबतक बच्चा अण्डेसे बाहर नहीं निकल्ता तबतक पक्षी अण्डे-पर बैठला है और अण्डेसे बाहर निकलनेके बाद जबतक बच्चा छोटा होता है तबतक उसे यह अपने पंखोंसे ढाँके रहता है।

हार्द्शिक्षा--स्वापत्यानि वधा कुर्सी वीक्षणनैव पोषपेत् । शरदीक्षारुयोपवेशस्त तारशः कपितः त्रिये ॥

'हर्ग्याक्षा उसी प्रकारकी है जिस प्रकार कछवी अपने वर्षीका इष्टिमात्रसे पोषण करती है ।'

ध्यानदीक्षा-चया मस्ती स्वतनयान् ध्याममात्रेण पोषयेत् । वेधदीक्षोपदेशस्तु मनसः स्यासयाविधः॥

भ्यानदीक्षा मनसे होती है और उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मछली अपने बचोंको ध्यानमात्रसे ही पोसती है।

पित्रणी, कछवी और मछलीके समान ही श्रीसहुर अपने स्पर्शेंस, दृष्टिसे तथा सङ्कर्यसे अपनी द्यक्ति दिख्यमें डालकर उसकी अविद्याका नाश करते और महावाक्यके उपदेशसे उसे इतार्थ करते हैं। स्पर्श, दृष्टि और सङ्कर्यके अतिरिक्त एक 'शब्ददीखा' भी होती है जिसका वर्णन दर्शनात्स्पर्शनाच्छन्दात्कृपया शिष्यदेहकें इस वाक्यमें पहले आ चुका है। इस प्रकार चतुर्विधा दीक्षा है और उसका कम आगे लिखे अनुसार है—

विश्वि स्थूलं सूक्ष्मं सूक्ष्मतं सूक्ष्मतममपि क्रमतः । स्पर्शनमाषणदर्शनसङ्गस्पनअस्वतश्चतुर्था तम् ॥

'स्पर्श, भाषण, दर्शन, संकस्प यह चार प्रकारकी दीक्षा क्रमंत्रे स्थूल, स्ट्रम, स्ट्रमतर और स्ट्रमतम है।'

इस प्रकार दीक्षा पाये हुए शिष्योंमें कोई ऐसे होते हैं, जो दूसरोंको वही दीक्षा देकर कृतार्य कर सकते हैं और कोई केवल स्वयं कृतार्य होते हैं, परन्तु दूसरोंको श्राक्तिपात करके कृतार्य नहीं कर सकते ! सार्व्य तु सकियाते गुरुबास्यस्मापि सामर्थ्यस् । चार प्रकारकी दीक्षामें गुक्ताम्यासम्य कैसा होता है, यह आये बसलाते हैं—

#### स्पर्श-स्थूकं ज्ञानं द्विविधं गुरुसाम्बासाम्बद्खः नेदेन । दीपत्रस्तरयोशिव संस्पर्धास्त्रिनम्धवस्थेयसोः ॥

'किसी अलते हुए दीपकरे किसी दूसरे दीयटकी घृताक या तैलाक बचीको स्पर्ध करते ही वह बची अल उठती है। फिर यह दूसरी जलती हुई बची चाहे किसी भी अन्य किग्य बचीको अपने स्पर्धेसे प्रज्वलित कर सकती है। यह इक्ति उसे प्राप्त हो गयी, यही इक्ति इस प्रकार प्रज्वलित सभी दीपोंको प्राप्त है। इसीको परम्परा कहते हैं। दूसरा उदाहरण पारसका है। पारसके स्पर्धेसे लोहा सोना बन जाता है, परन्तु इस सोनेमें यह सामर्प्य नहीं होती कि वह दूसरे किसी लोहखण्डको अपने स्पर्धोसे सोना बना सके।' साम्यदान करनेकी यह शक्ति उसमें नहीं होती, अर्थात् परम्परा आगे नहीं बनी रहती।

## शन्द-सहद् द्विविधं स्हमं शन्दश्रवणेन कोकिकाम्बद्योः । सरसुतमय्रयोदिव तद्विशेषं ययासंस्थम् ॥

कीओं में पला हुआ कोयलका बचा कोयलका शब्द मुनते ही यह जान जाता है कि मैं कोयल हूँ। फिर अपने शब्दसे वही बोध उत्पन्न करनेकी शक्ति भी उसमें आ जाती है। मेघका शब्द सुनकर मोर आनन्दले नाच उठता है, पर यही आनन्द दृषरेको देनेकी सामर्थ्य मोरके शब्दमें नहीं आती।

### रहि---इत्थं सुक्षातरमपि द्विविधं कृत्यां निरीक्षणात्तसाः । पुत्र्यास्त्रयंव सवितुर्निरीक्षणास्कोकमिथुनस्य ॥

'कछवीके दृष्टिनिक्षेपमाश्रेष्ठ उसके बच्चे निहाल हो जाते हैं और फिर यही शक्ति उन बच्चेंको भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार सद्गुचकी करुणादृष्टिके पातसे खिष्यमें शानका उदय हो जाता है और फिर उसी प्रकार करुणादृष्टिपातसे अन्य अधिकारियोंमें भी शान उदय करानेकी शक्ति भी उसमें आ जाती है। परन्तु चकवा-चकईको सूर्यदर्शनसे जो आनन्द प्राप्त होता है, बही आनन्द वे अपने दर्शनके हारा कुसे चकवा-चकईके जोड़ोंको नहीं प्राप्त करा सकते।

सङ्करप-स्थानसमापि द्विविश्वं मल्याः सङ्करपवस्तु वहुदितुः । नृक्षिनीगरादिजनिमीन्त्रिकसङ्करपवश्चः श्रुवि तद्वत् ॥ 'मछलीके सङ्कल्पसे उसके बच्चे निहाल होते हैं। और इसी मकार सङ्कल्पमात्रसे अपने बच्चेंको निहाल करनेकी सामध्ये फिर उन बच्चेंको भी प्राप्त हो जाती है। परन्तु मान्त्रिक अपने सङ्कल्पसे जिन बस्तुओंका निर्माण करता है। उन बस्तुओंमें वह सङ्कल्पशक्ति नहीं उत्पन्न होती।'

इन सब बातोंका निष्कर्ष यह है कि सहुर अपनी सारी शक्ति एक क्षणमें अपने शिष्यको दे सकते हैं। यही बात परम भगवदाक्तः संत तुकाराम अपने एक अमंगमें इस प्रकार कहते हैं कि 'सहुरुके दिना रास्ता नहीं मिलता। इसलिये सब काम छोड़कर पहले उनके चरण पकड़ लो। वह तुरंत (शरणागतको) अपने-जैसा बना लेते हैं। इसमें उन्हें जरा भी देर नहीं लगती।'

गुरकुपासे जब शक्ति प्रबुद्ध हो उठती है, तब साधकको आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि करनेकी कुछ भी आक्स्य-कता नहीं होती । प्रबुद्ध कुण्डलिनी ऊपर ब्रह्मरन्ध्रकी ओर जानेके लिये छटपटाने लगती है । उसके उस छटपटानेमें जो कुछ क्रियाएँ अपने-आप होती हैं, वे ही आसन, मद्रा, बन्ध और प्राणायाम हैं। शक्तिका मार्ग खुरु जाने-के बाद ये सब क्रियाएँ अपने-आप होती हैं और उनसे चित्रको अधिकाधिक स्थिरता प्राप्त होती है। ऐसे साधक देखे गये हैं, जिन्होंने कभी स्वप्नमें भी आसन-प्राणायामादिका कोई विषय नहीं जाना था। न प्रन्थोंमें देखा था। न किसीसे कोई किया ही सीखी थी, पर जब उनमें शक्तिमात हुआ तब वे इन सब क्रियाओंको अन्तःस्फूर्तिसे ऐसे करने लगे जैसे अनेक वर्षोंका अभ्यास हो । योगशास्त्रमें वर्णित बिधिके अनुसार इन सब कियाओंका उनके द्वारा अपने-आप होना देखकर बढ़ा ही आश्चर्य होता है। जिस साधकके द्वारा जिस कियाका होना आवश्यक है, वही किया उसके द्वारा होती है। अन्य नहीं । जिन कियाओं के करने में अन्य साधकोंको बहुत काल कठोर अभ्यास करना पहता है, उन आस्नादि क्रियाओंको शक्तिपातसे युक्त साधक अनायास कर सकते हैं । यथाक्स्यक रूपसे प्राणायाम भी होने लगता है और दस-पन्द्रह दिनकी अविधिके अंदर दो-दो मिनटका कुम्भक अनायास ही लगने सगता है। इस प्रकार होनेवाली यौगिक कियाओंसे साधकको कोई कष्ट नहीं होता, किसी अनिष्टके भयका कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि प्रबद्ध शक्ति स्वयं ही ये सब कियाएँ साधक-से उसकी प्रकृतिके अनुरूप करा लिया करती है। अन्यया हटयोगके साधनमें जरा-सी मी बृटि होनेसे बहुत बढ़ी हानि होनेका भय रहता है जैसा कि 'इटयोगप्रदीपिका' ने 'अयुक्ताम्यास्योगेन सर्वरोगसमुद्भवः' यह कहकर चेतर दिया है । परन्तु शिक्तामतसे प्रबुद्ध होनेवाली शिक्ति दारा साधकसे जो कियाएँ होती हैं, उनसे सरीर रोगरहित होता है, बढ़े-बढ़े असाच्य रोग भी भसा हो जाते हैं। इससे शहस्य साधक बहुत लाभ उठा सकते हैं। अन्य साधनोंके अन्यासमें तो भविष्यमें कभी मिलनेवाले सुख-की आशासे पहले कष्ट-ही-कष्ट उठाने पड़ते हैं, परन्तु इस साधनमें आरम्भसे ही सुखकी अनुभृति होने लगती है। शिक्तका जागना जहाँ एक बार हुआ वहाँ फिर वह शिक्त खयं ही साधकको परम पदकी प्राप्ति करानेतक अपना काम करती रहती है। इस बीच साधकके जितने भी जन्म बीत जायँ, एक बार जागी हुई कुण्डलिनी फिर कभी सुप्त नहीं होती।

शिक्त ख्वारदीका प्राप्त करनेके प्रश्नात् साधक अपने पुरुषार्थसे कोई भी यौगिक किया नहीं कर सकता, न इसमें उसका मन ही लग सकता है। शक्ति स्वयं जो स्पूर्ति अंदरसे प्रदान करती है, उसीके अनुसार साधकको सब कियाएँ करनी पहती हैं। यदि उसके अनुसार न करे अथवा उसका विरोध करे तो उसका चित्त खरण नहीं रह सकता, जैसे नींदके आनेपर भी जागनेवाला मनुष्य अस्वस्य होता है। साधकको शक्तिके अभीन होकर रहना पड़ता है। शिक्त ही उसे जहाँ जब ले जाय, उसे जाना पड़ता है और उसीमें सन्तोष मानना पड़ता है। एक जीवनमें हरा प्रकार उसकी कहाँसे कहाँतक प्रगति होगी, इसका पहलेसे कोई निश्चय या अनुमान नहीं किया जा सकता। शिक्त ही उसका भार वहन करती है और शिक्त किसी प्रकार उसकी हानि न कर उसका कल्याण ही करती रहती है।

योगाभ्यासकी इच्छा करनेवालोंके लिये इस कालमें शक्तिपात-सा सुगम साधन अन्य कोई नहीं है। इसस्थि ऐसे शक्तिसम्पन्न गुरू जब सौभाग्यसे किसीको भात हीं तब उसे चाहिये कि ऐसे गुरुका कृपाप्रसाद लाम करे। इस प्रकार वर्णाश्रमधर्मका पालन करते हुए ईश्वरप्रसाद लाम करके कृतकृत्य होनेमें साधकको सदा प्रयक्षवान् होना चाहिये।

प्रसादे सति देवेशो दुर्जेयोऽपि सुरर्पसाः। शक्यते मनुजैर्द्धुं प्रश्यगत्मतया सदा॥

# शक्तिपात और दोक्षा

शक्तिपात करनेवाले लोग अब भी हैं। शक्तिपातमें गुक्को योड़ी देरके लिये शिवल्यको प्राप्त होना चाहिये। बह पूर्ण दयासे प्रेरित होकर इस दशाको यदि प्राप्त हो और शक्तिपात करे तो शक्तिका पतन होगा और वह कार्यवती होगी। मैंने एक-दो गुक्जोंको शक्तिपात करते देखा, पर मेरी समझसे उनमें वह भाव न आया और इसलिये शक्तिका पतन नाममात्रको ही हुआ।

दीक्षामें भूतश्चिद्ध करके गुरु शिवत्वको यथासाध्य प्राप्त होकर एक हाथसे शिवकी शिक्तको और दूसरेसे अपने गुरुकी शिक्तको अपने शिष्पके सिरपर अपने दोनों हाथ रखकर भरता है! यदि गुरुने ठीक कार्य किया और शिष्य सान्तिक है तो वह थोड़ी देरके लिये सान्ध हो जायगा और जो मन्त्र उसे दिया जायगा वह कियावान् होगा। एक व्यक्ति बहुत काल-से एक मन्त्र जपता था, पर उसे कुछ छनुमव नहीं होता था। एक गुक्ते भ्तशुद्धि कर अति दयाके भावते प्रेरित हो उसे ऊपर लिखी दीक्षा दी तो अब उसे भन्त्रके जपनेसे उस मन्त्रके देवताके दर्शन होते हैं और उसे बहुत आनन्दका अनुभव होता है। एक दूसरे व्यक्तिको भृतशुद्धि कर उपनयनविष्यते गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा दी गयी और उसमें शक्तिपात किया गया। उस समय इस व्यक्तिमें उन्नतिकी सम्भावनाके कोई लक्षण न ये; पर अब समय-समयपर उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है; कीर्तनमें उपस्थित अदृश्य देवोंके उसे दर्शन होते हैं; दूरके दृष्ट्य भी कभी-कभी सही दीखते हैं।

तीसरे व्यक्तिने किसी संन्यासीसे मनत्र लिया था । पर उसके जपनेसे उसे कोई लाम नहीं होता था । उसमें भी इसी प्रकार भूतग्रुखि कर शक्तिपात किया गया और दीक्षा दी गयी और अब उसे भी मन्त्रजपमें आनन्द, दर्शन इत्यादि होते हैं।

# शक्तिपात और कर्मसाम्य, मलपाक तथा पतन

('मनोबिनोदाय')

कबीरदासकी उलटबाँसी प्रसिद्ध ही है । उनकी उलट-बाँसियोंका क्षेत्र साहित्यतक ही सीमित न था, व्यवहारजगत्में भी परीक्षार्थ उसे कभी-कभी वे उतारा करते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने किसी तक्णीको 'माई' कहकर सम्बोधित किया । उसने इन्हें साधू मानकर आदर-सत्कार किया। किसी दूसरे दिन उसीको अपनी उच्चटबाँसीकी आजमाइराके लिये ध्यापकी मेहर' (विताकी स्त्री अर्थात् माई ) कहकर पुकारा । यह बेतरह विगड़ी और बदमाश समझकर मारने दौड़ी। ..... ठीक यही दशा विक्य-प्रपञ्जकी है। 'होहईं सोइ जो राम रचि राखा', 'यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा' सोलहीं आने ठीक है। चाहे व्यवहारजगत् हो वा साधनाजगत्—वस्तुतः यह भेद भी तो सापेक्ष ही है, अन्यथा जिसे हम व्यवहारजगत कहते हैं, वह भी तत्त्वदृष्टिसे साधनाजगत् ही है । इस विकापदेली-की घटित घटनाओंको नाम-दुर्नाम देना एवं फलस्वरूप, सुखी-दुःखी होना अपने मनकी माया है।

कर्मसाम्यः, मलपाक और पतन उपर्युक्त प्रकारसे एक **डी** भावके द्योतक हैं। तीनोंमें डी, सापेक्षतः, एक उच्च स्थानमे निम्नतर स्तरपर उतरनाः फिमलनाः गिरना होता है। परन्तु, यह उतार, फिललाब, गिराब बस्तुतः ब्यावहारिक अर्थमें निन्दा पतन नहीं है। प्रत्युत शक्तिपातकी योग्य भूमिका है। कृपाछु सद्गुरु कृपापात्र शिष्यपर अपने सहज कृपाल स्वभावसे शक्ति उतारते हैं। इस प्रक्रियाको 'शक्तिपात' करना कहते हैं। इस प्रक्रियामें मुख्य कार्य सद्गुरुका ही है, शिष्यकी ओरकी तैयारी तो एक प्रकार नहींके बराबर है। शिष्यकी तैयारी केवल इतनी ही है कि यदि वह त्रिगुणोंमेसे किसी एकके उत्कर्षके कारण विषमा-बस्थामें होता है तो सद्बुक उस विषमताको उत्कर्ष गुणके प्रपातसे दूर करते हैं। गुणोत्कर्षके इस प्रपातको ही कर्म-साम्य, मलपाक एवं पतन कह सकते हैं। कर्मसाम्यमें सन्वोत्कर्ष, मलपाकमें राजसोत्कर्ष और पतनमें तामसोत्कर्षसे प्रपात किया-कराया जाता है। कर्मसाम्यमें साधक एवं गुरु दोनोंकी, मलपाकमें केवल गुरुकी और पतनमें साधक तथा गुर किसीकी भी नहीं, स्वेन्छाका रात सम्बन्ध होता है। यदि साधक और गुरुके इस स्वेच्छापूर्वक शात सम्बन्धको

अलग कर दें तो मूलतः स्वरूपचे ये तीनों एक ही कहे जा सकते हैं।

जैसे किसी आधारपर कोई सम वस्त्र रखनेके लिये उस आधारको भी साम्यायस्थामें लाना पहता है, उसकी ऊँचाई-नीचाईरूपी विषमताको उचित काट-क्रॉटदारा दूर करना पहता है और इस प्रक्रियामें सुगमता उच्चस्थलके काटनेमें ही है, निम्नको उच बनानेमें नहीं; उसी प्रकार किसी सामक-को शक्तिके अवतारका योग्य आधार बनानेके लिये उसके गुणवैषम्यको उत्कर्ष-गुणके दूरीकरणद्वारा हटाया जाता है। तामान्यतः अन्य साधनमार्गमें सत्त्वोत्कर्षका अपकर्ष नहीं किया जाता। प्रस्तुत वह उत्कर्ष इतना बढ़ाया जाता है कि रजोग्रण और तमोग्रण सर्वथा आच्छन हो जायँ और सन्त्राणके चरम उत्कर्षद्वारा एक प्रकारकी साम्यावस्था स्थापित हो जाय । परन्तु, शक्तिपात-प्रक्रियामें सत्त्वोत्कर्षका भी सापेक्ष अपकर्ष कराया जाता है। कारण, शक्तिपातके आधार-पात्रमें यदि कुछ भी सिक्रयता शेष रहे तो यह प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। जैसा कि ऊपर कहा गया है। शक्तिपातके पात्रकी एकमात्र योग्यता परिपूर्ण निष्क्रियता (complete passivity) है। कहनेकी आवस्यकता नहीं कि परिपूर्ण निष्क्रियता किसी एक गुणके चरम उत्कर्ष तथा फलस्वरूप अन्य दोकी विलीनतारे नहीं हो सकती। कारण, किसी भी एक गुणके चरम अन्कर्षमें निष्कियता नहीं होती, प्रत्युत उस गुणकी सर्वोपरि सकियता होती है।

इस प्रकार, उपर्युक्त परिपूर्ण निष्क्रियताके संस्थापनमें किसी भी गुण-भावका एकाङ्की प्रावस्य वाधक होता है-शुभ-अग्रुभ दोनों प्रकारकी वासनाओं-संस्कारोंकी प्रवस्ता सानुक्ल नहीं होती। फलतः अमोषदृष्टि कल्याणदर्शी सद्गुरु रूपाणत्र शिष्यके स्वभाव-संस्कारोंकी एकाङ्की प्रवस्ताको सुशस्तासे हेन स्वभाव संस्कारोंकी एकाङ्की प्रवस्ताको सुशस्ता होती है, उसे सद्गुरु लोकेषणाके शुभकार्योंमें नियुक्त कर उसकी उस प्रवस्ताको दूर करते हैं। जहाँ सद्गुरुको साझात् कृपादृष्टिमं यह कार्य होता है, वहाँ स्वयं साधक के मनमें तथा संस्ताकी दृष्टिमं भी इस सत्त्वोत्कर्षके त्यागरे क्लानि, निन्दा आदिके भाव नहीं उठते। परन्तु, जहाँ सद्गुक्की साझात् कृपादृष्टि नहीं होती और यह कार्य परम गुरु, परम

नियन्ताके अमोध विधानसे बळात् पर सहजरूपमें होता है, वहाँ स्वयं साधकके मनमें समय-समयसे ग्लानि, संकोच आदि तथा संसारकी हिष्टमें निन्दा, आलोचना आदिके माय उठते हैं। पर यह किया चाहे सद्गुक्की साधात् कृपाहिष्टमें हो अथवा परम गुरु, परम नियन्ताके अमोध विधानसे हो, दोनों ही अवस्थाओं में परिणाम एक ही होता है—शक्तिपातकी योग्य भूमिकाका निर्माण। जहाँ इस उत्कर्षका त्याग सद्गुरुके साधात् आदेशसे होता है, वहाँ तो यथासमय शक्ति-सञ्चार होता ही है, इसमें कहना ही क्या; पर जहाँ परम गुरुका अमोध विधान इस कियाको कराता है, वहाँ भी वैराग्यशक्ति, विकेकशक्ति, विचारशक्तिका अवतार—पात—होता ही है।

शुद्ध शुभ वासनाओंके प्रावस्यको इस प्रकार दूर करने-की प्रक्रियाको कर्मसाम्य कह सकते हैं। इसमें उतार होनेपर भी श्रमकार्य ही होते हैं और साधक तथा गुरु दोनोंकी स्वेच्छासे होते हैं। इसीलिये कहा गया है कि कर्मसाम्यमें सरक्षक और ग्रह दोनोंकी त्येच्छाका शत सम्बन्ध होता है । पर जहाँ यह उतार सापेक्ष ग्रभाग्रम वासना-प्राबल्यसे होता है और फलतः साधकको अपेक्षाकत अग्रम कार्यो। उदाहरणार्थ गृहस्थाश्रममें प्रवेशः, सन्तानीत्पादनादि प्रापश्चिक व्यवहारोंमें रत होना पडता है। वहाँ इस प्रक्रियाको 'मलपाक' कह सकते हैं । मलपाकमें अञ्चभ वासनाएँ अपने परिपाकसे अपने-आप इट जाती हैं। इसमें, गुरुकी स्वेच्छाकी ही प्रवानता रहती है, साधककी नहीं । कारण, कोई भी साधक स्वेच्छापूर्वक विना आदेशके ऐसे प्रसङ्गीमें पहानेके लिये इदयसे तैयार नहीं होता । यह प्रक्रिया भी यदि सद्गुक्की साक्षात कपादृष्टिमें हो तो स्वयं साधकको भी अधिक शैंप नहीं होती और संसार भी क्षमाकी दृष्टिसे देखता है। महाप्रभ गौराञ्चदेवके आदेशमे नित्यानन्दकी गाईस्थ्याश्रमकी स्वीकृतिसे इसपर पूर्ण प्रकाश पड़ता है । वहाँ न ती नित्या-नन्दको स्वयं झेंप माळूम पड़ती है न छंसार ही उनपर घणाकी हिंछ डालता है। पर यदि यही मलपाक परम गुरुके असोच विधानसे हो तो अल्पघीर साधक और दोषदर्शी संसार दोनोंके मनोभावोंमें महान अन्तर आ जाता है। परन्तु इसे कदापि भूलना न चाहिये कि मूलतः एवं परिणामतः यह प्रक्रिया दोनों रूपोंमें एक ही है।

कर्मसाम्यमं केवल शुमः, मलपाकर्मे श्रुभाशुम सिश्रित तथा पतनमं केवल अशुभ मंस्कारों-भावों-यासनाओंकी प्रविखता होती है। फलतः पतनमें एकमात्र अञ्चम कर्म ही होते हैं। उसका न तो साधक ही स्वेच्छापूर्वक अभिनन्दन करता है, न संसार ही क्षमादृष्टिते ग्रहण करता है, उसमें साधककी आत्मकानि और संसारकी फटकार होती है । इसी लिये पतनकी सर्वतोमस्वी निन्दा, आलोचना, होती है। यहाँतक कि तन्त्र-शासके कुछ प्रसङ्गौको छोडकर पतन-क्रियाको साधनाका अन्न कोई माननेको तैयार ही नहीं है । पर यहाँ भी इमें सदा समरण रखना चाहिये कि 'पतन' केवल 'पतन' ही नहीं है। प्रत्यत शक्तिपातरूपी उत्थानका पूर्वपीठ है। प्रत्येक पतनक्रियाकी परिसमाप्तिपर ज्ञात वा अज्ञात देवी शक्तिपात होता है। यही कारण है कि 'पतन' के अन्तिम अन्तमरण और दूसरे अङ्ग (सुरति? के अनन्तर बल्कि इनके स्परणमात्रसे 'स्मशानवैराग्य' हो जाता है और कहनेकी आवस्थकता नहीं कि तीव एवं सम्रा वैराग्य केवल इन योगफलमात्र ही है। स्मशानवैराग्योंका**ः** प्रायश्चित्तामिमें इतनी प्रखरता है कि महाकामी स्वनामधन्य पतनप्रेरित गोस्वामी तलसीवासको निष्कामी-भगवत्कामी-रागी--वना देता है। कारण स्पष्ट ही है। कर्मसाम्य तथा मलपाक जहाँ कई दृष्टियोंसे पतनसे श्रेष्टतर माने गये हैं। वहाँ एक दृष्टिसे पतनसे निम्नतर हैं । चाड़े कितने ही उच्च कोटिके साधक एवं गुरु कर्मसाम्य और मलपाक्षमें क्यों न हों। पर एकान्ततः निरभिमानी नहीं हो सकतेः अभिमानावशेष रहता ही है । पर पतनके साधक पतित और उसके परम गुरु परमेखरमें यह विशेषता है कि यहाँ अभिमानका मान कुछ भी नहीं रहता है। यही कारण है कि पतनके योग्य आधारपर शक्तिपात अलौकिक होता है। अमोध होता है। इसीलिये संसारकी प्रायः सभी महान् विभृतियाँ, विशेषतः भक्त-समुदाय अपनेको प्पतितः, प्पतितनमें नामीः, प्रसिद्ध पातकीः, प्रात्समः पातकी नास्तिः कहकर संसारके परितप्त जीवेरेसे अश्रधार गिरवाकर प्रशान्त करता है । इस प्रकार, पतन सन्दमन्व परम उत्यानका प्रधान एवं प्रतीत होता है ।

अन्तमें, यह स्पष्ट कह देना है कि उपर्युक्त यंक्तियाँ केवल 'मनोविनोदाय' हैं। फलतः, न तो इनके शास्त्रीय आधारकी ओर दृष्टि रक्खी गयी है और न इन्हें स्वीकार कराने-के आग्रहकी ओर ही। फिर भी इसके अवलोकनसे यदि इमर्में सिंहण्युता आ जाय तो बस है। साधकके लिये सिंहण्युता अद्धाके बाद अद्वितीय महस्त्रकी वस्तु है। जिसे इम पितत समझकर पृणा कर रहे हैं, उसके प्रति यदि इमारे ये भाव हो जायें कि पशुपतिके अमीव संरक्षणमें यह अपने परमपदके प्रथपर अग्रसर हो रहा है तो क्या हम कभी उससे पृणा कर सकते हैं? कदापि नहीं। इसीलिये तो इस दृष्टिकी फल-श्रुति हैं—

भोगो योगायते सम्यग् दुष्क्रतं सुक्कतायते । योगायते च संसारः कुछवर्मे कुछेस्वरि ॥ इस कुलसे दूर-विमुख-रहना ही परम व्याकुलता (वि + आ + कुलता) है।



# रहस्यरहित रहस्य

( प्रेम और सत्य )

(लेखक---'प्रलाप')

अनेकों वर्ष संख्य विचार और सावधान प्रयोग करके मैंने जो कुछ पाया उससे यही नतीजा निकलता है कि **सत्तत**, सुदृढ और अविचल भावसे सरयका आचरण करना और प्रेमभाव तथा सहानुभूतिको बढ़ाये चलना, यही सबसे सुगम, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक अमोघ साधन है। एव शास्त्रीने एक स्वरसे इसी बातको माना है--- 'सत्याचास्ति परो धर्मः ।' 'अहिंसा परमो धर्मः ।' आदि हिन्दूधर्मके शास्त्रसिद्धान्त सर्व-विश्रत ही हैं । ये ही सिद्धान्त बौद्धधर्मके भी हैं । ईसामसीह-का भी सबसे यही कहना था कि 'तुमलोग पहले भगवानुके राज्य और उनके दिव्य गुणोंकी इच्छा करो; और ये सब चीजें तुम्हारे साथ जुट जायँगी ।' योग अथवा अध्यात्म-साधनाका भी तो यही सार है, तथापि यह शिक्षा इतनी स्पष्ट और आपाततः इतनी सगम है कि यह स्पष्टता और सुबोधता ही सामान्य साधकोंकी बुद्धिको चक्करमें डाल देती है और उत्साहके साथ इसे घारण करनेमें वे असमर्थ हो जाते हैं । जीवनमें सुख नहीं, साधनपथ बड़ा विकट है, मन और इन्द्रियोंको वशमें ले आना हुँसी-खेल नहीं, यह सब हमलोग कहा करते हैं। परन्तु जो कुछ कठिन) दुस्साध्य-असाध्य है उसीकी ओर इमलोगोंकी कुछ ऐसी आन्तरिक प्रवृत्ति है कि हम-लोग उसकी ओर दौड़ते हैं और राह चलते यदि सब रोगोंकी कोई अचुक पर मामूली दवा मिलती है तो उसपर हमें विश्वास नहीं होता, इम उसपर हैंस देते हैं, उसकी अन्यर्थता-पर हमें गहरा सन्देह होता है । होमियोपैथिक औषधकी गोलियोंको हममेंसे बहतेरे इसीलिये कोई चीज नहीं समझते कि अनमें कोई ताव, तेजी या तीतापन नहीं होता । अब्यर्थ शक्तिके साथ प्रतिकृष्ट वेदना और किसी प्रकारकी अटिल्ता-का होना जरूरी समझनेके हमलोग आदी हो गये हैं। हम-लोग बचपनसे ही 'सस्य' और 'ग्रेम'की प्रशंसा बराबर सुनते सार अंश ३९

आये हैं। इसी अति परिचयके कारण ही उनके वस्तुगत
गुणींसे हमारी ऑखें अन्धी हो गयो हैं। हम समझते हैं कि
यह सब वच्चोंके लिये भुलावा है, इतनी मामूली-सी बातमें
मला रक्खा ही क्या है। परन्तु यदि हमलोग अपने ऋृपिसुनियोंके वच्चोंपर कुछ मी विश्वास रक्खें और उनके अनुशासनींका पालन करके देखें तो यहुत जरूद ही हमें यह
पता चलेगा कि सत्य और प्रेमका आचरण इतना आसान
तो नहीं है जितना कि सामान्यतः इन नामोंसे स्वित होता
है; यही नहीं, प्रत्युत हनका आस्थापूर्वक पालन करने लग जाहये तो पद-पदपर ऐसी कठिनाहयाँ सामने उपस्थित होंगी
कि आपके निश्चय और सहिष्णुताकी पूरी परीक्षा होगी,
आपके उत्तमोत्तम गुण वाहर निकल आयेंगे और इस प्रकार
उन गुणींका विकास होगा जिन्हें मानवसमाजके महान्
आचार्योंने मनुष्यकी परम सिद्धिके लिये अत्यन्त आवश्यक
माना है।

सत्य सीधी-सादी, सबकी समझमें आनेवाली चीज है, प्रेम और सहानुभूति भी ऐसी ही है। इनके बारेमें कोई वात दुर्वोध नहीं है। कोई गुप्त चीज नहीं, कहीसे बंद या आच्छादित नहीं। तथापि ज्यों ही आप इन सत्य और प्रेमको अपने जीवनके सिद्धान्त बना लेंगे, त्यों ही आप यह अनुभव करने लगेंगे, आप-के उत्तमोत्तम कमों और गमीरतम श्राक्तियोंपर इनका कितना बोझ पड़ता है। इनके लिये आपको अपने सब विचारों, मायों और कमोंमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और कमशः आपके मनकी एकाम होनेकी श्रक्ति खूब बढ़ेगी और वह आत्मसंयम होगा जो सब योगसाधनाओंका चरम खड़य है।

भगवान्का राज्य और क्या है ! सत्य और प्रेमका ही तो राज्य है; और सब देवी गुण उसी राज्यकी प्रजा हैं। इस प्रकार सत्य और प्रेमके प्रथपर सचाईके साथ निरन्तर चलकर आप एक तरफते ऊपर भगवद्राज्यमें पहुँचते हैं और दूसरी तरफते उस भगवद्राज्यको पृथ्वीपर उतार लाते हैं।

योग जो सबसे कठिन साधना है, कहीं मिलन और कहीं समत्व कहकर लखित किया गया है । दोनों ही सही अभिधान हैं, पर 'मिलन' में समझता हूँ कि अधिक अभिव्यञ्जक है। अब, मिलनका सर्वोत्तम उपाय क्या प्रेम ही नहीं है, जैसे कि द्वेष विगाड़का निश्चिततम उपाय है ? और क्या परमात्माके साथ सायुज्य अर्थात् उनके स्वरूपके साथ संयोग या मिलन ही हमलोगोंके जीवनका परम लक्ष्य नहीं है ! और क्या सत्य और प्रेम परमात्माके ही स्वरूप नहीं है ! और क्या सत्य और प्रेम परमात्माके ही स्वरूप नहीं है ! और यदि प्रेम तथा सत्य सत्य और प्रेम भगवानके

ही खरूप हैं और सौन्दर्य तथा आनन्दका उनके हुद्यों में नियास है तो हम क्यों न इन्हीं सरल स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सीधे ही उनके समीप चल चलें !—आसन, प्राणायाम, मुद्रा, मन्त्र, कुण्डलिनी-चक और न जाने क्या-क्याके फेरमें क्यों पड़ें और इन रास्तोंकी जोखिमें क्यों उठावें ! योगी श्री-अरविन्द ठीक ही तो कहते हैं कि हमारी भागवती माता ही हमें सीधा सचा रास्ता दिखाती हैं, वे ही प्रकृतिके रूपमें प्रकट हैं; और प्रेम तथा सत्य उन्हींकी सन्तान हैं । इसलिये प्रेम और सत्यका स्वागत है, ये ही हमारे रक्षक हैं जो कभी गलत रास्तेपर नहीं जाते और चाहे जहाँ चाहे जिसके द्वारा पहचाने भी जाते हैं ।

# महासिद्धि, गुणहेतुसिद्धि, क्षुद्रसिद्धि और परमसिद्धि

( लेखन-पं श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत )

श्रीमद्भागवतान्तर्गत एकादश स्कन्धके १५ वें अध्यायमें श्रीमगवान्ने उद्भवको उपर्युक्त सिद्धियाँ और उनके साधन बताये हैं। उस विवरणपर श्रीएकनाथ महाराजकी भी बड़ी सुन्दर टीका है जिसके आधारपर ही यह लेख लिखा जाता है।

महासिद्धियाँ आठ हैं । इनमें (१) अणिमा, (२) महिमा और (३) लघिमा देहसम्बन्धी सिद्धियाँ हैं। 'अणिमा' सिद्धिसे देहको अण्-परमाण्-परिमाण छोटा बनाया जा सकता है। श्रीहन्मान्जीने श्रीसीताजीकी खोजमें अण्-रूपसे ही लङ्कामें प्रवेश किया था। 'महिमा' सिद्धिसे देहको चाहे जितना बड़ा था भारी बनाया जा सकता है। समद्रलङ्कन करते समय हनूमान्जीने अपने शरीरको पर्वतप्राय बनाया था। 'रुधिमा' सिद्धिसे दारीर कपाससे भी हरुका, हवामें तैरने लायक बनाया जा सकता है। (४) 'प्राप्ति' इन्ट्रियोंकी महासिद्धि है । (५) 'प्राकाम्य' परलोकगत अदृश्य विषयोंका परिज्ञान करानेवाली सिद्धि है। (६) 'ईशिना' माया और तदंशभूत अन्य शक्तियोंको प्रेरित करनेवाली सिद्धि है। (७) 'वशिता' कर्मोंमें अलिप्त रहने और विषय-भोगमें आसक्त न होनेकी सामर्थ्य देनेवाली सिद्धि है । (८) ख्याति त्रिभुवनके भोग और वाञ्छित मुखोंको अकस्मात् एक साथ दिलानेवाली सिद्धि है !

ये अष्ट महासिद्धियाँ भगवान्में स्वभाधगत हैं, भगव-दितरोंको महान् कष्ट और प्रयाससे प्राप्त हो सकती हैं। भगवान् और भगवदितर छिद्धोंके बीच बैटा ही प्रमेद है। जैसा प्राकृतिक छोहचुम्यक और कृत्रिम छोहचुम्यकके बीच होता है।

गौण सिद्रियाँ दस हैं---( १ ) 'अनूर्मि' अर्थात् क्षुघाः तृपा, शोक-मोह, जरा-मृत्यु इन पड् ऊर्मियोंसे देहका बेलाग रहना । (२) 'दूरश्रवणसिद्धि' अर्थीत् अपने स्थानसे चाहे जितनी दूरका भाषण मुन छेना । ( इस समय यह काम रेडियो कर रहा है। योगी अपने अवणेन्द्रियोंकी शक्तिको बढ़ाकर यह काम कर हैते हैं।)(३) 'दूरदर्शनिसिद्धि' अर्थात त्रिलोकमे होनेवाले सब दृश्यों और कार्योंको अपने स्थानमें बैठे ही देख लेना । ( यह काम इस समय टेल्पिवजन कर रहा है । योगी अपने दर्शनेन्द्रियकी शक्तिको विकसित कर यह काम घर बैठे कर लेते हैं । संजयको ब्यासदेवकी कृपामे दूरश्रवण और दूरदर्शन दोनों सिद्धियाँ प्राप्त थीं।)(४) भनोजवर्शिद्ध अर्थात् मनोवेगसे चाहे जिस जगह शरीर तुरंत पहुँच सकना । ( चित्रलेखाको यह सिद्धि तथा दूर-दर्शनसिद्धि भी नारद भगवान्के प्रसादसे प्राप्त हुई थी | ) ( ५ ) 'कामरूपसिद्धि' अर्थात् चाहे जो रूप घारण कर लेना । (६) परकायप्रवेशः अर्थात् अपने शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर जाना। ( श्रीमत् शंकराचार्यका परकायप्रवेश सर्वश्रुत है । ) (७) 'खच्छन्दमरण' अर्थात् ( भीष्मजीके समान ) कालके वशमें न होकर स्वेच्छासे कलेवर छोड़ना । (८) 'देवकीडानुदर्शन'

अर्थात् स्वर्गमें देवता जो कीडा करते हैं, उन्हें यहाँसे देखना और वैसी कीडा स्वयं कर सकना । (१) 'ययासङ्कर्य-लंकिंद्र' अर्थात् सङ्कल्पित वस्तुका तुरंत प्राप्त होनाः सङ्कल्पित कार्योका तुरंत सिद्ध होना । (१०) 'अप्रतिहतगति और आज्ञा' अर्थात् आज्ञा और गतिका कहीं भी न सकना । (इस सिद्धिसे सम्पन्न योगीकी आज्ञाको राजा भी सिर ऑखों चढ़ाता है। ऐसे योगी चाहे जहाँ जा आ भी सकते हैं।)

शुद्रसिद्धियाँ पाँच हैं—(१) 'विकालकता'—भूत, भविष्य, वर्तमान—इन तीनों कालोंका जान। ( महर्षि वास्मीकिजीको यह सिद्धि केवल अखण्ड राम-नाम-स्मरणसे प्राप्त हुई थी और इसीस वे श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके पूर्व रामायण लिख सके।) (२) 'अहन्द्रता'-शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मृदुःकठिन आदि इन्होंके वशमें न होना। ( ऐसे सिद्ध पुरुप इस समय हिमालयमें तथा अन्यत्र भी देखे जाते हैं। (३) 'परचित्ताद्यभिकता' दूसरोंके मनका हाल जानना, दूसरोंके देखे हुए स्वर्भोको जान लेना इत्यदि। (इसीको आजकल 'याट-रीडिंग' कहते हैं।)(४) 'प्रतिष्टम्भ'-अमि, वायु, जल, शस्त्र, विप और सूर्यके तापका कोई असर न होना। (६) 'अपराजय'—सवके लिये अजेय होकर सवपर जयसम करना।

इन सब प्रकारकी सिद्धियोंको प्राप्त करनेके लिये अनेक प्रकारके साधन हैं। मनमें तरह तरहकी कामनाएँ रक्खे हुए लोग इप्टिक्सिके साधनमें महान् कप्ट सहते हैं। परन्तु भगवान् कहते हैं कि, इन अनेक प्रकारके साधनीके विनासक सिद्धियों-की प्राप्ति जिस एक धारणास होती है वह मैं दुझे बतलाता हूँ—

जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासस्मनी मुनेः । मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्शमा॥

पश्चक्रानेन्द्रियों और पश्चकर्मेन्द्रियोंको जिसने शम-दमसे जीता है, प्रस्तर वैराग्यके द्वारा जिसने प्राण और अपानको अपने वश्में किया है, विवेकवल्से जिसने अपने चित्तको सावधान बनाया है और मेरे निरन्तर चिन्तनसे जिसने मनोजयलाम किया है और इस प्रकार जो एतत मेरा ही ध्यान करता है, उसके लिये कौन-सी सिद्धि दुर्लभ है ? सब सिद्धियाँ उसकी दासियाँ बनकर सदा उसके समीप रहती हैं। पर उसको चाहिये कि वह इन सिद्धियोंका अपने स्वार्थमें प्रयोग न करे !

सिद्धियाँ किसीको जन्मतः किसीको दिव्य ओघिषयाँसे, किसीको मन्त्रसे, किसीको तपसे और किसीको योगाभ्याससे प्राप्त होती हैं। साँपका वायुभक्षण करके रहना, मत्स्यका जलमें तैरना, पक्षीका आकाशमें उद्गना, ये जन्मतः प्राप्त सिद्धियाँ हैं । राजइंसका नीरक्षीरियवेक, कोकिलका मधुर स्वर, चकोरका अन्द्रामृतप्राशन, ये भी जन्मसिद्ध सिद्धियाँ हैं। ओपधियोंसे माप्त होनेवाली सिद्धियोंके सम्बन्धमें श्रीएकनाथ महाराज अपनी टीकामें बतलाते हैं—'मंगलवार-की चतुर्थी अर्थात् अंगारकी चतुर्थीका वत श्वेतमन्दारके नीचे बैठकर जो कोई बराबर इक्कीस वर्षतक करता रहेगा उसे उस वृक्षके नीचे श्रीगणेशजीकी मूर्त्ति मिलेगी और उससे उसे सब विद्याओंका ज्ञान प्राप्त होगा तथा उसका घर धन-धान्यसे भरेगा । अजानषृक्षका लासा चाटनेवाला आदमी अजर-अमर हो जाता है। नित्य कड्आ नीम खाने-वालेपर कोई विष असर नहीं करता। पातालगावडीका मुख प्राधन करनेवालेको देहदुःखसे कोई क्लेश नहीं होता। प्तिकातृक्षकी जड़ महाशक्तिकी एक मूर्त्ति ही है। इस जड़को हाथमें रखकर कोई चाहे तो अप्सराओंके बीचमें चला जा सकता और उनसे क्रीडा कर सकता है । ऐसी-ऐसी कितनी ओषधियाँ हैं, जिनसे विलक्षण रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। परन्तु इन्हें पाना सचमुच ही बद्दा कठिन है। ' तपसे होने-वाली सिद्धियोंके विषयमें बतलाते हैं कि, 'कुच्छ, पराक, चान्द्रायण आदि वत, मेधकी जलधारामें बैठ रहना, जलमें खड़े होना, ये सब ऐसे साधन हैं कि जिस भावनासे इनमेंसे जो कोई साधन किया जाता है, उससे वही सिद्धि पाप्त होती है। यनत्रसिद्धिके प्रसङ्कमें कहते हैं---

प्रातभर शवपर बैठकर अनुष्ठान करे तो उससे प्रेतदेयता प्रसन्न होते हैं और भूत, भनिष्य, वर्तमान अर्थात् त्रिकालके ज्ञानकी सिद्धि होती है। सूर्यमन्त्रका अनुष्ठान करनेसे दूरदर्शनसिद्धि प्राप्त होती है। मन्त्र जैसा हो और जैसी बुद्धि हो बैसी ही सिद्धि मिलती है।

इन सब सिद्धियों के रहनेका एक निधान योगधारणा है। आसन हद्कर प्राणापानको एक करके जो योगधारणा करता है, उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसा होनेपर भी भगवान कहते हैं कि यह सब कुछ भी न करके जो मुझ एक परमात्मको अपने हुदयमें धारण करता है, सब सिद्धियाँ उसके चरणतले आ जाती हैं और चारों मुक्तियाँ स्वभावसे ही उसकी दासियाँ होकर रहती हैं। अनेक सिद्धियोंकी धारणासे मेरी सलोकता, समीपता और सरूपता भी नहीं प्राप्त होती, सायुज्यताकी तो कोई बात ही नहीं !

जो मेरे अनध अनन्यमक्त मुक्तिको भी छोड़कर मेरी भक्तिमें ही नित्य तृप्त होते हैं, वे मेरे लिये पूच्य हैं।

## परम सिद्धि अर्थात् परमानन्द-प्राप्ति

मनुष्यका सारा प्रयास आनन्दलाभके लिये हैं। उपर जिन सिद्धियोंके लामके प्रचण्ड घटारोपका कुछ वर्णन हुआ, उन सिद्धियोंका लक्ष्य भी आनन्द ही होता है। पर आनन्दको भी परखकर प्रहण करना चाहिये। आनन्द तीन प्रकारके हैं—हिन्द्रयगम्य, मनोगम्य और बुद्धिगम्य। हिन्द्रयगम्य आनन्द पशुका, मनोगम्य आनन्द मनुष्यका और बुद्धिगम्य आनन्द देवोंका होता है। इसके भी परे विश्चद्ध-बुद्धिगम्य आनन्द है जो बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रयम्' है, उसे संत या भक्त लेते हैं। इसको परमानन्द कहते हैं। संत कनीरदास कहते हैं—

गुपत होकर परगट होने, जाने मधुरा कासी। महारम्प्रसे प्राण निकाले, सत्य लोकका नासी।। सोई कचा ने कचा ने। नहीं गुरुका नचाने।।

बड़ी-बड़ी सिद्धियोंसे प्राप्त होनेवाला आनन्द शाश्वत आनन्द नहीं है, परमानन्द नहीं है। वैसा आनन्द लेनेवाले योगीको कबीर साहब 'कझा' ही बतलाते हैं, उसे 'गुरुका बञ्चा, नहीं मानते। इसलिये वास्तविक कस्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको ऐसे आनन्दके पीछे न पड़कर परमानन्द-की प्राप्तिमें ही प्रयक्षवान् होना चाहिये। यही सच्चा पुरुषार्थ है। इस परमानन्दका साधन श्रीभगवान् बतलाते हैं—

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विदादं मनः । परमानन्द्रमामौति यत्र कामोऽवसीयते ॥

इसपर श्रीएकनाथ महाराजकी टीका है--चित्तदेवता सत्त्वगुण है, इन्द्रिय रजोगुण है और विषय तमोगुण। यही

परमानन्दका आवरण है। परमानन्दको छिपा रखनेवाले ये ही प्रकृतिके तीन गुण हैं, ये ही परमानन्दकी प्राप्तिमें अधक हैं। इन तीन गुणोंको छो**ड**कर जो मेरे नि<u>र्</u>गण ब्रह्मस्वरूपका ध्यान करता है। वह परमानन्दलाभ करता है। ( निर्मुणका अर्थ है प्रकृतिसुर्णोंके परे जो 'दिन्यसुण' है वह । भगवानुका सगुण-साकाररूप प्राकृत नहीं बल्कि दिव्य है। गीतामें भगवानने कहा ही है कि 'जन्म कर्म च में दिव्यम्'; इस दिव्य जन्म कर्मको जो तत्त्वतः जान लेता है वह देह छोड़कर मुझे प्राप्त होता है, पुनर्जन्मको नहीं।) मेरे ध्यानसे परमानन्दलाम होता है और इस आनन्दमें उसकी सब इच्छाएँ विलीन हो जाती हैं। सूर्योदयके होते ही चन्द्रसहित सब नक्षत्र जिस तरह छप्त हो जाते हैं। उसी तरह परमानन्दमें करोड़ों इच्छाएँ मिलकर शेष हो जाती हैं। इन्द्रियसखकी वातें तो मारे लज्जाके जहाँ-की-तहाँ ही ठंडी हो जाती हैं । भगवान् कहते हैं,—हे उद्धव ! सुनो । जबतक परमानन्द नहीं मिलता तबतक लाख उपाय करनेपर भी कामकी निवृत्ति नहीं होती । इसलिये प्रत्येक साधकको परमानन्द पानेमें ही यलवान् होना चाहिये। यही परम सिद्धि है । यह भगवानुके सगुण-निर्मुण ध्यानसे प्राप्त होती है। ( पर यह ध्यान तीत्र होना चाहिये। ) अन्य सिद्धियोंके लिये जितना प्रयास किया। जाता है। उतनेसे ही परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मक्तवर तुकाराम कहते हैं --

सायन यही सिद्धियोंका हे सरक और सुख्यान । श्रीगोपाङनाम केता रह मुखसे आठों याम ॥

संतोंका यह अनुभव है कि अखण्ड नाम-स्मरण अथवा नामोन्बारणसे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । परम कार्याणक भगवान् सब साधकोंको ऐसी ही सद्बुद्धि प्रदान करें ।

## लालच

बद्दा मीठा चरपरा, जिम्या सब रस लेय। बोरों कृतिया मिलि गई, पहरा किसका देय॥ माखी गुड़में गढ़ि रही, पंख रहारे लपटाय। हाथ मलै भी सिर धुनै, लालच बुरी बलाय॥

# पश्चभूतोंकी धारणा

यह स्थूल संसार जिसे जनसाधारण वज्रके समान ठोस देखते हैं, स्वमके दश्योंसे भी अधिक हलका और सारहीन है। कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंका भार केवल मन सम्हाले हुए है और वह जबतक उस भारकी याद नहीं करता तबतक किसी प्रकारका दुःख उसे नहीं होता, जब वह स्थूल वस्तुओं के स्मरणमें ही अपनेको खो बैठता है। मूल जाता है। तब मानो उरुपर सौ-सौ पहाडोंके भार आ जाते हैं और वह उनसे दबकर अधोगामी होने लगता है और लघु-से-लप्ततर होकर जड़प्राय हो जाता है। अधिकांश लोगोंका मन अपनी विद्यालता, शक्ति और ज्ञानको भूलकर एक शरीरकी प्रवृत्तियों में इतना अधिक फँस गया है कि अपनेकी शरीरके अतिरिक्त और कुछ समझता ही नहीं; और विश्व-ब्रह्माण्डके उदयन और विरूपनकी तो बात हो क्या, उनकी कल्पनासे ही मुर्कित हो जाता है । मनकी यह दुर्बळता बहुत दिनोंसे अभ्यस्त है और इसीके कारण संसारके सारे दुःख-इन्द्र हैं। यह मन, जो कि चिन्मय है, जनतक पुनः अपने चित्मयत्वका अनुभव नहीं कर छेगा तबतक सुखी और शान्त नहीं हो सकता: इसके लिये भावनाकी, अभ्यासकी आवस्यकता है। संतोंने, शास्त्रोंने इसीके लिये अनेकों प्रकारके साधन बतलाये हैं। उनमेंसे एक प्रमुख साधन पञ्चभूतोंकी धारणा है। इसके द्वारा मनको धीरे-धीरे अल्पताके कारा-गारसे निकालकर अखण्ड-स्वातन्त्र्यमें, बो कि अनन्त है, स्थापित किया जाता है। वास्तवमें यही उसका स्वरूप है। स्वरूपकी उपलब्धि ही इस साधनाका उद्देश्य है, यद्यपि मार्गमें सभी प्रकारकी सिद्धियाँ भी मिलती हैं।

पञ्चभ्त हैं — पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश। हनकी धारणाका अर्थ है कमशः चित्तको हन्हीं में वाँधना । यद्यपि ये सब चित्तमें बाँधे हुए हैं, तथापि वर्त्तमान कालकी शरीरप्राय मनोकृतिको देखते हुए, ऊपर उठानेका यही कमिक उपाय मालूम पड़ता है। इन पाँच भूतों मेंसे सबसे पहले पृथिवीकी धारणा की जाती है। उस धारणाका यह खरूप है कि ये पाँचों भूत, जो हिन्द्रयों से बाहर दीख रहे हैं, सबके सब मनके अंदर हैं। इस मनुष्यश्रीरमें पैरसे लेकर जानुपर्यन्त पृथिवी-मण्डल है। उसका वर्ण हरतालके समान पीला है, उसकी स्थिति चतुष्कोण है, उसकी अधिष्ठानी देखता बहार हैं, उसका बीज 'लं' है।

प्राणोंको स्थिर करके पाँच घटिकापर्यन्त उपर्युक्त धारणा करनी चाहिये । यह धारणा करते-करते ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं एक शरीरमें आबद्ध अथवा शरीर नहीं हूँ । मैं सम्पूर्ण पृथियी हूँ । ये बड़े-बड़े नदी-नद मेरे शरीरकी नस-माड़ियाँ हैं और सम्पूर्ण जीवोंके शरीरके रोग अथवा आरोग्यके कीटाणु हैं । समस्त पार्धिव शरीर मेरे अपने ही अङ्ग हैं । घेरण्ड-संहितामें कहा गया है कि पूर्योक्त प्रकारसे पृथिवीकी धारणा करके जो उसे हृदयमें प्राणोंके साथ चिन्तन करते हैं वे सम्पूर्ण पृथिवीपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं । शारीरिक मृत्युपर उनका आधिपत्य हो जाता है और विद्ध होकर ने पृथिवी-लरणा करते हैं । योगी याज्ञव्ययने कहा है कि पृथिवी-धारणा विद्ध होनेपर शरीरमें किसी प्रकारके रोग नहीं होते !

जल-धारणा इस प्रकार की जाती है--जानुसे लेकर पायु-इन्द्रियपर्यन्त जलका स्थान है । किसी-किसी आचार्यके मत्रमें जानु से लेकर नामिपर्यन्त जलका स्थान है। परन्तु योगी याश्चल्क्य यह बात नहीं मानते ! जलमण्डल शक्का चन्द्रमा और कन्दके समान खेत-वर्ण है, इसका बीज अमतमय 'वं' है। इसके अधिष्ठात्री देवता चतुर्युज, पीताम्बरधारी, गुद्ध-स्फटिक मणिके समान श्वेत-वर्ण मन्द-मन्द मुस्कराते हुए परम कोमल भगवान् नारायण हैं। इस जलमण्डलका चिन्तन करके प्राणोंके साथ इसको इटयमें है आवे और पाँच घटिकापर्यन्त चिन्तन करे। इसके चिन्तनसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं जल-तत्त्व हैं। प्रियवीका कण-कण मेरे अस्तित्वसे ही स्निम्ध है । स्वर्गीय अमृत और विष दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। कुसुमोंकी सुकुमारता और पाषाणोंका विण्डीभाव मेरे ही कारण है। पृथिवी मेरा ही परिणाम है। मैं ही पृथिवीके रूपमें प्रकट हुआ हूँ । मैं ही नारायणका आवास-स्थान हूँ । अनुभवी सन्तीने कहा है कि जल-घारणा सिद्ध हो जानेपर समस्त ताप मिट जाते हैं। अन्तःकरणके विकार धुरू जाते हैं। अगाथ जलमें भी उसकी मृत्य नहीं होती।

अभि-भारणा इस प्रकार की जाती है—पायु-इन्द्रियसे लेकर द्वद्वयपर्यन्त अभि-मण्डल है। इसका वर्ण रक्त है। आकार त्रिकोण है। इसका मुख्य केन्द्र नाभि और 'रं' बीज है। इसके अधिष्ठात्री देवता रुद्र हैं। इनका चिन्तन करते हुए प्राणोंको स्थित करे । जब यह धारणा सिद्ध हो जाती है, तब ऐसा अनुभव होता है कि मैं अभि हूँ । सम्पूर्ण वस्तुओंका रंग-रूप जो ऑखोंसे देखा जाता है मैं ही हूँ । मिण्योंकी चमक-दमक, पुष्पोंका सौन्दर्य और आकर्षण मेरे ही कारण है । स्प्रं, चन्द्रमा और विद्युत्के रूपमें मैं ही प्रकाशित होता हूँ । जल और पृथिवी मेरी ही लीला हैं । सबके उदरमें रहकर में ही शरीरका धारण और वीषण करता हूँ । सबके नेत्रोंके रूपमें प्रकट होकर में ही सब कुछ देखता हूँ । समस्त देवताओंका शरीर मेरेद्वारा बना है । पाँच घटिका-पर्यन्त अभि-धारणा सिद्ध होनेसे कालचक्रका भय नहीं रह जाता । साधकका शरीर यदि धायकती हुई आगमें डाल दिया जाय तो वह जलता नहीं । इस धारणामें कदका चिन्तन इस प्रकार किया जाता है:—कद्र भगवान मध्याह्व कालीन स्पर्क समान प्रखर तेजस्वी हैं, ऑखों तीन हैं । सम्पूर्ण शरीरमें भस्स लगाये हुए हैं, प्रसक्तासे वर देनेको उत्सुक हैं ।

वायुधारणा इस प्रकार की जाती है—हृदयसे लेकर भीहोंके बीचतक वायु-मण्डल है। इसका वर्ण अञ्चन-पुञ्जके समान काला है । यह अमूर्त तत्त्व-शक्तिरूप है, इसका बीज है (यं) । इसके अधिष्ठात्री देवता हैं---ईश्वर । प्राणोंको स्थिर करके हृदयमें इसका चिन्तन करना चाहिये। इसकी भायना जब पाँच घटिकातक होने लगती है, तब ऐसा अनुभव होता है कि मैं बायु हूँ | अग्नि मेरा ही एक विकास है | इस अनन्त आकाशमें सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी आदिको मैंने ही-धारण कर रक्खा है। यदि मैं नहीं होता तो ये सब इस शून्य-में निराधार कैसे टिक पाते ? मेरी सत्ता ही इनकी सत्ता है। प्रत्येक वस्तुमें जो आकर्षण विकर्षण शक्ति है, वह मैं ही हूँ । ये ब्रह्माण्ड-मण्डल मेरे क्रीड़ा-कन्द्रक हैं, मैं गतिस्वरूप हैं, सबकी गतियाँ मेरी कला हैं। समुद्रमें में ही तरज़ें उछालता हूँ। बड़े-बड़े दुक्षोंको झकझोरकर मैं ही पुष्प-वर्षा करता हूँ । स्वका स्वासोच्छ्यास बनकर मैं ही सबको जीवन-दान कर रहा हूँ । मेरी गति अवाध है । शास्त्रोंमें कहा गया है कि यह वायु-धारणा सिद्ध होनेपर साधक निर्द्धन्द्व भावसे आकाशमें विचरण कर सकता है। जिस स्थानमें वायु नहीं हो, वहाँ भी यह जीवित रह सकता है । वह न जलसे गलता, न आगसे जलताः न वायुरे सुखता । ब्रुडापा और *मी*त उसका स्पर्श नहीं कर सकती।

आकाशकी धारणाका प्रकार निम्नलिखित है---भौंहोंके

बीचरे मूर्वापर्यन्त आकाशभण्डल है। समुदके ग्रुद्ध-निर्मल जलके समान इसका वर्ण है। इसका बीज है 'हं'। इसके अधिष्ठात्री देवता हैं-आकाशस्वरूप भगवान् सदाशिव! शुद्ध-स्फटिकके समान स्वेत-वर्ण है, जटापर चन्द्रमा हैं, पाँच मुख, दस हाथ और तीन आँखें हैं । हाथोंमें अपने अस्त्र-शस्त्र लिये हुए, दिच्य आभूषणोंसे आभूषितः वे समस्त कारणोंके कारण, पार्वतीके द्वारा आलिक्कित, भगवान् सदाशिव प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं। प्राणींको स्थिर करके पाँच घटिकापर्यन्त धारणा करे । इसका अभ्यास करनेसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं आकाश हूँ। मेरा स्वरूप अनन्त है। देश, काल मुझमें कल्पित हैं। मैं अनन्त हुँ, इसलिये मेरा कोई अंश नहीं हो सकता । मेरी सम्पूर्ण विशेषताएँ मनके द्वारा आरोपित हैं । मन ही मुक्समें हृदयाकाश और बाह्याकाशकी कल्पना करता है। मैं घन हूँ, एकरस हूँ। न मेरे भीतर कुछ है और न तो यहर। मैं सन्मात्र हूँ । इस आकाश-धारणाके सिद्ध होनेपर मोक्षका द्वार खुल जाता है, सारी सृष्टि भनोभय हो जाती है। सृष्टि और प्रलयका कोई अस्तित्व अथवा महत्त्व नहीं रह जाता, मृत्युके वाच्यार्थका अभाव हो जानेसे केवल उसका लक्ष्यार्थ शेष रहता है, जो अपना खरूप है।

इन धारणाओंका साधारण कम यह है कि पहले पृथिवी-मण्डलका चिन्तन करके उसको जलमण्डलमें विलीन कर दे, जलमण्डलको अग्निमण्डलमें, अग्निमण्डलको वायुमण्डलमें और वायुमण्डलको आकाशमें। इस प्रकार कमशः कार्यको कारणमें विलीन करते हुए सबको परम कारण सदाशिवमे स्थापित करें और अन्ततः सदाशिवको आत्मस्वरूप, परमात्मस्वरूप जानकर उन्हींके स्वरूप-रूपसे स्थित हो जाय। इस विषयमें अनुभवी योगियोंका ऐसा उपदेश है कि प्रत्येक मण्डलका चिन्तन करते समय प्रणवके द्वारा तीन-तीन प्राणायाम करके कार्य-मण्डलको कारण-मण्डलमें इवन कर दे!

## ॐ अमुकमण्डलम् अमुकमण्डले जुहोमि स्वाहा ।

इसी प्रकार सम्पूर्ण मण्डलीका लय करके अपने गुद्ध स्वरूपमें स्थित हो जाना चाहिये।

ब्रह्मवेत्ता परम योगी देव-वैद्य अश्विनीकुमारोंने कहा है कि सबके शरीर पाद्धभीतिक हैं, इन शरीरोंमें तीन तत्त्व हैं— बात, पित्त और कफ । पञ्चभूतोंकी इस धारणारे ये तीनों तत्त्व शुद्ध हो जाते हैं। अश्विषारणारे बातज दोष, प्रियेषी और जलधारणासे श्रेष्मज दोष निष्ट्त हो जाते हैं। वायु-धारणासे पित्तज और स्टेब्मज दोष नष्ट हो जाते हैं। आकाश-धारणासे त्रिदोषजनित सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं।

पञ्चभूतोंकी इस धारणांसे कैसे-कैसे विचित्र अनुमवं होते हैं, इसका बद्दा सरस वर्णन योगवाशिष्ठान्तर्गत निर्वाण-प्रकरणके उत्तराईमें अद्वासियें सर्गसे बानवे सर्गतक हुआ है। उसको पदनेसे आनन्दका बद्दा विकास होता है। विस्तार-भयसे यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। साधकोंकी वहीं उसका अनुशीलन करना चाहिये। इस धारणासे यह अनुभूति तो बहुत ही शीप्र होने लगती है कि यह स्थूल प्रथम मनीमय है। आगे चलकर मनकी चिन्मयताका अनुभव होता है और यही जंडस्भूति और जंडत्ववासनासे शस्य अन्तःकरणकी शुद्धि है। जब इस शुद्ध अन्तःकरणमें राचको स्वीकार करनेकी योग्यता आ जाती है तब उस विशुद्ध एकरसतच्चका बोब होता है। यह बोध ही समस्त साधनोंका चरम और परम फल है। शा०

# पश्चामि-विद्या

( लेखक-पण्डित श्रीजैहरीलालनी शर्मा, सांख्ययोगालार्य, विद्यापुरीण, विद्यासागर )

उपनिपदोंकी अनेक विद्याओं मेंसे एकका नाम है पञ्चाभि-विद्या । यह पुनर्जन्मका सिद्धान्त वतानेवाली विद्या है । मृत्युके अनन्तर किसका जन्म होता है और किसका नहीं। और जिनका होता है उनका किस प्रकार होता है ! इन बातोंका समावेश इस विद्यामें है ।

स्थूळ्शरीरको त्यागनेपर जीव स्क्ष्मशरीरके साथ ही साथ स्थानान्तरको जाता है और फिर एक निर्देष्ट क्रमसे वापस आता हुआ जन्मान्तरमें स्थूळशरीरको पाता है। उपनिपद्में इस तत्त्वको निम्न प्रकारसे समझाया है। अप्रिमें किसी वस्तुकी आहुति डाल्नेपर उस वस्तुका स्पान्तरमें परिवर्तित होकर हवामें उद जाना हम समीके अनुभवमें आया है। तोलामर घी अप्रिमें डाल्नेसे वह सुगन्धमय धूमके रूपमें यदल्कर वायुमें मिल जाता है। घी और उसका उत्तरकालीन परिवर्तित रूप तत्त्वदृष्टिसे एक ही वस्तु है। रासायनिक विक्लेपणकी प्रक्रियांके ही कारण घीमें इतना परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तनका कारण अप्रि है।

इस प्रत्यक्ष दृष्टान्तकी सहायताको लेते हुए ऋषियोंने बतलाया है कि किस प्रकार एक देहको छोड़नेसे दूसरे देहको ग्रहण करनेतक जीवका शरीर अनेक रासायनिक परिवर्तनों-को प्राप्त करता है।

मृत जीवका स्थ्मभूतमय शरीर श्रद्धा कहा जाता है अभैर 'अप्' भी कहलाता है, क्योंकि उस समय उसमें जल-तत्त्वकी प्रधानता रहती है। इस श्रद्धाका संयोग होता है 'सोप' से और जहाँ यह संयोग होता है, उसीको 'परलोक' कहते हैं। यह प्रथम रासायनिक परिवर्तन भूमिसे ऊर्ध्व प्रदेशमें—अन्तरिक्षमें होता है। अतएव इसे परलोक कहते हैं। परलोकरूपी प्रथम अक्षिमें 'श्रद्धा' की आहुतिसे इस प्रकार 'सोम' होता है।

यही 'सोमरस' पर्जन्यरूपी अझिमें पङ्कर 'चर्षा' रूपमें परिवर्तित होता है। अतएव पर्जन्य द्वितीय अझि है।

तदनन्तर वर्षाका जल अन्नरूपमें परिवर्तित होता है और पृथिवीमें इस प्रकारके परिवर्तन होनेके कारण पृथिवीको तृतीय अग्नि कहा जाता है ।

यह अब फिर वीर्यरूपमें परिवर्तित होता है और पुरुष-शरीरमें इस परिवर्तनके होनेके कारण पुरुषको चतुर्थ अभि कहा जाता है।

अन्तमें वीर्य ही गर्भरूपमें परिवर्तित होता है और पत्नीमें इस परिवर्तनके होनेके कारण वह पद्मम अग्नि कहलाती है।

इस प्रकार पाँच अग्नियों (Stages of transformation) में होता हुआ 'श्रद्धा' नामक द्रव्य भार्म' रूपमें आता है। गर्भ वीर्यसे, वीर्य अन्नसे, अन्न वर्षासे, वर्षा सोम-से और सोम श्रद्धारे होता है।

श्रद्धाते लेकर गर्भतक पाँच दशाएँ वतलायी गयी हैं। जीव अन्तःकरणशहित ही इन पाँचों दशाओं में रहता है। जिस प्रकार गर्भाशयमें स्थित रजोवीर्यसे उसक शरीर में जीव और उसके स्थ्मशरीरका सम्पर्क रहता है, उसी प्रकार वीर्यमें, अलमें, वर्षीमें और सोममें भी जीवके साथ अन्तःकरणका सम्पर्क रहता है। प्रथम देहत्यागके अनन्तरकी अवस्थाको श्रद्धा कहा गया है। यह यह स्थिति है, जिसमें जीवकी अग्रिम यात्राका निश्चम होता है। 'यो यच्छूद्धः स एवं सः'।

जन्मभर सक्तमोंके अनुष्ठानसे मरणानन्तर भी श्रुभ श्रद्धा ही रहती है और तुष्क्रमोंके आचरणसे दुष्ट श्रद्धा रहती है । अप्रिम जन्मका निर्णय हो जानेपर जीव अपने अन्तःकरणके साथ-ही-साथ सोभावस्था, जलावस्था, अलावस्था, वीर्यावस्था और गर्भावस्थाके स्थूल पञ्चभूतोंमें निवास करता है और अन्तिम अवस्थासे ही भूमिपर जन्म लेता है । जन्मानन्तर सूक्ष्मश्ररीरसंयुक्त जीवने अधिष्ठत स्थूलश्ररीरमें ही बाल्य, यीयन और जराका परिणाम होता है।

इस प्रकार श्रद्धा वा कर्मानुसार जीव संसारमें आवागमनका चक्कर काटता रहता है और चौरासी लाख योनियोंमें धूमता-फिरता सुख-दुःखमोहात्मक दशाओंमें रमता रहता है।

जन्म-मरणके चक्रको धितृयान भी कहा जाता है और कृष्ण-गति भी । अज्ञानका रंग काला माना गया है, अतस्य अज्ञानसे होनेवाले जन्म-मरणको कृष्ण-गति (Black Route) कहते हैं।

इसके विपरीत ज्ञानका वर्ण शुक्क माना गया है और इसिटिये ज्ञानसे होनेवाटी मुक्तिकी दशाको शुक्क गति कहते हैं। शुक्क गतिको देवयान भी कहते हैं।

शुक्क गतिमें अन्तःकरण वा स्क्ष्मश्रारीर भी हट जाता है। तब आत्मा अपने विशुद्ध रूपमें निवास करता हुआ चिदानन्दका उपभोग करता है।



# भीमा और नीराके पवित्र सङ्गमपर

( लेखक—'शस्त')

(१)

अभी सुर्योदय होनेमें विशेष विलम्ब था । अरुणोदयकी अरुणिया भी स्पष्टरूपमे नहीं दीख रही यी। बायुमण्डल शान्त या, मलयज पवनके शीतल झोंके रह-रहकर छ आया करते थे। इतनी शान्ति यी उस समय कि दूध भी सोये हुए-से जान पड़ते थे, तारे ठिठके हुए और चन्द्रमा समद्रके पास । भीमा और नीराके सङ्कमपर जो विशाल बटब्रक्ष या। उसकी एक लम्बी शाखापर दो खेत पक्षी जाग रहे थे और केवल वेही जाग रहेथे। जैसे भीमा शान्त यी और नीरा चञ्चल, वैसे ही उन दोनों पश्चियोंमें भी एक गम्भीर या और दूसरा उत्सुक । गम्भीर पक्षी बड़ा था और चञ्चल छोटा। छोटे पक्षीकी आँखें इधर-उधर दौड जाती थीं और कोई नयी वस्तु देखकर वह पुछ बैठता या कि यह क्या है । उस शान्तः, नीरव ब्रह्मवेलामें केवल दो ही प्रकारके शब्द थे---एक तो नीरा नदीकी कलकलम्बनि और दूसरे उस चञ्चल पक्षीके चापल्य-मिश्रितः उत्सुकताभरे बालोचित प्रस्त ।

भीमा और नीराके मधुर सङ्गमकी ओर, जो दो प्रिय संस्थियोंके मिलन-जैसा आनन्दमय या, दृष्टि जाते ही छोटे पक्षीको एक नयीन दृश्य दील पढ़ा। एक युवक, जिसकी

रेख अभी भिनी नहीं यी। झीनी-सी चादरसे अपना शरीर ढके हुए, स्वस्तिकासनसे ध्यानमग्न बैठा हुआ या । न उसकी साँस चलती दीखती थी और न उसके शरीरमें र्तानक भी स्पन्दन था। उसके जीवनका चिह्न इतना ही या कि वह शान्त, स्थिर और गम्भीर मुद्रासे बैठा या । छोटा पक्षी उसको जाननेके लिये चञ्चल हो उठा । उसने बड़े पक्षीको सम्बोधित करके पूछा—'भैया! यह कौन है, क्या कर रहा है ? तम तो अन्तर्यामी हो, इसके मनकी सारी वार्ते जानते हो। मुझे बताओं । इसके चित्तकी स्थिति जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कुतहरू है। भ्वडा पक्षी, जो हंस था। उस समय बड़े शान्त भावसे उस युवककी और ही देख रहा या। मानो युवकके हृदयकी प्रत्येक गति-विधि उसकी आँखोंके सामने हो और वह उसे देख-देखकर सुग्ध हो रहा हो। इंसने छोटे पक्षीको सम्बोधन करके कहा—बत्सल ! मैं प्रायः द्वम्हारे प्रश्लोको टाल दिया करता हूँ । इसका यह कारण नहीं है कि मैं तुम्हारी उपेक्षा करता हूँ। बात इतनी ही है कि जब मैं स्थूल जगत्को छोदकर सूक्ष्म जगत्के किसी गम्भीर रहस्यके चिन्सन्में संलग्न रहता हूँ। तब तुम इतने उथले प्रश्न करते हो, ऐसी चर्चा छेड देते हो, जिसके कहने सुनने, समझने समझानेमें दिन ही नहीं होती। परन्तु आज अभी इस समय जो तुमने मभ किया है, यह इस अवसरके अनुकृत ही है; क्योंकि जो में मनकी आँखोंने देख रहा हैं, वही दुम पूछ रहे हो। कितनी तन्मयता है उस युवकर्मे, कितनी लगत और तलीनताके साथ तत्पर है वह अपनी साधनामें ! ऐसा मालूम पहता है कि साधताका लग्ना मार्ग यह कुछ क्षणों में ही समाप्त कर देगा। मैं तो इसके अन्तर्देशके दर्शनसे ही ध्यानस्य हो रहा हूँ। ध्यान करनेवाला किस प्रकार ध्यान कर रहा है, उसके चित्तमें इस समय किन-किन भावोंका उदय और विलय हो रहा है। उसके चित्तके चबूतरेपर कौन-कौन-सी मूर्तियाँ आकर नाच जाती हैं। उनको देखकर यह फिस प्रकार आनन्दविभोर हो जाता है-इन वातींकी कल्पनासे ही अन्तःकरणमें एक अपूर्व सुख-शन्तिका अनुभव होता है। इस समय यह धीर युवक भगवान्की मधुर और मोहक लीलाओं में रम रहा है; इसके मन, प्राण, शरीर और रोम-रोममें भगवानकी दिव्यता अवतीर्ण हो रही है। इसकी एक-एक बृत्ति भगवानुको लेकर ही उठ रही है और भगवानमें ही विलीन हो रही है। इस समय यह पवित्रताः शास्ति और आनन्दकी त्रिवेगीमें उन्मजन-निमञ्जन कर रहा है। इब-उतरा रहा है। कितनी मस्ती है इसमें ! देखों तो सही, इसके शरीरमेंसे प्रकाशकी कैसी किरणें निकल रही हैं! इसका मुखमण्डल ज्योतिर्मय हो रहा है, इसके हृदयसे शान्ति और आनन्दकी धारा प्रवाहित होकर आसपासके सम्पूर्ण जह-चेतनको एक दिव्य प्रेम और रससे सराबोर कर रही है। ऐसा जान पडता है कि यदि इसी प्रकार इसका ध्यान चलता रहा तो योडे ही समयमें इसकी सम्पूर्ण प्रकृतिका परिवर्त्तन हो जायगा और न केवल इसका अन्तःकरण ही। बल्कि स्थूलशरीर भी अत्यन्त दिव्य और नारायणमय हो जायगा ।

वस्सलने कहा—'हे राजमराल ! शिव मगवान्की कुपासे आपको महान् सिद्धि प्राप्त हैं; आप दूरकी यस्तु देख सकते हैं; दूसरेके मनकी बात जान सकते हैं; भूत और भविष्य, दूर और निकटकी सभी वस्तुएँ आपके लिये करामलकवत् हैं। आपसे कोई भी रहस्य अज्ञात नहीं है। आप मेरी उत्सुकताको मिटानेके लिये कृपा करके यह बतलाइये कि इसने किस प्रणाली और किस कमसे ध्यान किया है, जिससे हसे इतनी तत्मयता प्राप्त हो गयी।' राजमरालने कहा— 'खत्सल ! यह विषय अस्यन्त गोपनीय है, फिर भी तुम्हारे आग्रह और प्रेमको देखते हुए न बताना अनुस्वित जान पहला है । इसलिये सावधानीसे सुनो । मैं तुम्हें इसके ध्यानकी गाउताका कारण बतलाये देता हैं । नित्य कर्म-सन्ध्यावन्दन आदिके नियमपूर्वक अनुहानसे इसके सम्पूर्ण अन्त्रों और इन्द्रियोंके देवता अनुकल तथा प्रसन्न हो गये हैं । वे च्यानकी स्थिरतामें किसी प्रकारका विभ नहीं डालते । ध्यानके समय वे स्वयं ही इसके शरीर और इन्द्रियोंको स्थिर और अविचल कर देते हैं। यम-नियमके पालनसे और इस इद निश्चयसे कि 'अब मैं कभी पाप-कर्म नहीं करूँगा' पाप-वासनाएँ तो इसके चिसमें उठती ही नहीं । प्राणायाम और विचारके द्वारा इसने शुभ कर्मकी वासनाओंका भी तनकरण सम्पन्न कर लिया है। भूत-शद्धि और मन्त्र-चैतन्यकी क्रियासे इसके अन्तःकरण और इष्ट-मन्त्रमें भी विशिष्ट शक्तिका विकास हो गया है और अब यह इच्छा करते ही एकाम हो जाता है । कितना निरुद्ध और भावप्रयण हो गया है इसका चित्त, इस बातको आज मैंने प्रत्यक्ष देखा । आज ब्रह्मवेळाके पूर्व ही जब यह यहाँ आकर बैठा और मेरे देखते-देखते ही अन्तर्मख होकर भावलोकमें प्रवेश कर गयाः तब मैं आश्चर्यचिकत हो रहा था।

''इस युवकने पहले अग्नि-प्राकारकी भावना की, अनुभव किया कि भेरे चारों तरफ एक ज्योतिर्मव चहारदीवारी है और उसके बीचमें में सुरक्षितरूपसे बैठकर परमात्माका चिन्तन करने जा रहा हूँ } किसी प्रकारकी दुर्भावना और दुर्वासनाएँ मेरा स्पर्ध नहीं कर सकतीं ।' यह इद निश्चय करके इसने अपने सर्वाञ्जमें कीर्ति आदि शक्तियोंके साथ केशवादिका न्यास किया, जिससे इसके शरीरकी सम्पूर्ण अपविश्वताएँ धुल गर्या और शरीरमें दिन्यता आ गयी । तत्मश्चात् पीठन्यास करते हुए इसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमण्डल और लोकोंको यथास्थान शरीरमें स्थापित किया । इसने क्रमशः ऐसी भावना की कि यह सम्पूर्ण जगत् ब्रहामें स्थित है, इसके अधिष्ठान ब्रह्म हैं। इसलिये यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्ममय है, ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मकी वह शक्ति भी बहा ही है। जिसने ब्रह्ममयी प्रकृतिको धारण कर रखा है। ब्रह्ममें आधारशक्ति, आधारशक्तिमें प्रकृति, प्रकृतिमें एक ब्रह्माण्डमण्डलको धारण करनेवाले व्यक्तरूपने विराजमान कुर्म भगवान और उनके आधारपर स्थित शेष भगवान , जिन्होंने यह पृथ्वी धारण कर रखी है। पृथ्वीपर अनन्त विस्तृत उत्ताल तरकोंसे तरकायमान धयलातिश्वयस धीरसागर—जिसमें नाना प्रकारके र<del>क्क विरक्के कमलेंकि आस्पास</del> अनेकों इंस, सारस आदि दिव्य पक्षी क्रीडा कर रहे हैं और

जिसके मध्यमागर्मे बहा ही विशाल सात्तिकताका साधाज्य खेतद्वीप है—हिलोरें ले रहा है। खेतद्वीपमें लताओं के कुआ में मिणवींका सुन्दर मण्डप है और उस मण्डपके अन्तर्गत प्रेमके पुष्प और आनन्दके फलोंचे परिपूर्ण एक दिव्य कस्पष्टस है। जिसकी दिव्य सुरिभसे सारा संसार सुवासित हो रहा है। कस्पष्टसके नीचे मिणवींकी बेदी है और उसपर रजजटित सिंहासन है।?

राजमरालने कहा-''प्यारे वत्तल ! अभी थोडी ही देर पहलेकी तो बात है, इन्हीं दिव्य वस्तओंकी भावना करते करते यह युवक इस स्थल सारका उल्लंबन कर गया है और दिव्य लोकमें प्रविष्ट हुआ है। वहाँ जाते ही इसने उस रवसिंहासनपर जो अपने सान्त स्वरूपमें अनन्तको छिपाये हुए या और अनन्त होनेपर भी शन्त दीख रहा या। द्वादशकलात्मा सूर्य) घोडशकलात्मा चन्द्रमा और दशकलात्मा अग्निको देखा और कमशः और भी अन्तर्जगतमें प्रवेश करता गया । वहाँ इसने सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणींको देखा; तीनों अवस्थाएँ इसके सामने नाच गयीं: उनके अभिमानी भी आये और नमस्कार करके चले गये। इसने आत्मा अन्तरात्मा और शानात्माको प्रत्यक्ष देखा । इस विशुद्ध प्रेम और शानके राज्यमें, जहाँ दोनोंका एकत्व है, पहुँचते ही इस युवकके सामने भगवान्का लीला-लोक प्रकट हो गया है। इस समय यह नारायणके शङ्क-चक्र-मदा-पद्मधारी। वर्षाकालीन मेषके समान सुन्दर, पीताम्बर ओढ़े हुए, मधुर, मञ्जल, मञ्जलमय खरूपकी सेवा कर रहा है। इसने अभी कुछ ही क्षण पहले भगवानुका चरणामृत लिया है, उन्हें अपने हायसे माला पहनायी है, अनेकों प्रकारके फल-मूल और व्यञ्जनके नैवेद्य लगाये हैं। और प्रेमपूर्वक आग्रह करके भगवानुको खिलाये हैं। कितने प्रेमी हैं भगवान्। प्रेमका प्रतिदान तो केवल वे ही जानते हैं। वे नित्यतम हैं और अपनी अखण्ड महिमार्मे स्थित हैं, फिर भी प्रेमपरवश होकर अपने भक्तींके लिये क्या-क्या नहीं करते ? भगवानने इसकी सेवा स्वीकार की है, इसे अभयदान दिया है और अपनाया है। इस समय प्रेममुख होकर आरती करता हुआ यह भगवानके सामने नाच रहा है और इसके शरीरमें क्रमशः आठों सात्त्विक भाव उटय हो-होकर अपनेको सार्थक कर रहे हैं।"

वत्तलमे पूछा—'राजमराल ! तुम्हें तो इसका भविष्य भी शत है; अब आगे क्या होगा, यह बतलानेकी कृपा करो ।' राजमरालने कहा—''अब प्रातःकाल होनेपर आया । मुझे यहाँसे बहुत दूर, पण्डरपुरछे पचास मीलपर गुप्तिलक्का भगवान शक्करका दर्शन करने जाना है; इसलिये मैं तो अब चलता हूँ । इसका ध्यान अभी शीष्ठ टूटनेवाला नहीं, इसका शरीर भी नारायणमय हो जायगा । अभी तो मैं चलूँ ।'' वस्सलने कहा—'राजमराल ! मुझे भी अपने साय ले चलें ।' राजमरालने अनुमति दी और दोनोंने एक ही साथ बहाँसे यात्रा की ।

#### (२)

महाराष्ट्रमें भगवान् शङ्करके आठ लिङ्ग अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । उनमें सात प्रकट हैं और आठवाँ गुप्त । बड़े महादेव, जो कि हरिहरात्मक लिङ्गमूर्ति हैं, शिवाजीके पूर्वजोंके द्वारा चिरकालमे पुजित हैं । उनके दर्शनमात्रसे आज भी जीवोंके अन्तस्तलमें एक अलौकिक पवित्रताका सञ्चार होता है। वहाँसे थोड़ी ही दूर, एक कोसके लगभग दो पर्वतीकी सन्धिमें भगवान् शङ्करका गुप्त लिङ्ग है, वहाँ हरे-भरे, सुन्दर-सन्दर कक्ष हैं। बारहों मास बहनेवाले झरने हैं। दो-तीन छोटे-छोटे कुटीर हैं, जिनमें कभी-कभी दो-एक साधु रह जाते हैं और कभी कोई नहीं रहता। गुप्तालिङ्क भगवान्ये ठीक ऊपर पर्वतशृङ्खपर पीपलके कई बढ़े-बड़े धूक्ष हैं। उनमें एक तो मानो वहाँके बृक्षोंका राजा ही है । थोड़ी हवामें भी जब उनके पत्ते खडखड़ा उठते हैं। तब ऐसा जान पड़ता है मानो भगवान, शङ्करका डमरू बज उठा हो । उस स्थानकी अनन्त भहिमा है और अनन्त सौन्दर्य है। राजमराल प्रतिदिन वहीं जाकर भरतेमें सान करते. शिवकी पूजा करते, पीपलपर बैठकर उनका ध्यान करते । यही उनका सहज कर्म था । न इसमें परिश्रम था और न कृत्रिमता। जैसे स्वभावतः प्राण चला करते हैं, वैसे ही उनके शरीरसे यह किया हुआ करती थी।

प्रतिदिनकी अपेक्षा आज कुछ विशेषता थी। रोज वे अक्ले रहते थे, आज दो थे। जब वे नित्य-कृत्य समाप्त करके बड़ी शान्तिसे पीपलकी एक शास्तापर बैटे, तब बत्सलने पूछा—'भैया! उस युवककी क्या स्थिति होगी, अब उसका इस समय क्या भाव होगा! बह क्या अनुभव करता होगा! राजमराल उस समय व्यानस्थ हो रहे थे, वे किसी भी प्रश्नका उसर देना नहीं चाहते थे। यस्सल उनका क्ख देखकर चुप हो रहा। परन्तु उसके मनमें इस बातकी बड़ी छटपटी थी कि उस युवककी क्या स्थिति है। योड़ी देरके बाद बत्सलने देखा राजमरालकी आँखोंसे आँक्सी

भारा वह उही है, शरीर कॉप रहा है, सारे शरीरपर स्वेद-बिन्द हैं और मुख्यमण्डल प्रेमकी ज्योतिसे जगमगा रहा है । राजमरालकी यह दशा देखकर यत्सलको उनके शरीरकी बडी चिन्ता हो गयी और यह उन्हें अपने पहले पहले हवा करने लगा एवं अनेकों प्रकारसे उन्हें जगानेकी चेष्टा करने लगा । बहुत उपचारके बाद अब वे होशमें आये और स्वस्थ हए, तब वत्सलने पूछा---भैया, यह तुम्हारी क्या दशा हो गयीथी ? किस अनुभृतिमें तुम इब गये थे ? दुम्हारे लिये ऐसी कौन-सी अनहोनी बस्त है। जिसे देख-सनकर या स्मरण करके तम विद्वल हो जाते हो ! मेरे प्रश्नको सनातक नहीं। यदि कोई अत्यन्त रहस्थकी बात न हो तो बतलानेकी कपा करो ।' राजमरालने बडे प्रेमसे कहा—''भाई वत्सल ! दुस तो मेरा समय जीवन ही पूछ रहे हो । मैं जब अपने जीवनकी अतीत घटनाओंका स्मरण करता हैं तो भगवानकी अहैतकी क्रुपा, उनके प्रेम और अपने मस्तकपर उनके धरद कर-कमलॉकी छत्रछाया देखकर उन्हींके स्मरणमें विद्वल हो जाता हूँ । मुझे अपने तन-बदनकी सुधि नहीं रहती । देखो न मैं क्या था, क्या हो गया ? कहाँ तो एक पक्षी इंस और कहाँ भगवानकी इतनी महान कृपा ! मेरा जीवन धन्य हो गयाः प्रभक्ती कपासे । 22

'सारी घटना स्मरण हो आयी है, कहे विना रहा नहीं जाता' यह कहकर राजमरालने फिर बोलना आरम्भ किया-"तम कैलासपर्वतको तो जानते ही हो। यहाँसे यदि वहाँ जाना हो तो शत शत पर्वतमालाओंको पार करना पहला है। वहीं गौरीशङ्कर चोटीके पास बढ़ा विशाल मानस-सर है, जिसमेंसे मक्ति और शतके समान ब्रह्मपुत्र और सिन्धु-ये दोनों नद प्रवाहित हुए हैं। मैं उसी मानस-सरका निवासी हूँ। मैं वहाँ अकेला न या कोटि-कोटि इंस वहाँ निवास करते हैं। उन्होंमें एक मैं भी था। सब-के-सब मानस-सरमें कीडा करते थे; कमलों से खेलते थे; सब-के-सब ग्राह्म सान्विक थे। प्रेमी थे और नीर-क्षीरियवेकी थे। एक बारकी बात है--सभी इंस इकट्टे थे, अपनी विवेकशक्तिकी चर्चा चल रही यी । इंसोंकी जाति बड़ी विवेकवती है, पानीमैंसे दधको अलग कर लेती है; यही सबसे महान् जाति है। ऐसी एक भी समस्या नहीं, जिसे यह हल न कर सके। उसी सभामें एक प्रश्न क्रिहा---'इमलोग जो मोती चुगते हैं, वे क्या बीज़ हैं ! उनकी उत्पत्ति कैसे; किससे !' इस प्रभका उत्तर सहसा कोई नहीं दे सका । अन्तमें यह निर्णय हुआ कि सब लोग इस प्रभपर विचार करें। जो इसका ठीक ठीक उत्तर देगा, वह इमलोगोंका राजा होगा और मानस्तरके बीचोबीच जो सबसे बड़ा कमल है, वही उत्तको आसनके रूपमें प्राप्त होगा। जिनकी विचारशक्ति प्रस्तर थी, उन्होंने उस खानको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न आरम्भ किया। छ: महीनेकी अवधि रक्सी गयी।

एमेरे मनमें न तो उस स्थानका प्रलोभन था और न मेरी विचारशक्ति ही प्रखर थी। परन्त यह प्रश्न मेरे चित्तमें भी उठा कि जो मोती हमलोग चुगते हैं। वे क्या हैं: इन्हें किसने। किसलिये बनाया है ? केवल मोतीके ही सम्बन्धमें नहीं। सम्पूर्ण जगत्के और अपने सम्बन्धमें भी यही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मैंने अबतक कोई साधन-भजन तो किया नहीं याः सत्तक्कका अवसर भी कम मिला था; ऐसी स्थितिमें मैं स्वयं क्या विचार सकता ? सामने केवल निराद्या-ही-निराद्या थी। आशा यी तो बक्षः एक--गौरीशक्करकी चोटीपर रहनेवाले भगवान शहरको पानेकी-जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं या. बहाँतक जानेकी मुझमें शक्ति नहीं यी, परन्तु जिनके पास आकाशमार्गंचे जाते हुए चिट्टों, संतों, ऋषियों और देवताओं-को मैं देखा करता था। आधा यी हो केवल उनकी ही। चित्तसे प्रश्न टलता नहीं था, समाधानका कोई उपाय न या । चित्तमें इतनी व्याकुलता हुई कि जीवन भार हो गया। भला, वह जीवन किस कामका जिसमें एक तिनकेका भी युवार्थ ज्ञान नहीं है-और तो क्या, अपने आपका भी शान नहीं है। अब मैं चर्दूंगा मगवान् शक्करके पासः यदि रास्तेमें मर जाऊँ तो इस अशानाबुत जीवनसे वह मरना भला ही है; और यदि जीते-जी वहाँतक पहँच जाऊँ तो सारा भेद आप ही खल जायगा । ऐसा निश्चय करके मैं उड़ा--गौरीशङ्करकी उस चोटीपर चढ़नेके लियेः जहाँ अवध्रतके वैदामें भगवान शक्कर निवास करते हैं।

"में उद्दा, उदता ही गया; न जीवनका मोह था न लोम । इसिलये कहोंकी परवा भी न थी । कितनी दूरतक कुहरा पदा और कितनी दूरतक अध्यकार, कहाँ जाड़े छे छिदुरकर गिर पदा, कहाँ ठोकर खाकर—हन सब बातोंकी कोई याद नहीं है । आगे चलकर तो मेरा धारीर उद रहा है या नहीं—यह भी भूल गया, केवल मन-ही-मन उद्दात रहा। जब होसमें आता तब हारीर भी उद्दात और मून्लित हो जाता तो कहीं गिर पदा। एक बार ऐसे जोरकी ठोकर स्मी कि में तिलमिला उठा, हारीर वेषस हो गया; परन्तु ऐसी आहबर्य-

जनक घटना घटी कि मैं अलग या और शरीर अलग । शरीरको ठोकर लगनेसे मुझे तिनक भी व्यया नहीं हो रही थी । मैं स्वयं आइचर्यन्विकत हो बोल उठा-'अरे ! तो क्या में शरीरसे अलग हैं ? क्यामेरा शरीर ही धायळ होकर पड़ा है, उसके साथ मन मूर्जिल नहीं हुआ ! शरीर एक व्यक्ति है, मन भी एक व्यक्ति है, जगत्के सम्पूर्ण शरीर और मन भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। शरीरसे मनका और मनसे शरीरका सम्बन्ध है। ये जब जागरित रहते हैं तब प्रथक-प्रथक, सबप्त अथवा प्रलीन रहते हैं तब एक: यही समस्त व्यक्तियों-की एक समष्टि है। मोती स्थूल है। मेघ सूक्ष्म है; समुद्र कारण है, उसमें मेघ और मोती अभिन्न हैं। स्थल जगत् सक्स जगतमें, दोनों कारण-जगतमें और मैं सबसे प्रयकः सबको देखनेबाला । सुझसे कारणका क्या सम्बन्ध है ! मैं ही तो कारणको देख रहा हुँ ? यह कारण मेरे अंदर है या बाहर ! अंदर है तो मुझसे भिन्न क्यों ! क्या मैं ही कारण बन गया हैं ? मुझ अनन्त, एकरस, निर्विकार, देश-काल-बस्त-परिच्छेदग्रन्य, सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदरहित चिद्धनमें कार्य-कारणकी परम्परा कैसी ! केवल मैं-ही-मैं हूँ। ऐसा निश्चय होते ही मैं समाधिस्य हो गया । कोई प्रश्न नहीं रहा ! न आकुलता थी, न शान्ति; बस, केवल मैं था ।

'जब मेरी समाधि टूटी और मैंने अपने शरीरकी ओर देखा तो वह कैलाखके एक शिखरपर मगवान गौरीशक्करकी गोदमें या और वे अपने कृपा-कटाक्षोंसे उसे सिंचते हुए मुस्करा रहे थे। माताकी वह स्नेहमधी मूर्ति, पिताका वह कोकोत्तर करदान आज भी मेरी ऑखोंके सामने नाच रहा है। उन्होंने अपने कर-कमलेंकि स्पर्शत मुझे जीवनदान दिया और मैं सचेतन होकर उनके चरणोंके पास लोटने लगा। उनका वह कर्पूरीज्वल श्रीविमह, उनकी वह कवणामयी मूर्ति कभी मुलायी नहीं जा सकती। उनकी आशासे मैं इंसोंमें लौट आया; मेरा अशान नष्ट हो गया, सम्पूर्ण समस्याएँ सुलझ गर्यी।

''छठा महीना पूरा होते-न-होते, उसी मानस-सरमें फिर इंसोंकी पञ्चायत इकड़ी हुई; सबने अपने-अपने विचार सुनाये। एकने कहा—'स्वाती नक्षत्रपर जब सूर्य आते हैं, तब सीपमें वर्षाका जल पड़नेसे भोती बनते हैं। इसलिये सीप और मेघ तो निमित्त-कारण हैं और जल उपादान-कारण। इसी क्रमसे मोतीकी उत्पत्ति होती है। जलमें बो मोती निहितस्वसे रहता है, वह स्वाती नक्षत्रकी सूर्य-रिमयों और सीपके संयोगसे अभिन्यक हो जाता है। मोती एक बस्तु है—कारणरूपमें नित्य और कार्यरूपमें अनित्य। इसिक्ये उसकी पवित्रता अक्षुण्ण है। उसके कारणस्वरूपपर इष्टि रखी जाय तो वह कभी दुःखद नहीं हो सकता।

''दूसरेने कहा—'यदि कारणमें सब वस्तुओं का अस्तित्व अलग-अलग स्वीकार किया जाय, तब तो उनका पारस्परिक सम्बन्ध जुड़ना असम्मद हो जायगा। जल पृथक् वस्तु है और उसमें खित मोती पृथक् वस्तु है, दोनोंका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है—रेखा मान लें तो जलसे मोतीके अभिव्यक्त होनेका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसल्ये कारणमें सब बस्तुओंकी अलग-अलग सत्ता है, ऐसा मानना युक्तिसक्तत नहीं है। कारण एक है, उसके परिणाम ही भिक्त-भिक्त कार्य हैं। मोती, सीप, मेच, सूर्य, समुद्र और जगत्की समस्त भिक्ताएँ मूलतः एक ही बस्तुके परिणाम हैं। इसल्ये प्रिय-अप्रिय और अनुकूल-प्रतिकृतका भेद केवल कार्यपर इष्टि रखनेके कारण है। यदि यह स्थूल दृष्टि निवृत्त करके वस्तु-दृष्टि रखी जाय तो शोक-मोहके लिये कहीं स्थान ही न रहे। इसल्ये मोतीको मोतीके रूपमें नहीं, उस अदितीय कारणके रूपमें देखना ही निःश्रेयस है।'

'में भी वहां था, मेरे मनमें भी बोलनेकी आयी और मैं बोल उठा—'भाई! जब यह निश्चय किया जाता है कि कारण-दृष्टिसे सब एक ही हैं, तब निश्चय करनेवाला अपनेको किस कोटिमें मानता है ? उसका अस्तत्व तो निर्विवाद है और उसे किसी-न-किसी कोटिमें भी होना ही चाहिये। ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न उठता है कि निश्चय करनेवाला मैं कार्य हूँ अथवा कारण। यदि में कार्य हूँ तो कारणको जान ही नहीं सकता। और यदि कारण हूँ तो यह सम्पूर्ण जगत् मेरा ही परिणाम होना चाहिये। परन्तु मैं परिणामी तो नहीं हूँ। क्योंकि मेरा ज्ञान और साक्षात्व एकरस, निर्विकार है; कार्य-कारण-परम्पराकी प्रत्येक स्थितिकों में जानता हूँ। मैं शानस्वरूप हूँ और यह कारण-कार्य-परम्परा मेरी दृष्टिके अन्तर्गत है। मुझ अनन्तमें दृष्टि और दृश्य सम्भव ही नहीं। यह कारण-कार्य-परम्परा एक विवर्त है, जो स्वरूपों सर्वया असम्भव है। कहाँ मोती और कहाँ जल। सब मैं-ही-मैं हूँ।'

"मेरी बात सबके समझमें नहीं आयी। कोई कोई हत विवयको अशेय कहकर मौन हो गये और किसी-किसीमे इसे अस्वीकार कर दिया। परन्तु बात यहींतक नहीं यी। सर्वश्रेष्ठ

# कल्याण

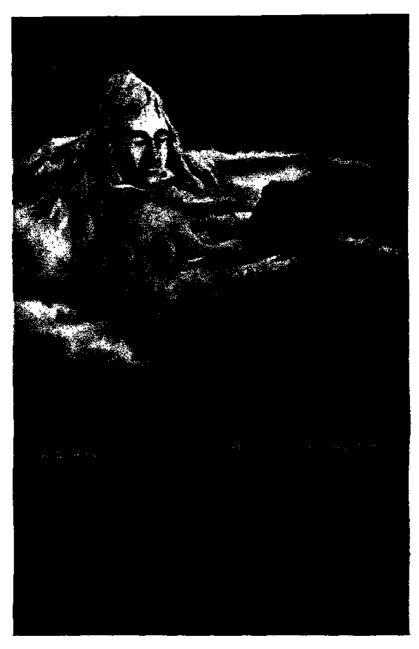

कैलासवासी शिव

कमलके सिंहास्नपर बैठना मी था। इंसोंमें मतमेद हो गया। उस कोलाहरूमें कुछ निर्णय कैसे होता ? परन्तु भगवान् शक्करने वहीं कुण की। वे माँ गौरीके साथ उसी सर्वक्षेष्ठ कमलपर प्रकट हो गये। अकस्मात् स्वकी आँखें उनकी ओर खिंच गयीं और उनके सामने सबके सिर सुक गये। भगवान्ते कहा—'इंसो! तुम्हारें सामने जो प्रभ है, वह केवल मोसीके सम्बन्धमें नहीं है; वह तो सम्पूर्ण जगत्के सम्बन्धमें है और अपना आपा भी उससे अलग नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् निर्वकार आत्मस्वरूप ही है। न इसका आरम्भ है, न परिणाम और न विवत। यह एकरस, उद्घन, चिद्वन और आनन्दपन है। ऐसी स्थितिमें राजमरास्की वार्ते ही सत्य है और वही स्वींच आसनके अधिकारी हैं।'

''भगवान् शङ्करकी अहैतुकी कृपाको देख मैं चिकत--स्तम्भित हो रहा था । परन्तु जब उन्होंने सर्वोच आसनकी बात कही, तब मेरी मुख्यता भक्क हुई और मैंने उनके चरणोंके पार जाकर आर्तस्वररे प्रार्थना की-'हे प्रभो ! इस उपाधिरे मेरी रक्षा कीजिये, ऐसे काममें न तो मेरी रुचि है और न प्रवृत्ति । अवस्य ही मेरे मनके सुरुम प्रदेशमें इस विषयकी कोई गुप्त वासना होगी। जिसके कारण आप ऐसा कह रहे हैं: अन्यथा मैं तो यही चाहता या कि कहीं एकान्तमें रहकर आपके चरणोंका चिन्तन किया करूँ और फिर कभी इस जंजालमें न पहाँ।' मेरे भाई-बन्ध और जातीय लोग तो यही चाहते ये कि मैं वहीं रहूँ और उन्होंके समान संसारके शंश्चरोंमें फेंसा रहूँ । परन्तु मेरा अतिशय आग्रह देखकर भगवान शक्करने मुझे मक्त कर दिया और अब मैं उनकी कृपासे स्वच्छन्द विचरण करता हूँ । उनके स्वरूप और क्रपाकी कभी विस्सृति नहीं होती । जगतकी परस्परविरुद्ध घटनाओंसे मेरे चित्तमें कभी किसी प्रकारका क्षीभ अथवा विकार नहीं होता । मैं प्रत्येक अवस्थामें ही अपनी मुक्तिको जानता और अनुभव करता हूँ । जब भगवान्की क्वपा और वे घटनाएँ मुझे स्मरण हो आती हैं, तब मैं विह्नल हो जाता हैं—न अपने शरीरकी सुधि रहती है न जगतकी ।"

 रमय हो गया; आओ, आजकी रात्रि वहीं चलकर व्यतीत की जाय।'' राजमराष्ट्रकी कातले वत्स्लक्का ध्यान मङ्ग हुआ और रोनोंने पण्डरपुरकी यात्रा की।

#### (₹)

निस्तब्ध निशीध । भीमा नदीका पावन तट । विद्वलनाथके मन्दिरसे योही दूर, जहाँ भगवानके चरण-चिह्न हैं,
ठीक सामने एक वृक्षपर दो पक्षी बैठे हुए ये। यदि कोई
देख सकता तो यही देखता कि उनके शरीर निष्कम्प हैं
और उनके चित्तमें केवल पण्डरीनाय भगवानकी स्मृति
है। चिरकालतक वे वैसे ही बैठे रहे। वे देख रहे ये कि
विडल भगवानकी आरती हो रही है और उनकी श्रीमूर्तिपर
बार-बार एक दिव्य ज्योति आती है और लिप जाती है।
धण्टा-घड़ियाल बज रहे हैं और विद्वल, विद्वलकी आकाशमेदी ध्यनिसे दिशाएँ सुखरित हो रही हैं। बहुत समयतक
ये इसी ध्यानमें मन्न रहे। जब आँखें खुलीं तब उन्होंने
देखा सामने भगवानके वे ही चरण-चिह्न विद्यमान हैं, जो
भगवानने संकारी जीवोंके कल्याणार्थ यहाँ रख छोड़े हैं।

कुछ समयके बाद वत्सलने फिर वही प्रश्न दुहराया---'अब उस युवककी क्या स्थिति होगी। क्या करता होगा वह १ राजमराल ! तुमसे तो उसकी कोई भी स्थिति छिपी नहीं है। कुपा करके बतलाओं न 12 अब राजमरालको भी उसकी कथा कहनेमें आपत्ति नहीं थी ! क्योंकि अब वे बातचीत करने-की भूमिमें उतर आये थे। उन्होंने कहा-- ''अब उसकी स्थितिका क्या पूछना है। वह भगवानको प्राप्त करके कुतार्थ हो गया । इमलोगींके वहाँसे चलनेके बाद उसकी साधना इतनी तेजीसे बढ़ी कि भगवानकी आरती करते-करते बेसुघ होकर वह उनके चरण-कमलोंमें लोट गया। उस दिव्य लोकमें उसका दिव्य शरीर भगवानका स्पर्श और आलिक्सन प्राप्त करके आमुल परिवर्तित हो गया और वह भगवान्के श्रीविग्रह-जैसा ही चिन्मय और आनन्दमय हो गया ! आनन्दकी इस बाढसे उसका स्थूलशरीर) जो भीमा और नीराके सङ्कमपर बैठा हुआ या। प्रभावित हुए विना नहीं रहा और उसमें भी स्पष्ट चिन्मयता आ गयी। जब उसकी आँखें खलीं और बाह्य जगतकी ओर उसने देखा तो वहाँ भी बही दृष्टा, जो अन्तर्जगतमें उसने देखा या । उसकी टकटकी बँघ गयी । वह इस प्रकार निर्निमेख नयनींसे निहारने छगा कि उसके सारे प्राप और सम्पूर्ण अन्तःकरण उस रूपमाधुरीके पानमें मस्त हो गये, प्रणाम करनेकी भी स्मृति न रही। भगवान्ने स्वयं अपने कर-कमलोंचे उठाकर उसका आलिक्सन किया और उसे अपने साथ ही अपने दिव्य धाममें ले गये। उसका जीवन सका जीवन हो गया, उसके जन्म-जन्मकी आराधना सफल हो गयी और वह भगवान्का साक्षिष्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया।"

यत्सलने पूछा—'राजमराल ! उसकी अवस्या तो बहुत छोटी थी, दीर्घ कालतक उसने कुछ साधन भी नहीं किया; फिर भगवान्की कृपाकी यह दिव्य अनुभूति इतनी जल्दी उसे कैसे प्राप्त हो गयी ?' राजमरालने कहा—''भगवान्की कृपाके लिये अवस्या अयवा साधनाकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है, वे तो निष्कारण ही सबके ऊपर कृपा और प्रेमकी अनवरत वर्षा किया करते हैं। जिसका अन्तःकरण ग्रुद्ध हुआ, जिसके इदयमें उसके लिये सची व्याकुलता हुई, उसीने उसका अनुभव किया। पूर्वजन्ममें तीन तपस्या करनेके फलस्करप उसका अन्तःकरण ग्रुद्ध हो गया था, यासनाएँ नष्ट हो गयी थीं और भगवद्याप्तिकी उत्कट उत्कण्ठा जाग गयी थी। यही कारण है कि विना किसी साधनाके ही उसे भगवद्याप्ति हो गयी।''

वत्तरुने राजमरालसे पूछा--'भैया, क्या उसके पूर्व-जन्मकी साधना बतलानेकी कृपा करोगे ?' राजमराल बोले---''बत्सल! जिस दिन पहले-पहल उस युवकसे मेरी जान-पहचान हुई थी, उसी दिन उसने अपने पूर्वजन्मकी बार्ते मुझे बतायी थीं-जो कि अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर घ्यानके समय स्वतः ही उसके चित्तमें स्फरित हुई थीं ! उस सुबकने मुझसे कहा था- 'पूर्वजन्ममें में एक ब्राह्मण या, विशेष शहस्त्रशन तो या नहीं, यों ही किसी प्रकार अपना जीवननिर्वाह कर छेता। कोई सुख नहीं यातो कोई दुःख भीन था। परन्त्र एक बातसे मुझे बड़ी चोट लगी। जिनका मैं विश्वास करता, उन्होंसे घोखा खाना पहता। सब-के-सब खार्यके सङ्गी, निःस्वार्य कोई बात पूछनेवाला भी नहीं । मेरे जीवनमें सबसे वडी व्यथा, सबसे बड़ी पीड़ा यही थी । और इससे छटकारे-का कोई उपाय नहीं था। एक महात्माने मेरी यह मनोदशा ताड ली और क्रपा करके उन्होंने मुझे एक साधन बतलाया। वह साधन शारीरिक नहीं, मानसिक था; इसल्पि उसके अबुद्यनमें मुझे कोई कठिनाई नहीं माल्य हुई । स्योंकि मन-ही-मन तो न जाने क्या-क्या सोचता ही रहता था। फिर एक

निश्चित बातके सोचनेमें आपत्ति ही क्या हो सकती थी। हाँ। प्रातःकाल कुछ विशेष किया करनी पहती थी।

'दो घड़ी रात रहते उठकर आवस्थक कृत्योंसे निकृत होकर स्थिर आसनसे बैठ जाता । दोनों अँगूठोंसे दोनों कान बन्द करके, दोनों तर्जनीसे दोनों आँख, दोनों मध्यमासे दोनों नाक और दोनों हायकी अनामिका और कनिष्ठा अञ्चलियोंसे मुखका स्पर्श करते हुए प्राण, मन और आत्माकी एकताका जिन्तान करता । कुछ दिनोंतक ऐसा अम्यास करनेसे भौंहोंके बीचमें कुछ स्पन्दन मालूम होने लगा । उससे कुछ-कुछ आनन्दका विकास हुआ और साधनामें मन लगने लगा। फिर तो कमदाः बहुत-से नदी, नद, पर्यत, समुद्र और मूर्तियोंके दर्शन होने लगे ! घण्टा, राक्क् और मृदक्ककी ध्वनियोंके साध-ही-साथ वंशीके स्वर भी खुनायी पहते । भ्रमरोंका मधुर गुझार भी गूँजता ही रहता । मैं प्रायः बाह्य चिन्तनसे विरत हो जाता और उसीके आनन्दमें मस्त रहता।'

"एक प्रक्रिया उन्होंने और बतायी थी—'जन मैं सन्ध्या-वन्दन आदि नित्य-कर्म करके बैठता तो ऐसी भावना करता कि मेरी नामिमें जो स्वाधिष्ठानचक है, उसमें एक त्रिकोण कुण्ड है; उस कुण्डमें चिन्मय अग्नि प्रज्वलित हो रही है और मेरे दुष्कर्म, दुर्माव और दुर्गुणकी आहुतियाँ पड़कर मस्म हो रही हैं। मनके खुवासे 'ॐ अहंतां जुहोमि स्वाहा' इस कम्मने एक-एक दोष हूँद-हूँद हवन करता। थोड़े ही दिनोंमें मुक्के बड़ी पवित्रताका अनुभव हुआ और मेरा जीवन सदाचारमय बन गया। इस पवित्रता और सदाचारसे मेरी एकामता बढ़ी और मैं श्रीकृष्णका ध्यान करने लगा।

'श्रीकृष्णके घ्यानमें मुख्यता लीलाकी ही थी, प्रातःकाल में प्रातःकालकी लीलाओंका ही चिन्तन करता। में भावकी आँखोंसे देखता श्रीकृत्यावनधाममें सबसे बड़ा, सबसे मुन्दर, सबसे विचिन्न नन्दबादाका राजमहल है। उसके मणिमय ऑगनमें अनेको दासियाँ दूध और दही मय रही हैं। वे घीरे-घीरे श्रीकृष्णकी लीला और नामोंका भी गायन करती जा रही हैं। नीलमणिके चबूतरोंपर पढ़े हुए दूध और दहींके बिन्दु इतने मनोहर जान पड़ते हैं कि ऑखें उधरसे इटती ही नहीं। नन्दरानी दासियोंको आज्ञा कर रही हैं— कोई न बोले; मेरा लक्षा, मेरा कन्हेया, अभी सोया हुआ है; कहीं किसीकी कर्केश ध्वनिसे उसकी नींद न टूट आय।' सभी दासियों बड़ी सावधानीके साथ अपने-अपने काममें

सबग हैं। श्रीकृष्ण एक सजे हुए कमरेमें मिण-रक्क जिटत श्रव्यापर सोये हुए हैं और दूसरोंकी दृष्टिमें सीते हुए होनेपर भी खर्ष जाग रहे हैं। उनके मुखकमलपर क्र्या, प्रेम और आनन्दकी ज्योति स्पष्टरूपसे झलक रही है। ऐसा मालूम होता है वे अब बोल उठते हैं, तब बोल उठते हैं। अब नन्दरानी कहती हैं कि मेरे लिखाकी नींद न दूरे, कलका यका है, तब उनके होठोंपर मुस्कराइटकी एक रेखा खिंच जाती है। माँके बास्स्वयंक दर्शन करने के लेरे आँखें खुलना चाहती हैं, पर वे उन्हें बन्द कर लेते हैं। माँके प्रेमका स्मरण करके उनके कारे शरीर में रोमाझ हो आता है। उसे वे रोक नहीं सकते, परन्तु माँके लिये और उठके प्रेम तथा आनन्दके लिये वे सोये ही रहते हैं। उनकी यह गाद निद्रा तबतक नहीं टूटती, जबतक माँ उनके पार जाकर नहीं जपाती।

**'स्**योंद्यके पहले ही बहुत-से ग्वालवाल ऑगनमें **१कडे** हो जाते हैं; बलराम भी उनके साथ हो छेते हैं और वे सब-के-सब इस प्रतीक्षामें खड़े हो जाते हैं कि श्रीकृष्ण कब उठें और कब उनके दर्शन-स्पर्शनसे हम धन्य हो । कोई कहता-भेरी माँ तो अभी आने ही नहीं देती थी, मैं उससे पछा खुड़ाकर भाग आया । कोई कहता कि कन्हैयाके विना न बछहे दूध पीते हैं न गौएँ पिन्हाती हैं, इसलिये गौओंके पास न जाकर में यहाँ चला आया ।' ग्वालवालोंकी उत्सुकता देखकर नन्दरानी श्रीकृष्णको शय्याके पास जाकर कहती हैं-- 'छछा। द्रम्हारे बाबा तुम्हें बिना जगाये ही गोठको चले गये। वे जानते थे कि गौएँ पिन्हार्येगी नहीं, तुम्हें देखे विना । फिर भी प्रेमवश उन्होंने तुम्हें जगाना उचित नहीं एमझा ! म्बालबाल तुम्हारी प्रतीक्षामें खड़े हैं, बछहोंकी आँख भी तुम्हारी तरफ लगी है। उठो, देखो, आज कित्ना सुन्दर सूर्योदय हुआ है।' वे श्रीकृष्णके सिरहाने बार्ये हायके बल लटककर दाहिने हाथसे उन्हें सहलाने लगती हैं और श्रीकृष्ण अँगड़ाते हुए, देह तोड़ते हुए, जँभाते हुए उठकर श्राय्याके एक ओर बैठ जाते हैं - चरणकमलोंको एक ओर लटकाकर । वे अपने हार्थों सोनेकी झारीमें पानी लाती हैं। श्रीकृष्णका मुँह भोती हैं। उनके विखरे बालोंको सँबारती हैं

और फिर कस्तूरी-केसरका तिलक करके, यह कहकर बाहर जाने देती हैं कि 'बहुत जल्दी लीट आओ, जिससे कलेऊमें देर न हो।' ग्वालोंमेंसे कोई उनका हाय पकड़ लेता है, कोई बाँसुरी, कोई पीताम्बर पकड़ लेता है तो कोई कमरसे ही लियट जाता है। इस प्रकार सब नाचते-कूदते, इँसते-खेलते, उछलते-कूदते बाहर जाते हैं और मैं अपनी भाव-दृष्टिसे यह सब देख-सुनकर मुग्ध होता रहता।'''

राजमरालने बत्सलसे कहा—''यह सब कहते हुए उस युवकका कण्ठत्वर गह्नद था, आँखोंसे आँस्की धारा वह रही थी और सारे शरीरमें रोमाझ हो रहा था। उसने आगे कहा—'परन्तु मेरी यह भावना पूर्ण नहीं हो सकी। मेरे चित्तका एक सुपुप्त संस्कार जाग उठा और तबतक में उससे नहीं बंच सका, जवतक मेरी मृत्यु नहीं हो गयी। परन्तु उन्हीं साधनींका यह फल या कि मुझे हस जन्ममें सदुद और अत्र में कुछ-कुछ अपने लक्य-की ओर बढ़ रहा हूँ।'''

राजमरालने बत्सलको सम्बोधन करके कहा—''इसके बाद उस युवककी जैसी स्थिति हुई, तुम सब जानते हो। भगवान् की कुपासे ही ऐसे संतींके दर्शन होते हैं। धन्य है वह भूमि, जहाँ ऐसे प्रेमी भक्त भगवान्का स्मरण, चिन्तन करते हैं! उसके दर्शनसे, वहाँके जल-वायुके संस्पर्शसे चित्तमें पवित्र भावनाओंका उद्रेक होता है। भीमा और नीराके सङ्गरपर, जहाँ बैठकर उस दिन वह युवक ध्यानमम था, जहाँ भगवान्ने प्रकट होकर उसे अपनावा था, आज भी वे ही हस्य, यदि कोई भावकी आँखसे देखे तो दीख सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपना शेष जीवन वहीं ब्यतीत करें।'' बत्सल्लने कहा—'हाँ, ठीक तो है; चलिये, वहीं चलकर रहा जाय।' दोनों चल पड़े।

बहुत दिनौतक लोगीने देखा कि दो श्वेठ पक्षी बड़ी गम्भीरताचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस वटबृक्षपर, जो प्राचीनकालसे स्थित है भीमा और नीराके पिषत्र सक्कमपर।

# नीचे बनो

ऊँचै पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराय। नोचा होय सो भरि पियै, ऊँचा प्यासा जाय॥ सब तें छघुताई भस्री, छघुता तें सब होय। जस दुतियाको चंद्रमा, सीस नवै सब कोय॥ —का

# साधन-समीक्षा

( लेखक-साधु प्रवानामजी )

'कस्याण'-सम्पादकने साधनाङ्कमें छेख भेजनेके लिये अन्रोध किया है और पत्रके साथ एक विषय सूची भेजी है। विषय-सूचीके आकार-प्रकारको देखकर ही चित्त धवडा जाता है और यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि इन विषयों मेरे किस विषयपर लेख लिखना चाहिये। साधन सब-के प्राणकी वस्त है, किसीसे भी साधनके विषयमें मतामतकी जिशासा करना अभद्रता समझी जाती है; क्योंकि इससे साधकके सम्बन्धमें प्रश्नकर्ताका राग-द्वेष उत्पन्न हो सकतः है। अतएव किसीका भी साधनाको जाननेके लिये औत्स्वय प्रकट करना सङ्गत नहीं है । मैं कुछ ऐसे महामहोपाध्याय सक्तोंके विषयमें जानता हूँ कि उनकी साधना दूसरी होनेपर भी वे बेदान्ती बनकर दूसरे पक्षके मतका सण्डन करके लोगोंमें अपनेको बेदान्ती बतलाते हैं, साय-ही-साथ वे अपने शिष्योंको कौलप्रधाके अनुसार देवीकी उपासनाका उपदेश करते हैं। ऐसी अवस्थामें खण्डनखण्डखाद्यकारका क्लोक हमें याद आता है---

#### एकं ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यं गणयतः क्रिक्त्। भारते न भीरवीरस्य भक्तः सक्ररकेलियु॥

सम्मादक महाश्चयका उचीम जीवोंके कल्याणके लिये होते हुए भी जो लोग साधनासम्बन्धी लेख भेजेंगे, उनमें अनेकोंको अपने भतका खापन करके परमतका खण्डन करना पहेगा। मुझे यहाँ ऐसा करनेकी इच्छा न होनेके कारण शास्त्रानुसार साधकोंके लिये जो कुछ धार्वजनीनभाषचे प्रकट किया जा सकता है, उतना ही इस लेखमें व्यक्त कलँगा। साधक होनेके लिये क्या-क्या करना चाहिये (क्या प्रयम कर्चव्य है), यही यहाँ दिखाया जायगा। इसल्येय साधन-समीधा अर्थात् साधनका विचार ही यहाँ किया जायगा। एक भावकने कहा है—

'आदर करे हुदे रेखो आदरिणी दयामा माके। मन तुमि देखो आर आमि देखि आर येन केह ना देखे।'

'आदरणीया स्थामा माँको आदरके साथ द्व्यमें रक्को । हे मन ! तुम देखो और मैं देखूँ । और कोई भी न देखने पाने ।' साधन सबके लिये प्रियतम बस्तु है। जो वस्तु जितनी प्रिय होती है। उसे उतना ही लियाकर रक्का जाता है।

भानका भूसा बाहर पड़ा रहता है, उसे कोई चुराने नहीं जाता । धानको गोलेमें रखना पहता है । सोने-चाँदीको बहे जतन्ते सन्द्रकके भीतर बक्समें भरकर रखते हैं। उसी प्रकार गुरूपदिष्ट अभीष्ट स्यामा माँको भी इदयमें छिपाकर रखना पहता है, जिसमें उसे कोई दूसरा देख न ले। व्यवहार-में भी देखा जाता है कि सभी लोग अपनी खीको शहानारिणी बनाये रखनेकी प्राणपणसे रक्षा करते हैं । किसी बन्ध-बत्धवके घर आनेपर स्त्रीके साथ हेंसी-मजाक नहीं किया जाता, इसीलिये आजकलके मनचले बाबू लोग उपपकी रखते हैं । जिस्र दिन बन्धु-बान्धवादिके साथ मद्यपान करके खेल-तमाशा करनेकी आवश्यकता समझते हैं। उस दिन उस उपपनीको बुलाकर खुब नाच-गान, आमोद-प्रमोद करते रहते हैं: परन्तु अपनी ख़ीके सम्बन्धमें यदि कोई भद्दी मजाक कर बैठता है तो तलवार लेकर उसका सिर काटनेको तैयार हो जाते हैं। साधनके विश्वयमें भी इसी प्रकार समझना चाहिये । कोई किसी प्रकारकी साधना करे, उससे पूछनेपर वह चुप हो जायगा और कहेगा कि इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है। यहींसे दलबन्दीका सूत्रपात होता है। नाना प्रकारके साधक एक ही कथावाचककी कथा सुनने जाते हैं। इनमें कथाबाचककी जो कथा जिसके साधनके लिये उपयोगी होती है, वह वहीं कथा प्रहण करता है, दूसरी कथाका त्याग करता है । कथाबाचक यदि अपने मताग्रह-विशेषसे किसी साधनपर कटाश्च कर बैठता है तो उसे विद्यम्बना भोगनी पहती है। अतध्य सर्वसाधारण-के लिये जो अनुकुल और हितकारी होता है। कयाबाचक अपना मतामहविशेष छोडकर उसी बातको कहते हैं । एक आदमीके लिये जो हितकारी है। दसरे आदमीके लिये वही अनिष्टकारी हो सकता है। इसी कारण साधन, भोजन और औषध---ये तीन कभी सब लोगोंके लिये एक नहीं हो सकते । इछीलिये सुयोग्य चिकित्सक ही प्रकृति देखकर विभिन्न इचिके लोगोंके लिये विभिन्न साधन, औषध और भोजनकी व्यवस्था करते हैं ।

जिलकी बिस विषयमें आसक्ति होती है, उसे उस विषयमें इटाकर दूखरे विषयमें लगानेकी चेष्टा करने-से वह उस विषयकों तो छोड़ ही नहीं सकता, उसटे

उपदेशके पति उसकी अभद्धा ही उत्पन्न हो जाती है। इसल्ये कोई महापुरुष प्रकृति जाने विना किसी व्यक्तिको साधनविषयक कोई उपदेश नहीं देते । जिस विषयमें उतका अभिनिकेश देखते हैं। उसको उसी विषयका अपदेश देकर क्रमशः वहींसे सस्ता दिखलाकर वही उपाय बतलाते हैं, जिससे वह श्रेयलाभ कर सके। कुतर्क, विषयासक्ति, देशतमनुद्धि और बुद्धिकी मन्दता---थे चार साधकके प्रवल विष्ठ हैं । इनके रहते साधनाका उपदेश कार्यरूपमें परिणत होते नहीं देखा जाता । इसल्यि साधकको सबसे पहले इन सबका त्याग करना पहला है। अविश्वाससे ही कृतके उत्पन्न होता है। निजकी कोई बुद्धि नहीं और शास्त्रों-का भी अध्ययन नहीं किया, तो भी अपनी साधारण बुद्धि-की धेरणांसे किसी एक मनमाने मतको उत्तम मानकर शास्त्रीं तथा महापुरुपोंके वचनींकी जो अवशा की जाती है, उसे कुतर्क कहते हैं | शास्त्र और गुम्बाक्यके ऊपर दृढ़ विश्वास करके इस दोपको दूर करना चाहिये। अविश्वासके विना कुतकं नहीं उत्पन्न होता । अविश्वासी-को उपदेश देनेसे कोई फल नहीं मिलता । एक सची घटनाका यहाँ उल्लेख करता हूँ । कुमिछा शहरके समीप ही दुर्गापुर एक गाँव है। उस श्राममें एक अति बुद्धिमान् और ज्ञानवान् साधु रहते थे । उनमें उपदेश दंनेकी असाधारण शक्ति यी । उनके गुणींसे मुग्ध होकर बहुत लोग बाहरसे उनका उपदेश सुनने वहाँ जाया करते थे। वे भी जी जिस प्रकारका अधिकारी होता या उसी प्रकारका उसे उपदेश देकर बिदा करते थे, किसीमें बृद्धि-भेद नहीं उत्पन्न करते थे । एक दिन एक सत्सन्ती क्रमिला-के एक डिप्टी साहबको संग लेकर उनके समीप उपस्थित हए । डिप्टी साहबको अभिमान था कि मैं विशेष ज्ञानवान् हुँ, इसलिये वे साधुको प्रणाम करना भी उचित न समझकर घट पहने ही उनके पास बैट गये। साध महाराज सबके साथ बातचीत करते रह गये और डिप्टी साहबको देखकर भी उनका उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया । यह देखकर डिप्टी साहब अपने अभिमानमें ही फूले जा रहे थे। अन्तमें उपेक्षाका भाव देखकर डिप्टी साहबने स्वयं ही प्रश्न किया; ''महाशय ! कुछ ज्ञानका उपदेश दीजिये ।'' साधने कहा--''हरिनाम लो ।'' डिप्टी बन्दर आदि अनेक अर्थ होते हैं; शब्दमें क्या रक्खा है, जो आप हरिनाम लेनेको कहते हैं । मुझे तो शानीपदेश

कीजिये !'' डिप्टी साहबके यन्नन सनकर भी साध महाराज कोई उत्तर न देकर अन्यमनस्कके समान दूसरीके साथ बातचीत करते रहे । एक बार, दो बार, तीन बार—≇स प्रकार उपेक्षासूचक वाक्य डिग्टी साहबसे सुनकर साध बहत ही रूखे स्वरसे जेरसे बील उठे--'चुप रह साला।' यह सुनते ही डिप्टी साहबके मस्तकपर मानो बजाबात हुआ। वे क्रोधसे अन्धे होकर बूट लेकर साधको मारनेके लिये उठ खडे हए। वहाँ जो लोग उपस्थित थे, वे डिप्टी साहयको पकड़कर शान्त करने लगे। साधु महाराजने धीरेसे बहा-- भौने तो आपको गासी नहीं दी, आप इस प्रकार कोषान्ध होकर मुझे मारनेके लिये क्यों तैयार हो रहे हैं ?' डिप्टी साहबने कहा-- ' तुमने अभी मझको 'साला' कहा और अब कहते हो कि मैंने गाली नहीं दी ! तुम्हारे-जैसे मिथ्याचादी पापण्डी धूर्च साधु मैंने बहुत-से देखे हैं, अभी तुमको इसका पूरा मज़ा चलाता हैं । तुम जानते नहीं कि मैं कौन हैं। तुमको अभी जेल मेज सकता हैं ।'' साधुने कहा- ''महाशय, आप डिप्टी हो सकते हैं, मैंने तो आपके प्रश्नका उत्तर ही दिया है। इससे यदि मुझे जेल जाना पड़े तो कोई दुःख नहीं, परन्तु आप विचार करके मुझे जेल मेजें । विना विचारे जेल भेजनेसे आपका ही अपराध होगा ।'' डिप्टी साहबने कहा—''उत्तर दिया आपने 'साला' गाली देकर !''

साधुने कहा—''आप बार-वार पृछ रहे थे कि 'हरि' शब्दमें कीन-सी शक्ति है। मैंने आपके लिये केवल एक 'साला' शब्दका प्रयोग किया। 'साला' खिके माईको कहते हैं। मैं अन्यसे ही ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कभी स्त्रीसहवास नहीं किया। मेरे वाक्यसे आप मेरे साले नहीं हो सकते, अर्थात् में आपकी वहिनसे विशाह नहीं कर सकता। यह 'साला' शब्द आपको कोशान्ध बनाकर मुझे मारनेका उद्योग करा रहा था। यदि शब्दमें कोई शक्ति न होती तो 'साला' शब्द आपको इस प्रकार कोशमें यागल कैसे कर सकता है'' दिप्टी साहबको अब होश आया, उनकी समझमें आया कि शब्दमें भी शक्ति होती है। डिप्टी साहब हरिनाम लेनेके भी अधिकारी न थे, क्योंकि अविश्वासने और विश्वाक मदने उन्हें अन्धा बना रखा था। परन्तु हरिनामके गुणसे मनुष्वका सारा मद दूर होकर वह साधनके उपयुक्त बन सकता है, इसीलिये साधुने उनको हरिनामका उपदेश दिया था।

साधनका द्वितीय प्रतिबन्ध है विषयासक्ति । विषयोंमें

आसक्ति रहते साचन ब्रहण करनेपर भी आलस्यादिके कारण साधनमें अब्रसर नहीं हुआ जा सकता ! शास्त्रींका और स्क्रानींका संग करके यह दोष दूर किया जाता है ।

देहात्मबुद्धिसे ही भोगासक्ति उत्पन्न होती है, देहमें आत्मबुद्धि रहते उपदेश कार्यकारी नहीं होता । बार-बार देहकी नश्चरतादिका विचार करनेसे यह दोव निवृत्त हो सकता है।

एक प्रकारके ऐसे मनुष्य भी देखे जाते हैं, जिनमें उपर्युक्त तीनों प्रतियन्ध नहीं रहते । वे अविस्वाधी भी नहीं होते, विषयमें उनकी आसक्ति नहीं होती और देहातमबुद्धि भी नहीं होती । परन्तु पूर्वजन्मके कमोंके फल्से उनकी बुद्धि-में ऐसी जडता होती है कि सैकड़ों बार समझानेपर भी वे कुछ भी समझ नहीं सकते । इस प्रकारके मुमुसु ध्यान करके या गुरुकी सेवा करके अपनी बुद्धिकी जडताको दूरकर साधनमें नियक्त हो सकते हैं।

#### साधनका प्रयोजन

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चारी पुरुषार्य कहाते हैं। जिनके दिये अर्थ और काम ही परम पुरुषार्य होता है, उनकी संसारी जीव कहा जाता है। अर्थ और कामके सिवा जगत्में वे किसी वस्तको सध्य नहीं समझते। वे कभी किसी धर्मका सेवन करते भी हैं तो केवल काम और अर्थके लिये ही। शरीरके सखरें जरा भी बाधा आनेपर वे धर्मका त्याग कर देते हैं। ऐसे लोगोंको संसारनिष्ठ जीव कहा जाता है। ये लोग बार-बार जन्म और मृत्युके अधीन होकर संसारमें ही चकर काटते रहेगे। अर्थीपार्जन करके भी जो लोग इस संसारमें सुख नहीं पाते, ऐसे लोग धर्मार्थ दानादि करके परलोकके साधनका संग्रह करना आवश्यक समझते हैं। ये लोग पुरुषार्थी तो हैं, परन्तु आत्यन्तिक पुरुषार्थी नहीं हैं। साधनके द्वारा जो यस्त प्राप्त होती है। कभी न-कभी उनका नाश होता ही है। स्वर्गादि भोगोंका भी नाश देखनेमें आता है। इसीलिये खर्गादिसे किसी-किसीकी अपेक्षाबुद्धि हो जाती है। स्वर्गके तथा इहलोकके सुखोमें जिनकी विरक्ति होती है। वे ही मोक्षकी जिज्ञासाके अधिकारी हो सकते हैं। देखा जाता है कि एक साधनके द्वारा समस्त कार्य सम्पन्न नहीं होते। कुठारके द्वारा लकड़ी चीरी जाती है। परन्तु कलम बनानेके लिये ख़ुरीकी ही आवश्यकता पहती है। तलवारके द्वारा मनुष्य और कृष्माण्डादिको भी काटा जा सकता है, परन्तु तरकारी

बनानेके लिये कोई तलवारका स्थवहार नहीं करता । प्रत्येक कार्यके साधन पृथक्-पृथक् होते हैं। सर्वप्रधान करणको ही सावन कहते हैं। जैसे अग्नि भोजन-पाक करनेका साधन है। पाक करनेके लिये जल, जावल और पात्रादिका प्रयोजन होनेपर भी अभिके विना पाक नहीं होता । अतएव अभिको ही साधन कहा जाता है। जलके बदले दुध, बद्दलीके बदले लोटा, चावलके बदले आह आदि हो सकते हैं: परन्त पाकके लिये अभि ही चाहिये। इसी प्रकार सब कार्योंके लिये साधनविशेष होते हैं। जो लोग सामयिक द:खोंकी निवृत्तिके लिये भूत-पिशाचादिकी पूजा करते हैं, उन लोगोंको अधान्ति जलादि सामग्रीसे मन्त्रादि साधन संग्रह करना पडता है । जो लोग भगवानुके वैकुण्ठमें जानेके इच्छुक हैं, उन्हें भक्ति और शरणागतिरूप साधन संग्रह करना पड़ता है। जिन्हें मोक्षकी उत्कट इच्छा होती है। उनको साधनचतुष्टय-सम्पन्न होकर बेदान्तका विचार करके आत्मा और अनात्माके विचारके द्वारा जीवात्मा और परमात्माके एकत्वज्ञानके साधनको द्यास्त्र और गुरुसे जानकर उसीका श्रवणः मनन और जिटिश्यासन करके तत्त्वज्ञान पानेका यत्र करना पडता है। इसीलिये वार्तिककार लिखते हैं-~

> कार्ये पुरुवाधीपदेष्ट्रस्वासहस् प्रमाणता । त्र्यकारम्ये विशेषाद्वा पुमर्थातिशयखनः ॥ प्रमानिष्टस्य सम्प्राप्तिमनिष्टस्य च वर्जनस् । इच्छन्नपेक्षते योग्यभुपायमपि यामादि किञ्चिद्यासं प्राप्तुमिष्टमिहेच्छति । हेमादि विस्मृतं किञ्चित्करस्थमपि किप्सित ॥ परिहार्यतयानिष्टं कण्टकादि निष्ठासनि । रज्ज्वो सर्पादि किञ्चिष स्वक्तमेव जिहासित ॥ नियतीपायसाध्यत्वादवाप्यपरिहार्ययोः विधितः प्रतिषेधाच साधनापेक्षता भवेष ॥ अज्ञानान्तरितस्वेन सम्प्राप्तस्यक्तयोः याधारम्यज्ञानती नान्यत्पुरुषार्थाय कृष्यते ॥ (ब्रु०मा०वार्तिक, सम्बन्ध-वार्तिक ८८,३-८)

कर्मके द्वारा इहलोकके भीग्य प्राप्त होते हैं। कारीर यज्ञ करनेसे वर्षाके प्रवल प्रतिबन्धक नष्ट हो। जाते हैं और वृष्टि होती है। यह यज्ञरूप कर्मका फल है। अतएव यज्ञ कर्मका साधन है। निष्काम कर्म और अदैग्रुकी भिक्त बैकुण्टके साधन हैं। योग और ज्ञान मोक्षके साधन होते हैं। इनमेंसे किसीके लिये योग अनुकूल होता देखा जाता है और किसीके लिये विचार अनुकुल होता देखा जाता है। इसीलिये मगनानने गीतामें दो प्रकारके उपाय बतलाये हैं ! समस्त प्राणिवर्गको तीन भागोंमें विभक्त कर कर्म, भक्ति और ज्ञान श्रेयःप्राप्तिके उपायरूपसे गीतामें बतलाये गये हैं । सबके अधिकार और रुचि समान नहीं होते । इसी कारण साधन भी विभिन्न होते हैं । देखना होगा कि साधक क्या चाइता है। यदि उसे किसी पार्थिव बस्त्रकी कामना है तो मोक्षके साधन बतलानेसे उसे कोई लाभ नहीं हो सकता । वह अपनी इच्छाके अनुकूल बस्तुको पानेके लिये ही लालायित रहेगा। भजनको भी वस्तुप्राप्तिका साधन ही समझेगा । अतएव रोग देखकर जैसे ओषधिकी व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार साधककी इच्छाके अनुसार साधन बतलाया जाता है । ठीक-ठीक साधनकी प्राप्ति होनेपर वस्तु सिद्ध करनेमें देर नहीं होती। इसिट्टिये जो जिस विषयमें अभिज्ञ हैं। उनसे उसीके साधनकी शिक्षा लेकर प्रथम इच्छा-की पूर्त्ति करके तत्र मोक्षकी चेष्टा करनी चाहिये । जो छोग देशोद्धार करनेके लिये योगसाधन करेंगे, उनके मोक्षके मार्गमें प्रतिबन्ध होनेसे उन्हें मोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी । सारी इच्छाओंकी निवृत्ति ही मोक्ष है । मोक्षके लिये जो लोग साधन-भजन करते हैं। उनके लिये किसी विषयकी इच्छा न करना ही कर्त्तव्य है। यहाँतक कि उन्हे कौतृहरुवदा या खेलके लिये भी कभी सिद्धि या स्वर्गादिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये । ग्राममें जाना है, यह सोचते हुए बैठ रहनेसे ही कोई ग्राममें नहीं पहुँच सकता। यहाँ चलना ही साधन है। अर्थके लिये व्यापारादि साधन करने होंगे। स्वर्गादि भोगके लिये यश, दम, दया आदि साधनोंका संग्रह करना होगा। मोक्षके लिये सर्वत्यागरूप उपरति ही एकमात्र साधन है। जिस कर्मका जो साधन है। उसको उस कर्मकी सिद्धिके लिये उपयुक्त रूपमें संग्रह करना होगा । रज्ज़में सर्वभ्रम होता है, वहाँ बैठकर प्राणायाम या गरुङ-मन्त्रका जप करनेसे सर्पभ्रम दूर न होगा। वस्तुका स्वरूपशान ही वहाँ साधन है। रोशनी लेकर आते ही सर्पभ्रम दूर हो जायगा । रज्जुका हान होते ही सर्पेश्रम चला जायमा । इस विश्वप्रपञ्चका कारण अज्ञान है । शानके द्वारा इसके अधिष्ठानका बोध होते ही विश्वप्रश्चकी निवृत्ति होकर मोधकी प्राप्ति होगी। मिध्या पदार्थके प्रति कभी ज्ञानी पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं देखनेमें आती ! मिथ्याका इंद निश्चय होनेपर उसमें साधककी प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है। प्रवृत्ति न होनेसे जन्म नहीं दोता और जन्म न होनेसे दःख नहीं होता। इस प्रकार अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति एक ही बात है।

## गृहस्पकी साधना

स्वयर्णश्रमधर्मेण श्रद्धपा गुस्तोषणात् । साघनं प्रमवेत्युंसां वैराग्यादिषतुष्टयम् ॥

वर्णाश्रमधर्मका जो लोग नियमानुसार पालन नहीं कर **एकते,** वे क्या किसी प्रकारकी साधना कर सकते हैं ? सबसे पहले वर्णाश्रमधर्ममें तीनों वर्णोंके लिये जिन नित्य-नैमित्तिक कर्मीका विधान है। उनका निष्काम भावते पालन करना पड़ता है। मन, बचन और शरीरके द्वारा जो कुछ किया जाता है। उसका फल भगवानको समर्पण कर देना पहला है और कर्तन्य-अद्भिसे ही सारे कार्य करने पड़ते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके यशोपवीत धारण करते ही उनका गायन्नी-मन्त्रमें अधिकार हो जाता है । यथाञ्चित तीन माला गायत्री-जप करनेसे शरीर ग्रुद्ध हो जाता है । रात्रिमें जो पाप किया जाता है। प्रातःसन्ध्याद्वारा वह पाप नष्ट हो जाता है । सार्य-सन्ध्याके द्वारा दिनमें किये गये पापोंका नाश हो जाता है। असावधानताके कारण मन, बचन, कर्मसे जी पाप हो जाते हैं उन्हींका नाश सम्ध्याद्वारा हो सकता है। जो पाप जान-बझ-कर किये जाते हैं। उनके नाशके लिये प्रायश्वित्त करना पड़ता है। मूर्खको द्रव्यदानादि प्रायश्चित्त करके पाप दर करने पड़ते हैं। पाप दूर होनेसे मन प्रसन्न होता है, शरीर नीरोग और सन्दर हो जाता है । इस प्रकारकी अवस्था प्राप्त होनेसे ही मनमें विषयमांगरं विराग और गुरुकी प्राप्तिकी हच्छा उत्पन्न होती है। सकतके फलका परिपाक होनेसे संतोंकी सङ्गति प्राप्त होती है । उससे विधि और निषेधका ज्ञान होता है तथा सदाचारमें प्रवृत्ति होती है। सदाचारमें प्रवृत्ति होनेसे ही अशेष दुष्कृतीका नाश हो जाता है। उससे अन्तः-करण अत्यन्त निर्मल हो जाता है। तभी सद्गुरुके कृपा-कटाश्च-के लिये मन व्याकुल हो उठता है । गुरुके कपा-कटाक्स ही सब प्रकारकी सिद्धि पात होती है। सब प्रकारके बन्धन तक होते हैं। अवमार्गके सब विष्ठ नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार-के श्रेयःसाघन स्वयं ही आकर उपस्थित होते हैं। जन्मान्ध-को जिस प्रकार रूपका शान नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गरके उपदेशके दिना तत्त्वशानकी प्राप्ति नहीं है। सकती । अतएव सद्दुक्ते कृपा-कटाधके लेशमात्रसे ही तत्त्वज्ञान हो जाता है। इस प्रकार त्रिपादिवभूति। उपनिषद्में गुरू करने- का प्रयोजन कहा गया है ! जिन लोगोंका कुलगुरुमें विश्वास न हो, उनको निम्नलिखित उपाय करना चाहिये । इस उपायसे उत्तम श्रदालुको एक वर्षमें और मध्यम श्रद्धालुको तीन वर्षमें गुरुकी प्राप्त हो सकती है ! गुरुपातिको ही शास्त्रोंमें एक सिद्धि कहा गया है । गुरुपाति को ही समझना चाहिये कि भवसागर पार करनेको नौका मिल गयी । प्रयक्त करनेसे एक जन्ममें, और प्रयत्नमें शिथलता करनेसे तीन जन्ममें मनुष्य इतार्थ हो सकता है—ऐसा किसी महात्माका वचन है ।

साधनकी प्राप्तिके पूर्व साधनके लिये तैयार होनेके उद्देश्यसे साधनार्थीको प्रतिदिन तीन हजार गायत्रीका जय करना चाहिये तथा निम्नलिखित यन्त्र बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। इसके द्वारा भगवत्-कुपासे शीघ ही गुरुकी प्राप्ति हो जाती है। उपयुक्त गुरुके प्राप्त होनेपर अपनेको उनके चरणोंमें अर्पण करके वे जैसी आजा दें, वैक्षा ही करना चाहिये। परन्तु किसी पाषण्डी वेशधारीके घर आते ही उसे गुरु मानकर तन-मन-धन अर्पण करनेकी मूर्यता भी नहीं करनी चाहिये। साधु निष्काम, निःस्पृह और अहैतुकी कृपा करनेवाले होते हैं। जो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसको गुरुके रूपमें स्वीकार करके घोखा नहीं खाना चाहिये।

आगे दिये जानेवाले यन्त्रके मध्यमें चित्र लगाकर ध्यान करनेसे ग्रद्ध चित्तमें गुरुकी मूर्ति दीख पहेगी, तब संशयरहित होकर उन्हींको गुरु मानकर उनके आज्ञानसार चलना चाहिये । दस-बीस पोथियाँ इकही करके अपने मनसे ही एक साधनाकी खिचड़ी बनाकर कुछ स्तोत्रों और मन्त्रीका संग्रह कर कभी देवीका, कभी देवताका मनत्र-जप, ध्यान और योग करके व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिये ! ऐसा करनेसे कोई साधनमें अग्रसर नहीं हो सकता । अपने विचारके ऊपर विश्वास न होनेसे ये कोई फल प्रदान नहीं कर सकते । विश्वाससे ही मन्त्रका फल प्राप्त होता है । जो जिस विषयका अभ्यास नहीं करता, उसके द्वारा उस मन्त्रको ग्रहण करनेसे भी कोई फल नहीं मिल सकता । सिद्ध महाप्रविशे मन्त्र ग्रहण करनेपर उस मन्त्रका परश्चरण नहीं करना पडता। मन्त्रके साथ ही गुरुकी शक्ति शिष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाती है। सिद्ध गुरुके न मिलनेकी स्थितिमें मन्त्रोंको तन्त्रोक्त नियमोंके द्वारा श्लोधन करके पुरश्वरण करना पहला है ! भगवान् सदाशिवने ३ करोड़ मन्त्रोंकी रचना की है, सिद्ध परवींके सिया अन्य किसीके द्वारा इन मन्त्रोंके दिये जानेपर इनका फल नहीं प्राप्त होता । इसीलिये सिद्ध गुरुको खोजना पड़ता है । उनसे मन्त्र ग्रहण करनेपर सब विक्र दूर हो जाते हैं । अरीरके रोगी होनेपर योगके द्वारा या मन्त्र-जपके द्वारा अरीरको शुद्ध करना पड़ता है । जो लोग कुछ भी न करके या गायत्री-मन्त्रका जप किये विना ही साधन करते जाते हैं, उनके शरीरमें नाना प्रकारको व्याधियाँ उत्पन्न होकर साधनमें विन्न उपस्थित कर देती हैं । व्याधि होनेपर साधन नहीं किया जा मकता । इसलिये व्याधिनाशके निमित्त गायत्री या प्रणयका जय करना होता है ।

## 'रक्षोनं मृत्युतारकं सुदर्शनं महाचकम्'

न्नसिंहपर्वतापित्यपनिषदके पञ्चमाच्यायमें इस प्रकारके यन्त्रका उल्लेख है । देवताओने प्रजापतिमे कहा कि अनुष्ट्रप मन्त्रराजमें हमारे लिये नारिसेंह महाचकका वर्णन कीजिये। यह सब कामनाओंको सिद्ध करनेमं समर्थ है और योगिजन इसे मोक्षका द्वार कहा करते हैं। प्रजापतिने कहा कि यह <u>सुदर्शनचक पडक्षर हुआ करता है । इसके पट पत्रोंमे</u> षडक्षर रहते हैं। छः ऋतुएँ होती हैं, उन्हींके परिमाणसे इनकी संख्या होती है। इनके मध्यम नामि होती है। नाभिमें जिस प्रकार रयके अरे होते हैं, उसी प्रकार इस नाभिमें घट पत्र होते हैं। बाहर मायाद्वारा कुत्ताकारमें परिवेष्टित होता है । आत्माको माया स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिये माया बाहरका आवरण है। इसके बाहर अंशक्षर पद्म रहता है। अष्टाक्षरा गायत्री होती है। गायत्रीके समान ही इसकी संख्या होती है। बाहर मायाका परिवेधन होता है। इसके बाहर द्वादरादल पत्रका चक्र होता है। द्वादराक्षर जगती छन्द होता है। उसकी संख्याके अनुसार पद्मके पत्रोंकी संख्या होती है। बाहर मायाका वेपन होता है। इसके आगे पोडशदलविशिष्ट चक्र होता है। पुरुषकी घोडश कलाएँ होती हैं। उनकी संख्याके अनुसार ही इनकी संख्या होती है। मायाबृत्तद्वारा बाहरसे वेष्टित होता है। इसके बाहर बत्तीस दलो-का पद्म रहता है । अनुष्ट्पुके बत्तीत अक्षर होनेके कारण इसकी संख्याके साथ इस पद्मका मेल हो जाता है। इसके बाहर मायाका बेप्टन है । अराके द्वारा यह यन्त्र सुबद्ध होता है । वेद ही इसके अरा हैं और छन्द ही इसके पत्र ।

इस सुदर्शन महाचकके मध्यमें नाभिके अंदर ॐकार रखना पड़ता है। पड़् दलोंके मध्यमें घडक्षर सुदर्शन रहता है। अष्टाक्षर ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र अष्ट

# रक्षोघं मृत्युतास्कम् सुदर्शनं महाचक्रम्।

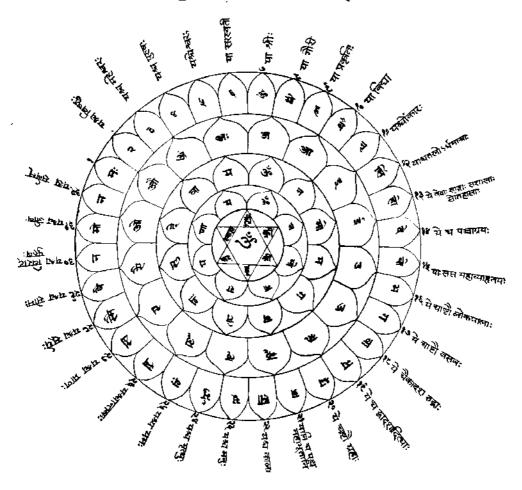

पत्रीपर लिखना होता है। द्वादश पत्रीमें द्वादशदल वासुदेव-मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) लिखना होता है। षोडशदलमें मातृकासे प्रारम्भ करके विन्दुपर्यन्त (अ, आ आदि) पोडशाक्षर लिखने होते हैं। बत्तीय दलोंमें बत्तीय अक्षरका मन्त्रराज नारिष्ट्र अनुष्ट्य लिखना होता है। यह सुदर्शन महाचक सर्वकामद, मोक्षद्वार, ऋखाय, यजुर्मय, साममय, ब्रह्ममय और अमृतमय होता है। इसके सम्मुख यसुगण वास करते हैं। दक्षिणमें आदित्य, पश्चाद्वागमें विक्वेदेव और उत्तरमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर वास करते हैं। नामिमें सूर्य और चन्द्रमा वास करते हैं और पार्श्वमें यह ऋक्द्रारा आदृत होता है। जिस् दिन इस चकको धारण करें, उस दिन एक गोदान करना चाहिये।

# मोक्षका साधन

धर्म, अर्थ, काम और मोश्च-इन चार प्रकारके पुरुषार्थी-में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, यह निर्विवाद है। यही कारण है कि मुक्तिके लिये हिन्द्र, जैन, बौद्ध, मुसल्मान, ईसाई आदि मधी जाति, एवं धर्म सम्प्रदाय सदासे साधन करते आ रहे हैं । मन्त्र-तन्त्र-यन्त्रके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती, ये मोक्षकी प्राप्तिके साधनमें सहायतामात्र करते हैं। वैराग्य ही ज्ञानका मुख्य साधन है। वैराग्यकी प्राप्तिके लिये ही वर्णाश्रम-धर्मोंका पालन करना पड़ता है, यह बात पहले दिखलायी गयी है। वर्णाश्रमधर्मोंके पालनके द्वारा मनके कुछ ग्रद होनेपर अर्थ और काममें वितृष्णा उत्पन्न होती है। धर्मके फलको उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर धार्मिक पुरुष धर्मके लिये अर्थ-- अर्थ ही क्यों, स्नीतकका भी त्याग करनेको तैयार हो जाते हैं । धर्मसे अर्थ और कामका सिद्ध होना स्वामाविक है, परन्तु अर्थसे धर्म होना कठिन है। अर्थका स्वभाव ही यह है कि वह मनुष्यको कृपण बना देता है । अर्थ और काममें आसक्त पुरुष कमी धर्मकी प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी कारण भुजा उठाकर व्यासजीने कहा है—

# कर्ध्वबाहुर्विरौन्येष न च कक्षिष्ट्रणोति मे। धर्मादर्यश्च कामश्च स किमर्थं न सेम्बते॥

शास्त्रीमें स्वर्गीदिका जो फल बतलाया गया है, उसे मुनकर तथा अनित्य द्रन्योंद्वारा जो प्राप्त होता है, वह नित्य नहीं हो सकता—इस प्रकारके विचारके द्वारा धर्मका फल अन्तवन्त जानकर मुमुखु पुरुषकी धर्ममें भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकारके पुरुष योग, ज्ञान या भक्तिमेंसे किसी एक साधनका आश्रय लेकर मोक्षके लिये प्रयास करते हैं। इनके साधनीका विभिन्न रूपोंमें अनेकों लेखक वर्णन करेंगे जीर समय-समयपर इस भी 'कल्याण' में वर्णन करते आ रहे हैं। यहाँ सब साधनोंको विस्तारपूर्वक देना असम्भव है। अतएय उक्त ज्ञान, योग और भक्तिमेंने किसी एक साधनको अपने अनुक्ल जानकर साधक प्रयक्ष कर सकते हैं। उनमेंसे सब साधकोंको जो साधन अवस्य करने पड़ते हैं, यहाँ में उन्होंका वर्णन कलँगा। साम्प्रदायिक भेदभावको छोड़कर सबको ये साधन समानरूपसे करने पड़ते हैं। इनका पालन किये विना मोक्षकी प्राप्ति असम्भव है।

कामजनित लोभसे कोध उत्पन होता है और शत्रुके दोपोंको देखकर इसकी इद्धि होती है। क्षमाके द्वारा क्रोधका उपराम होता है। सङ्कल्पसे काम उत्पन्न होता है, कामके निरन्तर सेवित होनेसे उसकी वृद्धि ही होती है, कभी उसका हार नहीं होता । विचारके द्वारा कामसे विरत होनेपर अर्थात सङ्कल्प त्याग करनेपर तथा स्वादु भोजनकी स्पृहा त्यागनेपर काम नष्ट होता है। परास्याको दयाके द्वारा दूर करना पहता है। अज्ञानसे मोह उत्पन्न होता है, पापके अभ्यासके द्वारा इसकी बृद्धि होती है, प्राज्ञका सङ्क करनेसे मोह नष्ट हो जाता है । विरुद्ध शास्त्रोंके देखनेसे संशय उत्पन्न होता है, तत्त्वहान-की प्राप्तिसे संशयकी निवृत्ति होती है । प्रीतिसे शोक उत्पन्न होता है, प्रियवियोगका शोक अत्यन्त कष्टपद होता है। अनिष्टकारी समझकर शोकका त्याग करनेसे ही मन स्वस्थ होता है। क्रोध और लोभसे परासुया उत्पन्न होती है, निर्वेद और दयाके अभ्याससे उसका क्षय होता है । अहितका सेवन तथा सत्यका त्याग करनेसे मार्त्सर्य उत्पन्न होता है। साधजनीं-की सेवा करनेसे मास्तर्य दूर होता है। कुलके ज्ञान तथा ऐश्वर्यसे मद अत्यन्न होता है, इनके स्वरूपका ज्ञान होनेसे वह नष्ट हो जाता है । कामसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उसमें हर्प प्रकाशित करनेसे उसकी और भी बृद्धि होती है। प्रज्ञाके द्वारा उसका नारा किया जाता है। द्वेषपूर्ण वचनींसे कुत्सा उत्पन्न होती है, लोककी गति देखकर वह कुत्सानष्ट हो जाती है। शत्रकी समृद्धिका नाश करना असम्भव जानकर तीव असूया उत्पन्न होती है। उसके ऊपर करणा करनेसे वह असुया दूर हो जाती है। दीन-दुखीको देखकर कृपाका पादुर्भाव होता है; उसमें जब धर्मनिष्ठा देखी जाती है, तभी कृपाकी शान्ति हो जाती है । क्वेभूतोंके अज्ञानसे ही छोभकी उत्पत्ति देखनेमें आती है। भोगकी अस्थिरताका चिन्तन करनेसे किसी वस्तुके प्रति लोभ नहीं रह जाता ।

सास्विक भोजन करनेसे मनुष्य निद्राको जय करनेमें समर्थ हो सकता है। उपस्थ और उदरकी रक्षा पैर्यावलम्बन-के द्वारा करनी चाहिये। चक्क और ओक्की रक्षा मनके द्वारा करनी चाहिये। मन और वाक्यकी रक्षा कर्मके द्वारा करनी चाहिये। मन और वाक्यकी रक्षा कर्मके द्वारा करनी चाहिये। मन और वाक्यके द्वारा दुष्ट चिन्तन करने पर भी कर्मके द्वारा उसका निरोध करना चाहिये। प्रमाद ही मयका कारण है। अप्रमादके द्वारा भयको दूर करना चाहिये। दम्भको साधुकी सेवाके द्वारा दूर करना चाहिये। उसकी साधुकी सेवाके द्वारा दूर करना चाहिये। अप्रि और ब्राह्मणको प्रणाम और उनकी पूजा करनी चाहिये। देवताओंको प्रणाम करना चाहिये। किसी-को भी अप्रिय वचन न कहना चाहिये। जिससे हिंसा होती है या किसीके मनमें दुःख होता है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, ही (लजा), सरलता, क्षमा, शौच, आचार, चित्तशुद्धि, इन्द्रियजय—इन सकते साधन के द्वारा तेजकी बृद्धि होती और पापोंका नाश होता है। साधकका सारा प्रयोजन इनके द्वारा सिद्ध होता है तथा विज्ञान भी उत्पन्न होता है। वस्तुकी प्राप्ति और अपाप्तिमें एकरस रहनेसे पाप नष्ट हो जाते हैं। लधु आहारके द्वारा काम-कोधको जय करके ब्रह्मपदके लिये प्रयास करना चाहिये। मन और इन्द्रियोंको एकाप्र करके रात्रिके पूर्वार्द्ध और परार्द्ध में मनको आत्मामें स्थित करना चाहिये। पञ्च इन्द्रियोंको एकाप्र करके रात्रिके पूर्वार्द्ध और परार्द्ध मं मनको आत्मामें स्थित करना चाहिये। पञ्च इन्द्रियोंको यदि एक इन्द्रिय भी छिड्युक्त हो तो उस इन्द्रियोंके द्वारा उसकी प्रज्ञा बखालसे जलके समान बाहर निकल जाती है। मत्स्यजीवी जिस प्रकार कुमत्स्यको पहले पकड़कर अन्य मत्स्योंको कमशः पकड़ते हैं। उसी प्रकार साधकको मनस्पी दुष्ट मत्स्यका पहले निग्रह करके तब अन्य इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिये।

करणे घटस्य या बुद्धिर्घटीत्पत्ती न सा मता ।
एवं धर्मास्युपायेषु नान्यदर्मेषु कारणम् ॥
पूर्वे समुद्दे यः पत्थाः स न गच्छति पश्चिमम् ।
एकः पत्था हि मोक्षस्य तत्त्रमे विस्तरतः श्रृष्ठ ॥
धनया क्षोअमुण्डिन्बात् कामं सङ्कृष्यवर्जनात् ।
सन्वसंसेवनाद्वीरो निद्वां चच्छेनुमहति ॥

अप्रसादासर्य रक्षेच्छासं क्षेत्रज्ञशीखनात् । इच्छा हेवं च कामं ध भैबेंग विनिवर्त्तवेत्।। भमं संमोहमावर्त्तमस्यासाद्वितिवर्त्तयेत निद्वां च प्रतिमां चैव ज्ञासम्यासेन तत्त्ववित् ॥ उपद्रवांसधा रोगान दितजीर्णमिताशनात् । कोर्भ मोहं च सम्तोषाद्विषयांस्त्रस्वदर्शनात्॥ अनुकोशादधर्म जयेवर्भमवेक्षया । आयरया च जयेदाशामधै सङ्गविवर्जनात् ॥ अनित्यत्वेन च स्तेष्टं क्षुधौ योगेन परिवतः। कारुग्येनातमतो मानं तृष्णां च परितोषतः॥ उत्थानेन अये**त्त**न्द्रां वितर्क निश्चयाक्रयेत । मीनेन बहुभाष्यक्ष शीर्षेण च भयं स्यजेत्॥ यच्छेद्वाङ्मनसी श्रुद्धया तां यच्छेरज्ञातचञ्चरा। ज्ञानमारमावदी थेन यरछेदारमानमाध्मना ॥ तदेतदुपशान्तेन बोद्धवर्ष ध्यभिकर्मणा । योगदोषान् समुच्छित पञ्च यान् कवयो विदः ॥

( महा० शान्ति० २७४। इ-१३ )

अभ्यात्मरामायणके अरण्यकाण्डके चतुर्थ सर्गर्मे जीवात्मा-का ज्ञान किस प्रकार होता है। इसका वर्णन है । जीवात्मा और परमात्मा पर्यायबाचक सन्द हैं, इनके बीच भेद-बुद्धि नहीं करनी चाहिये। अमानिता, अदम्भ, अहिंसा, क्षमाः, सरलता, मन, वाणी और शरीरके द्वारा सद्वरकी सेवा, बाह्य और आन्तर शौच, एत्कर्मनिष्ठता, शरीर-मन-वाणीका निमहः विषयके प्रति वैराग्यः निरहद्वारताः समस्त विषयों में जन्म-मृत्यु-जरा आदिकी आलोचना, पुत्र-धन-दारा आदिमें आसक्तिका त्याग, स्नेह-श्रन्यता, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें समिचता, अनन्यरूपसे सब पदर्थीमें सर्वत्र भगवद्भावका दर्शन, जन-समूहके समाममका त्याग, शुद्ध देशका सेवन, मुर्ख और जन-समृहके प्रति अस्ति। आत्मक्षानके लिये सर्वदा उद्योग, नेदान्तशास्त्रकाः अवलोकन—इन सब साधनींसे तथा इनके विरोधी साधनीके त्यागसे जीवात्माका भान होता है। गीतामें तेरहवें अध्यायके ८वें कोकते लेकर १२ कोकतक यही बात कही गयी है।

## साधना-तत्त्व

( लेखक-पं॰ भी इन्मानजी शर्मा)

विषय गम्भीर और व्यापक है; अति तुष्क जीवसे लेकर महत्तम देवाधिदेवतक सभी साध्याके साध्य हैं। जिसे जिस साध्यको पानेकी इच्छा हो, उसके लिये उसकी साध्या मौजूद है। साधना यदि निष्काम होगी तो उसका पल किसी भविष्य कालमें सर्योत्कृष्ट (पर अज्ञात) मिलेगा और यदि सकाम होगी तो तत्काल मिल जायगा। साधना कोई भी हो, उसके साथ सावधानी अवश्य रखनी होगी; अन्यया साध्य रूट जायगा और साधना विगड जायगी।

- (२) यदि आपको ब्रह्मकी साधना करनी हो तो नित्यानित्य-विवेकके द्वारा फलभोगका त्याग कर शम-दमादिकी विपुल सम्पत्तिका संग्रह करना होगा और चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते मनको ब्रह्ममें ही लगाना होगा। भिद्रा का स्वरूप क्या है, यह जाननेके लिये चराचर सृष्टिके प्रत्येक प्राणी-पदार्यको ब्रह्मका प्रतिरूप मानकर सर्वेत्र उन्हींका अनुसन्धान करना होगा।
- (३) यदि आपको भैरवः भवानीः हनुमानजी या अन्य किसी भी देवी देव, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षर, गन्धर्व अथवा डाकिनी शाकिनी आदिको साधना करनी हो तो सर्वेप्रयम सद्गुद्धके समीप रहकर इनके मन्त्र, साधना, गुण और स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कीजिये और इनका अभ्यास हो जानेपर साधनामें मन लगाइये। उक्त देवींमें कोई सस्वगुणीः कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी हैं। इसल्ये सत्वगुणी और रजोगुणी देवोंके साधन-मनत्र वेदों और मनत्रशास्त्रोंसे और तमें।पुणीके माली, तेली, घोबी और चमार आदिसं प्राप्त कीजिये । इसी प्रकार सत्वगुणी तथा रजोगुणी देवोंके स्वरूप ऋषिप्रणीत स्तीत्रीमें आये हुए ध्यानीसे और तमोगुणीके प्रकृतिकी तात्कालिक विकृतिसे लीजिये। इन सब बार्तोको जान-कर साधना कीजिये। यह ध्यान रखिये कि साधनाके समय सत्त्व-शुणी देवोंके समीपमें, रजोगुणी देवोंके सामने और तामसीके पृष्ठभागमें बैठकर उनके प्रत्यक्ष दीखते हुए या ध्यानादिसे जाने हुए स्वरूपको हृदयमें रखकर यथाविधि जप कीजिये और विनयी बने रहिये । इस प्रकार करते रहनेसे अगर आफ्की साधना अनुकूल हुई तो उसकी अवधि समाप्त होनेके पहले सास्त्रिको देवता उस काममें आपकी अक्चि

पैदा करेंगे, रजोगुणी उसमें देर लगावेंगे और तमोगुणी बाधा डालेंगे। ऐसी अवस्थामें आप धैर्य, दृढता और संलगतामें मजबूत रहेंगे तो आपकी साधना सफल हो जायगी और कदाचित् कुछ गहुबद होगी तो बना-बनाया काम बिगड जायगा । उचित तो यह है कि साधनासम्पन्न होने-तक सब तरहरे सावधान रहें और साध्य देवको साक्षात ब्रह्म मानकर उसमें मन लगावें । अगर आराध्य देवको प्रत्यक्ष करना हो तो श्रद्धाः अन्यासः साधना और ंलग्नताकी विशेष बद्धि करें। उससे ब्रह्मा, विष्ण, महेशादि या तो स्वप्नमें दर्शन देंगे या किसी अदृष्टपूर्व विलक्षण दृश्यके रूपमें कुछ कहेंगे । सूर्यं, शक्ति या हनूमान्जी आदि गो, द्विज, बदुक या महाकाय मर्कटके रूपमें दर्शन देंगे । मैरव-भवानी वा भोमियाँ आदि सिंह, स्वान या सर्पादिके द्वारा मिलेंगे। यक्ष-राक्षम या गन्धर्वादि पश-पक्षी या नारीके रूपमें नजर आवेंगे । भत-प्रेत और पिशाचादि मेड्, ऊँट या मैंसे आदि बनकर दीखेंगे। यक्षिणी नवयवती-जैसी माद्रम होगी और डाकिनी अपने ही विक्रत वेषमें आवेगी। इनमें जिनको भी आप प्रत्यक्ष करना चाहेंगे वही आपको उक्त प्रकारसे दर्शन देंगे । किन्त ऐसे अनुष्ठानोंमें अनेक आपत्तियाँ आती हैं। कई एक देवता प्रत्यक्ष होनेके पहले कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते हैं जिनको देखकर सामान्य साधक सहम जाते या वेसुब हो जाते हैं और अन्तमें उनका बिगाइ हो जाता है। अतः ऐसी भावनाके बदले शान्त-अशान्त समीको ब्रह्मके रूपमें परिणत करके सात्त्विकी साधना करें तो अच्छा है।

(४) यदि आप मन्त्र-तन्त्र या कृत्या साधना चाहें तो इस विषयके शास्त्रोंका अध्ययन या अवलोकन कीजिये। रहस्य-ज्ञानके विना यों ही किसी सत्यात्रको सत्ताहीन करनेके लिये 'ह्वां,हीं,हुं,फट्' से मन्त्रशास्त्रोंकी समाप्ति और दूसरोंके सुत-दारा और सम्पत्तिको मिटानेके लिये सेहका सूला, कुमारीका सूत, चाकका डोरा और पढ़ोसीकी झाडू आदिसे तन्त्रशास्त्रोंकी इतिभी करना अच्छा नहीं; इनका अनर्थकारी अधम फल तत्काल नहीं तो अन्त्रकालतक अवस्य मिलता है। अत्रएव इनकी अपेका-

'ॐ नमी भगवते बासुदेबाय', 'ॐ नमा शिवाब', 'ॐ

नमो वकतुण्डाय', 'ॐ नमः स्याय', 'ॐ नमः शक्त्ये' 'ॐ नमो हनुमते' और 'ॐ नमः परमात्मने'

--आदिके अखण्ड प्रयोगोंसे मंत्रोंका और गन्ध-पुष्पदिसे शोभित, धृतपूर्ण बित्तयोंसे प्रश्वितन और अनुष्टानियोंके द्वारा पूजित प्रकाशमान दीपकको चौराहेमें रखकर दभ्योदनादि-की बिल देनेके द्वारा तन्त्रोंका और जनपदनाशादि उत्पातोंके उपशमनार्थ अखण्ड रामध्विन, अहोरात्र होमाहुित, शतसहस्रायुत चण्डीप्रयोग और प्रतिदिनके प्रीतिमोज आदि-की कृत्याओंका प्रचार करना अच्छा है। ऐसे मन्त्र-तन्त्र और कृत्याके अमिट और अमित फलसे अझोसी-पड़ोसी और आप सकुदृग्व मुखी रहेंगे और आपका यश फैलेगा।

- (५) यदि आपको किसी भनुष्य' की साधना करनी हो तो साध्य चाहं मा-याप, भाई-बहिन, स्त्री-पुत्र, गुरु-पण्डित, अमीर-गरीयः धनी या निर्धन कोई हो। आप उनमें ब्रह्मका अंद्रा मानकर उसी भाँति साधना कीजिये जिस भाँति आराध्य देवकी करते हैं । सबसे पहले आप उनके खान-पान, व्यवहार और म्बभावको जान लीजिये और फिर उनके मन या मिजाजके मापिक साधिये। ये जो भी चाहें, कहें, करावें उसको तुरंत कीजिये और सब कामेंग्रें तत्परता दिखाते हुए मीठे बर्तावसे उनको बरावर्ती बना लीजिये । उनके कहे मुताबिक करनेमें कभी देर, संकोच या न्यूनता न होने दीजिये। साधनाकं समय अगर आपको धूप, वर्षा या मर्दी आदि सतार्वे तो उनको भी सह लीजिये। इस भाँति करनेमें यदि आपकी साधना सकाम होगी तो साध्य आपको अपना झरीर-तक देनेमें भी संकोच नहीं करेंगे और निष्काम होगी तो सर्वस्वसे बढ़कर शुभाशिष् मिलेगी, जिसका पर परमातमा देंगे और वह अमिट ग्हेमा ।
- (६) यदि आप हाथी, घोड़े, गाय, वैल वा भेंस आदि-की साधना करना चाहे तो इनमें भी उसी ब्रह्मका अंदा मान-कर सानुराग साधना कीजिये और ठीक समय्पर चारा-दाना:पानी, सफाई और तेंमाल आदिके सिवा प्यार-दुलार भी करते रहिये । इस माँति करनेमें आपकी साधना सकाम होगी तो उनसे आप हर तरहका काम लेंगे, हर तरहका लाभ उटावेंगे और दूध, दही, घी, छाछ या मलाई आदि पौष्टिक पदार्थ आपको मिलते रहेंगे—जिनसे स्वास्थ्य और आयुकी वृद्धि होगी। और यदि साधना निष्काम होगी तो मरणानन्तर उनके हाइ, दाँत, चमड़ेका और उनकी सन्ततिका पूरा

लाम (आपको नहीं) पर आपके पुत्रादिकों या पड़ोसियोंको) अवस्य मिलेगा ।

- (७) यदि आप तोता, मैना या मुर्गे आदि पश्चियोंकी साधना करना चाहें तो वे भी उसी यापके बेटे हैं, उनको भी उसी माँति साधिये और मैना आदिको ध्रेर राम' रटाकर मुक्तिमार्गमें लगा दीजिये। साथ ही मुर्गे आदिसे विषमिश्रित भोजनादिकी परीक्षा करवाकर अपाहिज बुसुक्षितोंकी प्रापरक्षा कीजिये। यदि यह साधना सकाम हो तो उक्क पश्चियोंको बेचकर पैसे पैदा कीजिये और निष्काम हो तो उनको खुले मैदानमें यथायोग्य दाना-पानी देकर पश्चीमात्रका पालन कीजिये। इस प्रयोगसे आपको ज्ञात होगा कि मनुष्योंकी अपेक्षा पश्च-पश्चियोंके आहार-विहार, वर्ताव-व्यवहार कितने उत्स्व होते हैं।
- (८) यदि आप हुआ, वाटिका, वनस्पति या अजादि-की साधना करना चाहें तो बड़ी खुशीकी बात है। खुब मन लगाकर कीजिये। उनमें भी उसी ब्रह्मका अंश है जिसका ब्रह्मा,विष्णु,महेशमें है! इनकी साधना यदि सकाम करोगे तो 'हुओं' से फल-फूल, छाया और काइसंग्रह होगा। 'वाटिका' से पुष्प-सुगन्ध और स्वास्थ्यप्रद शुद्ध वायु मिलेगा, 'वनस्पति' से औपधनिर्माणके साधन और 'अज्ञ' से भरण-पोषण और उदरदरीका पूरण आदि अनेक लाभ होंगे। और यदि निष्काम होगी तो इनसे आपको होनेवाले सभी सुख-लाभ या स्वास्थ्य-साधन दूसरोंको मिलेंगे, जिसमें आपका यश, पुष्य और नाम पीढ़ियांतक मौजूद रहेगा।
- (९) यदि आपको इन साधनाओं में यह सन्देह हो कि संसारक अगणित प्राणी, पदार्थ या देवादि सभीमें अकेले ब्रह्मका अंद्रा कैसे आ सकता है तो इसकी नियृत्तिके लिये आप मुँह देखनेके शीशेको फोड़कर अगणित दुकड़े कर दीजिये। वे गोल, चौकोर, चिपटे, पट्कोण, छोटे बंहे, वारीक कैसे भी हो, सबको दुपहरीकी धूपमें रख दीजिये। उनके समीप ही अनेक प्रकारके पात्रोंमें घी, दूध, दही, छाछ, जल, तेल आदि पदार्थ भर दीजिये और वहीं हर तरहके प्रकाशमान वर्छ, शक्त, आभूषण और वर्तन रखवा दीजिये और फिर उन सबके अलग-अलग या एक साथ देखिये। उन सबमें ब्रह्मक प्रत्यक्ष स्वरूप तेजःपुद्ध अगदाधार और सहस्रों किरणवाले पूर्वका जो प्रतिविम्ब आकाशमें दीखता है वही यथावत् (ज्यों-का-त्यों) दीखेगा और साक्षत् सूर्यकी माँति उन सब

धस्तुओं में दीखनेवाले प्रतिविग्यते मी ऑखों में चकाचौंध आयेगी। इससे आप जान सकेंगे कि सूर्यकी मॉति ही ब्रह्मका अंद्या भी सबमें प्रविष्ट रहता है और उसी तरह सब काम यथावत् करता है।

(१०) साधनाके अनेक प्रकार हैं। उनमें प्रतिदिनकी सेवाके सिया (१) एक सी आठ तुल्सी-मंत्रियोंसे विष्णुकी, (२) अर्कपुष्प, विस्वपन्न, पार्थिवपूजन और बदामिषेकसे शिषत्री, (३) प्रति परिक्रमामें मोदक अर्पण करनेसे गणेशकी, (४) रक्तचन्दन और लाल कनीरके पुष्पेंसे युक्त १०८ अर्थ्यदान, नमस्कार और परिक्रमणसे स्पंकी, (६) रामायणके प्रकार से पुष्पोंकी सी पुष्पाञ्जलियोंसे 'बाक्ति'की, (६) रामायणके

पाठके साय तिलोंके तेलके अविश्विक अभिवेकते हन्मान्जीकी, (७) नाम-जपके साथ सम्पक-पुष्प अर्पण करनेसे सीताकी, (८) दूर्वाक्कुरोंके अभिवेकते गौरीकी, (१) तैलकाराते
मैरवकी, (१०) मूँग-भातते 'भौमियाँ' की, (११)
जलार्पणले पीपलकी, (१२) स्त्रापणले प्वट' की, (१३)
गुइमिश्रित गोधूमचूर्णादिने गौकी, (१४) स्त्रे अन्नराशिते कपोतमण्डलकी, (१५) आश्रयदानादिसे अपाहिजोंकी और
(१६) मनस्तुष्टिके प्रीत्युपहारोंने परिवारकी साधना विशेष
रूपते सम्पन्न हो सकती है। उपासनाके प्रन्योंमें इनके विधिविधान विस्तारपूर्वक लिखे हैं। उनको देखकर यथोचित
कार्य करें।

## Con The Con

# वैदिक कर्म और ब्रह्मज्ञान

( लेखक—श्रीवसन्तकुमार चटवी, एम्०, ए० )

पावचात्य विद्वानोंकी यह कल्पना है कि वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद ब्रह्मशत्ममें परस्परविरोध है। डा॰ विंटरनिज लिखते हैं कि 'जब ब्राह्मणलोग यश-यागादिके निर्श्वक शास्त्रमें प्रवृत्त थे, तब अन्य लोग उन महान् प्रश्नीके विश्वारमें लगे थे जिनका पीछे उपनिषदीमें इतनी उत्तमताके साथ विवेचन हुआ है।' (हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर पु० २३१ ) मि॰ मैकडानेल कहते हैं कि 'उपनिषद् यद्यपि ब्राह्मणबन्धीं-के ही भाग हैं। क्योंकि हैं वे उन्होंके शानकाण्डके विस्तारस्वरूपः तथापि उनके द्वारा एक नये ही धर्मका प्रतिपादन हुआ है, जो वैदिक कर्मकाण्ड या व्यवहारके सर्वया विरुद्ध है। (हिस्टरी ऑफ संस्कृत लिटरेचर ए० २१८) इन विद्वान् प्रोफेसर-को यह नहीं सुझा कि एक ही अन्थके दो भाग एक-दूसरेके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं। जो लोग भारतीय संस्कृतिकी परम्परा-में नहीं जन्मे, नहीं फले-फले, उन विदेशियोंको तो इस गलतीके लिये धमा किया जा सकता है। उनका जन्म-जात संस्कार ही वैदिक कर्मकाण्डके विरुद्ध है। उनकी तो यह समझ है कि ये वैदिक कर्म अन्धविश्वासकी उपज हैं। आत्मशानचे इनका कोई चरीकार नहीं। परन्तु हम उन अध्याण्य आधुनिक भारतीय विद्वानीको क्या कहें जो वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद असरानके इस पारचात्त्व विदानी-द्वारा कस्पित परस्परियरोधका ही अनुवाद किया करते हैं! क्या उन्हें भी यह नहीं सकता कि श्रीमत् शक्रराचार्य और भीरामानुजाचार्य-जैसे महान् प्रतिभाशाली व्यक्तियोंमें इतनी

समझ तो अक्क्य रही होगी कि यदि ब्रोह्मोंके कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें परस्परिवरोध है तो दोनों ही काण्ड सख नहीं माने जा सकते ! यह बात स्मरण रहे कि श्रीशङ्कराचार्य और श्रीरामानुजाचार्य तथा भारतके सभी प्राचीन आचार्योंने यह माना है कि वेद, जिनमें उपनिषद् भी आ जाते हैं, अपीरुषेय हैं अर्घात् सर्वया सल्य हैं।

इस कर्मकाण्ड और जानकाण्डके परस्परिवरोधकी कल्पना जिस आधारपर की जाती है, उसका यदि इम परीक्षण करें तो हमें यह देखकर आक्चर्य होगा कि इतने बड़े-बड़े विद्वान् मूलमें ही इतनी बड़ी गलती कैसे कर गये। वैदिक कर्मकाण्ड-की यह फलश्रुति है कि इन कर्मोंके आचरणसे स्वगंकी प्राप्ति होती है। उपनिषदींने कहीं भी इसका खण्डन नहीं किया है। इसके विपरीत उपनिषदोंके अनेक वाक्य इसके समर्थक हैं। इसके दो अक्तरण नीचे देते हैं—

'तचे इ वे तिहिष्टापूर्ने इतिमित्युपासते ते जान्द्रमसमेब स्रोकमभिजवन्ते ।' (अक्षोपनिषद् १।९)

'जो लोग यत्र करना, वापी-कूप-तहागादि खुदवाना और वगीचा लगवाना आदि इष्टापूर्तस्य कर्ममार्गका ही अवलम्बन करते हैं, वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं।' (चन्द्रलोक स्वर्गका ही एक भेद है)।

पृतेषु वर्षस्य आक्रमनेषु वयाकार्क चहुत्तवी झाएशावन् ।

### सं नयन्त्येतः सूर्वस्य रक्ष्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः॥ (मुख्यक्र०१।२।५)

'इन दीप्तिमान् जिक्काओं में जो यथाकाल आहुति देता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसे वे आहुतियाँ सूर्यकी रिष्मर्यों-के साथ मिलकर वहाँ ले जाती हैं, जहाँ देवताओंका एक पति सबसे ऊपर विराजता है।

मुण्डकोपनिषद् स्पष्ट ही बतलाता है कि बैदिक कर्मकाण्ड सभा अर्थात् अन्यर्थ फलप्रद है । यमा-

> 'तदेतत् सस्यं मन्त्रेषु कर्माणि कदयो यान्यपद्यन्' (सुण्डकः १।२।१)

'ऋषियोंने मन्त्रोंमें जिन कमीविधयोंको देखा, वे छत्य हैं।' प्रथमतः मन्त्र प्रकट हुए, तब उन मन्त्रीके साथ वैदिक कर्म करनेकी विधियों ब्राह्मणग्रन्योंमें समाविष्ट की गर्या। ये ब्राह्मणग्रन्य वेदोंके ही अंग हैं और अपौर्ष्वेय बेदमन्त्रोंसे ही निकले हैं। इस प्रकार बेद मन्त्र-ब्राह्मणात्मक हैं, जैसा कि 'यज्ञणिरमाषास्त्र' में महर्षि आपस्तम्य कहते हें—

'मन्त्रवाद्यणयोर्वेदनामधेयम् ।' भ्वेद नाम मन्त्रों और ब्राह्मणींका है ।'

वैदिक कर्म और औपनिषद शानके बीच परस्परियोध केवल आधुनिक पण्डितोंकी कल्पना है, यह बात इससे भी स्पष्ट हो जायगी कि उपनिषदोंने कितने ही स्यानोंमें वेदोंके मन्त्रभागसे प्रमाण उद्धृत किये हैं—यह कहकर कि 'तदेतद् श्रृचाभ्युक्तम्' अथवा 'तदेष हलोकः' इत्यादि (अर्गात् श्रृक्में ऐमा कहा है, अथवा वेदमन्त्र ऐसा है)।

ब्रह्मकी महिमाका वर्णन करते हुए एक जगह मुण्डकोप-निषदमें यह मन्त्र आता है–

तस्सादचः साम यज्रंषि दीक्षा यज्ञादश्व सर्वे कतवो दक्षिणाद्य । संबक्षादक्य यजमानक्य लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः॥

(२ | १ : ६)

'उन परव्रक्षसे ऋग्वेदः, सामबेदः, यजुर्वेदः, दीक्षाः, यज्ञः, कतुः, दक्षिणाः, संस्तरः, यनमान और विविध लोकः, जिनमें चन्द्रः और सूर्व चलते हैं, प्रकट हुए हैं।' कठोपनिषद्में यह देखा जाता है कि निचकेताको अक्षणान देनेके पूर्व उन देखिक क्षणेको करनेकी दीक्षा दी गयी, जिनसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार यह सर्वया स्पष्ट है कि उपनिषद् वैदिक यशेंद्वारा स्वर्गकी प्राप्तिका होना धोषित करते हैं। परन्तु इस विषयमें यह भी तो कहा जा सकता है कि यशेंदि स्वर्ग-लाभ भले ही होता हो, पर उपनिषद्का लक्ष्य तो स्वर्ग नहीं प्रत्युत भोक्ष है और इसल्पि उपनिषद् ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई अपना समय और शक्ति वैदिक यश-यागादिमें व्यर्थ ही व्यय किया करे। परन्तु यह कुतर्क ही है। उपनिषद् तो स्पष्ट ही विधान करते हैं कि यश करो। स्नातकके समावर्चन-संस्कारमें आचार्य शिष्यको स्पष्ट ही आदेश देते हैं कि —

देवपितृकार्यास्यां न प्रमदितस्यम् । (ते०७०१।१२।२)

'देवों और पितरोंके लिये यन्न करनेमें कभी प्रमाद न करना ।' मुण्डकोपनिषद्के उपसंहारमें यह कहा है कि--

# तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां बदेत क्षिरोवतं विधिवसैस्तु चीर्णम् ॥

(मुण्डक् ०३।२।१०)

'यह ब्रह्मविद्या उन्हींसे कहे, जिन्होंने विधिपृर्वक शिरोवत (एक वैदिक यह) सम्पन्न किया हो ।' कटोपनिपट्की कयामें वैदिक यहोंकी विद्या पहले बताकर तब ब्रह्मविद्याको बतलाना हसी बातको ही तो स्चित करता है कि ब्रह्मविद्याका अधिकार वैदिक कर्मका विधिपूर्वक पालन करनेसे ही प्राप्त होता है ।

फिर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि वैदिक कर्म स्वर्गके ही देनेवाले हैं तो जो मनुष्य स्वर्ग न चाहता हो, मोक्ष ही चाहता हो, उसके लिये वैदिक कर्मकी आवस्यकता ही क्या हो सकती है? इसका उत्तर बृहदारण्यकोपनिपद्के इस बचनते मिलता है—

'तमेतं वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानामकेन।' (४।४।२२)

'ब्राह्मणलोग बेदाध्ययनसे तथा कामनारहित यह, दान और तपसे उस (ब्रह्म) को जाननेकी इच्छा करते हैं।' इस वचनमें अनाशकेन (कामनारहितेन) पद विशेष अर्थपूर्ण है। इसका यही सर्थ है कि वेदोक्त यहादि कर्म जब आस्पिकहित किये जाते हैं, तब उनसे स्वर्गलाम होता है और जब आस्पिकरहित किये जाते हैं, तब काम-कोधादिकोंसे मुक्त होकर कर्ताका चिक्त ग्रुद्ध हो जाता है । यही बात गीताने हन स्टोकोंमें कही है—

यज्ञवानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् । बज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीविणाम् ॥ एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं स्थक्त्वा फर्छानि च । कर्तव्यानीति मे पार्य निश्चितं मतसुत्तमम् ॥

(१८ | ५-६)

'अश, दान, तप आदि कर्म त्याज्य नहीं हैं, अवस्य करणीय हैं; क्योंकि वे मनीधियोंको पावन करते हैं। इन कर्मोंको भी आसक्ति और फलेच्छाको छोड़कर करना चाहिये, यही मेरा निश्चित उत्तम मत है।' उपनिषद्के 'अनाशकेन' पदको ही गीताके 'सङ्गं त्यक्ता फलानि च' शब्दोंने विशद किया है।

अब उपनिषद्के उस मन्त्रका भी विचार कर लीजिये, जिससे आधुनिकोंको बैदिक कर्म और औपनिषद ज्ञानमें परस्परिवरोध देख पड़ता और यह कहनेका मौका मिलता है कि उपनिषदोंने तो वैदिक कर्मकाण्डका खण्डन किया है। मन्त्रार्थका ठीक तरहसे विचार करनेपर अवस्य ही यह प्रतीत होगा कि खण्डन बैदिक कर्मकाण्डका नहीं, बल्कि उसके परस्वस्य स्वर्गमोगकी इच्छाका खण्डन है। मन्त्र इस प्रकार है—

पुता होते अटहा यक्तरूपा अद्यादशोक्तमवरं येषु कर्म। एतच्क्रेयो येऽभिनन्दन्ति सृदा जराम्चत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ (मण्डक०१।२।७)

अर्थात् 'जिनपर शानवर्जित कर्म अवलिम्बत है--ऐसी ये अडारह यश्साधनरूप नौकाएँ अहद हैं। इन्हें जो श्रेय जानकर इनका अभिनन्दन करते हैं, वे मृद हैं। वे फिरसे जरा और मृत्युको प्राप्त होते हैं।' यहाँ यशोंको 'अहद नौकाएँ' कहा है; क्योंकि ये नौकाएँ मृत्युकागर पार नहीं करातीं, ब्रह्मविद्या ही मृत्युक्तागरके पार पहुँचाती है। इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि इन यशोंका कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसके पूर्वके दो मन्त्रोम यह बात कही जा चुकी है कि जो लोग यह करते हैं, वे मृत्युके पश्चात् स्वर्गको जाते हैं। इस मन्त्रसे यह भी न समझना चाहिये कि इसका अभिपाय यशोंक खण्डनमें हैं, कारण, अन्य मन्त्रोंमें, जो पहले उद्भृत किये जा चुके हैं, यहाँका आग्रहपूर्वक विधान किया गया है। यहाँ 'अददाः' पदसे इतना ही सूचित किया गया कि यही अन्तिम और सबसे यही चीज नहीं है।

आधुनिकोंके चित्तमें यह शका उठ सकती है कि वैदिक यशोंके करनेसे मनकी शुद्धि कैसे हो सकती है। इसका समाधान यह है कि मनकी जो विविध कामनाएँ हैं जो आत्मवस्यताके न होनेसे ही उत्पन्न होती हैं। मनकी मिलिनता या अञ्चि हैं । वैदिक कर्मकाण्ड आत्मसंयमकी शक्तिको ही बढ़ाता है। केवल बाह्य विधिका ही सम्पादन यथेष्ट नहीं होता । आत्मग्रद्धि और शानप्राप्तिकी सची अभिलापा भी होनी चाहिये। जहाँ ऐसी इच्छा होती है, वहाँ बाह्य विधिसे बड़ी सहायता मिळती है। मनुष्य शरीर भी है और खरीरी जीव भी। वह जबतक अपने शरीरको योग्य नहीं बना लेता, तबतक यह आध्यात्मिक उत्कर्षका अधिकारी नहीं होता। एक दूसरे ढंगरे भी इस प्रश्नपर विचार किया जा एकता है। हमारा चित्त अनेक प्रकारके कुकर्मींस मिलन हो गया है। इन सब मलोंको हटानेके लिये सत्कर्मी-का किया जाना आवश्यक है। संकर्म कराना ही वैदिक कर्मकाण्डका उद्देश्य है । ईशोपनिषद्का यह वचन है कि मोधके लिये अविद्या और विद्या दोनी आवस्यक हैं । विद्याके विना केवल अविद्यासे काम नहीं चलता; अविद्याके विना केवल विद्या उससे भी खराब है । श्रीमद्रामानुजाचार्यने विद्यासे अर्थ प्रहण किया है ज्ञानका और अविद्यासे शास्त्रोक्त कर्मका--एक साधनाका तात्त्विक अङ्ग है और दूसरा व्यावहारिक। शास्त्रोक्त कर्मोंके करनेशे चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्मविद्या, श्रयण करनेसे, फलवती होती है। अगुद्धचेताको उस श्रवणसे दुछ भी लाभ नहीं हो सकता । ब्रह्मशानकी प्राप्तिमें साधनरूपसे वैदिक कर्मौकी फलवत्ता भगवान् वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रोंमें प्रतिष्ठित की है-

सर्वापेक्षाच यज्ञादिश्रुतेरश्वतः । (१।४।२६)

अर्थात् परम ज्ञानके लिये वेदोक्त कर्मोंका आचरण वैसे ही आवश्यक है, जैसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेके लिये धोड़ेकी सवारी आवश्यक होती है। धोड़ेके साय जीन और लगाम आदिकी भी जरूरत होती है। इसी प्रकार परम ज्ञानकी प्राप्तिमें केवल बेदानुवचनसे ही काम नहीं चलता, बल्कि बेदोक्त कर्म करनेकी भी आवश्यकता बहती है। (श्रीरामानुजाचार्थकृत श्रीभाष्य)

# विश्वित्वाच आक्षमकर्माणि । ( १ । ४ । १२ ) सङ्कारिकेन च । ( ३ । ४ । ११ )

—हन स्त्रोंमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आअमधर्मोंका पालन भी ब्रह्मविद्यामें साधक होता है और आहारादिके विषयमें भी शास्त्रविधिसे युक्त आचरण सहकारी होता है। काम क्रोधादि विकार ईश्वरध्यानमें वाधक होते हैं। वेदोक वर्णाश्रमधर्म काम क्रोधादिको जीतनेकी सामर्थ्य देता है। यह सच है कि वर्णाश्रमधर्मके आचरणके विना जप, तप, उपवास और दानसे भी ब्रह्मशान प्राप्त किया जा सकता है। इसन्दोग्योपनिषद्के रैंक, बृहदारण्यककी वाचक्रयी, महाभारतके भीष्म किसी आश्रममें नहीं थे अर्थात् उन्होंने वर्णाश्रमधर्मके विदित कर्मोका विधियुक्त आचरण नहीं किया, तथापि वे ब्रह्मविद्यान्त्राम कर ब्रह्मशानी हुए। मनुसंहिताका यह बचन है—

# जन्येनापि च संसिद्धधेद्वाह्मको नाझ संशयः। कुर्योदन्यद्व वा कुर्योत्मीत्रो ब्राह्मण उच्यते ह (२१८७)

स्तरांश यह कि 'जपसे भी ब्राह्मणको संसिद्धि प्राप्त होती है, चाहे यह कोई अन्य कर्म करे या न करे। वेदव्यासने इस वचनका 'अपि च सम्यंते' (११४१३७) इस सूत्रमें प्रामाण्य दरसाया है। तथापि जप-सप-दानादिकी अपेक्षा वर्णाश्रमधर्म ही ब्रह्मप्राप्तिमें अधिक फलप्रद है—

#### अतस्वितरज्ज्यायो किङ्गाच । (महायूत ३ । ४ । ३९)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परम शानकी प्राप्तिके साधन-में बाह्य आचरणके नियमनकी भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि आन्तर अभ्यासकी !

# न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा

न्यासका अर्थ है स्थापन । बाहर और भीतरके प्रत्येक अङ्गमें इष्टरेवता और मन्त्रका स्थापन ही न्यास है। इस स्थूलशरीरमें अपवित्रताका ही साम्राज्य है, इसलिये इसे देवपूजाका तबतक अधिकार नहीं जनतक यह ग्रुद्ध एवं दिव्य न हो जाय । जयतक इसकी अपवित्रता बनी रहती है, तबतक इसके स्पर्श और स्मरणसे चित्तमें ग्लानिका उदय होता रहता है। ग्लानियुक्त चित्त प्रसाद और माबोद्रेकसे शून्य होता है, विक्षेप और अवसादसे आक्रान्त होनेके कारण बार-बार प्रमाद और तन्द्रासे अभिमृत हुआ करता है। यही कारण है कि न तो वह एकतार स्मरण ही कर सकता है और न विधि-विधानके लय किसी कर्मका साङ्गोपाङ्क अनुष्ठान ही। इस दोषको मिटानेके लिये न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसरिके प्रत्येक अवस्वमें जो क्रियाशक्ति मुर्च्छित है, उनको क्रमानेके लिये न्यास अव्यर्थ महौधि है।

न्यास कई प्रकारके होते हैं । मातृकान्यास, स्वर और वर्णोंका होता है । मन्त्रन्यास पूरे मन्त्रका, मन्त्रके पदोंका, मन्त्रके एक-एक अश्वरका और एक साथ ही सब प्रकारका होता है । देवतान्यास शरीरके बाह्य और आम्यन्तर अङ्गोंमें अपने इष्टदेव अथवा अन्य देवताओंके यदास्थान न्यासको कहते हैं। तत्वन्यास वह है, जिसमें संसारके कार्य-कारणके रूपमें परिणत और इनसे परे रहनेवाले तत्त्वींका शारिरमें यथास्थान न्यास किया जाता है। यही पीठन्यास भी है। जो हाथोंकी सब अङ्कुलियोंमें तथा करतल और करपृष्ठमें किया जाता है, वह करन्यास है। जो त्रिनेश देवताओंके प्रसङ्घमें विश्व जाता है, वह करन्यास है। जो त्रिनेश देवताओंके प्रसङ्घमें विश्व जोर अन्य देवताओंके प्रसङ्घमें पश्चाङ्क होता है, उसे अङ्गन्यास कहते हैं। जो किसी भी अङ्गका स्पर्श किये विना सर्वाङ्कमें मन्त्रन्यास किया जाता है, वह व्यापकन्यास कहलाता है। श्रम्यादिन्यासके छः अङ्ग होते हैं—सिरमें श्रम्यि, मुखमें छन्द, हृदयमें देवता, गुझस्थानमें बीज, पैरोंमें शक्ति और सर्वाङ्कमें कीलक। और भी बहुत-से न्यास हैं, जिनका वर्णन प्रसङ्गानसार किया जा सकता है।

न्यास चार प्रकारसे किये जाते हैं। मनसे उन-उन स्थानोंमें देवता, मन्त्रवर्ण, तत्त्व आदिकी स्थितिकी भावना की जाती है। अन्तर्नाल केवल मनसे ही होता है। बहिन्यांस केवल मनसे भी होता है और उन-उन स्थानोंके स्पर्धिसे भी। स्पर्ध दो प्रकारसे किया जाता है, किसी पुष्पसे अथवा अक्कुलियोंसे। अक्कुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसे होता है। एक तो अक्कुल और अनामिकाको मिलाकर सब अक्कोंक स्पर्शके

क्षिये भिन्न-भिन्न अङ्कलियोंका प्रयोग किया जाता है । यिभिन्न अङ्गलियोंके द्वारा न्यास करनेका क्रम इस प्रकार है---मध्यमा, अनामिका और तर्जनीसे हृदय, मध्यमा और तर्जनीसे सिर, अक्टरेसे शिखा, दसीं अक्सिलेयोंसे कवन, तर्जनी, मध्यमा और अनामिकारे नेत्र, तर्जनी और मध्यमारे करतल-करपृष्ठमें न्यास करना चाहिये । यदि देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिकारे, दिनेत्र हो तो मध्यमा और तर्जनी-से नेत्रमें न्यास करना चाहिये । पञ्चाङ्गन्यास नेत्रको छोडकर होता है। वैष्णवंकि लिये इसका क्रम भिन्न प्रकारका है। ऐसा कहा गया है कि अञ्जटेको छोड़कर सीधी अङ्गलियोंसे हृदय और मसकमें न्यास करना चाहिये। अङ्गठेको अंदर करके मुद्दी बाँधकर शिखाका स्पर्श करना चाहिये। सब अङ्गुलियोंसे कवच, तर्जनी और मध्यमारे नेत्र, नाराचमुद्रासे दोनों हार्योको ऊपर उठाकर अङ्गठे और तर्जनीके द्वारा मस्तकके चारों और करतलभ्यनि करनी चाहिये। कहीं कहीं अङ्गन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें देवताके नामके पहले अक्षरसे अङ्गन्यास करना चाहिये।

शास्त्रमें यह बात बहुत ज़ोर देकर कही गयी है कि केवल न्यासके द्वारा ही देवत्वकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो जाती है । हमारे भीतर-बाहर अन्त्र-प्रत्यक्कमें देवताओंका निवास है, हमारा अन्तस्तल और बाह्य शरीर दिव्य हो गया है—हम भावनासे ही अदम्य उत्साह, अद्भृत स्फूर्ति और नवीन चेतनाका जागरण अनुभव होने समता है। जब न्यास सिद्ध हो जाता है, तब तो भगवान्ते एकत्व स्वयंसिद्ध ही है। न्यासका कवच पहन लेनेपर कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिटेविक विघ्न पास नहीं आ सकतेः जब कि विना न्यासके जप, ध्यान आदि करनेपर अनेकों प्रकारके विश उपस्थित हुआ करते हैं । प्रत्येक मन्त्रके, प्रत्येक पदके और प्रत्येक अक्षरके अलग-अलग ऋषि, देवता, छन्द, बीज, शक्ति और कीलक होते हैं। मन्त्रसिद्धिके लिये इनके ज्ञान, प्रसाद और सहायताकी अपेक्षा होती है। जिस ऋषिने भगवान शङ्करसे मन्त्र प्राप्त करके पहले-पहल उस मन्त्रकी साधना की थी। वह उसका ऋषि है। वह गुरुस्थानीय होनेके कारण मस्तकमें स्थान पाने योग्य है। मन्त्रके स्वर-वर्णोंकी विशिष्ट गतिः जिसके द्वारा मन्त्रार्थ और मन्त्रतत्त्व आस्कादित रहते हैं और जिसका उन्धारण मुखके द्वारा होता है, छन्द है और वह मुखर्मे ही स्थान पानेका अधिकारी है । मन्त्रका देवता, को अपने द्वदयका घन है, जीवनका सञ्चालक है, समस्त

भावींका प्रेरक है, हृदयका अधिकारी है; हृदयमें ही उसके न्यासका स्थान है। इस प्रकार जितने भी न्यास हैं, स्वका एक विज्ञान है और यदि ये न्यास किये जायें तो बारीर और अन्तःकरणको दिन्य बनाकर स्वयं ही अपनी महिमाका अनुभव करा देते हैं। अभी थोड़े ही दिनोंकी बात है—गङ्गा और सरयूके सङ्गमके पास ही एक अझचारी रहते थे, जिनका स्थान ही था न्यास। दिनभर ने न्यास ही करते रहते थे। उनमें बहुत-सी सिद्धियाँ प्रकट हुई थीं और उन्हें बहुत बहु आध्यारिमक स्थाम हुआ था। यहाँ संक्षेपसे कुछ न्यासींका विवरण दिया जाता है—

#### मातुकान्यास

ॐ अस्य मातृकामन्त्रस्य शक्ष ऋषिर्गायत्रीच्छन्दो मातृका-सरस्वती देवता इन्हों बीजानि स्वसः शक्तयः क्षेत्रं कीलकं मातृ-कान्यासे विनियोगः ।

—यह विनियोग करके जल छोड़ दे और ऋष्यादिका न्यास करें । सिरमें—ॐ ब्रह्मणे ऋषये नमः । मुखमें—ॐ गायत्रीच्छन्दसे नमः । हृदयमें—ॐ मातृकासरखत्ये देवताये नमः ) गुह्मस्थानमें—ॐ हल्स्यो वीजेम्यो नमः । पैरीमें—ॐ स्वरेम्यः शक्तिम्यो नमः । सर्वाङ्गमें —ॐ क्ली कीलकाय नमः । इसके पक्षात् करन्यास करे—

8 अं कं खंगं घं हं आं अक्नुष्टाभ्यां नमः।
8 इं चं छं जं झं अं ई तर्जनीभ्यां स्वाहा।
8 उं टं ठं इं दं णं जं मध्यमाभ्यां वषट्।
8 इं पं तं थं दं धं नं ऐं अनामिकाभ्यां हुम्।
8 ऑ पं फं इं भं मं औं किनिष्टाभ्यां वौषट्।
8 अं पं रं छं वं शं हं सं हं छं कं अः करतककरप्रष्टाभ्याम् अस्ताय कट्।

इसके अनन्तर इस प्रकार अङ्गत्यास करे—

ठँ॰ अं कं खंगं घं छं आं हृदयाय नमः ।

ठँ॰ इं खं छं जं झं अं ईं किरसे स्वाहा ।

ठँ॰ दं यं छं जं के कि स्वाये वचट् ।

ठँ॰ एं तं शं दं धं नं एं कवचाय हुम् ।

ठँ॰ ऑ पं फं बं मं मं ऑ नेम्नस्वाय बीचट् ।

ठँ॰ अं यं रं छं वं शं खं सं इं छं झं अः अस्वाय कट् ।

इस अङ्गन्यासके पश्चात् अन्तर्मातृकान्यास करना चाहिये । शरीरमें छः चक्र हैं; उनमें जितने दरु होते हैं, उत्तने ही अक्षरोंका न्यास किया जाता है। इसकी प्रक्रिया सम्प्रदामानुसार मिछ-भिज है। यहाँ बैष्णवींकी प्रणाली लिखी जाती है।

पायु-इन्द्रिय और जननेन्द्रियके बीचर्मे सिवनीके पास मूलाधारचक्र है। उसका वर्ण सोनेका सा है और उसमें चार दल हैं | उन चारों दलोंपर प्रणवके साथ इन अक्षरींका न्यास करना चाहिये---ॐ वं नमः, शं नमः, षं नमः, सं नमः ! जननेन्द्रियके मूलमें विद्युत्के समान पब्दल स्वाधिष्ठान कमल है, उसके छः दर्लोपर प्रणवके साथ इन अक्षरीका न्यास करना चाहिये - ॐ वं नमः, भं नमः, मं नमः, यं नमः, रं नमः, लं नमः । नाभिके मूलमें नील मेचके समान दशदल मणिपुरकचक है, उसमें इन वर्णोंका न्यास करना चाहिये-ॐ इं नमः, ढुं नमः, णं नमः, तं नमः, यं नमः, दं नमः, धं नमः, नं नमः, पं नमः, फं नमः ) हृदयमें स्थित मूँगेके समान लाल हादशदल अनाहतचक्रमें---ॐ के नमः, खं नमः, गं नमः, घे नमः, इं नमः, चं नमः, छं नमः, जं नमः, झं नमः, जं नमः, टंनमः, टंनमः। कण्डमें धूम्रवर्ण षोडश-दल विशुद्धचक है; इसमें —ॐ अं नमः, आं नमः, इं नमः, है नमः, उंनमः, कंनमः, भ्रांनमः, ऋंनमः, छंनमः, रुर्नु नमः, ए नमः, ऐ नमः, ओ नमः, औ नमः, अं नमः, अः नमः । भूमध्यस्थित चन्द्रवर्ण द्विदल आज्ञाचकमें—ॐ हं नमः, शं नमः । इसके पश्चात् सहस्रारपर, जो कि स्वर्णके समान कान्तिमान् और समस्त स्वर-वर्णींसे भूषित है। त्रिकोणका ध्यान करना चाहिये । उसके प्रत्येक कोणपर ह, ल,श्र—ये तीनों वर्ण लिखे हुए हैं । उसकी तीनों रेखाएँ कमशः 'अ'से, 'क'से और 'थ'से ग्रुरू हुई हैं। इस त्रिकोणके बीचमें सृष्टि-स्थिति-लयात्मक विनदुरूप परमात्मा विराजमान है । इस प्रकारके ध्यानको अन्तर्मातृकान्यास कहते हैं ।

# वहिर्मातकान्यास

इस न्यासमें पहले मातृकासरस्वतीका ध्यान होता है, वह निम्नलिखित है—

पञ्चाशित्रिभिनिविभक्तमुखदोःपन्मध्यवक्षःस्थलां भास्त्रन्मीलिनिवद्यचन्द्रशकलामापीनतुङ्गलनीम् । मुदासक्षगुणं सुभाव्यक्लशं विशास हस्तम्बुजै-विभ्राणां विशव्भभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये ॥

पचास स्वर-वर्णोंके द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण, कटि और वक्षःस्वल पृथक्-पृथक् दील रहे हैं, सूर्यके समान चमकीले मुकुटपर चन्द्रसम्ब श्लोमायमान है, वसःस्वरु बड़ा और ऊँचा है, कर-कमलों में मुद्रा, बद्राख्यमाला, मुधापूर्ण कलका और पुस्तक धारण किये हुए हैं, अञ्च-अञ्जरे दिव्य व्योति विसर रही है, उन त्रिनेत्रा गाय्देवता मातृकासरस्वतीकी में शरण प्रष्टण करता हूँ।' ऐसा व्यान करके न्यास करना चाहिये। इस न्यासमें अञ्चल्योंका नियम अनिवार्य है। इसलिये उन-उन स्थानों के साथ ही अञ्चल्योंकी संस्था भी लिखी जा रही है। न्यास करते समय उनका ध्यान रखना चाहिये। संख्याका सङ्केत इस प्रकार है-१-अङ्गुठा,२-तर्जनी,३-मध्यमाः ४-अनामिका और ५-कनिष्ठा। वहाँ जितनी अञ्चल्योंका संयोग करना चाहिये वहाँ उतनी संस्था लिख दी गयी है।

लल्हारमें—ॐ अं नमः ३, ४ | मुखपर—ॐ आं नम: २, ३, ४ । ऑस्बोंमें —ॐ इंनमः, ॐ ईंनमः १, ४ । इसी प्रकार पहले 👺 और पीछे नमः जोइकर प्रत्येक स्थानमें न्यास करना चाहिये। कार्नोमें—छं, ऊं १। नासिकार्मे—ऋं, ऋृं १,५।कपोलोपर—ऌं,ऌं २,३,४। ओडमें—एं३। अधरमें---ऍ ३। ऊपरके दाँतोंमें---ओं ४। नीचेके दाँतोंमें---औं ४ । ब्रह्मरन्ध्रमें —अं ३ । मुखमें —अः ४ । दाहिने हाथके मुळमें—कं ३,४,५। केहुनीमें—खं ३,४,५। मणिबन्धमें — गं। अङ्क्रुलियोंकी जड्में--धं। अङ्कुलियोंके अप्रभागमें--हं। इसी प्रकार बायें हाथके मूल, केहुनी, मणिबन्ध, अङ्गलीमृल और अङ्गुल्यप्रमें—चं छं जं झं अं। दाहिने पैरके मूलमें, दोनों सन्धियों में, अङ्गुलियों के मृतमें और उनके अप्रभाग में — टं टं डं ढं मं । बायें पैरके उन्हीं पाँच स्थानोंमें—तं यं दं धं नं । दाहिने नगलमें--पं, बावेंमें--पं और पीठमें -वं ( यहाँतक अङ्गुलियोंकी संख्या केंद्रनीयाली ही समझनी चाहिये)। नाभिमें — मं १, ३, ४, ५ । पेटमें - मं १ से ५ । हृदयमें यं । दाहिने कन्धेपर—रं ! गलेके ऊपर—लं | बार्ये कन्धेपर—वं | हृदयम दाहिने हायतक—दां । हृदयसे बायें हायतक—धं । हृदयसे दाहिने पैरतक—सं । हृदयसे बायें पैरतक—हं। हृदयसे पेटतक — लं । हृदयसे मुखतक — क्षं । हृदयसे अन्ततक इथेडीसे न्यास करना चाहिये ।

#### संहारमादकाग्यास

बाह्यमातृकान्यास जहाँ समाप्त होता है। वहींसे संहार-मातृकान्यास प्रारम्भ होता है। जैसे हृदयसे लेकर मुखतक— ॐ सं नमः। मुखसे पेंटतक—ॐ ले नमः। इस प्रकार उलटे चलकर ललाटतक पहुँच जाना, यह संहारमातृकान्यास है। इसके पूर्व वह ध्यान किया जाता है—

# शक्षकार्य इरिजयोतमुद्दमदक्कं विद्याः करैरविरतं द्वतीं जिनेद्याम् । शर्जेन्युमीकिमक्यामरविश्दरासाः वर्णेश्वरीं प्रणमत कारमारम्याम ॥

'जो अपने चार करकमलोंमें सदा बद्राक्षकी माला, इरिण-बावक, पत्थर फोइनेकी तीला टाँकी और पुस्तक लिये रहती हैं, जिनके तीन ऑलं हैं और मुकुटपर अर्द्ध चन्द्रमा हैं, धरीरका रंग लाल है, कमलपर बेटी हुई हैं, स्तनोंके भारसे धुकी हुई उन वर्णेश्वरीको नमस्कार करो।' संहारमातृका-न्यासके सम्बन्धमें कुछ लोगोंकी ऐसी सम्मति है कि यह केवल संन्यासियोंको ही करना चाहिये। बाह्य मातृकान्यासमें अक्षरोंका उचारण चार प्रकारसे किया जा सकता है। केवल अक्षर, विन्दुबुक्त अक्षर, सविसर्ग अक्षर और विन्दु-विसर्ग युक्त अक्षर। विश्विष्ट कामनाओंके अनुरूप इनकी व्यवस्था है। इन अक्षरोंके पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं। वाक्सिद्धिके लिये ऐं, श्रीवृद्धिके लिये श्री, सर्वसिद्धिके लिये नमः, वशी-करण हे लिये हीं और मन्त्रप्रसादनके लिये आ जोड़ा जाता है। मन्त्रशास्त्रमें ऐसा कहा गया है कि मातृकान्यासके विना मन्त्रशिद्ध अवस्त कठिन है।

#### पीठन्यास

देवताके निवासयोग्य स्थानको 'पीठ' कहते हैं। जैसे कामाख्यादि स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध हैं । जैसे बाह्य आसनविशेष शास्त्रीय विधिके अनुष्ठानसे पीठके रूपमें परिणत हो जाता है। वैसे ही पीठन्यासके प्रयोगसे साधकका शरीर और अन्तःकरण शुद्ध होकर देवताके निवास करने योग्य पीठ बन जाता है। बर्तमान युगमें जो दो प्रकारके पीठ प्रचलित हैं, समन्त्रक और अमन्त्रक उन दोनोंकी अपेक्षा यह पीटन्यास उत्तम है, क्योंकि इसमें बाह्य आलम्बनकी आवश्यकता नहीं है। यह साधकके शरीरमें ही मन्त्रशक्ति, भावशक्ति, प्राणशक्ति और अचिन्त्य देवी शक्तिके सम्मिश्रणसे उत्पन्न हो जाता है। विचारदृष्टिसे देखा जाय तो पीठन्यासमें जितने तत्त्वींका न्यास किया जाता है वे प्रत्येक शरीरमे पहलेसे ही विद्यमान हैं। स्भृति और मन्त्रके द्वारा उन्हें अन्यक्तरे न्यक किया जाता है, उनके सूध्मरूपको स्यूलरूपमें लाया जाता है । यह सृष्टिकमके इतिहासके सर्वथा अनुकुल है और यह साधकको देवताका पीठ बना देनेमें समर्य है। इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकारसे होता है—

प्रत्येक चतुर्यन्त पदके साथ, जिनका उल्लेख आगे

किया जा रहा है, पहले ॐ और पीछे नमः ओइकर यवा-स्थान न्यास करना चाहिये—जैसे ॐ आधारशक्तये नमः। इसी प्रकार कमशः सबके साथ ॐ और नमः जोइकर न्यासका विधान है।

हृदयमें —आधारशक्तये, प्रकृत्ये, कूर्माय, अनन्ताय, पृथिष्ये, झीरसमुद्राय, श्वेतद्वीपाय, मनिमण्डपाय, कल्पवृश्लाय, मणिवेदिकाये, रबसिंहासनाय।

दाहिने कन्धेपर—धर्माय
वार्ये कन्धेपर—ज्ञानाय
वार्ये कन्धेपर—विराग्याय
दाहिने करूपर—पेश्वरणीय
मुख्यपर—अधर्माय
वार्ये पार्श्वर्म—अञ्चानाय
नाभिमें—अवैराग्याय
दाहिने पार्श्वमें—अनैश्वर्याय

फिर हृदयमें अनन्ताय, पद्माय, अं सूर्यमण्डळाय ह्यादश-कलारमने, उं सोममण्डळाय घोडशकलारमने, मं बह्विमण्डलाय दशक्रायमने, सं सत्त्वाय, रं रजसे, सं तमसे, आं आस्मने, अं अन्तरास्मने, पं परमास्मने, हीं ज्ञानारमने ।

सबके साथ पहले के और पीछे नमः जोड्कर त्यास कर लेनेके पश्चात् दृदय-कमलके पूर्वादि केसरींपर इष्टदेवता-की पद्धतिके अनुसार पीटशक्तियोंका न्यास करना चाहिये। उनके बीचमें इष्टदेवताका मन्त्र, जो कि इष्टदेवस्वरूप ही है, स्थापित करना चाहिये। इस न्याससे साथक दृदयमें ऐसा पीठ उत्पन्न हो जाता है, जो अपने देवताको आकर्षित किये विना नहीं रहता।

इन न्यासों के अतिरिक्त और भी बहुत से न्यास हैं। जिनका वर्णन उन-उन मन्त्रों के प्रसङ्ग में आता है। उनके विस्तारकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। वैष्णवींका एक केशवकीत्यंदिन्यास है, उसमें मगवान् के केशव, नारायण, माध्य आदि मृर्तियोंको उनकी शक्तियोंके साथ शरीरके विभिन्न अङ्गोंमे स्थापित करके घ्यान किया जाता है। उस न्यासके पळमे कहा जाता है कि यह न्यास प्रयोग करनेमात्रसे साधकको भगवान्के समान बना देता है। बास्तवमें न्यासोंमें ऐसी ही शक्ति है।

न्यासके प्रकार-मेदींकी चर्चा न करके यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि सिष्टिके गम्भीर रहस्योंकी दृष्टिसे न्यास भी एक अतुस्त्रीय साधन है । वर्णोंके न्याससे वर्णभभी
सिष्ठका उद्दोच होकर परमात्माके स्वरूपका शान और प्राप्ति
हो जाती है, क्योंकि जब यह सृष्टि नहीं यी, तब प्रथम
कम्पनके रूपमें प्रणव प्रकट हुआ और उस प्रणवसे ही समस्त
स्वर-वर्णोंका विस्तार हुआ । उनके आनुपूर्वी-संघटनसे वेद
और वेदसे समस्त सृष्टि । इस कमसे विचार करनेपर शात
होता है कि ये समस्त महान् और अणु, स्यूल एवं सूक्ष्म
पदार्थ अन्तिम रूपमें वर्ण ही हैं । वर्णोंके न्यास और इनकी
वर्णात्मकताके ध्यानसे इनका वास्तविक रूप, जो कि दिव्य है,
दिव्यता छा जाती है । समस्त नाम-रूपात्मक जगत्में अव्यक्त-रूपसे रहनेवाली दिन्यताको व्यक्त करनेके लिये वर्णन्यास
अथवा मन्तन्यास सर्वोत्तम साधनोंमेंसे एक है ।

वीठन्यास, योगपीठन्यास अथवा तत्त्वन्यासके द्वारा भी हम उसी परिणामपर पहुँचते हैं, जो साधनाका अन्तिम लक्ष्य होना चाहिये। अधिष्ठान परम्मकों आधारशक्ति, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूर्ण सृष्टि स्थित है । श्वीरसागरमें मणिमण्डप, कल्पनुक्ष, रलसिंहासन आदिकी भावना करते-करते अन्तःकरण सर्वया अन्तर्मुख हो जाता है और इष्टदेयताका ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक और तो उस सृष्टिक्रमका शान होनेसे बुद्धि अधिष्ठानतत्त्वकी और अप्रसर होने लगती है और दूसरी और मन इष्टदेयको प्राप्त करके

उन्होंमें लय होने लगता है ! इस प्रकार परमानन्दमयी अनस्याका विकास होकर सब कुछ भगवान् ही है और भगवान्के अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता नहीं है, इस सत्यका साझात्कार हो जाता है !

सिरमें ऋषि, मुखमें छन्द और हृदयमें इष्ट्देवताका न्यास करनेके अतिरिक्त जब धर्वाङ्गमें—यों किहेंये कि रोम-रोममें धर्यात्तक देवताका न्यास कर लिया जाता है, तो मनको इतना अवकारा ही नहीं मिलता और इससे मधुर अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिलता कि वह और कहीं बाइर जाय । शरीरके रोम-रोममें देवता, अणु-अणुमें देवता और देवतामय शरीर ! ऐसी स्थितिमें यह मन भी दिव्य हो जाता है। जडताके चिन्तनसे और अपनी खडतासे यह संसार मनको जडरूपमें प्रतीत होता है। इसका बास्तयिक स्वरूप तो चिन्मय है ही, यह चिन्मयी लीला है। जब चिन्मयके ध्यानसे इसकी जडता निवृत्त हो जाती है, तो सब चिन्मयके रूपमें ही स्कृरित होने लगता है। जब इसकी चिन्मयको का के स्थान हो जाता है। जब इसकी चिन्मयको का हो जाता है। जब इसकी चिन्मयको का स्थानसे इसकी जडता निवृत्त हो जाती है, तो सब चिन्मयको क्यान हो जाता है। जब इसकी चिन्मयको का से ही स्कृरित होने लगता है। जब इसकी चिन्मयको का से ही स्कृरित होने लगता है। जब इसकी चिन्मयको का से ही जाता है। जिल्ला हो जाता है और केवल चैतन्य-ही-चैतन्य अथशेष रहता है।

यहाँ न्यासके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है, वह न्यासके स्वरूप और महिमाको देखते हुए बहुत ही स्वरूप है। हमारी परिस्थितिको देखते हुए विज्ञजन क्षमा करेंगे। शा०

#### ~~~~~

# नाम और प्रेम

नाम बिन भाव करम निहं छूटै।
साधुसंग और राम अजन बिन काल निरंतर लूटै॥
मल सेती जो मल को घोते, सो मल कैसे छूटै?
प्रेम का साधुन नाम का पानी दोय मिल ताँता टूटै॥
मेद अभेद भरम का भाँडा, चाहे पड़ पड़ पूटै।
गुरमुख सब्द गहै उर अंतर, सकल भरम से छूटै॥
राम का घ्यान तू घर रे प्रानी असृत का मेंह बूटै।
जन दरियाव अरप दे आपा जरा मरन तब टूडै॥

# तन्त्रमें गुरु-साधना

( लेखक---बा॰ भवानीक्षासची मेहरा०, बी॰एस-्सी॰, एस्० एस्० एम्० एफ्॰)

साधनाके सभी मार्गोर्मे गुरुक पद सर्वोच स्वीकार किया गया है। यों तो प्राय: सभी धर्मप्रन्योंने गुरुकी इस स्वीकार किया और महिमाका गान किया है, किन्तु तन्त्रमें गुरुकी सर्वोच्चता और महिमाका गान किया है, किन्तु तन्त्रमें गुरुकी सर्वोच्चत हताका जैसावर्णन किया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। तन्त्रने श्रीगुरु और इष्टदेवमें अभेदका वर्णन किया है। साधकके प्रति तन्त्रका वाक्य है—

यथा देवे तथा मन्त्रे वथा मन्त्रे तथा गुरी। यथा गुरी तथा स्वासन्येवं भक्तिकसः स्मृतः॥ और भी—

यया घटन्न करुकाः कुम्मइचैकार्यवाचकाः। तथा मन्त्रो देवता च गुरुइचैकार्यवाचकाः॥ (सन्दरीतापिनी)

'तामिच्<mark>काविप्रहां देनीं गुरुरूपां विभावयेत्।'</mark> ( निस्पाहरयः)

लितासहस्रनामके 'गुक्मण्डलक्ष्पिणी' और 'गुक्ष-प्रिया' (क्लोक १८९-१९०) के गुक्पदसे भास्कररायने अपने सौभाग्यभास्कर-भाष्यमें शिवका ही अर्थ प्रहण किया है। निर्वाणतन्त्रानुसार सिव ही गुक्ष हैं और गुक्, परम गुक्, परमेष्ठी गुक्ष एवं परात्पर गुक्ष शिवके ही अंश हैं।

शिरःपद्मे महादेवसर्यंव परमो गुरुः। तत्समो नास्ति देवेशि पूज्यो हि भुवनत्रये ॥ तदंदां चिन्तयेदेवि बाह्ये गुरुवत्ष्टमम्।

मूलाधारादि षट्चकोंमें सर्वोपरि स्थान श्रीगुरुदेव-का ही नियत किया गया है। अधोमुख सहस्रदल-कमल-कार्णिकान्तर्गत मृणालरूपी चित्रिणी नाडीसे भूषित गुर-मन्त्रात्मक द्वादश वर्ण (इ.स.ख फ्रॉ.इ.स.झ म ल व र यं)-रूपी द्वादशदल पद्ममें अ क य आदि त्रिरेखा और इ.ल. क्ष कोणसे भूषित कामकला त्रिकोणमें नाद-विन्दुरूपी मणिपीठ अथवा इंसपीठपर शिवस्यरूप श्रीगुरुका स्थान है (पादुकापञ्चक १, २,३)।

त्रिरः पद्में कुरूं दशशतद्दे केसरगते पत्रत्रीणां तस्ये परमशिवरूपं निज्ञमुख्स् । ( अद्भवक्ष्म ) सहस्रद्रसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसान्धुत्तसम् । तस्थोपरि नादविम्दोर्मध्ये सिंहासनोज्ज्वसम् ॥ वस्मिन् निजगुर्ह नित्यं रजताचस्यस्थिभम् । (अङ्कारुमार्छनीतन्त्र)

तन्त्रवर्णित श्रीगुरुका ध्यान शिव-शक्तिका घ्यान है-

'निजिशिरसि स्वेतवर्ण सहस्रद्यक्तमळकणिकाम्सर्गत्यचन्द्र-मण्डलोपिर स्वगुरं शुक्कवर्ण शुक्राळक्कारम्चितं ज्ञानानन्द-मुदितमानसं सिवदानम्दिवप्रदं चतुर्भुजं ज्ञानमुद्रापुस्तक-वराभयकरं श्रिनयनं प्रसम्भवदनेश्वणं सर्वदेवदेनं वामाङ्गे बामहस्तप्रतळीळाकमळ्या रक्तवसनामरणया स्वप्रियया दक्ष-भुजैनालिङ्गितं परमशिवस्वरूपं शान्तं सुप्रसम् ब्यात्वा वश्वरण-कमळ्युगळविगळदम्हत्यारया स्वाद्मानं प्छुतं विभाव्य मानसोपचारैराराध्य'

तन्त्रमें श्रीगुरका सर्वोच्च पद स्वीकार किया गया है, अतएव तन्त्रमतानुयायी साधकके लिये गुरुपूजा अल्यावस्यक मानी गयी है । गुरुपूजा विना साधककी सब साधना निष्पल होती है—

गुरुपूजां विना देवि स्वेष्टपूजां करोति यः। मन्त्रस्य सस्य तेजांसि इस्ते भैश्वः स्वयम्॥ (कालीविकासकन्त्र १ । १३ )

**रुद्रयामलानुसार----**

षुताकाले च चार्वक्षि आगच्छेच्छण्यमन्दिरम् ।
गुरुर्या गुरुपुत्री वा पत्नी वा वस्वर्णिनि ॥
सदा पूजां परित्यज्य पूज्येस्स्वगुरुं प्रिये ।
देवतापूजनार्थं यद् गन्धपुष्पादिकञ्च यत् ॥
तस्यवं गुरवे दचान्युज्येसगनन्दिनि ।
तदेव सहसा देवि देवता प्रीतिसामुगात् ॥

श्रीगुरुपूजाका विस्तृत वर्णन तन्त्रों में किया गया है ! देवोपासनाके पञ्चाङ्गकी तरह गुरुपटल, गुरुपद्धति, गुरुकवच, गुरुस्तोत्र और गुरुसहस्रनाम ये अनेकों तन्त्र-ग्रन्थोंमें नाना प्रकारसे वर्णित हैं। त्कन्द-पुराणान्तर्गत गुरुगीता प्रसिद्ध है। बद्रयामलतन्त्रका गुरुपादुकास्तोत्र एक अद्भुत चमत्कारी रहस्यमय स्तोत्र है। वामकेश्वरतन्त्रमें गुरुस्तव वर्णित है। कुन्जिकातन्त्रमें छः क्षेत्रोंका श्रीगुबसोत्र है। इसमें शिवरूपसे श्रीगुरुकी स्तुति की गयी है । श्रीशिवोक्त पादुकाप**ञ्चक** विख्यात है। कालीचरणकी ध्यमला नामक टीकामें इसके गृह रहस्यकी खोला गया है ।

तन्त्रवर्णित श्रीगुरुपुजामें सपसे भीगुरुमण्डलार्चन है। गुरुमण्डलार्चन-मन्त्र कई एक तन्त्र-ग्रन्थों में मिलता है। यह एक अपूर्व असूत रहस्यमय मन्त्र है। प्रायः किसी एक तन्त्र-प्रन्यमें इसका विस्तृत रहस्य नहीं खोला गया है । किसी-किसी तन्त्रमें कहीं-कहीं इसका उल्लेख देखनेमें आता है । 'आम्रायसप्तविंशतिरहस्य' में इसका अधिकतर रहस्य खोला गया है। इस ग्रन्थमें आसायभेदसे देवसमूहका विभाग करके श्रीगुरुमण्डलके देवताओंका उल्लेख किया गया है । यह प्रन्थ अभीतक अप्रकाशित है । इसकी एक इस्तलिखित प्रति जम्मूमें श्रीरघनाथजीके मन्दिरके यस्तकालयमें सरक्षित है। एक इस्तर्लिखत प्रति मण्डीनरेश राजा सर योगेन्द्रसेनके चित्र-भण्डारमें भी विद्यमान है। नीचे श्रीगुरुमण्डलार्चनके विचित्र मन्त्रका विस्तारपूर्वक विधरण कई एक तन्त्र-प्रत्योंसे संग्रह करके लिखा जाता है। इस लेखमें अधिकतर 'आम्नायसप्तविंशतिरहस्य' का आश्रय लिया गया है । जहाँ कहा मतभेद है, वहाँ अन्य तन्त्र-बन्धोंमें वर्णित मेदादि स्पष्ट कर दिये गये हैं। श्रीगुरू-मण्डलार्चनके समय साधक पृथक्-पृथक् देवताका मन्त्रसहित नाम उच्चारण करके अन्तमें 'श्रीपादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः' ऐसा उचारण करते हैं । इस टेखमें देवताओंके मन्त्र सेखके अधिक विस्तृत हो जानेके भयसे और उनके गुद्धतम होनेके कारणसे प्रकाशित नहीं किये जाते।

मन्त्र-ॐ श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणवतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौषं बदुक्त्रयं पद्युगं द्वीकमं मण्डलम् । वीरानष्ट चतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीं पञ्चकं श्रीमनमाजितिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलस् ॥

# १. श्री० श्रीलक्ष्मी

#### २. नाषादि०

आम्रायसप्तविंदातिरहस्यमें इसका अधिक उल्लेख नहीं किया गया; किन्तु विद्यार्णव-निबन्धमें जिन औषत्रय (दिव्य, सिद्ध और मानव ) का पोडशोपासनामें वर्णन है, वे रूपान्तरसे अञ्चायसप्तर्विशतिरहस्यमें दिये हैं ।

#### १. दिक्यौधः

- १. श्रीदिवानन्दनाय पराशक्तवम्यः
- २. श्रीसदाशियानन्दनाय निच्छक्तयम्बा
- ३. श्रीईश्वरानन्दनाथ आनन्दशक्तवम्बा
- ४. श्रीसद्रदेवानन्दनाय इच्छाशक्तमना
- ५. श्रीविष्मुदेवानन्दनाथ शानदाक्तपम्हा
- ६. श्रीबहादेवानस्दनाय क्रियाशक्तथम्बा

#### २. सिद्धौवः---

- १. श्रीसनकानन्दनाथ
- ७. श्रीदत्तात्रेयानन्दनाय
- २. श्रीसनन्दनागन्दनाथ
- ८. श्रीरैवतानन्दनाथ
- ३. श्रीस्नातनानन्दनाय
- ९. श्रीवामदेवानन्दनाय
- ४. श्रीसनत्कुमारानन्दनाय १०. श्रीव्यासानन्दनाय
  - ११. श्रीशुकानन्दनाय
- ५. श्रीशौनकानन्दनायः
- ६. श्रीसनत्सुजातानन्दनाय

#### ३. मानवीषः—

- १. श्रीवृत्तिंहानन्दनाय
- ४. श्रीमहेन्द्रानन्दनाय
- २. श्रीमहेशानन्दनाथ
- ५. श्रीमाधवानन्दनाथ
- ३. श्रीभास्करानन्दनाय ६. श्रीविष्युदेवानन्दनाय

# कादि वद्योपासकानामोधत्रयम्---

दक्षिणामूर्तिसम्प्रदायानुसारतः---

#### १. दिव्यौघः--

- १. परप्रकाशानन्दनाथ
- ५. गुक्कदेव्यम्बानन्दनाथ
- २. परशिवानन्दनाथ
- ६. कुलेश्वरानन्दनाथ
- ३. पराश<del>्त्र</del>यम्यानन्दनाय ७. कामेश्वरंम्यानन्दनाथ
- ४. कौलेश्वरानन्दनाथ

#### २. सिद्धौधः—

- १. भोगानन्दनाथ
- रे. <del>समयानन्दनाय</del>
- २. क्रिश्नानन्दनाथ
- ४. सहजानन्दनाय

#### ३. मानवीघः⊸-

- १. गर्भनानन्दनाय
- ५. भुवनातन्दनाथ
- २. विश्वानन्दनाथ
- ६. लीलानन्दनाय
- ३. विमलानन्दनाथ
- ७. स्वात्मानन्दनाय
- ४. मदनानन्दनाय
- ८. प्रियानन्दनाय

शानार्णव-तन्त्रके मतसे बोडशी-उपासनामें भी ओद्रश्रय-की यही परम्परा है ।

# हादिविद्योपासकानां परम्परा-

#### १. दिव्योधः---

- १. परमशिवानन्दनाय
- ५. सर्वीनन्दनाय
- २. कामेश्वर्यम्बानन्दनाथ
- ६. प्रज्ञादेव्यम्बानाय ७. प्रकाशानन्दनाय
- ३. दिव्यीधानन्दनाय ४. महौधानन्दनाथ

#### २. सिद्धीधः---

- १. दिव्यानन्दनाथ
- ४. अनुदेव्यम्बानन्दनाथ
- २. चिदानन्दनाथ
- ५. महोदयानन्दनाय
- ३. कैवल्यानन्द्रनाथ
- ६. सिद्धानन्दनाथ

#### ३. मानवीघ:---

- १. चिदानन्दनाथ
- ५. परानन्दनाथ
- २. विश्वानन्दनाथ
- ६. मनोइरानन्दनाथ
- ( विश्वशक्त्यानन्दनाय )
- ७. स्वात्मानन्दनाय
- ३. रामानन्दभाध
- ८. प्रतिभानन्दनाथ
- ४. कमलानन्दनाथ

# पोडक्युपासकानां परम्परा—विद्यार्णवनिबन्धे

#### १. दिव्यौघः—

- १, व्योमातीताम्बा
- ४. ब्योमचारिण्यम्बा
- २. व्योमेश्यम्बा
- ५. व्योमस्याम्बा
- ३. व्योमाकाम्या

#### २. भिद्वौधः—

- १. उन्मनाकाशानन्दनाय ६. ध्यनिमात्राकाशानन्दनाय
- २. समनाकाशानन्दनाय ७. अनाइताकाशानन्दनाथ
- ३. व्यापकाकाशानन्दनाय ८. विन्द्राकाशानन्दनाथ
- ४. शक्तयाकाशानन्दनाथ ९. इन्हाकाशानन्दनाय
- ५. ध्वन्याकाशानन्दनाथ

#### ३. मानवीयः--

- १. परमात्मानन्दनाय
- ६. सम्भ्रमानन्दनाथ
- २. शाम्भवानन्दनाथ
- ७. चिदानन्दनाथ ८. प्रसन्नानन्दनाय
- ३. चिन्मुद्रानन्दनाथ ४. वाग्भवानन्दनाय
- ९. विश्वानन्दनाथ
- ५. लीलानन्दनाथ

# मन्बादिविद्यानां धरम्परा-

#### र. दिव्यीधः—

१. परप्रकाशानन्दनाथ ५. अमृतानन्दनाथ

- २. परविमर्ज्ञानन्दनाय
- ६. खिद्धानन्दनाथ
- ३. कामेश्वर्यभ्यानन्दनाथ ७. पुरुषानन्दनाय
- ४. मोक्षानन्दनाय
- ८. अघोरानन्दनाय
- २. सिद्धीघः---
  - १. प्रकाशानन्दनाथ
- ३. सिद्धीघानन्दनाय
- २. सदानन्दनाय
- ४. उत्तमानन्दनाथ

#### ३. मानवौधः---

- १. उत्तरानन्दनाथ
- ५. सिद्धानन्दनाय
- २. परमानन्दनाथ
- ६. गोविन्दानन्दनाथ
- ३. सर्वज्ञानन्दनाथ
- शङ्करानन्दनाय
- ४. सर्वानन्दनाथ

# परोपासकानामोध्त्रयम्

( परशुरामकल्पस्त्र, अष्टम खण्ड, पराक्रम-स्त्र २६ )

- १. दिव्यौधः—
  - १. परा भट्टारिका
- ३. श्रीकण्ड
- २. अघोर
- २. सिद्धौघः—
  - १. शक्तिधर
- ३. स्यम्बक
- २. को घ
- ३. मानवीघः--
  - १. आनन्द
- ५. मधुरादेव्यम्बा
- २. प्रतिभादेव्यम्बा
- ३. वीर
- ६. ज्ञान ७. श्रीराम
- ४. संविदानन्द
- ८. योग

#### ३- गुरुवयम---

- १. श्रीमदुमाम्बासहित श्रीविश्वनाथानन्दनाथ श्रीगुरु ।
- २. श्रीमदन्नपूर्णाम्बासहित श्रीविश्वेश्वरानन्दनाय श्री-परमगुरु ।
- ३. श्रीमत्पराम्बासहित श्रीपरात्मानन्दनाथ श्रीपरमेष्टि-गुरु ।

# ध- गणपतिः---

श्रीमहागणपति

#### ५ पीउत्रयम्—

- श्रीकामगिरिपीठ ब्रह्मात्मकशत्त्रपदा
- २. श्रीपूर्णगिरिपीठ विष्ण्वात्मकशक्त्यम्बा
- ३. श्रीजालन्धरपीठ सद्वात्मकश<del>ुक्तय</del>म्बा

#### ६ श्रीरवः—

- १. श्रीमन्यान भैरव ५. श्रीरविभक्ष भैरव
- २. श्रीषट्चक भैरव (रविभैरव आम्नाय)
- ३. श्रीफट्कार मैरव ६. श्रीचण्ड भैरव
- ४. ऐकात्मक भैरव ७. श्रीनभोनिर्मल भैरव (एकान्त, आसाय) ८. श्रीसमरभास्कर भैरव

#### ৩. হৈত্ৰীয়:—

- १. श्रीमहादर्मनाम्बा सिद्ध ५. श्रीभीमाम्बा सिद्ध
- २. श्रीसुन्दर्यम्या सिद्धः ६. श्रीकराल्यम्या सिद्धः
- ३. श्रीकरालिकाम्या सिद्ध ७. श्रीखराननाम्या सिद्ध
- (विश्रोदर्यम्बा सिद्ध आम्राय)८. श्रीविधिशालीनाम्बा सिद्ध ४. श्रीत्रिवाणाम्बा सिद्ध ( विशालक्ष्यम्बा (श्रचीबीजाम्बा सिद्ध आम्राय) आम्राय)

#### ८- बटुकत्रयम्—

- १. श्रीस्कन्द बहुक ३.
  - ३. श्रीविरिच्च बदुक
- २. श्रीचित्र बदुक

#### ९. पद्युगम्—

१. श्रीप्रकाशचरणम् २. श्रीविमरीचरणम्

## १० दूतीकमः---

- १. श्रीयोन्यम्बा दूती
- २. श्रीयोनि सिद्धनायाम्बा दूती
- ३. श्रीमहायोन्यम्बा दूती
- ४. श्रीमहायोनि छिद्धनाथाम्बा दूती
- ५. श्रीदिव्ययोन्यम्बा दूती
- ६. श्रीदिव्ययोनि सिद्धनाथाम्या दुती
- ७. श्रीशङ्खयोन्यम्बा दूती
- ८. श्रीशङ्क्षयोनिसिद्धनायाम्बा दूती
- ९. श्रीपद्मयोत्यम्त्रा दूती
- १०. श्रीपद्मयोनि सिद्धनायाम्या दूती आम्नायसप्तिविंशतिरहस्यमें केवल आठ दूतियाँ वर्षित हैं, प्रयम और दितीय नहीं ।

#### ११. मण्डलम्

- १. सोममण्डल
- रे. अधिमण्डल
- २. सूर्यमण्डल

#### १२. बीरा बर्ख—●

- १.श्रीसृष्टिवीरभैरव
- ६. श्रीमृत्युवीरमैरव ७. श्रीमद्ववीरमैरव
- २. श्रीस्थितिवीरभैरव ३. श्रीसंहारवीरभैरव
- ८. श्रीपरम<del>ार्</del>कवीरभैरव
- ४. श्रीरक्तवीरमैरव
- ९. श्रीमार्तण्डवीरमैरव
- ५. श्रीयमबीरभैरव
- १०. श्रीकालामिकद्रवीरभैरव

## १३ चतुष्कषष्टिः—

श्रीमङ्गलानाय, चण्डिका, कन्तुका, पटहा, कूर्म, धनदा, गन्ध, गगन, मतङ्ग, चम्पका, कैवर्त, मातङ्गमम, सूर्यभक्ष्य, नभोभक्ष्य, स्तौतिका, रूपिका, दंष्ट्रापूज्य, घृम्लाक्ष, ज्वाला, गान्धार, गगनेश्वर, भाषा, महामाया, नित्या, शान्ता, विश्वा, कामिनी, उमा, श्रिया, सुभगा, सर्वेगा, लक्ष्मी, विद्या, मीना, अमृता, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सिद्धा, श्रद्धा, अनन्ता, शम्यरा, उत्क, त्रैलोक्या, भीमा, राक्षसी, मालना, प्रचण्डा, अनङ्कविधि, रवि, अनिभमता, नन्दिनी, अभिमता, सुन्दरी, विश्वेशा, काल, महाकाल, अभया, विकार, महाविकार, सर्वेगा, सकला, पुतना, शार्वरी, ब्योमा । ६४

#### १४. नवकम्--

- १. सर्वसंक्षोभिणी
- ६. सर्वमहाङ्करो
- २. सर्वेविद्राविणी
- ७. सर्वकेचरी ८. सर्वकीजेश्वरी
- ३. सर्वाकर्षिणी ४. सर्ववग्रहरी
- ९. सर्वयोनि
- ५. सर्वोन्मादिनी

# आम्रायसप्तविंशतिरहस्यके अनुसार—

- १. तुरीयाम्बा
- ७. ताराम्बा
- २. महार्घाम्बा
- ८. (१. वनदुर्गाम्बा,
- ३. अश्वारूढाम्बा
- २. जयदुर्गाभ्या
- ४. मिश्राम्बा
- ३. महिषमर्दिनी दुर्गाम्बा)
- ५. वाग्वादिन्यम्बा
- ९. सुद्रानवकाम्बा
- ६. महाकास्थम्बा

## १५ वीरावळी---

- १. श्रीब्रह्मवीरावली
- ४. श्रीईश्वरवीरावली
- २. श्रीविष्णुकीरावली
- ५. श्रीसदाशिववीरावली
- ३. श्रीबद्रवीरावली
- ★ (सन्त्रमें 'धीर' की गणना ८ है किन्तु प्रान्थीमें १०
   दिये हैं।)

| १६- पञ्चकम्⊶                                                                                                                                                                                                                                                    | २. श्रीमहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. पञ्च लक्ष्म्यः                                                                                                                                                                                                                                               | श्रीअमृतपीटेश्वरी कामदुधान्त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ol> <li>श्रीमहालक्ष्मीश्वरीष्ट्रन्दमण्डितासनसंरियता सर्वेसौभा<br/>ग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्यालक्ष्म्यम्बा</li> </ol>                                                                                                                              | ्र श्रीमहाः ४. श्रीमहाः ४. श्रीमहाः ४. श्रीमहाः ४. श्रीमहाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २. श्रीमद्दाःशीएकाक्षरत्व्यमीत्रक्ष्म्यम्याः<br>३. श्रीमद्दाः<br>श्रीमद्दालक्ष्मीत्रक्ष्म्यम्या                                                                                                                                                                 | श्रीअमृतेश्वरी कामदुधाम्बा  ५. श्रीमहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४. श्रीमहा श्रीविश्वतित्रहभीलहम्यम्यः ५. श्रीमहा श्रीसर्वसाम्राज्यलहमीलहम्यम्यः २. पञ्चकोश— १. श्रीमहाकोशेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंश्यिता सर्वसौभावः जननी श्रीविद्याकोशाम्यः २. श्रीमहा श्रीपरज्योतिःकोशाम्यः ३. श्रीमहा श्रीपरनिष्कलशाम्भवीकोशाम्यः ४. श्रीमहा     | १. श्रीमहारकेश्वरीकृत्दमिष्डतासनसंस्थिता सर्वसीमाम्य-<br>जननी श्रीविद्यारकाम्या<br>२. श्रीमहाः श्रीसद्दाः श्रीमहाः श्रीमतक्केश्वरीरकाम्या<br>४. श्रीमहाः श्रीमहाः श्रीमहाः श्रीमहाः श्रीमहाः श्रीमहाः श्रीमहाः १. श्रीमहाः १. श्रीमहाः १. श्रीमहाः श्रीमहां श् |
| <ul> <li>श्रीअजपाकोशाम्या</li> <li>श्रीमहाः</li> <li>श्रीमहाः</li> <li>श्रीमानृकाकोशाम्या</li> </ul>                                                                                                                                                            | इति पञ्चपश्चिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८ मन्त्रराज्ञ—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १. श्रीमहाकल्पलतेश्वरीवृन्दमिण्डतासनसंस्थिता सर्व<br>सौभाग्यजननी श्रीविद्याकल्पलताम्बा<br>२. श्रीमहाः                                                                                                                                                           | <sup>.</sup><br>श्रीनर्सिंहमन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २. श्रीमहा श्रीत्वरिता कल्पलताम्या ३. श्रीमहा श्रीपारिजातेश्वरी कल्पलताम्या ४. श्रीमहा भीत्रिपुटा कल्पलताम्या ५. श्रीमहा श्रीपञ्चयाणेश्वरी कल्पलताम्या ४. पञ्च कामतुषा १. श्रीमहाकामदुधेश्वरीष्ट्रन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वे सीमाग्यजननी श्रीविद्या कामदुषाम्या | उपयुक्त विवरणस तान्त्रिक उपासनाका गम्भारता स्पष्ट होती है। तन्त्रवर्णित श्रीगुर आजकलके नाना आडम्बर- भृषित गुरुसे सर्वथा भिन्न हैं। तन्त्रानुसार श्रीगुर इष्टरेवके ही रूप हैं। और जिस प्रकार तन्त्रमतानुयायी साधक गुरु- साधना करते हैं उससे न केवल मन्त्रदाता गुरुकी पूजा होती है, किन्तु स्वेष्टदेयाभिन्न शिव-शक्तिसामरस्यस्वरूप नादविन्दु- कलातीत परमानन्द तत्त्वकी पूजा होती है और यही तन्त्रवर्णित श्रीगुर और श्रीगुरक्षाधनाकी अद्भुत सर्वो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वामान्त्रवाचा व्यापन्ना म्यन्द्रियास्या                                                                                                                                                                                                                         | און אוויאלינו בו אוליבון צויהי או בינים איל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# दिव्य चश्चका उन्मीलन

( हेस्क---श्रीचित्रगुप्तसम्बद्धी )

प्रत्येक जीवातमाके सिरमें तीन नेत्र होते हैं। एक नेत्र बंद रहता है और दो खुले होते हैं। यानी एक नेत्र गुप्त होता है और दो प्रकट होते हैं। उस गुप्त या प्रधान नेत्रको पण्डितलोग दिव्य चक्षु कहते हैं। उस असली ऑस्कको योगीलोग शिवनेत्र कहते हैं और उस न्रेनज़रको साधक-लोग सीसरा नेत्र कहते हैं।

सर्वसाधारणका जो यह विद्यास है कि शिवनेत्र केवल शङ्करजीके शरीरमें है, वह अमपूर्ण है। योगविदा घोषित करती है कि तीसरा तिल सबमें विद्यमान है और जो भी चाहे, भगवान् शङ्करकी तरह, अपने दिन्य चक्षुका उन्मीलन कर सकता है—फिर चाहे उससे आग निकाली जाय या पानी; क्योंकि वहाँ पञ्चतन्यका एक केन्द्र रहता है।

शिवनेजमें ब्रह्मका, दाहिने नेत्रमे कालका और बार्ये नेत्रमें शिक्तका निवास है। इन तीनों अंशोंकी संयुक्तावस्था ही परमेश्वरका रूप है। विराट्में को आत्म-मण्डलकी त्रिपुटी है, ये तीनों नयन उसीकी छाया हैं। शिवनेत्रका सम्बन्ध ब्रह्मसण्डलसे, दाहिनेका सूर्यमण्डलसे और बार्येका सम्बन्ध चन्द्रमण्डलसे है। शिवनेत्रसे विचार उत्पन्न होता है, दाहिने नेत्रसे इच्छा पैदा होती है और बायेंसे किया उत्पन्न होती है।

# दिच्य चश्चका प्रमाण

प्रत्येक घटमें दिव्य चक्क होनेका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जब आप सो जाते हैं, तब ये बाहरी दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं। फिर आप जो स्पना देखते हैं, यह उसी भीतरी नेत्रके प्रकाशसे देखते हैं। दिख्य चक्कका प्रकाश बाहरी दुनियामें तबतक नहीं हो सकता, जबतक उसका बाकायदा उन्मीळन न किया जाय। परन्तु दिव्य चक्कका प्रकाश भीतरी दुनियामें—(सूक्ष्म जगत्, कारण जगत् और आत्मजगत्में) स्वयं भरपूर रहता है। हसी कारण स्वप्नमें जो उद्ध होता है, यह दिखायी पड़ता है। स्पनेको मन नहीं देखता; क्योंकि मनमें देखनेकी शक्ति नहीं होती । अगर मन ही देखता तो अपने मनका आकार क्यों दीखता ? रापनेमें अपना मन आकार धारण कर लेता है और सपना देखनेवालेकी स्रत धारण कर लेता है। अगर मन ही देखता होता तो आप अपने मनका धारण किया हुआ साकार कैसे देख सकते थे ? रापनेमें आपनाहित सभी बातें दिखायी दिया करती हैं। शिवनेत्रका प्रकाश ही आपके मनका आकार आपको दिखलाता है। अतः सपनोंका दीखना मनकी शक्तिक अन्तर्गत नहीं—दिव्य चक्षुकी शिक्ति अन्तर्गत है। सिनेमाके परदेपर जो खेल होता है, यह फिल्मकपी मनकी लीला जरू है; मगर उस लीलाको प्रकाशित करनेका अय उस रोशनीको है, जो उत्परसे आकर उस परदेपर पड़ रही है। विजलोक्त दिव्य चक्षु ही परदेपर प्रकाश हालता है। तभी सब खेल दिखलायी पड़ते हैं।

## उन्मीलनका विधान

पद्मासनमें बैठो । नेत्रींको बन्द करो । जीमको ताः हुई। ओर चढ़ा लो । अपने ध्यानको दोनों भृकुटिके मेलकं स्थानसे—यानी नाकको जहसे—दो अङ्कुल ऊपर जमाओ । यह ध्यान सिरके बाहरी भागपर न होना चाहिये—भीतरी भागपर होना चाहिये । ध्यानके समय 'दिाव' मन्त्रका जाप मनसे करना चाहिये ।

#### फल

जिनका दिव्य चक्षु खुळ गया है, उनकी ज्ञान और शक्ति काम छेनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है। उनकी सब स्थानोंकी घटनाएँ दिखलायी पड़ने लगती हैं। उनका मन घरि-धीर स्वयं एकाम हो जाता है। अपने और परायेके भविष्यका हाल मालूम हो एकता है। अपना जीवन बदाया जा सकता है। देयदर्शन प्राप्त होता और स्वास्थ्य बदिया रहता है।

# मन ही साधन है

( छेस्सक--श्री चक्रपाणि )

साधनकी अपेक्षा साधकको होती है, साधककी अपेक्षा साध्यको होती है। अर्थात् पहले साध्य, पीछे साधक और तथ साधन! साध्य कोई बस्तु साधकके पहलेसे हैं, साधक उसीकी इच्छा करता है और उसका यह इच्छा करना ही साधन बनता है। इष्ट (जिसकी हम इच्छा करते हैं) साध्य है, इच्छा साधन है और साधक इन दोनोंका संयोजक है। यह साधक कीन है, जो साध्यकी इच्छा करता है!

यह मन है, जिसकी इच्छा ही उसकी गति है। हम जो चाहते हैं, वहीं तो करते हैं और वहीं तो होता है। संसारमें क्या हो रहा है ! युद्ध । युद्ध ही सही ! पर क्या यह हमारी इच्छाओंका ही संघर्ष नहीं है ? जगत्में जितने जीव हैं, सब किसी-न-किसी बस्तको पानेकी इच्छा करते हैं और ये इच्छाएँ एक दूसरीले टकराती हैं-यही संघर्ष है, यही युद्ध है। एंसारमें यह न हो, यह भी एक इच्छा है और वह कभी अबकी इच्छाको दवाती और कभी स्वयं उससे दवती है। इसलिये संसारमें शान्ति और युद्ध दोनों ही बने रहते हैं। यदि कहीं ऐसा हो जाय कि कोई जीव कोई इच्छा ही न करे तो यह असम्भव है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है? इम अपनी ही बातको देखें तो यह कहना पड़ेगा कि एक क्षण भी हमारा ऐसा नहीं बीतता। जब हम किसी इच्छाके वशमें न हों । प्रत्येक क्षण हम अपनी इच्छाके पीछे चल रहे हैं। ये इच्छाएँ (हमारी अपनी ही ) कभी-कभी इतनी परसारविरोधिनी होती हैं कि इच्छाके उदयकालमें तो हमें उनके परस्परविरोधी फलोंका अनुमान नहीं होता, पर पलोदयकालमें ये फल इतने परस्पर्विरुद्ध होते हैं कि हम घवरा जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हमने ऐसी विकट संघर्षमय परिस्थितिकी तो कभी इच्छा नहीं की थी। ईश्वरने यह क्या कर दिया ! हमने अपनी परस्पर-विरोधिनी इच्छाओंका कोई खाता नहीं रक्खा है, इसलिये हम हिसान फैलाकर यह नहीं देख सकते कि यहाँ हमारे जिम्मे क्या देना पावना है। पर इतना तो स्पष्ट है कि इच्छा ही हमारी पूँजी है और उसीसे उसका न्याज बदता जा रहा है और ब्याजरे पूँजी भी बढती जा रही है । यह एक प्रकारका साधन ही तो है; क्योंकि इम जब इच्छा करते हैं, तब किसी साध्यको पानेकी ही इच्छा करते हैं और जो इच्छा करते हैं वही करते हैं, वही होता है। इस साधनको शिष्ट लोग साधन नहीं कहते; क्योंकि वह शिष्टोंके विचारसे मनुष्योचित साध्यका साधक नहीं; बल्कि बाधक है—गन्धन है। 'साधन' शब्दका भी प्रयोग करना हो तो हम कह सकते हैं कि यह बन्धनका साधन है; मुक्तिका नहीं। पर मुक्ति साध्य हो या बन्धन, साधकका साधन है मन ही—इसमें कोई सन्देह नहीं। कहा मी है—

#### सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धसोक्षयोः।

अच्छा तो अब यह विचारें कि मनुष्योचित सामान्य साध्य क्या है १ 'सामान्य' शब्दका प्रयोग हम इसलिये करते हैं कि जितने मनुष्य हैं) उन सबकी मति भिन्न भिन्न है और उसके अनुसार साध्य भी सबके भिन्न-भिन्न अर्थान् विशेष-विशेष हो सकते हैं। एव मनुष्योंका मनुष्यके नाते एक सामान्य साध्य है, उसीको इम मनुष्योचित सामान्य साध्य कहते हैं । यह सामान्य साध्य सब मनुष्योंका है और प्रत्येक मनुष्यका भी, इसीलिये इसे सामान्य साध्य कहते हैं। कोई मनुष्य इस सामान्य साध्यके विना मनुष्य नहीं रह सकता; क्योंकि मन्ध्यका जो सामान्य लक्षण है। वह उसमें नहीं है। यह साध्य नया है ? साध्य सदा ही इतना ऊँचा होता है कि वहाँतक हमारे हाय नहीं पहुँचते और पहुँचानेकी हमें इच्छा होती है । अर्थात् वह अवस्था मनुष्यकी सामान्य अवस्थारे ऊँची होती है। इस अवस्थाको हमलोग अमानव, अलौकिक अथवा दिव्य कहते हैं। मनुष्यके नीचेकी योनियोंमें एक ऐसी सोपानपरम्परा देख पड़ती है, जिसमें प्रत्येक सोपानके जीव अपनेसे ऊपरके सोपानके जीवोंको देखते हैं और सम्भव है उन्हींकी अवस्थाको साध्य मानकर अपना जीवन उसीकी प्राप्तिमें लगा देते हैं और इस क्रमसे अन्तमें मनुष्यदोनिको प्राप्त होते हैं । पर मनुष्ययोनिमें आकर इसके ऊपरकी योनि उतनी स्पष्ट नहीं देख पड़ती जितनी कि पशु-पक्षियोंको मनुष्ययोनि देख पड़ती है । मनुष्यका अनित्यः दुःखमय लौकिक जीवन ही उसे नित्य सुखमय दिन्य योनिकी सत्ताका भान कराता है । उस सत्ताको पाना ही मनुष्यका साध्य है, मनुष्य ही उसका साधक है और उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला उसका भन ही उसका साधन है।

यह धाधन हम कैसे करें ! यह धाधन क्या है !—मन ! साध्य क्या है !—मनुष्यके मनके ऊपरकी स्थिति ! वस्तु उसीमें इस मनको लगा दो—साध्यमें धाधनको लगा दो । क्या दो शकहनेसे भी नहीं होगा ! संसारमें हम अपने मनको लगाते हैं; क्योंकि मनुष्य उसकी इच्छा करता है और जिसकी इच्छा करता है, उसे यह पा लेता है । कैसे ! मनको लगाकर, मनको तन्मय करके, मनको उसीका सङ्कल्य और कमें करनेमें प्रवृत्त करके, मनको उसीके सामने ह्यकाकर, उसीको साध्य मानकर साधनसहित उसका रास्ता चलकर । इसीलिये मनके ऊपर मनुष्यका जो महान् अमानय अलोकिक अमृत आनन्दमय साध्य है, जो साधकके पहलेसे वहाँ स्थित है और फिसने ही यह साधन---मन मनुष्यको दे रक्खा है, उसीकी यह बाणी है---

मन्मना भव सङ्गक्ती मचाजी मां नमस्कृत । सामेबैध्यसि युक्तवैदनात्मार्गे मत्वरावणः ॥

जहाँ साध्य सामने हो, साधकका मन तत्परायण हो, वहाँ साध्य-साधक-साधनकी सिद्धिमें और क्या चाहिये ! साधनकी सीदीपर जिसने पैर रक्खा, वह साधनके ऊपर साध्यका हाथ पकदकर ही उसके समीप जा रहा है। यह साधन है मन, इसीका साध्यके साथ योग होना मनुष्यजन्मका स्टब्स है।

سامكا

# साधन-रहस्य-सार

(लेखक--श्री 'सुदाम' नैदर्गीय)

#### दृष्टि ज्ञानसभी कृत्वा पश्येद् ब्रह्मसमं जगत्॥

सवका ध्येष एकमात्र अविनाशी, अतृप्तिकर, परम पूर्णानन्द ही है। खर्गादि सुख, सिद्धिवेभय और दिन्विज-यादि विकारी अपूर्ण प्रकृतिक्षेत्रगत पदार्थ हैं; इनसे यह पूर्णानन्द नहीं मिल सकता। सिबदानन्दस्वरूप परमद्ध ही उस पूर्णानन्दके अधिष्ठान हैं। उससे मिन्न किसी भी पलके लिये किये जानेवाले साधन बन्धन ही हैं। कारण 'यदल्यं तन्मर्त्यम्', 'सूमा वै तत्मुखम्', 'नाल्ये मुखमित्त', 'आनन्दो ब्रह्मेति'—यही श्रुति-सिद्धान्त है और यही संतोंका अनुभव है। इसल्ये ब्रह्मानुभवके बिना कभी किसीको पूर्णानन्द न मिला न मिल सकता है। अतः इस सर्वोत्तम ध्येयको छोद और किसीके लिये कोई साधन क्यों किया जांस !

यह ब्रह्मतत्त्व सर्वत्र-सर्वव्यापक है, अतः हमारे अंदर भी है; केवल अंदर ही नहीं है, हम स्वयं तद्द्रप ही हैं— 'जीवो ब्रह्मैव नापरः ।' इस प्रकार यद्यिप ब्रह्म एकको प्राप्त है, तथापि कल्पनाके इस घटाटोपमें उसका कहीं पता नहीं खलता । 'हम कौन हैं !' इसीका हमें कोई पता नहीं है । हम बहे जा रहे हैं अपने आपको मुलाकर कल्पनाके प्रवाहमें न जाने कहाँ किस ओर! इसलिये पहले अपने आपको हुँद्रना होगा, इसके विना मुख्का पता लग नहीं सकता ।

प्रकाशकी ओर देखते-देखते यदि हठात् इम अपनी दृष्टिको छायामें, अन्वकारमें ले जायें तो यहाँ इम सहसा कुछ भी न देख सकेंगे, केवल अन्धकार ही देखेंगे। परन्तु हृष्टिको वहीं कुछ समय स्थिर करके रक्तें तो अन्धकारमें छिपी रक्ती वस्तुओंको भी वह देख सकेगी, अन्धकारमें उसे प्रकाश मिलने लगेगा। यही बात हमारी चित्तवृत्तिकी भी है। बाह्य व्यवहारोंमें लगी हुई वृत्ति अंदरकी वस्तुओंको कैसे हूँदे! अंदर उसका धबरा जाना ही स्वाभाविक है, इसीलिये कुछ दिन इसे अंदरके विचारमें स्थिर करना होगा। इससे अंदर देखनेकी इसकी शक्ति बढ़ेगी।

गेंदले, चञ्चल और अँधेरे पानीके हौजमें पड़ी हुई किसी चीजको अथवा अपनी परछाईको कोई कैसे देख सकता है ! मल, विक्षेप और आवरणसे युक्त बुद्धि मी, इसी प्रकार, आत्मतेजको प्रत्यक्ष कैसे कर सकती है ! निर्मल, निश्चल और प्रकाश (शान) युक्त बुद्धि ही आत्मानुभवमें समर्थ होती है । कपड़ा सीनेके लिये सूईकी जरूरत होती है, कुदाल-की नहीं । स्रमातिस्हम जो आत्मतस्य है उसके साथ युक्त होनेके लिये, उसी प्रकार, अत्मन्त सूक्ष्म बुद्धिकी आवश्यकता होती है; स्यूल बुद्धिसे वहाँ काम नहीं चलता । अर्थात् आत्मानुभवके लिये चित्तकी शुद्धि, मनकी स्थिरता और बुद्धिकी स्कमता होनी चाहिये और जिस उपायके करनेसे यह काम बन आय, उसीको हम साधना कहेंगे । सद्प्यन्थीं और साधु-संतीने कहाँ-जहाँ जो-को साधन बताये हैं, उन सकता मर्म यही है । साधन चाहे जितने भी कठिन हैं; पर जिनसे यह काम न बनता हो वे साधन नहीं, केवल भ्रमविलास हैं।

बहुत लोग परमानन्दलाभकी इच्छासे साधनमें लगते हैं। परन्तु रहस्यको न जाननेवाले इन साधनोंसे कोई लाभ उठाते नहीं नजर्र आते। प्रायः यही देखनेमें आता है कि लोग साधनके सौन्दर्य, काठिन्य और वैशिष्टयका ही अधिक आदर करते हैं और कठिन साधनोंके पीछे पड़ जाते हैं। परन्तु साधनके बाह्यस्पमें क्या रक्खा है १ परमार्थहिं उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं। बृत्तिको सुधारनेका काम है, यदि वह धर बैठे होता हो तो यही सबसे अष्ठ साधन है। कहते भी हैं—'मन चंगा तो कठीतीमें गन्ना।'

बहुतरे यही रोना रोते हैं कि 'हमने कितने ही साधन किये, जप किया, दान किया, तीर्थयात्रा की, कितने बत किये, पर चित्तकी शुद्धि नहीं हुई; मन जहाँ पहले मटका करता या, वहीं अब भी भटकता ही है! आखिर ऐसा क्यों होता है?' बात यह है कि इन बेचारोंको यही पता नहीं है कि चित्त है क्या चीज और जब यही नहीं जानते, तब शुद्ध और स्थिर तो किसको करें और कैसे करें! इसल्बिये चित्त क्या है, यह पहले जानना चाहिये; तब उसे शुद्ध और स्थिर करना अनायास ही हो जायना।

आप जो चिन्ता या चिन्तन करते हैं। आपके इस स्वभावको ही चित्र कहते हैं। चित्र कोई स्वतन्त्र पदार्य है ही नहीं । यह कहना कि चित्त श्रद्ध नहीं होता, केवल अपनी मुर्खता प्रकट करना है। यदि अग्रुद्ध चिन्तन करते ही रहेंगे तो सैकडों साधनोंके करनेसे भी क्या होगा ? जबतक आप शुद्ध चिन्तन न करेंगे, तबतक बाह्य साधनोंस कुछ भी न होगा । हाँ, यह बात सही है कि 'हम अग्रद्ध चिन्तन न करेंगे' केवल ऐसा निश्चय कर लेनेसे ही चित्त शुद्ध हो जाता हो-यह बात नहीं है । कारण; आप सांसारिक सुखकी इच्छा तो करते ही होंगे- मुख, सौन्दर्य और प्रेमकी अनुभृति तो आपको जगत्में होती ही होगी । यदि ऐसा है तो इनका चिन्तन भी आप अवस्य ही करेंगे। वह कैसे छुट सकता है ? और फिर इस हालतमें अन्य साधनींकी भी क्या आवश्यकता है १ इसमें तो केवल एक ही साधन है और वह है विवेक । विवेक इसी बातका कि सुख, सौन्दर्य, प्रेम संसारमें सचमुच ही हैं या यह केवल कल्पनाविलास हैं; शान्ति भी इस संसार-में संसारके किसी पदार्थसे किसीको मिलती है या केवल ऐसा भ्रम होता है ? यहाँ मेरे-पराये यथार्यमें कौन हैं ? कौन कबतकके मेरे साथी हैं और उसके बाद नहीं ? अन्तमें फिर यह मृत्यु क्या है ? इसको हम क्या समझें ? कैसे इसका सामना करें ? इत्यादि। यह बिनेक जैसे-जैसे होता जायगा, वैसे-ही-वैसे कामना और आसिक्त कम होती जायगी और भगवद्गुण और महिमाका श्रवण करनेसे श्रद्धा-मिक्त बढ़ती जायगी। इस प्रकार चिक्तका विरागानुरागयुक्त होना ही चिक्तग्रुद्धि है । उपाय सरल है, पर जो अपने चिक्तको ग्रुद्ध करना चाहं उनके लिये। चिक्तग्रुद्धिकी आयश्यकता तो तब ही प्रतीत होती है जब विवेक हो चुकता है; उससे पहले विवेक ही साधन है और इसके लिये सत्सङ्ग करना चाहिये और सद्गन्योंको पढ़ना- चाहिये।

मन स्थिर क्यों नहीं होता ? मनका स्वरूप है मानना, मनन करना । आप भला-बुरा, सबा-खूटा सब कुछ तो माना करते हैं, चाहे जो मनन करते रहते हैं; तब मन स्थिर हो तो कैसे ? आप मानना, मनन करना छोड़ दीजिये; मनका कहीं कोई चिह्न भी बाकी न रहेगा । केवल ऊपरी साधनोंसे कुछ न होगा ।

मनन यदि किसी तरह बन्द न होता हो तो भगवाम्की किसी मूर्तिका ही मनन करो, इसी एक संस्कारमें मनको लगा दो, इसीके स्मरण-ध्यानमें मनको केन्द्रीभृत कर दो; इससे मन रिधर होगा। परन्तु चित्त जबतक शुद्ध नहीं होता, तवतक मनको रिधर करना सुलभ नहीं होता। वैराग्यसे चित्तशद्धि और अन्याससे रिधरता होती है—

'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैदाग्येण च गृहाते ॥' (गीता)

मनकी कल्पनाओंके प्रवाहमें बहना छोड़ दो, और तटस्य होकर साक्षीरूपसे उन्हें देखते रहो तो मन स्थिर ही समझो !

कोई-कोई पूछते हैं, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा! बड़े-बड़े पण्डितों और तपस्तियोंकी जहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ हमें कौन पूछता है! बहुत प्रन्थ देखे, मेस लिया, आश्रम-धाम हूँ है, संतोंकी सेवा-टहल की; पर आत्माका कोई पता नहीं चला! ठीक ही तो हुआ। आत्मा क्या बाहर है, बनों और जंगलोंमें है, मठों और आश्रमोंमें है ! और क्या उसके लिये पण्डित या तपसी होना पहता है! जो कुछ किया, आपने अच्छा किया; अब चुपचाप बैठिये, बाहरी प्रन्थोंको रख दीजिये—अंदरका प्रन्य पढ़िये ! मन-बुद्धिके मूलका पता लगाइये और इन मन-बुद्धिको जाननेवाले जो आप हैं, उन

अपने आपको पहचानिये। मनको अत्यन्त सुरिधर रखकर अपने आपको हूँहिये, पता लगा लीजिये; पता चल जायगा। बुद्धिको सुक्स करनेके लिये महावाक्यके विवरण, अवण, मनन और निदिध्यासनकी बड़ी आवस्यकता है। पर मन्यचचनिंसे आत्मविषयक (विशेषण या लक्षणके अनुसार) कल्पना और तर्क मत कीजिये। बहा या आत्मा-नामसे किसी अन्य पदार्य-को हुँदना नहीं है, अपने आपको ही तो जान लेना है!

'हम' या भैं' इस शब्दका प्रयोग आप जिस वस्तुके लिये करते हैं, उसे शान्ति और युक्तिके साथ अपने अंदर ही हुँदिये । मूलमें भौं', 'हम', 'अहम' आदि शब्द नहीं हैं; केयल एक आत्मसत्ताका स्वतः स्फूर्त सतत बोधमात्र है । भौं' पनकी माघा और कल्पाको अपनेसे हटा दो; 'मैं और मेरा' का जो-जो कुछ लगाव है, सब अपनेसे अलग कर दो। स्मरण-विस्मरणसे रहित होकर स्वभावमें स्थिर हो जाओ । इस स्वभावको जाननेवाला ( प्रकाश करनेवाला ) आपका जो स्वस्प है, वही आप हैं। अपनी सत्ताको स्फुरित न करके स्वस्थ रहो। बस, यही आप हैं; यही आत्मस्वरूप है। 'स्वरूप कहते हैं 'उस अरूपको जो तत्त्वनिरसनके परे है।' (रामदास)

सबको जाननेवाली, त्रिगुण संस्कारको भी जाननेवाली जो चेतना है उसे भी आप ही प्रकाशित करते हैं। उस चेतनाको पहचानो और फिर उसे पहचाननेवालेको भी पहचानो; पहचाननेकी तब कोई चीज न रहेगी, रह जायगा केवल आत्मस्वरूप। 'जाननेवालेको जहाँ जान लिया, वहीं मैंपनका मूल कट गया (रामदास)।' जरा गहराईके साथ, शान्तिके साथ हुँदो; जिसकी स्तासे हुँदा जायगा, वहीं आप हैं। हुँद्नेकी उपाधिको छोड़ो, छोड़नेकी उपाधिसे बचो। तब जो कुछ रहा, वह आत्मस्वरूप ही है।

मन जब रिधर होता और कल्पना नष्ट होती है, तब क्या रहता है ? 'कुछ नहीं' यही प्रत्यय होता है । इस 'कुछ नहीं' (शून्य ) का अभिमान मत धारण करो (कारण, अभिमानधारकत्व ही जीवत्व है ) । इस लयको जो प्रकाशित करता है, वही आत्मा है । 'तुकाराम कहते हैं कि जब मन लीन हो जाता है, तब जो कुछ रहता है, वही तुम हो ।' 'वहीं बक्का में हूँ' यह भावना भी आपका ही मन्तव्य है । इसे भी छोड़ो और केवल आप-दी-आप रहो — 'केवलं सत्तामात्र-स्वरूपं भावं परं ब्रह्म' इति श्रुतिः । युक्तिसे इसका अनुभव करो, पर अन्य होकर नहीं ।

त्रिपुटी कोई हो, वह आपका सत्ताविलास है। ध्याता, शाता आदि भी आप नहीं हैं, आपकी केवल एक लहर है। अथवा आपके आश्रयमें क्रीडन करनेवाली कल्पनाके कार्यानुसार आपपर होनेवाले वे मिथ्या आरोप हैं। ध्याता-ध्यान-ध्येय, शाता-शान-शेय इत्यादि त्रिविध वस्तुओंको जो प्रकाशित करता है वहीं आत्मा है। वहीं आप हैं! त्रिपुटीका अतिकम करके देख लीजिये, तन्मय हो जाहये। किसी प्रक्रियासे हो, अपनी सहज आत्मस्थितिको अनुभव करना हो तो सब साधनोंका सार है। अनुभवी महात्माओं-का आश्रय प्रहणकर अन्तर्युक्ति सील लीजिये और अनुभव करिये; वस, इतना ही काम है।

गुरू कृषा जेहि नरपर कीन्ही तिन्ह यह जुगति पिछानी । नानक कीन भयो गोनिंद सैँग ज्यां पानीमें पानी ॥

उस युक्तिको जानना ही यथार्थमें गुरुकुण है।

सारा संसार एक महास्वम है। केवल कल्पित नाम-रूपसे सब भेद देख पढ़ते हैं। परन्तु यथार्थमें अस्ति, भाति, प्रियत्वके सिया और कुछ भी इस संसारमें नहीं है। संसार संसाररूपसे मिथ्या और सिक्दानन्दरूपसे सत्य है। अर्थात् जगत् या देहकी कल्पना आदि मिथ्या और एक तत्त्व ही अखण्ड है। भेदभावकी कल्पना जहाँ छूटी, वहाँ सम एक ही है। इस प्रकार यथार्थ जानकर जो लोग अखण्ड अनुसन्धान करते हैं, वे स्वानन्द-सिन्धुमें खेलते हुए अन्तमें उसीके साथ सर्वया समरस हो जाते हैं। जो कुछ प्रासन्य है, यही है।

त्तात्पर्य—

(कु॰) परमानन्दिहि ध्येय है, है वह हरिका नूर । दूर दूर क्या सोचता, है सबमें भरपूर ॥ है सबमें भरपूर, सिक्दानन्द वहो तू । मृषा नाम अरु रूप, छाड़ अध्यास तुही तू ॥ चाह करपना छोड़, मृषा तज मैपन बंधहि । रह जा चुष्य सुदाम ! सहज तू परमानन्दिहि ॥

## अनाहत नाद

( लेखक---स्वामी नथनानन्दजी सरस्वती )

संत-समाजका एक बड़ा भारी भाग अनाहत नाद या अनहद नादका उपासक है। कबीर, रैदास, नानक और राधास्त्रामीने केवल अनहद-योगका प्रचार किया था। उक्त आचार्योंने, अपने-अपने अलग-अलग मत या सम्प्रदाय कायम किये और उनको अनहद नादका साधन बतलाया।

विराट्में जितने मण्डल हैं—उनमेंसे दस मण्डलेंने शब्द भी जारी किये हैं। इन मण्डलोंमें प्रत्येक मण्डल अपना एक शब्द रखता है। विराट्में कुछ छत्तीस मण्डल हैं और वेसव अपना-अपना एक-एक शब्द रखते हैं। परन्तु केवल दसका शब्द प्रकट स्वरमें चालू है और शेष छन्त्रीस मण्डलीके शन्द स्वररूपसे ग्रप्त आवाजमें चाद रहते हैं। उपर्युक्त ३६ मण्डल अलग-अलग अपना रंग, रूप, शब्द और अधिकार रखते हैं। उन सबकी अर्द्धमात्राएँ अलग हैं, उनके बीज यानी शिव भी अलग-अलग हैं। प्रत्येक मण्डलसे जो सत्र यहाँ आता है, यह स्वर या शब्दके रूपमें ही होता है । इसराज नामक बाजेमें जो ३६ तार होते हैं, वे ३६ मंज़िलके स्मारक हैं और ३६ प्रकारके अनाहत नादके द्योतक हैं। दस प्रकारका अनहद कानसे सना जाता है। बाकी २६ प्रकारका अनहद—जो स्वररूप है-केवल अनुभवके कानसे सुनायी पड़ता है। वे लोग यथार्य नहीं जानते, जो अनहदको केवल दस ही प्रकारका जानते या मानते हैं। कारण यह कि जो दस मण्डल अखण्ड अर्ड-मात्राके नीचे अर्द्धचन्द्राकार धेरेमें आबाद हैं - वहींसे प्रकट शब्द हुआ करता है और अनहद नादके जितने प्रचारक संसारमें आये, वे सब उन मण्डलींके ही शिव लोग ही थे। अखण्ड अर्द्धमात्रासे लेकर पूर्णमात्रातक जितनी मंज़िलें हैं---या जितने मण्डल हैं, उनके शिव या कारण-शरीर इस मायिक भूमिकापर नहीं आये। इसीलिये उनके मण्डलींका स्वर लोगोंको सुनायी नहीं पड़ा । हाँ, परमरम्य भविष्य महाकालमें वे सब इस भृमिपर अवतार लेंगे। उसी समय छत्तीस तारबाला इसराज बजेगा ! तबतक दस तारवाली सारंगी बचाते रहिये।

# अनहदसे लाभ

१-अगर भरते समय किसी नादको पकड़ लिया जाय

तो मृतककी आत्मा उसी मण्डलमें जा पहुँचेगी, जहाँसे वह शब्द आ रहा है।

२—नादके पथिकको यमदूत नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वे मण्डल यमलोकसे बहुत जैंचे हैं।

२-नादके अन्यासीकी बुद्धि विकलित होती रहती है। उसकी समझमें सत्यका प्रकाश आने सगता है।

४-नादके अम्यासीको एकदम किसी-न-किसी स्वर्गके मण्डलमें स्थान मिल जाता है। जिस तारको एकहकर रूह चढ़ेगी, उसी तारकी सरकारमें यह जा पहुँचेगा। परन्तु पाप-पुण्यके चक्रसे यह भी सुरक्षित नहीं। जब उसका पुण्य समाप्त होगा, वह फिर अपने पाप भोगनेके लिये इसी भूमिपर उतार दिया जायगा।

५-नादके अभ्यासीपर कामादि पाँची शैतानी तत्त्व अपना प्रभाव कम डाल सकते हैं।

#### अनहद नाद

नंबर मण्डलका नाम स्वरहैया शब्द उसकी उपमा संहारक देवका लोक शब्द पायजेवकी झङ्कार-सी पालक देवका लोक सागरकी लहर-सी सुजक देवका लोक मृद्द्ध-सी सहस्रदलकमल शक्क्ष-सी आनन्द-मण्डल तुरही-सी चिदानन्द-मण्डल मुरली-सी सचिदानन्द-मण्डल बीन-सी अखण्ड अर्द्धमात्रा सिंहगर्जन-सी नफीरी-सी अगम मण्डल •• अलख मण्डल बुलबुल-सी उपर्युक्त १० मण्डल अपराके इलाकेमें हैं और शेष २६ मण्डल पराके इलाकेमें हैं।

#### नादका अभ्यास

प्रातःकाल शौचादिसे छुटी पाकर किसी एकान्स स्थानपर चले जाओ । मुरदा आसन लगाओ यानी सीधे लेट जाओ । हायके दोनों अँगूटोंचे दोनों कान बंद करो । अपने ही घटमें शब्द सुनायी पड़ना शुरू हो आयगा । अपनी दायीं ओरके शब्दोंको सुनना चाहिये । वायीं ओरके शब्द मायाके हैं और त्याज्य हैं।

# साधनाकी एक भाँकी

मन कल्पनाओं का पुड़ है। सुपुतिमें जो कल्पनाएँ विलीन रहती हैं, वे ही स्वप्नमें और जागरितमें उठा करती हैं और जिन वस्तुओं और घटनाओं का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, उनका बनावटी सम्बन्ध जोइकर व्यवहारकी विद्याल एवं जिटल परम्परा खड़ी कर देती हैं। मैं तो कभी-कभी इन कल्पनाओं के जालमें ऐसा उलझ जाता हूँ कि उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। ऐसा अने को बार होता है। किसी-किसी दिनकी कल्पनाएँ बड़ी मनोर खन और लाभ घट हो जाती हैं, पीछे उनके स्मरणसे भी मनोर खन और लाभ होता है। इसलिये एक दिन ब्रह्मवेलामे, जब कि वृत्तियों को निस्सङ्कल्प करके मुझे शान्त-भावसे बैठा रहना चाहिये था, जिन कल्पनाओं के प्रवाहमें मैं वह गया था, उनका सारण किया जाता है।

दरबार लगा हुआ या । बहुत से दरबारी मौन-भावसे अपने-अपने स्थानपर बैंटे थे । सबसे ऊँचे आसनपर अपनी धर्मपत्नी बुद्धिदेवीके साथ महाराज अहङ्कार विराजमान थे । उस सभाके सदस्योंमें मूर्तिमान रूपसे दसइन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच मृत और मन उपस्थित था । कुछ अव्यक्तरूपसे थे और कुछ छोटे-मोटे दूसरे लोग भी थे; परन्तु उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था । यह विश्वाल सभा-मण्डप और उसकी प्रत्येक क्रिया मेरी आँखोंके सामने थी । परन्तु मैं कहाँ हूँ और किस रूपसे देख रहा हूँ, यह मुझे पता नहीं था; मैं केवल देख रहा था । राजासाहबने मनको बुलाया और कहा कि यहाँ जितने सदस्य उपस्थित हैं, उनको एक-एक करके मेरे सामने लाओ; मैं उनका परिचय, जीविका और उनके जीवनका उद्देश्य जानना चाहता हूँ । मनने हाथ जोड़कर उनकी आशा विरोधार्य की ।

एक अधेड छिकि साथ मन उनके निकट उपिस्सित हुआ । अहक्कारने पूछा, 'तुम कीन हो ?' उस खीने उत्तर दिया, 'मेरा नाम पृथिवी है ।' उन्होंने पूछा, 'तुम्हारी जीविका क्या है ?' पृथिवी—'मुझे जीविकाके छिये कोई प्रयंत्व नहीं करना पड़ता । मुझे प्रयंक समय सदी, गर्मी, हवा, और अवकाश मिलता रहता है और सहज रूपसे ही मैं समस्त मृत-प्राणियोंको धारण किये रहती हूँ । न मुझे कोई चिन्ता होती है और न तो अद्यान्ति । यही मेरी जीविका है और

इसिमें में लग्न रहती हूँ। अहङ्कार— 'तुम्हारे जीवनका उद्देश क्या है ?' पृथिवी— 'मेरा स्वतन्त्र जीवन ही क्या है कि उसका कोई उद्देश्य हो ? जिसने मुझे अस्तित्व दिया, जिसने मुझे अस्तित्व दिया, जिसने मुझे अस्तित्व दिया, जिसने मुझे प्रशृतिकी गोदसे निकाला, जो मुझे धारण किये हुए है, वह जैसे नचाता है नाचती हूँ। मेरी एक एक चेष्टा उसके हशारेंसे ही होती है। शायद इससे वह रीसता हो; परन्तु मैं उसको रिसाती हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरा कुछ उद्देश्य महीं और उसके उद्देश्यका मुझे पता नहीं। अहङ्कार— 'यह यदि तुम्हें पानीमें गला दे, आगमें जला दे, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट कर दे तो क्या तुम्हें दुःख नहीं होगा ?' पृथिवी— 'विल्कुल नहीं। उसकी इच्छा ही मेरा जीवन है और मृत्यु भी वही है। जीवन-मृत्यु नहीं हैं, उसकी इच्छा है। फिर अन्तर क्या ? मेरे चित्तमें दुःख और सुखकी कल्पना ही नहीं उउती। ' अहङ्कार—'अच्छा, जाओ। अपने स्थानपर रहो। तुमसे कुछ नहीं कहना है।'

मन एक दूसरे सदस्यके साथ पुनः उपस्थित हुआ। अहङ्कार—'तुम्हारा नाम !' आगन्तक सदस्य---'जल ।' अहङ्कार--'तुम्हारी जीविका क्या है ?' जल--'मुझे चाहे जो अपने काममें लावे, मैं आपित नहीं करता। पृथिवी मुझसे स्निग्ध हो, सूर्य मेरा पान करे, वायुमण्डल मुझसे शीतल हो और में आवस्यकताके अनुसार उनका उपयोग कर हूँ। दस, यही मेरी जीविका है। इसके लिये न मुझे चिन्ता करनी पड़ती है न कोई अम । अहङ्कार— 'तुम्हारे जीवनका उद्देश्य क्या है ?' जल—'यह मैं नहीं जानता। जिसने मझे अस्तित्व दिया है, उजीवित किया है, उसीकी प्रेरणासे बादलसे पर्वतपर, पर्वतसे भूमिपर, भूमिसे समुद्रमें और समुद्रसे बादलमें घूमा करता हूँ। जो घुमाता है, वह इसका रहस्य जानता होगा ।' अहङ्कार---'तब इस यात्रामें तुम्हॅ रसका अनुभव होता होगा, कभी यह बन्द हो जाय तो !' जल---भौने कभी नहीं चाहा था कि मुझे कोई बुमावे, यह भी नहीं चाहता कि यह धूमना बन्द ही जाय । जब धूमने-न-धूमनेकी इच्छा ही नहीं है, तब मेरे लिये कोई भी परिस्थित नीरस कैसे हो सकती है? अहद्वार- 'द्वम्हें कोई जला दे, सुखा दे, नष्ट कर दे तब ?' जल---(जल जाऊँगा, सुख जाऊँगा, मष्ट हो जाऊँगा।) अइङ्कार--- 'तुम्हें दुःख नहीं होगा ?' जल---- वराबर

ही तो हैं सन्। जब जीना दूसरेकी इच्छासे, तथ मरना भी दूसरेकी इच्छासे। दूसरेकी इच्छा ही अपना जीवन है। न इसमें दुःख है न सुख । अहङ्कार—'ठीक है, जाओ।'

मनने एक तेजस्वी मृतिके साथ प्रवेश किया । अहङ्कार—'कौन हो तुम ?' अग्नि—'मैं अग्नि हूँ ।' अहङ्कार---(क्या जीविका है तुम्हारी ११ अग्नि--- (जिसकी जितनी इच्छा हो, मुझसे उष्णता और प्रकाश है है। मैं भी वायु, जल, पृथिवी आदिका उपयोग कर लेता हूँ। यही मेरा स्वरूप है। न इसमें मेरा कर्तृत्व है और न आसक्ति ही ।' अहङ्कार--- 'यह किसलिये करते हो तम ?' अप्रि—'कोई कराता है मुझसे।' अहङ्कार—'न करावे तो ?' अमि—'नहीं करूँगा ।' अहङ्कार—'यह तुम्हें नष्ट कर दे तो ?' अमि—'नष्ट हो जाऊँगा।' अहङ्कार—'यह समत्व तुम्हें कहाँसे प्राप्त हुआ ?' अग्रि—'यह भी उसीका दिया हुआ है। मुझे अभिमान था कि मुझमें भी कुछ शक्ति है; पर उसने मुझे अनुभव करा दिया कि वह शक्ति उसीकी है, मैं जो कुछ हूँ उसीका हूँ । चाहे वह नष्ट कर दे या रक्खे, उसकी मौज ! अहक्कार—'अच्छा, जाओ तम ∣'

वायुकी बारी आयी । अहङ्कारकं पूळनेपर उसने कहा—
भै वायु हूँ । मेरी जीविका है—सङ्घर्ष । मैं विद्युत्, प्राणशक्ति
और अग्रिका निर्माण करता हूँ । संसारकी सम्पूर्ण गतियाँ
मेरा आश्र्य लेती हैं ।' अहङ्कार—'इतनी शक्ति तुममें
कहाँसे आयी, वायु ?' बायु—'जहाँसे मैं आया । ये मेरी
शक्तियाँ हैं—यह तो कहनेकी बात है । यह स्व सहज्ञ
रूपसे होता है, मेरे सोच-विचारकर ित्यं विना ही ।
में तो एक यन्त्र हूँ । मेरी यन्त्रता भी किसीकी इच्छा
ही है, तब मेरी क्या विशेषता है अरङ्कार—'यदि
तुमसे ये सारी शक्तियाँ छीन ली जायँ तो ?' बायु— 'इसका
अर्घ है कि मैं भी छीन लिया जाऊँगा । जिसका मैं हूँ,
जिसकी ये शक्तियाँ हैं, वे यदि खींच लें अपने आपमें,
अथवा नष्ट ही कर दें तो इससे बदकर प्रसक्ताकी बात
क्या होगी ?' अरङ्कार—'ठीक है, तुम जा सकते हो ।'

आकाशने उपस्थित होकर अहङ्कारके प्रश्नेका उत्तर देते हुए कहा—'मैं आकाश हूँ! अक्काश और शब्द ही मेरा खरूप है! मैं चारों भूत और उनसे बने हुए पदार्थोंको घारण करता हूँ । यह भी उन भूतोंकी दृष्टिसे ही मैं कह रहा हूँ । मेरी दृष्टिमें तो वे पराये नहीं हैं । मुझे वे नहीं दीखते । जब मैं देखता हूँ, मैं ही दीखता हूँ । इसमें बनावट नहीं हैं । विमुका यह सहज स्वरूप ही है । अहङ्कार—'यदि कोई दुम्हारा नाश कर दे तो ?' आकाश—'उस नाशके रूपमें तो मैं ही रहूँगा ।' अहङ्कार—'मान लो दुम रहो ही नहीं, तब ?' आकाश—'उस समय अवस्य ही वह रहेगा जिसका में हूँ , जिसमें मैं हूँ । यदि मेरा अस्तित्य नष्ट होकर उसका अस्तित्य प्रकट हो सके तो मेरा नष्ट होना ही अच्छा है ।' अहङ्कार—'परन्तु दुम नष्ट हो जाओ और वह प्रकट न हो तब ?' आकाश—'अवस्य ही वह उसकी ऑस्तिमचीनी होगी । उसकी ठीलाके लिये मेरा मिट जाना ही सर्वोत्तम है ।' अहङ्कार—'दुम गाँचोंका समर्थण पूर्ण है ।'

अहङ्कारकी प्रेरणासे मन एक ऐसे व्यक्तिको छेकर उपस्थित हुआ जो एक होनेपर भी पाँच रूपोंमें दीख रहा था। यो समझिये कि एक मूर्ति थी और चार उसकी छाया। पुछनेपर उसने बतलाया कि 'मेरा नाम प्राण है । एक होनेपर भी स्थानभेद और क्रियाभेदसे समष्टि और व्यष्टि दोनोंमें ही मैं पाँच प्रकारका हो जाता हूँ । जगत्में जितनी भी चेष्टाएँ हो रही हैं, मेरेद्वारा । स्थूल जगत् यदि किया है तो मैं उसके अंदर रहनेवाली शक्ति हूँ।' अहङ्कार---- 'तुम समष्टि हो या व्यष्टि ?' प्राण—'यों तो मैं समष्टि ही हूँ, मुझमें व्यष्टिका भेद है ही नहीं। परन्तु यह कहनेकी बात है। मैं व्यष्टि हॅं और इस प्रकार व्यष्टि हूँ कि समष्टिको जानता ही नहीं। अइङ्कार---- 'तब तुम अपना मोह और बन्धन स्वीकार करते हो।' प्राण-की हाँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ही कारण शरीर जीवित है। और रुधिराभिसरण, पाचन आदि कियाएँ मेरे ही द्वारा होती हैं—यहाँतक कि मेरे विना पलक भी नहीं गिर सकती । अहङ्कार--- 'यह शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँसे आयी ?' प्राण—'मैं तो समष्टि-प्राणसे शक्ति लेता हैं और समष्टि परमात्मासे ।' अहङ्कार—'यदि तुम्हें छक्ति न दी जाय तो ?' प्राण—'मैं तो वैसी स्थितिकी कल्पनासे ही काँपने लगता हूँ । मेरी रग-रगमें मृत्युकी भयानकता भरी हुई है !' अहक्कार---'तब तो तुम्हारे अंदर समत्वका अभाव हैं।' प्राण—'सत्य है !' अहङ्कार—'इस विषमताके अपराध-का दण्ड भोगना पड़ेगा दुम्हें ।' प्राण—'दण्ड तो मैं अभी भुगत रहा हूँ । जितना दण्ड मैं भीग रहा हूँ इस समय, इससे अधिक और क्या दण्ड होगा ?' अहङ्कार—'अवस्य ही तुम बन्धनमें जकहे हुए हो। परन्तु इससे छूटनेका उपाय भी यही है कि तुम और भी बॉध दिये जाओ। तुम्हारी किया सीमित हो जाय। इडा और पिक्कलाके मार्गमें समरूपसे चलते रहो, यह समता सुषुम्पाका रूप धारण कर ले। तुम्हारा धटना-बढ़ना और स्वेच्छाचार स्वंया बन्द हो जाय, तुम मेरे सामने रहा करो। एक क्षणके लिये भी मेरी ऑखॉसे ओझल मत होओ। तुम्हारे लिये जो यह दण्डकी व्यवस्थाकी गयी है, यह तुम्हारी उद्देश्यहीनताके कारण है। अवस्य ही इससे तुम्हें दुःख होगा, परन्तु बह दुःख तुम्हारे सर्तमान सुखसे तो बहुत ही उत्तम होगा। तुममें जन्म और मृत्युके प्रति समस्य नहीं है, परमात्माके प्रति समर्पण नहीं है, उद्देश्यकी ओर तुम्हारी गति नहीं है। इसलिये प्राण! तुम केद कर लिये गये। मेरी ऑखॉके सामने स्थिर भावसे खड़े रहो। प्राण खड़ा हो गया। परन्तु वह बहुत ही धीरे-धीरे कॉप रहा था।

अहङ्कारने मनसे कहा--- (इन्द्रिय दस हैं) सबकी मेरे पास लानेकी आवस्यकता नहीं है। उनकी सम्मतिसे एक प्रमुख इन्द्रियको हे आओ, जो सबका प्रतिनिधित्व कर सके।' तत्क्षण मनने आज्ञा शिरोधार्य की और इन्द्रियोंकी सम्मतिसे वागिन्द्रियको लेकर उपस्थित हुआ। इन्द्रियोंके सम्बन्धमें प्रश्न करनेपर धाकने कहा-- 'हमलोगीकी संख्या दस है—पॉॅंच शानेन्द्रिय हैं और पॉंच कर्मेन्द्रिय । कर्मेन्द्रिय शानेन्द्रियों के प्रकमात्र हैं। जैसे---नेत्र कोई स्थान देखना चाइता है तो पैर वहाँ पहुँचा देते हैं। त्वक् स्पर्श करना चाहती है तो हाय उसका स्पर्श करा देते हैं--इत्यादि । प्रधानता शानेन्द्रियोंकी ही है, उनकी जीविका और उनके जीवनके उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। कोई शब्दजीवी है तो कोई सर्वाजीयी और कोई रूपजीयी । उनके जीवनका उद्देश्य है अपने-अपने विषयोंकी पूर्णता प्राप्त करना। जैसे कान चाहता है मधुर शब्दोंके केन्द्रमें खित होना, आँखें चाहती हैं रूपराशि और त्वकु मुकोमल स्पर्श । कट शब्द, असुन्दर रूप और रूक्ष स्पर्श आदिसे उनका द्वेष भी है। सभी अपने-अपने लक्ष्यकी पूर्ति भिन्न-भिन्न दिशामें मानते हैं। इसीसे उन्होंने अपने जीवनमें दन्द्रकी सृष्टि कर रक्खी है।

अहङ्कार-प्या उन्होंने भगवान्के भी सम्बन्धमें कुछ विचार किया है ! उन पाँचींने यह भी सोचा है क्या कि हम सबके उद्देशकी पूर्ति एक ही भगवान्में होती है !' वाक-

'नहीं । वे अपने-अपने उद्देश्यको प्रथक्-प्रथक समझते हैं और उनकी धारणा है कि इनकी पूर्णता ही भगवान है। अहन्द्रार--'अहाँ उन विषयोंकी आंशिक अभिन्यक्ति रहती है, वहाँ क्या वे भगवत-रसकी अनुभृति नहीं प्राप्त करते ! जिन्हें वे कट, रूक्ष एवं अप्रिय समझते हैं उनमें भी तो उनके जीवनका उद्देश्य किसी-न-किसी रूपमें है ही ? फिर वैपम्य-भावसे द्वेष-की सृष्टि करके दुःखी होना उनका अपराध है। इसलिये उनको इसका दण्ड मिलना चाहिये। १ वाक-भवे दण्ड भोगने-को तैयार नहीं हैं।' अहङ्कार-'यही तो उनका सबसे बड़ा अपराध है। पहला अपराध उनका यह है कि उन्होंने रूप, रसः, गन्धादि सबके केन्द्रस्वरूप भगवान् ही हैं---इस बातको स्वीकार नहीं किया ! दूसरा यह है कि उन्होंने सर्वत्र अपने प्रिय उद्देश्यको ही नहीं देखा और द्वेषकी सृष्टि की। दन्दको जन्म देकर उन्होंने सारे संसारको दुःखमय बना दिया । अव दण्ड भोगनेको भी तैयार नहीं। इसलिये मैं उन्हें दण्ड देता हैं कि वे अपने अपने गोलकों में स्थिर हो जायें। न बाहर जायें न भीतर । एक इंच भी यदि इधर-उधर हटीं, राग-वहा प्रिय वस्तुओंकी ओर बढीं और द्वेषवश अप्रिय वस्तुओं-की ओरसे इटीं तो उन्हें नष्ट कर हाला जायगा।' वाक-'भगवन , यह तो इन्द्रियोंके लिये मृत्यू-दण्ड है ।' अहङ्कार-- जो जीवित रही हैं, उन्हें मरना भी पहेगा। जीवन और मृत्युकी एकरसताका अनुभव करना ही प्रत्येक व्यक्तिका भाष्य है, परन्त यह मृत्य वर्तमान जीवनसे सुन्दर है। सब सावधान हो जायँ । मेरी आजा इसी क्षणसे जारी है ।' वाक जहाँ-की-तहाँ रुक्त रह गयी । समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने स्थानमें गड गयीं । अन उस समामण्डपमें मन, बुद्धि और अहक्कारके अतिरिक्त और कोई नहीं था। मै केवल देख रहा था ।

बुद्धि देवीने मनसे कहा—'और कोई हो तो उसे मेरे सामने ले आओ।' मन—'जब इन्द्रियाँ स्पूर्तिग्रन्य हो चुकी हैं, तब मैं और किसीका शान कैसे प्राप्त करूँ और किसे लाऊँ? मैं तो स्वरूपग्रन्य हो रहा हूँ।' बुद्धिने मुसकराते हुए कहा—'तुम हो हो क्या ?' मन—'मैं वासनाओंका पुछा हूँ। मेरे अंदर भूत, भविष्य और वर्तमानकी कोटि कोटि वासनाएँ सिश्चत हैं।' बुद्धि—'परन्तु अब तो वे नष्ट हो जायँगी, क्योंकि उन्हें पूर्ण करनेवाली इन्द्रियाँ अब हिल-डोलतक नहीं सकतीं।' कन—'मैं उनके कीकित होनेतक प्रतीक्षा करूँगा। अधस्य ही इस समय में ग्रन्थ-ता हो रहा हूँ। मेरी बातनाएँ क्षीण हो रही हैं और मैं मर रहा हूँ । परन्तु नहीं, नहीं; में मरना नहीं चाहता । सुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो ।'

बुद्धि-अन तुम्हारी रक्षा असम्भव है, तुमने अपनेकों और सारे संसारको कुन्ध कर दिया ! जिसके हो, उसको नहीं जाना ! यन्त्र होनेपर मी यन्त्रताका अनुभव नहीं किया । जीवन और मृत्युकी समतामें तुमने ही वैषम्यका आरोप किया और उसे हद किया । अमृतको विष वना दिया तुमने ! तुम्हारे अपराधका यही समुचित दण्ड है कि तुम नष्ट हो जाओ । हाँ, तुम नष्ट हो जाओ । देखते-ही-देखते मनके सरीरकी छाया भी नहीं रही वहाँ, केवल बुद्धि और अहङ्कार दो ही स्थक्ति थे ! मैं केवल देख रहा था ।

बुद्धिने अहङ्कारसे कहा—'अव हम और तुम दो ही हैं, मेरा जीवन तुम्हारे आश्रयसे ही है। तुम न रहो तो मैं रह नहीं सकती। अवतक यथाशक्ति तुम्हारी सेवा करती रही हूँ। परन्तु तुमने भुझे अपना रहस्य नहीं कताया। भला, यह भी कोई प्रेम है? जिनका जीवन समर्पित है, तुमने उनकी प्रशंसा की है; जिनमें अहंता थी, आसक्ति थी और ममता थी उन्हें तुमने दण्ड दिया है। परन्तु क्या तुम्हारा जीवन समर्पित है? क्या तुमने भी वही अपराध नहीं किया है, जो उन लोगोंने किया है? तुम्हारे पास इन प्रश्नोंका क्या उत्तर है?

अहङ्कार—'तुम्हारे प्रश्न हम दोनोंके लिये ही हितकर नहीं हैं। मैं जान-बुझकर इस रहस्यको छिपाये हए या। उसका भेद खोल देनेपर न तुम रहोगी न मैं।' बुद्धि-- ध्यह तो तुम्हारे कथनके ही विरुद्ध है। अभी तुम हित-अहित और जीवन-मृत्यमें समत्वका पाठ पढ़ा रहे ये । हम दोनोंका नाश हो जाय, यह स्वीकार है। परन्त हम सत्यके ज्ञानसे विश्वत रहें। यह स्वीकार नहीं !' अहङ्कार---'इस प्रकार आत्मनाश क्यों किया जाय ।' बुद्धि—''जहाँ आत्माका ज्ञान ही नहीं, वहाँ आत्मनाश कैसा ? 'क्यों' का प्रश्न तो वह कर सकता है जो आत्माको जानता हो । मेरा प्रश्न 'क्यों' नहीं 'क्या' है।'' अहङ्कार—'अञ्चा तो लो, जानो, यह सब मेरा एक खिलवाड या। इन्द्रियोंके साथ रमना, तुम्हारे साथ सोचना, फूलकर बेंटे रहना और सो जाना-यह सब मेरी एक लीला थी। केवल दिखावाभर था। मैंने सब क्रुछ किया, पर मैं कुछ नहीं था। मैं एक पोल हूँ, मैं एक प्रतीति हैं। व्यवहारमें व्यवहारी बनकर रहा, साधकीमें साधकके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ, परमार्थियोंमें परमार्थी हो गया। किसीने पूजा की और किसीने तिरस्कार । परन्तु न मैं व्यावहारिक हूँ न प्रातिभाषिक, पारमार्थिककी तो बात ही क्या है। मैं हूँ नहीं, और तुम देखो, मैं नहीं हूँ । बुद्धिन ऑंख उठाकर देखा, वास्तवमें अहङ्कार नहीं है ! वह किंकर्तव्यियमूढ़-सी हो गयी । उसने चिकत होकर कहा—'अरे! जिसने सब कुछ किया वही कुछ नहीं, आक्षर्य है । परन्तु तब यह सब किया ही क्यों ? ठीक है; यदि यह सब नहीं करते तो आज मैं उन्हीं प्रतीतियोंमें उलझी रहती । यह अवसर ही न आता, जिससे मैं सल्यको जान पाती । करनेसे ही कुछ न करनेका बोध होता है । उनका करना ठीक था, उनका कहना ठीक था। वे कुछ नहीं ये और मैं भी कुछ नहीं हूँ । उनके विना मैं कैसी ! बासावमें मैं कुछ नहीं हूँ ।

मैंने देखा बृद्धि भी नहीं है, परन्तु मैं देख रहा हूँ। सभामण्डप भी नहीं है, परन्तु मैं देख रहा हूँ । मैंने इतने बड़े प्रपञ्चके भाव और अभाव दोनोंको अपनी आँखोंसे देखा । पञ्चभूतः प्राणः हन्द्रियः मनः बुद्धि और अहन्नार— इतना ही क्यों, निखिल दश्यप्रपद्म मेरी आँखोंके सामने नाचकर अहस्य हो गये और मैं उनकी इस कार्य और कारण दोनों ही अवस्थाओंको देखता रहा और केवल देखता रहा। परन्तु यह देखना क्या है ? मैं देखनेबाल कौन हुँ १ यदि ये सब होते तो इनका अभाव न होता। परन्त ये जब नहीं रहे तो इनका अस्तित्व ही सन्दिग्ध है। सन्दिग्ध ही क्यों, है ही नहीं। तब किसे कौन देख रहा था ? मैं ही मैंको देख रहा था ! भला, कर्ता कर्म कैसे हो सकता है ! कर्त्ताकर्मनही हुआ था, साक्षी साक्ष्य नहीं हुआ था । कर्ता और कर्म, साक्षी और साक्ष्य-दोनों ही प्रतीतिमात्र हैं और सदस्तु अर्थात् मैं ('मैं' पदका लक्ष्यार्थ ) प्रतीत-अप्रतीत सबका अधिष्ठान है और वस्तुगत्या सब कुछ है। केवल मैं-ही-में हूँ 🕻

विचारोंकी धारा यहाँ आकर समाप्त हो गयी और मैं स्थिर एवं निष्कम्प स्वरूपसे स्थित हो गया । अवस्य ही उस समय समयकी स्फुरणा नही हुई । जब मैंने ऑखें खोलीं, तब स्योंदय हो रहा या । मेरी ऑखोंके सामने उन कल्पनाओंका तृत्य होने लगा । पश्चमहाभूतोंका समर्पण, प्राणोंकी स्थिरता, इन्द्रियोंकी सजा, मनकी मृत्यु और अहश्कारका खोखलापन—सब-का-सब मुझे स्मरण हो आया और मुझे माद्म हुआ कि मेरी इस कल्पनामें परमार्यके

साथ ही व्यवहारके सम्बन्धमें बहुत-सी उपादेय बातें हैं। यदि प्राण, इन्द्रिय आदि अपनी विषयताओं, इन्होंका परित्याग करके पञ्चभूतोंके समान यन्त्रवत् व्यवहार करने लग जायें तो इनके निरोधकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ये स्वयं निरुद्ध हो जाते हैं। यदि ये समर्पित भावसे काम नहीं करते तो इनके निरोधकी आवस्यकता है और वही आवस्यकता इस कस्पनामें अभिन्यक्त हुई है और उसका फल भी प्रत्यक्ष है।

क्या यह कल्पना केवल मनोरञ्जन है अथवा इससे कुछ साधनाका मार्ग भी स्पष्ट होता है !

\_ <del>⊹∋**ક્ષેલ** ^</del>

# असृत-कला

( लेखक—यो० बीपार्थनाथजो )

सहस्रदल कमलके मध्यमें जो सिंहाधन है, उसके नीचे दो कलाओंके दो केन्द्र--जंकशन हैं। एकका नाम है----अमृत-कला और दूसरीका नाम है--मृत्यु-कला ।

एक तस्व तो सहस्रदल कमलकी शाहीसे नीचेकी तरफ़ उतरता रहता है। उसका रंग जुगनू-जैसा है। उस तस्वको देखते ही शहदसे भी सौ गुना 'धुर---मधुर सुगन्बित स्वाद' अपने-आप आने लगता है। अगर उसे पी हो, तो फिर क्या बात! उसी तस्वको यानी उसी 'शाहीसूत्र'को--- उसी ब्रह्मसूत्रको अमृत-कला कहते हैं। उसको जाननेवाला सर्वदा तथा सर्वथा १६ सालका रहता है। इसीलिये इस अमृत-कलामें 'घोडशी' नामक शक्ति निवास करती है। घोडशी अथवा अमृत-कलापर विचार तभी किया जा सकता है, जब उसके जाननेवाले काफ़ो हीं।

सहस्रदल कमलके 'शिव-शक्तिसंयुक्त सिंहासन' के नीचे जो 'कर्षिका' है, वहींसे अमृत-कलाका तत्त्व यानी सोता या सूत्र जारी है और जो सद्गुरुका लाइला ल्इका उस सोतेका 'आंक्ष्ट्रयात' पीने लगता है, वह खुद बोडशी बन जाता है। पोडशीकी शक्ति ही सहस्रदल कमलकेपरमात्माकी आत्मा है।

वहाँपर कैवल्यरूपसे केवल अमृत-कला ही है। मगर जीवनके उस चन्द्रकी जो चाँदनी वहाँ फैली है, उसे मौतका घोर अन्यकार जकड़े हुए हैं। इसलिये वहाँ मौतका मी जंकरान है। एक होकर भी वहाँ दो हैं—चाँदनीरूपी जीवन है, अन्यकाररूप मरण है। वहीं दोनो महातत्त्व रहते हैं। सिंहातनके नीचे दो घटाएँ हैं—एक अमृतमयी और दूसरी मरणमयी।

# अमृत-कलाके काम

१-अपने साधकको दीर्ध जीवन देती हुई जीवन-मरण-की शिक्षा देती है। २–अपने साधकको बुढ़ापा और मौतसे बचाये रखती है।

३-अपने साधकको ऐसे महात्माओंसे मिलाती रहती है। जो बहुत दिनोंसे उसके विद्यार्थी हैं—ताकि उसका ज्ञान विस्तृत हो।

#### अमृत-कलाके सूत्र

अमृत-कलाका सूत्र कुण्डलिनीके भीतर होता है। जिनकी कुण्डलिनी जाप्रत् नहीं हुई, उनको अमृत-कलाका परिचय नहीं हो सकता। उनके लिये अमृत-सूत्र होनेपर भी नहीं है। क्योंकि सहस्रदल कमलवाला वह अमृतवर्षण कुण्डलिनीकी नागनी ही पी जाती है। जीवारमाको पीनेके लिये वह प्राप्त नहीं होता।

भूगोलकी मर्दुमग्रुमारी दो अरब है। उसमें बहुत थोड़े ही व्यक्ति अमृत-कलासे सम्बन्ध रखते हैं, शेष सब मृत्यु-कला-से सम्बन्ध रखते हैं। जो अमृत-कलामें नही गया, वह मृत्यु-कलामें स्वयं फॅस जाता है। इस प्रकार प्रायः समस्त संसार मृत्यु-कलासे परिचय रखता है और वह सबके लिये मृत्युको अनिवार्य देखता है।

अमृत-कला चाहती है कि सारा संसार अमर हो जाय। परन्तु वह कुण्डलिनी-आबद्ध होनेसे अपना पूरा काम सफलसापूर्वक नहीं कर सकती। मृत्यु-कला कुण्डलिनीसे आबद्ध नहीं है, इसलिये उसका प्रभाव सर्वत्र सर्वदा पड़ा करता है।

जो लोग कुण्डलिनीबद्ध हैं, उनके लिये अमृत-कलाका परिचय नीचे लिखे साधनोंसे प्राप्त हो सकता है। बाहरी जगत्के कतिपय पदार्थोंमें भी अमृत-कलाकी कला विद्यमान है और वह अमरत्वका प्रचार करती रहती है। जगत्में बहुत थोड़े अमर लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सद्गुक्कुपासे कुण्डलिनीको जाप्रत् करके अमृत-कला प्राप्त की है। शेष सब अमर लोग बाहरी पदार्थोंसे अमर हुए हैं।

१-अमृत-कलाका एक पुत्र प्रत्येक खीमें मौजूद रहता है ।
किसी खीकी दाहिनी ऑखमें होकर वह सूत्र नीचेकी तरफ उत्तरता है और किसीकी वायीं ऑखमें होकर । जिस नेत्रमें गुलाबी रंगत लायी हुई हो, समझलों कि उसी तरफ से अमृत-कलाका सूत्र आ रहा है । खीको सीधा लिटा देना चाहिये और उसीनसको हाथके अँगूटेसे रगड़ना चाहिये, जो अमृतवाहिनी नस है । इस साधनसे अमृत प्राप्त हो जाता है । उसे घो डालना चाहिये । यह पानीमें मिलता नहीं है । अमृतका रंग हिंगुल-सा मुरख होता है । शहद-सा वह गादा होता है । उसमें कस्न्री-की खुराबू होती है । किसी चीजमें मिलता नहीं । पारेकी तरह अपनी सत्ता अलग रखता है । पीनेमें अत्यन्त मधुर । संसारकी सारी मधुरता मात हो जाती है । कम से-कम एक छटाँक पीनेसे अमृतत्व प्राप्त होता है !

२-हिमालय-प्रदेशमें सजीवन बूटी नामक एक जड़ी होती है। उसकी पहचान यह है कि अँधेरी रातमें उसका हर एक पत्ता जुगनूकी तरह चमकता है। उसका अमरत्व अकाल मृत्यु आयी थी, तब इसी बूटीने उनको अमरत्व प्रदान किया था। धिद्ध पुरुषोंमें बहुतेरे इसी सङ्गीवनीद्वारा दीर्घजीवी हो सके हैं।

३-जीमका जो हिस्सा नीचे जुड़ा रहता है, उसको कटवा देना चाहिये और मक्खनके सहारे उस जीमको खींच-खींचकर लंबा करना चाहिये। इसके बाद शीर्पासन स्न्माना चाहिये। नीचे सिर और ऊपर पैर करके खड़ा होना चाहिये। कानोंको हार्योके दोनों अँगूठोंसे बंद करना चाहिये! नेत्र भी बंद रखने चाहिये। ताल्की तरफ जीभको बढ़ाना चाहिये। अमृत-कलाका जो अमृत घटमें प्रकट होता है, उसको इस साधनद्वारा जीभसे पीना चाहिये। इस साधन-बालेके सामने कुण्डलिनीका कपट हार जाता है।

अमर-कलावाला सर्वदा जीवित रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अमर-कलावालेकी मौत उसीके अधिकारमें हो जाती है। वह जब मरना चाहे, मर भी सकता है। अपना जीवन-मरण अपने हाथमें कर लेना ही अमृत-कलाका लक्ष्य है।

जीवनके तीन दर्जे हैं—(१) मर (२) अमर (३) अविनाशी। जो ही सालके भीतर मर जाते हैं, उनको मर कहते हैं। अमर लोग अपनी इच्छा-शक्तिद्वारा मरनेवालोंको मारा करते हैं। जो अपनी मृत्यु अपने हायमें रखते हैं—जिनको जीवनका स्वराज्य मिल गया है, उनको अमर कहते हैं। वे या तो अपनी इच्छाने मरते हैं या कोई दोघ हो जानेके कारण उनको कोई अविनाशी। मार डालता है। रावण था अमर—राम थे अविनाशी। रावणने अपना काल अपनी चारपाईसे बाँध रक्ता था। इसका मतलब यही है कि रावणकी मीत उसीके हाथमें यी। वैसा ही हुआ भी। उसने जान-पृक्षकर एक अविनाशीसे तकरार की और जानसे हाथ भी तैठा।

आशा है कि इस लेखसे पाठक लोग यह बात **समक्ष** मये होंगे कि अमृत-कलाद्वारा सबको दीर्घजीयन प्राप्त करने-का अधिकार है !

<del>~ >>‡€</del> ~

# शरीरका गर्व न करो

गर्थ भुलाने दें ह के, रिच रिच बाँधे पाग । सो देही नित देखि के, जोंच सँवारे काग ॥ सुंदर दें ही पाय के, मत कोइ करें गुमान । काल दरेरा खायगा, क्या बूढ़ा क्या ज्वान ॥ इस जीने का गर्व क्या, कहा दें ह की प्रीत । बात कहत बह जात है, बाक की सी भीत ॥ दें ही होय न आपनी, समुद्दा परी है मोहि । अवहीं तें तजि राख तुँ, आखिर तजि है तो हैं ॥

--**मध्**कदासजी

# महापुरुष-पूजा

( लेखक — शास्त्रवाचस्पति डा० प्रभुदक्तजी शास्त्री, एम्० ६०, पी-एच्० डी०, नी० एस-सी०, विद्यासागर )

सत्यकी उपलिधके नानाविष साधन हैं। हमारे आध्यात्मिक अधिकारकी जो विभिन्न भूमिकाएँ हैं, उन्होंके अनुरूप कर्म, भक्ति और जानकी एक साधन-परम्परा है। पर इसी साध्यका एक इससे भी सुग्रम साधन है और वह है महापुरुषोंके चरित्र और आचरणका तत्त्वतः अनुकरण करनेका अभ्यास करना। हिन्दू-शाखोंने सत्सङ्गको सर्वेदु:खहर भेषज कहा है ('सतां सङ्गो हि भेषजम्')। महापुरुषोंका सामीप्य भी, अध्यात्मकी दृष्टिने, वङ्ग कल्याणकारी होता है। इसीलिये तो भारतवर्षमें साधु-महात्माओंकी सेवा और आदर करनेकी परम्परा अवतक अखण्डरूपसे चली आयी है।

महापुरुष विक्षा-दीक्षांसे महान् नहीं बनाये जाते, वे जनमतः ही महान् होते हैं ! उनकी चाहे कोई अलग जाति न हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनमें महत्यातिकी योग्यताका अद्भुत सञ्चय होता है । मनुष्य कर्मके विविध क्षेत्रोंमें महत्ता-लाभ कर सकता है, पर भौतिक महत्ताकी अपेक्षा बौद्धिक महत्ता श्रेष्ठ होती है और जहाँ कोई वास्तविक बौद्धिक महत्ता होती है वहाँ उसके पीछे आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि भी होती ही है। किसीकी बास्तविक महत्ता उसके चरिश्र-से प्रकट होती है।

जो लोग धन कमानेमें लगते और वाह्यजीवनके सव मुखींका संग्रह करते हैं, उनका बहुत लोगींपर बड़ा प्रभाव होता है, परन्तु यथार्थमें ये लोग महान् नहीं होते । हममेंसे बहुतेरे ऐसे हैं जो, अच्छी नीयतके होते हुए भी, आसुरी सम्पदाका ही पीछा करते हैं । वास्तविक महत्ता उस दैवी सम्पदाके साथ एकत्व-लाभ करनेसे ही मिलती है, जिसका वर्णन श्रीमद्भगवद्गीताके सेलहवें अध्यायमें हुआ है । महान् पुरुष महान् तभी माने जाते हैं जब ये सत्य, अभय, सच्च-संग्रुद्धि, परोपकार, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, असंसक्ति, अक्रोध, अद्येप और अनहंकारिताका ही जीवन व्यतीत करनेका पूरा-पूरा प्रयक्ष करते हैं।

महान् पुरुषोंकी दो कक्षाएँ हैं—एक वे जो इस अध्यात्म-पथपर हैं और अधिकाधिक सदाचार-सिद्धि लाभ कर रहे हैं और दुस्रे वे जो सिद्ध हैं। पूर्वोक्त भी हैं तो महान् ही; पर उत्तरोक्त ही महापुरुष हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष सामान्य विधि-निषेषके परे पहुँच जाते हैं और उनका जीवन राग-द्रेष, हर्ष श्रोक, लाभालाभ, जय-पराजयादि इन्होंसे रहित अक्यूतका-सा होता है। इस अवस्थामें उनके लिये कुछ भी शास्त्रोक्त कर्त्तव्य नहीं होता, उनका आचरण ही उनका शास्त्र और अधिकार होता है। उनके उदाहरण देखकर सामान्य लोगोंका कहीं बुद्धि-भेद न हो, इसल्विये वे उस अवस्थामें भी वैसे ही आचरण करते हैं, जैसे दूसरे लोग करते हैं।

न दुद्धिभेदं जनयेदञ्चानां कर्मसङ्गिनाम् । जोषयेस्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ (गीता ३ । २६ )

महापुर्वाके लक्षणोंको एक दूसरी ही पृष्ठ-भूमिसे देखना भी मनौरज्ञक होगा । इसके लिये उदाहरण-स्वरूप हम विगत शताब्दीके एक ऐसे तत्ववेत्ताको लेते हैं, जिन्हें लोगोंने यथावत् समझा ही नहीं है । ये तत्ववेत्ता हैं—नीच्छे (१८४०-१९००)।

यूरोपके तत्वज्ञानके इतिहासमें नीच्छे ( Nietzsche) की महापुक्य-कल्पना एक अनोखी चीज है। इस विषयमें उनके विचार बहुत उद्घोषक हैं। 'दब स्पेक जरशुष्ट्र' (१८८३) इस नामकी अपनी पुस्तकमें उन्होंने 'सुपरमैन' (महापुक्य) शब्दका बारम्बार प्रयोग किया है। बर्नार्ड शाने इस शब्दका प्रयोग करना आरम्भ किया, इसीसे प्रायः यह शब्द अंग्रेजी भाषामें चल पढ़ा। नीच्छेके भी पूर्व नेपोलियन, गेटे ( Goethe ), हाइने ( Heine ), शोपनहीअर ( Schopenhauer ), बागनर ( Wagner ), विस्मार्क आदि 'सुपरमैन' कहे जाते थे। इन व्यक्तियांको अवस्य ही सद्यूरोपियन, अति-राष्ट्रिय अथवा उच्चतर मानव कहा जा सकता है, परन्त इनमें नीच्छेके 'महापुक्य'-लक्षण नहीं हैं।

बहुत लोगोंकी यह धारणा है कि नीच्छेका महापुरुष कोई महाकाय, महाबल, महाविजयी दानय है जिसको देखते ही मनुष्य भयभीत होकर जमीन चूम लें। परन्तु वस्तुतः नीच्छेने इस कल्पनाका खण्डन ही किया है और यह माना है कि नम्रता और शान्तिमें जो शक्ति है यह दूसरी शक्तियोंसे श्रेष्ठ है तथा लोगोंको डराना-धमकाना और रीदना-कु-चलना उसके लिये कोई जरूरी बात नहीं है, बस्कि उसके द्वारा सामान्य जनसमुदाय स्थस्य और उपकृत ही होगा। 'मलेबुरेके परे' ( Beyond Good and Evil ) नामकी
अपनी पुस्तकर्में 'मनुष्योंका स्वमायिषद स्वामी' इनके
विचारते, वह मनुष्य है 'जो किसी इष्ट कार्यका नेतृत्व करे,
संकल्पको कार्यमें परिणत करे, ऋतमें निषायान् हो, खीको
अपने वश्में रक्ले, बदमाशको दण्ड दे और उत्वाह दे,…'
जिसका कोध अपने वश्में हो और तलवार अधीन हो,
दुर्बल, दु:स्वी, दलित मनुष्य और पशु भी प्रसन्नतासे जिसका
बुँह ताकों और जिसके होकर रहें।'

महत्ताका मूल है जान और ज्ञान है शक्ति ( जैसा कि बहुत समय पहले बेकनने कहा है )। बुद्धिका बल शारीरिक वल और मौतिक पराक्रमसे श्रेष्ठ है और वस्तुतः तत्ववेचा ही सबसे महान् पुरुष हैं। नीच्छेने यह भी लिख रक्खा है कि शक्ति दूसरोंको अपने अधीन करनेमें ही नहीं, बल्कि उनके हृदयोंको जीतनेमें है, अन्यथा वैसी शक्ति 'अपूर्ण' ही होती है। यदि नीच्छेके तत्त्वविचारका यही वास्तविक ममें है तो शबुके साथ उदारता और क्षमाका व्यवहार करने और उसका जो कुछ है उसे लौटा देनेकी जो भारतकी पुरातन रीति है, उसके साथ नीच्छेका यह विचार मिलताजुलता है। यही बात एक पाचीन इटालियन अन्यकारने वही ज्ञानता है जो क्षमा करना जानता है।'

यदि महान् पुरुष सामान्य मनुष्योंके-से नहीं होते बिल्क कई वातोंमें विदिष्ट होते हैं तो इससे यही सिद्ध होता है कि सब मनुष्योंमें उन्नति करनेकी एक-सी क्षमता नहीं होती। अर्थात् सब मनुष्य स्वतन्त्र और समान नहीं, बिल्क सभी एक दूसरेसे भिन्न होते हैं; और इनमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो नेता बननेके लिये ही पैदा हुए होते हैं और फिर इन नेताओंमेंन भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो सिद्ध महापुरुप हों। कर्मीविपाक-सम्बन्धी हमारे सिद्धान्त ('कर्मसापेक्षस्वात्') से ही जीवनके इस तर-तम भावकी सङ्गति लगती है। नीच्छे भी इन मेदोंको, इस 'श्रेष्ट-किन्छ-भाव' को, इस अधिकार-भेदको बहुत कुछ बैसा ही मानते हैं। जैसे हिन्दू गुण-कर्म-विभागसे वर्ण-भेदकी सृष्टि मानते हैं।

अंग्र-कनिष्ठ-भावको इस प्रकार माननेके कारण नीच्छे स्वभावतः ही प्रजातन्त्रको राज्यकी सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं मानते । जब यह बात है कि महान् पुरुष ही अपने स्वगत विशिष्ट गुणों के कारण ही नेतृत्व तथा शासन करने के लिये पैदा हुए होते हैं, तब प्रजातन्त्र तो केवल निम्न और मध्यम श्रेणीके लोगोंका राज्य हुआ, उत्तम श्रेणीक्षारा शासित उत्तम राज्य नहीं। इसलिये नीच्छेके विचारमें प्रजातन्त्र 'राज्यव्यवसाके क्षीण होनेका ही एक रूप है, महान् पुरुषों और शिष्ट जनोंपर विश्वास न होनेका ही एक चिक्क है।

नीच्छेका यह भी सिद्धान्त है कि महान् पुरुष अपने कर्त्तन्योंका पाठ अपनेसे वाहरकी किसी संस्थासे नहीं प्रहण किया करते, उनका सर्वप्रधान कर्त्तन्य 'आत्मसम्मान' होता है। महान् पुरुष, जहाँ कहीं भी हों, सदा 'असंसक्त' रहते हैं। उन्हें एकान्तमें आनन्द मिलता है, वे स्वयं बहुत कुछ एकाकी होते हैं। 'महान् जो कुछ हुआ करता है, यह हाट-बाटसे दूर ही हुआ करता है।'

महान् पुरुषोंका एक दूसरा लक्षण यह है कि उनका जीवन सादा और संयत होता है । वे दुःखको भी आत्मिसिद्धिके लाभके लिये तपके तौरपर सहर्ष स्वीकार करते हैं । दुःख सहनेकी क्षमता सचयुच ही महत्ताका ही एक चिह्न है । महान् पुरुष दारिद्रय और दैन्यको प्रसन्नता पूर्वक सहते हैं । जो कुछ मिध्याप्रयुक्त, मिध्याशात या मिध्यानिन्दित है, उसे ये बचाते हैं । ये उचतर वातावरणमें उठ जाते हैं, केवल कभी-कभी नहीं, प्रत्युत वहीं रहते ही हैं ।' ये आत्मसंयमके अभ्यासी होते हें, अपने चित्तकी दृतियोंपर जय-लाभ करते और असंसिक्तको बढ़ाते हैं, यहच्लालामसन्तुष्ट रहते और अपने जीवनके लिये कृतज्ञ होते हैं ।

सिद्ध मद्दापुरुपमें ये सब गुण होते हैं, पर महत्तर-रूपमें । सिद्ध मद्दापुरुपोंका कोई समाज नहीं होता । मद्दापुरुष अपनी ही एकान्त-मिहमामें स्थित रहता है । उसमें बन्नेकी-सी सरलता होती है, कभी-कभी वह हँस पड़ता है तो वह सोनेकी-सी चमकवाली उसकी हँसी बिलक्षण ही होती है । 'सबसे अधिक दुःख उठानेवाला पड़ मनुष्य ही तो है और उसीने हँसना ईजाद किया!'

एक मनुष्य दस इजार या दस लाख मनुष्योंके बराबर है, 'यदि वह सर्वोत्तम हो'। ऐसा मनुष्य कौन है १ वही— महापुरुष । महापुरुष मनीषी भी होता है और साथ ही कर्मी भी। वह सदा ऐसी परिस्थितियोंका स्वागत करता है, जिनमें बद्धी विपत्ति और बद्धी भारी जोखिम है, क्योंकि आपत्कालमें ही वैयक्तिक पुरुषत्वको बढ़नेका अवसर मिलता और यह अपने महत्त्वको प्राप्त होता है। ऐसी विपजनक परिस्थितियोंसे ही मनुष्य और भी बलवान् होकर बाहर निकलता है। इस कोटिके मनुष्य ही महापुरुषका साहस्थ-लाभ करते हैं।

इन विचारोंसेयहप्रकट हुआ कि हर कोई पुरुष मनुष्योंका नेता नहीं हो सकता । नेतृत्वका भी एक सहजसिद्ध अधिकार होता है । सिरिगनतीसे या बौट गिनकर बढ़े बढ़े प्रश्न इल नहीं किये जा सकते । कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सहज अधिकारसे नेतृत्व कर सकते हैं, बहुजन-समाजका काम इतना ही है कि वह उनकी आश्राका गालन करे । यही उन्नतिकां रास्ता है । जिन लोगोंके मन उत्तम कोटिके नहीं हैं, उन्हें शासन करनेके बजाय आश्राधारक होना चाहिये ! बौद्धिक महत्ता शासक होनेकी क्षमताका चिह्न है, यह बौद्धिक महत्ता आक्ष्मर ही ऐसी होनी चाहिये जो आश्र्यात्मिक महत्ताकी ओर आगे बढ़े ! सचा नेतृत्व पूजनीय है और सच्चे महान पुरुषोंका नेतृत्व ही जो-जो कुछ हमलोगोंके चाहने योग्य है, उसे पानेका सबसे नजदीकका रास्ता बना देता है । इस प्रकार महापुरुप-पूजा परम पुरुषांर्थकी प्राप्तिका बहुत ही अच्छा साधन है ।

a to the same

# शरणागति-साधन

( लेखक-पं व श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी, एम् ६ ए०, एल्-एल्० बी०, साहिस्याचार्य )

इस त्रिगुणात्मिका सृष्टिमें तापत्रयसे विमुक्त होने के लिये लोक कल्याणकामनासे राग-द्वेपद्यन्य ऋषियों ने अनेक मार्गोंका अन्वेपण करके समस्त सिद्धियों को मुल्म कर दिया है। प्रत्येक साधक अवस्थाभेदके अनुसार कल्याण-सिद्धिके लिये किसी-न-किसी साधनका अवलम्बन करता है और साधनानुकूल सिद्धियाँ भी प्राप्त होती ही हैं। परन्तु भगवान्की लीला विचित्र है। महामायाकी कृपासे मन कामिनी-काञ्चन-कीर्तिके पाद्यमें बेतरह फँसा है; फँसना उसका स्वभाव है। अतः इस पादासे मुक्त होना सहज नहीं है। सृष्टिके भ्रमजालने मृक्तिकी युक्ति भगवन्-दारणागितमें ही सृष्ट सकती है। शास्त्रोंके तथा गीतादि सद्यम्योंके अनुशीलन और तपःपूत भक्तोंके तस्यक्तके द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। परन्तु हरिकृपाके विना तो वह भी सम्भव नहीं। भक्तकुल चूड़ामणि तुलसीदासजी कदान्तिन इसी संकटमें बोल उठे थे—

हि हरि, कवन जतन अस भागे ?
देखत सुनत निचारत यह मन निज खमाव नहिं त्यागे ॥
भगति ग्यान बैराग्य सकल सावन यहि लागि उपाई । (परंतु)
काउ मल कहहु देउ कलु कोऊ असि बासना न जाई ॥'
ऐसा वासनासक्त है यह मन ! यह उस पतिङ्केंसे भी
बेडब है जो जलनेके हेतु ही अधिमें कृदता है। अनन्त
लौकिक शक्तिशाली अर्जुनको भी कल्याण-साधनामें मनकी
परकाताकी विकट स्पितिका अनुभव हुआ था। अखिल
साधनाओंके प्रवर्तक करणासिन्धु योगेश्वरने युक्ति वतलायी-—

'अस्यासेन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।' ---साधकका काम इतनेपर भी नहीं चला।किन्तु उसकी आर्ति इतनी बढ़ी कि दयासागरको और भी उमझना पड़ा । भगवान् बोले— सब छोड़कर मेरी दारणमें आ जाओ, सम्पूर्ण काम अपने-आप बन जायँगे । यही तो मूल साधना है । उसका रहस्य है (एके साथ सब सबै।) एकान्त शानके साथक कवीरको भी मनके ममत्यकी प्रथलता खली । बोले—

'में मंता मन मारि रे नान्हा करि करि पीस। तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म शुरुक्कै सीस॥

किन्तु मन हमारी कोरी चेतावनीसे सचेष्ट कैसे हो ? उसमें अनासिक भावका उदय तो तब होगा जब उसे तपकी अप्रिसे तपा लिया जाय । आसिक के समस्त उपकरणोंको भगवव्यीत्यर्थ भगवान्को ही समर्पण कर दिया जाय । अनन्यशरणागति-रूप स्वथानमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सब साधनोंका समावेश हो जाता है । आत्मसमर्पण करते ही साधककी स्थितिमें महान् परिवर्तन होता है । अनन्यशरणागितिसे मन-माया-मिलनका विच्छेद होना अवस्यग्भावी है । किर मोहपाशकी श्रृङ्खलाओंके हूटनेमें विलम्ब नहीं लगता । अर्जुनने कहा या—

नष्टो मोहः स्मृतिर्रूक्षाः खायसादान्मयाच्युतः । स्थितोऽस्मि गतसन्देष्टः करिन्ये वचनं तव ॥
—यह उक्ति साधकोंकी आद्याको निरन्तर दृद्वतर करनेवाली है ।

अर्जुनकी विजय हुई । समस्त संसारने विस्मयान्वित हो विस्फारित नेत्रोंसे देखा । न देखनेवालोंके लिये, सोते हुओंको जगानेके लिये संजयने अपनी अमरवाणीको अन्तमें सुनाया-

> यत्र योगेसरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीविजयो सूतिर्धृता नीतिर्मतिर्मस ॥

## साधन-सत्य

( लेखक -- डाम्टर इरिइरनाथनी हुक्, एम् ० ए०, डी० लिट्० )

ज़मीन फोइकर जब नदीका धानी पहाड़ी घाटीमें निकल आया तब उसने यह किसीरे न पूछा कि समुद्र किथर है और मैं किस मार्गसे उसके पास पहुँचूँ ! जोशसे मतवाली वह नदी कुदती-फॉदती इन्होंग भरती बस चल पड़ी । उसके इ.दयमें तो एक अनन्त समाया हुआ था। उसके दिलने कहा----'त् चल पहु, पूछ मत, पृथ्वीके चारों ओर समुद्र-ही-समुद्र है।' यह दौड़ पड़ी। पत्यर उसे देखकर इँसते थे। वे, बड़े-बड़े पत्थर, उसके शस्तेमें जा बैठे, उसका मार्ग रोकनेके लिये —उसे प्यारेसे न मिलने देनेके लिये। कैसा कड़ा पत्यर-सा उनका कलेजा था ! लेकिन नदी दीवानी यी । जो पत्थर असके मार्गमें रोक डाले. पढ़े थे, उनसे भी वह विना प्यारेसे मिले, विना गले लगाये, आगे न बढी । प्यार-भरे हृदयमें घुणा कहाँ ? जिन पत्थरोंने उसे टकरें खिलायीं, उनके प्रति भी उसने प्रेम अर्पित किया, अपने स्नेह-स्पर्शेसे उनका ताप हरण किया, अपने प्यारसे उनकी विषमता हरी और उन्हें सुडौल बनाया । जो पत्थर उसे दीवानी कहते ये, उसे इँसते थे, वे वहीं पढ़े रहे और वह प्रेममस्तीभरी नदी हज़ारी मील दूर निकलकर जिसके मिलनके लिये यह पागल यी उससे एक होकर सुख पा सकी । जिसके मनमें दीवानापन होता है, वही प्यारेको प्यारा होता है। मीरा श्रीकृष्णको प्यारी इसिलये हुई कि वह प्रेम-दीवानी थी। अपना स्यानापन ही हमारा सबसे बढ़ा वैरी है।

जबतक यह दीवानापन नहीं होता तयतक कोई मन्त्र क्या करेगा ! साधना मनसे या बुद्धिसे नहीं होती । साधना एकाङ्की प्रयक्ष नहीं है । साधना सर्वोङ्की है, चौबीसों घंटोंकी एक-एक क्षणकी, प्रेम-बाद, जिसमें मन, बुद्धि, वाणी, स्वत्थ सब कुछ बह चलें ।

और जब ऐसी प्रेम-बादमें वह चले तो मन्त्र कैसा और क्या पथ पूछना ! जिधर पाँव ले जायँगे उधर ही प्यारा है । जो नाम निकलेगा वहीं मन्त्रवत् होगा ! साधन-पथके लिखे मन्त्र केवल एक है—प्यारेका नाम; प्रियतमके हजारों नामों मेंसे वहीं, जिसे लेते ही प्रेमी अधीर हो जाय, उसके शरीरमें पुलकाविल हो जाय और ऑलोंसे अटूट जलधार वह चले !

# इन्द्रादि देवोंकी उपासना

( लेखक -- गहोत्तरीनिवासी परमहंस परिवानकाचार्य श्रीमद्दण्डिस्वामी शिवानन्दनी सरस्वती )

ब्रह्मा दक्षः कुबेरो यमवरुणमरुद्वक्किष्ठन्द्रन्द्ररुद्दाः शैक्य नद्यः समुद्रा ब्रह्मण्यमनुजा दैस्यगन्धर्वनागाः । द्वीपा नक्षत्रकारा रविषसुमुनयो ब्योमभूरव्यिनौ च संस्त्रीना यस्य सर्वे वश्रुषि स भगवान् पातु वो विश्वरूपः ॥

हम देखते हैं, उपासना-जगतमें उपासक अनन्त हैं। कोई सौर हैं, कोई गाणपत्य हैं, कोई दीव हैं, कोई शाक हैं और कोई वैष्णव हैं। इसी प्रकार और भी कई तरहके उपासक हैं। अतः प्रका होता है कि देवता कितने हैं?

भगवान् अनन्त विभृतिमय हैं। वे विक्लेक्यर, विक्ल्प और विक्लमय हैं। जल, स्थल, मकत्, ब्योम सभी उनसे व्याप्त हैं। वे सबके आधार और सर्वमय हैं। इन्द्रादि देवशरीरोंमें उनका अंदा सम-भावसे विश्वमान है। समस्त देवोंमें वे अपने पूर्ण अंदासे विराज रहे हैं—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इसीसे हमारे शास्त्रोंमें देव-देवियोंकी आराधनाका इतना विशद और विस्तृत विधान है। इसीसे हिन्दुओंके देव-देवी असंख्य हैं, अगणित हैं, उनकी संख्या तैंतीस कोटि बतायी जाती है ! तथा इसीसे इन्द्रादि समस्त देवताओं में भी हिन्दुओंकी पूर्ण आराध्यबुद्धि देखी जाती है ! यद्यपि आराध्यदेव 'एक मेवादितीयम्' ही है, तथापि आराध्यतेव 'एक मेवादितीयम्' ही है, तथापि आराध्यते तारतम्यानुसार हिन्दुओंके उपास्यदेव तैंतीस कोटि भी हैं ! आराध्यके सम्यन्धमें सभी संज्ञाएँ सम्भव हैं, क्योंकि जो सर्वमय, सर्वस्वरूप और सर्वश्रक्तिमान् हैं, उन मगवान् के लिये क्या सम्भव और क्या असम्भव हो सकता है ! अपने आराध्यके विषयमें अभिज्ञता प्राप्त करने के लिये कुछ काल गुददेवकी शरणमें रहनेका नियम है । हिन्दुओंमें यह बात सदासे चली आयी है । उनकी अस्थि, मज्जा और धमनियोंमें यही शिक्षा गूँज रही है कि 'देवता एक है और वही तैंतीस करोड़ भी है !' हिन्दुओंके योगी, न्यूषि, और तपस्थी, हिन्दुओंके वेद, वेदान्त और उपनिषद्, हिन्दुओंके पुराण, उपपुराण और संहिता, हिन्दुओंके

गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास तथा हिन्दुओंकी साकार-निराकार सब प्रकारकी उपासनाएँ पर्यायक्रमते यही शिक्षा दे रही हैं कि, 'देवता एक है, देवता अनेक हैं, देवता अनन्त हैं—देवता विराट् हैं, देवता अल्प हैं एवं देवता अणु-परमाणुमात्र हैं।' इसीसे मातेश्वरी श्रुति भी श्रवण-मधुर स्वरमें कहती है—'बृहच तहिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच तत्सूक्ष्मतरं विभाति।'

अतः विराद्की विशाल धारणाको अपने लिये विषम समझकर पीछे हटनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम भगवान्के अणुरूपका ही आश्रय लेकर आगे वहो । इससे भी तुम ऊँची-से-ऊँची साधनापर बड़ी आसानीसे अधिकार प्राप्त कर लोगे । अतएव देवता असंख्य हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, काली, तारा, महाविद्या; राम, कृष्ण, वामन; मत्स्य, कृमे, वाराह; नृसिंह, परशुराम, बुद्ध; किक, कपिल, दत्तात्रेय; इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, वरण, यम, कुबेर—ये सभी देव हैं । यहाँतक कि श्रीहनूमान्जी भी हिन्दुओंके यहाँ देवताके रूपमें पूजित होते हैं । वस्तुतः इन सब रूपोंमें वे एकमात्र विश्वरूप विश्वेश्वर ही विराजमान हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि विभिन्न नाम और रूपोंद्वारा भी उन्होंकी उपासना होती है । हाँ, नाम और रूपवी विलक्षणताके कारण उनकी पूजापदितों भी भेद अवस्य है ।

श्रीमद्भगवद्गीताः, नवम अध्यायमे पाण्डुकुलभूरण अर्जुनसे श्रीभगवान् ऋहते हें—

येऽध्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कीन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥ श्रद्धं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिज्ञानन्ति तत्त्वेनातक्ष्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ यान्ति देववता देवान् पितृन्यन्ति पितृवताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥ १६ अर्जुन ! जो लोग अन्य देवताओं में भक्ति-माव

मह अजुन! जा लाग अन्य दवताआम माक-माव रखकर अद्धापूर्वक उनकी आराधना करते हैं, वे भी अविधि-पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि में ही सारे यज्ञोंका मोक्ता और अधिष्ठाता हूँ । वे मुझे पूर्णतया जानते नहीं हैं, इसीखे परमार्थने पतित हो जाते हैं । उनमें जो देवोपासक होते हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, जो पितृगणकी पूजा करनेवाले होते हैं, वे पितृलोकोंमें जाते हैं और जो भूतपूजक होते हैं, वे भूरोंको प्राप्त होते हैं । किन्तु जो मेरी उपासना करते हैं, वे भूसे ही प्राप्त कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि एकमात्र सिद्धदानन्दस्वरूप में ही परमेश्यर हूँ। मुझले मिल कोई अन्य देवता नहीं है। लोग जो मेरी ओर लक्य न रखकर इन्द्रादि अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, यह उनका भ्रम ही है, क्योंकि अपने निज रूपसे में सर्वदा अध्यक्त प्रपन्नातीत सिद्धदानन्द तस्य हूँ।

तुम एकामचित्त होकर यदि सावधानीसे विचारोगे तो तुम्हें स्पष्टतया मालूम होगा कि वे सब देवगण मेरे ही गौण अवतार हैं। जो लोग मेरे वास्तविक तत्त्वको समझकर उन-उन देवताओंकी मेरे गुणावताररूपसे उपासना करते हैं) उनकी यह उपासना वैध-विधियुक्त अर्थात् उन्नतिकी सोपानरूपा मानी जाती है। और जो उन्हें नित्य समझकर पूजते हैं, वे मोहपङ्कमें फॅसकर ऋयीजालके पत्रदेमें पड़ प्रमादसे अविधिपूर्वक असार और अनित्य सखकी ही उपासना करते हैं। इससे उन्हें नित्य फलकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मैं ही समस्त यशोंका भोत्ता और प्रमुहैं। किन्तु वे मुक्के जान नहीं पाते, इसलिये स्वर्गपदपर पहुँचकर फिर भोग समाप्त होनेपर वहाँसे लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग अन्यान्य देवताओंकी ही उपासना करते हैं, वे अनित्य और असार वस्तुका आश्रय लेनेके कारण उस देवताके अनित्य लोकको ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो पितृ-गणकी उपासना करते हैं। वे पित-लोकको। और जो मुतोको पूजते हैं। वे भूत-लोकको जाते हैं। किन्त्र जो नित्य चित्स्वरूप मेरी उपासना करते हैं, वे तो अन्तमें मुझको ही पाते हैं । तात्पर्य यह कि देवोपासकोंको देवगण, पितृपूजकोंको पितृगण एवं भूतोपासकोंको भूतगणकी प्राप्ति होती है तथा मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उन उपासकोंको फल देनेमें मेरा कोई पक्षपात । नहीं है । मेरा तो यह अटल नियम है कि सब जीयोंको निर्पेक्ष-भावरे उनके कमीका पर देता हूँ। अपने भक्तींसे भी मैं कोई विशेष वस्त नहीं चाहता। मुझे ती वे जो कुछ पत्र, पुष्प, फल, जल भक्ति-भावसे भेंट कर देते हैं, उसीको बड़ी भसन्नताले स्वीकार कर लेता हूँ। उस शुद्धचित्त भक्तकी भेंटको मैं तत्क्षण भक्षण कर लेता हूँ।

पत्रं पुष्पं फर्कं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्रदं भक्त्युपङ्कतमक्तामि प्रयतात्मनः ॥ (गीना ९ । २६ )

किन्तु जो अन्य देवताओंकी उपासना करनेवाले होते हैं वे यदि बड़े परिश्रमसे बहुतन्सी सामग्री जुटाकर वड़े आडम्बरके साथ ऊपरी अद्वासे मेरी पूजा करते हैं तो में उसमेंसे कुछ भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे किसी-न-किसी निमित्त या फलकी इच्छाते ही ऐसा करते हैं। ऐसे उपासकोंको जिस-जिस कामनासे जिस-जिस देवताकी उपासना करनी चाहिये-इसका विवरण श्रीमद्भागवत, द्वितीय स्कन्धके तीसरे अध्यायमें इस प्रकार दिया है—-

> बहाणस्पतिम् । बहावर्च सका मस्त यजेत इन्द्रिमिन्दियकामस्तु प्रजाकामः प्रजायतीन् ॥ २ ॥ देवीं मार्या तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसम् । वस्कामी वस्त्र रुदान्वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् ॥ ३ ॥ अञ्चासकामस्विति स्वर्गकामोऽदितेः सुतान् । विद्यान्देवाम् राज्यकामः साध्यानसंसाधको विशाम्॥ ४ ॥ आयष्कामोऽद्यिनी देवी पुष्टिकाम हर्ला यजेत् । प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरी॥ ५॥ रूपाभिकामी गन्ववीन्स्रीकामोऽप्सरदर्वशीम् । आधिपस्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम् ॥ ६ ॥ यजं यजेचशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्। विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्परवार्थ उसां सतीम् ॥ ७ ॥ धर्मार्थ उत्तमक्लोकं तन्तुं तन्त्रन्यितुन्यजेत् । रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुत्रणान् ॥८॥ राज्यकामो मनुन्देवान् निऋर्ततं स्वभिचरन्यजेत् । कामकामी यज्ञेस्रोममकामः पुरुषं परस् ॥ ९ ॥

भीति ब्रह्मतंजिकी इच्छा हो यह ब्रह्माजीकी, जिसे इत्प्रियांकी पर्वताकी अभिलाषा हो यह इन्द्रकी, जिसे प्रजाकी इच्छा हो यह दक्षादि प्रजापतियोंकी, जिसे सौमाग्यकी कामना हो यह दुर्गादेवीकी, जो तेज चाहता हो यह अभिकी, जिसे धनकी इच्छा हो यह यसुगणकी, जिसे वीर्यकी कामना हो यह कद्रकी, जो अज्ञकामी हो यह अदितिकी, जो स्वर्गकी इच्छा रखता हो यह दादश आदित्यांकी, जिसे राज्यकी अभिलामा हो यह विश्वेदेवोंकी और जो देशकी प्रजाको अपने अधीन करना चाहता हो यह साध्याणकी उपासना करे । जो दीर्घायु चाहता हो उसे अभिनीकुमारोंकी, जिसे पृष्टिकी इच्छा हो उसे शस्यस्थामला वसुन्धराकी, जो प्रतिष्टाकामी हो उसे अन्तरिक्षकी, जो रूप चाहता हो उसे गन्धवींकी, जिसे स्त्रीकी इच्छा हो उसे उर्वशी अपसराकी तथा जो सबका आचिपत्य चाहता हो उसे प्रजापतिकी आराधना करनी ऱ्याहिये । यशकी इच्छावाला यसभगवान्की उपासना करे । जो कोशकी कामनावाला हो यह वरुणदेवकी उपासना करे । विद्याभिलाषी श्रीराङ्करकी आराधना करे और दाम्पत्यकी इच्छावाला उमा देवीका पूजन करे। जो धर्मसञ्जय करना चाहता हो उसे श्रीनारायणकी जो सन्तान-वृद्धिकी इच्छावाला हो उसे पितृगणकी, जिसे रक्षाकी कामना हो उसे क्योंकी, जो बल चाहता हो उसे मरुद्रणकी, जिसे राज्यकी इच्छा हो उसे मनुओंकी, जो अभिचार करना चाइता हो उसे राक्षसोंकी, जो भोगोंकी इच्छा रखता हो उसे चन्द्रमाकी और जिसे कोई इच्छा न हो उसे परमपुरुष परमात्माकी उपासना करनी चाहिये। १ इस प्रकार लोकमें भिन्न-भिन्न कामनाओंसे भिन्न-भिन्न देवताओंकी आराधना की जाती है। जो छोग किसी वस्तुको पानेके छिये देवताकी उपासना करते हैं वे उसे पाकर ही कृतकृत्य हो जाते हैं। अतः उन्हें किसी अन्य परमार्थतत्त्वको पानेकी अवेक्षा नहीं होती । किन्तु जिनकी उपासना परमार्थतत्त्वकी उपलब्धिके लिये होती है, वे अन्तमें भगवत्तत्त्वस्वरूप मझको ही पा लेते हैं। क्योंकि वे प्रकारान्तरसे तत्परतापूर्वक अन्य देवतामें भी मेरी ही उपासना करते हैं।

इसके आगे भगवान् अर्जुनका कर्तन्य बताते हैं। वे कहते हैं—'अर्जुन! तुमने धर्म-वीर और कर्म-वीर रूपसे इस मर्त्यलोकमें मेरे साथ अवतार लिया है। तुम निरन्तर मेरी लीलापुष्टिमें नियुक्त हो। इसलिये तुम मेरे सकाम या निष्काम भक्तोंमें ही नहीं गिने जा सकते। तुम्हारे द्वारा तो निष्काम-कर्म और शान दोनींसे मिली हुई भक्तिका अनुष्ठान होना चाहिये। अतः तुम्हारा यही कर्तव्य है कि----

यत्करोषि यद्द्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्॥ (गीता९।२७)

'तुम जो कर्मानुष्टान करो, जो भोजन करो, जो इवन करो, जो दान दो और जो तप करो वह सब मुझे ही अर्पण कर दो ।' दूसरे— 'अतः तुम मूलमें अपने कर्मको ही मुझे अर्पण करते हुए भक्ति-भावने उसका अनुष्ठान करो। इस्से तुम कर्मजनित ग्रुभाग्रुभ फलसे मुक्त हो जाओगे एवं कर्मार्पणरूप त्यागसे युक्त होकर मुक्ति-लाभपूर्वक मेरे स्वरूपमूत तत्त्वको प्राप्त कर सकोगे।

अतः भगवानके उपर्युक्त शब्दोंसे यह निश्चय होता है कि इन्द्रादि देवताओं के उपासकों को भी यदि भगवदकों का समागम होनेसे भगवानके प्रति अविचल भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है तब तो उन्हें परम पुरुषार्यकी प्राप्ति समझनी चाहिये, नहीं तो उनका सारा प्रयास व्यर्थ ही है । वे किसी-न-किसी लौकिक या अलौकिक वस्तुको पाकर ही अपनेको कृतकृत्य मान बैठेंगे। परन्तु यदि इन्द्रादि देवताओंकी भी परमातमबुद्धिसे ही उपासना की जाय तो उसका फल भी परमात्माकी प्राप्ति ही होगा । भगवद्बुद्धि होनेसे किसी भी देवताकी उपासनाके फलमें न्यूनाधिकता मुख्यें होती । यही बात भगवान, बादरायणने भी कही है---'विक्रस्पोऽविशिष्टफलस्यात्' ( ब्र० स्०३ | ३ | ५९ ) किन्तु जिन्हें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं है अथवा जो पूर्वोक्त सारी ही कामनाएँ रखते हैं वे भी रमस्त देवोंके आधारभूत श्रीहरिकी उपासनादारा अपना अभीष्ट-लाभ कर स्कते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मूटको सींचनेसे दृक्षके पत्ते, शाखा और स्कन्ध सभीका पोपण हो जाता है तथा प्राणींको खराक मिल जानेसे सभी इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं; वैसे ही श्रीइरि-की पूजासे समस्त देवताओंकी पूजा हो जाती है। यही बात भक्तशिरोमणि देवर्षि नारदजी कहते हैं-

सथा तरोर्मूळनिषेचनेन
तृष्यन्ति तरस्कन्धभुजोपशास्ताः।
प्राणोपहारास यथेन्द्रियाणां
तथेन सर्वार्ह्णमन्युतेज्या॥
(भागद्वार्थः। ११।१४)

परमपुरुप सम्बदानन्दमय भगवान् विष्णु सभीके उपास्यदेव हैं । शौर, गाणपत्य, शाक, शैव कोई भी हों-सभी सम्प्रदायोंके साधक भगवान् विष्णुकी आराधना कर एकते हैं। जो जिस देवताके मन्त्रमें दीक्षित हैं, उन्हें उस मन्त्रके देवता या देवीकी ही उपासना करनी चाहिये-यह तो ठीक है, किन्तु उपकी वह उपासना श्रीविष्णुभगवान्की प्रसन्नताके लिये ही होनी चाहिये । प्रत्येक साधकको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-भावते पूजा या श्राद्ध-तर्पणादिके समय हृदयकी निर्भरता, प्राणींकी वेदना और आन्तरिक एकामता-के साथ श्रीविष्णुभगवान्के प्रति ही अपनी सारी साधना लगा देनी चाहिये । अतः उपासकके कामनाकान्तः वासना-विजडित, कामकोधादिकछपित चित्तकी श्रद्धिके लिये सर्वदेवशिरोमणि सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान् श्रीविष्णुभगवान्की उपासना ही परम उपयोगी एवं मङ्गलमयी है । जिस प्रकार जल मेघादिकमसे सूर्यसे उत्पन होकर फिर वाष्पादिकमसे उसीमें लीन हो जाता है तथा जैसे स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी पृथिवीसे उत्पन्न होकर अन्तमें उसीमें समा जाते हैं, वैसे ही यह चेतनाचेतनस्वरूप समस्त प्रपञ्च भगवान् इरिसे उत्पन्न होकर अन्तमें उन्होंमें लीन हो जाता है। अतः—

> स्वस्यस्तु विश्वस्य स्वलः प्रसीदवां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो जिया । मनश्र भद्भं भजतादश्रोक्षजे आवेदयतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥

हे अशरणशरण ! हे जगत्यते ! विश्वका मङ्गल हो । दुष्ट पुद्रम अनुकूल हो जायँ । समस्त प्राणी आपसमें मिल-कर कल्याणकामना करें । उनका मन अपने मङ्गलकी और प्रवृत्त हो और हमारा चित्त अकारण ही आपमें लग जाय ।





शोभासिन्धु

# शोभा-सिन्धु

मोहन-बदन बिस्रोकत अँखियन उपजत है अनुराग । तरनि ताप तलफत चकोरगति पिवत पियुष पराग ॥ लोचन नलिन नये राजत रित पूरन मधुकर भाग ! मानहु अछि आनंद मिले मकरंद पिवत रतिफाग ॥ मँबरि भाग अकुटी पर कुमकुम चंदन बिंदु विभाग । चातक सोम सक्रधन धनमें निरखत मनु बैराग !! कुंचित केस मयुर चंद्रिका मंडल सुमन सुपाग। मानहु भदन धनुष-सर लीन्हें बरसत हैं बन बाग ॥ अधरविंच बिहँसान मनोहर मोहन प्ररही मानहु मुधा-पर्योधि घेरि घन ब्रजपर बरसन लाग ॥ कुंडल मकर कपोलनि झलकत श्रम-सीकरके दाग । मानदु मीन मकर मिलि कीडत सोभित सरद-तड़ाग ॥ नासा-तिलक प्रसन पदवि पर चित्रुक चारु चित खाग । दादिम दसन मंदगति ग्रुसकनि मोहत सुर-नर-नाग ॥ श्रीगोपाल रस रूप भरी हैं 'सूर' सनेह सोहाग । ऐसो सोभा सिन्धु बिलोकत इन अँखियनके भाग ।।

—सुरदासजी

## इन्द्रादि देवोंकी उपासना

हमारे पूर्वजींका भी एक युग था। उनकी धन-सम्पत्ति पूर्ण थी, शारीर आरोग्य था, परिवार सुखी था, सबके हृदयमें शान्ति थी, संसारके व्यवहार उनके लिये क्रीड़ा-कौतुक थे, उनके स्मरण करनेसे वड़े-घड़े देवता आ जाते थे, इच्छा-मात्रसे उनका शारीर ब्रह्मलोकतक जा सकता था, उनके रय और विमानोंकी गति अमतिहत थी, हजारों कोस दूरसे किसी भी बस्तुको वे देख लेते थे, सुन लेते थे, जान लेते थे, मविष्य और भूतका, दूर और निकटका व्यवधान उनके लिये नगण्य था। समस्त वस्तुओंका शान उनके करामलकत्त्व या। जिसपर प्रसन्न होते वरदान देते, जिसपर षष्ट होते दण्ड भी देते। उनमें निम्नह-अनुम्रहकी पूर्ण क्षमता थी। स्वर्गके देवता उनकी सहायताके लिये अपेशा किया करते थे। प्राचीन प्रन्थोंमें इस वातके अनेकों प्रमाण हैं। वे केवल मनगढन्त नहीं, ऐतिहासिक हैं, सत्य हैं।

परन्तु आज हम कहाँ हैं ! हमारे पास अपनी कहनेके लिये एक बिक्ता जमीन नहीं। पेट भरनेके लिये दो रोटी नहीं। दुर्भिक्षः महामारीः अतिष्टृष्टिः अनात्रृष्टिः दुर्दैव और अत्याचारोंसे पीडित होकर आज हम सुखसे सो नहीं सकते, एक क्षणके लिये मनको समाहित करके शान्तिका अनुभय नहीं कर सकते । चाहे धनी ही या गरीव, शरीरके भोगों और उपकरणोंके लिये ही इतने चिन्तित हो रहे हैं कि हम केवल स्थलताओं के बन्धनमें ही जकड़कर मोहमस्त और त्रस्त हो रहे हैं और इसीमें इतने उलक गये हैं कि इस बातका पता ही नहीं रहा कि इन स्थूलताओं और स्थूल बन्धनोंके जपर हमारा एक सुक्त्म रूप है और उसके भी संगी, साथी, सहायक और भी बहुतसे लोग हैं, जिनके द्वारा शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे त्राण पाया जा सकता है और जिनके साथ सम्बन्ध कर लेने मात्रसे लौकिक, पारलीकिक और पारमार्थिक उन्नतिको बहुत कुछ सरल बनाया जा सकता है। जो लोग केवल स्थुलशरीरको सत्य समझकर इसीको मुस्ती करना चाइते हैं, जो केवल स्थृल जगत्के उलझनोंमें लगे हुए हैं) यदि वे वंसारमें एकच्छत्र सम्राट् हो जायें तब भी वे पूर्ण नहीं हो सकते; क्योंकि कोई-न-कोई अभाव उनके साय लगा रहेगा। कारण स्थूल जगत्का जीवन सुस्म जगत्की अपेक्षा बहुत न्यून है और हमारा हृदय स्थ्ल जगतुकी नहीं, सूक्ष्म जगतुकी वस्तु है ।

अध्यात्मवादी हमें क्षमा करें । हम उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँचे विचार नहीं कर रहे हैं । जहाँ आपको पहुँच जाना चाहिये, वहाँसे विचार करते हैं। इस स्थूल जगत् और भगवत्प्राप्तिके दीचमें एक सूक्ष्म जगत् भी है, जो कि आध्यात्मिक उन्नतिमें सीदीका काम करता है | उसकी सहायता | लिये विना आप अध्यात्म-पथपर अप्रसर हो रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि आप विना किसी सहारेके, विना किसी अवलम्बनके आकाशमें विचरण करना चाहते हैं। यदि आप स्थानसे ही यात्रा प्रारम्भ करते, जहाँ कि आप वास्तवमें उलक्षे हुए हैं, तो आप देखते कि इन स्थलताओं के भीतर एक महान् सूक्ष्म लोक है। जिसमें इस लोककी अपेक्षा अधिक ज्ञान, अधिक शक्ति, अधिक सुख और अधिक सुव्यवस्था है। वहाँके शासक स्थल जगत्पर भी आधिपत्य एखते हैं और वहाँकी प्रगति एवं प्रकृतियोंमें उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है । जैसे यह स्थलकारीर आप नहीं हैं, इसके अंदर रहनेवाले जीव हैं; वैसे ही पृथ्वीमें, जलमें, अग्निमें, वायुमें, चन्द्रमें, सुर्वमें, प्रत्येक ग्रहमण्डल और भिन्न-भिन्न पदार्थीमें एक दिन्य जीव निवास करता है, जिसको पृथ्वीदेवता, अमिदेवता आदि नामसे कहते हैं, ये स्थल प्रचीमण्डल, जलमण्डल आदि जिनके शरीर हैं। इनकी एक सुन्यवस्थित राजधानी है, सेवक हैं, सहायक हैं, न्यायाधीश हैं और राजा हैं। प्रचीकी नियमित गति। जलकी नियमित धारा। अभिकी उष्णता, स्थूल जगत्के रोग-शोक, इन्हींके द्वारा नियन्त्रित हैं, मर्यादित हैं । इनका एक संगठित राज्य है और उनके पद और पदाधिकारी, उनके समयकी अवधि, सब कुछ नियमसे होता है । कोई प्रत्येक युग्में बदलते हैं। कोई प्रत्येक मन्यन्तरमें बदलते हैं। कोई प्रत्येक कल्पमें बदलते हैं। कमी-कमी इन पदोंपर बड़े-बड़े तपस्वी जीव भी जाते हैं और कभी-कभी ब्रह्मलोकसे आधिकारिक पुरुष भी भेजे जाते हैं। देवताऑके राजः इन्द्र हैं । न्यायाधीश धर्मराज हैं । धनाध्यक्ष कुबेर हैं । इन सबके आचार-व्यवहार, सामर्थ्य-शक्तिके वर्णन वेद्रीसे लेकर काव्यीतक सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्यमें और बाइविल, कुरान आदि अन्य धर्मोंके बन्धोंमें भी मिलते हैं।

इसारे पूर्वजोंको जो ऐसी महान् शक्ति प्राप्त हुई थी। वह इन्हीं देवताओंकी उपासना और सम्बन्धका फल था।

यह स्थल जगत् तो सुरम जगत्की प्रतिच्छाया मात्र है। सुस्म जगत्से सम्बन्ध होनेपर और उसमें अधिकार प्राप्त होने-पर खुल जगत्में मनमाने परिवर्तन किये जा सकते हैं। लौकिक उचति करनेकी इच्छा हो तो वह सरलतासे सिद्ध हो सकती है। ये देवोपासनाके छोटे-से-छोटे फल हैं। जो लोग इससे ऊपर उठते हैं, स्थूल शरीर और स्थूल जगत्को क्षणिक समझकर सुक्स जगतुमें ही विहार करना चाहते हैं, वे देवो-पासनाके द्वारा स्वर्गमें कल्पमरके छिये स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी तपस्या और उपस्थनाके अनुसार इन्द्र हो सकते हैं। और इन्द्रकी तो बात ही क्या, ब्रह्मातक हो सकते हैं। देवोपाक्षनाके द्वारा यह सब कुछ बहुत ही सुलभ है। इस युगमें सबसे बड़ा हास इस देवोपासनाका ही हुआ है । अध्यातमवादियोंने यह कहकर कि 'हम ब्रह्मलोकतकके भोगपर लात मारते हैं' और आधिभौतिकोंने यह कहकर कि 'सूस्म लोक कोई वस्तु ही नहीं हैं। देवोपासनाका परित्याग कर दिया । वर्त्तमान समय इस बातका साक्षी है कि दोनों ही अपने अपने प्रयासमें अस्पल हो रहे हैं। अधिकांश अध्यातमवादियोंका बैराम्य उन लोकॉके न देखनेके कारण अदन उतपर विस्वास न होनेके कारण है। यह कितने आश्चर्यकी बात है कि जो लोग इस जगत्के एक पुष्पके सौन्दर्य और सौरम पर लुभा जाते हैं। वे सुक्त लोकों के अतुलनीय भौगोंपर लात भारनेकी बात कहते हैं । आधिभौतिकोंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहना अप्रासिक्क है। क्योंकि उन बेचारोंको इस विषयमें कुछ भी शात नहीं है ! क्या ही अच्छा होता कि वे हमारे प्राचीन इतिहासोंको सत्य मानते और श्रद्धायक्त विवेक्से काम लेकर देवताओंके अस्तित्व एवं महत्त्वको मानते और उनकी सहायतासे शीघ सीघ अपने लक्ष्यतक पहुँच जाते ।

इस कथनका यह भाव कदापि नहीं है कि अध्यातमवादी उन लोकोंके वैभवसे विरक्त न हों। विरक्त तो होना ही चाहिये, परन्तु वह विरक्ति आत्मवञ्चना नहीं हो, पूर्ण हो। पूर्ण वैराग्यमें देवताओंकी उपासना बाधक नहीं साधक ही है। देवता कह हो तो इन्द्रियों और मनका संयम अत्यन्त कठिन हो जाता है। क्योंकि वे इनकी अधिष्ठातु-देवता हैं। इसीसे प्राचीनकालमें ऋषिगण यह-यागादिके हारा इनको सन्तुष्ट किया करते थे। देवताओंकी उपासनामें मुख्यता राजस्य, बाजमेय आदि वैदिक यजोंकी ही है। समस्त वेदान्ती और भक्त आचार्योंने एकस्वरसे स्वीकार किया है कि ये यह, देवोपासना आदि यदि सकामभावसे किये जाते हैं, तो इस लोककी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले होते हैं और परलोकमें इन्द्रत्य और पारमेष्ट्रयको भी देनेवाले होते हैं, और यदि ये ही कर्म निष्काम-भावते किये जाते हैं तो अन्तःकरणको इद्ध करके भगवानकी भक्ति अयवा तत्त्वशानके हेतु होते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम, किसी भी अवस्थामें देवोपासना लामदायक ही होती है। जो लोग इन्द्रियोंका संयम करके मनको एकत्र एवं परमात्मामें स्थिर करना चाइते हैं। उनके लिये भी देवोपासना बढ़ी धहायक है । सूर्यकी उपासनारे, जो कि उनके सामने बैठकर गायत्री-के जपसे होती है, ब्रह्मचर्य स्थिर होता है और ऑस्बें ब्ररे विषयीपर नहीं जातीं । नित्य और नैमित्तिक कर्मोंमें देव-पुजाके जितने भी मन्त्र हैं, उनमें कहा गया है—'अभुक देवता मेरी इन्द्रियोंको संयत करें, मनको विषयोंसे विमुख करें और अपराघोंकी पुनराष्ट्रति न हो, ऐसी कृपा करें।' सन्त्या और पञ्चमहायह जैसे नित्यकर्म भी एक प्रकारसे देवोपासना ही हैं और देवताओंकी सहायता प्राप्त करते रहनेके लिये ही आर्य-जीवनसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध जोड दिया गया है।

वर्त्तमान युगमें सर्वसम्मतिसे यह स्वीकार कर लिया गया है कि गीता अध्यात्मशास्त्रकः एक उज्ज्वल प्रकाश है। इसकी गम्भीरता, महत्ता और तात्त्विकता सर्वमान्य है। गीता प्रन्थमें प्रसङ्खवश कई बार देवपूजाका उल्लेख हुआ है । सात्त्विक पुरुषोंका वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि सात्त्विक पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं ध्यजन्ते सात्त्विका देवान्' । शारीरिक तपोंमें सर्वप्रथम स्थान देवपुजाको ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक खलोंमें जैसे यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि बतलाते हुए कहा गया है कि यहके दारा तुम उन्नति करो। यह तुम्हारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करे । वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य यशके द्वारा देवताओंको प्रसन्न करे और देवता मनुष्योंको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरेके सहकारी बनकर परम कस्थाण प्राप्त करें। आगे चलकर तो यह भी कहा गयर है कि संसारकी सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति देवताओंसे ही प्राप्त होती है। इसलिये उनकी चीज उनको दिये विना जो भोगते हैं, वे एक प्रकारसे चोर हैं—'स्तेन एव सः'। भगवानकी यह वाणी प्रत्येक साधकको सर्वदा स्मरण रखनी चाहिये कि इस यश-चक्रका जो अनुष्ठान नहीं करता, वह इन्द्रियोंके भोगोंमें रमने-वाला वापी व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। भगवानके मे वचन इतने स्पष्ट हैं कि इनकी टीका-टिप्पणी आवस्यक नहीं है। हाँ, यह बात अवस्य है कि भगवान्ने सकामताको हेय बतलाया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कर्मका ही त्याग कर दिया जाय। यह करके यहका फल नहीं चाहना यह गीताका सिद्धान्त है! उपासना न करनेवालेकी अपेक्षा तो उपासना करनेवाला श्रेष्ठ ही है। चाहे वह सकाम-भावसे ही क्यों न करता हो। पुराणोंमें और उपासनासम्बन्धी अन्धोंमें ये बातें बहुत स्पष्टरूपसे लिखी हुई हैं!

परमार्थदृष्टिसे परमात्माके अतिरिक्त और कोई वस्त्र नहीं होनेपर भी व्यवहारदृष्टिसे सब कुछ है और ज्यों-का त्यों सत्य है। इसलिये यदि स्थूल लोक सत्य है, तो सूक्ष्म लोककी सत्यतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता । फिर इनकी उत्पत्तिका कम और इनकी व्यवस्था भी स्वीकार करनी ही पड़ती है । मुलतः इस सृष्टिके कर्ता, धर्त्ती, इर्त्ता एकमात्र ईश्वर ही हैं। वही परम देव हैं । उन्हींको कर्त्तापनकी दृष्टिसे ब्रह्मा, धर्त्तापनकी दृष्टिसे विष्णु और हर्त्तापनकी दृष्टिसे शिव कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही ईश्वरके हैं। इसलिये ये भी परम देव ही हैं। इन तीनोंमेंचे ब्रह्माकी उपासना प्रचलित नहीं है। क्योंकि वे अपने कामको स्वामाधिकरूपसे करते रहते हैं और सृष्टिके लिये प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है । संसारकी रियतिके लिये अथवा संसारसे मक्त होकर परमात्मा-को प्राप्त करनेके लिये उपासना की जाती है। यही कारण है कि विष्णु और शिवकी उपासना अधिक प्रचलित है। एंसारकी विभिन्नताओंके स्वामीके रूपमें गणेशकी और प्रकाशकके रूपमें सूर्यकी उपासना होती है । इन सबके साथ यों कि देये कि सबके रूपमें भगवानकी अचिन्त्य शक्ति है। इस्टिये केवल शक्तिकी भी आराधना होती है। इस प्रकार विष्ण, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति—ये पाँची भगवान ही हैं । इसलिये उपास्यदेवोंमें इन्हींका भुख्य स्थान है । जिस देवताकी जो शक्ति होती है वही उसकी पत्नी है और शक्ति-मान्के साथ शक्तिका अभेद है । सामान्य देवताओंसे विलक्षण होनेके कारण इन पाँचोंकी गिनती देवताओं में नहीं होती। समय-समयपर इन सभीके अवतार हुआ। करते हैं और इस प्रकार निखिल जगतुकी रक्षा-दीक्षा होती है।

स्हम जगत्के देवताओं में अनेकों भेद हैं। ब्राह्मस्वर्गके देवता, माहेन्द्रस्वर्गके देवता और भौमस्वर्गके देवता, इनमें कुछ तो प्रवारूपचे नियास करते हैं और कुछ अधिकारीरूप-से। उनके शरीरमें स्यूख पश्चभूत बहुत ही न्यून परिमाणमें होते हैं और पृथ्वी, जलकी मात्रा तो नहीं के बराबर होती है। हसीसे उन्हें पार्थिव भोजनकी आवश्यकता नहीं होती, केवल स्पानेसे या अमृतपानसे ही उनका जीवन परिपृष्ट रहता है। ब्राह्मस्वर्गमें तो गन्ध या पानकी भी आवश्यकता नहीं होती, हसिलये यश-यागादिका सम्बन्ध अधिकांद्य माहेन्द्रस्वर्गसे ही है। भीमस्वर्गके देवता पितर हैं।

देवता दो प्रकारके होते हैं। एक नित्य देवता और दुसरे नैमित्तिक देवता । नित्य देवताओंका पद प्रवाहरूपसे नित्य होता है। जैसे प्रत्येक प्रलयके बाद इन्द्रपद रहेगा ही। ऐसे ही दिक्पाल, लोकपाल आदिके भी पद हैं। इनके अधिकारी बदलते रहते हैं किन्तु पद ज्यों-का-त्यों रहता है। इस समय जो बिल हैं, वे ही आगे इन्द्र हो जायेंगे। इनके बदलनेका समय निश्चित रहता है ! यह नियम प्रत्येक ब्रह्माण्डमें चलता है। नैमित्तिक देवताका पद समय-समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है। जैसे कोई नवीन प्राप्तका निर्माण हुआ तो उसके अधिकारीके रूपमें नये माम-देवता बना दिये जार्येंगे । नवीन गृहके लिये नवीन बास्तु-देवता भी नियुक्त कर दिये जावेंगे । परन्त उस आम और घरके टटते ही उनका वह अधिकार नष्ट हो जायगा । प्राम-देवताकी पुजारी ग्रामका और गृह-देवताकी पुजारी गृहका कल्याण होता है । अब भी भारतके गाँवोंमें किसी-न-किसी रूपमें ग्राम-देवता और गृह-देवताकी पूजा चलती है।

देवताओंकी संख्या नहीं हो सकती । जितनी वस्तुएँ हैं। उतने ही देवता हैं । इसीसे शास्त्रोंमें देवताओंको असंख्य कहा गया है। तैंतीस करोइका हिसाब अक्षपादने दिखलाया है। कहीं कहीं देवताओं की एंख्या तैतील इजार तैतील सी तैंतीस कही गयी है। मुख्यतः तैंतीस देवता माने गये हैं। उनकी 'ख्या इस प्रकार पूरी होती है । प्रजापति, इन्द्र, द्वादश आदित्य, आठ वस और ग्यारह रुद्र । निरुक्तके दैक्त-काण्डमें देवताओंके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार किया गया है। वहाँके वर्णनसे यही तालर्य निकलता है कि वे काम-रूप होते हैं; वे स्वेच्छारे स्त्री, पुरुष अथवा अन्यरूप भारण कर सकते हैं । वेदान्त-दर्शनमें कहा गया है कि देवता एक ही समय अनेक स्यानीमें मिन्न-भिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पुजा स्वीकार कर सकते हैं। देवताओं के सम्बन्धमें और भी बहुत-सी शतव्य बार्ते हैं, परन्तु विस्तारभयसे उनका उस्लेख नहीं किया जा सकता है । अपने लोकमें वे किस रूपरे निवास करते हैं, वही उनका स्थायी रूप माना जाता है। उसी रूपमें उनका ध्यान एवं उपासना की जाती है । वेदों में प्रायः सभी देवताओं का वर्णन आया है; जैसे इन्द्रके लिये 'वज्रहस्तः पुरन्दरः'। उनके कर्मका भी वर्णन है कि वे वर्षा अधिपति हैं और धृत्रवघ आदि कर्म करते हैं। वैदिक यज्ञों के द्वारा देवताओं की जिस प्रकारसे उपासना की जाती है, यहाँ उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन भी सम्भव नहीं है। तान्त्रिकपूजा-पद्धतिक अनुसार कुछ देवताओं के ध्यान और मन्त्र लिखे जाते हैं।

#### इन्द्र

इन्द्रका वर्ण पीला है, उनके श्रारीरपर मयूर-पिच्छके सहश्च सहस्र नेत्रोंके चिक्क हैं, उनके एक हाथमें वज्र है और दूसरेमें कमल। अनेकों प्रकारके आभूषण धारण किये हुए हैं। दिक्पितयोंके स्वामी इन्द्रका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। इन्द्रका मन्त्र है—ॐ इं इन्द्राय नमः।

#### अग्नि

अग्निका बाहन छाग है। सात स्वालाएँ निकलती रहती हैं, ग्रारीर स्यूल है, पेट लाल है; भोंह, दादी, बाल और ऑखें पिञ्चल वर्णकी हैं। हाथमें स्द्राक्षकी माला और शक्ति है। अग्निका मन्त्र है—ॐ अग्रये नमः।

#### क्रबेर

कुबेर धनाध्यक्ष हैं। उनके दो हाथ हैं और शरीर नाटा है। पीताम्बर धारण किये हैं। सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। यक्ष-गुद्धकों के स्वामी हैं और धन देनेवाले हैं। इस प्रकार कुबेर-का ध्यान करके उनके मन्त्रका जप करना चाहिये। कुबेरका मन्त्र है—-ॐ नमः कुबेराय।

### वास्तुदेव

वास्तुदेवका शरीर सोनेके रंगका है । उनके शरीरसे लालिमा निकलती रहती है। कानोंमें श्रेष्ठ भुण्डल हैं। अत्यन्त शान्त सोमाग्यशाली और सुन्दर वेश है। हाथमें दण्ड है। सब लोगोंके आश्रय एवं विश्वके वीज हैं। जो प्रणाम करता है, उसके भयको नष्ट कर देते हैं। ऐसे वास्तु-पुरुषाय नमः।

देवताओंकी उपासनारे सभी प्रकारके अभाव पूर्ण हो सकते हैं। अनुकृष्ठ होनेपर ये भगवत्यातिमें भी सहायक होते हैं। इसिलये इनकी उपासना करनी चाहिये। भिज-भिज देवताओंकी उपासनापद्धति भी पृथक्-पृथक है। जिसकी उपासना करनी हो) उसकी पद्धतिके अनुसार करनी चाहिये।

# इन्द्रादि देवोंको उपासना

( लेखक — मुखिया श्रीविद्यासागरजी )

कानूनकी किताब ही कानून नहीं है। कानून केवल वाजीरातमें ही नहीं है। वेद, गीता, रामायण, कुरान और इंजील भी कानूनी कितावें हैं। गीतामें एक दफा वों आयी है कि—

 (जनताको चाहिये कि वह देवोंको सन्तुष्ट करे और देवोको चाहिये कि वे जनताको सन्तुष्ट करें।)

(गीता १ (६)

इस दक्षापालक दक्षापर किसीने भी ध्यान नहीं दिया । इस दक्षाके अंदर खेतीका भाग रख दिया गया है—इसकी खबर किसीको नहीं हुई। वदे-बदे नेताओंकी टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हुई। मगर उन्होंने भी इस दक्षाकी आवश्यक व्याख्या करना जरूरी न समझा। अंग्रेजीवालोंने तो इस दक्षाका मुताला अश्रद्धाके साथ किया है। वे सोचते हैं कि गीतामें भी कहीं-कहीं 'मुर्दा दक्षाएँ' मौजूद हैं। क्योंकि अंग्रेजीवाले देवता और प्रेतोंमें विश्वास लाना नपुंसकता समझते हैं। चाहे कोई शक्का करे और चाहे कोई तर्क करे कि देव और भूत हैं ही नहीं—इस संसारमें वह सब है कि जिसका नाम धुना जाता है। रूपके विमा नाम पड़ेगा कैसे ? जिसका रूप है उसका नाम भी है। जिसका नाम है, उसका रूप भी है। हु छ लोग यह भी कहते हैं कि जिसे देखा नहीं उसे हम नहीं मान सकते। यह उन्होंने कब देखा नहीं उसे हम नहीं मान सकते। यह उन्होंने कब देखा कि उनकी माता ही उनकी जननी है! सुना हुआ क्यों मानते हैं! फिर देवोंको देखनेका आपने कब प्रयक्त किया! जो लोग देव-दर्शनकी क्रिया बाकायदा करते हैं, वे देवताओंको देखते हैं और जो लोग भूतोंका आवाहन बाकायदा करते हैं, वे मूर्तोंको भी देखते हैं! आपके बँगलेपर जाकर कोई देव या भूत आपको हाजिरी नहीं देगा। घरसे निकले स्कूलमें घुस गये, स्कूलसे मागे तो घरमें आ दपके। फिर जब नौकरी मिली तो स्कूलके बजाय दफ्तरसे पाला पड़ा। भला, ऐसे अनजान आदमी क्या जानें कि देवता होते हैं या नहीं और

भूतयोनि, वास्तविक है या काल्पनिक ! ऐसे ही लोग कहा करते हैं कि गीतामें भी मुर्दापन है और रामायणमें भी विरोधाभास है ! वे लोग अपने दिमागका मुर्दापन नहीं देखते, अपने दिलका विरोधाभास नहीं देखते !

संसारका जीवन खेतीपर निर्भर है। चौकीदारसे छेकर बादशाह तकका सम्बन्ध खेतीसे हैं। संसरका समस्त विशान, समस्त विद्याएँ, समस्त कलाएँ, समस्त व्यापार और समस्त कारसानोंकी जह खेती है। खेती ही जीवनका जीवन है और खेती ही प्राणींका प्राण है। अतः खेतीके विषयमें सबको एकमत होना चाहिये।

दिन-रातके चौबीस घंटोंमें कम-से-कम तीन बार जीवोंको अनाजरे जीवनीशक्ति लेनी पहती है। भोजनके सिवा जिन बब्बोंद्वारा लोगोंकी इखत सुरक्षित रहती है, वे भी खेतीसे ही प्राप्त होते हैं। अतः खेतीके मामलेमें सबको मदद देनी चाहिये।

यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि संसारकी सञ्चालक एक इन्नर शक्तियों चार शक्तियों प्रधान हैं। वे हैं—
(१) इल, (२) कल्प्स (सरस्वती), (३) रुपया (लक्सी) और (४) लाठी (बल)। इन चारों में प्रधान खेती है। अतः खेती के बारे में सबको दिलचस्पी लेनी चाहिये और विशेष आत्माओं को तो दिलचस्पी लेनी ही चाहिये।

मनुष्य नर-नारियोंका ही जीवन खेतीसे सम्बद्ध है—ऐसा नहीं। नर-नारी, पशु-पश्ची और भूत-देवता भी अपने-अपने जीवनका निर्वाह खेतीसे ही किया करते हैं। अतः समस्त सचराचरको मिलकर खेतीकी उन्नति करनी चाहिये; क्योंकि अञ्चपूर्णाके द्वारके सभी मिखारी हैं!

'सारके उसी मुख्य कार्य सेतीकी आज पूर्ण दुर्दशा है। भारतमें जो भशिक्षित हैं, जिनके किये अन्य कोई उद्योग नहीं हो सकता, वही लोग खेती करते हैं। अर्थात् उत्तम कामका सम्पादन निकुष्ठ लोग करते हैं—पिर भला सफलता हो तो कैसे १ हसी कारण कृषि-कला मुर्दा हो रही है। भारतमें हस समय प्रति-वीघा एक मनकी उपजका औसत लग रहा है। इस गिरी हुई उपजके कारण भारतीय किसान आघा पेट रहकर यमयातना सहता है। कितानोंके हाहाकारी चीत्कारने सारा भूगोल काँप रहा है।

सरकारने खेतीका महकमा अलग कायम किया है। उसके

प्रधान अफसर 'डायरेक्टर आफ एप्रीकरूचर' कहलाते हैं । यह महकमा जगह-जगह फार्म खोछे बैटा है । लाखों क्यया सालाना खर्च किया जा रहा है । प्रायः फार्म घाटेपर चल रहे हैं । इसका कारण यह है कि भास्तवमें अंग्रेज जाति कृषिकलाको नहीं जानती । इसके सिवा, खेतीके कामसे देवताओंका अदूट सम्बन्ध है और देवताओंके नामसे इन लोगोंको बुखार चढ आता है !

यूरोपमें घनवान् और शानवान् लोग खेती करते हैं। वे लोग विज्ञानकी सहायतासे खेती करते हैं। वीज, खाद, खुताई और सिंचाईके कामींमें निपुण हैं। इसी कारण उनकी उपजका औसत भी वीघा दस मन है। पर वैज्ञानिक उस्लोंसे ही कृषि-कलामें परिपूर्णता नहीं आ सकती। यूरोप-वाले प्रत्येक कलामें अपनेको एम्० ए० मानते हैं, जो उनका कोरा भ्रम है। कानून और कृषिमें वे लोग पूरी तौरसे फेल हुए हैं। अतः भारतीय अधिक्षित किसान और यूरोपीय सुशिक्षित किसान—दोनों ही कृषि-कलामें पूरे 'बुद्ध्' प्रमाणित हो चुके हैं। वर्तमानकी अधूरी कृषि-कलापर सफलताकी आशा लादना पूरी चकला है।

संसारमें जितने चकवर्ती सम्राट् हुए हैं, एकको छोड़कर उनमेंसे किसीको भी परिपूर्ण कृषि-कला भाप्त नहीं हुई। केवल महाराजा रामने कृषि-कलाका परिपूर्ण विधान प्राप्त कर लिया था। जवतक भूगोलका कृषिक्षेत्र महाराजा रामके विधानको स्वीकार नहीं करता, तबतक यह खुद भी भूखों मरेगा और दूसरोंको भी मारता रहेगा।

महाराजा रामको खेतीकी पूरी कला विदित थी, इसीलिये भारतमें दस हजार सालतक खेती खूब पूली और खूब फली। रामराज्यमें न तो कभी ओले पहें और न कभी तुषार पड़ा। न कभी अनावृष्टि हुई और न कभी अतिवृष्टि हुई । न कीक्षांने उपजकों चौपट किया और न स्रजने बीजको सुखाया। न कभी चूहे आये और न कभी टिड्डी आयी। भला, यूरोपके कृषिकलाविशारद लोग और भारतीय खेतीके डायरेक्टर लोग जवाब दें कि उनके पास ओला, पाला, तुषार, कीहा, अनावृष्टि और अतिवृष्टिके लिये क्या माकूल जवाब है ! इतना ही नहीं, रामराज्यमें कियानोंको जेतना और बोना भी बंद रखना पड़ा। जिसने जिस खेतमें जो चीज को दी वही दस हजार सालतक बराबर पैदा होती रही। मना यह कि उपज इरसाल बढ़ती जाती थी।

किसानका काम था खेतीकी निकाई करना और खेती काटना ! जोतना और बोना बन्द | जिस तरह जावाकी खेती एक साल वो देनेसे दस सालतक चलती है, उसी तरह रामराज्यके सभी बीज सर्वदा स्वयं उसा करते थे । कृषि-कला जब परिपूर्ण होती है तब नर-नारी, देव-पितर, भूत-प्रेत और पश्च-पक्षी अनाजसे दृष्त हो जाते हैं । बचा हुआ अनाज ही खाद बनकर खेतमें डाला जाता है—इतनी उपज बढ़ जाती है ।

महाराजा रामने कृषि-कलाको दो भागोंमें बाँट दिया था—(१) बाह्यजगत्के ५ साधन और (२) अन्तर्जगत्के ५ साधन और (२) अन्तर्जगत्के ५ साधन । बस, यही परिपूर्ण कृषि-कलाकी चाभी उनके पास थी।

### बाहरी साधन

(१) अच्छी जुताई, (२) अच्छी खाद, (३) अच्छा बीज, (४) अच्छी निकाई और (५) अच्छी सिंचाई!

#### भीतरी साधन

इन्द्रादि देवोंका साधन—(१) इन्द्र, (२)सूर्य, (२)प्रथ्यी, (४) वायु और (५) गणेसके यज्ञ;

यों तो देवतालोग तैंतीस प्रकारके होते हैं। परन्तु खेती-के काममे उपर्युक्त पाँच देवताओंका ही सहयोग पर्यात है। इन पाँची देवताओंका सम्मिलत यह रामनवमीके दिन समस्त भारतमें जारी करा दिया गया था। राम-राज्यने उन वैदिक मन्त्रोंको खोज निकाला था कि जो खेतीके सहायक देवताओंके लिये बेदने निश्चित किये हैं।

मान लीजिये कि लेतीके काममें १० पदार्थ सहायक हैं। ५ वाह्यजगत्के साधन और ५ अन्तर्जगत्के साधन । अब यदि कोई १० आवश्यक पदार्थों मेंसे केवल ५ पदार्थों की ही सहायतासे ही मुकम्मिल खेती करनेका बीड़ा उठावे तो यह कैसे हो सकता है ! खेतीके काममें कुदरतने इन्द्रादि देवताओं की सहायता अनिवार्थ कर दी है। मगर मूर्ख मनुष्य उसके बायकाटपर तुला हुआ है और मजा यह कि वह कृषि-कलामें पूर्णता भी चाहता है।

जब सूर्य, वायु, गणेश, पृथ्वी और इन्द्र आपकी खेती-में काम करेंगे, तब क्या आप उनको उनकी मजदूरी यशके रूपमें अदा नहीं करेंगे ? नहीं करेंगे, तो वे भी अपना काम सीधा नहीं करेंगे बिल्क उस्टी माला फेर देंगे, तैसा कि वर्तमान समयमें हो रहा है ! यदि देवोंको तृप्त किया जाय और वे लोग मदद न दें या अनुकूल आचरण न करें तो उनपर मुकदमा कायम हो सकता है और गीताकारकी अदालतमें उनको श्रारमिन्दा किया जा सकता है । लेकिन विना उनको तृप्त किये उनसे काम लेनेका अधिकार गीता नहीं देती कि जो न्यायानुकूल उचित भी है ।

## इन्द्रादि देवोंकी उपासनाका फल

१—गणेदा≕लेतीमें चृ्हा, टि**ड्डा** और दीमकसे रक्ष≀ करते हैं।

२–सूर्य=किरणींद्वारा खेतीका क्षोघण नहीं---पोषण करते हैं।

१--पदन≕अनुक्ल समयपर बादलीको लाते हैं।

४--पृथ्वी=-उपज बढ़ाती है।

५-इन्द्र≈ठीक समयपर जलकी उचित वर्षा करते हैं।

सरकार प्रत्येक गाँवमें प्रामसुधार-योजनाके अनुसार धंचायत' कायम करा रही है। उन धंचायतींको तीन काम दिये गये हैं—(१) प्रामकी सफाई, (२) प्राममें साक्षरता-प्रचार तथा (३) प्रामके मामलोंका निपटारा। परन्तु जमतक इन्द्रादि देवताओंकी पूजाकी व्यवस्था न होगी, तबतक न खेतीमें पूरी सफलता मिलेगी, न ग्रामसुधार ही होगा।

अतएव इन्द्रादि देवींकी उपासना आवश्यक है, उसके विना न तो सांसारिक जीवनकी अन्यान्य इन्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं और—

ंन मुकम्पिल खेतीका कामयांच प्रोग्रामः ही बन सकता है।

गोविन्दके गुण गाओ

दादृ देही देखताँ सब किसही की जाइ। जब छग साँस सरीरमें गोविंदके गुण गाइ॥ — यह्की

### साधनाका प्रथम पद

( लेखनः—**अ**दिवराजजी विद्यावाचस्पति )

मनुष्यको किसी भी लक्ष्यको सिद्ध करना हो तो सबसे पहले उसे यह दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि उसको अमुक लक्ष्य अवस्य ही सिद्ध करना है। सिद्ध करनेकी इच्छामें जबतक दृढ़ता न आवे तबतक उसको सिद्ध करनेके लिये प्रश्चित नहीं होती, यदि प्रश्चित हो भी तो उस प्रश्चितमें बल न होनेसे कार्य अधूरा ही रह जाता है। ऐसे लोग जो कार्य प्रारम्भ करके बीचमें ही छोड़ देते हैं, मध्यम कोटिके कहलाते हैं। वे मनुष्य जो किसी प्रकारकी आश्चक्कांके कारण कार्य करनेके लिये प्रवृत्त ही नहीं होते, अधम कोटिके मनुष्य कहलाते हैं, परन्तु जो मनुष्य सब प्रकारकी आश्कक्कांके परिहारका उपाय करके प्रवल इच्छाके साथ कार्यको सिद्ध करनेमें लग बाते हैं और अवस्य सिद्ध कर डालते हैं, वे उत्तम कोटिके मनुष्य कहलाते हैं।

दुर्व्यसनोंमें पड़े हुए अनेक मनुष्य जानते हैं कि हमें दुर्व्यसन छोड़ना चाहिये, उससे हमारी हानि है, तो भी वे आश्रद्धाओं के कारण छोड़नेंमें प्रवृत्त ही नहीं होते, तथा बहुतसे प्रवृत्त होकर भी एक जाते हैं। हद सङ्कल्पका चल एक ऐसा बल है, जिसके द्वारा मनुष्य किटन-से-किटन कार्यके भी पार पहुँच जाता है। मनुष्यका इतना ही कर्तन्य है कि इद्ताके साथ अपनी व्यक्तिगत शक्तिके द्वारा कार्य करना आरम्भ कर दे। यदि ऐसे हद सङ्कल्पके साथ कार्य आरम्भ हुआ है कि जो कदम आगे बढ़ चुका है यह पीछे नहीं हटेगा—'कार्ये वा साधवेयं देहं वा पातयेयम्'—तो उस कार्यको सिद्ध करनेके लिये जितने भी साधन चाहिये वे यथासमय अवस्य ही उपस्थित हो जायेंगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

कार्यको सिद्ध करनेकी इच्छामें जो प्रयल दृढ़ता है वह तप है। इस तपके कारण ही मनुष्य लक्ष्यसे च्युत करनेवाले तथा बीच-बीचमें आनेवाले अवान्तर विपयोंमें भटकनेसे बच जाता है, उनसे विरक्त रहता है। जयतक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तबतक मनके अंदर ध्यह कार्य मुझको अवस्य ही पूरा करना है, ऐसी आवृत्ति लगातार बनी रहती है।

इस आवृत्तिके लगातार यने रहनेका नाम 'अभ्यास' है। इस अभ्यासके कारण ही लक्ष्यच्युति नहीं होती। तप ही अभ्यास और वैराग्य दो भागोंमें बँट जाता है। व्यवहारमें अपने अपने कार्योंको करते हुए इमलोग अभ्यास और वैराग्यके द्वारा विस्तकी चञ्चलता शान्त होती है और कार्य सिद्ध होता है। तपकी वृद्धिके साथ चञ्चलता दूर होनेसे कमशः सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है। जितना ही अधिक सत्त्वगुणका उदय होता है, उतना ही अधिक मनुष्य लक्ष्यके समीप होता है।

साधकका सबसे प्रथम पद लक्ष्यको सिद्ध करनेके लिये चित्तमैं विद्यमान अग्लद्धिको दूर करना है। तपके द्वारा चित्तमें रजोगुण (चञ्चलता) और तमोगुण (अप्रकाश, अपवृत्ति) के मलोंको दूर करना ही सबसे प्रथम पद है।

# सोते क्यों हो ?

कबीर सीया क्या करें, जागिके जपो मुरार । एक दिना है सोवना, छंबे पाँच पसार ॥ कबीर सोया क्या करें, उट्टि व रोवे दुक्छ । जाका बाला गोरमें, सो क्यों सोवे सुक्छ ॥ कबीर सोया क्या करें, आगनकी कह चौंप । ये दम होरालाल हैं, गिनि गिनि गुरुकों सौंप ॥

## माया, महामाया तथा योगमायाका भेद

( लेखक--यो॰ श्रीपारसनाधजी )

पुस्तकोंके पढ़नेसे ही मायाः महामाया और योगमायाका मेद नहीं माद्म हो एकता । इस विषयको वस्तुतः वही जान सकता है कि जिसे समाधिके द्वारा अनुभव करनेकी क्षमता प्राप्त हो ।

परमात्माने जब जगत्-प्रपञ्च रचनेकी इच्छा की तब इच्छाशक्ति पैदा हुई। वही साकार इच्छाशक्ति जगत्-रचनामें सख्य कारण है।

कर्जी इच्छादेवीने ही तीन प्रकारकी मायाको उत्पन्न किया। उन्हींको योगमायाः महामाया तथा माया कहते हैं।

परमात्मां समस्त तत्त्व घनतत्त्व हो रहे हैं। योड़े-से घनतत्त्वको छेकर इच्छाशिकने योगमायाके द्वारा समस्त तत्त्वींका पृथकरण किया। मिछे हुए तत्वींको अळग-अळग किया और उन सब तत्त्त्वींको नक्शेमें अपने आप ही योगमाया व्यापक होकर बैठ गयी। एकते छेकर दस शङ्कतककी पूरी संख्याको बनाया है इच्छाशिकिने, परन्तु एकको दूसरी संख्याको जुदा करना और हरेक संख्याको कीमत स्थिर रखना—यह योगमायाका काम है। सृष्टिके परिपूर्ण हिरण्यगर्भमें तदाकार व्यापकता रखना योगमायाका काम है। स्रष्टिके परिपूर्ण हिरण्यगर्भमें तदाकार व्यापकता रखना योगमायाका काम है। सर्वा क्यापक स्थाही है—यह योगमाया है। मेरी रायसे इस छेखकी सुरखीमें एक कमी रह गयी है। मायाके मेद तीन नहीं—चार हैं। अबतक चारों रूपोंकी आलीचना न की जायगी, मायामण्डलसे पूरी जानकारी न हो सकेगी। पूरी सरखी यों है—

'माया, महामाया, योगमाया तथा इच्छाशक्तिका भेद ।'

## इच्छाशक्तिकी परिभाषा

जब सृष्टि नहीं थी तब केवल परमात्मा था। एकाएक उस परमतत्त्वसागरमें यह विचार पैदा हुआ कि 'हर्मी-हम हैं—अब यह देखना चाहिये कि हममें कैसा शान है और कितनी शक्ति है ?'

यह जानकर भी कि सम्पूर्ण शान एवं सम्पूर्ण शक्तिके केन्द्र इमी हैं, परमात्माने अपने शान और शक्तिको लेकर खेलनेकी इच्छा की । उसी परमात्मीय इच्छाशक्तिने समस्त सार अंग ४७—

जगत्की रचना की है। इसलोग जितनी इच्छाएँ किया करते हैं, वे सब उसी इच्छाराक्तिसे निकलती हैं और उसीमें लय होती हैं। अतएव कर्जी इच्छाराक्ति है। लोग कहते भी हैं कि—'यह भगवानकी इच्छासे हुआ!' यह बात कोई नहीं कहता कि अमुक काम भगवानने किया। यही कहा जाता है कि भगवानकी इच्छासे हुआ। अगर यह कहा जाय कि अमुक घटना भगवानने की तो वह गलत है; क्योंकि भगवान दृश हैं, कर्ता नहीं। कर्ता इच्छाराक्ति साकार है। परमात्मा हैं। परमात्मा निराकार है और इच्छाराक्ति साकार है। भगवान भी राक्तिको लेकर ही साकार हैं। इच्छाराक्तिने जो जगत्का चित्र बनाया है, उसीमें भाया, महामाया तथा योगमायाका विवरण मौजूद है।

### योगमायाकी परिभाषा

भगवानुकी इच्छाशक्तिके द्वारा वनाये हुए जगतुमें जो व्यापक शक्ति वर्तमान रहती है, उसको योग-माया कहते हैं । योगमाया नक्या है, योगमाया ही साकारता और प्रत्येक आकारकी महिमा है । योगमायारूपी मकानके भीतर, माया एवं महामायाका निवास है। योगमायाकी क्षमता, माया और महामायाकी क्षमतासे कहीं अधिक है । माया और महामायाका सञ्चालन योगमाया करती है और योगमायाका सञ्चालन इच्छाङाक्ति करती है । इच्छाशक्तिको इंजिनका डाइवर मानना चाहिये । समुचा इंजिन बतौर योगमाया मानना चाहिये ! ठीक समयपर सूर्य निकलता है । केवल बारह घंटेके लिये सूर्य निकलता है। सूर्यका निकालना और छिपाना योगमायाके हायमें है । योगमाया चाहे तो महीनेभरतक रात ही बनी रहें। वह चाहे तो छः महीनेकी रात कर दे। वह चाहे तो छः महीनेतक सूर्यदेव तपते ही रहें । वह चाहे तो जयद्रथ-वाला सूर्व कर दे। है भी और नहीं भी। सूर्य नहीं-सृष्टिके प्रत्येक परमाणुपर योगमायाका परिपूर्ण अधिकार है। सूर्यसे केवल उपमा दी गयी है । समस्त आध्यात्मिक और भौगोलिक परिवर्तन योगमायाके द्वारा ही होते हैं । परन्तु स्वयं योगमाया कुछ नहीं करती । यह इच्छाशक्तिके द्वारा आजा पाकर आजानसार काम करती है। संसारका प्रत्येक अवतार इस इच्छाशक्तिका ही अवतार है। इसी कारण— योगमायाजी अवतारके अधीन रहती हैं। योगमायापर केवल इच्छाशक्तिका शासन रहता है। इच्छाशक्तिका जो शासन माया तया महामायापर चालू होता है यह योगमायाके द्वारा ही सञ्चालित किया जाता है।

### महामायाकी परिभाषा

जगत्के दो किमाग हैं—(१) त्रिगुण और (२) त्रिगुणातीत । जगत्को आदमी-जैसा एक साकार मान लीजिये। छातीले पैरतक त्रिगुण है, यानी मायाका अधिकारक्षेत्र है और छातीले चोटीतक महामायाका अधिकारक्षेत्र है । उसे त्रिगुणातीत कहते हैं । विराद्के अंदर महामाया एवं माया—दोनोंके स्थान हैं । अधोगतिके भागकी व्यवस्थापिका माया है और ऊपरी भागकी मैनेजर महामाया है । निरंजन चक्र यानी सहस्रवल-कमल्से लेकर—अधाह मण्डलतककी निगरानी महामाया करती है । इसके अलावा—विवाहका काम महामाया अपने हाथमें रखती है । अधीक्र-जीवनक्पी विवाहका भेद महामाया ही छिपाये हुए है । जीवन-मरणका कारण महामाया ही है ।

### मायाकी परिभाषा

सत्, रज और तम नामक तीनों गुणोंमें खेलनेवाली शक्तिको माया कहते हैं। पञ्चतत्त्व और तीन गुण—इन आठ चीजोंका जो जगत् है, उसकी व्यवस्थापिका माया है। पातालते लेकर सहस्रदल कमलतक जो सृष्टि है, उसकी स्वामिनी माया है। महामायाके आधे जगत्में जो सृष्टि है, उसमें न तो स्थूल पञ्चतत्त्व शामिल है और न स्थूल तीन गुण ही।

### निष्कर्ष

उपमाके तौरपर यों समझना चाहिये कि मकानकी बनानेवाली—-रचनारूपी मकानकी कर्यी—-इच्छाशक्ति है। गोया इच्छाशक्ति ही रचनाके मकानकी मालिक है।

मकान ही योगमाया है। उस मकानमें एक माता और एक पुत्री रहती है। माता महामाया है और पुत्री माया है। मायांके काममें महामाया दखल दे सकती है, परन्तु महा-मायांके काममें माया दखल नहीं दे सकती। महामायांके कितने ही भेदोंको माया जानती भी नहीं है। अतः माया-की अफसर महामाया है; परेन्द्र दोनोंके स्थान और दोनोंके काम अलग-अलग हैं। माया और महामायापर योगमायाका शासन है। परिकर्तनोंकी स्चना, नये आर्डर और विचित्र घटनाएँ, योगमायाके द्वारा महामाया और मायापर प्रकट होती हैं। परन्तु योगमायाकी अफसर इच्छाशक्ति है।

इच्छाशकि जगत्की बनानेवाली और जगत्का सञ्चालन करनेवाली महाराक्ति । दुःखान्सक तथा मुखान्सक दो नाटकोंद्वारा जगत्में ईश्वरीय तमाशा करनेवाली महादेवी ! जगत्के प्रथम प्रभातसे दुःखान्सक नाटक शुरू किया गया, फिर मुखान्सक नाटक शुरू होगा । दोनों खेलोंके विधिवधानकी जिम्मेवारी तथा जवाबदेही, इच्छाशक्तिपर है । इच्छाशक्तिका आर्डर योगमायापर उत्तरता है । वह महामाया तथा मायापर सीधा हुक्म जारी नहीं करती; क्योंकि इच्छाशक्तिका सम्बन्ध केवल योगमायासे है ।

योगमाया—हिरण्यगर्भमें साकारता, विभिन्नता तथा प्रत्येक आकारका महत्त्व योगमाया प्रदर्शित करती है। उस वेरेका नाम हिरण्यगर्भ है, जिसमें योगमाया फैली हुई रहती है। योगमाया अपने ऊपरके आईरोंकी तामील महामाया तथा माया—दोनोंपर करती रहती है। आईरकी तामीलपर योगमाया गौर भी रखती है। ऐसा नहीं है कि योगमाया महामायाको आईर दे और महामाया मायाको दे। दोनोंसे योगमायाका अलग-अलग सम्बन्ध रहता है। चूँकि महामाया और मायाके दो विभिन्न जगत् ई, इसलिये एक दूसरेसे कोई खास लगाव नहीं है।

महामाय।—यह परा विद्यावाले कर्ष्यं जगत्की व्यवस्थापिका है। सिद्धों और देवताओंपर महामायाका राज्य है। महामाया अपना अफ्सर योगमायाको मानती है। यह यह नहीं जानती कि योगमाया स्वतन्त्र नहीं है और वह इच्छाशक्तिके द्वारा परिचालित है। महामायाका इच्छाशक्ति कोई परिचय नहीं है। विवाह और जीवन-मरणकी समस्या महामायाके हायमें रहती है। हन तीनोंके गुप्त भेदोंसे वह किसीको भी जानकार नहीं होने देती।

माया—पञ्चतत्त्व और त्रिगुजपर सच्य करती है। मनुष्य, पद्म और पक्षी आदि सभी जीवींपर उसका शासन है। वह अपरा जगत्की स्वामिनी है।

यही इन चारों मायाओंकी वास्तविक परिभाषा है।

#### सत्यसाधन

( हेस्क-वेदाचार्य पं॰ श्रीवंशीधरजी मिश्र 'मीमांसाशासी' )

संसारमें एक सत्यसाधन ही ऐसा है कि जिसके साथ लेमेपर सब नियम जतादि अपने आप ही सघ जाते हैं। कातक के सब नियम लिखकर सूत्रकार इसी शतको कहते हैं— 'सत्यबदनमेव वा' (पा० ग्र० सू० २।८।८) अर्थात् यदि कातक अन्य नियमोंका पालन न कर सके तो सत्य-भाषणरूप नियमका ही पालन करे, उसीसे सब नियमोंका पालन हो जाता है। संभ्रेपमें 'सत्य' शब्दके अर्थ निम्न-लिखित हैं।

श्रीमती श्रुति सत्यको परम्रहा परमात्मा कहती है—
'सत्यं ज्ञानसनन्तं बहा ।' (ते० उ० २११।१)
प्राणमें 'सत्य' शब्दका अर्थ—

यथार्थक्यनं यक् सर्वछोकसुसम्बद्धः । तस्तरयमिति विज्ञेयमसस्यं विद्वपर्यथः ॥ ( प्रवप्राण )

'सब लोगोंको सुरत देनेवाला जो यथार्य कथन है, उसी-को सत्य कहते हैं, उसने विपरीत असत्य (मिच्या) कहलाता है।'

'सर्यं च श्रिकासाबाध्यत्वम्' इति वेदान्तिनः।

'तीनों कालमें जो अवाधितरूपसे रहे, उसे सत्य कहते हैं-ऐसा वेदान्ती मानते हैं।'

'यद्यार्थज्ञानविषयस्यं सस्यस्वम्' इति नैचायिक्यः ।

भ्नैयायिकलोग यथार्य ज्ञानके विषयको सत्य कहते हैं। अस्तु।

यह निर्विवाद सिद्ध है कि सब शास्त्रोंमें, सब धर्मोंमें, सब सम्प्रदावोंमें और सब आश्रमोंमें सबसे अधिक सत्यका ही महत्त्व है । ऐसा कोई धर्म, सम्प्रदाय तथा आश्रम नहीं, जिसमें सत्यको सबसे पहला साधन न माना गया हो । साक्षात् बेद भगवान्की आज्ञा है---

'सत्यं वद्' 'सत्याक प्रमहितक्यम्' (है॰ उ॰ १।११)१) सत्य बोलो । अल बोलनेले कभी प्रमाद मत करो । 'अम्बे इत्यक्षेत्रसं चहित्यामि तक्छकेयं तन्ये राज्यताम् । इदमहमनृतास्तरसुपैमि' ( शु० व० सं० १ ६५ )

ंहे ब्रतके स्वामी अग्निदेश ! मैं ब्रदका आचरण करूँगा। तुम्हारी सहायताचे उसको मैं कर सकूँ, वह मेरा सफल हो। यह मैं खुठचे छुटकारा शकर छत्वको मास होता हूँ। अर्थात् मिय्यामाषण छोडकर सत्यभाषण करनेका नियम कर रहा हूँ।

> रङ्का रूपे स्थाकरोत्सस्यानृते प्रजापतिः। अश्रदामनृतेऽदधाष्क्रदापः सस्ये प्रजापतिः॥ (शुण्य०सं०१९।७७)

'प्रजापतिने देखकर सत्य और सूठ इन दोनों रूपोंको अलग किया; सूठके लिये मनुष्यके हृदयमें अश्रद्धा पैदा कर दी और सत्यके लिये श्रद्धा पैदा कर दी।'

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय समासम् वचसी परपृथाते । तयोर्यस्मस्यं यतरद्वीयस्मदिस्सोमोञ्यति इन्स्वासन् ॥ ( ऋ० सं० ७ । १०४ । १२ )

'शानवान् मनुष्य इस बातको अन्छी तरह जानता है कि असत्य और सत्य वाक्य आपसमें स्पर्धा करते हैं, इन दोनोंने सत्य अधिक सरल है और परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं तथा असत्यका नाश करते हैं।

ये ते पाज्ञा वरूण ससस्य त्रेषा विद्यन्ति विषिता रूपन्तः । क्षिनन्तु सर्वे अनृतं धदन्तं यः सस्यवाद्यति तं सूकन्तु ॥ ( अर्थवे० ४ । ४ । १६ । ६ )

ंहे वरण ! जो दुम्हारी तीन तरहकी सात-सात फाँसें बाँधनेवाली हैं, वे सब मिष्याभाषण करनेवालेको बाँधें और जो सत्यबादी हैं, उसको छोड़ दें।' उपनिषदोंमें भी सत्यकी बहुत प्रशंसा है—

'सस्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च''तिह्य तपस्तिह् तपः'। ( तै० त० १।९।१)

सत्य बोलनाः स्वाध्याय करनाः प्रवचन करनाः यह सब तप है।

'सरयमेच अयते नानृतं सरयेन पन्धा निततो देवयानः ।

### येनाकमन्त्रपृषयो सातकामा यत्र तस्सायस्य परमं निधानस्॥ (मुण्डकण ३।१।६)

'सत्यकी जीत होती है, श्रुठकी नहीं, सत्यसे देवयान-मार्ग विस्तृत है, जिस मार्गसे तृष्णारिहत उपासक छोग वहाँ जाते हैं, जहाँ वह सर्वोत्कृष्ट सत्यसाधनका स्थान है।

> 'सस्यं ब्रह्म' 'देवाः सत्यमेवोपासते'। ( इदरा॰ ५।५।१)

स्कत्य ही ब्रह्म है। देवता क्रत्यकी ही उपासना करते हैं।? 'तस्मात्सस्यं वदन्तमाहुर्घमं वदनीति।' (बहवा०१।४।१४)

इसलिये सांसारिक लोग भी सत्यभाषण करनेवालेको भवह धर्ममय बचन बोलता है'-ऐसा कहते हैं।

> अश्वमेश्रसहस्रं च सस्यं च तुरुया एतम्। अश्वमेश्रसहस्राह्य सस्यमेव विशिष्यते॥

•हजारों अश्वमेष यागींको और सत्यको यदि दुलासे तोला जाय तो हजार अश्वमेष यज्ञोंसे एक सत्य ही विदिष्ट पड़ता है।

> नासि सस्यसमो धर्मो न सस्याद्विद्यते परम् । न हि तीवतरं किञ्चिद्नुसादिह विद्यते ॥

्इस संग्रासें अत्यक्षे समान कोई धर्म नहीं तथा सत्यसे अधिक कोई उत्तम नियम नहीं और झुठसे बढ़कर कोई तीखी यस्तु नहीं है। इस सत्यरूप धर्ममें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, शुद्ध, अन्त्यज्ञ, पुरुष, स्त्री—इन सबका समान अधिकार है। इसके सेवन करनेसे छोटे-से-छोटा मनुष्य भी बड़ा बन सकता है। सत्य बोलनेवाला पुरुष निःसन्देह निर्माक होता है और उसमें आत्मबल अधिक होता है।

**छत्य बोलनेवालेको निन्दा-स्तुतिका भय नहीं होता**---

#### 'निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ।'

यह सत्यसाधन वस्ततः कोई कठिन मार्ग नहीं है, अधित अस्यास करनेपर बहुत ही सरल है। इसका प्रकार यह हो सकता है कि मनुष्य पहले यह सङ्कलप करे-अाजसे में अकारण सिथ्याभाषण कभी नहीं कलेँगा। ' इस प्रतिज्ञाका पालन इस तरह हो सकता है—प्रतिदिन मनुष्य यह विचार करे कि मैंने कल किलनी बार मिथ्या भाषण किया और अमुक मिथ्या भाषणकी जगह सत्य बोलनेसे भी कार्य चल सकता था, यह मैंने बड़ा अनुचित किया । और भगवानसे क्षमा माँगे कि 'भगवन ! मैंने बड़ा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं कहूँगा ।' ऐसा करते करते कुछ दिनोंमें पूर्ण अभ्यास हो जायमा तब यह प्रतिशा करे कि चाहे प्राण भले ही चले जायँ, किन्तु मिथ्याभाषण कदापि नहीं करूँगा ) बहधा लोग ऐसा कहा करते हैं कि-ध्तर बोलनेसे सांसारिक कार्य नहीं चलता। भट उनकी सरासर भूल है। सब कार्य अच्छी तरह चल एकता है। इस समय भी ऐसे महापुरुष हैं, जो भर्य ही बोलते हैं उनके सब कार्य चलते ही हैं। इतिहासको देखिये। राजा हरिश्चन्द्रः महाराज यधिष्ठिर कैसे सत्यवादी थे ? जिनका नाम आज भी अजर-अमर है !

जयसे हमलोगीने सत्यको छोड़कर मिय्याका आअय लिया, तभीसे बही-बही आपत्तियोंका सामना करना पढ़ रहा है। जिस समय इस देशमें सत्यका खूब प्रचार था, उस समय यह धन-धान्यसे समृद्ध या और सब लोग मुखपूर्वक रहते थे। अब भी सस्यका प्रचार होनेसे सब मुख मिल सकते हैं। अतः मनुष्यमात्रका कर्तव्य है कि ययासाध्य सत्यका प्रचार करें। सत्यका प्रचार व्याख्यानोंसे नहीं होगा। यह होगा स्वयं सत्यका आदर, सत्यका पाठन और सत्यकी प्रतिज्ञा करनेसे। शीविश्वनायजीसे हाय जोड़कर प्रार्थना है कि इस देशमें पुनः सत्यका प्रचार हो।

सरपाचासि परो धर्मः ।

<del>─⋽¥G</del>~

## रूखी रोटी अच्छी

रूखा सुसा साइ कै, ठंढा पानी पीव। देखि विरानी सूपड़ी, मत छलचावे जीव॥ कवीर साई मुज्झ को, रूसी रोटी देय। सुपड़ी माँगत में डर्क, (कर्ड्रू) रूसी छीनि न लेय॥

## साधना और नारी

( लेखिका-—कुमारी औशान्ता शास्त्री )

जीवनका चरम लक्ष्य — जीवका चरम लक्ष्य आनन्द ही है। संसारमें जितने प्राणी हैं ये सब एकमात्र आनन्दकी ही खोअमें हैं। दुःखर्में रहना मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी नहीं चाहता । अतः सुखके लिये ही मनुष्यका सारा प्रयक्त है। इसीको पानेके लिये वह या तो भोगोंकी ओर दौड़ता है या उनकी ओरसे उदासीन होकर अपवर्गकी खोजमें लग जाता है । जिसे अपवर्गकी प्राप्ति हो जाती है उसे तो फिर कुछ करना नहीं रहता। किन्तु जो लोग भोगों में रम रहे हैं उनकी दौह-धूप कभी शान्त नहीं होती। वे एक-से-एक बढकर विलास-सामग्री सञ्चित करते हैं; नित्य नये-नये आमोद-प्रमोदके साधनींका आविष्कार करते हैं । परन्त क्या इनसे उन्हें शान्ति मिलती है १ ये तो उनकी भोगलिप्सको बढाकर उन्हें और भी अधिक अशान्त कर देते हैं। इनके माया-जालमें फँसकर वे और भी अधिक भटकने स्माते हैं। इनके पीछे भटकते हुए शान्तिकी आशा रखना तो ऐसा ही है जैसे कोई पृतकी धारा छोड़कर अग्निको शान्त करना चाहे ! आजकल हमारी दशा ऐसी हो रही है जैसे किसीकी सुई गुम हो घरमें, और वह प्रकाश न होनेके कारण उसे हूँदे बाजार-में । हमें शान्ति पानेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ खोयी है उसे वहीं ढूँढना चाहिये। शान्ति-का घर तो तुम्हारा हृदय ही है। तुम अज्ञानान्धकारके कारण उसे उपलब्ध नहीं कर रहे हो । तनिक ज्ञानदीपक जलाओ, यह तरत तम्हें मिल जायगी।

उस सबी शान्तिके मिळनेपर भोग-विलास तथा शौकशृङ्कारके संकामक रोगोंसे तुम्हें सदाके लिये विल्कुल लुटकारा
मिल जायगा और तुम्हें वह पद प्राप्त होगा नहीं पहुँचनेपर
किसी प्रकारका भय नहीं रहता, मृत्युकी भी मृत्यु हो जाती
है और फिर कभी उस्स स्थितिसे पीछे नहीं छौटना पहता।
'तमेव विदित्यातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय',
'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम', 'यस्मिन्याता न
निवर्तन्ति भूया', 'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' इत्यादि
श्रुति और समृति भी इसी परमपदका महत्त्व गा रही हैं।
इस पदको जान छेनेपर सनुष्यकी कोई अभिलाघा शेष नहीं
रहती। उसे जो पाना होता है वह सब मिल जाता है और
वह योगसूनोंके भाष्यकारकी भाषामें ऐसा अनुभव करने
ख्याता है—

'प्राप्तं प्रापणीयम्, क्षीणाः क्षेतस्याः क्षेत्राः, छिन्नः स्लिष्टपर्यो भवसंक्रमो यस्याविच्छेदाजनिस्वा स्रियते सृत्वा च जायते ।' (यो० मा० १ । १६)

'मुझे जो पाना था वह मिल गया, जिन्हें क्षय करना था वे ह्रेश क्षीण हो गये, जिसका छेदन न होनेसे जीव अन्यकर मरता और मरकर जन्म लेता है वह संसारचक अपनी प्रनिथर्यों के शिथिल हो जानेसे कट गया।' इस परमपदका साक्षात्कार हो जानेपर क्या नहीं मिल जाता ! हृदयकी गाँठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं तथा सारे कर्म धीण हो जाते हैं। अतः मनुष्यका प्रधान कर्तव्य इस परम-पदको प्राप्त कर लेना ही है।

साधना-इससे यह तो निश्चय हो गया कि परमात्माकी प्राप्तिके िया मनुष्यंकी कोई अन्य गति नहीं है, यही उसका अन्तिम लक्ष्य है। अब देखना यह है कि इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये किस प्रकारकी साधना आवश्यक है। ऐसा कीन उपाय है, जिससे सुगमतासे इसकी उपलब्धि हो सकती है। गीतामें भगवान्ने योगकी बहुत प्रशंसा की है। यहाँतक कि उन्होंने योगीको तपस्वी, ज्ञानी और कर्मीत भी बदकर बताया है—

तपस्यिभ्योऽधिको योगी झानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यङ्चाधिको योगी तस्माधोगी भवार्जुन॥ (६।४६)

एक दूस्री जगह वे कहते हैं—

'ध्यानेनास्मनि पश्यन्ति केचिदास्मानमास्मना ।'

(गीता १३ । १४)

'कई लोग ध्यानके द्वारा आत्माका अपने अन्तःकरणमें साक्षात्कार करते हैं ।' अतः भगवत्प्राप्तिका सर्वेत्तिम साधन योग ही है। इसीका निरूपण करनेके लिये महर्षि पत्तक्षालिने योगसूत्रनामक एक स्वतन्त्र दर्शनकी रचना की यी। उसमें—

'यसनियमासनप्राणायामप्रस्याहारश्चारणाध्यानसमा**धयो**-ऽ**ष्टावङ्गानि**।' (२।२९)

इस स्त्रद्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,

षारणा, घ्यान और समाधि—ये योगके आठ अक बताये हैं। इससे पहले सूत्रमें इनके अनुष्ठानका फल बताया है—'योगाक्वानु-ष्ठानादशुद्धिक्षये शानदीतिरा विवेकख्यातेः'—'योगके अर्क्कों-का अनुष्ठान करनेसे अशुद्धि दूर होनेपर विवेकख्यातिपर्यन्त शानका विकास हो जाता है।' इन योगाक्कोंमें सबसे अन्तिम समाधि है, यही योगसाधनकी सर्वोत्कृष्ट सीदी है। इसकी उपयोगिता और महिमाका वर्णन जगह-जगह किया गया है। भगवान् शक्कराचार्यजी समाधिमुखको वाणीका अविषय और केवल अनुभवग्राह्म ही बताते हैं—

समाधिनिर्धूतमरूख श्वेतसः निदेशितस्यात्मनि यस्पुसं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदम्तःकरणेन गृह्यते ॥ ( विवेकस्टामणि )

अतः योग ही भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम ताधन निश्चित होता है।

अधिकारिनिर्णय-अव विचार यह करना है कि इस योगसाधनाके अधिकारी कौन हैं ! यस्तुतः भगवत्यातिकी योग्यता तो मनुष्यमात्रमें है । मनुष्ययोनि है ही साधनाद्वारा भगवान्का साक्षात्कार कर लेनेके लिये । अतः मनुष्यमात्र इसका अधिकारी है । किन्तु 'मनुष्य' का अर्थ केवल पुरुष हो नहीं है, 'मला कर्माणि सीव्यन्तीति मनुष्याः' इस व्युत्तत्ति के अनुसार स्त्रियों भी मनुष्य ही हैं । अतः स्त्रियोंको भी योगसाधनाका वैसा ही अधिकार है जैसा कि पुरुषोंको । इस सभी भगवान्के पुत्र और पुत्रियों हैं, अतस्य उनके पास पहुँचनेके लिये किसीको स्कायर क्यों ! परम पिता परमातमा तो बढ़े त्यापी हैं, उन्हें कोई पक्षपात कैसे हो सकता है ! वे तो अपनी पुत्रियोंको पुत्रींकी अपेक्षा भी अधिक प्यार करते हैं ।

कुछ लोगोंका विचार है कि क्रियाँ तो मन्दमति, अपवित्र और अवला हैं; उनमें भगवद्भजनकी योग्यता नहीं है और न उनका योगमार्गमें प्रवेश ही हो एकता है! परन्तु ऐसी बातोंमें सार कुछ भी नहीं है। शारीरिक दृष्टिसे तो ब्री-पुरुष सभी अपवित्र हैं, सभीके शरीरोंमें हृद्दी, मांस, दिघर आदि अपवित्र वस्तुएँ ही भरी हुई हैं। परन्तु यदि पुदर्शोंके समान क्रियोंमें भी मगवत्साक्षात्कारकी उत्कण्ठा और योग्यता है तो ने भी उसके अधिकारसे विश्वत कैसे की जा सकती हैं ! साधनामें तो भद्दा और सरलतासे ही अधिक सफलता मिल ककती है और ये गुण बुद्धिमधान पुरुषोंकी अपेका हृदयमधाना नारियोंमें अधिक हैं । इसिल्ये कोई कारण नहीं कि खियोंको साधनमें सफलता न मिले ! की कोई ऐसी घृणित वस्तु नहीं है, घृणाके योग्य तो पुरुषोंकी अपनी ही मोग-लिप्सासे उत्पन्न हुई उनके प्रति आसिक ही है ! यदि खीरूप और खीनाममें ही कोई दोध होता तो साक्षात् श्रीमगयान् हो जगजननी दुर्गाके रूपमें क्यों पूजे जाते ! और मालुक भक्त उन्हें 'करणामयी माँ' कहकर क्यों पुकारते ! भगवान्ने तो स्वयं गीलामें कहा है—

#### 'कीर्तिः श्रीबोक्च नारीणां स्मृतिर्मेश्वा धृतिः क्षमा ॥' (१०।३४)

भी क्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेथा, धृति और क्षमा हूँ। जिस प्रकार ये सात देवियाँ मगवान्की विभूति हैं वैसे ही साधना देवी भी तो भी ही हैं। वे स्नेह और श्रद्धारे स्वागत करनेवाली अपनी सजातीया नारिवों-से दुर-दूर रहना ही क्यों चाहेंगी ? अतः मगवत्प्रीतिके लिये किसी जातिविशेष या लिक्कविशेषकी आवश्यकता नहीं है, भन लिक्कं धर्मकारणम्। भगवान्को तो जो निक्ललभावसे भजता है, वही प्यारा है भ्यो मद्भक्तः स में प्रियः। भीतामें वे स्वयं कह रहे हैं—

### मां हि पार्थ व्यक्तश्चित्य वेऽपि स्युः पापयोनयः । स्थियो वैदयास्त्रया सूत्रास्तेऽपि वान्ति परां गतिम् ॥

(९।३२)

दि पार्थ ! मेरा आश्रय लेकर तो जो पारयोनियाँ तथा की, वैस्य और श्रद्ध हैं, वे भी परमगति लाम कर लेते हैं।' इससे अधिक भगवान्के भजन और भगवत्प्राप्तिमें सबका अधिकार घोषित करनेवाली और कीन विधि होगी! अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रियोंको भी ब्रह्मशानका पूर्ण अधिकार है। दे भगवान् भी पुरुषकी अपेक्षा स्नीकी उत्कृष्टता घोषित करते हुए कहते हैं—

### 'उत्तरका की शक्षीयसी पुंसी भवति वस्यसी। अदैवन्नादराधसः' ( ऋ० ५। ५। ६१। ६)

( उत ) यह प्रसिद्ध है कि ( अदेवन्नात् ) देशार्चन-हीन और ( अराधसः ) ईश्वराराधन न करनेवाले ( पुंसः ) पुरुषमें ( स्त्री ) स्त्री ( शांशियमी ) प्रशस्तकर और ( वस्यमी ) अधिक धर्मनिष्ठ होती है। ' इन सब बातोंसे निश्चय होता है कि साधनाका अधिकारी कोई लिक्सविशेष नहीं है, अपित पवित्रता ही साधनाकी सीदी है। यह चाहे पुरुषमें हो चाहे स्त्रीमें ।

गृहस्थाभम और साधना—बहुत टोगोंका विचार है कि गृहस्थाभम साधनमें बाधक होता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। एक अनुकृल साधीके मिल जानेथे तो किसी भी मार्गमें अग्रसर होनेमें भुविधा ही रहती है। अतः यदि स्त्री और पुरुष परस्पर विवाहनन्धनमें बँधकर भगवत्प्राप्तिको ही अपना लक्ष्य बनाकर चलें तो अपनी संयुक्तशक्ति तो वे अकेलेकी अपेक्षा अधिक सरलताले ही संसारको पार कर सकते हैं। बेदभगवान भी कहते हैं—

'या दस्पती समनसा सुजुत आ च घावतः। देवासी निश्यवाहितः' ( ऋ०८।५। ३१।५)

'जो दर्भात एक साथ एकमन होकर प्रार्थना-उपासनाके द्वारा परमात्माके निकट जाते हैं, उन्हें कदापि क्लेश पीडित नहीं करते।' अतः विवाहबन्धनेसे तो हम सब प्रकारके लौकिक और पारलैंकिक बन्धनोंको सुगमतासे खोल सकनेके लिये ही बँधते हैं—मोगोंमें बँधनेके लिये नहीं।

ग्रहस्थाश्रम एक प्रकारका शिक्षालय है। यहाँ मनुष्य प्रेम करना सीखता है। ब्लीको पति और माँको बचा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि क्लो इसपर अभ्यास करो, फिर इस अभ्यस्त प्रेमको पतियोंके पति परमात्मापर आरोपित कर देना।' इस प्रकार इस पाठशालामें रहकर ब्ली और पुरुष प्रभुषेमका ही पाठ पढते हैं।

साधनकी सुविधा भी गृहस्थाश्रममें कम नहीं है। यहाँ की और पुरुषके कार्योंका विभाग हो जाने के कारण उनकी जिम्मेवारीका वोझा भी हल्का हो जाता है। पुरुष धरकी चिन्तासे मुक्त होकर द्रव्योपार्जन करता है और क्री धनसंग्रहकी चिन्तासे छूटकर घरका प्रथम्ध कर लेती है। उसे किसी प्रकारकी आर्थिक चिन्ता नहीं रहती। चित्तकी एकाप्रतामें निश्चिन्तताकी बड़ी आवश्यकता है। इसके सिवा घरहीके भीतर रहनेसे उसे बहुत-सी संसारी बातोंको सुननेका भी अवसर नहीं मिलता तथा साधनके लिये समय भी खूब मिल जाता है। भगवानको द्वाँदनेके लिये तो कहीं याहर जानेकी आवश्यकता है नहीं। वे तो सर्वत्र विराजमान हैं। ऐसा कौन-सा स्थल है जहाँ उनका अस्तित्य नहीं है। अतः भारतीय नारियोंका इषर-उधर

न भटककर घरमें रहना भी उनकी साधनाके लिये तो सहायक ही है। भगवान, कहीं बाहर नहीं हैं, वे तो हमारे अन्तःकरणोंमें ही बिराज रहे हैं। इम उन्हें इन चर्मचक्तुओं से नहीं देख सकते। उन्हें देखनेके लिये तो मन-मन्दिरके कपाटोंको खोलनेकी आवश्यकता है। जब उन्हें खोलकर इम शानदीपकसे देखेंगे तभी उनकी झाँकी होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियों के पास साधनों की कभी नहीं है, कभी है साधनाकी, जिससे वे अझकान प्राप्त करके उस स्थितिपर पहुँच जायँ। जिससे, ये सांसारिक भोग तो क्या, देवताओं के 'इह आस्यताम्, इह रम्यताम्, कमनीयोऽयं भोगः' इत्यादि प्रलोभन भी हमें तिलभर विचलित न कर सकें।

बिक्षा और साधना-हमारे देशकी खियाँ प्रायः पदीलिजी बहुत कम हैं। अतः किन्हीं-किन्हीं बहिनोंका विचार
है कि इम साधना कैसे कर सकती हैं, हम कुछ जानती
तो हैं नहीं। परन्तु वे सब मानें कि जिन्हें वे पदी-लिखी
और समझदार समझती हैं, वे इस विद्यासे कोओ दूर हैं।
बहुत सम्मव है उनकी अपेक्षा तो, जिन्हें आजकलकी
भाषामें अशिक्षता कहा जाता है वे वहिनें इस दिशामें
अधिक उनति कर सकें, क्योंकि इनकी अपेक्षा उनमें श्रद्धा
और हद अध्यवसायकी मात्रा अधिक है। इन लीकिक
भाषाओंको कितना ही सीख लो अध्यातमकी ओर बढ़नेमें
तो इनका मूल्य शून्यके ही बराबर है। सीखना तो उस
एक ही विद्याको चाहिये, जिसे जान लेनेपर सब कुछ जान
लिया जाता है। 'यिसान् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति।'
उसका नाम है 'ब्रह्मविद्या।'

कुळ उदाहरण—यह बात कभी नहीं समझनी चाहिये कि स्त्रियाँ ब्रह्मश्चान नहीं पा सकतीं । इतिहासमें इसके अनेकों उदाहरण हैं। महाराज जनककी ब्रह्मसंपद्में जब याश्चरस्थने अपनेको सबसे बड़ा ब्रह्मश्चानी घोषित करनेके स्त्रियं अपने शिष्योंको गौएँ ले जानेकी आशा दी तो ब्रह्मशादिनी गागीने उस समय उनसे जैसे-जैसे प्रश्न किये हैं उनसे उसकी ब्रह्मश्चार स्पष्ट सिद्ध होती है। भगवान् श्रङ्करान्वार्य और मण्डनमिश्र-जैसे उद्भट विद्वान् एवं तत्वश्चोंका शास्त्रार्थ हो और उनकी मध्यस्थता करनेवाली भारती ब्रह्मनिश्रार्थ हो और उनकी मध्यस्थता करनेवाली भारती ब्रह्मनिश्राकी की यी—गाईस्प्यथर्मका ही पालन करती थी।

फिर भी वह पूर्ण ब्रह्मवेत्री थी। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ग्रहस्याश्रम ब्रह्मसानमें बाधक नहीं है।

सुलमा-अझवादिनी थी—यह तो प्रविद्ध ही है। वह ब्रह्मजा होनेपर भी यहस्थाअममें प्रवेश करनेको तैयार थी। इसिलये नहीं कि उसे सांसारिक मोगोंकी इच्छा थी, अपित इसिलये कि मैं अपनेसे अधिक अझिन प्रवित् पाकर अपनी निष्ठाको और भी सुदृढ बना सकूँ। किन्तु ऐसा कोई अझिन छ पर न मिलनेसे ही यह ब्रह्मचारिणी रही। इसी प्रकार लोगामुद्रा आदि और भी कई महिलाएँ अपनी ब्रह्मनिष्ठाके लिये प्रविद्ध हैं। इसिलये यह कहना ठीक नहीं कि जियाँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकरों। खियाँ तो जगजननी हैं, वे ही सवकी आदिगुरु हैं। यदि उनमें ब्रह्मजनकी योग्यता नहीं होगी तो औरोंमें आवेगी कहाँसे हैं

ब्रह्मश्चानके अनिधिकारी-तो फिर इसके अनिधिकारी कौन हैं ? इस विषयमें उपनिषदें कहती हैं—

नाविरतो दुश्वरिक्षश्वाक्यान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्॥ (कठ०१।२।२४)

भ्जो व्यक्ति दुराचारसे दूर नहीं रहता, जो अश्चान्त है, जिसका मन चञ्चल है और जो अशान्तचित्त है वह इसे शानपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा भगवान् कहते हैं—

नारंयदनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनदनतः। न चाति स्वप्नशीस्त्रय जाग्रतो नैव चार्जुन॥ (गीता ६। १६)

भी अधिक खानेवाला है अथवा जो बिलकुल नहीं खाता तथा जो बहुत सोता है और जो जागता ही रहता है, उससे योग नहीं हो सकता। तास्पर्य यह कि जिसका जीवन असंबत और अनियमित होता है, वह योगसाधनमें विशेष उन्नति नहीं कर सकता। अतः स्त्री हो अथवा पुरुष जो—अशान्त, असंयमी और चन्नलचित है, वही योगका अनिवतारी है और उसीको ब्रह्मविद्या भी नहीं मिल सकती।

उपसंदार-इससे निश्चय होता है कि जिन्हें योगमार्गमें

चलना हो उन्हें अपने जीवनको नियमित बनाना चाहिये। जो नियमसे काम करता है, उसे ही सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है---

> युक्ताहारविद्वारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्यप्नावबोधस्य योगो भवति दुःसद्वा ॥ (गीता ६ । १७)

्षिसका आहार-विहार नियमित होता है और जिसकी कमौंमें भी नियमित प्रश्नुत्ति होती है तथा जो नियमानुसार स्रोता और जागता है उसीको दुःखहारी योगकी प्राप्ति हो सकती है।

अतः स्त्री हो अथया पुरुष जो नियमनिष्ठ है, उसीको योगश्री वरमाला पहनाती है । इसलिये माताओं और बहिनोंको चाहिये कि अपने स्नीत्वको हेयदृष्टिसे न देखकर जीवनको नियमित बनार्चे । घरहीमें रहते हुए घरके सब कार्मीकी नियमसूत्रमें बाँधें और योगसाधनाद्वारा ब्रह्मको प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। यदि स्त्रियाँ ही इस ओर प्रवत्त न होंगी तो होगा कौन ? उन्हींके धंस्कार तो बच्चोंमें भी आदेंगे। अतः मानवजातिमें ब्रह्मविद्याका प्रसार करनेके लिये माताओं-को स्वयं ब्रह्मशान प्राप्त करके अपनी सन्ततिको ब्रह्मविद्या प्रदान करनी चाहिये। देखिये, मदालसाने अपने चारी पुत्रींको ब्रह्मशानी बनाया था । माँ तो वह फुटी है, जिससे उसी प्रकारके कई बीज निकलेंगे। अतः उसके लिये तो पुरुषोंकी अवेक्षा भी साधनाकी अधिक आवश्यकता है। यद्यपि नारीका जीवन ही साधनामय है। उसने अपने पति। पुत्र एवं अन्यान्य सम्बन्धियोंके लिये अपना क्या नहीं दे रक्ला है ? इस प्रकार आत्मोत्सर्गपूर्वक सेवाधर्मको निभाते हुए यद्यपि उसने परम पिता परमात्माके आदेशका खूब अच्छी तरह सारण रक्खा और पालन किया है। तथापि इस आज्ञापालनके साथ हमें उस पिताको भी नहीं भूल जाना चाहिये ! जब हम पिताकी आजाओंका पालन करती हुई उनके पास जाकर कहेंगी, 'पिता, बजा आये तेरे आदेशको' तो क्या पिता झट हमें गोदमें उठाकर प्यार न करेंगे ? उस समय हमें क्या मिलेगा ? 'आनन्द ! आनन्द ! परम आनन्द 🏻

## संतमतमें साधना

( लेखक—श्रोसम्पूर्णनन्दजी )

भारतके धार्मिक जगतके इतिहासमें संतमतका एक विशेष स्थान है। संतमत उस प्रकारका सम्प्रदाय नहीं है, जैसे कि वल्लभ या मध्वया किसी एक पुरुषद्वारा प्रवर्तित दूसरे सम्प्रदाय हैं; वह एक धारा है जो आजसे लगभग पाँच सी वर्ष पहले प्रकट हुई और अबतक वह रही है। सबसे पहले उसके सम्बन्धमें कबीर साहबका नाम उल्लेख्य है; फिर नानक, दाद, दरिया, चरणदास, सहजोबाई, रारीबदास, पल्ट्रूदास, मळूकदास आदिने अपने अपने समयमें इस धाराको पुष्ट किया। बहत से अंग्रेजोंकी और उनकी माँति सोचनेवाले कुछ भारतीय विद्वानींकी यह राय है कि संतमत एक संप्रहात्मक (eclectic) सम्प्रदाय है। जिसमें कुछ बातें हिंदूधर्म और कुछ बातें इस्लाम-से लेकर मिला दी गयी हैं। ये लोग संतीको सुभारकमात्र मानते हैं। उनका ख़याल है कि हिंदू-मुसलमानोंके आपसी भगड़ोंको और दोनोंमें प्रचलित कुरीतियोंको देखकर कुछ दबाळ ईश्वरभक्तोंने समाजके कल्याणके लिये एक सरल मार्ग निकाला, जिसपर दोनों सम्प्रदाय मिल-जुलकर चल सकें। उन्होंने एक ईश्वरकी भक्तिका उपदेश किया, बुआबूत और जात-पाँतकी निन्दा की; भूत-प्रेतकी पूजा, कुर्वानी, बलिदान आदिका निषेध किया; गीर, औलिया, कबकी वन्दना-से लोगोंको रोका;सदाचारकी महिमा बतलायी; हिंदू-मुसलमान-को मिल-जुलकर रहना सिखाया । इनमें कई अब्राह्मण थे। कुछ जन्मना हिंदू भी नहीं थे । संस्कृत तो इनमेंसे स्यात् ही कोई जानता या, इसलिये इन्होंने अपने उपदेश हिन्दीमें दिये । इस कारण पण्डितवर्ग तो इनसे अधसन हुआ, पर जनतामें खूब प्रचार हुआ ।

ये बातें कुछ हदतक सच हैं। संतोंने निःसन्देह एक ईश्वरफी निष्ठा सिखायी, कुरीतियोंका निषेध किया, भेदबुद्धिका खण्डन किया। पर इसका कारण यह नहीं या कि वे समाज-सुधारक ये। वे संत ये और संतोंके उपदेशों-में ये बातें स्त्रभावतः आ जाती हैं। इसके लिये उनको दस धर्मों-की पोधियोंसे सामग्री जुटाकर भानमतीका कुनका जोड़नेकी आवस्थकता नहीं पहती!

भारतमें मुसलमानी शासनकी स्थापनाने एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर दी | हिंदुओंका राज्य चला गयाः सार्व अंश्वेष्ट उनका गौरच नष्ट हो गया, विभूति छुट गयी, देवस्थान प्रष्ट हो गये, स्वामिमान जाता रहा। विद्या और कलाके लिये स्फूर्तिका दार बंद हो गया। मौलिक रचनाओं की जगह टीकामन्योंने ली, जीवित काव्योंके स्थानमें परतन्त्र रजवाड़ों के दरवारों में पलनेवाली अधम कोटिकी शृङ्कारी तुकवंदीकी थैली फट पड़ी। जो जाति ऐसी आपन अवस्थामें पड़ जाय, उसकी अधोगतिका ककना कठिन होता है; उसका तो शतमुख विनिपात अवस्थमभावी हो जाता है। पर अभी हिंदू जातिके दिन अच्छे थे, उसकी आत्माकी अमर ज्योति नष्ट नहीं हुई थी। उसमें से दि करणें निकलीं, जिन्हों ने अधेरे घरों को फिरसे प्रकाशित किया और मृतप्राय प्राणियों को अमृत पिलाकर पुनरुजीवित किया।

एक किरण तो भक्तिमार्गकी थी। इस मार्गको तुलसी, सूर, मीरा आदिने प्रशस्त किया । दुर्वलीसे कहा गया कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारा बल भगवान् है । यहाँ तुम्हारी कोई न सुने;पर वह तो सदा तुम्हारे पास है, तुम्हारे दु:ख-सुखका साक्षी है, तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी भक्तिपर रीझकर तुम्हारे लिये सब कुछ करता और कर सकता है । जो आज विजित थे उनको उनके पूर्वजोंके, राम और कृष्णके, गौरवकी स्मृति दिलायी गयी; वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा रखते हुए ऊँच-नीच सभीके समने भक्तिका याल परसा गया । उपदेशकी माधा हिन्दी थी, इसल्ये सबने ही इस रसका आस्वादन किया। कुछ मुस्लमान कुलमे उत्पन्न व्यक्तियीतकपर इसका प्रभाव पड़ा । दीन-दुखिया हिंदुजाति मरते-मरते बच गयी । मैं इस विषयपर विस्तारसे यहाँ नहीं लिख सकता; पर इतिहासने ऐसा कई बार दिखलाया है कि विजित, दरिद्र, दुखी जातियों में मक्तिसम्प्रदाय और मक्तिसाहित्यका उदय हुआ है । जितना भक्तिसाहित्य हमारे देशमें पिछले चार-पाँच सौ वर्षोंमें निकला है। उतना पहले कभी नहीं बना । खतन्त्र आर्योंके, जो सभ्य जगतुके गुरु और विशाल साम्राज्योंके स्वामी थे, मुँहसे यह गाना कम ही निकल सकता या— 'निर्देख के बढ़ राम' । जो स्वयं बली था, वह उपासनाकालमें भी अपनेको मूल नहीं सकता था। इसका प्रमाण उन ओजस्त्री मन्त्रोंमें मिलता है, जिनमें वैदिक आर्य इन्द्रादिसे बल या विजयका बरदान माँगते हैं । जहाँ भक्तिकालीन हिंदू रोता-गिइगिझाता है, वहाँ वैदिक आर्य इस प्रकार बात करता है जैसे कोई अपने इक्तको माँग रहा हो और लेकर छोड़नेकी सामर्थ्य रखता हो ।

जातिकी आत्मासे जो दूसरी किरण निकली, उसका ही नाम संतमत है । इस आकाशके कुछ नक्षत्रोंके नाम मैं ऊपर गिना चुका हूँ । यही छोग संत कहलाते हैं । इन्होंने सगुण-साकारकी उपासनाके स्थानमें निर्गुण-उपासना, योग और ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया । यों तो भक्तिमार्गमें भी ऊँच-नीचका भेद नहीं होना चाहिये; फिर भी उसमें जिन साधनींका प्रायः काम पड़ता है--मन्दिर, पूजाको सामग्री आदि-वह बहुतीको अप्राप्य है । तुल्सीदासजीने कलियुगके लक्षणोंका वर्णन करते हुए शुद्रोंके सम्बन्धमे जो कुछ लिखा है। उससे यह प्रतीत होता है कि इन बड़े आचायोंके भाव क्या थे। पर योगाभ्यासके लिये तो कोई बाहरी साधन नहीं चाहिये । पूजाकी सामग्रीके लिये पैसे नहीं चाहिये । इसलिये यह मार्ग सचमुच सबके लिये सुलभ, सुराम है। कठिन अवस्य है, पर सबी भक्ति भी तो कोई दिल्लगीकी चीज न होगी। इसलिये इधरकी ओर अधिक व्यापक आकर्षण हुआ ! नाई, धोबी, जुलाहा, मोची, जन्मके मुसलमान भी आये; ऊँची जातिवाले भी आये।

इस मार्गमें एक और विशेषता थी । सवा जीवन केवल चुपचाप साँस लेनेमें नहीं है ! उसका लक्षण है जाग्रित, क्रियाशीलता । सजीव प्राणी इस आसरे नहीं बैठा रहता कि कोई सुक्षपर आक्रमण करे तो में अपनेको किसी प्रकार यचा लूँ; वह आक्रमणकारीपर आमे बढ़कर आक्रमण करता है ! मिक्तमार्गने सुमूर्यु हिंदूजातिमें जान डाली, संतमतने सिक्त्यता प्रदान की । केवल अपने कोनेमें पड़े रहनेके बदले सुसलमानोंके दोपोंका खुलकर निदर्शन होने लगा ! योगीमें बल होता है, आत्मविश्वास होता है । उसकी वाणीमें अपूर्व शक्ति होती है । इससे जनतामें भी आत्मिनर्मरता आयी । उसी आत्मिनर्भरताकी एक कली सिक्ख-सङ्गठन और महाराजा रणजीतिसिंडके राज्यके स्पर्मे खिली ।

इन बातोंके साथ ही दो और बातोंको भूल न जाना चाह्यि । संतमत और भक्तिमार्ग कोई नये आविष्कार न थे ) दोनोंकी परम्परा बहुत ही प्राचीन कालसे चली आ रही है । इसके अतिरिक्त यह भी स्परण रखना चाहिये कि दोनों- के बीच कोई ऐसी ऊँची दीवार न थी, जो एक मार्गको दूसरे मार्गसे विलक्कुल पृथक् कर दे । पतकालिने 'ईश्वरप्रणिधानादा' सूत्रमें ईश्वरचिन्तनको भी योगका एक मार्ग माना है । जो योगाम्यासके मार्गपर आरूद होगा उसमें भी उन श्रद्धादि गुणोंका होना आवश्यक है, जो भक्तिके लक्षण हैं; भक्तको जब एकात्रता प्राप्त होगी, तब उसको भी वैसे ही अनुभव होंगे, जैसे कि योगीको होते हैं। इस बातका प्रमाण इमको अपने यहाँके आध्यात्मिक साहित्यमें पूरा-पूरा मिलता है। एक ओर तो संतमतके आचायोंकी रचनाओंमें भक्तिमावसे ओत्योत बाक्य मिलते हैं, दूसरी ओर भक्तिसम्प्रदायके प्रवर्तकोंके प्रन्योंमें योगके अनुभवकी झलक आती है। उदाहरणके लिये नीचे दो अवतरण देता हूँ।

यहत्या कवीर साहबके प्रधान शिष्य धर्मदासजीकी रचना है। दरसन दीने नाम सनेही। तुम बिन दुस पाने मेरी देही दुसित तुम बिन रटत निस दिन, प्रगट दरसन दीजिए। बिनित सुन, प्रिय स्वामियाँ। बरु बाउँ बिलँब न कीजिए। अब न भावे, नींद न आये, बार बार मोहि बिरह सतावै॥ बिबिय बिनि हम गईं न्याकुरु, बिन देखं जित्र ना रहै। तपत तन, जिब उठत उबाला, कठिन दुख अब को सहै॥ नैनन चलत सजल जलपारा, निस दिन पंथ निहार तुम्हारा॥—इत्यादि

दूसरा मुस्सागरसे लिया नया है---

अपुनरी आपुनही में पायो । सन्दहि सन्द भयो उनियारी सतगुरु भेद्र बतायो ॥ सूर्यास समुक्षे की यह गति मनहीं मन मुसकायो । कहि न जाय या सुखकी महिमा उसी गुँगो गुड़ खायो॥

भक्तिमार्ग संतमतसे पहले चल चुका या। उसने जो वैष्णव वातावरण पैदा कर दिया था, उसका प्रभाव संतोपर भी पड़ा था। उन्होंने भी ईश्वरके लिये विष्णुके पर्याय हरि, माधव, गोपाल, राम आदि शब्दोंका प्रयोग किया है। इसका एक कारण यह भी था कि कशीर साहवने, जो आदि संत कहलाते हैं, प्रसिद्ध वैष्णय आचार्य रामानन्दजीसे पहले-पहले दीका प्राप्त की थी।

जहाँतक आध्यात्मिक सिद्धान्तकी बात है, संव लोग प्रायः सभी शाङ्कर अद्वैतमतको मानते ये। 'प्रायः' मैंने इसलिये कहा है कि किसी-किसीने शुद्धाद्देत मत और विशिश-देत मतका भी प्रतिपादन किया है; दैतवादी इनमेंसे कोई भी न या। इस लेखमें संतोंके दार्शनिक विवारीकी विवेचना करना अप्रासिक्कि होगा, क्योंकि इसका मूल विषय सम्बना है; फिर भी उदाहरणके लिये में कुछ अवतरण देता हूँ। सुन्दरदासजी कहते हैं—

ब्रह्म निरीह निरामय निर्मुन, निरय निरंजन और न मारे । ब्रह्म अखंडित है अध करध, बाहिर मीतर ब्रह्म प्रकारी॥ ब्रह्महि सुच्छम स्यूल जहाँ रुगि, ब्रह्महि साहब, ब्रह्महि दारी। सुदर और सह्यू मत जानहु, ब्रह्महि देखत ब्रह्म तमारे॥

एक जगइ पलटूदासजी कहते हैं---

कोटिन जुग परकै मई, हमहीं सिरजनहार । हमहीं सिरजनहार, हमहिं करता के करता , जेकर करता नाम, आदि में हमहीं रहता॥

---इत्यादि

यह वही भाव है, जो छान्दोग्य उपनिषद्में 'आहं भनु-रभवं सूर्यश्च' इत्यादिसे व्यक्त किया गया है ।

दादूदयालजी कइते हैं---

तन मन नाहीं, मैं नहीं, नहीं माया, नहिं जीत । दादू एके देखिए, दह दिस मेरा पीत ॥

जीवन्मुक्तके वर्णन अनेक स्थलींपर आये हैं। दृष्टान्तके रूपमें में उनमेंसे दोकी उद्भृत करता हूँ। पहलेमें चरणदास-जी कहते हैं---

जन हो एक दूसरा नासै।
बंध मुक्तिकी रहे न साँसै॥
मृतक अवस्या जीवत आवै।
करम रहित अस्पिर गति पावै॥
जन कोइ मिंतर, वैरी नाहीं।
पाप पुन्य की पैरे न छाँही॥
म्मान दसा पेसी करि गाई।
करनदास सुकदेव बताई॥

दूसरेमें कवीरसाहब यों कहते हैं-

भर्झ, कोई सतगुरु संत कहावै, नैनन अरुख रुखावे। होछत डिगै न बोलत बिसरे, जब उपदेस दकावे॥ प्रान पूज्य किरिया ते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। द्वार न टैंपे, पवन न रोके, नहिं अमहद अरुझाते॥ यह मन जाय जहाँ तग, जबहीं परमातम दरसावे। करम करें निःकरम रहें, जो ऐसी जुगत रुखाँवै॥ सदा बिकास त्रास नहिं मन में, भोग में जोग जगाँवै। ---इत्यादि

एकायको छोड़कर संतोंने निश्चितरूपसे पुस्तकें नहीं लिखी हैं। उनको कुछ स्फुट रचनाएँ मिलती हैं। जिनको समय-समयपर उनके शिष्योंने लिख लिया था। इनमेंसे जो गाने लायक हैं उनको 'शब्द' तथा शेषको-जो प्रायः दोहा, सोरठा आदि छन्दोंमें हैं—'साखी' कहते हैं।

अब में इस लेखने मूल विषय प्ताधनां भी ओर आता हूँ। इतना तो पहले भी सक्केत किया जा चुका है कि ये लोग योगान्यासको मोक्षका स्वधन प्रतिपादित करते हैं। पतक्किले अनुसार अभ्यासवैराग्यान्या तिबरोधः अर्थात् अभ्यास और वैराग्यसे चित्तकी इत्तिका निरोध होता है, दूसरे शब्दोंमें योगमें सिद्धि प्राप्त होती है। वैराग्यका उपदेश देनेवाले पद संतोंकी वानियोंमें मरे पढ़े हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना पर्याप्त समझता हूँ—

नाहक गर्वं कर हो अंतहिं खाक में मिति जायगा । दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं मैं किर दिन जायगा ।। बालुक मंदिल हहत बार निहं, फिर पाले पिलतायमा । रिच रिच मंदिल कनक बनायो, ता पर कियो है अबासा ।। घर में चोर रैन दिन मृसिहं, कहहू कहाँ है बासा । पिहिर पटंबर मयो लाड़िला, बन्यो लेल मदमाता ।। मैंबी चक मिरी सिर जपर, लिन में की निपाता । मेंकु चीर निहं चैरे बाबरे, ठीर ठीर चित बाते ।। देवहर पूजत तीर्य नेम बत, फीकट को रँग राते । कार्से कहँ, कोउ संग न साथी, खलक सबै हैराना ।। कहैं गुलाल संत पुर बासी, जम जीतो है दिवाना ।।

बैराग्यवृत्तिको हट् रखनेमें सत्तक्क्ष्मे बड़ी सहायता मिलती है। इस सम्बन्धमें उदाहरणके लिये नरणदासजीकी एक साखीको उद्धृत करना काफी होगा—

> तप के बरस हजार हाँ, सतसंगति धिड़ एक । तौ मी सरबिर ना करें सुकदेव किया विवेक ॥

विना एक अच्छे गुरुकी सहायताके योगाभ्यास करना और उसमें सफलता प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिनको अनुभवी व्यक्ति ही समझा सकता है; बहुत-सी ऐसी भूलें हैं, जिनको यही दूर कर सकता है। कभी-कभी तो गलती कर देनेसे योगाभ्याससे शरीर और मिलाष्कके लिये भयावह परिणाम खड़े हो सकते हैं। उपनिषद्का उपदेश है— 'स गुक्मेवाभिगष्छेत् समित्याणिः श्लोषियं ब्रह्मनिष्टम्।' दुःखकी बात यह है कि आजकल 'गुरु' शब्द तो चारों ओर मारा-मारा फिरता है; परन्तु इस बातकी छानबीन नहीं की जाती कि जो लोग गुरु बनते हैं, वे ब्रह्मनिष्ठ हैं भी या नहीं। यदि सौभाग्यसे सद्गुरु मिल जायँ तो फिर यह पुराना वाक्य सर्वया सार्यक होता है—

## यस्य देवे परा भक्तिर्यया देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता अर्थाः प्रकालन्ते महासमनः ॥

संतीने सद्गुब-महिमामें सचमुच कलम तोड़ दी है। यहाँपर तो केवल योड़े-से ही उदाहरण दिये जा सकते हैं— बिनु सद्गुरु कोठ मेद न पावा। धरती से आकास हो धादा।। (वजहन)

दादू काढ़ काल मुख, अधे लोचन देइ। दादू ऐसा गुरू मिल्या, जीव ब्रह्म करि लेड़॥ (दादू) गुरु चरनन पर तन मन वारूँ। गुरु न तजूँ, हरि को तजि डारूँ॥ (सहजोगाई)

सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध अरु मूल । सतगुरु कूँ सिजदा करूँ, एक पलक नहिं मूल ॥ ( सरीक्दास )

सतनुरु मारा बान भिर, डोला नाहिं सरीर । कहु चुंबक क्या कर सकै, सुझ कारी बोहि तीर ॥ सतनुरु मारा तानकर, सब्द सुरंगी बान । मेरा मारा फिर जिये, तो हाछ न गहुँ कमान ॥ (कवंर)

ऐसा सद्गुरु धन इत्यादिका भूखा नहीं होता । वह जिसको अधिकारी समझेगा, उसको अवस्य ही सदुपदेश प्रदान करेगा । जो शिष्य बननेका हौस्छा रखता हो, उसमें अटल श्रद्धा और अथाह धीरता होनी चाहिये । उसको पलटू साहब यह परामर्थ देते हैं—

> पड़ा रहें संत के द्वारे, धक्त धनी का खाय । कबहुँ तो धनी निवाजिहें, काज सहज होइ आय ॥

पत्रक्षित्ने योगको अष्टाङ्ग कहा है। कुछ लोग उसको इस कारण पडङ्ग भी कहते हैं कि यम और नियम केवल योगी ही नहीं वरं मनुष्यमात्रके लिये उपयोगी हैं। 'तोंने निरोपरूपसे योगकी कोई पोयी तो लिखी नहीं है, इसलिये षडक्क-अशक्कका शास्त्रीय निनेचन भी उन्होंने नहीं किया है। परन्तु जो बातें यम-नियममें परिगणित हैं। इनपर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है। उदाहरणस्वरूप कवीरकी कुछ साखियाँ देता हूँ—

जुआ, चोरी, मसखरी, न्याज, घूस, घर नार ।
जो चाहै दौदार को, पती बस्तु निवार ॥
कामी, कोषी, ठाठची, इन से मिक न होय ।
मिक करे कोइ सूरमा, जाति, नरम, कुठ खोय ॥
गोधन, गज पन, बाज धन और रतन पन खान ।
जब आवे संतोष धम, सब पन घूरि समान ॥
मिर आऊँ, मार्गू महीं, अपने तन के काज ।
परमारयके कारने मोहि न आवे ठाज ॥
साँचे खाप न ठागहीं, साँचे काठ न खाय ।
साँचे को साँचा मिलै, साँचे माहिं समाय ॥
गुरु पसु नर पसु नारि पसु, बेद पसु संसार ।
मानुष सोई जानिपे, जाहि बिबेक बिचार ॥
निंदक नियर राखिए, अँमान कुटी छवाय ।
बिनु पानी, साबुन बिना, निरमठ करे सुमाय ॥

योगाभ्यासकी कई रीतियाँ प्रचलित हैं। इनमें लक्ष्यगत कोई भेद नहीं है। मुख्य भेद धारणा अर्थात् चित्तकी बृत्तिको एकाग्र करनेके अन्तर्भुख साधनके सम्बन्धमें है । भूतिमें भी इस प्रकारकी कई रीतियाँ भिन-भिन्न विद्याओंके नामसे परिमणित हैं। प्रायः सभी छंतींने जिस प्रक्रियाका मुख्यतः उपदेश किया है, उसे 'सुरत शब्दयोग' कहते हैं। यह कोई नृतन आविष्कार नहीं है, परन्तु संतकालके पहले इसका स्यात् इतने विस्तारसे अवसम्बन नहीं हुआ । सुरतः जिसे सुरित भी कहते हैं, 'स्रोत' शब्दका अपभ्रंश है । दर्शनप्रन्थींमें स्रोतका अर्थ है 'चित्तवृत्तिप्रवाह'; अतः सुरत शब्दयोग वह पद्धति है, जिसमें शब्दकी धारणा की जाती है अर्घात् चित्तकी वृत्तिका प्रवाह शब्दमें रूप किया जाता है । शुब्दका किसी बाह्य मन्त्रसे तात्पर्य नहीं है। श्ररीरके भीतर और शरीरके बाहर एक प्रकारकी ध्वनि बरावर हो रही है। जिसे अनाइत-जो विना किसी प्रकारका आघात किये हुए उत्पन्न हो-कहते हैं। संतीने इसे अनहर कहा है। गुरू-पदिष्टमार्गसे अभ्यास करनेसे इस ध्वनिकी होर हाय आ जाती है और फिर उसके सहारे चढ़कर चिसकी वृत्ति बीचकी

भूमिकाओंको पार करती हुई असम्प्रशत समाधिपदमें सहज ही लीन हो जाती है। नादिशम्दूपनिषद्में इसका वर्णन इस प्रकार आता है—

ब्रह्मप्रणवसन्थानं नादो ज्योतिर्मयः झिदः। स्बयमावि भेवेदारमा मेघापायेंऽग्रमानिव ॥ ३० ॥ यत्र कुत्रापि वा नादे छगति प्रथमं मनः। तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन सार्धं विक्रीयते॥३८॥ सर्वेषिन्तां समुस्सुज्य सर्वचेष्टविवर्जितः । विकीयते ॥ ४३ ॥ नाइमेवानुसन्द्रधासादे चिसं नियामनसमर्थोऽयं निमादो निशिताहुराः। नादोऽन्तरङ्गसारङ्गवन्धने बाग्रसयसे ॥४५ ॥ इसी प्रकार ध्यानविन्द्रपनिपद्में भी बतलाया है:--अनाहर्स तु यम्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्परम् । त्रस्परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः॥३॥ शिवसंहिता आदि प्रन्योंमें भी अनाहत ध्वनि और उसके द्वारा चित्तवृत्तिके उपरामका वर्णन आया है।

इसी ध्वनिका आश्रय लेकर योगीको अन्तरमें आदि-ध्वनि अर्थात् प्रणवका अनुभव होता है। पतञ्जलि कहते हैं कि प्रणव अर्थात् ॐकार ईश्वरका वाचक है। ॐकारके अकार, उकार, मकार—इस प्रकार दुकहें करके अनेक प्रकारसे अर्थ किये गये हैं। योगीकी दृष्टिमें ॐकार आदि शब्द अर्थात् पाञ्चमौतिक जगत्का आदिम रूप, शब्द-तन्मात्राका सूक्ष्मतिस्क्ष्म सार, इसील्यि पाञ्चनौतिक जगत्में ईश्वरकी पहली अभिन्यिक्त है। इसील्यि यह उसका वाचक या पवित्रतम नाम कहा जाता है। श्रुतिमें प्रणवकी अनेक प्रश्नासियाँ हैं। यथा—

सर्वे बेदा यश्यदमामनन्तिः
तपार्श्स सर्वाणि च बद्धदन्ति ।
यदिण्डन्ती ब्रह्मचर्ये चरन्तिः
तत्ते पद्श्संप्रदेण ब्रबीक्योमिस्येततः ॥१५॥
प्तस्योवाक्षरं ब्रह्म होतद्योवाक्षरं परम् ।
प्तस्योवाक्षरं झाला यो यदिण्डति तस्य तत् ॥१६॥
(कठोपनिवद दितीय बहो )

निस प्रकार वैदिक प्रन्योंमें ॐकारको प्रणव, उद्गीथ आदि अनेक नामोंचे पुकारा गया है उसी प्रकार संतोंने इसे प्राय: नाम या सत्तनाम (सत्यनाम )कहकर पुकारा है। सत्यनामकी अपार महिमाका उन्होंने भी बार-बार वर्णन किया है। वे भी कहते हैं कि नादके पूरे जो भूमिका है, वह निःशब्द 'अनामी' लोक है। इस सम्बन्धमें कुछ अवतरण देता हूँ:—

ओरेम्कार पानी अरु पवन । सूर्प, चंद्र, घनि, महि, मनम । ओरेम्कार पूजा अरु मान । ओरेम्कार जप संजम ध्यान ॥ ओरेम्कार तप तीरथ दान । ओरेम्कार राही सुर म्यान । ओरेम्कार गुरू अरु चेळा । ओरेम्कार रह रासी मेळा ॥ ओरेम्कार निरंतर बानी । जिन जानी तिन गुरुमुख जानी । (नानक)

सत्तनाम निज सार है, अमरलोक को जाय।
कह दिश्या सत्तगुरु मिले, संसय सकल मिटाय ॥(दिरया)
मूरुमंत्र निज नाम है, सुरत सिंधु के तीर।
ग़ैबी बानी अरसमें सुर नर घरें न चीर॥(गरीव)
ता पर अकह लोक है माई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई।
जो पहुँचें जानेंगें वाही, कहन सुनन से न्यारा है॥(कबीर)

संतींने सुरत शब्दशेयको ही निदिध्यासनकी प्रधान प्रक्रिया माना है। वे इसीको 'भजन' भी कहते हैं। अभ्यास करते-करते योगीको जो अनुभव होते हैं, उनका वर्णन क्वेताश्वतरोपनिषद्में अति संक्षेपमें इस प्रकार हुआ है—

> नीहारभूमार्कानस्मानिस्मानं स्वयोविविद्युस्फिटिकाशनीनाम् । एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिष्यक्तिकशणि योगे॥११॥ पृथ्यप्तेजोऽनिरुखे समुख्यिते पञ्चातमके योगगुणे प्रकृते। न तस्य रोगो न जरा न स्ट्युः

प्राप्तस्य योगानिसयं शरीरम्॥१२॥ — इत्यादि । (अध्याय १)

इसी विषयका नादिवन्तु आदि उपनिषदोंमें किञ्चित् अधिक विस्तारसे वर्णन है। योगदर्शनके विभूतिपादमें 'नाभिचके कायव्यूहरानम्', 'भुवनशानं सूर्व्ये छंयमात्' इत्यादि सूत्रोंद्वारा कुछ और विस्तार किया गया है। तन्त्र-ग्रन्थोंमें भी कहीं कहीं अच्छा वर्णन आया है।

संतींने भी इस अनुभवका वर्णन किया है और मेरा तो विस्वास है कि संस्कृत-प्रन्योंमें भी इस सम्बन्धमें इससे छल्ति भाषाका प्रयोग नहीं किया गया है । योगीको अभ्यासके प्रस्तादसे चतुर्दश भुवनमें कोई भी वस्तु अशात नहीं रह जाती, वह अणिमादि सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है। यह असम्भव है कि जो अनुभव स्वसंवेद्य है, जो पद 'नेति नेतीति वाज्यम्' है, जहाँ मन और वाणीकी पहुँच नहीं, उसका वर्णन शब्दीं में किया जा सके । हाँ, नीचेकी कुछ वातें बतलायी जा सकती हैं—वे भी संकेतोंद्वारा। इस वर्णनका भी रख उसीको मिल सकता है, जिसकी इस मार्गमें कुछ गति हो । दूसरा इतना ही अनुमान कर सकता है कि किसी प्रकारकी विचित्र और आनन्दमयी अनुभृति होती होगी । मैं नीचे कुछ अवतरण इस सम्बन्धके भी देता हूँ । इनमें कुछ पारिभाषिक शब्द भी आये हैं । इनमेंसे सभी योगविषयक संस्कृत-ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं ।

अमहद तालदम धेई थेई बाजै । सकल मुबन जाकी ज्याति बिरात्रे॥ ब्रह्मा बिस्तू खड़े सिव द्वारे। परम ज्योति सों करें जुहारे॥ गमन मैंडर में निरतन होय । सतगृह मिंहै तो देखें सोय ॥ आठ पहर जन बुल्हा गाजै । भक्तिमाव भाषे पर छाजै॥ ( बुद्धा संदिव ) उत्तर देखो घर में ज्योति पसार । बिनु बाजे तहें धुनि सब होवे, बिगसि कमल कचनार ॥ पैठि पतारु सुर ससि बाँवै, साबै त्रिकुटी द्वार । गंग जमुनके वारपार बिच, भरत है अभिय करार ॥ इँगता पिंगता सुसमन सोधी, बहुत सिखर मुख धार । मुस्त निस्त है बैठु गगन पर सहज उठै झनकार ॥ सोहं डोरि मूल गहि बाँधी, मानिक भरत लिलार । कह गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति मंडार ॥ ( गुठाल साहव )

निर्मान निर्मुन नाम है, जप लाग अनहद तान की ।
विमल म्यान विराग उपजै, धँसत घारा ध्यान की ॥
ध्यान घरके सिखर देखी, विकर रासंकार की ।
जपत अजपा गगन देखी, लखी एक मस्पालची ॥
दिहेन घंटा सेख बाजै बाएँ किंगरी सार्रेगी ।
मधुर मुरली मध्य बाजै, ज्योति एक विराजती ॥
यही है एक कथा निर्मुन दूसरी नहीं जानते ।
जगजिवम प्रानिह सोधिकै छुटि जात आवागमन ते ॥
(जगजीवन साहब )

बाबा बिकट पंथ रे ओगी, ताते छोड़ सकल रस मोगी। पर्यम सिद्धि गनेस मनाओं मूल कमल की मद्रा। किलियम् जाप जपी हरि हीरा, मिटै करम सब छुट्टा ॥ करम बाग पर सेस बाय है, तास होत उदगारम । दोनुँ जीत जनम जुग जोगी अबगत खेल अपारम् ॥ नामि कमरा में नाद समोऔ नागिन निद्रा मारी। दो फुंकार संखिनी जीती उर्वे नाम निचारो॥ हिरदे कमल सुरत का संजम निरत कला निरस्वाँसा । सोहं सिंघ रील पद कीजै ऐसे खढ़ो अकासा।। कंठ कमल से हरहर बोलै धोइस कला उगानी। यह तो मध भारत सतगुरु का पंथ बुझ ब्रह्मस्यानी !! त्रिकृटी मद्धे मुरत दरसै दो दल दरपन माहीं। कोट जतन कर देखा भाई बाहर शीतर नाहीं॥ वह तो सिंध दोउ से न्यास कही कहाँ ठहराए। सुन बेसून मिलै नहीं भौरा, कहाँ रहत घर पाए॥ अनहद नाद बजाओ जोगी, बिना चरन चल नगरी । काया कासी छाँडि चलोगं जाय बसौ मन मधरी॥ धरती धृत अँकार न पाऊँ मेस्ट्रंड पर मेला। गगन मैंडल में आसन करहूँ तो। सतगृरू का चिला 🛭 तिरु परमान ब्रह्म दरवाजा, तिस घाटा है जाऊँ। चीटी के पग हस्ती बाँधूँ अघर धार टहराऊँ॥ दिसन देस में दीपक जोडूँ, उत्तर थरूँ वियाना। पछिम देसमें देवल हमरा, पूरव पंथ पयाना॥ पिंड ब्रह्मांड दोऊ से न्यारा अगम म्यान गोहराऊँ। दास गरीब अगम गति। आवै सिंधै सिंध मिलाऊँ ॥ (सरीबदास)

आगासी सर मिजयानीर, ता महँ कवैंक बहुत बिस्टीर । मौरा कोमधा ताँकी गंध, नानक बोकै विश्वमी संव बारह सोलह सम करि गहै, आसणु सहिज निरान्मु वहै बेतली डोरी गुडि कावै, नानक कहै जोग हडँ पवि मेरहडंड सूचा करि राखै, गुरु प्रसाद अन्नितु रस चाखै दोने शराह इंकठी घरै, नानक बोकै जीवत मरे उन्हें पीण उन्हें काया, शबिद अनाहद शब्द बजाया धुनि अंतर मनु राखै थीरु, नानक बोकै अउठि फकीरु

गणनके बीचमें पेन मैदान है, पेन मैदानके बीच गल्ली सहस दक्त कैंवकमें मैंबर गुंजारहै, कैंवकके बीचमें सेत कल्ली इहा औ पिंग्ला सुसमना घाट है, सुसमना घाटमें कमी नल्ली मुन सगर भरा सत्तके नामसे, तेहिके बीचमें मुरित हली अछै एक वृष्ट है तेहिके दारिमें, पड़ा हिंदोलना प्रेम झुड़ी अमीरस चुवै सोह पिबत पक नागिनी, नागिनी मारिके बुंद रही। बंकके नालपर तहाँ एक ऊँच है, तेहुँके सीस बढ़ि जोति बड़ी जोतिके बीचमें तहाँ एक राह है, राहके बीचमें नाद बड़ी नादके बीचमें तहाँ एक रूप है, रूपको देखिके रह तसछी दास पलटू कहै होय आरूढ़ जब, संतको सहज समाधि मुझी

महम्म हाँव सां जाने साथा, एसा देस हमारा।
बेद कतंब पार निहंं पावत, कहन सुनन सो न्यारा।
जाति बरन कुल किरिया नाहीं संच्या नेम अचारा॥
बिन जल बुंद परत जहाँ भारी, निहंं मीठा निहें सारा।
सुन्न महलमें नीबत बांगे, किंगरी बीन सितारा॥
बिन बादर जहाँ बिजली चमके बिन सूर्ज उजियाँता।
बिना नैन जहाँ मीती पींहै बिनु सुर सब्द उचारा॥
जो चिन जाय बाह्म तहाँ दासे आंग अगम अपारा।
कहै कबीर वहाँ रहिन हमारी, बूरे गुरमुख प्यारा॥
(कबीर साहब)

अन्तमें में दो शब्द अपने दादागुरु बाबा रामलालजीके देना चाहता हूँ:—

- (९) और पुरुक्षरी बेरे मसाला । दरसे अमृत ज्योति रसाला ॥ दसहुँ दिसा महँ दामिनि दमकै । दहिने बाम रिब चंदा चमकै ॥ हरित चक त्रिकुटी रह छाई । फनिपति रूप अजब दरसाई ॥ स्थाम स्वरूप निरंजन झराकै । दीप शिखा सम माया दमकै ॥ त्रिगुन त्रिदेव बहुत दरसाहीं । रंग आरंग बरनि नहीं जाहीं ॥ कोटि कोटि जेक्कांड तमासा। रामशाल चढ़ि लखत अकासा॥
- (२) मूल मंत्र करि बंध बिचारी । यट चक्रहि नव सोधिह नारी ॥ संगिक मेरुदंड ठहराना ! सहज मिलावे प्रान अयाना ॥ बंक नाल गहे मन मूला । बिहँसत अहकमल दल कूला ॥ पिछल दौसा लागि किवारी । सतकुं जी सन लेह उद्यारी ॥ जस मकरीका लागा तागा । बैसेहि प्रेम बढ़ै अनुरागा ॥

उत्तरा पवन चढे जस मीना । है सतगुरु का मारग झीना ॥
अजपा जाप विकिर धुनि ध्याना । संघि सन्द महँ पवन समाना ॥
आदी सन्द औह उँकारा । उँठे सन्द धुनि राशंकारा ॥
दसी दिसा होइंगे उँजियारा । इतकत जगमग जीति अपारा ॥
ग्रीबि मिरंग जब गैब समाना । है अतमस्त अमीरस पाना ॥
कानदंड नाहीं जम त्रासा । देखत गैबी गैब तमासा ॥

जो अस चलै सुन्य मिल जाई। ता कर आवागमन नसाई॥ रामकाल कोड बिरका पाता। निरंपन धनी निसान नन्नाता॥

में समझता हूँ कि इतने अवतरण पर्यात हैं। जैसा मैंने ऊपर लिखा है, इनका और इनके जैसे दूसरे पदीका रसास्वादन वही कर सकता है, जो इस मार्गपर चल रहा है। जो मनुष्य अपने अनुभवके कारण या किन्हों ऐसे महात्माओं के वचनोंको प्रमाण माननेके कारण, जिनका उसको सत्सक्त भात हुआ हो, योगको मोक्षका उत्कृष्टतम साधन मानता है वह प्रकृत्या संतर्बानीकी ओर आकृष्ट होगा; और मेरा ऐसा विश्वास है कि उसका इसमें परम कत्याण होगा। आजकल ऐसा कहनेका दस्तूर-सा चल पड़ा है कि इस युगमें योगाम्यास नहीं किया जा सकता; और मुमुधुओंसे दूसरे साधनोंके नाम लिये जाते हैं, जो योगकी अपेक्षा अधिक सुलभ और सुकर हैं। योग कठिन है, इसमें कोई सन्देह नहीं। पत्रञ्जिल कहते हैं—

#### 'स तु दीर्चकालनैर=तर्थ्यसत्कारासेवितो रहभूमिः।'

जिस चित्तका निग्रह गीताके शब्दोंमें बायुके वाँधनेके समान दुष्कर है, उसकी वृत्तियोंका निरोध सहज नहीं हो सकता । निरन्तर सतर्क रहनेकी आवश्यकता पड़ती है । पदे-पदे पतनकी सम्भावना है । कबीरने योगीके इस मानस रणक्षेत्रका इन शब्दोंमें अच्छा वर्णन किया है—

साघ संग्राम है, बिकट बेहा जती, सती और सूरकी चाल आगे। सती घमसान है पलक दो चारका, सूर घमसान पल एक लगे। साघ संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंतका काम भाई। कहत कन्नीर टुक बाग ढीली करे, उत्तर मन मगनसे जमी आई॥

इसितये कोमलबुद्धि लोगोंका, जो दोनों हाथ चाँदी चाहते हैं, चित्त दस मार्गसे धवराता होगा। परन्तु किया क्या जाय १ दूसरा वास्तविक मार्ग है भी नहीं। आजसे दो हज़ार वर्ष पहलेकी बात है। एक मिश्री राजकुमार रेखायित पद रहा या। उसने धवराकर अपने अध्यापकसे पूछा क्या इन तथ्योंके सीखनेका कोई सरल उपाय नहीं है १ उत्तर मिला— 'नहीं, नरेशोंके लिये स्लागणित सीखनेका कोई अलग मार्ग नहीं है। उसी प्रकार मुमुधुओंके लिये भी कोई सरल मार्ग नहीं है। हाँ, अधिकारिभेदसे अनेक प्रकारकी यह, याग, जप, पूजा आदि उपासना-पद्धतियाँ हैं, जिनसे सत्त्वकी शुद्धि होती है और अपात्र कमशः पात्रस्व प्राप्त करता है। इनकी उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा

सकती ! इनमेंसे कई तो योगके अञ्चोपाञ्चीके पर्यायमात्र हैं—जैसे नियमोंमें परिगणित ईश्वरप्रणिधानकी भक्ति नामसे महिमा गाना । भगवती श्रुति भी किसी दूसरे मार्गका प्रतिपादन नहीं करती । संतमतके आचायोंने दिखला दिया है कि इस युगमें भी यह द्वार पहलेकी ही भाँति खुला है ।

सिद्धियोंकी प्राप्ति भी योगका एक परिणाम है। पतक्किकी कहते हैं---

'ते समाधावपसर्गा व्युखाने सिद्ध्यः।'
संतोने भी इसी दृष्टिसे सिद्धियोंकी निन्दा की है पर उनकी ओर संकेत भी किया है। उनकी विभृतियोंकी बहुत-सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। पर इन बातोंका उल्लेख करना मैं अनावश्यक समझता हू।\*

#### ~<del>!3‡</del>G·^

# संतोंकी सहज-शून्य-साधना

( लेखक--आचार्य श्रीक्षितिमोहन सेन शास्त्री, एम्० ए० )

मध्ययुगके भक्त और साधकगण बहुत समय गुइकी बुलना स्न्यसे करते हैं। जीवनके सहज विकासके लिये सून्य-एक मुक्त आकाशकी ज़रूरत होती है। गुरु भी ऐसा ही होना चाहिये। इसीलिये रज्जवजीने कहा 'सतगुरु सून्य समान है' (गुरुदेव अंग, ५६)! ये 'शून्य' और 'सहज' शब्द बौद्धों, निरंजन और नाथपंथी योगियों, सहजियों और वाउल आदि संतोंमें भी हैं। मध्ययुगके भी बहुतेरे साधक अपनेको सहज्जपंथी कहते थे। देखा जाय, इसका अर्थ क्या है ?

धर्म सहज हो तो यह सहज सकल वाधाहीन होकर अनन्त आधारको चाहता है—यही श्रन्य है। इसीलिये सभी सहज-बादी किसी-न-किसी रूपमें श्र्न्यको स्वीकार करते हैं। 'श्र्न्य' का भावात्मक जीवनाधार महाकाश न मिले तो कोई भी जीवन-बीज अङ्कुरित नहीं हो सकता। इसीलिये सहजमतमें गुरुको शून्य कहा गया है। यदि गुरु अपने व्यक्तित्वसे शिष्यके व्यक्तित्वको दबा दे तो धर्म-जीवन अङ्कुरित होनेके बदले पिस जायगा। इसीलिये शून्य ही गुरु है और गुरु शून्य है।

प्रत्येक अक्कुर जीवन्त होकर उठते समय श्रून्य आकाशकी ओर अपने प्राणींको प्रकाशित करता है। अतिशय क्षुद्र जो अक्कुर है और क्षुद्रतम जो पुष्प है, यह भी अपने मस्तक-पर अनन्त श्रून्य आकाशको न पाये तो अपने उस छोटे-से जीवनको विकसित नहीं कर सकता। आकाश यदि श्रून्य न होकर ठोल हो तो सारा जीवन दयकर तहस-नहस हो जाय। इसी तरह समस्त प्रकारके जीवनके विकासके लिये एक

नीट:-भोगके सब पारिमाधिक शन्दीका, जो संतबानीमे आये हैं, अर्थ लिखना न तो उचित हैं न सम्भव। फिर भी मैं उन लोगीकी
सुविधाके लिये, जो संस्कृतके योगसाहित्यसे मिलान करना चाहें, दो-एक वातोंकी ओर सङ्गेत कर देना चाहता हूँ।

इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा नाडियोंको प्रायः इंगला, पिंगला, और सुख्यमना और सांकेतिक मापामे गङ्गा, यमुना और सरस्वतं कहा गया है। इडा और पिङ्गला ही यन्द्र और पूर्व है। मेल्ट्रण्ड पृष्ठास्त्रि है। सुषुम्णा उसीके बीचसेसे जानेवाली नाडी है, जिसका संग्रेजी नाम स्पाइनल कार्ड है। इसी नाडीमे वे छः विशिष्ट स्थान है, जिनकी पट्चक कहते हैं। चक्रीके नामों और स्थानोंका स्थीरा इस प्रकार है:—

| चक्रका नाम  | হ্যাল                       | चकका नाम        | स्थान                 |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| मूलाधार     | मेरुद्ण्डका सबसे नीचा स्थान | अनाइत           | हृदय                  |
| स्वाधिष्ठान | योनि                        | ৰি <b>হ্যুৱ</b> | क्षण्ड                |
| मणिपूर      | नामि                        | आश              | नेत्रोंके कीचमें; तिल |

इत चर्नोके कमशः गणेश, नक्षा, विष्णु, रुद्र, अविद्या और पुरुष अधिष्ठात देवता हैं। इत चर्नोके उपर सहस्रदरू कमरू या सहस्रार, मद्भारक व्यादि वे स्थान हैं, जो मेस्ट्रण्डसे उपर मस्तिन्त्रमें हैं। जिस स्थानपर इस और पिङ्गला सुषुग्णासे भिल्कर अपनी-अपनी दिशा बदल देती हैं अर्थात् दक्षिण नाडी वाम और वाम नाडी दक्षिणकों और चली जाती है, उसको त्रिकुटी या विकुटीसङ्गमं कहते हैं। प्रत्येक चक्रके साथ कैसा कमल सम्बद्ध है, किस स्थानपर कौन-सो वाधु है, कैसा नाद है, सिर्पणी अर्थात् कुण्डलिनीका स्थान कहाँ है हैं और वह किस प्रकार कर्ष्यंगामिनी बनायी जा सकती है, ये सब अदातः योगसम्बन्धी पुस्तकों और मुख्यतः अपने अनुभवसे ही आननेकी बातें हैं।

प्रकारकी शृत्यता जरूरी है। जहाँ प्राणका विकास नहीं है, वहाँ इस शृत्यताका प्रयोजन नहीं हो सकता है; किन्तु जहाँ कहीं प्राण है, वहीं उसके विकासके लिये शृत्यताका प्रयोजन है। वर्म और मान भी तो जीयन्त यस्तु हैं, इसीलिये इनके विकासके लिये भी शृत्यताका एक अनुकूछ आकाश चाहिये। परन्तु यह शृत्यता नास्तिधर्मात्मक वस्तु नहीं है।

रामानन्दश्वारामें गुरुपरम्परात्ते प्रचलित एक नमस्कार इस प्रकार है—-

> नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवतः। बन्दनं सर्व साधवा परनामं पारंगतम्॥

यह न हिन्दी, न संस्कृत प्रणाम बहुत पुराना है । दादूने अपने नामसे इसे चलाया है—

'दृष्ट् नमो निरंजनं नमस्कार गुरुदेवतः'—इत्यादि
अर्थात् निरञ्जनको प्रणाम करता हूँ, उन्हें समझनेके
लिये प्रणाम करता हूँ गुरुदेवताको । गुरु उसी अनादि
अनन्त निःसीम निरञ्जनको समझनेके सुगम उपाय हैं। किन्तु
यदि रास्ता ही हमें सीमानद्भ कर दे तो ? इसीलिये मुक्तिका
पय खुला रखनेके लिये कहा गया—'बन्दनं सर्व साधवा।'
जितने भी साधक हीं और जिस भावसे भी उन्होंने निरञ्जनको
प्राप्त किया हो, उन्हें नमस्कार । ऐसा करनेसे ही यह
प्रणाम सीमावद्भ नहीं होगा । समस्त संकीणंता और समस्त
साम्प्रदायिकताकी नाधा पार कर जायगा । तभी यह प्रणाम
होगा (पारंगतः' अर्थात् समस्त सीमाके पार गया हुआ सीमा-

इसीलिये गुरु यदि शून्य हों तो किसी विपत्तिका डर

नहीं । यह श्र्यता ही आत्माके विहारकी सहज भूमि है, इसी सहजर्में आत्माकी नित्य केलि और आनन्द-कल्लोलका स्थान है । यहीं संगीत और कलाकी उत्पत्ति है, क्योंकि कलामात्र ही अनन्तमें आत्मारूपी इंसके सहज संगीतका कलोल है (दादू परचा अंग ६१)!

मक्तप्रवर सुन्दरदासने अपने सहजानंदनामक प्रथमें लिखा है कि हिंदू हो या मुसलमान-यदि साधक वाह्य आचार) अनुष्ठान और कृत्रिम कर्मकाण्ड न माने, ऊपरी भेष और चिह्न न धारण करे, अन्तरमें सहज अग्निशिखा जला रक्के, सहज ध्यानमें मन्न हो, सहजमें ड्रूवकर सहजभावसे ही रहे, तब उसके जीवनमें सहज ही भगवान्का नाम अपने आप निःशब्द भावसे ध्वनित होता रहता है । कृत्रिम जप-तपकी कोई ज़रूरत नहीं होती (सहजानंद ग्रंथ २-४)। इसी ग्रंथमें अन्यत्र (२९) कहा गया है कि स्मरण, ध्यानयोगके लिये ये कालाकाल नहीं मानते, सहजमें डूबकर ये कृत्रिम विचार वे भूल जाते हैं । सहज सर्वय्यापी निरञ्जनमें हूबकर साधक विश्व-जगत्की सव साधनाओंके साथ योगयुक्त होता है। कवीरदासने नाना भावसे नाना स्थानपर इस सहजावस्थाकी बात कही है। दादूने कहा है कि 'कुछ नाहीं' का नाम घरके सारा संसार भरम रहा है। इसीलिये भीतरके देवताको जोडकर व्यर्थ ही बाहर चक्कर मार रहा है---

कुछ नाहीं का नावें अपि भरम्या सब संसार ।

पूजनहार पाप्ति हैं, देही मा हैं देव ।

दादू ता कों छाड़ि कपि, बाहिर माँडी सेव ॥

(साच वर्षा १४६,१४८)

ساسان الانتهاب

## प्रार्थना

में अपराधी जनम का, नखिख भरा विकार ।
तुम दाता दुख-मंजना, मेरी करी सम्हार ॥
अवगुन मेरे बापजी, बकसु गरीबनिवाज ।
जो में पृत कपृत हों, तक पिता को लाज ॥
औगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार ।
भावे बंदा यकसिये, भावे गरदन मार ॥

---कबीर

## श्रीमद्भागवतकी साधना

( लेखक--सेठ बीकन्द्रैयालालजी पोदार )

साधनका विषय अत्यन्त व्यापक होनेके कारण बहुत जटिल है। फिर श्रीमद्भागवतमें निरूपित साधनोंपर लिखनेका अधिकार तो महानुभाव विद्वानोंका ही है। मेरे-जैसे अल्पन्न-द्वारा इस विषयमें दु:साहस किया जाना अवस्य ही अनिधकार चेष्टा है। अतएव इस भूष्टताके लिये में क्षमाप्रार्थी हूँ।

अन्य पारमार्थिक प्रन्थोंमें जिस प्रकार ऐहिक, पारलैंकिक और पारमार्थिक श्रेयस्कर अनेक साधनोंका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार यद्यपि श्रीमद्भागवतमें भी सभी प्रकारके साधनोंका निरूपण मिलता है, किन्तु ऐहिक और पारलैंकिक कामनाओंके लिये योगिकियाओंद्वारा उपलब्ध होनेवाले सर्वोपिर अणिमादि सिद्धियोंके साधनोंके विषयमें भी श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान् अपने परम मक्त उद्भवके प्रति यह आजा की है—

अन्तरायान् वदन्त्येता युञ्जती योगमुत्तमम् । मया सम्पद्यमानस्य कालक्ष्यपणहेतवः॥ (११।१५।३३)

इसके द्वारा स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवतमें कल्याणमार्गके पियक भगवद्भक्तों के लिये तो अणिमादि सिद्धियाँ भी केवल समयको व्यर्थ नष्ट करनेवाली ही बतलायी गयी हैं। अतः श्रीमद्भागवतका लक्य पारमार्थिक श्रेयके साधनोंका निरूपण ही है। उनमें भी प्रसङ्कानुकूल अनेक स्थलींपर सांख्यः योग और श्रान-वैराग्य आदि विभिन्न साधनोंका अधिकारि-भेदसे निरूपण किया गया है। जैसा कि सूत्ररूपमें भगवान् श्रीकृष्णने---

योगास्त्रयो अया प्रोक्ता नृणो श्रेयोविधिस्तया । ज्ञानंकर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽसि कुन्नचिस् ॥ निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिष्ट कर्मसु । तेष्यिनिर्विण्णिस्तानां कर्मयोगस्त क्रामिनाम् ॥ यदच्छवा मत्क्यादौ जातश्रदस्तु यः पुमान् । म निर्विण्णो नातिसको मक्तियोगोऽस्य सिद्धिषः ॥

(श्रीमद्भा०११।२०।६–८)

---इन वास्पोंमें कहा है कि मैंने मनुष्योंके कल्याणकी इच्छाऐ जान, कर्म और भक्ति---इस प्रकार तीन योग बतलाये हैं। इन तीनोंके सिवा और कोई चौया साधन नहीं है। इनमें जो कर्मफलोंको दु:खरूप जानकर उनका त्याग करने वाले संन्यासी हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं। जो लोग कर्मोंको सुखरूप समझकर कर्मोंसे विरक्त नहीं हुए, हैं— जिनको संसारसे वैराग्य नहीं हुआ है, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं। और इनके अतिरिक्त अकस्सरत् किसी भाग्योदयसे जो लोग मेरी कथा आदिके कहने सुननेमें श्रद्धा उत्पन्न हो जानेपर कर्मोंके फलोंमें न तो अत्यन्त शासक हैं और न अत्यन्त विरक्त ही हैं, वे भक्तियोगके अधिकारी हैं। किन्तु श्रीमद्भागवतमें कदाचित् ही कोई ऐसा स्थल हो, जहाँ विभिन्न साथनोंके वर्णनमें भगवद्भक्तिको सवोपरि प्रधानता न दी गयी हो। देखिये—

प्रीणनाय मुकुन्दस्य न दृत्तं न बहुत्तता ॥ न दानं न तपो नेज्या न शौर्यं न प्रतानि च । प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम् ॥ (शीमद्वा० ७३७ । ५१, ५२)

परम भक्त श्रीप्रह्वादजी दैत्यवालकोंके प्रति कहते हैं कि 'वृत्त, बहुकता, दान, तय, यूजा, शीच और ब्रतादिसे मुकुन्द भगवान् प्रसन्न नहीं हो सकते; वे तो केवल विद्युद्ध भक्तिमें ही सन्तुष्ट होते हैं। भक्तिके सिवा और सब विडम्बनामात्र है।'

भगवान् कपिलदेव भी माता देवहृतिजीसे यही कहते हैं-

न युज्यमानया भक्त्या मगवस्यविकासमिन । सरकोऽस्ति शिवः पन्या योगिनां व्यवसिद्धये ॥ (शीमद्गा० ३ ( २५ ) १९ )

योगिजनोंको ब्रह्मप्राप्तिके लिये कत्याणकारक मार्ग भक्तिके समान कुसरा कोई नहीं है। और भी—

> प्तावानेव क्रोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः । तीवेण मक्तियोगेन मनो मरयपिंतं स्थिरम् ॥ ( श्रीमद्गा० ३ । २५ । ४४ )

'इस संसारमें तीत्र भक्तियोगदारा मनको स्थिर करके मुझमें लगाना ही मनुष्योंके लिये एकमात्र निःश्रेयसकारक है।' भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं उद्भवजीके प्रति यह स्पष्ट कहा है—

## बालगोपाल



अञ्याद्वधाकोषनीलाम्बुजरुचिररुणाम्भोजनेत्रोऽम्बुजरुथो बालो जङ्गाकटीरस्थलकलितरणत्किङ्किणीको मुकुन्दः । दोर्भ्यो हैयङ्कवीनं द्रधदतिविमलं पायसं विश्ववन्दो गोगोपीगोपवीतो रुरुनस्वविलसत्कण्टभूषिश्चरं वः॥

न सावयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्भयः। म स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा अक्तिर्ममोर्जिता ॥ (श्रीमद्भारः १११४॥२०)

'हे उद्धव! मुझमें बदी हुई भक्ति जिस प्रकार मुझे यश कर सकती है उस प्रकार न योग, न ज्ञान, न धर्म, न वेदाध्ययन, न तप और न त्याग ही मुझे वहा कर सकते हैं।'

प्रश्न हो सकता है कि मगवद्गिक्ति इस प्रकार सर्वोपिर महत्त्व दिये जानेका क्या कारण है, जब कि श्रुति-स्मृतियों में एवं श्रीमद्भागवतमें भी अन्य साधनोंका भी महत्त्व प्रति-पादित है ! इसका समाधान श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित वाक्योंद्रारा हो जाता है——

ये नै भगवता प्रोक्ता उपाया झारमरूअये। अञ्चः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान् ॥ यानास्याय नरी राजक प्रमाचेत कर्हिष्वत्। धाविसमीस्य वा नेत्रे न स्वलेक पतेदिहा॥ (११।२।३४,३५)

योगीश्वर किय श्रीजनक महाराज्ये कहते हैं कि 'हे राजन्! भगवान्ने स्वयं श्रीमुखते जो धर्म अस्मतत्त्वकी उपलब्धिके लिये बतलाये हैं—जिनके द्वारा सर्वसाधारण अल्पह जन भी सुखपूर्वक—सहज ही भगवत्प्राप्ति कर सकते हैं, वे ही भगवत्प्र धर्म हैं। उन भगवत धर्मोंका अनुद्वान करता हुआ पुरुष कभी प्रमादको प्राप्त नहीं हो सकता—जिस प्रकार राजमार्गमें आँख बंद करके भी दौहते हुए मनुष्यको गिरनेका भय नहीं होता, उसी प्रकार भागवत धर्मोंमें प्रवृत्त होकर आँख मूँदकर दौहते हुए चलनेपर भी किसी प्रकारके विषका खटका नहीं होता। अर्थात् अन्य श्रुति-स्मृतिविहित धर्मोंके साधनोंमें कुछ भी त्रुटि होनेपर साधक पथन्नष्ट हो जाता है। किन्द्र भगवद्यक्तिमें श्रुति-स्मृतिविहित धर्मोंका यथावत् अनुष्ठान न होनेपर भी भगवद्यक्त कहापि पथन्नष्ट महीं हो सकता। और देखिये—

रयवस्वा स्वधर्म श्वरणान्युजं हरे-भंजन्नपकोऽष पतेत्ततो यदि । यत्र क वाभद्रमभूद्रमुख्य किं को वार्थ आसोऽमज्यां स्वधर्मतः॥ (शोमद्रा० १)५।१७) देवर्षि नारद भगवान् वेदव्यास्त्रीये कहते हैं—नित्य-नैमित्तिक खपर्माचरणको त्यागकर भगवद्गिक करता हुआ पुरुष यदि भक्तियोगकी परिपक अवस्थाको प्राप्त न होकर मर जाय अथवा भक्तिमार्गसे न्युत हो जाय तो भी क्या उस पुरुषका कभी अमङ्गल हो सकता है ! कभी नहीं । इसके विपरीत भगवद्गक्तिको न करके केवल कर्म-यन्धनमें फँसाने-वाले धर्मोको करते-करते जो लोग मर जाते हैं, उनको क्या फल मिलता है ! अर्थात् उस धर्मके प्रतिफलसे कुछ काल स्वर्गादि सुख मोशकर पुनः उनको दुःखमय संसारचक्रमें ही घूमना पहता है । यद्यि श्रीमद्भगवद्गीताके—

### न **दु**द्धिभेदं जनयेदशानां कर्मसङ्गिनाम्। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्॥

- इस भगवद्वास्यमें अल्पज्ञोंके लिये कर्मोंका साधन उपादेव बतलाया गया है, किन्तु वह ज्ञानके जिज्ञासुओंके लिये ही कहा गया है। क्योंकि ज्ञानके लिये अन्तःकरणकी शुद्धि परमावस्थक है और वह निष्काम कर्मोद्वारा ही प्राप्त हो सकती है। किन्तु भक्ति तो अनपेक्ष ही अन्तःकरणकी शुद्धि करनेवाली है। कहा है—

> केच्दिकेवरूया भक्ष्या वासुदैवपरायणाः । अघं धुन्वन्ति कात्स्न्येन नीहारमिव भास्करः ॥ ( श्रीमङ्का० ६।१।१५ )

श्रीमद्भागवतमें तो भक्तिरहित ज्ञानको भी केवल क्रेश-कारक ही बतलाया गया है-—

श्रेयः जुर्ति भक्तिसुदस्य ते विभो क्रिस्यन्ति ये केवछबोधलब्धये। तेथामसौ क्रेशक एव जिल्पते नान्यस्था स्थूकतुषावद्यातिनाम्॥ (१०१४॥४)

मगवान् श्रीकृष्णकी स्तुतिमें ब्रह्माजी कहते हैं—्हे स्वामिन्! समस्त श्रेयोंकी मूल-खोत जो आपकी मक्ति है, उसे न करके जो पुरुष केवल शुष्क शानके लिये परिश्रम करते हैं, उनको केवल क्षेत्रमात्र ही प्राप्त होता है । जैसे धानके छिलकोंको कूटनेवालोंको सिवा क्षेत्रके और कुछ हाय नहीं लगता।

—इत्यादि अनेक वाक्योंद्वारा स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवतका चरम सिद्धान्त भगवद्भक्तिका प्रतिपादन ही है। किन्तु

अगवान्के नतकाये पुर 'श्रद्धामृतकथायाम्' आदि धर्मौका वर्णन आगे चलकार किया गया है। — लेखक

भिक्तिका महस्य प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंका तार्त्यर्थं ज्ञानादि साक्रोंको हेथ बतलानेका नहीं । यस्ट्रेतः उनका अभिप्राय यह है कि ज्ञानादि अन्य सभी साधन भक्तिसापेक्ष हैं—वे स्थतनत्ररूपने भक्तिके विना भगवत्प्रातिमें सहायक नहीं हो सकते । कहा है—

#### नैकर्म्यमण्यस्युत्तभावविर्ततं

न शोधते ज्ञानमर्क निश्लनस् । कुतः पुनः शश्चदभद्गमीश्वरे न चार्षितं कर्मथदप्यकारणस् ॥ (अभिद्वा०१।५।१२)

महर्षि व्यासजीके प्रति देवर्षि नारदजी कहते हैं—'राग-द्रेषादि उपाधिरहित ब्रह्मतादाय्यकारक ज्ञान भी जल भक्तिके विना शोभित नहीं होता—मोक्षमें स्हायक नहीं हो सकता, तब साधन और फल दोनोंमें दुःख देनेवाले सकाम कर्म भगवान्के अर्पण हुए विना किस प्रकार मोक्षकारक हो सकते हैं ?' क्योंकि—

#### आर**द्या कृ**च्कृष पंपदंततः पतन्त्यभोऽनादतसुच्यवक्ष्ययः ।

'अन्य साधनींद्वारा महान् ह्रोडासे परमपदको पा छेनेपर भी आपके चरणारिवन्दींकी भक्ति न करनेवाले वहाँसे नीचे गिर जाते हैं।'

इसके सिया एक बात और भी है । मगवान् स्वयं आज्ञा करते हैं---

तस्मान्मद्रक्तियुक्तस्य योगिनो वै भदारमनः । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रयो भवेदिष्ट् ॥ यस्कर्मभिर्यक्तप्रसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् । योगेन दानवर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥ सर्वं मञ्जक्तियोगेन मञ्जको रूभतेऽञ्जसा । (श्रीमञ्जा०११ । २०। ११-३१)

'अतएव मेरे भक्तको — ऐसे भक्तको जिसने आत्माको मुझमें छीन कर दिया है एवं जो मेरी भक्तिसे युक्त है — ज्ञान और बैराग्य आदि भेयके अन्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं रहती। जब कि कर्मकाण्ड, तप, ज्ञान, बैराग्य, योग, दान और धर्म एवं अन्यान्य श्रेयके साधनोंसे जो पल प्राप्त होते हैं, वे सब मेरे भक्तको केवल भक्तिबोगद्दारा अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं।

ऐसी परिश्यितमें हानादिके लिये अत्यन्त क्रिष्ट साधनोंका

किया जाना आवश्यक नहीं । इसके विबद्ध सुराम मार्गको प्रहण न करके गह्न मार्ग ही जिनको थाञ्छनीय है, उनके लिये श्रीमन्द्रागवतमें भी इच्छानुसार ज्ञानयोगादि अनेक मार्गोंका निर्देश किया ही गया ै।

## भक्तिके मेद

यों तो भक्तिप्रन्थों भं कि के अनेकों भेद-प्रभेद कथन किये गये हैं। उन सबकी स्पष्टसाके लिये यहाँ स्थान कहाँ। संझेपमें साधारणतया भक्तिके दो भेद हैं—साध्य-भक्ति और साधन-भक्ति।

साध्य-भक्तिका ही नामान्तर परा भक्ति या प्रेमलक्षणा भक्ति है । प्रेमलक्षणा भक्तिके अधिकारी भगवान्के अनन्य भक्त ही होते हैं, जिनके विषयमें भगवान्ने स्वयं कहा है---

न पारसेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न स्साधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मध्यर्षितात्मच्छति महिनान्यत् ॥ (श्रीमद्भा॰ ११ । १४ ) १४ )

पीलसने मुझमें मन अर्पण कर दिया है वह मेरा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मालीका पद, इन्द्रका आसन, चक्रवर्ती साम्राज्य, लोकाधिपत्य, योगजनित सिद्धियाँ ही नहीं, किन्तु मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं करता है। अतः परा भक्तिका परमानन्द अनिर्धचनीय है। पराभक्तिप्राप्त भगवान्के भक्तोंको देहानुसन्धान भी नहीं रहता, उनकी परमानन्दम्यी अवस्थाका वर्णन योगीश्वर कथिने इस प्रकार किया है—

शृष्यम् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे-र्जन्मानि कर्माण च यानि कोके । गीतामि नामानि तदर्थकरिन गायन् विल्जो विचरेदसङ्गः॥ एवंत्रतः स्वप्रियनामकीस्यो जातानुरागो द्ववचित्त उन्दैः। इसस्ययो रोदिति रौति गाय-स्युग्मादवशृष्यति कोकबाद्यः॥ (श्रीमद्रा०११:२।३९-४०)

'चक्रपाणि भगवान्त्रे मुन्दर मङ्गलमय-ऋत्याणकारी जन्म और कमोंकी कथाओंका अषण करता हुआ एवं उन अन्म- कर्मोंके अनुसार महाजनींद्वारा गाये गये नामींका स्रोक-स्ववा स्वेकर गान करता हुआ भगवान्का अनन्य भक्त संसारमें अनास्क रहकर विचरता है। इस प्रकार अपने प्रियतम भगवान्के नाम-कीर्तनादिका वत धारण करते हुए अव प्रेमी भक्तको अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तब वह प्रेमसे द्रवितचित्त होकर विवशतया कभी तो—भगवान्को भक्तांसे पराजित समझकर—अहहास करने त्याता है, कभी यह विचार कर कि हा! इतने कालतक में भगवद्विमुख न्यां रहा—रोने लग जाता है, कभी दर्शनोंकी उत्कट उत्कण्डासे चिलाने लग जाता है, कभी भावावेशमें भगवचित्र-गान करने लगता है और कभी—लोकातिरिक्त लावण्यसिन्धु भगवान्के स्वरूपका दर्शन करके-ह्योंद्रेकपूर्वक प्रेमयिमोर और उत्भन्न होकर नत्य करने लगता है।

### भक्तिके साधन

मक्तिका सर्वोपरि प्रधान एवं प्रथम साधन सत्सङ्ग है। भगवान्ने स्वयं श्रीमुखसे आशा की है—

न रोधयित भी योगो न सांक्यं धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टपूर्वं न दक्षिणा ॥ इतानि यश्चरुङ्ग्दांसि तीथाँनि नियमा यसाः । यथावरुन्थे सस्सङ्गः सर्वसङ्गापद्दो हि माम् ॥ (श्रीमद्भा ११।१२ । १-२ )

ंहे उद्धव! यद्यपि योगै, सांख्ये, धर्म<sup>3</sup>, वेदाध्ययन, तर्पे, त्यागें, हर्ष्टांपूर्त, दान, बत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियमादि— ये सभी मुद्दो प्रसन्न करनेके साधन हैं; किन्तु जिस प्रकार अन्य समस्त सङ्गोंको निवारण करनेवाले सत्मञ्जके द्वारा मैं वद्यीमृत हो सकता हूँ, उस प्रकार योगादि उपर्युक्त साधनोंसे नहीं।

सत्सङ्गको इतना महत्त्व इसलिये दिया गया है कि भगवद्भक्ति सत्सङ्गके विना उपलब्ध नहीं हो सकती।

- १. असन, प्राणायामादि अधाहयोग !
- २. तस्वीके विवेचनात्मक प्रकृति-पुरुषके स्वरूपका शान ।
- **३.** सामान्य तथा अहिंसा आदि ।
- कुच्छ्चान्द्रायणादि ।
- ५. संन्यासधर्म ।
- ६. इष्ट —अभिहोत्रादि कर्म और पूर्व-पूर्ण, तालान, देवस्थान, याग आदिका निर्माण ।

राजा रहूगणके प्रति परमहंस जङभरतजीने कहा है— रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाहा । नच्छन्यसा नेव जस्त्राग्निस्य-विंना महत्यादरजोऽभिषेकम् ॥

(क्षीमद्भाव ५। १२। १२)

'हे रहूगण, भगवसत्त्वका ज्ञान, महापुववींके चरणींकी रज जबतक सिरपर धारण नहीं की जाती, न सपसे, न बजादि कमोंते, न अन्नादिके दानसे, न संन्यासते, न बेदाध्ययनसे, न जल, अग्नि और सूर्यकी उपासनासे प्राप्त हो सकता है ।' सत्तक्क्वारा भगवद्धिकका आविर्माव किस प्रकार होता है, इस विपयमें भगवान् किसल्देव कहते हैं—

सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृस्कर्णरसायनाः कथाः । तज्जोषणादाञ्चपवर्शनरमिनि श्रदा रतिर्भिक्तस्त्रुकमिष्यति ॥ (श्रीमद्वा० ३ । २५ । २५ )

सत्पुरुपोंके निरन्तर सङ्गमें मेरे माहात्म्यस्चक चरित्रोंकी कार्नोमें मुधा बरसानेवाली हृदयाकर्षिणी कथा होती है। उन कथाओंके श्रद्धापूर्वक सेवनसे सीघ्र ही हरि मगवान्में कमदाः श्रद्धा, रति और भक्ति बद्दती जाती है।

सत्यङ्कते पश्चात् भगयद्गक्तिके अनेक साधन बहुतःसे प्रसङ्कीपर श्रीमद्भागवतमें बतलाये गये हैं। स्वयं भगवान्ने भी उद्भवजीसे कथन किया है—

श्रद्धामृतकथायां मे प्राथनमद्दुकीर्तनम् । परिनिद्धाः च पूजायां म्तुतिभिः स्तवनं सम ॥ श्रादरः परिचर्यायां सर्वाङ्गेरभिवन्दनम् । सद्रक्तपूजाम्यधिका सर्वभूतेषु मन्मितः ॥ मद्र्येष्वङ्गवेष्टा च वचला मद्रगुणेरणम् । मदर्येष्वर्षायां च मनसः सर्वकामविवर्षानम् ॥ भद्रयेषविरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । ष्ट्रं द्त्तं दुतं जसं मद्र्यं यहतं तपः ॥ एवं धर्मसंनुष्पाणामुद्धसारमिवोदिनाम् । मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽधीऽस्याविशष्टते ॥

(श्रीसद्भाव ११ । १९६२० -- २४ )

अर्थात् निरन्तरं अमृतके समान मेरी कथामें अद्धान मेरे नामों और गुणोंका करिन, मेरी प्रकामें आत्यन्त निष्ठान् रतिवोंद्वारा मेरा स्तवन, मेरी परिचंथांमें आदर, सर्वाक्रंसे मुझे प्रणाम, मेरे भक्तोंकी विशेषरूपसे पूजा, सब प्राणियोंमें मुझे देखना, मेरे लिये सारें अर्ज्ञोंकी चेटी, वार्तालापमें भी मेरे ही गुणोंका वर्णन करना, मनको मुझमें अर्पण करना, संसारिक सभी कामनाओंका त्याण करना, मेरे निमित्त हर्च्य, मोग और सुखका त्याण करना, मेरे लिये ही यर्ड, दान, होम, जर, तप और वत आदि सब कर्म करना । हे उद्धव! इन धमोंके द्वारा आत्मनिवेदन करनेवालेको मेरी प्रेमलक्षणा मिक्त प्राप्त हो जाती है । फिर उसके लिये कुछ भी साधन अथवा साध्य शेष नहीं रह जाता।

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि जैसे अन्य कोई साध्य वस्तु प्राप्त हो जानेपर उसके साधनीका त्याग कर दिया जाता है, वैसे यहाँ प्रेमलक्षणा मक्तिके जो श्रवण, कीर्तन आदि साधन हैं, उनका त्याग नहीं किया जाता; क्योंकि अवण, कीर्तनादि साधन तो प्रत्युत उत्तरीचर भक्तिको सहस्रगुण परिवर्द्धन करनेवाले ही हैं और भक्तके अति प्रिय हैं।

#### साधन-भक्ति

उपर्युक्त भगवद्वाक्योंमें जो प्रेमलक्षणा भक्तिके साधन कयन किये गये हैं। उनमें अवणादि बहुत-सी साधन-भक्तियोंका समावेदा हो जाता है। प्रधानतया---

> श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पार्सेषनम् । अर्थनं वन्दनं दास्यं सख्यमास्मनिवेदनम् ॥

श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मिनवेदन—यह नवधा मित्त बहुमतसे साधन-मित्त ही है। इनमें प्रत्येकका वर्षन श्रीमन्द्रागवतमें अनेक स्थलींपर बहुत विश्वदरूपसे किया गया है और वह प्रासिक्षक भी है, किन्तु विस्तारभयसे इनके विषयमें स्पष्टीकरण इस लेखमें नहीं किया गया है। यह भी महत्त्वपूर्ण विषय है, अत्राप्त स्वतन्त्र लेखमें विश्वदरूपसे लिखने योग्य है।

#### -Con-

- १. यहाँ निरन्तर ( क्रश्वत् ) का सम्बन्ध कथा आदि सभी साधनोंके साथ है।
- २. आबाहनादि षोडशोपचार पूजा ।
- २. भगवान्के भन्दिर आदिका परिमार्जन आदि, जैसा कि 'सम्मार्जनोपलेषाभ्यों सेकामण्डलवर्त्तनैः । गृहशुश्रूषणे महां दासवषद-मायवा॥' (श्रामञ्चा० १२ । १९ । २९ ) में कहा है ।
  - ४. दोनों पैर, दोनों हाथ सीघे पसारकर दण्डके समान सीघा होकर सिर, मन, मुद्ध और वाणीसहित साष्टाङ्क प्रणाम करना ।
- भगवान्के आराधनके निर्मित्त उद्यान-निर्माण, उत्सवादिके निर्वाहके रूपे आमादिककी जीविक। निभार-ना-जैसा कि भागवतके ११। २७। ३८-३९ रहेकोंमे कहा है । अक्कोंका प्रयोग करना । जैसा कि 'स वै मनः कृष्णपदार्शवन्योः '' ''क्स्यादि भागवतके ९। ४ । १८-२० तक तीन क्षेकोंमें अम्बरीधके प्रकरणमे सारे अक्कोंका मगवान्के रूपे प्रयोग किया जाना कहा गया है।
  - भगवान्के निमित्त मन्दिर और उत्सवादिमें द्रव्य व्यय करना ।
  - जीकिक भीग और सुखोंकी तो बात हा बया, ब्रैंजेक्यके ऐश्वर्यके लिये भी भववान्के मजनका त्याग त करना कहा है—
     त्रिमुबनविमबहेतवेऽध्यकुण्ठस्मृतिरिकितात्मसुरादिभिविम्रस्थात् । म चलति भगवत्यदार्यक्दाङ्वनिभिधार्थमपि यः स वैभावाम्यः॥
     (श्रामद्भाव ११ । २ । ५३ )
  - ८. जैसा कि मगवान्ने श्रीमद्मगवद्गीतामें भी कहा है--यत्करोषि यदश्रासि वञ्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्पसि कौन्तेय सस्कृरण मदर्पणम्॥
    (९ १ २७)

## भागवती साधना

( लेखक---पं व श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम् ० ए०, साहित्याचार्य )

श्रीमद्भागवत संस्कृत-धार्मिक-प्रन्थोंमें एक अनुपम स्थान रखता है। उसके समान अन्य ग्रन्थ मिलना विस्कृत असम्भव-सा है—वह ग्रन्थ जिसमें पाण्डित्य तथा कवित्य दोनोंका मणिकाञ्चन योग हो, तिवा इस ग्रन्थरक हमारे लिये सुलम नहीं है। 'विद्यावतां मागवते परीक्षा' इस सुप्रसिद्ध लोकोक्तिसे ग्रन्थकी दुरूहताका परिचय भी पर्याप्तमात्रामें हो सकता है। अतः भागवतमें किस साधना-पद्धतिका किस प्रकारसे उल्लेख किया गया है, इसका ठीक-टीक विवेचन भागवतके पारहश्चा विवेचक विद्वान् ही साङ्गोपाङ्करूपसे कर सकते हैं; परन्तु फिर भी अपनी बुद्धिसे इस विवयका एक छोटा-सा वर्णन पाटकोंके सामने इस आशासे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकारी विद्वान् इसका यथातय्य विस्तृत निरूपण प्रस्तुत करें।

इमारे देखनेमें भागवती साधनाका कुछ विस्तृत वर्णन द्वितीय स्कन्धके आरम्भमें तथा तृतीय स्कन्धके कपिलगीता-वाले अध्यायोंमें किया गया मिलता है । कपिलकी माता देवहतिके सामने भी यही प्रथा या कि भगवानके पानेका सुलभ मार्ग कौन-सा है । इसी प्रश्नको उन्होंने अपने पुत्र कपिलजीसे किया। जिसके उत्तरमें उन्होंने अपनी माताकी कल्याण-बृद्धिसे प्रेरित होकर अनेक ज्ञातव्य वार्ते कही हैं। परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता थी इसकी राजा परीक्षितको। उन्होंने ब्राह्मणका अपमान किया था; सातवें दिन उन्हें अपना भौतिक पिण्ड छोडना या । यस, इतने ही स्वस्पकालमें उन्हें अपना कल्याण-साधन करना था। बेचारे बढ़े विकल थे, बिलकुल बेचैन थे । उनके भाग्यसे उन्हें उपदेश मिल गये शकदेव-जैसे ब्रह्मशानी । अतः उनसे उन्होंने यही प्रश्न किया- हे सहाराज, इतने कम समयमें क्या कल्याण सम्पन्न हो सकता है ! पर शुकदेवजी तो सब्बे साधककी खोजमें थे । उन्हें ऐसे साधकके मिलनेपर नितान्त प्रसन्नता हुई । शकदेवजीने परीक्षितसे कहा कि भगवान्से परोक्ष रहकर बहुत-से बर्षोंसे क्या लाभ है ? भगवान्से विमुख रहकर दी जीवन पानेसे मला, कोई फल सिद्ध हो स्कता है ! भगवानके खरूप-को जानकर उनकी सिक्षिमें एक क्षण भी विताना अधिक लाभदायक होता है । जीवनका उपयोग तो भगवधर्चा और भगश्रहणकीर्तनमें है। यदि यह शिद्ध न हो सके, तो दीर्ध जीवन भी प्रध्वीतलपर भारभूत है। खट्वाङ्गनामक राजर्षिने इस जीवनकी असारताको जानकर अपने सर्वस्वको छोड़कर समस्त भयोंको दूर करनेवाले अभय हरिको प्राप्त किया। उम्हें तो अभी सात दिन जीना है। इतने कालमें तो बहुत कुछ कल्याण-साधन किया जा सकता है।

इतनी पूर्वपीठिकाके अनन्तर शुकदेवजीने भगवती भागीरथीके तीरपर सर्वस्व छोडकर बैठनेवाले राजा परीक्षितसे भागवती साधनाका विस्तृत वर्णन किया । अष्टाञ्च योगकी आवश्यकता प्रायः धत्येक मार्गमें है । इस भक्तिमार्गमें भी वह नितान्त आवश्यक है । उन्होंने कहा कि साधकको चाहिये कि किसी एक आसनपर बैठनेका अभ्यास करके उस आसनपर परा जय प्राप्त कर है। अनन्तर प्राणींका पूरा आयमन करे। संसारके किसी भी पदार्थमें आसक्ति न रक्खे । अपनी इन्द्रियोंपर पूर्ण विजय प्राप्त कर छे। इतना हो जानेपर साधकका मन उस अवस्थामें पहुँच जाता है। जब उसे एकामता प्राप्त हो जाती है । अपने मनको जिस स्थानपर लगावेगा, उस स्थान-पर वह निश्चयरूपसे टिक सकेगा। अभी भगवान्के स्यूल रूपका ध्यान करना चाहिये। भगवान्के विराट् रूपका ध्यान सबसे पहले करना चाहिये । यह जगत् ही तो भगवान्का रूप है । 'हरिरेव जगजगदेव हरिहरितो जगतो नहि भिन-तनः । इस जगतके चौदहीं लोकोंमें मगवानकी स्थिति है। पाताल भगवान्का पादम्ल है, रसातल पैरका पिछला। भाग है। महातल पैरकी एखी है। तलातल दोनों जङ्घाएँ हैं। सतल जान-प्रदेश है और दोनों ऊरु वितल तथा अतल लोक हैं। इस प्रकार अधीलीक भगवत-शरीरके अधीभागके रूपमें है। भूमितल जवनस्थल है तथा इससे ऊर्ध्वलोक ऊपरके भाग है। सबसे ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक भगवानका मस्तक है। इस जगइपर भागवतकारने भगवान्के विराट् रूपका वर्णन बड़े विस्तारके साथ किया है। जगतुकी जितनी चीज़े हैं, वे सब भगधान्का कोई-न-कोई अंग या अंश अवस्य हैं । जब यह जगत् भगवान्का ही रूप ठहरा, तब उसके मिन-भिन्न अंगोंका भगवान्के मिन्न-भिन्न अवयब होना उचित है ) यह हुआ भगवानुका स्थविष्ठ<del>- स्थल</del>-सम खरूप । साधकको चाहिये कि इस रूपमें इस प्रकार

अपना मन लगाये, वह अपने स्थानसे किञ्चित्मात्र भी चलायमान न हो । जबतक भगवान्में भक्ति उत्पन्न न हो जाय, तबतक इस स्थूलरूपका ध्यान नियतरूपसे साधक-को अपनी नित्यिकियाओं के अन्तमें करना चाहिये। कुछ लोग इसी साधनाको श्रेष्ठ समझकर इसीका उपदेश देते हैं।

पर अन्य आचार्य अपने भीतर ही हृदयाकाशमें भगवानुके खरूपका ध्यान करना उत्तम बतलाते हैं और बे उसीका उपदेश देते हैं। आसन तथा प्राणपर विजय प्राप्त कर लेनेके अनन्तर साधकको चाहिये कि अपने हृदयमें भगवानके स्वरूपका ध्यान करे। आरम्भ करे भगवानके पादसे और अन्त करे भगवान्के होठोंकी मृदुल मधुर मुसुकानसे । 'पादादि यावडसितं गदाभृतः' का नियम भागवतकार बतलाते हैं । नीचेसे आरम्भ कर ऊपरके अडों-तक जाय और एक अङ्गका ध्यान निश्चित हो जाय, तब अगले अङ्गकी ओर बढ़े। इस प्रकार करते-करते पूरे स्वरूपका ध्यान दृढ़ रूपसे सिद्ध हो। जाता है। इस अरहके ध्यानका विशद वर्णन तृतीय स्कन्धके २८ वें अध्यायमे किया गया है । पहले पहल उस रसिकशिरोर्माणके पैरसे ध्यान करना आरम्भ करें। श्रीभगवान्के चरण कमल कितने सुन्दर हैं! उनमें बक्र, अङ्करा, ध्वजा, कमलके चिह्न विद्यमान हैं तथा उनके मनोरम नुख इतने उज्ज्वल तथा रक्त हैं कि उनकी प्रभासे मन्ध्योंके हृदयका अन्धकार आप-से-आप दूर हो जाता है। श्रीमागीरथीका उद्गम इन्हींसे हुआ है । ऐसे चरणों में चित्तको पहले लगावे । जब वह वहाँ स्थिररूपसे स्थित होने लगे,

तय दोनों जानओंके ध्यानमें चित्तको रमावे। तदनन्तर ललित पीताम्बरसे शोभित होनेवाले ओजके खजाने भगवान्की जङ्गाओंपर ध्यान लगावे । तदनन्तर ब्रह्माजीके उत्पत्तिस्थानभूत कमलकी उत्पत्ति जिससे हुई है, उस नाभिका ध्यान करें ) इसी प्रकार वक्षःस्थल, बाह, कण्ठ, कण्ठस्थ मणि, हस्तस्थित शक्क, चक्र, पद्म, गदा आदिका ध्यान करता हुआ भगवान्के मुखारविन्दतक पहुँच जाय । तदनन्तर कुटिल कुन्तलसे परिवेष्टित, उन्नत भूसे सुशोभित, मीनकी भाँति चपल नयनोंपर अपनी चित्त-वृत्ति लगावे। मनुष्योंके कल्याणके लिये अवतार धारण करनेवाले भगवानुके क्रपा-रसरे सिक्त, तापत्रवकी शमन करनेवाली चितवनको अपने ध्यानका विषय चनावे । अन्तमें भगवान्के होटोंपर विकसित होनेवाली मन्द मुसुकानमें अपना चित्त लगाकर वस, वहीं दृढ धारणासे टिक जाय । वहाँसे टले नहीं । वहीं अन्तिम स्थान ध्यानका हुआ । पर इस स्थानपर निश्चितरूपसे स्थित होनेका प्रधानतम उपाय हुआ मक्तियोग । जबतक इदयमें भगवानके प्रति भक्तिका सञ्चार न होगा, तब-तक जितने उपाय किये जायँगे वे सर्वया व्यर्थ सिद्ध होगे ! अष्टाङ्क योग भी तो विना भक्तिके छुछा ही है —नीरस ही है। भक्ति होनेपर ही तो भक्तका प्रत्येक कार्य भगवानुकी पुजाका अङ्ग हो जाता है, अतः इस भक्तिका पहले होना सबसे अधिक आवश्यक है ।

अतः भागवतकारको पूर्वोक्त प्रकारकी ही साधना अभीष्ट है। क्योंकि ध्रुव आदि भक्तोंके चरित्रमें इसी प्रकारकी साधनाका उपयोग किया गया मिलता है।

## ~33,74,8°~

# भजनमें जल्दी करो

भजन आतुरी कोजिये और बात में देर ॥
और बात में देर जगत् में जीवन थोरा।
मानुश्-तन धन जात गोड़ धरि करों निहोरा ॥
काँच महल के बीच पवन इक पंछी रहता।
दस दरवाजा खुला उड़न को नित उठि चहता ॥
भाज लीजें भगवान पही में मल है अपना।
अधागौन छुटि जाय जनम की मिटे कलपना॥
पल्टू अटक न भीजिये चौरासी घर फेर।
भजन आतुरी कीजिये और बात में देर ॥

श्रीमगवान् भक्तिप्रिय हैं, वे केवल भक्तिसे जितने सन्तुष्ट होते हैं उतने पूजन, यह और वससे नहीं होते ! सगवान्की पूजाके लिये ये भाउ पुष्प सर्वोत्तम हैं-अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, प्राणियोपर हया, समा, मनका निग्रह, ध्यान, सत्य और श्रद्धा। इन भाउ प्रकारके पुष्पोंसे पूजा करनेपर भगवान् बहुत ही प्रसन्न होते हैं !

सूर्य, अप्रि, ब्राह्मण, गौ, भक्त, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सभी मगवान्की पूजाके म्यान हैं। अर्थान् इनको भगवान्से पूर्ण--मगवान् समझकर इनकी सेवा करनी चाहिये। इनमें गौ और ब्राह्मण प्रधान हैं। जिसके पिनुकुल और मातृकुलके पूर्व-पुष्प नरकोंमे पढ़े हों, वह भी जब श्रीहरिकी सेवा-पूजा करता है तो उन सकका नरकसे उसी क्षण उद्धार हो जाता है और वे स्वर्गमें चले जाते हैं। जिनका चिक्त विश्वमय वासुदेवमें आसक्त नहीं है, उनके जीवनसे और पशुकी तरह चेष्टा करनेसे क्या लाभ है!

## किं तेषां जीवितेनेह पशुवसेष्टितेन किस्। येषां नृष्ठवणं स्थितं वासुदेवे जगन्मये॥

अव श्रीमगवान्के ध्यानकी महिमा सुनिये—हे राजन् ! अग्निरूपधारी दीपक जैसे वायुरहित स्थानमें निश्चल भावसे जलता हुआ सारे अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाले पुष्क एव दोषोंसे रहित और निरामय हो जाते हैं। वे निश्चल और निराश होकर वैर और प्रीतिके वन्धनोंको काट डालते हैं और शोक, दुःख, भय, देप, लोभ, मोह एवं भ्रम आदि इन्द्रिय-यिध्योंसे सर्वया छूट जाते हैं। दीपक जैसे जलती हुई शिक्षाके द्वारा तेलका शोपण करता है, वैसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला पुष्प ध्यानल्पी अग्निसे कमोंको जलाता रहता है। अपनी-अपनी स्थिति और रुचिके अनुसार भगवानके निराकार और सकार दोनों ही रूपोंका ध्यान किया जा सकता है। निराकारध्यान करनेवाले विचारके द्वारा शनहिस्से इस प्रकार देखें—

भवे परमात्मा हाथ-पैरवाले न होकर भी सब वस्तुओंको

महण करते हैं और सर्वम जाते-आते हैं । मुख-नासिका न होनेपर भी वे आहार करते और गन्ध सूँधते हैं । कान न होनेपर भी वे जगरपति सर्वसाधी मगवान सब बुछ सुनते हैं । निराकार होकर भी वे पञ्चेन्द्रियों के यहा होकर रूपवान, से मतीत होते हैं । सब लोकों के प्राण होने के कारण वे ही चराचरके द्वारा भूजित होते हैं । वे जीम न होनेपर भी वेद शास्त्रानुक्ल सब वचन बोलते हैं । त्वक् न होनेपर भी समस्त शीतोष्णादिका स्पर्श करते हैं । वे सर्वदा आमन्दमय, एकरस, निराधय, निर्मुण, निर्मम, सर्वव्यापी, सर्वदिव्यगुणसम्पन्न, निर्मल ओजरूप, किसीके बदा न होनेवाले, सर्वदा अपने वशमें रखनेवाले, सरको यथायोग्य सब कुछ देनेवाले और सर्वन्न हैं । उनको कोई माँ नहीं उत्यन करती, वे ही सर्वमय विभू हैं ।

जो पुरुष एकान्त चित्ततं इस प्रकार ध्यानके द्वारा सर्वमय भगवान्को देखता है, वह अमृतं अमृतमय परम-धामको प्राप्त होता है।

अब साकारध्यानके विषयमें मुनिये---

**ंउनका सजल मेघोंके समान श्यामवर्ण और अत्यन्त** चिकना शरीर है। सूर्वके समान शरीरका तेज है। उन जगत्पति भगवानके चार बड़ी सुन्दर भुजाएँ हैं। दाहिनी भुजाओं में महामणियोंसे जड़ा हुआ शङ्क और भयानक असरोंको मारनेवाली कौमोदकी गदा है। बावीं भुजाओंमें कमल और चक्र शोभा पा रहे हैं। भगवान शार्क्न भनुष धारण किये हैं ! उनका गला शक्कके समान, मोल मुखमण्डल और नेत्र कमल-पत्रके सददा हैं। उन दृषी-केशके कुन्द-से अति सुन्दर दॉत हैं । उन पद्मनाभ भगवान्के अधर प्रवालके तुस्य लाल हैं) मस्तकपर अत्यन्त तेजपूर्ण उज्ज्वल किरीट शोभा पा रहा है। उन केशव-भगवान्के हृदयपर श्रीवत्सका चिह्न है, वे कौस्तुभ मणि धारण किये हुए हैं। उन जनार्दनके दोनों कानोंमें सूर्यके समान चमकते हुए कुण्डल विराजमान हैं। वे हार, बाजूबंद, कड़े, करधनी और अँगुठियोंके द्वारा विभूषित हैं और स्वर्णके समान पीताम्बर धारण किये गढडजीपर विशाजित हैं।

हं राजन् । पापसमूहका नाश करनेवाले भगवान्के साकार स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करनेसे मनुष्य शारीरिक, वाचिक और मानसिक—तीनीं पापींसे छूट जाता





अन्तान अन्य

है और सारे मनोरपोंको पाकर तथा देवताओंके द्वारा पूजित होकर श्रीभगवाम्के दिव्य परमधामको प्राप्त होता है।

यं यं चामिरुवेत् कामं तं तं प्राप्तोति निश्चितम् । यूज्यते देववर्गेश्च विष्णुस्तोकं स गच्छति ॥ (पश्युराणके साथारपर)

#### . . . . . . . . . . .

# गोतामें तत्वों, साधनों और सिद्धियोंका समन्वय साधन

( लेखक--दीवान बहादुर के॰ एस्॰ रामस्वामी शास्त्री )

ऑगस्ट कींतेने बहुत ठीक कहा है कि प्रत्येक सिद्धान्त एक पूर्वपश्च बनता है, उसते उसका उत्तरपञ्च उत्पन्न होता और फिर दोनोंका एक महान समन्यय साधित होता है। गीता इसी प्रकारका एक महान समन्वय-प्रनथ है। इसमें क्त्योंका समन्वय है। साधनाओंका समन्वय है और सिद्धियों-का समन्वय है । इमलोग गीताको तबतक ठीक तरहसे नहीं समझ सकते, जबतक इसकी इस स्तुतिके यथार्य भर्मको न समझें कि 'सब उपनिषदें गौएँ हैं, अर्जुन बछड़े हैं और श्रीकृष्ण दूधके दुहनेवाले हैं तथा गीतारूपी अमृत ही दूध है।' गौएँ भिन्न-भिन्न रंगकी हो सकती हैं। उनके डील-डौल भी अलग-अलग हो सकते हैं; पर जो दूध उनसे दुहा जाता है वह शुभ्र ही होता है, और सब गौओंका दूध मिलकर एक हो जानेसे वह बड़ा ही उत्तम आहार बनता और उसमें विविध रत लिये हुए एक रतका विलक्षण माधुर्य उत्पन्न होता है । यही नहीं, गीता स्वयं एक 'उपनिषद, ब्रह्मविद्या और साय ही योगशास्त्र' कहाती है। इसका यह अभिप्राय है कि गीता अञ्चानको नष्ट करती और ज्ञानका प्रकाश देती है और केवल लक्ष्यको ही परिलक्षित नहीं कराती प्रत्युत उसका रास्ता मी दिखाती है।

जिस धार्मिक आचार-विचारकी भूमिपर गीता प्रतिष्ठित है, उसकी ध्यानमें रखते हुए यदि हम गीताके महत्त्वकी समझनेका यक करें तो इसके समन्वयका स्वर और भी अधिक स्पष्ट सुनायी दे! आधुनिक संस्कृति धर्म और तत्त्व-ज्ञानको एक दूसरेसे अलग रखती है और इसपर उसको गर्व भी है। परन्तु भारतीय संस्कृतिका यह तरीका नहीं है! सदासे ही उसने धर्म और तत्त्वज्ञानको परस्परसम्बद्ध रस्का है! इसी प्रकार आशा और निराशा, अहम् और इदम्, अद्देत और देत, एकेश्वरत्व और बहुदेवत्व, प्रकृति और परमेश्वर, माया और लीला, त्यान और भोग इत्यादि विचारों और भायोंका एक दूसरेके साथ सर्वथा पार्थक्य हिन्दुस्थानमें कभी रहा ही नहीं है। यह भी स्मरण रहे कि हिन्दस्थानमें कमी रहा ही नहीं है। यह भी स्मरण रहे कि हिन्दस्थानमें कमी रहा ही नहीं है। यह भी स्मरण रहे कि हिन्दस्थानमें कमी

लक्ष्य जीवनका सम्रा मार्ग ही रहा है, केवल बौद्धिक विक्लेषण-का मानस विलास नहीं । यह लक्ष्य केवल इसी जीवनके ही मार्गका नहीं या बल्कि परम जीवनके मार्गका भी । केवल न्यायशास्त्रको अथवा धर्मशास्त्रको ही हिन्दुओंने जीवनका अथ और इति नहीं माना । धर्मशास्त्रमे भी खत्योंकी अपेक्षा कर्त्तव्योंपर ही अधिक ध्यान दिलाया गया है और न्याय-शास्त्रतकमें यह बात मान ली गयी है कि न्यायशास्त्रके परे भी कोई और चीज है । जगत्को (जो अपरा प्रकृति है ) मग-वान्का मन्दिर मानना, सब जीवींको (जो परा प्रकृति है ) प्यार करना और इन दोनोंमें आत्मरूपने रहनेवाले भगवान्-की प्रगाद रागमयी भक्ति करना हिन्दू-तत्त्वशानका सार-मर्म रहा है ।

आधुनिक हिन्दू-सत्त्वशोधनविद्या (Indology) का दिमाग तो बहुत ऊँचा है, परन्तु हिन्दू-संस्कृतिकी शोभाको उसकी आँखें अभी प्रायः नहीं देख सकी हैं ! इसने वेदोंमें वर्णित विषयोंको प्राकृत हस्योंका वैदिक देवकरण कहा है और इन देवताओंकी स्तुति, अर्चा, यजन आदिको अनेक-देवबाद और देवविशेषबाद आदि मनमाने नाम दिये हैं। परन्त यथार्थमें वेदोंने इन सब देवोंको एक ही कहा है और ईश्वरको जगतुमें अन्तःस्थित तथा जगतुके परे भी माना है---'अग्नि यमं मातरिश्वानमाहः । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।' इत्यादि वेदोंको देवस्तृति केवल प्रकृतिपर देवत्वका आरोप था वेदोंका बहुधा देवाभिधान अनेकदेववाद नहीं है। ऋग्वेदके अपूषि दिव्य प्रश्नृति (गोपा ऋतस्य ) के व्यक्त भावस्वरूप धर्मके अनुशासनको जिल्ला जानते थे, उलना ही प्रकृतिके विधानको भी जानते थे । अद्भैतवाद, विश्वदेवतावाद आदिकी जो आधुनिक परिभाषाएँ (मोनिज्म, पैनयीज्म) हैं। बे वहें चक्करमें डालनेवाली हैं। हिन्दुओंका सिद्धान्त तो सदासे यही रहा है कि ईश्वर ही जगतुका उपादान और निमित्त कारण है और वह जगतुमें अन्तःस्थित भी है और जगतुके परे भी है तथा व्यष्टिपुरुष और समष्टिपुरुष तत्त्वतः दोनों एक हैं।

ंहिन्दू-तस्वशोधनिवद्यां का यह आविष्कार है कि पुनर्जन्म बेदिक खिद्धान्त नहीं है, वेद तो स्वर्ग और नरककी नित्य मानते हैं। इस अभिनव विद्याका फिर यह भी कहना है कि उपनिपदोंके सिद्धान्त वेदोंके विरुद्ध हैं, उपनिपदोंने वेदोंके कर्मकाण्डको तहस-नहस कर डाला। भारतीय हिन्दू-तस्वशोधक भी इन सब विषयोंमें तोतेकी तरह वही बात रटा करते हैं, जो उन्हें इस विद्याक उनके पाश्चान्य गुरुओंने पढ़ा दी है। इस संकुचित अन्धानुकरण-प्रणालीको वेदव्यासम्बद्धा और गीताके वचनोंकी समन्वय-दृष्टिके सामने रखकर देखा आय तो इसका विकृत रूप आप ही देख पढ़ेगा और समन्वयके सिद्धान्तकी महत्ता प्रकट होगी। भगवान् गीतामें कहते है—

# वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदाम्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥

(१५।१५)

बात यह है कि भारतं शानमनन्तम्' का सिद्धान्त और विश्वके देवताओं के अनेकलका सिद्धान्त-ये दोनों परस्पर-विरोधी सिद्धान्त नहीं हैं बस्कि एक ही सुसङ्गत, सुसमन्वित, एकीभृत सिद्धान्तके दो अङ्ग हैं। सगुण और निर्गुणके सम्बन्धमें जो अप्रिय विवाद पीछे चले, उनको गीताके ही समन्वय-साधक वचनीसे शान्त करनेका प्रयास हुआ या । इंश्वरको जगत्-सम्बन्धसे देख सकते हैं अथवा जगद्रहित दृष्टिसे भी देख सकते हैं । ईश्वरका जगत्कर्त्तत्व और ईश्वरका आनन्द्रम्य स्वरूप—इन दोनोमं भला, कौन-सी तात्त्विक विसंघाटिता है ! 'तज्ज्ञलानिति शान्त उपासीत' इस छान्दोग्य श्रुतिके साथ 'नेदं यदिदम्पासते' इस केनोपनिषन्भन्त्रका कौन सा ऐसा विरोध है जो नहीं मिट सकता ? आरम्भवाद, परिणामबाद और विवर्त्तवाद क्या एक दूसरेके ऐसे शत्र हैं जिनमें मेल नहीं हो सकता १ क्या भायाको असत् और भ्रमके साय ही समासीन करना होगा और अविद्याको अज्ञान और अबोधके साथ ? क्या ये दोनों ही नाम-रूप साधक तत्त्व नहीं हें ! अनन्त ब्रह्मका सान्त होना वैसा ही आश्चर्यमय है जैसा जगत और जीवका ब्रह्म होना है। जीव कर्ता और भोका है और जगत वह चीज है जो बदलती रहती और इस कर्त्तत्व तथा मोक्तत्वको अवसर देती है। ब्रह्म अनन्त नित्य आनन्द है । सामान्य जीवमें यह आनन्द कत्तु त्व और भोक्तत्वसे आच्छन्न रहता है । अवतारों और जीवन्युक्त पुरुषोंमें यह आवरण नहीं होता । ब्रह्म अन्नेय नहीं है फिन्त परम ज्ञेष, परम भोग्य और परम भाव्य है ( 'अथ मत्यों इमत्यों

भवति', 'अत्र नहां सम्बन्ति'।) ब्रह्म जामत्, स्वक्ष, सुषुति— इम तीनों अवस्थाओं के परे हैं। यह तुरीय क्या, बल्कि तुरीयातीत अवस्था है। यह जामत्-स्वमरहित सुषुतिकी अवस्था है। अहङ्कारको विवेक और वैराग्य, भक्ति और भवण-मनन-निर्दिष्यासनके द्वारा परिद्युद्ध करके बाही स्थिति-में पहुँचाना होगा।

मेरे कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि भारतीय तत्त्वज्ञान बृद्धिशील नहीं था । मैं केवल यह कहना चाहता हैं कि बैदिक भ्रापियोंको ऊँचे-से ऊँचे तत्त्वोंके प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे, आप इसे दर्शन या अन्तःस्फर्ति जो चाहे कह लीजिये । इनके इन स्वानभयोंका पीछे विविध प्रकारसे समन्वय हुआ और जो सबसे महान् समन्वय हुआ, वही यह गीता है ! प्रोफेसर रानडे ठीक ही कहते हैं कि 'उपनिषदोंमें कोई एक ही दर्शनप्रणाली नहीं है, बल्कि कितनी ही प्रणालियाँ हैं जो पर्वतश्रेणियोंके समान एकके ऊपर एक उठती-सी देख पड़ती हैं और अन्तमें एकमेवाद्वितीय ब्रह्मको प्राप्त होती हैं।' हिन्द इस सिद्धान्तको मानते हैं कि जगत् अनित्य और दुःखमय है। फिर हिन्दुओंका यह भी सिद्धान्त है कि जीवन परमानन्दका ही उद्रेक है । जो छोग इन दोनीं सिद्धान्तींको एक दूसरेको काटनेवाले समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि हिन्दू जगत्को स्या समझते हैं । अज्ञान और राग ही मृत्य और दःखके कारण हैं: ज्ञान, त्याग और योग आनन्दके साधन ।

रागद्देषवियुक्तैस्तु आस्मवङ्ग्रीर्वि धेयारमा

विषयानिन्दियैश्वरम् । प्रसादमधिगच्छति ॥

(गीता२।६४)

धर्म, अध्यात्मशास्त्र और योग-तीनों उपनिषदीमें आकर एक हो जाते हैं। शाण्डिल्य जो कुछ कहते हैं उसके विरुद्ध याज्ञवल्क्यके कथनको मत दूँद लाइये, प्रत्युत दोनोंके वचनोंमें दोनोंके अनुभवों और अनुशासनोंकी जो परस्पर-पूर्ति है उसपर ध्यान दीजिये।

इत्यादि, जो गीताके द्वितीय अध्यायके १९, २० और ४२ वें स्त्रीक हैं। साथ भी कई उपनिषन्मन्त्रींके गीतामें ज्यों-केन्त्यों आये हैं—जैसे १न कर्म लिप्यते नरें (ईशावास्य) उपनिषद्का यह भाव (लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसां इस प्रकार गीता (५।१०) में प्रतिध्वनित हुआ है। पुरुष-स्क्रां पुरुषवर्णन और मुण्डकोपनिषद्का 'अभिर्मूषी चक्षुषी चन्द्रस्त्यों यह मन्त्र गीतान्तर्गत विश्वरूपवर्णनके पूर्वरूप हैं। कटोपनिषद्में जिस संसाररूप अश्वर्यक्रका वर्णन है। वही गीताके पन्द्रहवें अध्यायके अख्वर्यवर्णनका बीज है। अन्य अनेक उपनिषन्मन्त्र गीतामें प्रतिध्वनित हुए हैं।

यदि हम गीताके साधन-समन्वयको ध्यानमें ले आहें तो इससे बड़ा लाभ हो सकता है यदि इस साधन-समन्वयका हम तत्त्वींके समन्वयके साथ तथा सिद्धियोंके समन्वयके साथ समन्वय कर लें। गीता अध्याय २ के ५४ वें स्ठोकका माध्य करते हुए श्रीमत् शङ्कराचार्य कहते हैं—

'सर्वश्रेव हाध्यात्मशास्त्रे क्षुतार्थकक्षणानि यानि तान्येव साधनास्युपरिह्यन्ते यकसाध्यत्कात् ।'

'अर्थात् अध्यातमशास्त्रमें सर्वत्र ही जिसके जो लक्षण बतलाये गये हैं, वे ही उसकी प्राप्तिके साधनरूपसे उपदिष्ट होते हैं, क्योंकि वे यक्षसाध्य हैं।' इस प्रकार गीतामे मुक्त पुरुषके जो लक्षण बतलाये गये, वे ही मुक्तिके साधन हैं। साधनसमन्वयमें जो बात मुख्यतया ध्यानमें रखनेकी है, वह यह है कि साधनमात्र ही साधककी आत्मभूमिका तथा जगत् और ईश्वरसम्बन्धिनी उसकी भावनाके अनुरूप ही हुआ करता है। साधनसम्बन्धी इस मूल सिद्धान्तका ध्यान न गहनेसे ही जगत्में नाना प्रकारके धार्मिक और साम्प्रदायिक सगड़े हुआ करते हैं।

गीताके तेरहवें अध्यायका यह बाईसवाँ श्लोक बड़े महत्त्वका है—

> उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोका महेश्वरः। परमारमेति चाप्युको देहेऽस्मिन् पुरुषः परः॥

इससे यह मालूम होता है कि जीवालमा जो परमालमासे अभिन्न है, भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे देखा जा सकता है। इस उसे उसके जगत्मबन्धकी दृष्टिसे देख सकते हैं। जगत्में देख सकते हैं और बगत्से पृथक् भी देख सकते हैं। इस इसे जगत्में निमग्न भोक्तारूपमें या जगद्व्यवहारी कर्त्तारूपमें था मनके द्वारा होनेवाले कार्योंके अनुमन्तारूपमें अथवा साक्षी या सक्ष या निरपेक ब्रह्मरूपमें देख सकते हैं। ये विभिन्न भाव साधकके आत्मसाक्षात्कारके विभिन्न स्तर हैं। इस स्त्रोक-चुके हैं कि गणसङ्क ही जन्मका कारण है। यह स**द्धा खार** प्रकारका होता है—पुरुषका अपलाप और गुणोंकी ही प्रधानता हो अथवा पुरुषको अन्तर्भृत करके गुणींकी प्रधानता हो अयवा गुणोंकी समप्रधानता हो या गुणोंकी अप्रधानता हो। पहले देह, इन्द्रिय, मन आदिरूप गुणसङ्घातको ही आत्मा जानकर भोक्ता बनता है, जैसे चार्वाकादि ! दसरे, गुणोंकी प्रधानतासे अपने अंदर वास्तविक कर्तृत्वादि-का अभिमान करके भर्ता बनता है—जैसे तार्किकादि। तीसरे, गुणोंकी समप्रधानतासे उस भोक्तत्वको, जो यथार्थमें गुणगत ही है, स्वयं असङ्ग होते हुए भी अपने अंदर वस्त्र-म भहातक (भिलावे)के चिह्नके समान, अनुमति दे लेता है—-जैसे सांख्य । चौथे, गुणधर्मीका अपनेसे कुछ भी लगाद न देख-कर यह गुणोद्वारा होनेवाले कार्यका केवल दर्शक अर्थात् उपद्रष्टा होता है, जैसे अपने यहाँ साक्षी। इन चारों प्रकारके गुणसङ्कियोंमें उपद्रष्टा उत्तम है, अनुमन्ता मध्यम, मर्चा अधम और भोक्ता अधमाधम है। वही जब गुणोंको वसमें करके कीडा करता है, तब महेश्वर कहाता है। सृष्टि-स्थिति-प्रख्यका कर्त्ता जो जगदन्तर्यामी प्रभु है, वही गुणोंको दुर करके परमात्मारूपसे स्थित और उक्त होता है । इस प्रकार एक ही इस देहमें विद्यमान है जो पर है, गुणातीत है, जो गुणोंको अपने अंदर प्रलीन करके अखण्डैकरसरूपरे स्थित है । आत्मा गुणसङ्गते पड्विध होता है । इसका यही प्रभाव है । अनुमन्ता, भर्त्ता और भोक्ता-- इन रूपोंसे यह बद्ध होता है। उपद्रष्टा, महेश्वर, परमात्मा---इन रूपोंमें नित्यमक्त एकमात्र है।'

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमें आत्माकी इस कर्नु त्य-भोक्तृत्व-अनुमन्तृत्व-भावनासे उठकर साक्षित्व और परमात्मा-के साथ एकत्वके भावको प्राप्त होना होगा । जीवात्मा और परमात्माका परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए गीता कहती है कि परमात्मा माता, पिता, बन्धु और स्वामी हैं और जीव उन्हींका एक अंद्रा है जो उनसे, अभिन्न है ।

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्यं पवित्रमोक्कार ऋक्साम यजुरेव च॥ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुद्भव । प्रभवः श्रक्तयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥

( 4 | 24, 26)

मभैवांशो जीवस्त्रोके जीवभूतः सनातनः । (१५ १ ७) क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः । (१३ । २)

क्या ये सब विभिन्न अनुभव परस्परिवसंवादी हैं ? कदापि नहीं। ये मिलन और एकत्वके उत्तरोत्तर उच्च स्तरीं-के अनुभव हैं।

इसी प्रकार सगुण और निर्गुण ब्रह्म, अन्तर्भाव और परममाव, मातृमाव और पितृमाव, पितभाव और ईश्वरमाव—— इन सबमें जी सामझस्य है, उसे साधना होगा। गीताके द्वादशाध्यायमें यह बतलाया गया है कि सगुण ब्रह्मके उपासक और निर्गुण ब्रह्मके उपासक दोनों ही एक ही ब्रह्मको पाते हैं——

ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । (१२१४) तेषामहं समुद्धतां मृत्युसंसारसागरात् । (१२१७)

अपनी पुरुष Problems of The Bhagavad Gita में जो 'कल्याण-कल्पतक' में प्रकाश्चित हो खुकी है, मैंने श्रद्धायोगः (५।२१) और भयोगः (१२।११) के भावींको. स्पष्ट करनेका यज किया है। इनमें जो भेद है वह स्तरींका नहीं है, बल्कि ये दो प्रकारके अनन्त नित्य धाम हैं और दोनों ही परम आश्चर्य और आनन्दमय हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण-को परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शास्वत पुरुष, आदिदेव, अज और विभु (१०।१२), ये विशेषण लगाते हैं। दूसरे अध्यायके ७२ वें ऋोकमें तथा नवें अध्यायके २४ से २६ तकके कोकोंमें ब्रह्मनिर्वाण' की विशेषरूपसे चर्चा हुई है और उतने ही विशिष्टरूपसे 'ब्रह्म'को परम अक्षर और आठर्वे अध्यायके तीसरे और चौथे क्लोकमें 'वासदेव' को अधियत्र कहा गया है। तेरहवें अध्यायके १२ से १७ तकके श्लोकोंमें 'क्रेय' परब्रह्मका विस्तृत वर्णन है और फिर उसी अध्यायके १४ में क्ष्रोकर्में मगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं अमृत अव्यय ब्रह्म, शाश्वत धर्म और ऐकान्तिक सुखका धाम हूँ । इस प्रकार भगवद्भूप साध्यके सम्बन्धमें गीताका समन्वय साधकरूप जीवके समन्वयकाऱ्सा ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

जगत्तम्बन्धी जो समन्वय गीतामें है, वह भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है! हमलोग इस समय जगत्की सत्यास्त्यताके विषयमें एक बड़े चक्करमें पड़े हुए हैं। प्रश्न यह होता है कि यह दुःखालय है या आनन्दकन्दमें इसकी स्थिति है। गीता कहती है कि यह दुःखालय है, अशाश्वत है (८।१५) और अनित्य है, अशुख है (९।३३); पर इसी जगह

हम परमानन्दका सुधास्थादन भी कर सकते हैं— प्रसादमधिगच्छिति' (२।६४), 'प्रसादे सर्वेदु:खानां हानिरस्योपजायते' (२।६५) (पाँचर्वे अध्यायके २३ से २६ तक के
कोक भी देखिये।), 'सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमन्तृते'
(६।२८), 'सुसुखं कर्तुमव्ययम्' (९।२)। दुःख और
मृत्युका कारण तो काम है। गीतामें मृतिका और वटः
सुवर्ण और अलङ्कार, रज्जु और सर्प, शुक्तिका और रजत,
मृह्मम् और मृगजल, ऐन्द्रजालिक और इन्द्रजाल इत्यादि
प्रचलित उदाहरणाँका कोई पता नहीं है। श्रीकृष्ण केवल
आकाश और वायु (९।६, १३।३२) तया सूर्व और
पृथ्वी (१३।३३) का उदाहरण देते हैं। जगत उत्यन किया
भगवान्ने, धारण करते हैं उसे भगवान् और भगवान् ही
उत्समें व्यापक हैं। सूर्य, चन्द्र, अग्निका जो तेज है यह
उन्हींके तेजसे निकला है (अ० १५, श्रीक १२ से
१८ तक)।

दसर्वे अध्यायमें जगत्की भगवान्की विभृति कहा है। जगत् उत्यन्न होता है भगवान्के और भगवान्में ही उय होता है। भगवान्की महिमासे इसकी महिमा है और इसकी सत्यता पराश्रित है। जब हम निरपेक्ष ब्रह्मका विचार करते हैं और जगत्की उसका एक अशाधतक्त मानते हैं, तब हम विवर्त्तवादसे काम लेते हैं। जब हम अपनी दृष्टिको प्रत्येक कल्पमें आबद न रखकर जगत्के पुनः-पुनः उत्पन्न होने और लीन होनेका दृश्य एक साथ देखते हैं। तब वह परिणाम-बाद होता है। जब प्रत्येक कल्पमें अपनी दृष्टिको परिसीमित करते हैं। तब आरम्भवाद ब्रह्ण करते हैं। रही मायाकी बात, वह बहुत कुछ मायिक ही है। मायावादके प्रवर्त्तक श्रीमत् शङ्कराचार्य नहीं हैं। न यह बौद्धोंके शून्यवादका ही संविधान है। माया वस्त उपनिषदकी है। ईशाधास्यके——

#### 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुख्यम् ।'

( सूर्यके सुवर्णपात्रके द्वारा सत्यका मुख छिपा हुआ है । )
— इस मन्त्रमें माथाका भाव स्पष्ट आ गया है । मुण्डको-पनिषद्में वर्णित हृदयग्रन्थि मायाका ही एक दूसरा रूप है । कृहदारण्यकके—

'असतो मा सङ्गमय उमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्वोमी अमृतं गमय ।'

इस मन्त्रमें माया एक तीकरे ही रूपेमें तामने है। कठोपनिषद्के अधुवेषु भुवं तत् ये पद और एक रूपमें मायाको पेश करते हैं। माया कहनेसे भ्रम और मिथ्यात्वका बोध होता है। 'माया' शब्दका प्रयोग श्रांक अर्थमें भी होता है (हन्द्रो मायाभिः पुरुक्त ईयते )। श्रेताश्वत उपनिषद्में मायाः प्रकृति और शक्ति—तीनों शब्द एक ही अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं (मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्; देवात्मशक्ति स्वगुणैनिंग्द्राम्)। गीतामें मगवान्ने 'माया' शब्दका प्रयोग अपनी प्रकृति और शक्तिके अर्थमें किया है—'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाभ्यात्मायया।' (४।६) 'देवी होषा गुणमयी सम माया' (६।१४), 'माययापहृतकानाः' (६।१५), 'ईश्वरः सर्वभूतानाम्' भ्रामयन् सर्वभृतानि यन्त्रारूदानि मायया।।' (१८।६१)।

इस प्रकार एक दृष्टिसे ज्यात् ईश्वरको छिपाता है, तूसरी दृष्टिसे ईश्वरको प्रकट करता है। जब जगत्से ईश्वरका छिपमा होता है, तब मायाका अर्थ है मनुष्यके मनका भ्रमः, जब उससे ईश्वरका प्राकट्य होता है तब मायाका अर्थ है विद्या। जब हम अनेकको एकके ही व्यक्त रूप देखते हैं, तब मायाका अर्थ है शक्ति। जब हम एकको अनेकमे और अनेकको एकमें, विभिन्नतामें एकता और एकतामें विभिन्नता देखते हैं तब मायाका अर्थ है प्रकृति। जब हम अनेकको एक ही देखते और नानात्वको केवल अध्यारीप, तब मायाका अर्थ होता है भ्रम या मिय्यात्व। सूर्य मेचनिर्माण करता है और उसके छोटे-छोटे जल-विन्दुओं के सावकोंपर इन्द्रधनुष चमकाता है, जिसमें तरह-तरहके रंग देख पहते हैं; ये सब रंग अनेक हैं, पित भी हैं तो एक ही।

इसी दृष्टिसे गीताके साधनोंका जब हम विचार करते हैं तो यह देख पड़ता है कि इसमें सामन्यियक सिहण्याता और सिहण्यु समन्वय भरा हुआ है। साध्यस्यरूप भगवान् इसमें सबको ग्रहण कर रहे हैं।

मम बर्स्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वद्याः। (२।२३;४।११)

समोऽहं सर्वभृतेषु न मे हेर्ग्योऽस्ति न प्रियः। ये भनन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥ (९।२९)

श्रीकृष्ण भावके भूखे हैं, बाह्य आडम्बरके नहीं

(९)३०,३१)। स्तकर्म करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता (६।४०)। भगवान्के भक्तका कभी नाश नहीं होता (९।३१)। गीता किसीकी श्रद्धा-बुद्धिमें भेद नहीं उत्पन्न करती (३।२६)। साध्य सबका एक है और वह है नित्य अनन्त परमानन्द। इसे पानेके अनेक रास्ते हैं। जनकादिकोंने कर्मयोगके द्वारा इसे प्राप्त किया (३।२०)। इस कर्मयोगमें ध्यान और ज्ञान भी शामिल हैं, पर शानोत्तर कर्ममें इसकी जह है।

योगयुक्तो विश्वज्ञाध्मा विजितासमा जितेन्द्रियः । सर्वभूतासमभूतासमा कुर्वज्ञपि न छिप्यते ॥ (५१७)

यह 'बोग: कर्मसु कौरालम्' है, क्योंकि बन्धनके साधनको यह मोक्षका साधन बना लेता है। यह पारस-मिण है, जिससे संसारको लोहा मोक्षका सोना बन जाता है। यह बोगसमत्व है (२।४८)। गीता कर्मका संन्यास नहीं सिखाती, बल्कि कर्ममें संन्यास तिखाती है; कर्मसे मुक्त होना बताती है। सारा गीता-रहस्य, अवश्य ही, कर्मयोग ही नहीं है। ध्यान या राजयोग, कानकोग, मिक्तयोग-इन सबके साधकोंको गीतामें मोक्षकी प्राप्ति कहीं गयी है। कर्मयोगमें ध्यान, मिक्त और ज्ञानका अंश भी है ही। अकेला—इन सबसे रीता कर्मयोग कोई मोक्षसाधन नहीं है। श्रीकृष्ण सभी मार्गोको एक से-एक बदकर बतलाते हैं, पर अपना उदाहरण कर्मयोगके प्रसक्तमें ही देते हैं—यह विशेष बात है (३।२२से२४)। तेरहचे अध्यायके २४में और २५ वें इलोकोंमें अनेक मार्ग एक न संकलित हैं। उनमें सबसे सराम और सनिश्चित मिक्तयोग ही है—

भक्त्या स्वनन्यया शक्य अहमेबंबिघोऽर्धुन । ज्ञातुं ज्ञब्दुं च तत्त्वेन प्रवेब्दुं च परंतए॥ ( (१८।५४)

गीताका लक्ष्य वहीं है, जो उपनिषदोंका है—अर्थात् निःश्रेयसकी प्राप्ति ! मार्ग कोई हो, यदि वह ईस्वरकी और ले जानेवाला है तो उसीसे चलकर मनुष्य उसके पास पहुँच सकता है । सब उसीके मार्ग हैं, सबका एक लक्ष्य है, सब भगवानकी ओर जा रहे हैं । इस प्रकार जानकर अपने मार्गपर चलता हुआ जो भक्तिभावसे भगवान्को भजता है, वह भगवज्ञान, भगवःग्रेम और भगवदनुभूतिको प्राप्त होता है। इदं इत्वमुपाश्चिष्य मम साध्यम्बनागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रक्षये न श्यथन्ति च॥ (१४१२)

बह्मभूतः प्रसमाध्या न शौचित न काङ्कृति । समः सर्वेषु भूतेषु मञ्जक्तिं लभते पराम्॥ भक्ष्या मामभिजानाति यादान् यक्षास्मि तस्वतः । ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्॥ (१८।५४-५५)

# गीतोक्त साधन

( लेखक--पं॰ श्रीकलाधरजी त्रिपाठी )

### (१) साधन-फल

'अनिस्यममुखं छोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्॥' (गीता ९१३३)

इन सोलह अक्षरोमें पोडशकलासम्पन्न पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके सुन्दर गीतोपदेशका सार है। सभी प्राणी मुख चाहते हैं, परन्तु उन सबका सुख एक ही प्रकारका नहीं है। अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ लोग तो आत्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न सुखमें ही रमते हैं (गीता १८।३७); कुछ विपय और हन्द्रियों के संयोगसे जो सुख होता है, उसमें ही अपने को कृतार्थ मानकर उसकी प्राप्तिके लिये अनेक कर्म करते हैं (गीता १८।३८) और कोई-कोई निद्रा, आलस्य एवं प्रमादमे उद्भृत सुखमें ही अपनेको सुखी समझते हैं (गीता १८।३९)।

जो मनुष्य भगवान्का भजन जिस रूपमें करते हैं, भगवान् उसी रूपमें उनका मनोरथ पूर्ण कर दंते हैं (गीता ४।११); इसीलिये वेदमें भगवद्दान (वेदेश्च सर्वेरहमेव वेदाः) और स्वर्गदिके सुस्तका सम्पादन (गीता २।४३) दोनोंका ही विधान है।

यज्ञार्य ( भगवद्र्य ) कर्मके अतिरिक्त जो कर्म किया जाता है, वह बन्धनका कारण होनेसे ( गीता ३ । ९ ) उसके कर्त्तांका जीवन ही व्यर्थ है (गीता ३ । १९ ) । एतदर्थ वेदार्थको जानकर, दैवी प्रकृतिके आश्रित पुरुष नित्य-सुखस्यरूप भगवान्की सेवा निरन्तर निष्काम भावसे करते हैं ( गीता ९ । १३ ) और अपने साधनके अनुसार उत्तम, ऐकान्तिक, आत्यन्तिक तथा अक्षय सुख पाते हैं । परन्तु जिनकी रजोगुणी वृत्ति सकाम साधनमें लगी हुई है, वे भगवान्को जानकर भी स्वर्गादि भोगोंके प्राप्त्यर्थ भगवान्की विधिवत् उपासना करते हैं ( गीता ९ । २७ ), भगवान् उनकी

वेदविहित कर्म करनेके कारण अभीष्ट फल प्रदान करते हैं: परन्तु कुछ समयके पश्चात् उनका कर्म-फल श्लीण हो जाता है ( गीता ९ । २१ )। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, जो देवताओं-को ही कर्मफलका दाता जानकर सकामभावसे देवताओंकी उपालना करते हैं: उनकी कामनाको भी भगवान परा कर देते हैं। इनका फल भी अन्तवान् होता है; अतएव ये नित्यमुखसे विद्यत ही रहते हैं। इनके अतिरिक्त आसुरी सम्पत्तिसे सम्पन, तामसिक प्रकृतिके कुछ ऐसे भी हैं जो अज्ञानवश भगवानुकी सत्ताको न मानकर वेदविषद्ध कर्म करते हैं। ये लोग बारंबार अधम योनिको प्राप्त होते हैं ( गीता १६ । १५-२० ) यदापि ये भी ईश्वरके अंश, चेतन और 'सहज अमल सखरासी' हैं तथापि राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिके वशीभत होकर, जड और खेतनमें अन्धि पड़ जानेसे, मोघरान, मोघाशा तथा मोघकर्ममें फँसे हुए (गीता ९ । १२) नित्यसुखप्रद भगवद्भजनको त्यागकरः, विषय-दर्शनः, विषय-कामना और विषय-सस्त्रके निमित्त कर्म करते हैं, जिसके फल्ट्यरूप संसारी यने रहकर अनेक दुःख भोगते हैं। इन संसारी जीवोंके समक्ष, विस्वरूप भगवान्के स्थानपर, विश्वपट उद्घाटित रहता है और शब्द, स्पर्श आदि विषयोंके सम्बन्धरे इनका आत्मा विषयद्वारा सर्वया आच्छन रहता है, जिसके कारण इनको भगवदर्शन नहीं होता---

'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः।'

परन्तु जब इन दीन अस्पन्न जनींपर दीनानायकी कृपा होती है, तब विक्यपटल पलट जाता है और प्रत्येक जड एवं चेतन पदार्थमें विश्वातमा भगवानका अनुभव होने लगता है। अर्थात् श्वासुदेवः सर्विमितिः अथवा श्तीय राममय सब जग जानीः की अनुभृति होती है और उस समय प्रत्येक कर्म भगविजिमित्त किया जाता है।

2000

भगवान्के परम कृपापात्र भक्त अर्जुनने भी तदर्थ कर्म न करनेवाले, मोषज्ञानिबचेता संखरी जीवोंके उद्धारके लिये धर्मसम्मृद्वेता मनुष्योंके समान लीला की थी। उस समय वे स्वजनोंके जीवनकी मोषाद्या (कामना) में ही सुख मान रहे थे (गीता १।३३)। अतएव कुलधर्मकी रक्षाके अर्थ चिन्ता करते हुए (गीता १।३८-४०) पिण्डोदकिमियाको ही पितरोंके उद्धारका एकमात्र उपाय जाननेके कारण, उसके लुस हो जानेके भयसे निःशस्त्र रहकर अपने विपक्षियोंद्वारा मारे जानेके भोषकर्मं में ही कल्याण समझ रहे थे (गीता १।४२-४६)।

अपने प्रिय सखाको संवारके मोइग्रस्त मनुष्योके समान बाते करते देखकर तथा शिष्यभावसे शरणागत होनेपर (गीता २ | ७ ) मगयान्ने लोकहितके निमित्त अपने मतका उपदेश किया है और उसके अनुष्टानके लिये जो विधि बतलायी है उसमें कर्म, उपासना और ज्ञानका निष्कर्ष है; अतएब वह समीको उपादेय हैं।

कर्मयोगी ( गीता ६ । ४७ ), मगवान्के भक्त ( गीता १२ । २० ) और गुणातीत शानी ( गीता १४ । २६ )— सभी इस अनुष्ठानमें तत्पर हैं: जीवन्मुक्त प्राणी भी इसका रसास्यादन करते हैं—

सुक सनकादि मुक्त बिन्धरत, तेट भजन करत अजहँ। (धिन्यपत्रिका)

#### (२) साधन

मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराज्ञीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः ॥ (नीतः।३।३०)

भगवान्ने अपने उपर्युक्त मतद्वारा प्रत्येक मनुष्यके लियं इस साधनका उपदेश दिया है कि साधक संसारके विपयोंकी आशा (कामना) और ममताको त्यागकर। शोकरहित हो शास्त्रविहित कर्म करते हुए कर्मफलको मेरे अर्पण करे।

मनुष्यका यह स्वभाव है कि वह थोड़े-से ही प्रयासद्वारा बहुत बढ़े फलकी आकाङ्का करता है अर्थात् स्वस्य परिश्रमसे ही महती सिद्धि चाहता है। इसलिये दयालु गुरु ( भगवान् ) ने अपने आर्त शिष्य अर्जुनको ऐसे ही सुलम सामनका उपदेश किया है, जिसकी थोड़ी-सी साधना करनेपर भी सा॰ अं० ५१ — संसारके अल्पन दुःखी जीवींका महान् भयसे उद्धार होता है (गीता २।४०)।

जिस तरह कुराल वैद्य रोगीके रोगका ठीक ठीक निदान माल्म करके रोगका उपचार करता है उसी तरह भगवान्ने भी संसारके दु:खसे ग्रस्त जीवोंके दु:खका मूल कारण अधिया-ग्रान्यः हृदयग्रन्य अर्धात् अविद्याक्क, कामना , और कर्मकी , जानते हुए, जो श्रीगीतामें मीधवान, मोधाशा और मोधकर्मके नामसे कथित हैं, उनको दूर करनेके लिये कमकाः अध्यात्मचेता बनने, निराशी: एवं निर्मम होने तथा शाख-विहित कर्मोका पल अपने अर्पण करनेकी शिक्षा दी है।

इसी ईश्वरप्रणिषानको महर्षि पतञ्जलिने अपने क्रिया-योगमें मुख्य मानते हुए इसीले समाधिसिद्धिईका उपदेश क्रिया है। और महर्षि ज्यासजीने अपने माध्यमें ईश्वरप्रणि-धानका अर्थ स्वत कर्मोंको परम पुरुष (परमेश्वर ) के अर्पण करना? किया है।

भगवान्के उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेके, जिसका उपरेश श्रीमद्भगवद्गीता (३ । ३०) में है, साधक पद्मक्रेशके मुक्त हो जाता है--जिनका वर्णन इसी मतके आगे और पीछे-के दोन्हों स्टोकों में है। अर्थात् कर्मफलके संन्याससहित ईश्वरमें कर्म अर्पण करनेसे अविद्याजनित आसक्ति नहीं रहती (गीता ३ । २५) । अध्यात्मचेता होकर सेवकके समान स्वामीके प्रसन्नतार्थ कर्म करनेसे भी कर्म करता हूँ इस प्रकारको 'अस्मिता' नष्ट हो जाती है (गीता ३ । २७) । निराशीः होकर कर्म करनेसे कर्मफलके प्रति रागादि नहीं रहते (गीता ३ । ३४) और निर्मम होनेसे अभिनिवेश दूर हो जाता है, साधक स्वधर्म-साधनमें ही मरणके भयके बदले निधनको श्रेय समझता है (गीता ३ । ३५) ।

भगवान्के इस सुगम एवं सुलभ मतमें सब कमेंके संन्यासका आशय यह है कि साधक जो शास्त्रविहित कर्म करता है (जिस प्रकार अर्जुनका शास्त्रोक्त कर्म युद्ध था ) -जिसके न करनेसे सिद्धि, सुख और सहित नहीं मिलती

<sup>\*</sup> अविधा-भगवान्को न जानना, आस्मशान न होना अर्थात् सांसारिक पटार्थोको ईश्वरसे पृथक स्वतन्त्र सत्ता समझना ।

<sup>†</sup> कामना-पदार्थीका स्वाधीन सत्ता आनकर उनके पानेकी इच्छा।

<sup>📫</sup> कर्म-उनके पानेके लिथे कर्मका अनुष्ठान ।

<sup>🖇 &#</sup>x27;समाधिसिद्धिरीश्वरप्रशिधानाद्' । ( यो॰ द॰ )

(गीता १६ ≀ २३-२४)—वह कर्म अर्थात् यक्ष; दान, तप क और यज्ञसे बचे हुए अमृततुस्य अन्नका मोजन भगवान्का नाम लेकर करना चाहिये और उसका फल भगवदर्षण कर देना चाहिये (गीता ९ । २७)। ऐसा करनेसे उसको इस्माद्यम् फलका कर्मयन्थन नहीं होगा।

इसल्पि अहैतमतके प्रवर्तक आस्तिकारीरोमणि स्वामी श्रीशङ्कराचार्यज्ञीने भी 'स्रीय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य' का अर्थ गीता २ । २० के भाष्यमें 'परमेश्वरके लिये सेवकके समान सब कर्म करना' किया है । और श्रीरामचरितमानसमें परमभक्त काकभुशुण्डिजीका भी यही मत है—

> सेवक संस्थ भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि । मजहु राम पद प्रंकज अस सिद्धांत विचारि ॥

और अद्वैतमतके आचार्य श्रीविद्यारण्य स्वामीने अपने विख्यात ग्रन्थ पञ्चदशीमें अधिशा-कामना-कर्मरूपी हृदय-ग्रन्थिके निवारणार्य वैराग्य, ग्रोध और उपरितका जो वर्णन किया है, उसका आधार भी भगवान्का यही मत है; अर्थात् कर्मफलका त्याग 'वैराग्य', अध्यात्मचेता होना 'ग्रोध' और निराशीर्निर्मम होना 'उपरित' है।

तथा भक्तिमार्गके आचार्य श्रीवलभाचार्यजीने सांसारिक विषयों के प्रति अनासिक और भगवचरणों में आसिक होने के लिये विद्याके जो पाँच मेद—सांख्य, योग, तप, बैराग्य और भक्ति—बतलाये हैं, उनका सिद्धान्त भी भगवान् के इस मतमें उपदिष्टसाधनों अर्थात् कर्मपलके संन्यास तथा अध्यात्मचेता, विगतः वयः, निराशी और निर्मम होनेपर निर्मर है। इसीलिये भगवान्का यह मत कर्मयोगी, भक्तियोगी और सानयोगी समीकी साधनाके लिये है।

#### (३) साधक

ये मे मसमिदं निरयमनुनिष्ठन्ति मानवाः । अञ्चायन्तोऽभस्यन्तो मुख्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥

(गीता ३ : ३१)

जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक, दोषदृष्टिको त्यागकर अर्यात् इन्द्रियसंयमं, मनन, ज्ञानतत्परता और निष्ठाद्वारा इन्द्रिय, मन और खुद्धिक दोषोंको दूर करके भगवानुद्वारा उपदिष्ट मतके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वे कर्मकृष्यनसे खूट जाते हैं ! साधकको यह बुद्धियोग भगवान्का प्रेमपूर्वक भजन करनेसे प्राप्त होता है (गीता १० | १०) }

निर्गुणमतसे इस स्क्रुणमतमें यह विशेषता है कि निर्गुणोपासक अपने उद्घारका भार खयं अपने ही ऊपर छे लेता है, जिससे उसको अनेक विभोका सामना करता पड़ता है; परन्तु सगुणब्रह्म भगवान्का भक्त अपने समस्त कर्मोंका फल दयासागर भगवान्को सौंपकर निश्चिन्त हो जाता है।

इसीलिये ज्ञाननिष्ठ साधक, सब प्राणियोंके सुद्धद् पुरुषोत्तम मगयान्की सर्वप्रकारसे सेवा करके कृतार्थ होते हैं (गीता १५ । १९-२०) ।

यद्यपि भक्तजन, सर्वभूतहितरत होकर, अहर्निश भगवान्की सेवामें ही मग्न रहते हैं और जन्म-मरणके त्राससे अभ्य होनेके लिये भगवान्से प्रार्थनान करके उनके स्मेहकी ही कामना करते हैं---

कुटिक कमें के जाहिं मोहि जहें जह अपनी बरिआई । तहें तहें बनि छिन छोह छाड़ियो कमठ अंडको नाई ॥ (बिनयपत्रिका)

तथापि भक्तभयहारी भगवान् उनको केवल सम्पूर्ण विमोंसे ही पार नहीं कर देते (गीता १८।५८) अपितु उनका योगक्षेम भी खयं वहन करते हैं (गीता ९।२२)।

केवल सदाचारी भक्तोपर ही भगवान् अनुप्रह करते हों। यह बात नहीं हैं; प्रत्युत्त यिंद दुराचारी भी भगवान्की सेवा करने लों तो वे भी धर्मातम और साधु होकर शान्ति पाते हैं (गीता ९ । ३०-३१) )

एतदर्थ सभी मनुष्योंकी शोभा भगधानकी सेवा करनेमें है---

> करना सिंधु मक्त चिंतामनि सोमा सेवतहूँ। (विनयपविकाः)

परन्तु जो साधक भगवान्के उपर्युक्त मतमें उपदिष्ट सम्पूर्ण साधनको एक साथ करनेमें असमर्थ हैं, उनकी सुविधाके लिये भगवान्ने नैष्कर्म्यसिद्धिका यह सोपान बताया है कि साधक परमात्मामें मन और बुद्धि लगाकर अध्यात्म-चेता बनें (गीता १२ । ८); जो ऐसा नहीं कर सकते, वे अभ्यासके द्वारा संसारकी समस्त कामनाओंको छोड़कर अर्थात् निराशी: हांकर केवल मगवहर्सनकी इच्छा करें

देव-दिअ-गुरु-प्रान्त-पूजनादि सारिवक तप ।

# कल्याण ~~

## श्रीसीताराम



नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् । पाणौ महासायकचारुचार्यं नमामि रामं रघुवंदानाथम् ॥ (गीता १२।९); जिनके लिये यह भी अद्यान्य हो, वे भगवदर्य कर्म करें (गीता १२।१०) और जो इसमें भी अद्यक्त हों, वे कर्मफळकी ममता त्यागकर कर्म करें (गीता १२।१९)।

अवस्य ही ऐसी दशामें सम्बक्तको तत्त्वदर्शी शानितृष्ठ गुरुके समीप जाकर साधनका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि विना गुरुके शान नहीं होता—गुरु यिनु होइ कि स्थान ११

भगवान्के साधनका तत्त्व समझनेके लिये श्रीगुक्की शरणमें जानेके पूर्व साधकको श्रद्धावान्, ज्ञानतत्वर, संवतिन्द्रिय, गुक-शुश्रृषादिसे सुक्त और परिप्रश्न करनेकी मतिसे सम्मन्न होना चाहिये—जैसा कि भगवान्ने अर्जुनको उपदेश किया है (गीता ४ । ३४, ३९) और छान्दोग्योपनिषद्में भी भूमविद्याके प्रकरणमें साधकके लिये इन्हीं सब अर्थात् श्रद्धा, विज्ञान, मित, कि निष्ठा (गुक-शुश्रृषादि) और कृति (इन्द्रियसंयम) को आवश्यक बतलाया गया है।

इन्हीं पद्धसाधन अर्थात् श्रद्धाः, ज्ञानः, मतिः, इन्द्रियसंयम और निश्चका वर्णन रामचरितमानसमें काकभुशुण्डिजीने इस प्रकार किया है—

सदगुर बैद बचन विस्तासाई ! संजम× यह न विषय के आसा !!
रघुपति भगति सजीवन÷ मूरी ! अनुपान श्रद्धा मित पूरी !!
गहि विधि महेहिं सो रोग नसाहों ! नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं !!
जानिअ तब मन विरुज गोसाँई ! जब उर बल विराग अधिकाई !!
सुमिति छुपा बाढ़इ नित नई ! विषय आस दुर्बलता गई !!
विमत ग्यान जल जब सो नहाई ! तब रह राम भगति उर छाई !!
(उत्तरकाण्ड)

ऐसे साधनसम्पन्न साधककी स्थितिका वर्णन गोस्वामी-जीने इस प्रकार किया है---

आनकी जीवन की बिल जैहीं।

चित कहै राम सीयपद परिहरि अब न कहूँ चलि जैहीं ॥१॥

- मति—अर्थाद् मननपूर्वेक परिप्रस करना !
- † निष्ठा-—गुरुक्कुभूगदितत्परस्वं अक्षविकानाय ।

( छा ॰ उ॰ शाङ्करमाध्य )

🛔 कृतिरिन्द्रियसंयमञ्जिकामताकरणं च ।

( छा० उ० शाङ्करभाष्य )

- ६ 'गुरुके वचनमें विश्वास' से निष्ठाका तात्पर्य है।
- 🗶 इन्द्रियसँयम अर्थात् कृति ।
- ÷ छान्दोग्योपनिषद्भ भी भूमाको असृत कहा गया है।

उपजी उर प्रतिति सपनेहुँ सुक्ष प्रमु पर निमुख न पैहाँ । मन समेत या तनु के बासिन्ह हुई सिखाबन देहाँ ॥२॥ अवर्तान और कथा नहिं सुनिहाँ, रसनाँ और न गेहाँ । रोकिहाँ नयन निलोकत औरहि, सीस ईसही नेहाँ ॥३॥ नातो नेह नाथ सां किर सन नातो नेह नहेहाँ ॥ ॥ यह उर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहेहाँ ॥४॥ (विनयपत्रिका)

इस विनयमें भगवान्के उक्त मतमें उपदिष्ट सभी साधनों #का समन्वय रुचिर रूपमें मिलता है। यथा---

(१) 'आनकीजीवन की बिल जैहीं।'

अर्थात् जिस प्रकार श्रुतिमें देवताओं द्वारा परमात्माको भेट अर्पण करनेका वर्णन है---

ता यो वेद। स वेद ब्रह्म। सर्वेऽस्मै देवा बर्किमावहन्ति। (तै० उ० १ १ ५ १ ५)

— उसी प्रकार साधक अपना समस्त कर्मफल भगवान्के अर्पण कर देता है, भगवान्पर अपना सर्वस्थ निस्नावर कर देता है।

(२) 'चित कटै राम सीयपद परिहारे अब न कहँ चित जैहीं।'
भगवान्के चरणचिन्तनके अतिरिक्त किसी अन्य विषयमें चित्तका न लगना ही अध्यासम्वेताका सुन्दर लक्षण है।

(३) 'उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख प्रभु पद निमुखन पैहाँ। मन समेत या तनु के बासिन्ह इहै सिखावन देहाँ॥ अवनिन और कथा नहिं सुनिहौं रसनाँ और न गेहाँ। राफिहौं नयन निलोकत ओरहि, सीस ईसही नैहौं॥

अर्थात् भगवान्के तिवा किसी दूसरे विषयकी कुछ भी कामना न करना और अवणः नयन आदि इन्द्रियों तथा मनको सब ओरसे खींचकर भगवद्विषयमें स्थिर कर देना ही अध्यात्मचेताके साथ-साथ निराशीः होना है।

\* इस विनयको पहली, दूसरी और तौसरी पद्धिमें पद्धदशी-विदित वैराग्यके कारण, स्वरूप और फल, चौथी और याँचवाँ पद्धिमें बोधका कारण, छठीमें स्वरूप और फल तथा सातवीं और आठवां पद्धियोमें उपरितके कारण, स्वरूप और फलके रूक्षण क्रमशः समाविष्ट हैं। इसी प्रकार श्रीवलमाचार्यजीका 'सांख्य' पहली पद्धिमें, 'बोग' चौथी, पाँचवाँ और छठी पद्धिकोंमें, 'सप' और 'भिक्त' तीसरी पद्धिमें तथा 'वैराग्य' सातवीं और आठवाँ पद्धिमें वर्णित है। (४) 'नातो नेह नाथ सो करि सब नाता नेह बहैही।'
यह अध्यात्मचेताके साथ सांसारिक चिपयोमें ममला न रखनेका उत्कृष्ट उदाहरण है।

(५) 'मह छर मार ताहि तुलसी वन जाको दाम कहेहीं।'
और यदि सांसारिक सम्बन्धोंको तोड़ देनेसे कोई बुरा
माने तो इसकी चिन्दा भी साधकको नहीं रहती। वह
संसारकी सब निन्दा-स्तुतिका भार भगवानको सींपकर शोक
एवं सन्तापसे रहित हो जाता है। यही विगतज्वर हो जाना
है।

इसीलिये अनित्य सुखको छोड्कर परमात्माका भजन करनेसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। इस भजनसे भगवान्की उस सेवासे तात्पर्य है जो भगवान्को प्रिय हो, अर्थात् जो भगवान्को रुचिकर हो। भगवान् सर्व प्राणियोंके सुदृद् हैं तो हम सब सेवकोंको भी सर्वप्राणियोंके हितमें रत रहना चाहिये; भगवान् साधुओंके परिचाणके लिये अवतार लेते हैं, इसीलिये हमलोगोंको भी साधुसेवी होना चाहिये; मगवान् धर्मकी संस्थापना करते रहते हैं तो हमारे लिये भी भगवान्के आक्षानुसार धर्मका पालन करना उचित है; भगवान् आलस्यरहित सब कर्मोमें वर्त रहे हैं, अतएव हमलोगोंको भी शास्त्रविहित खवणींश्रमोचित कर्तव्य कर्ममें लगे रहना चाहिये (गीता१८।४५)। इन कर्मोद्वारा भगवान्की सेवा करनेसे ही हमलोगोंको सिद्धि मिल सकती है (गीता १८।४६) और असक्त बुद्धिसे निष्काम होकर भगवान्की सेवा करनेपर नैष्कर्म्यसिद्धि (गीता १८।४९)। सध्यक चाहे तो नित्य विम्तिके सुखमें और चाहे भगवान्की लीलाियभृतिमें रमण कर सकता है। अवस्य ही उसको संसारसे मुक्त होकर श्रीचरणोंमें पहुँचनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है।

सब साथन कर सुकत सुहावा। तसन राम सिय दरसन पावा॥ (रामचरितमानस)

#### ~~\$**#\$**\$\$

# प्राणशक्तियोग और परकायप्रवेशविद्याका पूर्वरूप

( केखक ---पण्डित श्रीव्यम्बक भारकर शास्त्री खरे )

प्राण क्या है, प्राणशारीर क्या है—हत्यादि विषयोंका विस्तारपूर्वक विवेचन अवतक किसी प्रन्थमें नहीं मिला । इस कठिन काममें हाथ डालनेका हेतु यही है कि इस लेखको पढ़कर इस विषयका विचार करनेमें पाठकोंकी प्रवृत्ति हो । प्राणशाक्ति क्या है और प्राणशक्तियोग किसको कहते हैं ! इसीका अहापोह, इसल्ये, इस लेखमें किया जायगा । विषयका सम्बद्ध उद्वोधन हो, इसके लिये इसके नीचे लिखे अनुसार आठ विभाग किये हैं—

(१) प्राण क्या है ? (२) प्राणमय दारीर किसको कहते हैं ? (३) प्राणायाम क्या है ? (४) अन्नमय कोदाके साथ प्राणमय कोदाका क्या और कैसा सम्बन्ध है ? (५) प्राणायामके द्वारा प्राणमय दारीरको अन्नमय कोदाके वाहर निकाल ले जानेकी प्रक्रिया। (६) जीव प्राणमय कोदाको अन्नमय कोदाके बाहर ले जाकर किस प्रकार आपाततः सथा बुद्धिगृहीत कर्म करता है ? (७) प्राणमय कोदाके लानसे लाम। (८) प्राणशक्तियोगकी फलअ्ति।

१. सर्वसाधारण लोगोंकी धारणा यह है कि प्राजवास ही

प्राण है । प्राणायामका वियेचन करते हुए योगभन्थों में प्राण-वायुको प्राण और प्राणायामको श्वासायाम कहा गया है । श्रीपतञ्जलि महामिका वचन है—'तिस्मन् सित श्वासप्रश्वासयो-गितिविच्छेदः प्राणायामः । . प्रच्छर्दनिवधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।' अर्थात् श्वास-प्रश्वासकी गतिको बंद करना प्राणायाम है । अमृतनादोपनिपद्में भी प्राण-प्राणायामकी ऐसी ही परिभाषा की गयी है—

> 'रुचिरं रेचकं चैव बायोराक्क्षणं तथा। प्राप्तायासास्त्रयः प्रोक्ता रेचकुम्भकपूरकाः॥ श्रिः पठेदायतः प्राणः प्राणायामः स उच्यते।'

श्रीमद्भागवतमें 'दश कृत्या त्रिष्वणं मासादवांग् जितोऽ-निलः।' यह कङ्कर यह बतलाया है कि प्रातःकाल, मध्याह्कलल और सायंकाल---तीनों समय नित्य दस प्राणायाम तीन महीनेतक बराबर करें तो वह मनुष्य जिलानिल हो सकता है अर्थात् बायुको जय कर सकता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भी 'प्राणा-पानी समी कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणी।', 'अपाने सुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।', 'प्राणान् प्राणेषु जुहति' इत्यादि वचनोंके प्राणशब्दका अर्थ प्राणवायु ही किया बाता है।

२. पुरुषस्कमं 'प्राणाद् वायुरजायत' यह बचन है। इसमें यह बतलाया है कि वायु-तत्त्व प्राण-तत्त्वसे उत्पन्न हुआ है। अर्थात् प्राण और वायु दो भिन्न तत्त्व हैं। पृथ्वी, अप् तेज, वायु और आकारा—ये पञ्चतत्त्व यथाक्रम एक-से-एक अधिक स्हम हैं। उसी प्रकार प्राणतत्त्व भी वायुतत्त्वकी अपेका अधिक स्हम हैं।

प्राणाद्ध्ये व खस्त्रिमानि भृतानि जायस्ते । प्राणेन जातानि जीवस्ति । प्राणं प्रयन्स्यभिसंविशन्तीति ॥

—यह तैत्तिरीयश्रति है । 'प्राणो वा ज्येष्टः श्रेष्टश्च' ( छान्दोग्य ), 'प्राणो वै वलम्' ( बृहदारण्यक ), 'प्राणो वा अमृतम् । आसुर्नः प्राणः । राजा मे प्राणः ।' इत्यादि इसी आशयके उपनिपद-यचन हैं । काशी गुरुकुलके संस्थापक श्री-अभयानन्द सरस्वतीने प्राणायामविधिपर एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें प्राणविद्यानामक अध्यायमें प्राणका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि 'परमात्मा प्रकृतिमेंसे प्राण बनाता है।' प्राण सामान्य और विशेष भेदसे दो प्रकारका है । प्राणतच्य सम्पूर्ण जगत्में व्यापक है, अर्थात् दृश्य और शेय जगत्की अपेक्षा वह अधिक सहम है । अथर्ववेदमें प्राणकी महिमा यह कहकर गायी गयी है कि 'प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे ।' अर्थात् उस प्राणको प्रणाम है, जिसके वशमें यह सारा जगत् है। प्राण पृथ्वीपर है, अन्तरिक्षमें है, चुलोकमें है। चुलोकमे प्राण सर्य-किरणोंद्वारा आता है और अन्तरिक्षमें स्थित प्राण पर्जन्यके द्वारा पृथ्वीपर आता है और पृथ्वीपर आनेके पश्चात यह वायुतस्वमं मिलकर रहता है । यलोकगत और अन्तरिक्ष-गत प्राण ही सब जीवोंकी जीवनशक्ति है। प्रश्रोपनिपदके

'अधादित्य उदयन् यत् प्राची दिशं प्रविश्वति तेन प्राच्यान् प्राणान् रिमञ्ज सिक्षधत्ते। यहिंशणां यस्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदुध्वै यदन्तरा दिशो यस्सर्वे प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रिक्षि सिक्षिणे ।'

—हन वचनोंसे वही पता लगता है कि सुर्वदेव अपने रिप्तमजालसे चुलोकका प्राण पृथ्वीपर लाते हैं। इसी प्रकार 'प्राणो हि सुर्वः प्राणक्षत्व्वमः । प्राणमाहुः प्रजापतिः प्राणो विराट् प्राणो देष्ट्री प्राणं वर्षपुपासते ।' इन वचनोंसे यह माद्म होता है कि सुर्वः चन्द्रमाः प्रजापतिः विराट् आदि प्राणरूप ही हैं। 'प्राणापानी प्रीहियवी अनङ्कान् प्राण उच्यते।' इस वचनमे प्राण और अपानको ब्रीहि और यव कहकर उनका संग्रह करनेवाले अनङ्कान्

(बैल) को प्राण कहा है। इन सब वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि प्राणतस्य प्राणवायुसे भिन्न है।

३. प्राणैतस्वका प्राणवायुसे भिन्न होना व्यावहारिक उदाहरणसे भी दरसाया जा सकता है । जीव जब गर्भाशयमें होता है, तब उसे प्राणवासके मिलनेका साधन नहीं रहता: गर्भमें रहते हुए बाइरसे वह प्राणवायु नहीं ले सकता । तथापि सातवें महीनेंस ही वह हिलने-डोलने लगता है और उसके हृदयमें रक्ताभिसरणकी क्रिया होती रहती है। ऐसी हालतमें उसका जीवन भागवासपर नहीं, बल्कि प्राणतत्त्वपर निर्भर करता है। मृत शरीरमें प्राणवायु जा-आ सकता है। पर उससे मनुष्य जी उठे, यह नहीं हो सकता। मुर्च्छित मनुष्य, जलमें ड्रवा हुआ मनुष्य, डाक्टरके चीरा देनेके पहले दवा सुँघाकर दारीरकी स्मृति खोया हुआ मनुष्य और समाधिमें स्थित योगी-इन सबके शरीर मृतवत् हुए रहते हैं, श्वास-प्रश्वासकी क्रिया उनमें नहीं होती। परन्त उनके शरीरोंमें प्राणतत्त्व बना रहता है, इसिलेये श्वास-प्रश्वासकी क्रिया उनमें फिरसे आरम्भ हो जाती है। कर्नल टाउनशेंडने अपनी इच्छामे अपना प्राणमय शरीर अपने अन्नमय शरीरसे बाहर निकाल लिया था। उस समय तीन सर्जनोने उनके शरीरकी परीक्षा करके यह निर्णय दे दिया था कि इनकी मृत्यु हो गयी । उनकी नाडीः, रक्ताभिसरण और हृदयकी कियाएँ सब बंद थी। शरीर ठंडा पड़ चुका था, नसें तन गयी थीं। परन्त फिर भी कर्नेल टाउनशेंड फिरसे अपने प्राणमय शरीर-के साथ उस शरीरमें आ गये और ऐसे उठ बैठे जैसे कोई सोकर उठा हो । मास्को शहरकी एक बालिका १४ दिन मुर्छितावस्थामें थी । तीन बार उसका प्रेतसंस्कार भी किया गया । पर हर बार अन्तिम क्षणमे वह जागकर उठ बैठती । महाराज रणजीतसिंहके दरबारके योगीकी कथा प्रसिद्ध ही है। छः फुट नीचे जमीनमें उन्होंने अपने आपको गाइ लिया। अपरसे बहु जमीन जोती-बोयी गयी, उसकी चारी ओर संगीनका पहरा बैठाया गया। सात दिन बाद योगी महाराज-के सामने बाहर निकले । महाराजसे उन्होंने कहा, भी वहाँ बडे आनन्दमें था ।' इस तरहकी योगिकया करनेवाले लोग आज भी मौजद हैं। इन उदाहरणोंसे यही स्पष्ट होता है कि प्राण एक स्वतन्त्र तत्त्व है।

४. वैशेषिक दर्शनमें प्राणतस्वका कोई वर्णन नहीं है, पर आकाशको ही प्राणतस्व और नित्य द्रव्य माना है। जैन-दर्शनमें आकाशतस्वके लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद हैं, छोकाकाद्या मर्यादित और अलोकाकाद्या अमर्यादित और नित्य है; द्वारीरके जीव और पुद्गल—दो भेद हैं; पर प्राण और प्राणमय कोद्यका कोई वर्णन नही है। कणाद 'अणु-अणु' कहते-कहते उसीमें मगन हो रहे और महर्षि विश्वलियह बतला गये कि मनःसंयम करो और इससे विभिन्न विभूतिरूप शानमण्डारकी कुडियाँ अपने हायमें कर लो, जैसे 'नाभिचके कायब्यूहज्ञानम्।' परन्तु शरीरको जीवित रखनेवाले प्राणतन्त्वका या प्राणमय शरीरका उन्होंने पता नहीं दिया।

५. सूक्ष्म दृष्टिसे विचारिये तो सृष्टिके इस मूर्तरूपको प्राप्त होनेमें ईश्संकरूप, देवसंकरूप और ऋषिसंकरूप-ये तीन संकल्प कारण हुए हैं। ईशसंकल्पके सूक्ष्म परमाणु हुए, देवसंकलको उनकी अपेक्षा स्थूल और ऋषिसंकल्पके उनसे भी अधिक स्थल हए। ईशसंकल्पसे देव निर्माण हए और देवसंकल्पसे ऋषि और मानव निर्माण हुए । ईश्रसंकल्पसे प्रथमतः मन और अनन्तर आकाशादि अपञ्चीकृत पञ्चतन्त्र निर्माण हए और इन अपञ्चीकृत पञ्चतन्त्रोंसे पञ्चीकृत स्थल पञ्चतत्त्व उत्पन्न हुए। ईशाएंकल्पके ये स्थल मूर्त्तरूपही प्रकृति-परमाणु हैं । ईशसंकल्पसे धाता उत्पन्न हुए और उनमें ध्यशपूर्वे कल्प्यामि<sup>,</sup> की भावना उत्पन्न हुई । उस भावनासे आदित्य-परमाण और उनसे सूर्यप्रहोंसहित सूर्यमाला उत्पन्न हुई । इसके अनन्तर मानसपुत्रादि मानस सृष्टि हुई और फिर जारज सृष्टि । जन्मको प्राप्त होनेवाला जीव जगदात्मा सूर्यसे सूर्य-परमाण और फिर मनके लिये चन्द्रमण्डलसे चन्द्र-परमाण् ग्रहण करता है और नीचे उतरते हुए यह अन्य ग्रहोंसे भी अपने प्रारम्धकर्मभोगके लिये तत्तत् प्रहोपप्रहोंके शुभाशुभ-फलदायी परमाण प्रहण करके पृथ्वीपर आता और माताकी कोखर्मे आकाश, तेज, अपू, वायु, पृथ्वी--इन पञ्चीकृत तत्त्वींसे अपने प्राणशरीरके सजातीय प्राण-परमाणुओंका प्रह कर अपना अन्नमय शरीर निर्माण करता है और इस प्रकार पूर्वकर्मानुरूप भोग भोगनेके लिये अपने प्राणमय, मनोमय, थासनामयः विज्ञानमय और आनन्दमय कोशीसहित भोगायतन अनमय शरीर धारण करके माताकी कोखरे बाहर निकलता है । सूर्यमण्डलसे आदित्यप्राण-परमाण और चन्द्र-मण्डलसे चन्द्र-परमाण लेकर जीव जब पृथ्वीपर आता है तब ज्योतिषीलोग उसकी लग्नकुण्डली और राशिकुण्डली फैलाते और तत्तद प्रहोंका बलाबल देखकर जीवके सुख-दुःखादि-भोगके स्थान और समय निर्दिष्ट कर देते हैं । इससे यह पता लगता है कि जीवके अन्नमयः प्राणमय और मनोमय कोश सूर्यसे दैनिन्दन गतिके साथ प्रसृत होनेवाले प्राण-परमाणुओं से बने हुए हैं। अर्थात् यही सिद्ध हुआ कि प्राणमय कोश के संघटक प्राण-परमाणु और श्वासोच्छ्वासके प्राणवायु एक दूसरेसे भिन्न हैं। समस्त दृश्यादृश्य जगत् सिंबदानन्दस्करूप है—इस सिद्धान्तके अनुसार प्राण-परमाणुओं में भी सत्ता, चेतना और ज्ञान अवाधितः विलित अथवा संबटित हैं। सूर्यमण्डलसे निकले हुए प्राण तेजोरूप हैं, इसिल्ये प्राणमय शरीर भी तेजोरूप है। साधारण मनुष्य भी स्वप्नकी अवस्थामें अपने शरीरको प्रकाशरूप ही देखता है, चाहे रात अँधेरी हो और समीप कोई दीप भी जलता हुआ न हो।

६. थिआसोफिकल सोसायटीके आरा प्रवर्षक महात्माओं-का बाह्य जगत्में प्रतिनिधित्व करनेवाली मैडम ब्लावेट्स्कीने यह कहा है कि हमारे रक्तके अंदर जो राभ्र और ताम्रबिन्द्र हैंं; उनमें ताम्रबिन्द्रऔंके अंदरके अयस्कण ही प्राण-परमाणुके घटक हैं। उनके मतले जीवन एक सुक्रम गति है; जिसे प्राण कहते हैं, यह एक स्वयंभू शक्ति है। यह शक्ति जगत्के धाता सूर्यसे मनुष्यको प्राप्त हुई है। यह शक्ति पृथ्वीपर काम आनेके लिये तेज, आकाश, वायुके साय होकर तथा जनलोक, महलींक, स्वलींक और बुलोकादि लोकों में से आते हुए परिणत होकर विद्युदाकर्षणरूप परमाणुओं से मनुष्यका प्राणमय शरीर निर्माण करती है । यहाँ प्राणको शक्ति कहा है। परन्त्र शक्ति ( Force ) होनेपर भी उसके कार्यक्षम होनेके लिये किसी-त-किसी प्रकारका साधन होना जरूरी है। विद्युत्कणोंमें प्रकाशशक्ति है और उसीका दसरा रूप उष्णताशक्ति है। इन शक्तियोंके प्रभावशाली होनेके लिये विद्युत्कर्णोकी आवश्यकता रहती ही है। इसलिये विद्युत्कण कहें या प्राण-परमाण कहें, वे और उनकी शक्ति बायु-कण और वायुशक्तिसे भिन्न ही हैं। प्राण-परमाणु और प्राणशक्ति दोनों ही वायु-परमाणु और वायुशक्तिसे सूक्ष्म हैं और प्राणमय शरीर ( Astral body ) आकाश-धरीर( Ethereal body ) तथा अन्नमय शरीरकी अपेक्षा सक्त हैं। अजनय शरीर और आकाश शरीर दोनों ही कुछ ही दिन, कुछ ही वर्ष बने रहते हैं। चीन अथवा ईजिप्ट देशकार्लीके भ्ममी'---रासायनिक प्रक्रियासे रकुले हुए मृत मतुष्योंके ऐसे ही अन्नमय दारीर हैं (चित्र २०१ देखिये ) । परन्त प्राणमय धरीर पाँच-पाँच सी, हजार-हजार वर्षतक भी बने रहते हैं । यथार्थमें वर्ष अथवा कालकी तजना

# कल्याण 📨



चित्र सं० १—चीनदेशमें मृत्युके बाद सम्झालकर रक्खे हुए स्थूल शरीरके पास आधा हुआ जीवका प्राणमय शरीर ! [ देखिये पृष्ठ ४०६ । ४१२

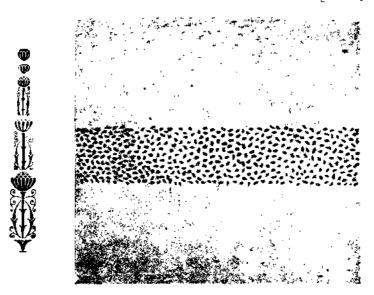



इस पृथ्वीपर ही है और अन्नमय तथा आकाशमय कोशपर उसका नियम चलता है। युलोकमें तो कालगणना है ही नहीं। पाँच सी और हजार वर्षकों जो अविध कहीं, वह इस कारण कि १००० वर्ष पूर्व इस पृथ्वीपर जो महातमा शारीरसे थे, वे अब भी पृथ्वीपर माध्यम (Medium) की सहायतासे उस कालकी बातें बतलाते हैं, जो इतिहासकी हिस्से भी ठीक उत्तरती हैं।

७. रसायनशास्त्र और वैद्यशास्त्रसम्बन्धी इतने अगाध आधिष्कारोंके होनेपर भी अभीतक वैज्ञानिकोंको यह पता नहीं चला कि प्राण अथवा जीवन क्या है। डॉ॰ वानडेन बांकने लंदनके 'फोरम' पत्रके जनवरी १९३५ के अक्कमें 'हम मरते कय हैं ?' इस विषयपर एक लेख लिखा है। इस लेखमें प्रसङ्गतः प्राणकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि रक्तसे ही हृद्यकी क्रिया होती रहती है, इसलिये रक्त स्वयं **डी** एक महान् शक्तिशाली पदार्थ है। पदार्थविज्ञानवेताओं-का विचार यह है कि दृदयकी कियासे रक्ताभिसरणकी किया होती है; यह सही होनेपर भी रक्तविन्दुओं के अंदर जो विद्युदाकर्पणशक्ति है, उसीके द्वारा जागरित शिराओंके पुर्झोमेंते होकर यह रक्ताभिसरणिकया होती है। शरीरके चलन-वलन व्यापारको ही जीवन मानकर यह बात कही गयी है। परन्तु आर्थर ए० वेळ ( कैलिफोर्निया ) का यह कहना है कि शरीरके चलन-यलन-व्यापारका चलना या चलाना मनुष्यकी मनोभुभिषर अवलम्बित है—देहस्थित जीवात्माका शरीर जब जीर्ष होता या असंयत आचरण अथवा किसी अपधातसे भग्न या बेकार हो जाता है। तब वह अपने मनको आज्ञा देकर स्थूलदेइके साथ अपना सम्बन्ध तोड़ डालता है। इससे भी यही बात पुष्ट होती है कि प्राणशक्ति रक्तविन्दुओंके अयस्कर्णीमें जो विद्यदा-कर्षणशक्ति है, यही है। यानडेन फ्राँकका यह कहना है कि द्बदय और रक्ताभिसरणका नियमन दिखरी स्थान ( Medulla Oblangata ) से होता है। अपने यहाँके योगियोंका भी यही मत है कि हृदयिक्षयाको शिखरीके द्वारा जब चाहे बंद और जारी किया जा सकता है। बालानन्द सरस्वती (वैद्यनायधामके) और अगम्य गुरु बात करते-करते अपनी नाडी और हृदयका चलना इच्छामात्रसे बंद कर देते थे। इस शतको इस लेखके लेखकने स्वयं अनुभव किया है।

८. रक्तविन्दुका अयस्कण ही पाश्चात्त्य विशानका अणु

( Atom ) है । अणु एक सौरमण्डल या सूर्यप्रहमाला ही है । सौरमण्डलमें जैसे मध्यमें सूर्य है। वैसे ही अणुमें धनविद्यत्-केन्द्र ( Proton ) है और उसके चौतर्फा ऋणवियुत्कण ( Electrons ) अत्यन्त वेगके साथ वर्तुल गतिसे घूमा करते हैं। धनविद्युत्कण बाहरसे शक्तिको अंदर खींचता है और अंदरसे बाहर फेंकता है। जब यह शक्तिको बाहर फेंबता है, उस समय ऋणविदात्कण बाहरकी कक्षासे भीतर कद पहते हैं और जब यह शक्तिको बाइरसे अंदर खींचता है, उस समय ऋणविदात्कण अंदरसे बाहर उछल पहते हैं। एक कक्षासे दूसरी कक्षामें ऋणविद्युत्कणींका यह जो भ्रमण होता है, वह किसी नियमके अनुसार नहीं होता; उनकी यह किया बेरोक होती है। इनकी अनियत स्वैरवृत्तिका कारण क्या है। यह पदार्थविशानवेत्ताओं के लिये बड़ी पहेली है । इन ऋणविद्यदणुओंके बड़े समुदायके सम्बन्धमें कुछ नियस देख पड़ते हैं; पर व्यक्तिशः कोई ऋणविद्यदण किस समय किस गतिसे चलेगा, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता--जैसे मानवसमाजके सम्बन्धमें समाजशासकी दृष्टिसे कुछ मोटे नियम बनाये जा सकते हैं, पर प्रत्येक व्यक्तिकी स्थिति और गतिका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता ।

९. अणुकी स्वैरगतिकं सम्बन्धमं भराबान् कणादका यह वैशेषिक सूत्र है कि 'अणुनां मनसक्ष आदां कर्म अहष्ट-कारितम्!' अर्थात् अणुकं और मनके आदा कर्म (या उनकी मौलिक स्वैरगति ) का कारण अहष्ट ही है। अर्थात् यह गति स्वयंभू है।

२०. ऋणाणु और धनाणु दोनोमेंसे द्यक्तिकी लहरें उठा करती हैं। एडीधन कहते हैं कि ऋणाणुओं के कुछ ही प्रभावकार्य हमलोग जान पाते हैं। ऋणाणु शकितरङ्कोंका केन्द्र है। उसके सम्बन्धमें हम जो कुछ जान पाते हैं, वह उसकी शक्तितरङ्कोंसे ही। पाश्चास्य पदार्थिश्चान ऋणाणु और धनाणुतक ही पहुँच पाया है। पर इन ऋण्य-धनाणुओंसे शक्तिका आविभांव कैसे होता है, इसका उसे कोई पता नहीं चला है।

११. योगदीपिकामें प्राणकी इस प्रकार व्याख्या की गयी है-

प्राणो भवेत् परं मझ जगस्कारणमन्ययम् । प्राणो भवेत् तथा सन्त्रशानकोशगतोऽपि वा ॥ क्षेत्रक्षश्च तथा प्राणाः पञ्चभूतेन्द्रियार्थकाः । प्राणार्थार्वेति सिद्धान्तः श्रुतिभिः समुदीरितः ॥ —-तात्पर्यः, ज्ञानकोश यानी विज्ञानमय कोशमे जो प्राणशक्ति है वहीं प्राण है। श्वासोच्छ्वास अञ्चमयकोशके प्राण-अपान हैं। प्राण इनसे अधिक सक्स हैं।

१२. सच पृछिये तो ऋणाणु-धनाणु प्राण-परमाणुओं के मूर्तरूप हैं। स्वयं प्राण-परमाणु इनसे अधिक सूक्ष्म और अधिक कार्यक्षम हैं। ऋणाणु और धनाणुके अन्तर्गत प्राण-परमाणु प्रकाशमय हैं। यह बात पाक्षात्य विज्ञानकी प्रकियारे सिद्ध है। अवर्यवेदके एकादश काण्डकी वृसरी ऋचा है-

#### नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयिववे । नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥

टीकाकारोंने 'स्तानिकांके' पदकी टीका 'विद्युदात्मना विद्योतमानाय' इस प्रकार की है। अर्थात् प्राण विद्युदात्मक हैं और परम्परया प्राणमय कोश प्रकाशात्मक है, यही स्पष्ट होता है। पाश्चास्य वैज्ञानिकोंकी अब यह राय हो चली है कि सब स्थूल शारीरिक कियाएँ विद्युन्छिक्तिसे ही हुआ करती है। आधर्वणवेदके उपर्युक्त मन्त्रसे इसका समर्थन होता है। इससे यह माल्यम होता है कि आर्यावर्त्तके जिन ऋपि-मुनियोंने प्राण-शक्तिको अनुभव कर उसकी कार्यपरम्परा निर्दिष्ट कर दी, उन्हींके सिद्धान्तकी ओर पाश्चास्य वैज्ञानिक भी धीर-धीरे आ रहे हैं।

१३. कुछ पाश्चात्त्य विद्वान् एक प्रवाहशील पार्थिव अंशिको, जिसे इन नेत्रेंसि नहीं देख सकते, प्राण कहते हैं। मानविवशुदाकर्षण (Human magnetism) को भी कुछ लोग प्राण कहते हैं। जीवमें अपनी जो एक निजी शक्ति हैं (Metabolism), उसे ही कुछ लोग प्राण जानते हैं। और कुछ जीवन-रस (Protoplasm) तथा अव्यक्त जीवन रस (Ecloplasm) को प्राण मानते हैं। परन्तु ये चारों प्राणशक्तिके गुण हैं, स्वयं प्राण नहीं।

१४. टाडिग्राफ नामका एक जन्तु है, जो मैलेरके निन्द-दुर्ग पहाइके ऊपर देखा जाता है। इसका आकार होन इंचके बराबर होता है। जल न मिल्नेपर इसकी देह स्ख़ जाती है और स्ख़नेपर यह बरसों इस तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है कि यह पता नहीं लगता कि यह जीता है या मरा—मरा ही समझा जाता है, क्योंकि उसमें हिल्ने-डोल्नेकी कोई किया नहीं देख पड़ती। परन्तु बरसों इसी हालतमें पड़े रहनेपर भी यह देखा गया है कि इसकी देहको काट-काटकर उन दुकईंको किसी कोंचके बर्तनमें रख दिया जाय तो भी इसकी प्राणशक्ति नष्ट नहीं होती। स्वत्य अंश (zero degreh) की उष्णतावाले किसी पात्रमें हेलियम (स्विकित्पका एक घटक पदार्थ) द्रवित करके उसमें यह स्त्ली देह रक्खी जाय तो यह देखा जाता है कि यह जन्तु चैतन्य होता और हिलने-डोलने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जन्तुकी स्वयं चेतन शक्ति (Metabolism) मप्ट' होनेपर भी फिरसे आ जाती है। प्राणशक्ति उसकी देहमें इतनी सेवी हुई रहती है कि वैशानिकोंके लिये एक बड़ी पहेली हो जाती है और उन्हें इस गृह प्राणशक्तिका पता नहीं चलता।

१५. इस प्रकार पाश्चात्त्व वैज्ञानिकोंको अभीतक प्राण-शक्तिका पता नहीं लगा । हमारे यहाँके प्राचीन शास्त्रकार इस शक्तिको खूब जानते थे । प्राणशक्तिके सम्बन्धमें उन्होंने जो-जो कुछ कहा है, उसको अलग रक्खे और अपेक्षाकृत आधनिक कालमें आवें तो प्राणशक्तिकी न्याख्या गौतमबुद्धके इस वचनमें मिलती है कि 'प्राणशक्ति सर्वत्र विद्यमान है, अभेदाहै और अविभाज्य है। अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि प्राणशक्ति असक स्थानमें है और असक स्थानमें नहीं। जिन सूर्य-किरणोंके साथ सूर्यदेव इस विश्वपर सतत प्राण-शक्तिकी वर्षा कर रहे हैं, उन सर्यकिरणोंको यानी प्रकाशको विभाजित किया जा सकता है। प्रकाशके तरङ्गवाद (Wave theory) या आन्दोलनकी क्रियाका निरीक्षण करनेसे यह देख पड़ता है कि एक प्रकाश-तरङ्गके अन्तिम विन्दु और दूसरी प्रकाश-तरङ्गके आरम्भ-बिन्दुके बीच योड़ा अन्तर हुआ करता है। मैगास फाक्स अथवा आइनस्टीनके अंशपरमाणुवादने भी यह बात सिद्ध होती है कि प्रकाशका विभाजन होता है। प्रकाशतरङ्गोंके परस्पर-आन्दोलनमें प्रकाश-विच्छेद होता है, यह बात नीचे दिये हुए उदाहरणसे स्पष्ट होती है।

१६. एक मीलकी दूरीपर एक घड़ी रक्खी है। इस घड़ीमें जब एक वजनेका समय होता है, तब एक वजनेकी आवाज आती है। पर एक बजा हुआ देख पाना एक सेकंडके एक लाख छियासी हजारवें हिस्सेका अंतर देकर होता है। पदार्थका अस्तित्व और उसका दर्शन, इन दोनोंके बीच इतना अन्तर होता है। प्रकाशतरङ्कोंके प्रस्पर-आन्दोलनोंके वीचका यह अन्तर है। अर्थात् प्रकाशकी सत्ता अवाधित नहीं है, उसमें सूक्ष्मतम प्रकाश-गति-विच्लेट है। यह अनुभव अवस्य ही मानव-नेज, श्रोत्र और मानव-बुद्धिसे बने हुए यन्त्रोसे होनेवाला है। यथार्थमें प्रकाशतरङ्कोंके बीच विच्लेट-सा जो कुछ देख पड़ता है, वह हम्भ्रम है।

१७. स्वामिमक विशिष्ठ प्राणकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि प्राण (Cosmic Energy) अखिल ब्रह्मण्डकी ओतप्रोत शक्ति है और प्राणियोंके शरीरोंमें यह विश्लेषक्षेत्र प्रकट होती है। एक शरीरसे दूसरे शरीरमें मी इसका आधागमन होता है। जब हम किसी रोगपीडित जीवके शरीरसे किसी अन्य शरीरधारी जीवके द्वारा रोगका हटाया जाना देखते हैं, तब यह काम प्राणशक्तिके द्वारा ही होता है।

१८. स्तम्भ १२ में मानवविद्युदाकर्षण ( Human magnetism ) को प्राणशक्तिका एक गुण बताया है ! पाश्चारय वैज्ञानिकों और आविष्कारकोंके प्रयक्तींकी प्रशंसा जितनी कीजिये, थोडी होगी । इन लोगोंने यह पता लगाया और आगे और लगा रहे हैं कि शरीरके स्थूल और सुझ्म व्यापार किस प्रकार विद्युदाकर्पणमे हुआ करते हैं और शरीर-व्यापार तथा विद्यदाकर्षणके बीच कैसा सम्बन्ध है। प्राण-शक्तिके अंदर जो विद्युदाकर्पण है, उसीकी क्षमतासे शरीरके सन व्यापार होते हैं--यह सही है; परन्तु मानवविद्युदाकर्षण मनःशक्तिपर निर्भर करता है । मन और शरीरके बीच सम्बन्ध ओड्नेबाला एक महत्तर विवादेगशक्तिकेन्द्र ( मस्तिष्क ) शरीरमें है और इसी केन्द्रमें विश्वच्छक्ति निकलकर शरीरके सब व्यापार चलानेमें समर्थ होती है । हार्बर्ड मेडिकल स्कूल-के प्रोफेसर जे० एडविन कोहेनने इस विषयमें दस वर्ष लगातार प्रयोग करके जो तथ्य निकाला, यह नीचे दिया जाता है ।

१९. जीवनशक्ति ( Protopiasm ) के मुख्य परमाणु स्नायुवर्द्धक परमाणु हैं । इन परमाणुओंसे विद्युच्छक्ति निकलती है। ये ही विद्युदुत्पादक परमाणु नाडीजालमें रहते हैं। इन्ही स्नायुवर्द्धक परमाणुओं के घटक एनिमो ऐसिड ( जीवन-क्षार ) में भी देख पड़ते हैं । एनिमी-ऐसिडके परमाणु हाइड्रोजनके परमाणुओंकी अपेक्षा चौतीस हजार गुना बड़े होते हैं। एतिमो-ऐसिडके इन परमाणुओं के एक छोरपर ऋणवियुक्कण और दूसरे छोरपर धनवियुक्कण होते हैं । इस प्रकार इनके ओर-छोरपर परस्परविषद्ध शक्तिवाले अणुओंके होनेके कारण, एनिमो ऐसिडके ये परमाण, शक्तिविहीन होते हैं। तथापि इनसे विद्युद्वेगरूप लघु परमाणु असन्न होते हैं। और वे प्राणशक्ति और शरीरेन्द्रियों के बीच सम्बन्ध ओड़ते हैं। अनन्तर सायुवर्द्धक परमाणु और एनिमो-ऐसिड परमाणुओंका एक मण्डल बनता है। ये परमाणु महत्तर होनेके कारण इनका एक आकर्षण-पुञ्ज बनता है । इस सा० अं० ५२

आकर्षण-पुडासे अनन्त विद्युदणु निकलते हैं। ऐसे एक छोर-पर धनविद्युदणु और दूसरे छोरपर श्रष्टणविद्युदणु रहते हैं। इसिलये इन परमाणुओंको दिश्चित्तिशाली परमाणु कहते हैं। ये दिश्चित्तशाली परमाणु अपने-अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं। इनके अगल-यगल जो धनविद्युत्कण हैं, उनकी ओर इन दिशक्तिशाली कणोंका ऋणविद्युद्ध प्रवृत्त होता है और ऋणविद्युत्कणोंकी ओर इनका धनविद्युद्ध ।

२०. इस प्रकार द्विशक्तिशाली परमाणुओंकी एक माला यन जाती है। एक दिशक्तिशाली परमाणुका धनविद्युद्म उससे अलग होता और दूसरे द्विशक्तिशाली परमाणुके ऋण-विद्युदग्रते जा मिलता है। एक क्षणके शतांश कालमें यह किया होती है और बराबर उसी प्रकार जारी रहती है। इन द्विशक्तिशाली कणो है कियाकलापसे एक गति निर्माण होती है और उस गतिसे देहगत नाडियोंका आकुञ्चन-प्रसरण हुआ करता है, उसीसे नेत्रों और इस्त-पादादि इन्द्रियोंके व्यापार होते हैं। परन्तु इस दिशक्तिशाली परमाणुके धनविद्युदप्रकी अलग करनेकी किया करनेवाला कौन है, इसका पता वैशानिकों-को नहीं चला है। यह किया करनेवाली शक्ति मन है। परन्तु मनःशक्तिके कार्यकरी होनेके लिये भाणशक्तिकी अनु-कलता आवश्यक है। नाडियोंमें जो दिशक्तिशाली परमाण होते हैं, उनसे शरीरके सब अवयवीकी आकुञ्चन-प्रसरण-किया सतत हुआ करती है। इस कियाके कारण ही हस्त-पादादिक इन्द्रियों के दृष्ट कर्म होते रहते हैं। और इसी प्रकार पित्त-पिण्डसे पित्तका उत्पन्न होना, लंब-पिण्ड (Thyroid) से रसका निर्माण होना, शिखरीसे हृदय-क्रियाका सङ्कोच-विकास होना अथवा उसका बंद होना-ये सब अदृष्ट कियाएँ भी होती रहती हैं। ये सब क्रियाएँ प्राणशक्तिसे ही होती हैं।

२१. इन परमाणुओं अभारानुरूप जो स्नायुवर्द्धक परमाणु रक्तमें होते हैं। व वर्तुलाकार होते हैं। वरिरकी आकुञ्चन-प्रसरण-क्रियाके होते हुए वरिरमें इनकुलिन: यायरोग्लोविन आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं; परन्तु रक्त जब किसी चोटसे एक जगह जम जाता है, तब उस रक्तमें उन परमाणुओंका आकार छड़ी-सा लंबा देख पढ़ता है। सामान्य नाडीपु अके दिशक्तिशाली परमाणुओंके चनुर्दिक् को धनविद्युत् अयवा ऋणविद्युत्कण देख पढ़ते हैं उनके आकारसे रक्तगत परमाणु वातगुण बड़े होते हैं।

२२. द्विशक्तिशाली परमाणुओंके अन्तर्गत प्राण-परमाणु

होते हैं। प्राण-परमाणु पृथक्-पृथक् देख पड़ते हैं, पर होते हैं सब प्राणशक्ति एकश्र ही । इसिल्ये प्राण-परमाणुओं के विभाज्य होनेपर भी प्राणशक्ति अविभाज्य है और उसके अविभाज्य होनेपे तथा प्राण-परमाणु भी प्राणशक्तिपेरित ही होनेके कारण प्राण-परमाणुओं को भी अविभाज्य कह सकते हैं। मधुमिक्खयों का छत्ता अनेकों पेशियों से युक्त होता है। परन्तु मधुमिक्खयों उसे अपना एक ही घर समझती हैं और ययार्थमें वह एक ही होता भी है। प्राण-परमाणु प्राणशक्तिके कारण जैने अविभाज्य हैं, वैसे ही मधुमिक्खयों का छत्ता मधुरसके कारण अविभाज्य है।

२३. यहाँतक प्राण-परमाणुओंकी बात हुई । अब इन प्राण-परमाणुओंसे घटित प्राणमय हारीर कैसा होता है ? यह विचारे । सर आलिवर लाज कहते हैं कि प्राणमय शरीरके घटक वियत्तरव ( Ether ) के बने होते हैं। मैडम ब्लावेट्स्की-के मतमे वियत्तत्व और प्राणतत्त्व एक चीज नहीं है । उनका कहना है कि प्राण-परमाणु वियत्तत्व ( Ether ) के घटकोकी अपेक्षा सुक्ष्म हैं। डा॰ हेनरी लिंडालका यह मत है कि अखिल ब्रह्माण्डमे जो-जो शक्तियाँ अनुभूत होती हैं, उन सबका मूल स्थान प्राणशक्ति है। विद्युत्का प्रकाश या गति काँचके बस्य अथवा कारवनके तन्तुपर अवलिश्वत नहीं होती। कॉचका बब्ब हटा देनेंने विद्यत प्रकाशित न होगी पर उनकी गति बन्द नई। होगी और विद्युद्गतियाहक प्राण-परमाणु भी नष्ट नहीं होंगे । दूरध्यनियन्त्र ( रेडिओ ) की सहायतासे हम दूर देशोंके शब्द सुन होते हैं और यह यन्त्र यदि खराब हो आय तो हम उन शब्दोंको न सुन सर्वेगे: परन्तु इसमे उन विद्यत्तरङ्गोंकी गति। और आक्रमण और शब्द या रूपबाहन-क्षमता नहीं नष्ट होती, उसका कार्य तो होता ही रहता है।

२४. इन वातोंने यह स्पष्ट होता है कि प्राणीका बना हुआ प्राणमय शरीर स्थूलहिष्टिसे हस्य न होनेपर भी अपनी सत्ता तो रखता ही है । मनुष्यकी शकलके किसी कॉचकें बत्तनमे पानी भरा जाय तो पानी उसमें सर्वत्र कैल जायगा और वह बर्त्तन भरा हुआ देख पड़ेगा । मनुष्यके स्थूल-शरीरमें प्राणमय शरीर भी इसी प्रकारने है । अन्तर इतना अवस्य है कि पानी उस कॉचके धर्त्तनके बाहर बर्त्तनको भेदकर न जायगा, पर प्राणमय शरीर स्थूलशरीरके बाह्य आवरणमें अटका नहीं रहता । दिल्यहिष्टवाले मनुष्य प्राणमय शरीरको स्थूलशरीरके अंदर-बाहर ओत्रप्रोत देख सकते हैं। २५. इससे यही निष्कर्ष निकल्ता है कि मनुष्यका याह्य शरीर जब छूट जाता है तब उसका प्राणमय शरीर स्थूल-शरीरके रहते जितना प्रभावशाली या उससे अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कारण, प्राणमय शरीर स्थूल-शरीरकी अपेक्षा अधिक वेगवान होता है और स्थूलशरीरके परमाणुओंकी अपेक्षा प्राणमय शरीरके परमाणु अधिक सूक्ष्म और शुद्ध होते हैं। प्राणमय शरीरके हिन्द्रयगोलक सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्मतर इन्द्रियार्थक्षिक्षकर्षमें ममर्थ होते हैं। स्थूल द्रव्य जिस प्रकार स्थूल इन्द्रियोको सत्य भासते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म इन्द्रियोको सत्य प्रतीत होते हैं। प्राणमय शरीरके परमाणु संस्कारके द्वारा उत्तरीत्तर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हो सकते हैं और तब प्राणशक्तिकी गति और जनशक्ति भी उसी क्रमसे बदनी है।

२६. ग्रीस देशके तत्त्वदर्शी पिथागोरसने आजमे २५०० वर्ष पहले यह सिद्धान्त सामने रक्ता था कि सब सृष्ट पदार्थों में तीन ही तत्त्व हैं —द्रव्य, गिन और संख्या । आश्चर्य यह है कि आधुनिक पाश्चात्त्य विज्ञानका सिद्धान्त इसमें मेल खाता जा रहा है । पिथागोगसका प्रत्य' वही है जो पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोका विश्वव्यापी त्याष्ट्र (Universal Ether) अथया प्राच्य शास्त्रकार्थाका आकाशतत्त्व है । पिथागोरसका पातिः तत्त्व आधुनिक विज्ञानकी विद्युत् है और पंतत्या' आधुनिक विज्ञानका अणु और अणुके अंदर गितमान् सृणविश्वत्कण (Electrons) है। प्राणमय शरीर (Astral body) के सम्यन्धमें द्यार विश्वानकों ज्ञान अभी वहुत अधूरा है । किर भी उनका यह विश्वास है कि प्राणशरीरका ठीक पता जीघ ही चल जायगा और वह चलेगा रमायनशालकी मेजपर ही ।

२७. कुछ वर्ष पूर्व पैरिसम सार्वराष्ट्रिक परलोकवियाविदारदोंकी एक सभा हुई थी। उस समय विनोदसे यह
बात कही गयी थी कि एक मक्खीके पंखके बरावर प्राणमय
शरीरका वजन हो सकता है। एंड्र जैकसनका यह कहना है
कि प्राणमय शरीरका तौल एक ओंस यानी ढाई तोला हो
सकता है। बहुतोंका यह भी कहना है कि इसका तौल कुछ
हो ही नहीं सकता। पर प्राण जब एक द्रव्य है, तब उसका
बजन तो होना ही चाहिये। बहुतेरीका यह भत है कि वियतशरीर (Ethereal body) और वियत् अर्थात् आकाश



स्थित्र ने० ४—'पीनदेशके साधु और उनका प्राणमय देह िदेखिये ग्रुष्ट ४१४



विज्ञ मं॰ ३---महाप्रमाणके समय दीखनेवाला प्राणमग गरीर िदेखिये पृष्ठ ४११

एक पञ्चीकृत तत्त्व है। इसिटिये प्राणमय शरीरके साथ उसका वजन जरूर हो सकता है।

२८. हेगके डा० मान्य और जेल्ट, इन दो व्यक्तियोंने परलोकगत जीवोंके साथ वार्त्तालाप करनेके लिये डायना-मिस्टोब्राफ नामका एक यन्त्र आविष्कृत किया और इसकी मददसे विना किसी मीडियमके परलोकगत जीवीके सन्देश पाये । इस यन्त्रके छोरपर, एक अक्षर-लम्बक लगा रहता है, जिसके स्पर्श होनेके साथ ही एक बड़े पतले कागजपर टाइपराइटरकी तरह अक्षर उठते जाते हैं। एक बारके प्रयोगमें तो एक सम्पूर्ण भाषण ही इस तरह लिख गया। बात यह हुई कि अत्यन्त सूक्ष्म स्पर्शेसे उस लम्बकपर आघात हुआ और इस आधातके होनेके लिये आधात कर मकनेयोग्य सूक्ष्म परमाणुओका आकाश-परमाण्-संघटित प्राणमय मानव-शरीर बना हुआ है। यह बात ध्यानमें आयी । इसी प्रकारके प्रयोगीका वर्णन मि० कारिंगुटनने अपने 'अर्वाचीन मनो-वैज्ञानिक दृश्यः नामक प्रन्थमं किया है । उन्होंने दिखा है कि हमने अपनी प्रयोगशालामे यह भिद्ध किया है कि आकाश-परमाण-संघटित प्राणमय शरीर होता है। उन्होंने प्रयोग करके देखा है कि दारीर आकुद्धन-प्रसरणझील है और - आकुञ्चन-प्रसरण मनुष्यकी इच्छाशक्तिपर निर्भर है । मनुष्यकी इच्छाशक्ति इस शरीरपर काम करती है अर्थात् शरीर गुरुत्याकर्षणक्षम है । एक दाकि ऐसी है, जिसमें शरीरके परमाण् एक जगह इकट्ठे होते हैं। प्राणमय शरीरके अणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। बाहरके बातावरणमें अणुओंकी जितनो घनता होती है। उतनी घनता प्राणमय शरीरके अणुओंमें होती है। बाहरके वातावरणका दबाव बढनेसे शरीरके अणुआंका भी दबाव उसी हिसाबसे बढता है । ऐसे इस प्राणमय शरीरका बजन ढाई औंस बानी पाँच तोला होता है। प्राणमय शरीरके अणुओंका दृश्य साथ दिये हुए चित्रमें दिखाया गया है ( चित्र नं० २ देखिये )। डा० माल्य और जेल्टके मतानुसार तथा सुस्म दृष्टि रखनेवाले लोगोंकी सूक्ष्म दृष्टिके द्वारा देखे हुए दृश्यके अनुसार यह चित्र चित्रित किया गया है।

२९, हैवरिहलमामके डा॰ डकन मैकब्रुगलने मास नामक स्थानमें एक ऐसा प्रयोग किया कि क्षय-रोगसे मरनेवाले एक मनुष्यका, मरनेसे पहले, उन्होंने बजन कर लिया। रोगीकी चारपाई एक अति स्क्ष्म भारदर्शक कॉटेपर रक्खी गयी और बजन किया गया। बजनका कॉटा ठीक लगाकर रखा गया । मृत्यु होनेके साथ ही काँटा पीछे सरका । यह देखा गया कि मृत्यु होनेके साथ ही उस शरीरका दाई औं न या पाँच तोला वजन तुरंत घट गया । उच वैद्यानिकोंने भी प्रयोग करके हरको प्रत्यक्ष किया है ।

३०, मनुष्यके महाप्रयाणकालमें उसका वियत्-शरीर-सहित प्राणमय शरीर स्थूलशरीरसे बाहर जाता हुआ कैसा देख पड़ता है (चित्र नं० ३ देखिये )। यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि अल्नम्य शरीर और प्राण-प्रयाणकालीन प्राणमय शरीर, दोनों विलकुल एक से ही होते हैं । बुद्धदेवके मतसे प्राणमय शरीर अणुपरिमाण हो सकता है; पर इस चित्रसे उनका मत ठीक नहीं था, यही कहना पड़ता है। ऑलियर कामबेलको ७ वर्षके लिये राज्याधिकार देनेवाले विद्यापका (ऑकल्ट रिव्यू एप्रिल १९३६ ) अथवा हैम्लेटको उसके पिताका जो प्राणमय शरीर देख पड़ा और ऐसे-ही-ऐसे जो अन्य अनेक उदाहरण हैं, उनसे यहीं सिद्ध होता है कि स्थूल शरीरके छटनेपर मनुष्य स्थूलशरीरके ही आकारवाले प्राणमय शरीरमें स्थित रहता है और अन्नमय शरीरवालीके सामने प्रकट होनेके लिये वियत्तत्त्वके परमाणु संग्रह कर वह अपनी सत्ता प्रकट कर सकता है । प्राणमय शरीर और वियत-शरीर-को दृश्य बनानेके लिये प्राणमय शरीरके परमाणुओंका वेग अपनी मनःशक्तिसे कम किया जा सकता है और इस कियासे वह स्थूलशरीरधारियांको दिखायी दे सकता है।

३१. चीन और मिश्र देशोंमे मृत मनुष्यके स्यूलशरीरको कुछ रासायनिक कियाओं के द्वारा और कई प्रकारके लेग
लगाकर शरीरके ही आकारके संदूकमें सम्हाल कर रखते
हैं। वह परलोकगत जीय, जिसका वह शरीर होता है, उसे
देखनेके लिये लौट आया करता है। वह उसे देखना चाहता
है और इसी पाधिवयन्धनसे वैधकर कई परलोकगत जीव इस
प्रकार लौट आते हैं। शरीरको सम्हालकर रखनेसे—चाहे वह
किसी संदूकमें रक्खा हो या किशी कबमें दफन हो—उस
शरीरकी आशासे परलोकगत जीव लौटा करते हैं,
इसमें सन्देह नहीं। कर्णप्रयागमें स्वामी भारकरानन्द अब समाधि ले चुके उसके वाद उनकी समाधिका
बड़े ठाठसे जय पूजन-अर्चन हो रहा था, तब स्वामीजी कर्णप्रयागसे प्राणमय शरीरसे कोव्हापुर लीट आये, यह तो
लेखकने स्वयं देखा है।

३२. चीन देशमें 'ममी' (रासायनिक क्रियासे सम्हालकर

रक्खे हुए मृत दारीर ) को उस 'ममी' देहका परलोकगत स्वामी बीब किस प्रकार देखने आया करता है, इसका चित्र इस लेखके खाद्य दिया है (चित्र नं ० १ देखिये।)। चीन देशमें ममीको इस प्रकार देखनेके लिये आनेवाले दृश्य प्राणमय शरीरवाले जीवको 'का' कहते हैं।

इस तरह पार्थिव आशासे वॅघकर लीटना रोकनेके लिये तथा उनके प्रकाशमार्गसे अर्थात् देवयानमार्गसे उत्परकी और जानेके लिये एक किया किया करते हैं! China's Book of the Dead (चीनके मृत मनुष्योंका प्रन्थ) नामक पुस्तकमें वह प्रक्रिया दी है। वह यही है कि महाप्रयाणके समय उस मनुष्यके कार्नोंके पीछेकी दोनों प्राणवाहिंगी नाडियोंको (श्वास-प्रश्वास-नाडियोंको नहीं) लामा लोग इस तरह दवाकर प्रकट्ट रखते हैं कि उसके प्रभावसे वह जीव महाप्रयाणके अन्तिम क्षणमें भूममार्गसे हटकर प्रकाशमार्गसे चला जाता है। यह लेखक कई लामाओंसे मिला, पर इस कियाको किये हुआ उनमें कोई भी न था।

३४. श्रीमद्भगवद्गीताके भ्वासासि जीर्णानि यथा विहास नवानि एहाति "" इत्यादि क्रोकके अर्थके विषयमें बहुत भ्रम फैला हुआ है। लोग यही समक्षते हैं कि महा-प्रयाणके बाद मनुष्य तुरंत ही दूसरी योनिमें चला जाता है। उसे अपने कर्मके अनुसार दूसरा जन्म प्राप्त होता है और पूर्वजन्ममें जो कुछ अनुभव हुआ, उसी अनुभवकी बढाना उसके दूसरे जन्मका हेतु होता है। परन्तु यह बात पशुवत् इन्द्रियलोद्धप जीवोंके विषयमें तो नहीं कही जा सकती। इनके जो जन्म होते हैं, वे उन्हीं पहलेके ही इन्द्रियविशिष्ट मुखीको मोगनेके लिये होते हैं। मृत्युके पश्चात् जीव किस स्पितिमें होता है, इस विषयके अनेकानेक वर्णन पाश्चात्त्य परलोक-विद्याविद्यारदोंने अपने मन्योंमें किये हैं। गीताके उस क्षोकका आशय यह है कि जीवको इस जगत्में इस जगतके लिये व्यवहारोपयोगी जैसा स्यल्डारीर प्राप्त है। वैसा ही उसी आकारका वियत-शरीर भी है--जिसके सात कोश हैं। मनुष्य प्रयाणकालमें स्थूलशरीर और वियत-शरीरके सात कोशॉर्मेंसे तीन कोश, सब मिलाकर चार शरीर यहाँ छोड़ जाता है। तथापि विथत्-शरीरके चार उपशरीर सया प्राणमय शरीरकी सहायतासे यह जीव अन्तरालके पितृलोकमें जा रहता है । कुछ कालपश्चात् वियत्-शरीरके चार उपश्चारीर

नष्ट हो जाते हैं, तब वह प्राणमय कोश (Astral body) में जाता है और अपने कर्मानुरूप उच्चेस उच्चतर महलेंकिदि लोकीमें रहकर अपनी उन्नति कर सकता है।

३५. प्राणमय शरीरमें रहते हुए मनुष्य आगे अनुभव प्राप्त करनेके लिये भूलोकमें आनेकी इच्छा करता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपना स्थूलशरीर यदि किसी अपघातसे नष्ट हुआ हो तो उसे किसी ऐसे दूसरे शरीरमें, जिसका शरीरी उसे अभी-अभी छोड़ गया हो, प्रवेश करना पड़ता है।

३६. आजसे लगभग ४० वर्ष पूर्व एक ऐसी खीको देखा या जो मराठी भाषा लिख-पद सकती थी । उसके पति ग्रेजुएट थे। उस स्त्रीके सोलहवें वर्षमें ऐसी घटना हुई कि उसके शरीरमें एक दूमरी ही स्त्रीके जीवका प्रवेश हुआ ! यह दूसरी स्त्री संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओंको खूब जानती थी। उस स्त्रीके शरीरमें इसका प्रवेश सम्याके ६ बजेसे भोर ६ बजेतक रहा करता था। इस अवस्थामें वह अपने पतिसे अंग्रेजी और संस्कृतमें बातचीत करती और न्याय-शास्त्रके बड़े कठिन परिष्कार भी कर दिया करती थी। इस प्रकार इसमें उस 'दूसरी स्त्रीका जो प्रवेश हुआ करता था। यह कुछ विशेष अनुभवोंको प्राप्त करनेके लिये ही हुआ करता शागा।

३७. पूनेमें स्वर्गीय गौदयलेकर महाराजके शिष्य श्रीहरि-मक्तिपरायण भाउत्साहव केतकर रहा करते हैं। उनकी देहमें श्रीगोदयलेकर महाराज आकर रहते और बातचीत करते हैं। सातारामें श्रीमुलेजी महाराज बड़े अच्छे मत्पुरुष हैं। उनकी देहमें भी हसी प्रकारसे महान् सिद्ध आकर वार्ते करते हैं। सावंतवाडीमें १२ वर्ष वयस्के एक पुरुष सीताराम महाराजके नामसे प्रसिद्ध थे। उनके शरीरमें उनकी वयस्के १६ वें वर्षतक एक संत आकर रहा करते थे। उस समय उनके मुखसे श्रीतुकाराम महाराजकी-सी ही अमञ्जर वाणी निकला करती थी।

३८. हाला और मितगोल दो बालिकाएँ थीं। दोनों में परस्पर बड़ा स्नेह था। हाला एक किसानकी लड़की थी और बड़ी सुन्दरी थी। मितगोल किसी कालेजके मिंसिपलकी लड़की थी और पिताकी देखनालमें रहकर बिदुषी हो गयी थी। एक दिन सन्ध्यासमय दोनों लड़कियाँ गाने-बजानेके किसी जलसेमें गर्या। लौटते हुए मोटर-दुर्घटना

हुई और दोनों गतप्राण हुई। हालाके श्रारीरमें कोई चोट नहीं थी, पर मितगोलका शरीर जलमोंसे छिन्न-भिन्न हो गया था। आश्चर्यकी घटना यह हुई कि किसीने (किसी अहश्य शक्तिने ) मितगोलके प्राणमय शरीरको पकहकर हालाके शरीरमें डाल दिया, हाला जी उठी। परन्तु हालाका यह केवल स्थूलशरीर या, प्राणात्मा तो मितगोलका था।

३९. दोनों लडकियोंके बाप उन्हें देखने आये। हालाके भापने हालाको जीता पाया और उसे हाला कहकर पुकारा । उसने कहा, भी हाला नहीं हूँ, मितगोल हूँ।' मितगोलके पितासे उसने कहा, 'मैं भितगोल हूँ, हाला नहीं ।' उसके सामने शीशा लाया गया, शीशेमें अपना मुँह देखकर वह अकचका गयी । तब मितगोलने अपने पितारे पूछा, 'यह क्या हुआ !' उन्होंने कुछ काल विचारमें हुबकर कहा, 'यह पुनर्जन्म है।' मितगोलने पूछा, 'यह कैसा पुनर्जन्म ? में हालाके शरीरमें कैसे चली गयी ?' उन्होंने उत्तर दिया। 'यह तेरा नवशरीरब्रहण (Re-embodiment) है।' इसके बाद एक दिन कालेजके अध्यापकों और विद्यार्थियोंके सामने मितगोलने 'स्पिनोजाका तत्त्वशान' इस विषयपर व्याख्यान देकर यह सिद्ध किया कि 'मैं ही मितगोल हूँ'। तब सबको यह विश्वास हुआ कि यह शरीरान्तर हुआ है। अन्नमय शरीर तो हालाका ही था, पर उसको मितगोलके प्राणमय शरीरने अधिकृत कर लिया था । किसी अन्य शक्ति-ने यह काम किया । श्रीमदाय श्रद्धराचार्यने तो स्वयं ही सुधन्याके शरीरमें प्रवेश किया था। इस नवीन सुधन्याके अगाध ज्ञानको देखकर उसके दरबारी चिकत-विस्मित हुए थे। मितगोलका परकायप्रवेश पराश्रित या और श्रीमत् आचार्यपादका स्वाभित् । परकायप्रवेशके सम्बन्धमें आगे और लिखना है ।

४०. तन् १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्धमें हान और बाब नामके दो आदमी लड़ाईपर गये थे। ये दोनों एक दूसरेके बड़े प्रेमी मित्र थे। लड़ाईमें इनके मारे जानेकी खबर भी छप खुकी थी। यावके शरीरपर कोई जखम नहीं था, पर बानका किन-पिन्छिन हो गया था। किसी अहस्य शक्तिन डानका प्राणात्मा बाबके शरीरमें डाल दिया और डान-बाब जी उठा। डान अपने माँ-बापसे मिलने गया, पर वे उसे कैसे पहचानतें!

४१. डानकी माँने कहा, भारा डान साँवन्य या और

तुम तो गोरे हो' इत्यादि । पर जब डानने जीवनकी पिछली सब बातें बतायीं और उसके मॉं-बापने देखा कि इसका स्वभाय, बोलनेका ढंग और रहन-सहन तो अपने डान-जैसा ही है, तब उन्हें निश्चय हुआ कि यह डान ही है।

४२. इन चार्तीसे यह माद्म होता है कि मनुष्पका पुनर्जन्म उसके घरामें ही हो, यह बात नहीं है। अध्यातम-रामायणमें भगवद्वतारोंको स्वाधीनसम्भव कहा है। संत-महात्मा भी अपनी इच्छासे जन्म लेते हैं। श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि 'हम वैकुण्ठके रहनेवाले हैं; भगवान्ते सत्य-भावका कर्म करने मेज दिया, इसिलये चले आये।' इस प्रकार भगवद्वतार और सत्युद्धजन्म स्वाधीनसम्भव होते हैं।

४२. अन्य जीवोंके जन्म किस प्रकार होते हैं, वे स्वयं आते हैं, अथवा मेचे जाते हैं, उन्हें मेजनेवाली कौन-सी शक्ति या देव-देवी हैं—इसका अब किश्चित् विचार करें।

४४. हमारे इस भूलोककी अपेक्षा सूक्ष्म और सूक्ष्मतर लोक भुवः और स्वः हैं। भुवलीकमें रहनेवाले जीवों में कामदेव, रूपदेव और अरूपदेव, ये तीन एक से-एक ऊँची कोटिके देव हैं। कामदेव प्राणमय शरीरवाले हैं। मनोमय शरीरघारी देवों-तक इनकी गति होती है। रूपदेव मनोमय शरीरघारी होते हैं और अरूपदेव वासनामय शरीरघारी अर्थात् कारणदेहधारी होते हैं। अरूपदेव कभी-कभी मनोमय शरीर धारण करते हैं। प्राणमय शरीर सहसा नहीं घारण करते।

४५. अरूपदेवींकी कोटिसे भी उस कोटिके देवोंकी और चार श्रेणियाँ हैं। ये श्रेष्ठ देव महमालाधिष्ठित देव हैं। उपर्युक्त तीन देवकोटियोंसे विशेष सम्बन्ध न रखनेवाले पर पृथ्वी, अप्, वायु और तेज—इन तत्वींपर खामित्व रखनेवाले चार देवराज हैं। ये इन चार तत्त्वींके साथ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर—इन चार दिशाओं के भी राजा हैं। पुराणों में इनके धृतराष्ट्र, विरूपाञ्च, विरुद्धक और वेश्ववण नाम बताये हैं। इनके अधीन गन्धर्व, कुम्मक, नाग और यक्ष हैं—जो निम्नकोटिके देवदूत हैं। इन चार महाराजाओंके वर्ण यथाक्रम श्रुश्न, नील, रक्त और हैम हैं। प्रत्येक धर्मग्रन्थमें किशीन किशी नामसे इन चार महाराजाओंका वर्णन अवश्य हुआ है।

४६. विधाताने इन महाराजाओंको पृथ्वीपर उत्पन्न

होनेवाले मनुष्योंके कमाँका नियन्त्रण-कार्य छोँपा है। अर्थात् पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्योंकी उन्नतिके सूत्र इन्हींके हाथोंमें हैं। अखिल विश्वके जो कामदेव हैं, उन्हें लिपिका कहते हैं। प्राणमय शरीरवाले जीवके कर्मानुसार भुवलोंकमें उसका अधिवासकाल जब समाप्त होता है, तब ये लिपिकादेव उसके कर्माकर्मका हिसाब देखते और उस जीवको भाषी अनुभवक्षत्र दिलानेके लिये दूसरे जन्मके योग्य प्राणमय शरीर निर्माण करते हैं और पृथ्वी, अप्, वायु, तेज—हन चार तस्वोंके अधिपति देवराज लिपिकाके उद्देश्यानुसार उस जीवका अक्रमय शरीर गहते हैं। मनुष्यको इच्छा-स्वातन्त्र्य दिया गया है और तदनुरूप कर्म-स्वातन्त्र्य भी। इसलिये भूलोकमें आकर मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार सदसत् कर्म करता है, पिर उन्हीं कर्मों के अनुसार उसका भाषी जन्म निर्दारित होता है।

४७. उपर्युक्त विवरणसे यह माल्म हो जाता है कि किस शक्तिने साम्म ३८ से ४१ तकमें वर्णित मितगोल और डानको दूसरे जीवके शरीरमें डाला। प्राण और प्राणमय शरीरका यहाँतक वर्णन हुआ। अन यह देखें कि अन्नमय कोशसे प्राणमय कोशका उद्गमन स्था है ?

४८. सिद्ध पुरुषोंने चरित्रोंसे यह पता लगता है कि कितने ही सिद्ध पुरुषोंने आपद्मस्त भक्तोंने संकटनिवारणार्थ योगकी प्रक्रियासे अन्नस्य शरीरसे निकलकर प्राणस्य शरीरसे दूर देशोंमें जाकर उन्हें बचाया है। आज भी चीन देशके लामाओंमें यह शक्ति है और उसके अनुभवी लोगोंने यह वात लिख रक्खी है कि ये लोग प्राणायामकी सहायतारे अन्नस्य कोशसे प्राणम्य कोशको निकाल लंनेकी क्रिया सिद्ध कर लेते हैं।

४९. मनमें अनेक प्रकारकी वृत्तियाँ उटा करती हैं, उनके अनुसार स्थूलश्ररीरसे प्रत्यक्ष क्रियाके होनेमें प्राणमय शरीरकी क्रियाकी रोक या तो मनःसंयममें होती है या आयु-संयमसे । मनःसंयमसे किया जानेवाला चित्तवृत्तियोंका निरोध ही वास्तविक प्राणायाम है और यही श्रेष्ठ कोटिका प्राणायाम है और यही श्रेष्ठ कोटिका प्राणायाम है । यह सबसे भले ही न तथता हो, पर इससे शरीरमें कोई विगाइ नहीं होता । वायु-संयमनमें शरीरकी बड़ी सम्हाल रखनी पड़ती है और गुरुके समीप रहकर ही इसका अम्यास करना होता है । इस लेखमें सूचित प्राणायाम मनःसंयमसे ही करना चाहिये, यही इस लेखकका मत है । उससे अन्नमय शरीरमें प्राणमय शरीरको निकाल लेनेका कौशल प्राप्त होता है ।

५०. हिन्दुस्तानमें पहाड़ोंके अंदर खोदकर बनी हुई कितनी ही गुफाएँ हैं। उनमें ५०० वर्ष पहलेके खदे हुए चित्र भी हैं। परन्तु इन चित्रों में अन्नमय कोशरे प्राणमय कोशके बाहर निकालनेका दृश्य दिखानेबाला कोई चित्र नहीं है । पेरूल, जलगाँच, साँची आदि स्थानोंके समीपकी गुफाओंको लेखकने स्वयं देखा है। अस्तु । बहुत प्राचीन कालसे चीन देशके धर्मगुरु लामाओं में योगविषयक सब प्रकारके शास्त्रीका अभ्यास हुआ करता या और आज भी तिन्वतके लामाओंमें कोई-कोई लामा गुरु इठयोगमें बड़े निपण होते हैं । इन लामाओं के आश्रमों और बौद्ध विहारों में उनके गुरुऑके चित्र होते हैं । इन चित्रींमैंसे कुछ अमेरिकन और युरोपियन यात्रियोंको प्राप्त हुए हैं। अमेरिकाके प्रोक्तस्य निकोलस रोशी लासामें २० वर्षतक रहे। वे स्वयं बौद्ध हो गये। ये अपने साथ अमेरिका जो चित्र छे गये. उत्तमे एक चित्र अन्नमय शरीरसे प्राणमय शरीरके बाहर निकलनेका था, यह बात उन्होने अपनी 'हार्ट ऑव् एशिया' नामकी पुस्तकमें लिख रक्खी है।

५१. क्षित्रवानजे-मुल्डोन और हेरेवार्ड फैरिंगटन नामके दो सजनीने सन् १९२९ में ध्राणमय श्रारिका उत्क्षेप' (The projection of astral body) नामकी पुस्तक हिस्ती। उसे लंदनके मेर्स राइडर एँड को॰ने प्रकाशित किया है। इस लेखने जो चित्र दिये गये हैं, वे स्व उसी पुस्तकमं प्रकाशित चित्रोंकी नकलें हैं। पुस्तकप्रकाशककी आज्ञासे ही वे इस लेखमें छापी गयी हैं। उनकी इस उदारताके लिये लेखक उनका कृतरा है।

५२. स्तम्भ ५० में वर्णित चीनी लामाका चित्र स्तम्भ ५१ में वर्णित प्रकाशककी पुस्तकसे लिया गया है (चित्र नं०४ देखिये)। लामा गुरुके इस चित्रमें शिराओं के मध्यभाग अर्थात् ब्रह्मरन्ध्रसे एक जीवन-तन्तु (सिल्वर कॉर्ड) निकला है और ऊपर उसके लोरसे उन्हीं का फोटो निकला हुआ देख पड़ता है। इस प्रकारसे प्राणमय शरीरका उस्सेप जामत् अवस्थामें किया जा सकता है। पर उस्सेप होनेपर स्थूलशरीर तना बैठा नहीं रह सकता। चित्रमें स्थूलशरीर जो तना बैठा विस्थाया गया है, वह भूल है। सथापि प्राणशरीरके उस्सेपका यह अच्छा निदर्शन है।

५३. फ्रांसके मोशिये हुरावेळने भी 'प्राणमय शरीरका उत्सेप' इसी नामसे ऐसा ही एक प्रन्थ लिखा है। उसमें प्राणशरीरके उत्सेपके चित्र दिये हैं। इसी पुस्तकसे मि० मुलकोनने अपनी पुस्तकमें उपर्युक्त चित्र लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने किये हुए कई प्रयोग सचित्र प्रकाशित किये हैं। प्राणकारीर जब स्थूलकारीरने बाहर निकलता है, तब जैसा देख पड़ता है उसका चित्र दिया है (चित्र क्रमाङ्क ५ देखिये)। यह चित्र मि० मुलडोनने मोशिये हुरावेलकी पुस्तकसे लिया है।

५४. स्तम्भ २८ में प्राणस्य शरीरके अणुओंका चित्र है। इसके बादकी अवस्था अन्तरालमें प्राणमय शरीरका देख पड़ना है । प्राणमय शरीरकी अणमयताका यह दश्य इस चित्र (चित्र मं०५ देखिये ) में देख पड़ता है। पाठकोंमें जो लोग ज्ञानमार्गी हो अर्थात पञ्चीकरणका अभ्यास करके जो कुछ आगे बंदे ही उन्हें लिख्न अथवा मुक्त शरीर, भोगायतन प्राणमय शरीर अथवा निर्माणकायका औपपत्तिक ज्ञान तो अवस्य होगा ही । लेखकको अवतक ऐसे सौन्दों सौ मनुष्योंसे मिलनेका अवसर हुआ है। ज्ञानमार्गकी सतभूमिकाओंका विवेचन भी कई वार इन ज्ञानमार्गियोंसे सुना है। परन्तु क्रियायोगके द्वारा औपपत्तिक ज्ञानको प्रत्यक्ष अनुभव करने या करा देनेवाले वहत ही कम व्यक्ति भिले। इटयोगी और राजयोगी सिद्ध पुरुषोंके सम्बन्धमे ऐसी बातें सुनी जाती हैं कि असक सिद्धने एक ही समयमें दो जगह दर्शन दिये । परन्तु उनके शिष्योंमें कोई ऐसे साधक नहीं मिलते, जो इसकी प्रक्रिया जानने ही या इस शक्तिको पानेका जिन्होने यन किया हो । साम्प्रदायिक शिष्योकी मनोज़ित ही कुछ ऐसी देख पड़ती है कि वे अपने गरुको इतनी चडी पटवीको प्राप्त समझते हैं कि उनसे यह कहना कि हमें अमक किया सिलाइये। उन्हें एक बड़ा अपराध-सा मालम होता है। छोटे मुँह बड़ी बात मालम होती है । अस्त । भविष्यमें ऐसे सिद्ध पुरुष होंगे, जो इन कियाओ-का अपने शिष्योंको अनुभव करा देंगे और उनके मृत्य-कालीन कष्ट, भय और संशय दूर कर देंगे।

५५. इस विषयमे और भी यहुत कुछ लिखा जा सकता है। परन्तु जो लोग इस विषयको विशेषरूपसे जानना चाहते हों, उनके लिये मि॰ मुलडोनद्वारा लिखित 'प्राणमय द्वारीरका उद्गमन' प्रन्थका निर्देश ही यहाँ कर दिया जाता है। (Mr. Muldone's Projection of Astral Body. Publishers: Messrs. Rider and Co., Paternaster Row, London E. C.) इस प्रन्थमें दिये हुए प्राणशरीरोद्गमनके प्रयोग गुरुशक्तिथिके विना भी किये जा सकते हैं। इसके लिये कुछ आत्मतंयम आवश्यक होता है, प्रयोग

करनेमें समय भी बहुत लगाना पड़ता है और इन प्रयोगोंको करना ही अपना खास उद्योग बना लेना पड़ता है। आजिविकाके निमित्त जिनके पीछे बहुत-की उपाधियाँ लगी हुई हैं, वे इन प्रयोगोंको नहीं कर सकते। कम से कम दो महीने लगातार किसी एकान्त स्थानमें रहना होगा, आहार-विहार परिमित रखना होगा। ऐसा करनेसे मि० मुलडोनको जो अनुभव प्राप्त हुए, वे चाहे जिस अभ्यासीके लिये कर-तलामलकवत् हो जाउँगे। इस लेखके लेखकने वे तथा ऐसे ही अन्य प्रयोग करके देख लिये हैं।

५६. प्राच्य पद्धतिसे प्राणमय शरीरके उद्भमनका अभ्यास गुरुके समीप ही किया जा सकता है। पातञ्जल योग-स्त्रमें इसके वीरिक उपाय बताये हैं। मन्त्र, यन्त्र और तन्त्रके अन्योमें भी प्राणमय शरीरके उद्भमन अर्थात् परकाय-प्रवेशके साधम मिलते हैं। शौनक ऋषिका ऋष्यिधान (२।२।१; ७।७।१)—सुषुमादि समस्कों तथा निवर्त्ताध्वम् से गुरू होनेवाले सात सुक्तों के पाठकी बात कहता है—

सुषुमादिससमुक्तानि जेपेश्वेद्विष्णुमन्दिरे । मार्गशीर्षेऽयुतं धीमान् परकायं श्वेशयेत् ॥ निवर्त्तथ्वं जपेत् सुक्तं परकायाश्च निर्मतः । कार्तिक्यांश्ययुत्तं धीमान् कीर्तिमान् विष्णुमन्दिरे ॥

शौनक ऋषिके इस प्रयोगमें मार्गशीर्ष मासमें परकाय-प्रवेश करनेपर इसके स्यारह महीने बाद परकाय-निर्ममनका विधान है। यह उन्हींका स्वात्मत प्रयोग हो सकता है।

५७. श्रीमदाचाशङ्कराचार्यने लिखा है कि श्रीपतझलि महामुनिके 'यथाभिमतध्यानाद्वा' इस सूत्रके अनुसार ध्यान करनेसे परकायप्रवेश सिद्ध होता है। पाश्राच्य क्रियायोगमे भी भूमध्यमे 'मैं इस शरीरके बाहर जा रहा हूँ' यह ध्यान ही करनेको कहा गया है। श्रीमत् शङ्कराचार्यने इस विद्याके साधनके लिये एक यन्त्र भी बताया है, जिसके साथ 'सौन्दर्य-लह्री' के एक खलेकका पाठ भी करना होता है। वह खलेक, वह यन्त्र और मन्त्र प्रक्रियासहित नीचे दिया जाता है।

५८. सौन्दर्यलहरी, खोक ८७—

हिमानीहन्तः थं हिमिगिरिनिवासैकचतुरौ निकायां निद्धाणं निशि चरमभागे च विशदौ। वरं छक्ष्मीपात्रं श्रियमितस्त्रन्तौ समियनां सरोकं स्वत्यादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम्॥

इस क्षोककी कम-संख्या और पाठ वार्णाविकाल प्रेससे
 प्रकाशित पुस्तकके अनुसार है।



यह यन्त्र सीनेके प्रजे-पर लिखे और इक्कीस दिनतक इसे मधु, चित्रा-स्न और पायसका मोग लगावे। उपर्युक्त स्रोक नित्य सहस्र बार जपे और इस यन्त्रको सहस्र बार हरुदी बिछे हुए किसी पीढ़ेपर

लिखें । इससे परकायप्रवेशकी विद्या सिद्ध होती है ।

५९. हटयोगकी खेचरी-मुद्रासे भी परकायप्रवेशका सिद्ध होना हटयोगके ग्रन्थोंमें लिखा है । परन्तु शारीरिक उपायोंसे खेचरी सिद्ध करनेके पूर्व खेचरीकी सिद्धिके लिये योगकुण्डल्युपनिषद्ने नीचे लिखा मन्त्र और यन्त्र बताया है—

मन्त्र — ॐ हीं गंसं मं फंलं अंस् ख़कें ग्रम्कों।



## मेलनमन्त्र

सोमांशनवर्क वर्ण प्रतिलोमेन फोद्धरेत्। तस्मात् भ्यंशकमास्यातमक्षरं चन्द्ररूपक्स्॥ तस्माद्य्यष्टमं वर्णं विलोमेन एरं सुने। तथा तस्परमं विद्धि तदादिरिप पञ्चमी॥ इन्दोख बहुभिन्ने च कूटोऽयं परिकीर्तितः।

तस्य श्रीसेचरीसिद्धिः स्वयमेव प्रवर्तते॥ —-गोगकुण्डल्युपनिषद्

६०. मेकनमन्त्रराअमुद्भरति---केचरेति । सवाचकतया

चरतीति खेचरः हकारः, आवक्ष्यमिति धारणाशकिरीकारः, रेति बिह्नः, अम्बुमण्डलमिति बिन्तुः । युतस्तवे मिलित्या भूषितं हीमिति खेचरीबीजमारुयासम् । तेनैव लिन्वियाश्चितं हीमिति खेचरीबीजमारुयासम् । तेनैव लिन्वियाश्चितं हीमिति खेचरीबीजमारुयासम् । तेनैव लिन्वियाशार्यासद्यासम् । शिल्वीजपट्कमण्यानुमण्डलभूषितमिति लेखम् । सोमाशः सकारः चन्द्रबीजं तरप्रतिलोमेन सबक्षं वर्णमुद्धरेष् भिति । तस्माद् भकाराद्वुलोमेन श्यरमध्मं वर्णमुद्धरेष् भिति । तस्माद् सकाराद् विलोमेन अपरं पञ्चवर्णपिति विद्धि । युनरिन्दोश्च बीजं समित्युद्धरेत् । बहुभिः ककारपकार-विन्दुभिः युक्तोऽयं कूटः क्षमिति । आह्रस्य बीजानि सम्न--हीं भं सं मं पं सं श्रं हिते ।

६१. प्राच्य साधनक्रममें तत्त्वसाधन आवश्यक होता है । प्रातःकाल प्रथमतः आकाशतत्त्वके उदय होनेपर अभ्यासके द्वारा आकाशतत्त्वको बारह घंटे साघे रहना पहता है। इसका जब स्थायी भाव होता है। तब खेचरी मद्रा सिद्ध करके बैठ सकते हैं। इस मुद्राका साधन करते हुए स्तम्भ ५७ और ५८में दिये हुए मन्त्र और यन्त्रको साधना होता है । मन्त्रके विना भी खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है । परन्तु किसी भी कार्य-के सिद्ध होनेमें देवता-प्रसाद और देवता-साहारय आवश्यक होता है । खेचरी सिद्ध करनेके पूर्व उसी प्रकार देवता-प्रसाद प्राप्त होनेसे वह खेचरी फलवती और सुखदायिनी होती है। लेचरीका साधन बंबईके स्वामी कुवलयानन्द अथवा स्वामी अभयानन्द या वीरभद्र, पोस्ट ऋषिकेशके स्वामी सत्यानन्दके पार जानेसे सुगम हो सकता है । स्तम्भ ५९में कुण्डस्युपनिषद-का मन्त्रोद्धार—ही भंसं मंपंसं क्षं—दिया जा चुका है । स्तम्भ ५५में लिखे अनुसार पश्चात्य प्रक्रियासे प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरके बाहर निकाल लिया जा सकता है और प्राण-मय शरीरमें जारानेपर अन्नमय शरीरसे बाहर निकल आनेकी प्रतीति भी होती है।

६२. इस प्रकार अन्नमय शरीरसे प्राणमय शरीरको बाहर लिया ला सकते हैं और जब यह प्रतीति होती है कि अन्नमय शरीरको छोड़नेपर इम हर तरहसे जागते हुए रहते हैं, तब एक प्रकारका विलक्षण आनन्द होता है। यह आनन्द अपने अमरत्वकी प्रतीतिका है। यह अमरत्व केवल औपपित्तक नहीं, प्रत्यक्ष प्रयोगिसिद्ध है। निरं औपपित्तक शानले जो समाधान हो सकता है, उसले हजार गुना अधिक समाधान प्रयोगिसिद्धिसे होता है—यह तो हमलोग हर बातमें नित्य ही अनुभव करते हैं। इस अमृतत्वको लाभ करना ही मृत्युको

# कल्याण 🖘

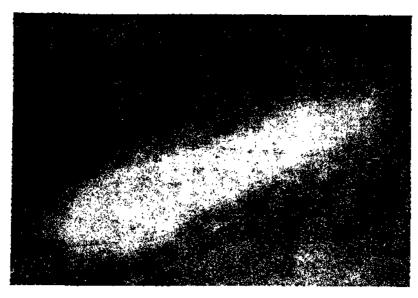

चित्र नं० ५ —अन्तराक्तमें दीखनेवाका प्राणमय धरीरका आवरण [देकिये १८ ४१५



चित्र नं० ६—स्यूळ शरीरसे बाहर निकले हुए प्राणमय शरीरकी खिति [देखिये प्रष्ट ४१७

जय करना है। मृत्युकी क्रिया केवल अन्नसय शरीरके साथ प्राणमय शरीरको वॉंबनेवाले जीवनतन्तुका ट्रूटकर अलग होना ही है। परन्तु अन्नमय शरीरमें रहते हुए ही जब हम इस जीवन तन्तु और प्राणमय शरीरको अनुभव कर लेते हैं। तब उस जीवन तन्तुके अन्नमय शरीरको छोड़ देनेपर भी साधकको मृत्युका भय नहीं होता।

६३. स्तम्भ २८के साथ जो चित्र दिया है, उसके अनुसार उस अणुष्टित प्राणमय शरीरको अपने स्यूलशरीरके समीप लाकर उसका आकार अपने स्थालकारीरमें देख पड़े-यह उसके बादकी अवस्था है । उस चित्रका दर्शन धूमकेतुका-सा है । इमारा जो स्थमशरीर है, वही हमारा प्राणमय शरीर है । जो लोग इसके अम्यासी हैं, वे निद्रावश होनेके पूर्व अपने मनमें इसी निश्चयको जागता हुआ रखकर तब सीते हैं। स्यप्तमें अनेक बार आकाशमे उड़नेका अनुभव होता है। इसका मत्लय यही है कि प्राणमय शरीर उस समय स्थूल-शरीरके बाहर निकलकर अन्तरिक्षमें तैरता रहता है। इसके बादकी अवस्था यह है कि स्थलदारीर निदावस्थामें जहाँ जैसे पड़ा है, उसे बैसा ही देखते हुए उससे ४ इंचके फासलेपर उसी स्थूलदारीरकी प्रतिमृतिं अभ्यासीको देख पड़ती है। इस प्रकार अन्यासीका प्राणभय शरीर स्थलशरीरसे दूर चला जाता है। इस कियाका छायाचित्र साथ दिये हुए। चित्रक्रमाङ्क ६में देखिये।

६४. इस चिश्रमे (चित्र नं० ६ देखिये) चारपाईपर पड़े हुए स्थ्लशरीर और स्थूलशरीरके वाहर दीखनेवाले प्राणमय शरीर अपवा स्वप्रशरीरके आकारके यीच एक तन्तु जुड़ा हुआ देख पड़ता है। इसे ही जीवन-तन्तु (Silver cord या Astral cord) कहते है। इस प्रकार प्राणमय शरीर स्थूलशरीरसे १५ फीट दूर चला जाता है। कित्रमें जैसा दिखाया है वैसा ही यह तन्तु देख पड़ता है, पीछे वह सहस्य होता जाता है। हमारे स्थूलशरीरमें जो प्राणनाड़ी है, उसीके साथ यह तन्तु जुड़ा हुआ रहता है। इस जीवन-तन्तुके घटक प्राण-परमाणु ही हुआ करते हैं। प्राणमय शरीर इस प्रकार सहस्तें मील दूर जा सकता है। श्रीमत् आग्र शक्कर सहस्तें मील दूर जा सकता है। श्रीमत् आग्र शक्कर सहस्तें मील दूर जा सकता है। श्रीमत् आग्र शक्कर सहस्तें मील दूर जा सकता है। श्रीमत् आग्र शक्कर पूर्व अपने स्थूलशरीरके सम्हाल स्लनेके लिये अपने शिष्योंसे कह रचला था। राजा सुधन्याके कुलगुद और प्रधान सचिवको यह निक्षय हो गया था कि

परकायप्रवेशकी विद्यारे राजाने शरीरमें प्रवेश करके कोई महापुरुष आये हैं। इसीलिये उन्होंने यह आशा प्रचारित की कि उहाँ कहीं गिरि-कन्दराओं और गुहाओंमें जो कोई मृतवत् मानव-शरीर सुरक्षित ही, वे जला दिये जायँ ) ऐसे सर्श्वित सत्तवत शरीरोंकी हुँह-खोज करनेके लिये जासूस भी भेजे गये थे | हेत् यह था कि राजा सुधन्याके शरीरमें आ बैंडे हुए महापुरुषका स्थूलदारीर मिल जाय तो यह जला दिया जायः। जिसमें उस स्थलवारीरसे जीवन तन्तु टूट जाय और उन महापुरुषको राजाके शरीरमें ही रहना पड़े। मनुष्य जब इहलोक्से प्रयाण करता है, तब उसका यह जीवन-तन्त्र इट जाता है। इसे तोडना कभी-कभी इस स्थूलदेइधारी जीवके हाथमें होता है और सब समय स्तम्भ ४३ में उक्त उन चार महाराजाओं के हाथमें होता है, जो जीवके नियत ऐहिक कर्मके समाप्त होते ही जीवन-तन्तुको तोइ डालने अधवा जीवमें ही उसे तोड़ डालनेकी प्रवल इच्छा उत्पन्न करते हैं । यहाँतक प्राणमय शरीरके उद्गमनका प्रकार वर्णित हुआ; अब उसकी क्रिया स्या है ? उसे देखें ।

६५. प्राणमय शरीरके उद्गमनकी दो क्रियाएँ हैं-एक विशात उद्गमनकी और दूसरी अज्ञात उद्गमनकी । अज्ञात उद्गमन निद्राकालमें होता है । अञ्चात उद्गमन मानय-जातिकी निद्रावस्थाका एक आवश्यक कर्म है । यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि जायत् अवस्थामें शरीरव्यापारके चलानेमें प्राणशक्तिका जो व्यथ होता है, उनकी पूर्ति निद्राश्रित उद्गमनसे होती है ।

६६. हेरवार्ड फैरिंगटन कहते हैं कि 'निद्राके विषयमें अक्तक अनेकों के अनेकों विचार प्रकट हुए हैं। कोई इसकी रासायनिक उपर्णत्त वताते हैं अर्थात् यह बताते हैं कि जाग्रत् अवस्थामं शरीरके अंदर जो विषयुक्त रस उत्यव होते हैं, वे निद्रासे नष्ट हो जाते हैं। कुछ यह बतलाते हैं कि मनुष्यके मस्तिष्कमं होनेवाली रक्ताभिक्शणकी एक विशिष्ट क्रिया है, जिससे निद्रा आती है। कोई शरीरके कुछ विशिष्ट मांसिएडोंकी कियाको इसका कारण बतलाते हैं। कोई शरीरके स्नायुओंकी शिथिलताने निद्राका लगना मानते हैं और कोई हदतापूर्वक यह प्रतिपादन करते हैं कि बाह्म विषयोंने इन्द्रियोंको उत्तेजित करनेवाली कोई चीज जब नहीं मिलती, तब ही निद्रा आ जाती है। हन बातोंसे निद्राके कारणका कोई पता नहीं चलता। मनुष्यके स्थूलश्ररीरमें एक

प्राणमय शरीराभिमानी आत्मा है और स्यूलशरीरके बाहर सर्वत्र अनन्त अमित प्राणशक्ति भरी हुई है । निद्राकालमें यह प्राणमय आत्मा स्यूलशरीरके बाहर निकलकर बाहरकी प्राणशक्ति अपनी आक्ष्यकताभर प्राणशक्ति बटोरकर फिर अन्नमय शरीरमें आ जाता है, इस बातको माने विनर इस समस्याका कोई समाधान नहीं होता।

६७. मि० वाल्टा कहते हैं कि मानव-शरीर वाष्ययन्त्रवत् नहीं। बल्कि विद्यद्-यन्त्रके समान है । अन्नरसंसे शरीरके सब व्यापार होते हैं, यह कहना सही नहीं है; बल्कि निद्राकालमें प्राणमय आत्मा जो शक्ति सिद्धत कर रखता है, उसीसे शरीरके सब व्यापार होते हैं । अन्नरससे उसके जीर्ण स्नायओं में उत्साह लाया जा सकता है। यदि यह मानें कि अन्तरससे शरीरके स्थापार होते हैं तो निदाकी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। निद्रांके बदले असरस ही देनेसे निदाका काम हो जाना चाहिये। पर ऐसा तो नहीं होता। मि॰ मुलडोनका यह मत है कि हमारा प्राणमय शरीर बाह्य प्राणशक्तिका सञ्चय-स्थान है । प्राणभय शरीरको बाह्य प्राणशक्ति और स्थल मानवशरीरके मजातन्त्रजालके बीचकी लड़ी समक्षिये । स्थूलक्रीरके निद्राकालमें यह प्राणमय इसीर बाह्य प्राणशक्तिका आकर्षण कर संग्रह करनेके लिये स्थलशरीरके बाहर निकला करता है अर्थात् अत्रमय शरीरसे उसका उद्गमन हुआ करता है । यही स्तम्भ ६१में कथित प्राणमय शरीरकी अञ्चात उद्गमनिकया है।

६८. विशात उद्गमन (Conscious projection) दो प्रकारका है। एक है प्राच्य योगशास्त्रकी क्रियांचे सिद्ध होनेवाला और दूसरा पाश्चास्य प्रयोगसे अर्थात् स्वप्नस्थिति-नियन्त्रणसे सिद्ध होनेवाला।

६९. 'बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनास चित्तस्य परधारीरावेद्यः' (पातञ्जल योगसूत्र तृ० पा० सूत्र ३८) । कर्मवशात् प्राप्त होनेवाले शरीरमोगोंका मोका जो जीव है, उसे उस मोगसे जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे बन्ध कहते हैं। जब सुख-दुःख, पाप-पुण्यादिके विषयमें साधकको कोई प्रतिकृल या अनुकृल वेदना नहीं होती अर्थात् इन हम्होंको उसकी चित्तवृत्ति पार कर जाती है या यह किह्ये कि उसका बन्धन विलीन हो जाता है, तब वह साधक चित्तवहा नाडीमें प्रवेश करता है। यह चित्तवहा नाडी प्राप्त कर ता है। यह चित्तवहा नाडी प्राप्त करता है। यह चित्तवहा नाडी प्राप्त करता है। यह चित्तवहा नाडी प्राप्तवहा नाडीकी अपेक्षा अधिक सुक्त होती है। इसमें प्रवेश करनेपर साधक

को अपने अंदरकी तथा दुसरों के अंदरकी चित्तवहा नाडी के प्रचारका शान होता है और वह किसी चेतन अचेतन प्राणीके द्यारिमें प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार दूसरे के द्यारिमें प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार दूसरे के द्यारिमें अब चित्तवहा नाडी से प्रवेश करता है, तब प्रधुप्तिख्य योंकी रानीके पीछे-पीछे जैसे अन्य प्रधुप्पतिख्याँ चलती हैं वैसे ही उस साधककी चित्तवहा नाडी के पीछे-पीछे उसकी अन्य इन्द्रियाँ भी उस शरीरमें प्रवेश करती हैं। इस प्रकार वह साधक अपने प्राणमय शरीरसे दूसरे स्थुलशारिमें रहकर सब काम करता है। श्रीमदाचार्यभोक्त परकायप्रवेशयन्त्र-विधि स्तम्म ५५ में निर्दिष्ट है।

७०. प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति-ये पाँच वृत्तियाँ हैं। इनमें जो निद्रावृत्ति है, उसके निरोधसे परकायमवेशकी किया सिद्ध होती है। इसलिये इसी वृत्ति-का यहाँ विचार करें। पर इससे पहले समृतिवृत्तिका भी किञ्चित विचार कर लेना आवश्यक है। स्मृतिवृत्तिके निरोध-के लिये साधकको अपने मनोमय शरीरमें अन्तर्हित होना पडता है। मनोमय शरीरमें जानेके लिये चन्द्रताडीका निरोध करना पड़ता है। चन्द्रनाडी वाम नासा-रन्धसे बहने-वाले श्वासको कहते हैं, और वह ठीक है । परन्त यहाँ चन्द्र-नाडीका अभिप्राय उस चन्द्रनाडीसं नही है। यहाँ चन्द्रनाडी प्राण-तत्त्ववाहिनी नाडी है । ये नाडियाँ अनेक हैं और शरीरके आभ्यन्तर भागमें हैं । पाचक रसका उत्पन्न होना और बाहर निकलना, खाये हुए पदार्थोंमेंसे सार-भाग निकाल लेनाः रक्ताभिसरणकी क्रियाका होना और श्वास-प्रश्वासका चलना--ये सब कार्य चन्द्रनाडियोमें प्रवाहित होनेवाली प्राण-शक्तिते हुआ करते हैं। पहले तत्त्वाभ्यास करके, प्रातःकाल या सांयकाल चन्द्रस्वरको २ घंटे २४ मिनट स्थिर रखकर उस समय खेचरीसदा सिद्ध करके उस समताको यदि स्थिर रक्खा जाय तो चन्द्रनाडीका निरोध होता है और उससे हृदय-क्रिया बंद होती और नाडियोंमें होनेवाला रक्तप्रवाह बंद हो जाता है । उस समय प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरमेंसे बहुने लगता है। अर्थात बाहर निकलकर खच्छन्दगामी होता है। ऐसे समय अनमय दारीर स्फटिक मणि सा उज्ज्वल देख पहता है। उस समय प्रकाश-साक्षात्कार होता है। दूर-शब्द-श्रवण, दूरदर्शन आदि कियाएँ सिद्ध होती हैं। यही समृतिवृत्तिका निरोध है। अलगय शरीरमें लीट आते समय ऐसा प्रतीत होता है कि स्थूलशरीरमें मानी सहसी जलधाराएँ एक साथ प्रवाहित हो रही हों और इससे स्थूल-शरीरमें एक विलक्षण महान आनन्द अनुभूत होता है।

७१. निहाबृत्तिके निरोधके लिये बरणा नाडीका निरोध आवश्यक होता है। बरणा नाडी मनोमय शरीरमें नादिक्दु-केला और आशावक्रतक फैली हुई है। चन्द्रनाडीकी अपेक्षा यह नाडी स्क्म है और इसे मनोवहा नाडी कहते हैं। सुप्रम्णा नाडीके कन्द्रमें अपीत् सहस्रास्के अंदर अतिशय आम्यन्तरमें इस नाडीका होना अनुभृत होता है। चन्द्रनाडीके निरोधसे इसका निरोध होता है और इसके निरोधसे निद्राबृत्तिका निरोध होता है। वरणा नाडीके निरोधसे निद्राबृत्तिका निरोध होता है। वरणा नाडीके निरोधसे प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरके बाहर उससे पृथक् देख पड़ता है और वरणाके निरोधसे मनोभय शरीर प्राणमय शरीरके साथ अन्नमय शरीरके वाहर निकाल लिया जा सकता है। यही परकायप्रवेशके लिये उपयुक्त परिस्थिति है।

७२. पाश्चास्य लोगोंके प्राणमयशारीरोद्गमनकी किया स्तम्भ ६८ में कहे अनुसार स्वप्तस्थितिनियन्त्रण है। इमलोगों-का निद्राद्वत्तिनिरोध और उन लोगोंका स्वप्तस्थितिनियन्त्रण दोनों कियाएँ प्रायः एक ही हैं। सायकको चाहिये कि पहले स्वप्तनियन्त्रणका अभ्यास करें। स्वप्तका नियन्त्रण यही है कि आज रातको अभुक प्रकारका स्वप्न ही हम देखें, यह निश्चय करके सो जाय। इस प्रकार अभ्याससे जब स्वप्तस्थितिका नियन्त्रण हो लेगा, तब ऐसी मावना करना आरम्भ करें कि आजकी स्वप्रस्थितिमें हमाग प्राणमय शरीर अन्त्रमय शरीरके बाहर अभुक स्थानमें जाय। ऐसी इद्व भायना करके सोनेका अभ्यास करें। इस अभ्याससे यह अनुभव होगा कि प्राणमय शरीर सङ्कल्पके अनुसार तत्त्वत् स्थानमें वहुँचता है, अभ्यासी यह अनुभव दूसरोंको भी करा दे सकता है। प्रयल सङ्कल्पकलसे स्थूल पदार्थ भी स्वर्शशिक्तिसे हिलाये जा सकते हैं।

यहाँतक पश्चारयों के भिद्र प्रयोगका वर्णन हुआ ! इस प्रयोगों को किये हुए व्यक्ति पश्चार्त्योमें अभी ५-६ से अधिक नहीं हैं ! इसमें भि० मुलडोन, मि० आलियर फास्क फ्रेंचमैन और मोशिये दुरावेलने इस विषयमें प्रस्थ लिखे हैं । मि० मुलडोनकी पुस्तकमेंसे अन्नमय शरीरसे प्राणमय शरीरके उद्गमनकी विधिके सम्बन्धमें कुछ सूचनाएँ नीचे देते हैं ।

७३, मत्स्य-मांस और उत्तेजक पदार्थ सेवन न करे । जिस दिन प्रयोग करना हो। उस दिन उपवास करना अच्छा है । कम-से-कम प्यास बनी रहे। उसे न ब्रुक्षावे । हृदयकियाके बंद होनेकी योमारी जिसे हो था जो जल्द घवरा जाता हो। उसे यह प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रयोग दिनमें न करे। प्रयोग करते समय दीपक भी न हो । चारपाईपर पीठके बल लेट जाय । दोनों आँखोंकी पुतिलयोंको भ्रमध्यकी ओर ले जाकर स्थिर करे और यह भावना करे कि इस बिन्दुके सभीप हैं। अनन्तर यह भावता करे कि हमारा प्राणमय शरीर उसी बिन्तुसे बाहर निकल रहा है। इस क्रियासे आँखें दुखेंगी। पर है यह किया बहुत ही कार्यक्षम । एक दूसरी किया भी है। रातको जन्दी सो जाय और लगभग २ बजे रातमें उठे। ऐसी प्रवल इच्छा करे कि प्राणमय शरीरको बाहर ले जाना है। ऐसी भावना करें कि किसी इवाई जहाजमें बैठे या लिफ्टमें लाई-लाई ऊपर चले जा रहे हैं। इस मावनाके साथ सो जाय अथवा ऐसी भावना करे कि किसी सरोवरमें तैरते हुए या चकाकार गतिसे ऊपरकी ओर जा रहे हैं, आगे-पीछे अगल-बगल चलनेवाले बायुकी ओर हम देख रहे हैं अथवा शङ्काकार किसी महान् शङ्करो बाहर निकल रहे हैं। अथवा यह भावना करे कि अग्नि-ज्वाला सामने है और उसमें हम मिल गये हैं अथवा विमानमें बैठे उत्पर जा रहे हैं । प्रयोग-बाले दिन पानी बिलकुल न पीये। जब न रहा जाय, तब नमक डालकर एक घूँट पानी पी ले, इससे प्यास बढती जायगी । जलवाले घरमें लोटा या गिलास पानी भरकर रक्ले और उसपर दृष्टि गड़ाकर सो जाय और सोनेके कमरेसे वहाँ-तकका रास्ता ध्यानमें है आवे । इससे नींदके छाते ही प्राणमय शरीर जल्से भरे उस गिळासके पास पहुँच जायगा । जिस दिन जहाँ इस प्रकार जानेकी इच्छा हो, उसीको दिनभर सोचता रहे और यह भी निश्चय कर ले कि वहाँ जाकर अमुक मनुष्यसे मिलना है । कुछ दिन पहलेसे ही समय और स्थान निश्चित करके उस दिन और समयकी प्रतीक्षा करता रहे । भावना इट होनेसे उस दिन उस समय उस स्थानमें उसके पास आ पहुँचे, यह उस व्यक्तिको अनुभव होगा ।

७४. मृत्यु क्या चीज है ! कोई महावली मनुष्य, देव या दानव नहीं है, बिल्क एक अवस्थान्तरमात्र है । इस अवस्थान्तरका ज्ञान न होनेते सब प्राणी ही पूर्वजन्मस्मृतिके कारण मृत्युको भीषण, महाभयावह मानते हैं । छोटा बच्चा नहीं ज्ञानता कि मृत्यु क्या है, पर उससे वह उस्ता जरूर है; क्योंकि पूर्वजन्ममें शरीर वियोगके समय जो दु:ख हुआ या, उसकी स्मृति किसी रूपमें उसमें छिपी हुई है । ज्ञातस्य

हि ध्रुवो मृत्युः' इस वाक्यको जोर-जोरते घोषनेपर भी अथवा 'मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्' की खूब मीमांसा करनेपर मी मरणका समय तो भयप्रद ही मालूम होता है। कितने प्राणी सिंह या साँपके समीप आते ही बेहोश होकर गिर पड़ते या भर जाते हैं । श्रीयम (नियमन करनेवाले) राजा और उनके दतोंकी एक कथा है । यमराजने दतोंसे कहा, ४०० मनुष्य है आओ। काम पूरा करके दूत होटे, पर उनके राथ ८०० मनुष्य थे । इसपर यमराम बिगडे । उन्होंने कहा-मैंने तो ४०० को लानेको कहा था, ये ८०० क्यों ले आये ? द्तोंने कहा—हमलोग तो ४०० को ही ला रहे थे, पर बाकी भयसे आप ही मरे; इसलिये उन्हें भी ले आये ! तात्पर्यः, कभी-कभी केवल भयसे ही मनुष्य मर जाता है। इस लेखकको याद है कि एक बार एक घरमें साँप निकला, उसको देखते ही उस घरका एक मनुष्य तुरंत भर गया । भयसे शरीरकी सब कियाएँ बंद हो जाती हैं । मन दर्बल होनेसे शारीरिक शक्ति भी क्षीण होती है ।

७५. मनुष्य बरायर मरते जा रहे हैं, फिर भी मनुष्य अभर होनेकी इच्छा किया ही करता है और श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि 'अमर होओ, अमर ही तो हो, सच-इन्हरू स्वयं देख लो ।' तुकारामके कथनका मतलब यह है कि तुम सुरुमदेहसे अमर हो; मरता केवल तुम्हारा स्थूलशरीर है, तुम नहीं मरते।

७६. सच पूछिये तो ऐसे उपदेशकी आवश्यकता है कि तुम अमर हो, तुम्हारा स्थूल्झरीर तुम्हारे शरीरपरके वक्क समान है, प्राणमय शरीरका यह स्थूल्झरीर वक्क ही है। प्राणमय शरीरसे मनोमय शरीरमें पहुँचनेतक तुम अमर ही हो और आनन्दमय शरीरमें पहुँचनेपर तो तुम ब्रह्मस्यरूप ही हो।

७७. इस प्रकारसे जीवात्मा और परमात्माका एकत्य-सम्पादन होता है। वेदान्तकी घोषणा भी तो यही है कि अीवात्मा परमात्मा एक ही हैं। योगके क्रियाकलापसे इस ऐक्यकी प्राप्त करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है। वेदान्त-विचारसे शब्द-लान होगा, पर स्वानुभूत ज्ञानके लिये राजयोग-का आश्रय करना ही होगा।

७८. सम्पूर्ण लेखका सारांश यही है कि अलमय कोशसे प्राणमय कोश बाहर निकल सकता है और उससे अलमय कोशकी असल्यता प्रमेय, प्रमाण और प्रत्यक्षानुभवते विद्व होती है। अलमय कोशका खूटना अर्थात् लीकिक मृत्युका होना अलमय कोशसे प्राणमय कोशका निकलना है, उद्गमन है, मृत्यु नहीं। इस प्रकार प्राणमय कोशकी सत्यता जैंच जानेपर अलमय और प्राणमय कोशोंका परस्पर-विच्छेद होना मृत्यु नहीं, किन्तु अवस्थानतर है—यह बात सामने आजाती है। प्राणमय कोशसे मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशकी परम्परया अनुभूति होनेपर जीय-शिवके ऐक्यको जानना ही प्राणमय शक्तिके विद्व होनेकी फलश्रुति है। इसके केवल जीपपत्तिक शानसे नहीं, बल्कि इसका प्रयोगसिद्ध ज्ञान होनेसे जीव-शिवके एकत्वके विपयमें कोई संशय नहीं रहेगा। इस लेखने यदि इतना काम बन जाय तो लेखकको इस बातका सन्तोय होगा कि उसके इस प्रयक्ति दिशा तो ठीक है।

इस प्रकार पाठकोंकी मनोभूमि तैयार हो और ने अमर-पदको प्राप्त करें—-'दिवोऽहम्', 'ब्रह्माहम्', 'नेह नानास्ति किञ्चन' इन परम सत्य बचर्गोंकी भूमिकातक पहुँचें, यही श्रीनाथ-माता और राजराजेश्वरी श्रीलिखता भगवतीले प्रार्थना कर यह लेख समाप्त करता हूँ।

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भदाणि पश्यन्तु मा कश्चिर्दुःखमाभुषास्॥



### काम

तन मन जारे काम हीं चित कर डाँवाडोल! धरम सरम सर्व कीय के रहें आप हिये खोल॥ नर नारी सब चेतियों दीन्हीं प्रगट दिखाय! पर तिरिया पर पुरुष हो भोग नरक की जाय॥

# तान्त्रिक साधन

( छेखक --श्रीदेवेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय बी०ए०, काव्यतीर्थ )

इस संसारमें जितने प्रकारके साधन हैं, उनमें चार प्रकारके साधन ही श्रेष्ठ हैं। प्रथम वेदविद्दित राधनचतुष्ट्य; द्वितीय सांस्वप्रदर्शित साधनकी रीति तथा चतुर्थ तन्त्रशास्त्रोक्त साधनकी रीति तथा चतुर्थ तन्त्रशास्त्रोक्त साधनप्रणाली। परन्तु कलिकालमें क्षेत्रल तन्त्रशास्त्रोक्त साधन ही प्रशस्त और सिद्धिप्रद हैं। यही शास्त्रभी उक्ति है। महानिर्वाण-तन्त्रमें कहा गया है—

तपःस्वाध्यायद्दीनानां नृणामस्यायुवामपि ।
क्षेत्रप्रयासात्तास्त्रानां कृतो देदपरिक्षमः ॥
गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा भागमोक्ताः कर्तौ शिवे ।
नान्यमार्गैः क्रियासिद्धिः कदापि गृहमेधिनाम् ॥

कलिकालमें मनुष्य तपसे हीन, वेदपाठसे रहित और अल्पायु होंगे; वे दुर्बलताके कारण उस प्रकारके क्षेत्रा और परिश्रमके सहनेमें समर्थ न होंगे। अतएव उनसे दैहिक परिश्रम किस प्रकार सम्भव हो सकता है ! कलिकालमें प्रदूखलोग केवल आगमोक्त विधानोंके अनुसार ही कर्मानुष्टान करेंगे। दूसरे प्रकारकी विधियोंसे अर्धात् वैदिक, पौराणिक और स्मार्त्तसम्मत विधियोंका अवलम्बन करके कियानुष्टान करनेसे करापि सिद्धिलाम करनेमें समर्थ न होंगे।

## (१) षट्चक्रमेद

तान्त्रिक साधन दो प्रकारका है—बहिर्याग और अन्तर्याग । विहर्यागर्मे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, तुल्सी, विस्वपत्र और नैवेद्या-दिके द्वारा पूजा की जाती है । अन्तर्यागर्मे इन सब बाह्य वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं होती । मानसोपचारके उपकरण स्वतन्त्र होते हैं, इसमें पञ्चग्तोंके द्वारा उपचार-कल्पना करनी पहती है । यथा-

पृथिक्यात्मकान्यः स्थादाकाशास्मकपुष्पकम् । भूपो वाय्वास्मकः प्रोक्तो दीपो वङ्कारमकः परः॥ रसाध्मकं च नेवेशं पूजा पञ्जोपचारिका ।

पृथ्वीतस्वको गन्धः, आकाशतस्वको पुण्यः, वायुतस्वको धूपः, तेजस्तस्वको दीपः, रसासम्ब जलतस्वको नैक्यके रूपमं कत्यना करके इस पञ्चोपन्यारद्वारा पूजा करनी पहती है। इसीका नाम अन्तर्याग है। पट्चकोंका भेद ही इस अन्तर्याग-का प्रधान अङ्ग है। षट्चकोंका अभ्यास हुए विना आत्मशान नहीं होता; क्योंकि किसी वस्तुके प्रत्यक्ष हुए विना मनका सन्देह नहीं छूटता, अतएव वास्त्रिक शान नहीं होता। दार्शनिक विचारोंके द्वारा केवल मौसिक शान होता है, ययार्थ शान नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष होनेका उपाय है बट्चक साधन।

## षट्चक्र क्या हैं ?

हडापिङ्गलयोर्भध्ये सुबुम्णा या भवेरखलु । षट्स्यानेषु च षट्धाक्तिं षट्पद्मं योगिनो बिदुः॥

इडा और पिक्कलानामक दो नाहियों के मध्यमें जो सुपुम्णानामक नाडी है, उसकी छः प्रनिययों में पदाकारके छः चक संलग्न हैं। गुद्यास्थानमें, लिक्कमूलमें, नामिदेशमें, इद्यमें, कण्डमें और दोनों भूके बीचमें—इन छः स्थानों में छः चक यिद्यमान हैं। ये छः चक सुपुम्णा-नालकी छः प्रनिययों के स्पमें प्रसिद्ध हैं। इन छः प्रनिययों का मेद करके जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग करना पड़ता है। इसीको प्रकृत योग कहते हैं। यथा—

म योगो नमसः पृष्ठे न भूमी न रसातले । ऐक्वं जीवारमनोशहुर्योगं योगविकारदाः ॥ (देवीभागवत)

भ्योगिवशास्त्रलोग जीवात्माके साथ परमात्माकी एकता साधन करनेको ही योगके नामसे निर्देश करते हैं। और योगकी क्रिया-सिद्धिके अंशका नाम साधन है।

अब किस स्थानमें कीन-सा चक्र है ? इसे क्रमश: स्पष्ट किया जाता है---

गुह्मस्थलमें मूलाभारचक चतुर्दलयुक्त है, उसके ऊपर लिङ्गमूलमें स्वाधिष्ठानचक पड्दलयुक्त है, नामिमण्डलमें मिण्युरचक दशदलयुक्त है, हृदयमें अनाइतचक द्वादश्चर दलयुक्त है, कण्ठदेशमें विशुद्धचक पोडशदलयुक्त हे और भूमध्यमें आसाचक हिदलयुक्त है। ये पट्चक सुषुग्णा-माडीमें प्रियत हैं।

मानव-शरीरमें तीन लाख पचास इजार नाडियाँ हैं।

इन नाडियों में चौदह नाडियों प्रधान हैं—सुषुम्णा, इडा, पिक्कला, गान्धारी, हस्तिजिह्ना, कुहू, सरस्त्रती, पूषा, शिक्कला, गान्धारी, हस्तिजिह्ना, कुहू, सरस्त्रती, पूषा, शिक्कला, प्रास्त्रती, प्रार्थिती, पास्त्रिनी, पास्त्रती, वार्ष्णी, अल्प्युषा, विश्वोदरी और यश्चास्त्रिनी। इनमें भी इडा, पिक्कला और सुषुम्णा—ये तीन नाडियाँ प्रधान हैं। पुनः इन तीनों में सुषुम्णा नाडी सर्वप्रधान है और योगसाधनमें उपयोगिनी है। अन्यान्य समस्त नाडियाँ इसी सुषुम्णा नाडिके आश्चयरे रहती हैं। इस सुषुम्णा नाडिके आश्चयरे रहती हैं। इस सुषुम्णा नाडिके मध्य सहमस्त्र भी सहस्त्रतर बक्करन्त्र है। यह बक्करन्त्र ही दिल्यमार्ग है, यह अमृतदायक और आनन्दकारक है। कुलकुण्डिलनीशक्ति इसी ब्रह्मरम्भ के द्वारा मूलाधारसे सहस्त्रारमें गमन करती है और परम दिवसे मिल जाती है, इसी कारण इस अहरन्त्रको दिल्यमार्ग कहा जाता है।

इडा नाडी वामभागमें स्थित होकर सुष्मणा नाडीको प्रत्येक चक्रमें घेरती हुई दक्षिणनासापुरसे और पिङ्गला नाडी दक्षिण भागमें स्थित होकर सुष्मणा नाडीको प्रत्येक चक्रमें परिवेष्टित करती हुई बामनासापुटसे आज्ञाचक्रमें मिलती है । इडा और पिङ्कलाके बीच-बीचमें सबम्णा नाडीके छ: स्थानोंमें छ: पद्म और छ: शक्तियाँ निहित हैं । कुण्डलिनी देवीने अष्ट्या कुण्डलित होकर सुष्मणा नाडीके समस्त अंशको धेर रक्ता है तथा अपने मुखर्मे अपनी पूँछको डालकर साढ़े तीन धेरे दिये हुए स्वयम्भूलि**ङ्गको वेष्टन करके** ब्रह्मद्वारका अवरोध कर सबुम्लाके मार्गमें स्थित हैं। यह कुण्डलिनी सर्पका-सा आकार धारण करके अपनी प्रभासे देदीप्यमान होकर जहाँ निद्रा है रही हैं, उसी स्थानको मलाधारचक कहते हैं। यह कुण्डलिनीशक्ति ही धारदेवी 🕏 अर्थात वर्णमयी बीजमन्त्रस्वरूपा हैं । यही सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंकी मूलस्वरूपा प्रकृति देवी हैं। इस कन्दके बीचमें बन्धकपृष्पके समान रक्तवर्ण कामबीज विराजमान है। इस स्थानमें द्विरण्ड नामक एक सिद्धलिङ्ग और डाकिनी शक्ति रहती है।

जिस समय योगी मूलाधारस्थित स्वयम्भूलिङ्गका चिन्तन करता है, उस समय उसकी समस्त पापराधि धणमात्रमें ध्वंस हो जाती है तथा मन ही-मन वह जिस वस्तुकी कामना करता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस साधनाको निरन्तर करनेसे साधक उसे मुक्तिदाताके रूपमें दर्शन करता है।

मूलाबारचकके अपर लिङ्गमूलमें विद्युद्वर्ण पड्दल-

विशिष्ट स्थापिष्ठाननामक पद्म है। इस स्थानमें बालनामक सिद्धलिक और देवी राकिणी शक्ति अवस्थान करती है। जो योगी सर्वदा इस स्वाधिष्ठानचक्रमें ध्यान करते हैं, वे सन्देइ-विरिद्धत चित्तसे बहुतेरे अश्रुत शास्त्रोंकी व्याख्या कर सकते हैं तथा वे सर्वतोधायेन रोगरिहत होकर सर्वत्र निर्भय विचरण करते हैं। इसके अतिरिक्त उनको अणिमादि गुणोंसे युक्त परम सिद्धि प्राप्त होती है।

स्विधानकक जिपर नामिमूलमें मेघवर्ण मिणपूर-नामक दशदल पद्म है। इस मिणपूरपद्ममें सर्वमङ्गलदायक घटनामक सिद्धलिङ्ग और परम धार्मिकी देवी लाकिनी शक्ति अवस्थान करती है। जो योगी इस चक्रमें सर्वदा ध्यान करते हैं, इहलोकमें उनकी कामनासिद्धि, दुःखनिवृत्ति और रोगशान्ति होती है। इसके द्वारा वे परदेहमें भी प्रवेश कर सकते हैं तथा अनायास ही कालको भी विश्वित करनेमें समर्थ हो सकते हैं; इसके अतिरिक्त सुवर्णादिके बनाने, सिद्ध पुरुगोंका दर्शन करने, भूतलमें ओषि तथा भूगभेंमें निधिके दर्शन करनेकी सामर्थ्य उनमें उत्पन्न हो जाती है।

मणिपूरचकके उपर द्वर्यस्थलमें अनाहतनामक एक द्वादशदल रक्तवर्ण पद्म है। इस पद्मकी कर्णिकाके बीचमें विद्युत्मभासे युक्त धूमवर्ण पवनदेव अवस्थित हैं तथा इस पर्कोण वायुमण्डलमें यं बीजके उपर ईशाननामक शिव काकिनी शक्तिके साथ विद्यमान हैं। कुछ लोगोंके मतसे इन्हें मिनयनी शक्तिके साथ बाणालिङ्ग कहा जाता है। इस बाणालिङ्गके स्परणमात्रसे दशहए दोनो वस्तुएँ प्राप्त हो जाती है। इस अनाहतनामक पद्ममें पिनाकी नामक सिद्धलिङ्ग और काकिनी शक्ति रहती है। इस अनाहतचकके ध्यानकी महिमा नहीं कही जा सकती। ब्रह्मा प्रमृति समस्त देवगण बहुत यक्षपूर्वक इसको ग्रुप्त रखते हैं।

कण्डमूलमें विशुद्धनामक चक्रका स्थान है। यह चक्र पोडशदलयुक्त है और धूम्रवर्ण पद्माकारमें अवस्थित है। इसकी कर्णिकाके बीचमें गोलाकार आकाशमण्डल है, इस मण्डलमें श्वेत इस्तीपर आरूढ़ आकाश हं बीजके साथ विराजित है। इसकी गोदमें अर्द्धनारीश्वर शिवमूर्त्त है— दूसरे मतसे इसे इर-गौरी कहते हैं। इस शिवके गोदमें पीतवर्ण चतुर्मुंजा शाकिनी शक्ति विराजित है। इस चक्रमें पञ्च स्थूल-मूर्तोंके आदिमूत महाकालका स्थान है। इस आकाशमण्डल-से ही अन्यान्य चारों स्थूल भूत कमाशः चक्रकपमें उपन्न हुए हैं अर्थात् आकाशसे वायु, श्रायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथियी उत्पन्न हुई है। इस चक्रमें छगलाएडनामक शिवलिङ और शाकिनीनामक शिक अधिदेवतारूपमें विशिज्ञ हैं। जो प्रतिदिन इस विशुद्धचक्रका ध्यान करते हैं, उनके लिये दूसरी साधना आवश्यक नहीं होती। यह विशुद्धनामक पोडश्यदल कमल ही शानरूप अमूल्य रहीं की खान है। क्योंकि इसीसे रहस्यसहित चतुर्वेद स्वयं प्रकाशित होते हैं।

ललारमण्डलमें भूमध्यमें आज्ञानामक चकका स्थान है। इस चक्रको चन्द्रयत् खेतवर्ण दिदल पद्म कहा जाता है। इस चक्रमें महाकालनामक सिद्धलिङ्ग और हाकिनी शक्ति अधिष्ठित हैं। इस स्थानमें शरकालीन चन्द्रके समान प्रकाशमय अध्यर बीज (प्रणव) देवीय्यमान है। यही परमहंस पुरुष है। जो लोग इसका शान प्राप्त कर लेते हैं। वं किसी भी कारणसे हु:खी या शोक-तापसे अभिभूत नहीं होते।

पहले कहा गया है कि सुगुम्मा नाडीकी अन्तिम सीमा त्रहारन्य है तथा यह नाडी मेक्दण्डके आश्रयसे उपर उठी हुई है। इडा नाडी इस सुग्रमा नाडीसे ही छोटकर (उत्तर-बाहिनी होकर) आज्ञापयकी दाहिनी ओरसे होकर बाम-नासापुटमें गमन करती है। आज्ञाचक्रमें पिङ्गला नाडी भी उसी रीतिसे बाबी ओरसे घूमकर दक्षिण नासापुटमें गयी है। इडा नाडी बरणा नदीके नामसे और पिङ्गला नाडी असी नदीके नामसे अमिहित होती है। इन दोनों नदियोंके बीच-में बाराणसी धाम और जिक्कनाथ शिव शोभायमान हैं।

योगीलीन कहते हैं कि आज्ञाचकके जगर तीन पीठशान हैं। उन तीनों पीठोंका नाम है—निन्दुपीठ, नादपीठ और शिक्तपीठ। ये तीनों पीठशान कपालदेशमें रहते हैं। शक्तिपीठका अर्थ है ब्रह्मशील ॐकार। ॐकारके नीचे निरालम्बपुरी तथा उसके नीचे वोडशदलयुक्त सोमचक है। उसके नीचे एक गुप्त पड्दल पद्म है, उसे शानचक कहते हैं। इसके एक एक दलसे कमशः रूप, रस, गन्ध, रप्शं, शब्द और स्वप्तान उत्पन्न होते हैं। इसके नीचे आज्ञाचकको स्थान है। अञ्चलको स्थान है। इसको हादशदलपुक्त रक्तपण पद्म कहा जाता है। इस पद्ममें इदारश्चमुक्त रक्तपण पद्म कहा जाता है। इस पद्ममें

पञ्चस्थमभूतोके पञ्चीकरणद्वारा पञ्चस्यूलभूतोका प्रादुर्भाव होता है। इस चक्रके नीचे विद्यदस्वकका स्थान है।

अब सहसारकी बात सुनिये। आज्ञाचकके ऊपर अर्थात् धरीरके वर्वोच स्थान मस्तकमें सहसार कमल है। इसी स्थानमें विवरसमेत सुपुग्णाका मूल आरम्भ होता है एवं इसी स्थानसे सुपुग्णा नाडी अधीमुखी होकर चलती है। इसकी अन्तिम सीमा मूलाधारस्थित योनिमण्डल है।

सहसार या सहस्रदलकमल शुभवर्ण है। तरण सूर्यके सहरा रक्तवर्ण केशरके द्वारा रखित और अधीमुखी है। उसके पचार दलोंमें अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त सविन्द्र पचास वर्ण हैं। इस अक्षरकर्णिकाके बीचमें गोलाकार चन्द्रमण्डल है । यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमें एक ऊर्ध्वेसुसी द्वादश्चदलकमलको आबृत किये हैं । इस कमलकी कर्णिकामें विद्युत-सदृश अकथादि त्रिकीण यन्त्र है । उक्त यन्त्रके चारीं और सुधासागर होनेके कारण यह यन्त्र मणिद्वीपके आकारका हो गया है । इस द्वीपके मध्यस्थलमें मणिपीठ है, उसके बीचमें नाद-बिन्दुके ऊपर हंसपीठका स्थान है। इंसपीठके उपर गुरु-पादुका है। इसी खानमें गुरुदेवके चरण-कमलका ध्यान करना पडता है। गुरुदेव ही परम शिव या परम बहा हैं। सहस्रदलकमलमें चन्द्रमण्डल है। उसकी गोदमें अमर-कला नामकी पोडशी कला है तथा उसकी गोदमें निर्वाण-कला है । इस निर्वाणकलाकी गोदमे निर्वाणशक्तिरूपा। मूल-प्रकृति बिन्दु और विसर्ग शक्तिके साथ परमशिचको वेष्टन किये हुए हैं। इसके ध्यानसे साधक निर्वाण-मुक्तिको प्राप्त कर सकता है ।

सहस्रदलस्थित परमिदाव-शक्तिको वदान्तके मतसे परम ब्रह्म और माया कहते हैं तथा पद्मको आनन्दमय कोष कहते हैं। संख्यमतसे परमशिव-शक्तिको प्रकृति-पुरुष कहा जाता है। इसीको पीराणिक मतसे लक्ष्मी-नारायण, राधा-कृष्ण तथा तन्त्रमतसे परमशिव और परमशक्ति कहते हैं।

#### (२) नवचक्रसाधन

यहाँतक शिवसंहिताकारके मतसे सुषुम्णास्थित वर्चकीका वर्णन संक्षेपमें किया गया। अन अन्यान्य तन्त्रीमें कियत कवचकीका वर्णन किया जाता है। यथा—

#### नरचकं कछाचारं त्रिलक्ष्यं व्योगपञ्चकम् । स्ववेदे यो न जानाति स योगी नामधारकः ॥

'शरीरमें नवचक्र, जोडशाधार, त्रिलस्य और पश्च प्रकारके व्योमको जो व्यक्ति नहीं आनता यह व्यक्ति केषल नामधारी योगी ही है।'

नवचक ये हैं---मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विग्रुद्ध, आंजा, तालु, ब्रह्मरन्ध्र और सहस्वार ।

घोडराकलाधार इस प्रकार हैं—अक्नुष्ठ, पादमूल, गुश्चदेश, लिङ्गमूल, जठर, नामि, द्वदय, कण्ठ, जिद्धाय, तालु, जिद्धाप्त, दन्त, नासिका, नासापुट, भूमध्य और नेत्र । त्रिलक्ष्य ये हैं—स्वयम्मूलिङ्ग, बाणलिङ्ग और ज्योतिर्लिङ्ग। पद्मन्योम ये हैं—आकार्य, महाकार्य, पराकार्य, तत्त्वाकार्य और सूर्याकार्य।

#### प्रथम चक्रसाधन

पहला ब्रह्मचक अर्थात् आधारचक भगाकृति है। इसमें तीन आवर्त हैं। यह स्थान अपानवायुका मूलदेश है और समस्त नाडियोंका उत्पत्तिस्थान है, इसी कारण इसका नाम कन्द्रमूल है। कन्द्रमूलके उत्पर आधिशाताके समान तेजासी कामवीज 'क्षीं' है—इस स्थानमें स्वयम्भूलिक हैं। इन स्वयम्भूलिक्नको तेजीरूपा कुण्डलिनी शक्ति साढ़े तीन बार गोलाकार वेष्टन करके अधिश्वत है। इस ज्योतिर्मयी कुण्डलिनी शक्तिको जीवरूपमें ज्यान करके उसमें चित्तको लय करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है।

### द्वितीय चक्रसाधन

स्वाधिष्टाननामक हितीय चक है। यह प्रवालाङ्करके छमान और पश्चिमाभिमुखी है। इसमें उड्डीयान पीठके ऊपर कुण्डिलेनी राक्तिका ध्यान करनेसे जगत्को आकर्षण करनेसी शक्ति उत्पन्न होती है।

## तृतीय चक्रसाधन

तृतीय मणिपूरनामक नाभिचक है। उसमें पञ्च आवर्त-से विशिष्ट विशुद्वणों है। चित्त्वरूपा मध्यशक्ति भुजगावस्थामें रहती है। उसका ध्यान करनेसे योगी निश्चयपूर्वक सर्व-विदियोंका पात्र हो जाता है।

# चतुर्घ चक्रसाधन

चतुर्थं अनाहतचक हृदयदेशमें अधोमुख अवस्थित है।

उसके बीचमें ज्योतिःस्वरूप इंसका यन्नपूर्वक ध्यान करके उसमें चित्तलय करना चाहिये। इस ध्यानसे समस्त जगत् बद्यमें हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं।

#### पश्चम चक्रसाधन

पञ्चम विशुद्धनामक कालचक कण्ठदेशमें स्थित है। उसके वासभागमें इडा, दक्षिणभागमें पिक्कला और मध्यमें सुषुम्णा नाडी है। इस चक्रमें निर्मल ज्योतिका ध्यान करके चिच लय करनेसे योगी सर्विधिद्धका भाजन हो जाता है।

#### पष्ठ चक्रसाधन

षष्ठ ललना वा तालुका चक है। इस स्थानको घंटिका-स्थान और दशमदारमार्ग कहते हैं। इसके सून्य स्थानमें मनोलय करनेसे उस लययोगी पुरुषको निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है।

#### सप्तम चक्रसाधन

आज्ञापुरमें भूमध्यमें भूचकनामक सप्तम चक्र है। इस स्थानको चिन्दुस्थान कहते हैं। इस स्थानमें धर्तुलाकार ज्योतिका ध्यान करनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति हो जाती है।

#### अष्टम चक्रसाधन

अष्टम चक्र ब्रह्मरन्ध्रमें है। यह चक्र निर्वाण प्रदान करनेवाला है। इस चक्रमें सूचिकाके अग्रभागके समान धूमाब्बर्स जालन्धरनामक स्थानमें ध्यान करके चित्त लय करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।

#### नवम चक्रसाधन

नवम ब्रह्मचक्र है। यह चक्र पोडशदलमें सुशोभित है। उसमें सचिद्-रूपा अर्द्धशक्ति प्रतिष्ठित है। इस चक्रमें पूर्णा चिन्मयी सक्तिका ध्यान करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है।

इन नी चकोंमें एक-एक चकका ध्यान करनेवाले योगीके लिये सिद्धि और मुक्ति करतलगत हो जाती है। क्योंकि वे हाननेत्रके द्वारा कोदण्डहयके मध्य कदम्बके समान गोला-कार ब्रह्मलोकका दर्शन करते हैं और अन्तमें ब्रह्मलोकको गमन करते हैं।

एतेषां नवचक्राणामेकैकं ध्यायतो सुनेः । सिद्धयो सुक्तिसहिताः करस्थाः स्युर्दिने दिने ॥ कोद्रव्डह्यमध्यस्थं पश्यन्ति ज्ञानसञ्जुषा । कद्म्यागेलकाकारं ब्रह्मकोकं सजन्ति ते ॥

# कल्याण

# तुलमीदासकी साधना



हरि तुम बहुन अनुग्रह कीन्हो ।

### विनय

हारे ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।
साधन धाम बिन्नुध दुरलम तनु मोहि छपा करि दीन्हों ।।
कोटिहुँ मुख किह जात न प्रभुके एक एक उपकार ।
तदिष नाथ! कछु और माँगिहों दीजे परम उदार ।।
बिषय-बारि मन मीन मिश्र नहिं होत कबहुँ पल एक ।
ताते सहौं विपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ।।
कृपाडोरि बनसी यद अंकुस परम प्रेम मृदु चारो ।
एहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो ।।
हैं श्रुतिबिदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे ।
'तुलसिदास' येहि जीव मोह-रज्ञ जेहि बाँध्यो सोइ छोरे ।।

<del>– द</del>ुलसीदासजी

## श्रीवल्लभसम्प्रदायसम्मतं साधना

( स्वतन्त्र भक्तिमार्ग भथवा पुष्टिभक्ति )

( लेखक-देवर्षि पं०शीरमानाथती शास्त्री )

साधनसे ही साध्यको प्राप्ति होती है, यह सिद्धान्त नियत नहीं है। कंसके समयमें प्रायः सबको दुःख हो रहा था। सबको दुःखाभाव साध्य था। उसके लिये पृथ्वी, ब्रह्मा और देवगणने स्तुति-स्तोत्रादि साधनोंका अनुष्ठान किया; किन्तु गँवार बजवासियोंने कौन-सा साधन किया था? उनके सब दुःख अपने-आप दूर हो गये।

भगवत्यातिमें भिक्त ही साधन है, यह सब कोई जानते और मानते भी हैं। किन्तु ब्रजनारियोंको भगवान्की प्राप्ति पहले हो गयी और भक्ति पीछे हो पायी। ऐसी अवस्थामें साधनसे ही साध्यकी विद्धि होती है, यह नियत सत्य नहीं है। हाँ, कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है।

अंग्रेजोंने आकाशगमनके लिये विमान बनाये, सैकड़ों कोसकी बातें सुननेके लिये अनेक यन्त्र बनाये, बहुं अमिक क्षेत्र, अनेक साधन किये—यह ठीक है। किन्तु हम-आप, जिन्होंने उसके लिये कभी हाथ पर नहीं हिलाये, एक दिनमें ही रेलके द्वारा सैकड़ों कोसकी यात्रा कर आते हैं। घर बैठे दूरका गाना और बातें सुना करते हैं। यह क्या बात है! अपने साधनानुष्ठान करनेसे ही साध्यकी प्राप्ति होती है, यह सार्यक्रिक नियत नियम नहीं है। वाद-विसाद करनेके लिये यह वक्तव्य नहीं है।

इन बातीं यह स्पष्ट होता है कि कोई एक ऐसा मार्ग भी है जहाँ प्रसिद्ध और नियत साथां के अनुष्ठानके विना भी पल्लकी प्राप्ति हो जाती है। स्वतन्त्र भक्तिमार्ग किंवा पृष्टिमार्ग ऐसा ही है। दोनों एक ही पदार्थ हैं। भगवान् के अनुष्रहको पृष्टिं कहते ई-पोधणं तदनुष्रहः'। उस अनुष्रहसे जो भक्ति-मगबसोम प्राप्त हो। यह पृष्टिमिक्त है। यह भक्ति स्वरूपसे रागमयी है। इसल्ये रागात्मिका भी कही जा सकती है। कितने ही रागात्मिका के स्थानपर रागानुगा याब्दका प्रयोग करते हैं। पर इस शब्दका अर्थ जनतक समझमें न आवे तबतक उसके विषयमें कुछ कहना साहस है। 'रागम् अनुगच्छित असी, किंवा रागस्य अनुगा रागानुगा' दोनों तरहकी ब्युत्पत्ति मूल अर्थका स्पर्ध नहीं करती। रागका अर्थ प्रेम या स्नेह है, यह ठीक है; किन्तु वही मिक्त भी है । मिक्त यदि कोई दूसरा पदार्थ हो और वह रागका अनुसमन करती हो, तब उसे रागानुगा कह सकते हैं । 'रागस्य अनुसा' में भी बही अडक्न आती है । अस्त,

रागः स्नेह या प्रेम ही भक्तिपदार्थ है—यह तो अनुभवकी बात है। नारदसूत्रः, शाण्डिल्यसूत्र और नारदपाञ्चरात्र प्रस्ति शास्त्रोंने भी स्नेहको ही भक्तिशन्दार्थ माना है—'शा त्यस्मिन् परमप्रेमरूपा' (नारदस्त्र); 'सा परानुरक्तिरीक्षरे' (शां० सू०)। पाञ्चरात्रमें भी कहा है—

माहारम्यकानपूर्वस्तु सुरदः सर्वतोऽधिकः । स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनं चान्यया।

स्नेहालिका, रागाकिका या प्रेममयी मिक्त भगवान्के अनुग्रहसे भी प्राप्त होती है—यह निर्विवाद है। इसे ही पृष्टिमिक्त भी कहते हैं। कितनींका तो यह कहना है कि 'भी' नहीं, मिक्त तो मगवान्के अनुग्रहसे ही प्राप्त होती है। जहाँ हमें मिक्तके कारण अन्य साधन दीख रहे हैं, वहाँ भी भगवदनुग्रह ही साधन है। भगवान्की भिक्त भगवान्के अनुग्रहसे मिलती है, यह निर्विवाद है। 'पृष्टि' शब्द अनुग्रहसं खे अनुग्रह सक्त है। श्रीमागवतके प्रष्ट स्कन्धका नाम ही अनुग्रहस्कन्ध है। वहाँ इस अनुग्रह विस्तार किया गया है। मैंने भी अपने अनुग्रहमार्ग नामक स्वतन्त्र ग्रन्थमें अनुग्रहका स्पष्ट विवेक कर दिया है।

अनुग्रह या पुष्टि भगवद्यमें है । भगवान्में संक्षेपसे छः प्रधान धर्म स्वतन्त्र रहते हैं और विस्तारसे अनन्त धर्म रहते हैं। भगवान्के वीर्य (पराक्रम )-विशेषको अनुग्रह कहते हैं। भगवान् शब्दकी ब्युत्पत्तिमें ही छः धर्म स्थित हैं---

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्थस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवेशम्यसेश्वेव पण्णां भग इतीरणा॥

भग्मस्यास्तीति भगवान् । भगवद्रीर्य--- अनुमहरूपा पुष्टिसे जो भक्ति प्राप्त होती हैं, वही पुष्टिभक्ति है । भक्तिः सन्दक्तां अर्थ तो यहाँ भी जो है सो ही है। भज्ति—'भज्' मक्कित और 'ति' मत्यय। 'भज्' मक्कित अर्थ सेवा और 'ति' प्रत्ययका अर्थ भाव। परिचर्या ( चाकरी ) सेवाका खुलासा है। अर्थात् भावसहित सेवाकी भिक्त कहते हैं। किया भरावात्मक सेवाको भी मिक्त कहते हैं। यह मार्ग ऐसा है, जहाँ साधन ही पत्न माना गया है। ऐकान्तिक मक्तलेग भरावत्मेमको ही परम फल मानते हैं। 'दीयमानं न ग्रह्मन्ति विना मत्सेवनं जनाः।'—'भेरे मक्त भेरी प्रेमात्मक तेवाको सिवा अन्य फल नहीं महण करते', 'भगवदीयत्वेनैव परिसमान सर्वाधाः'—'भगवद्भक्त रहनेमें ही अपना सब फल पूर्ण हुआ मानते हैं।' मेद इतना ही है कि भावसहित सेवा ( चाकरी ) साधन है और फलावस्थामें वहीं भक्ति या सेवा मावात्मक रह जाती है। कल्पनामयी सेवाको भावात्मका सेवा नहीं समझना चाहिये।

कितने ही कहते हैं कि नारदपाञ्चरा भें माहाल्यज्ञान भी भक्तिमें सम्मिलित है, फिर केवल स्नेहको ही भक्ति किस तरह कहते हो । ठीक है । भाहाल्यज्ञानपूर्वस्तु यहाँ माहाल्यज्ञानको भी लिया है, पर 'पूर्वः' । प्रारम्भमें माहाल्यज्ञान रहता है, फिर सर्वदा नहीं रहता । प्रेम होनेके बाद तो केवल स्नेह ही रह जाता है । बहुप्पनको 'माहाल्य' कहते हैं । बहुप्पनवालेमें जो स्नेह किया जाता है, वह भक्ति है । बहुप्पन भगवानमें रहता है, स्नेह भक्तमें रहता है; इसलिये प्रेम तो केवल ही रहा ।

भगवान् अपने अनन्त धर्मोंसेसे कितने ही ज्ञानादि प्रसिद्ध धर्मोंका दान जीवके लिये भी करते हैं। उनमें एक मिक्त मी है। सिबदानन्द भगवान् के प्रधानतम धर्म सत्, चित् और आनन्द हैं। सृष्टि-अवस्थामें कभी-कभी भगवान् किसी जीवको इनका दान भी करते हैं। भगवान् के सत्से किया, चित्ते ज्ञान और आनन्दसे भक्ति या प्रेम लिया गया है। ये तीनों ही सृष्टिमें फैले हुए हैं। सब जगत् यह है। इस विषयकों भी हम अपने 'ब्रह्मवाद' प्रन्थमें स्पष्ट कर चुके हैं। भिक्तमें कियाविशेष भी है और आनन्दिवशेष मी है ही। परिचर्या (चाकरी) कियाविशेष है और यह 'अन् प्रकृतिका अर्थ है। महात्म्यज्ञान चिद्विशेष है स्थाप्रेम ही आनन्दकी लहर है। यह दोनों ति-प्रत्यका अर्थ है। प्रकृति-प्रत्यार्थ भिलाकर एक भक्ति-प्रत्यार्थ स्थाकर एक भक्ति-प्रत्यार्थ

है। किन्तु प्रकृति-प्रत्ययार्थमें प्रत्ययार्थ ही मुख्य माना गया है। इसिक्ष्ये प्रेम ही 'भक्ति' शब्दका मुख्य अर्थ है। साधना-वस्त्यामें भक्ते माहात्म्यशान रहा आवे। पर पूर्ण स्नेह होनेपर वह नहीं रहता।

महामहोपाध्याय पण्डितजी किसी गरीबके घर गये। उस समय चाहे उस गरीबके हृदयमें उनका स्नेह रहे या न रहे, पर माहात्स्यशान तो पूर्ण है। बड़ी कृपा की; आसन, कुसीं, दण्डवत् प्रणाम, स्तुति, स्तोत्र, मेंट—ये सब महात्स्यशानके ही आहम्बर हैं। किन्तु जब धनिष्ठ परिचय होनेसे दोनोंमें पूर्ण प्रेम हो गया, तब फिर धीरे-धीरे माहात्स्यशानके वे सब अंश (चोचले) दूर होते जाते हैं। धरतीपर बेंडे तो क्या और कुर्सीपर बैंडे तो क्या ! बरफी-पेंड्रे हुए तो क्या और दाल-मात हुआ तो क्या ! स्तुति-स्तोत्र न हुए और गाली दे दी तो क्या ! केवल स्नेह ही रह गया। असएय किसी मर्मजने कहा है—

#### उपचारः कर्तब्यो यावदनुत्पकसौहदाः पुरुषाः । उत्पत्तसौहदानासुपचारः कैतवं भवति॥

जबतक रनेह न हो, तबतक माहात्म्यकानसम्बन्धिनी चेष्टाएँ हों तो ठीक है। पर जब पूर्ण स्नेह हो चुका, तब भी यदि उपचार किये आयेँ तो वह कपट मालूम देता है।' श्रीकृष्णने जब गोवर्धनिगिरिको धारण किया तो नन्दादि गोपगणीको थोड़ी देरके लिये भगवानका माहात्म्य समझमें आया, पर थोड़ी देरमें ही वह हट भी गया। पर्वतको यथा-स्थान रख देनेके बाद जब सब लोग श्रीकृष्णमे मिलने लगे तो वह माहात्म्यज्ञान न जाने कहाँ गया। केवल प्रेम-ही-प्रेम रह गया। अतएव वहाँ कहा है—

### र्व प्रेमवेगान्निमृता वजैकतो यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः । गोप्यश्च सस्त्रेहमपूजयन्मुदा दुष्यसताद्विश्चुसुः सदान्निषः ॥

'गिरिराजको यथास्थान धर देनेके बाद अजनासी गोप-गोपियोंका प्रेसप्रवाह भगवान् श्रीकृष्णकी तरफ दौहा। अतएव वे सब अपने-अपने अधिकारके अनुसार भगवान्से गलेसे गला, छातीसे छाती लगाकर मिले। कितनी ही गोपियाँ लोकलजासे सबके देखते पुक्षोंकी तरह न मिल सकीं तो उन्होंने भगवान्के स्नेहको वृसरी तरह प्रकाशित किया । किसीने उनपर दिध डाला, किसीने अश्वत फंके और किसी प्रियाने भगवान्पर पानी ही डाल दिया । और जो भगवान्मे उनरमें बड़ी—अथवा माता, मौसी प्रश्वति सम्बन्धवृद्धा थीं, उन्होंने 'बेटा ! तेरी उमर बड़ी हो' इत्यादि सुन्दर-सुन्दर आशीर्वाद दिये ।' ऐसी अवस्थामें प्रेमके सिवा माहात्म्यज्ञान कहाँ रहा !

— इत्यादि कारणोंसे स्पष्ट होता है, भिक्ति श्राब्दसे तो केवल खेहकारी वस्तुता मालूम देती है। प्रेमके पहले माहास्म्यज्ञान मले रहे, पर प्रेम होनेके बाद माहास्म्यज्ञान नहीं रहता। उस समय तो केवल प्रेम ही रहता है। यह प्रेम फलरूप है। यह फलात्मक प्रेम भगवान्के अनुम्रहते ही प्राप्त होता है, इसिल्ये हसे पुष्टिभक्ति कहते हैं। भगवान्का अनुम्रह होनेमें भगविद्या किंवा भगवान्के सिवा दूसरा कारण किंवा साधन नहीं हो सकता। भगवान्का अनुम्रह साधन साध्य नहीं। सत्कर्म, योगाम्यास, भक्तिप्रमृति किसी साधनके परतन्त्र अनुम्रह नहीं है और न वह अनित्य ही है। अत्यय वह किसी साधनके दारा प्राप्त नहीं हो सकता।

साधनानुष्ठानका निषेध नहीं है, पर साधनींका कुछ देना नहीं आता, जो भगवान अनुग्रह करें ही। अनुग्रह परतन्त्र रहते भी स्वतन्त्र है, नित्य है, कार्य नहीं । शाधना-नुष्ठानके अनन्तर भगवान् अनुग्रह करें ही-इसका तो यह अर्घ होता है कि भगवान और भगवानका अनुबह परतन्त्र हैं, स्वतन्त्र नहीं । भगवान् भक्त-परतन्त्र हैं, इस प्रसिद्धिका आशय दूसरा है । भगवान् जिसपर अनुग्रह करते है, उसके परतन्त्र हो जाते हैं - इसका अर्थ यह है कि वे आप अपने ही परतन्त्र हैं । मैं किसी प्रेमीको अपने घर निमन्त्रण देकर स्नेहसे उसकी सेवा करता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि मैं उसका नौकर हूँ या परतन्त्र हूँ । मैं तो अपने खेहके वशमें अर्थात् अपने आपका ही परतन्त्र हूँ। भगवान् भी किसीके परतन्त्र नहीं हैं। स्नेहके या अनुग्रहके या भक्तके परतन्त्र रहते भी वे अपने ही तन्त्रमें हैं, स्वतन्त्र हैं। इसी तरह अनुप्रह भी स्वतन्त्र है। सभी भगवद्भर्भ नित्य पदार्थ हैं । मर्यादामार्गमें भगवान् परतन्त्र हैं, खतन्त्र नहीं। मर्यादामार्गकी रचना भिन्न है और पुष्टि-मार्गकी रचना भिन्न है। मर्यादामार्गमें भगवान साधन-परतन्त्र हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं । इस मार्गमें भगवान्को अपनी बाँधी हुई मर्यादाओंकी रक्षा करना अभीष्ट है। अतएव वे साधनोंके परतन्त्र हैं। जो कोई जैसा कर्म, जैसा शन, कि वा जैसी भक्ति सम्यादन करेगा उसे वैसा-वैसा नपा-तुला फल देना ही प**हेगा**।

पर पुष्टिमिक्तमें यह नहीं है। पुष्टिमिक्तमें भगवान् 'मिन्नसेतुः' हैं। भगवान्ने जब हमें पुष्टिमिक्का दान कर दिया तब फिर भगवान् साधन-परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र हैं। हजार दण्डवत्-प्रणाम, यत्त-यागादि, तत्त्वकान आदि साधन पासमें हों पर पल नहीं देते और कुछ भी साधन न करनेपर भी सब कुछ दे देते हैं। इतना ही नहीं, भक्त भी स्वतन्त्र हो जाता है। साधन असाधन हो जाते हैं। असाधन साधन हो जाते हैं। गालियाँ स्तुति बन जाती हैं। उपचारोंमें उपचारता ही नहीं रह जाती। अतप्त्र कहना पहता है कि पुष्टिमार्गम भगवान् स्वतन्त्र, भक्त स्वतन्त्र और भक्ति भी स्वतन्त्र है। पर उसका मूल भगवान्की स्वतन्त्रता है। भगवान् स्वतन्त्र हैं, इसलिये भक्त और भक्ति स्वतन्त्रता है। बहुत-से लोग इन वातोंसे चिढ़ेंगे, पर क्या किया जाय ! वस्तुका यथार्थ वित्रेचन तो करना ही पहता है।

अब यह विचार करना है कि 'स्वतन्त्र' शब्दमें 'स्व'का अर्थ क्या करना चाहिये । निषेध तो हो नहीं सकता अर्थात् स्वतन्त्रका अतन्त्र अर्थ हो नहीं सकता । क्योंकि शब्दकी ऐसी कोई सीधी मर्यादा नहीं, जिससे 'स्व' का निषेध अर्थ हो सके । दूसरी बात यह भी है कि अतन्त्र होनेसे ही वह परतन्त्र नहीं हो सकता । खाली जगहमें हर कोई बैठ सकता है । जो किसीका नौकर नहीं है, उसे हर कोई नौकर रख सकता है । आजतक न तो कोई पदार्थ अतन्त्र होकर पैदा हुआ है और न वह वैसे ठहर ही सकता है ।

कितने ही कहते हैं कि आकाश-पदार्थ नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अतएव वह अतन्त्र, अनधीन या स्वतन्त्र है। किन्तु यह मान्यता आस्तिककी नहीं हो सकती। 'तसादा एतसादात्मन आकाश: सम्भृतः' इत्यदि बेदवाक्योंके अनुसार सभी आस्तिक आकाशकी उत्पत्ति मान रहे हैं। आकाशको भगवत्कार्थ मान हेनेपर भी आकाश अतन्त्र नहीं रह सकता, इसहिये अतन्त्र तो स्वका अर्थ नहीं।

अब स्वके तीन अर्थ बाकी रहते हैं—काता, जैव और ज्ञानः भक्त, भजनीय और भक्ति किंवा जीव, ईश्वर और प्रेम । इनमें ज्ञाता तो स्वयं ही परतन्त्र है, अतएव वह भक्तिमार्शको अधीन कैसे रख सकता है ? जीव स्वका अर्थ नहीं । देह, इन्द्रिय और बुद्धिके परतन्त्र पदार्थ स्वका अर्थ या स्वतन्त्रका अर्थ नहीं हो सकता । अत्राय्व भक्ति ज्ञातु-परतन्त्र नहीं हो सकती । यही अतिदेश भक्तिमें भी है, भक्ति भक्तपरतन्त्र भी नहीं हो सकती । अब रहा ज्ञेथ-भजनीय-ईश्वर । हों, यह 'स्वतन्त्र' शब्दके स्वका अर्थ हो सकता है किंवा है ही । भक्तिमार्ग ईश्वर-परतन्त्र है, भगवत्यरतन्त्र है । इसीको में स्वतन्त्र भक्तिमार्ग कहता हूँ । इस मार्गको अनुग्रहमार्ग कहो, पुष्टिमार्ग कहो या स्वतन्त्र भक्तिमार्ग कहो – स्व एक ही पदार्थ है । यह मार्ग जीवकृतिसाध्य नहीं किन्तु भगवत्कृत दानसाध्य है । अत्राय्व भगवत्स्रतन्त्र है, स्वतन्त्र है ।

सर्ग-विसर्ग आदि जिस प्रकार श्रीपुरुपोत्तमकी लीलाएँ हैं, उसी तरह भक्ति, अनुमह या पृष्टि भी भगवान्की लीला ही है। भगवान् सर्ग क्यों करते हैं—यह प्रश्न जैसे नहीं हो सकता, उसी तरह भगवान् अनुमह क्यों करते हैं—यह प्रश्न भी नहीं हो सकता। भगवान् स्वतन्त्र हैं, उनकी कीडामें प्रश्न भी नहीं हो सकता। मगवान् स्वतन्त्र हैं, उनकी कीडामें प्रश्न भी नहीं हो सकता। हमारी या हमारे बालकोंकी कीडाम में हेतु या प्रश्न हो सकता है ? अत्राप्य कहा है—

#### क्रीडायामुद्यमोऽभेस्य कामश्चिक्रीडियान्यतः । स्वतस्त्रप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ॥

अप्रयास, अप्रयोजन, अपनी खुशीसे कुछ-न-कुछ औं घा-स्था करते रहना—इसको लीला या क्रीटा कहते हैं । यालकों यह है । पालनेमें सोता हुआ बच्चा अप्रयास, अप्रयोजन, अपनी मर्ज़ीसे आंधा-स्था कुछ भी करता ही रहता है । यह रहते भी उसमें तीन बातें हैं—उद्यम, काम (बिलासेच्छा) और दूसरेके साथकी अपेक्षा । किन्तु भगवान स्वतः पूर्ण हैं, तृप्त हैं । उद्यम बिना ही सब कुछ करते हैं और उनके लिये कोई अन्य है ही नहीं । ऐसी अवस्थामें लीला या क्रीडा क्यों करते हैं ! यह प्रश्न हो सकता है और बिदुरजीने मैत्रेयसे किया ही है । उसका उत्तर भी मैत्रेयजीन प्रश्नकर्ताके अधिकारा-नुसार दिया है । किन्तु ये प्रश्न और उत्तर दोनों मर्यादामार्ग (बैदिक मार्ग) के अनुसार हैं, पुष्टिमार्ग किंवा स्वतन्त्र भक्तिमार्गके अनुसार नहीं हैं।

# लीला नाम विलासेच्छा । कार्यव्यतिरेकेण कृतिमात्रम् । न तथा कृत्या वृद्धिः कार्य जन्यते । जनितमपि कार्य नाभिन्नेतम् । नापि कर्तेरि प्रयासं जनयति । किल्लन्तःकरणे पूर्णे आनन्दे तदुक्लासेन कार्यजननसङ्की क्रिया काचिदुरपचते क्रयादि । सुनेधिनी, भागा ह स्कल्ये ।

पुष्टिमार्गमें भगवान पूर्ण हैं, असंक्रचित सर्वसामर्थ्यवान हैं। यहाँ उद्यम भी है, काम भी है; अन्य भी है, क्रीडेंच्छा भी है। पृष्टिमार्गीय भगवान तृप्त नहीं। अतृप्त हैं; निष्काम नहीं, बिलासेच्छ हैं: निष्किय नहीं, सकिय हैं: अद्वितीय नहीं, सदितीय हैं: निर्धर्मक नहीं, स्थर्मक हैं। निर्दोष हैं, निर्गण हैं, निर्विकार हैं । पुष्टिमानीय पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर श्रीकृष्ण हैं। पुरुषोत्तमके ही रूपान्तरका नामान्तर श्रीकृष्ण है। पुरुषोत्तम आन्तरस्थरूप है, यह बाह्यस्वरूप । पुरुषोत्तम मार्यादिक भी हैं, पौष्टिक भी । श्रीकृष्ण भी मार्यादिक हैं और पैष्टिक भी । लेखका विस्तार होनेसे मैं इन बार्तीका विशेष खुलासा नहीं कर सकता । जो लोग ईश्वरको अपूर्ण और संकृत्तित-सामर्थ्य मान रहे हैं उनका ईश्वर अनीश्वर ही है, कहनेमात्रका ईश्वर है। इंग्टे असी ईश्वरः ! यहाँ असंकृचित सामर्थ्य ही वास्तविक अभीष्ट है । 'पूर्ण' शब्द भी असंकृचित है। लोकमें कोई ईश्वर, पूर्ण या पुरुषोत्तम है ही नहीं । एक पौष्टिक ईश्वर ही ईश्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम है । श्रीकृष्ण वास्तविक ईश्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम हैं । 'पुरसुपतीति पुरुषः ।' पुरुष सप दोषोंको भस्म कर दे और पुरुषोत्तमः न कर सके तो वह पुरुषोत्तम कैसा ?

जो लोग श्रीकृष्णको ईश्वरेश्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम नही मानते। उनके प्रति मेरा यह छेख नहीं है। किन्तु मेरा यह लेख करपाण के लिये है । कल्याणके पाठक, जो कल्याणेच्छ हैं, मुझे विश्वास है कि मुझे गालियाँ देते जायँगे, पढते जायँगे और स्वीकार करते जायँगे । मर्यादाके भयद्वर पक्षपाती लोग चाहे मुझे गालियाँ दें। किन्त सल्य बात कहनी ही पडती है। जितने मर्यादाके ईश्वर हुए हैं वे सब वास्तविक अपूर्ण, **एंकुचित (अनीश्वर)सामर्थ्यवाले हैं । पुष्टिमार्गीय ईश्वर सदीप** है, निदींप भी है। सदोप होनेसे ही हमारे कामका है। स्वतन्त्र भक्तिमार्गीय ईश्वरमें सबसे जबरदस्त दोप तो विपमता है। अर्जुनको अञ्चा कहते हैं, अर्जुनके लिये प्राण देते हैं। 'विजंयरयकुटुम्बे' अर्जुनके रथको अपना कुटुम्ब समझते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदिको मरवाना चाहते हैं । महाभारतमें अनेकन्न इस ईश्वरकी विषमता खोली गयी है। यदि वे केवल निर्दोष होते तो हमारी तरफ देखते ही क्यों ! शास्त्र जैसे पापियोंका बहिष्कार किये रहता है, वैसे वे भी इससे बचते रहते । ईश्वरकी विषमता ही गरीव और सदोधोंका जीवन है ।

अतएव कहना पड़ता है कि खतन्त्र मक्तिमार्गके 'स्व'

शन्दका अर्थ पृष्टिमार्गीय ईस्वर है। यह भक्ति भगवानके अधीन है । भगवान ही साधन हैं । पृष्टिमार्गीय भक्तोंसे जो यह मरावान कभी-कभी धर्माचरण, ब्रह्मभाव और भजन आदि कराते हैं, यह सब इनका डॉम है । मर्यादामार्गकी रक्षा और मर्यादामानीय साधनीकी रक्षा करनेके लिये यह सब ढोंग रच रक्खा है । इसके मार्ग (अनुग्रह) में कोई साधन ही नहीं है । यह आप ही साधन है । इसके धर्म और यह धर्मी दोनों एक ही पदार्थ हैं । राजाने एक चमारको अपना दोस्त बना लिया हो तो लोग कहते हैं कि राजाने चमारको दोस्त बना लिया। या यह भी कहते हैं कि राजाके अनुमहने उसे वहा ऊँचा कर दिया। दोनों एक ही हैं। हमने एक दिन जब इस ईश्वरकी चालाकी छिपकर देख पायी तो मालूम हुआ कि मर्यादामार्गमें भी साधनोंकी आइ-ही-आइ है। वास्तवमें काम तो यही कर रहा है । सबका उद्धार करनेमें साधन तो ये स्थयं ही हैं; पर वेदकी रक्षा, ब्राह्मणींका पालन और साधनोंकी रक्षा करनेके लिये कर्म, क्रान, भक्ति आदि सावनोंको आगे कर रक्खा है।

> कृष्णानुमहरूपा हि पुष्टिः कास्त्रादिबाधिका । अनुमहो लोकसिद्धो गृहभावाक्षिरूपितः ॥ देवगुद्धस्वसिद्धार्थे नामध्यानार्चनादिकम् । पुरस्कृत्यः हरेवीर्थं नामादिषु निरूप्यते ॥

अनुप्रहमार्ग वेदसिद्ध नहीं है। छोकसिद्ध है— लोकमें सर्वत्र प्रचलित है। गृढ़ भावसे उसका प्रकाश होता है। भगवान् अन्य मार्गों (वैदिक मार्गों) की रक्षा करनेके लिये अपने अनुप्रहको छिपा रखना चाहते हैं। भगवान्का अनुग्रह देवगणको भी मालूम नहीं हो पाता । अतएव नाम, ध्यान, अर्चन आदि मर्यादामार्गीय साधनीकी आह रखते हैं । साधनानुष्ठानरहितका भी उद्धार करना है, दुष्ट और महा-दृष्टका भी उद्घार करना है: पर नाम-ध्यानादिको आगे रखकर । अपने वीर्यंचे ( अनुग्रह्वे ) उद्घार करना है; पर नामग्रहण, भ्यान, अर्चन आदिका यश गवाना है। सदोष अजामिलका उद्धार करना है। पर साँचे खठे नामग्रहणको आगे रखकर ! भगवन्नामसे अजामिलका मोक्ष हो गया. यह कहलवाना है । नाम, ध्यान, अर्चन आदि साधनींकी आवरू रखनी है। यह कपट यदि भगवान्में न होता तो दम पापियोंका उद्धार कीन करता ? भगवान सदोष भी हैं। निर्दोष भी हैं; डरते भी है, डराते भी हैं और इसीमें जीवका उद्धार अन्तर्निहित है । उनकी सभयता, निर्भयता दोनीं जीयोद्धारमें साधन हैं।

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः' यह उत ईश्वरेश्वर श्रीकृष्णकी निर्भयता है । वे सबको उराते हैं ।

> गोप्याद्दे स्विथि क्रुतागिस दाम शावद् या से दशाश्रुकािककाश्चनसम्ब्रमाक्षम् । वस्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोद्दयति भीरिष यद्विभेति॥

युधिष्टिरकी माता जब अपने भतीजे ( श्रीकृष्ण ) की भाता यशोदाने मिलने नन्द्रप्राम गर्यी तो यहाँ क्या देखती हैं कि सैकड़ों गोपिक्रियोंकी भीड़ लगी हुई है और मध्यमें श्रीकृष्ण डरे हुए रिर मुकाये खड़े हैं, आँखोंमेंसे काजल-से गॅदले अथ निकल रहे हैं और कभी माताको और कभी माँके हायकी रस्तीको देख छेते हैं और फिर मुँह नीचा कर छेते हैं। कुन्तीने किसी गोपीसे पूछा कि यशोदाजी अपने बच्चे-को क्यों मारती हैं तो उसने उत्तर दिया कि अजी, बड़ा अधमी छोरा है। आज इसने दहीका माट फोद दिया। अब लाला पिट रहे हैं । कुन्ती भगवानुकी स्तुति करते समय कइ रही हैं कि नाय ! उस समय तो मुझे वह आएका डरना, रोना और आपकी वह दशा ठीक और मत्य मालूस होती यी; पर 'इदानीं सा मां विमोहयति'---आज वह मुझे भुलावेमें डाल रही है । जिससे काल भी डरता है, क्या वह माँचे डरे ! इरना सत्य है या निर्भयता और डराना सत्य है, कुछ समझमें नहीं आता )

किसी लॅंगोटियेने कहा है-

गोपीक्षीरघटीविद्धण्डनविधिष्यापारवार्ताविदोः पित्रोस्ताबनशङ्कया शिद्धावपुर्देवः प्रकाश्य ज्वसम् । रोमाञ्चं रचयन् इत्तौ मुक्कयन् प्रत्यक्कमुक्कम्पयन् सीकुर्वन् समसि प्रसर्पति गृहे सायं समागण्डति ॥

श्रीदामा गोपबालकने श्रीनन्द-यशोदासे जाकर कहा कि आज तो दुम्हारे श्रीकृष्णने हठीला (गोपी) की दूधकी मटकी भर रास्ते लूट ली। यह सुनकर दोनों मॉ-बाप श्रीकृष्णपर बहे गुस्सा हो रहे थे। यह बात श्रीकृष्णने जान ली। अब तो डरके मारे घरमें भोजनतक करने न साथै। पर कहाँतक ? आखिर ॲंधेरा हुआ, बाहर डर लगने लगा। बालक ही तो ठहरे । रातको कहीं घर आये, पर ज्वरका प्रकाश करते । सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया है, अञ्च-अञ्च कॉप रहा है । कभी आँखोंको मूँदते हैं, कभी शीतके आवेगसे सीतकार करते हैं । यह अनुप्रहमार्ग है, यही भगवन्मार्ग है और यही स्वतन्त्र भक्तिमार्ग है ।

कितने ही कहते हैं कि हम तो गीताको और गीताके श्रीकृष्णको मानते हैं। मानो भाई !! हमारी दृष्टिमें तो गीता और भागधत दोनोंके श्रीकृष्ण एक हैं।

#### सर्वानेव गुणान् विष्णोर्प्रणयन्ति विचक्षणाः । तेऽमृतोदाः समाख्यातासत्वाक्पानं सुदुर्छमस्॥

ंजो विचक्षणलोग श्रीकृष्णके सभी गुणींका समान भावसे वर्णन, अवण और स्मरण करते हैं वे अस्त्रके समुद्र कहें गये हैं और उनके बचनामृतका पान करना बहुत महँगा है। विधापि यदि गीतापर ही किसीका प्रेम हो तो यहाँ भी यही कहा है कि जीबोद्धार करनेमें ईश्वरेश्वर पृष्टिमार्गस्थित पूर्ण पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण ही सब साधनोंके मूल साधन हैं। हम पहले कह चुके हैं कि ईश्वर मर्थादास्थित पुष्टिमार्ग भी हैं और पृष्टिस्थित भी। मर्यादामार्ग भी है और पृष्टिमार्ग भी हैं और पृष्टिसार्ग भी हैं। साधन भी है, अनुग्रह भी है। भागवतमें दोनों हैं। प्रत्युत गीताका उपस्हार पृष्टिमार्गपर ही हैं। गीतामें जहाँ यह हैं—

समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानचोः । इतिरोष्णसुखदुःलेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतला नान्यगामिना । परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयम् ॥ स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति सानवः ॥

—वहीं यह भी हैं—

तेषामइं समुद्रक्तं मृत्युसंसारसागरात् । भवामि निषरात्याधं मध्यावेशित्रवेतस्यम् ॥ पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्दं भक्त्युपद्दतमदनामि प्रयतात्मनः ॥

सःमसादाद्वाप्नोति शाश्रतं पदमस्ययम् ॥

सर्वधर्मान् परिस्यज्य मामकं शर्णं व्रज्ञ ।

इस तरह शास्त्र और अनुभवके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्र भक्तिमार्गमें एक श्रीकृष्ण ही शरण हैं। विशेष तो क्या, मेरा सन्देह तो यह मी है कि मर्यादामार्गके सर्वसाधनोंके भीतर भी उन परम दयाख भगवान्त्री कृषा छिपी हुई है। अन्यया शास्त्रकार ऐसा क्यों कहते ?—

> यस्य स्मृत्या च नामोक्या तदोगक्कियादिशु । म्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमस्युतम् ॥

र्शजसके स्वरूप और नामका स्मरण कर लेनेमात्रसे तप, यह किंवा अन्य किया, हान, मिक्त आदिको न्यूनता (कमी) सम्पूर्ण हो जाती है उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।

इस्टिये---

### -

# शोकादि कबतक रहते हैं ?

श्रीब्रह्माजी भगवान्से कहते हैं—

ताबद्भयं द्रविणगेहसुहन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलक्ष लोभः। ताबन्ममेत्यसदयग्रह आर्तिमूलं याचन तेऽक्विमभयं शबुणीत लोकः॥

(स्रोमद्भा० ३ १९१६)

है प्रभो ! तभीतक धन, घर और मित्रोंके कारण होनेवाले भय, शोक, कामना, तिरस्कार और लोभ रहते हैं, तभीतक समस्त दुःखोंका मूल 'यह मेरा है,' इस प्रकारकी खुटी घारणा भी रहती है, जवतक जीव तुम्हारे भयरहित सरणकमलोंकी शरण नहीं प्रहण करता।

# श्रीचैतन्य और रागानुगा भक्ति

( लेखक-प्रभुषाद श्रीप्राणिकशोर गोस्वामी, एम्॰ ए॰, विद्यासृषण )

व्रजेर निर्मेख सम शुनि भक्तगण। समसर्गे भजे येन छाड़ि धर्म कर्म॥

श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमु चिरकालसे अनिर्पत जिस वजप्रेमका दान करनेके लिये अवतीर्ण हुए ये, उस प्रेमका तालर्य रागमार्गीय अजनपद्धतिसे ही है। महाप्रमुने श्रीराय रामानन्दके साथ इसी भक्तिका माधुर्य आस्वादन किया या। उन्होंने स्वयं श्रीरूप, श्रीरनातन और श्रीरघुनायदास गोस्वामीको इस साधनाका उपदेश दिया था। स्वरूप-दामोदर आदि अन्तरङ्ग भक्तोंके साथ महाप्रभुने इसी मधुर रसका आस्वादन करते हुए गंभीराकी नन्ही-सी कोठरीमें लगातार बारह वर्षका लंग समय विताकर जीवोंको व्रजमाधुरीका परिचय कराया था। महाप्रभुके द्वारा प्रवर्तित गौडीय वैष्णवसम्प्रदायमें आज भी इस रागमार्गीय भक्ति-साधनाके लिये एक विशिष्ट स्थान सुरक्षित है।

श्रीरूपगोस्यामिपादने भक्तिरसामृतसिन्धुमें इस रागभक्तिका बक्षण बतलाया है:—

> इष्टे स्वारसिको रागः परमाविष्टता भवेत् । तस्मयी याभवेदक्तिः साध्र रागारिमकोष्यते ॥

रागका स्वरूपलक्षण है—इस्ट विषयमें गाद तृष्णा और तटस्वलक्षण है—इस्टमें परम आविष्टता। इस प्रकारकी रागमयी भिक्तका नाम ही रागात्मिका भिक्तकी बात सुनकर इसके प्रति छुन्ध इस रागात्मिका भिक्तकी बात सुनकर इसके प्रति छुन्ध होते हैं। रूप, रस, गत्य, शब्द और स्पर्शादि प्राकृत विषयोंको प्राप्त करनेकी प्रयल इच्छा विषयी पुरुषोंमें स्वाभाविक ही देखनेमें आती है। इन्द्रियों सहज ही भोगलोख्य होकर विषयोंके प्रति खिंची जाती हैं। रूपाद विषयोंका ग्रहण करनेके लिये चक्षु आदि इन्द्रियोंका जो यह प्रवल इच्छामय प्रेम है, इसीको राग कहते हैं। यह राग वैषयिक है। किसी भाग्यवान्के हृदयमें जब भगवत्सम्बन्धसे ऐसा प्रेम प्रकट होता है, तब वही वयार्य राग कहलाता है। भक्तिसन्दर्भमें श्रीजीवगोरवामीजीने कहा है—

'तत्र विषयिणः स्वाभाविको विषयसंसर्गेष्टाभयः प्रेमा सगः, यथा चक्षुरादीनां सौन्दर्यादी । तादश एवात्र भक्तस्य श्रीभगवस्यपि राग इत्युच्यते ।' श्रीकृष्णदास कविराज महोदयने श्रीचैतन्यचरितामृतमें लिखा है—

> इष्टे गाढ तृष्णा रागस्वरूपलक्षण । इष्टे आविष्टता तटस्थलक्षणकथन ॥ रागमथी भक्तिर हुष रागायिका नाम । ताहा सुनि लुब्ध हुय कोन भाग्यवान ॥

रागित्मका भक्ति कामरूपा और सम्बन्धरूपा भेदसे दो प्रकारकी है। नित्यसिद्ध भक्त ही इस द्विविध भक्तिके आश्रय हैं। वैकुण्टा अयोध्या, द्वारका आदि भगवद्वामींमें भी रागित्मका भक्ति है; परन्तु वजवासी भक्तीमं तो यही भक्ति सुख्यरूपसे हैं। प्रागात्मिका भक्ति मुख्या वजवासी जने? (चै० च०)। वजवासियोंका जो श्रीकृष्णविषयक प्राग? है, उसीकी अनुगामिनी भक्तिको प्रागानुगा भक्ति? कहते हैं। यह रागानुगा भक्ति महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवकी विशेष देन हैं।

> विराजन्तीमभिव्यक्तं व्रजवासिजनादिषु । रागास्मिकामनुसृता या सा रागानुगोदिता ॥ (श्रीरूप)

जिनके हृदयमें इस रागानुगाका उदय होता है, उनके लिये किसी शास्त्रका, युक्तिका या किसी विधि-निषेधका बन्धन नहीं रहता। एक स्वामादिक प्रेमकी प्रेरणासे ही उनकी जीवन-गति चलती है। व्रजवासियोंके प्रेमकी कथा साधकको हस प्रकार लुमा लेती है कि फिर साधक अपनी वोग्यता-अयोग्यताका विचार नहीं कर पाते। उनकी मजनकी प्रश्वतिको वह लोम ही जगा देता है। उनके मनमें केवल एक तीव लालसा फूट निकलती है और वे परवहा होकर दिन-रात उस वज्येमकी प्राप्तिके लिये ही व्याकुल प्राणसे प्रार्थना किया करते हैं।

कोमे अजवासीर भावे करे अनुमति। शास्त्रपुक्ति नाहि माने रागानुगार प्रकृति॥

इस प्रकारकी रागानुगा भक्तिका भक्तद्भदयमें किस प्रकार उदय होता है, इसका ऋमानुस्न्थान करनेसे पता लगता है कि इसमें साधकका अपना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। त्रजके भक्तोंकी प्रमसेवाकी चर्चा सुनकर किसी

# कल्याण



श्रोचैतन्यकी भाव-साधना

भाग्यवान्के चित्तमें जो लोभ होता है, वह लोभ ही इस रागानुगाका मूल कारण है। श्रीजीवगोस्वामी कहते हैं--

'यस्य प्रदेक्तिशत्मिक्शेषे रुचिरेव जार्ताास्त्र न तु रागविशेष एव स्वयं तस्य तादशरागसुधाकश्कराभास-समुख्लिसतहृदयस्किटकमणेः शास्त्रादिश्रुतासु तादश्या रागास्मिकाया भक्तेः परिपाटीव्विष रुचिजीयते ।'

नजवातियोंकी इस रागातिमका भक्तिमें इचि होनेपर जिनके चित्त स्फटिकमणिके सहश स्वच्छ हैं। उन्हींके चित्तमें नजवातियोंके इस रागरूपी चन्द्रमाका किरणाभास प्रतिफिल होता है—जिससे इचि अथवा नजवातियोंके चरित्रानुकरणका लोभ अस्पन्न हो जाता है। 'रागवर्स्पचिन्द्रिका'मे विश्वनाथ चक्रवर्ती महोदय कहते हैं—'वह लोभ भगवत्कृपाहेतुक और अनुरागिभक्तकृपाहेतुक भेरते दो प्रकारका होता है। फिर भक्तकृपाहेतुक लोभमे भी प्राक्तन और आधुनिक—ये दो भेद होते हैं। पूर्वजन्ममें प्राप्त भक्तकृपाहेतुक लोभ प्राक्त है और इस जन्ममें किसी प्रेमी भक्तकी कुपासे उत्पन्न लोभ प्राक्त है और इस जन्ममें किसी प्रेमी भक्तकी कुपासे उत्पन्न लोभ आधुनिक है। जन्मान्तरमें प्राप्त रोभ होनेपर उस लोभके बाद वैसे ही प्रेमी गुरुका चरणाश्रय होता है; और आधुनिक भक्तकृपाका क्षेत्र होनेपर गुरुचरणाश्रयके बाद लोभ उत्पन्न होता है।

#### तत्तद्भावादिमाधुर्वे श्रुते धीर्यदपेक्षते । नात्र शास्त्रं न युक्तिश्च तह्योभोस्पत्तिस्वक्षणम् ॥

वजराजनन्दन स्थाममुन्दर और उनके प्रिय वजवासियोंके प्रेम-माधुर्यादकी कथा मुननेपर बैसे ही भावकी प्राप्तिके लिये शास्त्र और युक्तिकी अपेक्षा न करके जो एक लोभका उदय होता है, उसीके द्वारा रागानुया भक्तिका परिचय मिलता है। श्रीवलभाचार्यके सम्प्रदायमे इसी भक्तिमार्गको पृष्टिमार्ग कहा गया है। कही-कहीं इसे 'अविहिता भक्ति' भी कहा गया है—

'माहातम्यज्ञानयुतेश्वरखेन प्रभौ भक्तिर्विहिता, अन्यतः बाह्यखात् कामाधुपाधिजा व्यविहिता'( अणुमाध्य )

अविहिता भक्ति कामजा और खेहजा तथा कामानुगा और सम्बन्धानुगा भदसे चार प्रकारकी है। श्रीजीवगोस्वामी अविहिताका निर्णय करते हुए कहते हैं—

'अविद्विता रुचिमान्नप्रवृत्त्या विधिष्रयुक्तत्वेनाप्रवृत्त-स्वात्।'

सा॰ अं॰ ५५---

'रुचिमात्रप्रकृतिके कारण ही इस प्रकारकी भित्तको अविहिता कहते हैं।' इसकी प्रवृत्तिके मूलमें किसी विधिका प्रयोग नहीं होता । भगवत्-सम्बन्धी कोइ-कामादिमें कोई विधान नहीं होता । 'खोइकामादीमां विधातुमशक्यत्वात् ।' 'मुक्ताफल' नामक प्रत्थमें श्रीवोपदेवने भी इस भक्तिको अविहिता ही कहा है। 'श्रीगोविन्दमाध्य' प्रन्थमें श्रीवलदेव विद्यासूषण इसको 'चिमक्ति' कहते हैं।—'विचमक्तिमीधुर्यशानप्रवृत्ता, विधिभक्तिरैश्वर्यशानप्रवृत्ता, '

'रुचिरत्र रागः । तदनुगता भक्तिः, रुचिभक्तिः । अथवा रुचिपूर्वो भक्तिः, रुचिभक्तिः । इयमेवःरागानुगा' इति गदिता॥'

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके श्रीहरिक्यासजीने अपनी 'सिद्धान्त-र बार्झिल' टीकामें अचिहिता भक्तिका उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि मंजके परिकर श्रीनन्द अथवा सुवल आदिके भावसे लोभवरा अविहिता भक्तिका अनुष्ठान हो सकता है। परन्तु 'महावाणी'में उन्होंने ही सखीभावसे नित्य बृन्दावनमें श्रीराधागोविन्दकी युगल-सेवाप्राप्तिकी साधना वतलायी है। महावाणीमें दास, सखा या पिता-माताका उल्लेख नहीं है। ग्रीडीय वैष्णचोंकी रागानुगा भक्तिके साथ श्रीहरिक्यासजीकी साधनाका मेद इस विधयमें सुराष्ट है। महाप्रभुका सम्प्रदाय कहीं भी दास, सखा, पिता-माताको विस्कुल बाद देकर केवल युगल-भाजनका निर्देश नहीं करता। 'कुजापि तद्रहिता न कल्पनीया।' फिर, श्रीहरिक्यासजीमें श्रीकृष्णकी देवलीलापरावणता है। परन्तु गौडीय वैष्णव केवल नरलीलामें ही माधुर्योपासक हैं।

इस माधुर्यका आस्वादन करनेके लिये जिनके चित्तमें सिदच्छा उत्पन्न हो गयी है, ये ही इस रागानुमा भक्तिके अधिकारी हैं। श्रीसनातन गोस्वामीने इस सम्बन्धमें भागवतन की व्याख्याके उपसंहारमें कहा है—

#### भक्तौ प्रवृत्तिरत्र स्यात्तविकीर्या सुनिश्रया । शास्त्राहोभात्तविकीर्ध् स्यातां तद्धिकारिणौ ॥

कलियुगपाधनावतार श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने विद्यान्तरमें राय रामानन्दके साथ साध्य-साधनतत्त्वका विचार करते समय श्रीराधाकृष्ण युगल सरकारकी कुञ्जनेवाको ही सर्वश्रेष्ठ साध्य निर्णय किया है। इस साध्यकी प्राप्तिके लिये श्रीराधाजीकी प्रिय सिखयोंके अनुगत होनेके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। श्रीचैतन्यचरितामृतमें है—

राषा कृष्णेर कीका एइ अति गृहतर । दास्य वात्सल्यादि भावेर ना इय गोचर ॥ सखी बिना पह कीकाय अन्येर नाहि गति । सखीमांबे तार जैइ करेर अनुमति ॥ राषाकृष्ण कुआसेवा साध्य सेइ पाय । सेइ साध्य पाहते आर नाहिक उपाय ॥

अनुगत सखीभावके लोभी साधकको निरन्तर अन्तर्मुखी मनसे स्मरण करना चाहिये—अपने-अपने अभीष्ठ श्रीकृष्णका और उनकी प्रियतमा श्रीराधाजी, लिलता, विशासा और श्रीरूपमझरी गोपीजनींका । साथ ही उन्हे श्रीहरिनाममें और लीलाकथाके श्रवणमें रत होकर श्रीवजधाममें निवास करना चाहिये। सेवाप्राप्तिकी इस साधनाके सम्मन्धमें पूर्वाचार्योंने कहा है—

### कृष्णं स्मरन् जनं चास्य प्रेष्टं निजसमीहितम् । तत्तकथारतश्चासो कुर्योद्वासं बजे सदा ॥(बोरूप)

रागानुगा भक्तिमें बाह्य और आन्तर भेदसे दो प्रकारके साधन होते हैं। साधकको साधनाकी प्रारम्भिक स्थितिसे लेकर अपने साधक और सिद्ध देहके भेदको जानना चाहिये। रघुनायदास गोखामीको महाप्रभुने जो शिक्षा दी है, उसे याद रखना चाहिये । ग्राम्यवार्त्ता ( दुनियाकी चर्चा ), दूसरी-की समालोचना करना और सनना साधकके लिये निपिद्ध है। बंदिया चीजें खाने और बंदिया कपड़े पहननेका त्याग करना चाहिये । स्वयं अमानी होकर दुसरोंका सम्मान करना चाहिये । साधकदेहसे सदा 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे?—इन नामोंका कीर्तन करना चाहिये। मनमें सिद्धदेहकी भावना करके बृन्दावनधाममें श्रीराधागोविन्दकी सेवा करनी चाहिये। जहाँतक हो सके साधकका वृन्दावनमें रहना ही कर्तव्य है, नहीं तो मन-ही-मन वृत्दावनमें रहना चाहिये। सनातन गोस्वामीको भी महाप्रभुने कहा है कि उपर्युक्त प्रकारसे रागानुगा भक्तिकी साधना करनेपर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है, इसी प्रीतिसे भगवान् भक्तोंके वश होते हैं। इस रागानगा भक्तिसे ही प्रेमसेवाकी प्राप्ति होती है ।

रागानुगा भक्तिमें स्मरणकी ही प्रधानता है। श्रीसनातन गोस्वामीजीने 'बृहद्भागवतामृत' मन्यमें इसका विस्तारसे वर्णन किया है। राग मनका धर्म है। इस साधनमें मानसिक सेवा और 'कल्प ही मुख्य हैं। रघुनाधदास गोस्वामी-के 'विलापकुसुमाक्कालि' और श्रीजीवगोस्वामीके 'संकल्प- कस्पद्धम<sup>7</sup> आदि धन्धोंमें रागानुगा भक्तिके अनुकूल संकल्प और मानसी सेवाके कमका वर्णन मिलता है।

#### सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चान्न हि। तन्नाबक्टिप्सुना कार्या जनसोकानुसारतः॥

यथावस्थित देह ही सापकदेह है और अंदरमें अपने इष्ट श्रीराधागोविन्दकी सक्षात् सेवा करनेके लिये जो उपयोगी देह है, वह सिद्धदेह है। जो बजभावको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते और उसके लिये ललचाते हैं, उनको निश्चय ही बजवासियोंके अनुगत होकर अपने साधकदेह और सिद्धदेहसे कभी बाह्य उपचारोंसे और कभी मानसिक उपचारोंसे भगवत्सेवा करनी चाहिये। सिद्धदेहकी भावनाके सम्बन्धमें सनलुज्ञमारतन्त्रमे कहा गया है—

#### आस्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये मनोरमाम् । रूपयौवनसम्पद्मां किशोरीं प्रमदाकृतिम् ॥

रागानगाके साधनमें जो 'अजातरति' साधक है अर्थात जिनको रतिकी प्राप्ति नहीं हुई है। उनको अपने लिये गुरुदेवके उपदेशानसार सखीकी सङ्किनीके भावसे मनोहर वेश-भूपादिसे बक्त किशोरी रमणीके रूपमें भावना करनी चाहिये। एखी-की आज्ञाके अनुसार सदा सेवाके लिये उत्सुक रहते हुए श्रीराधाजीके निर्माल्यस्वरूप अलङ्कारींसे विभूषित साधकींके सिद्धस्यरूप इस मञ्जरी-देहकी भावना निरन्तर करनी चाहिये । मञ्जरी-स्वरूपमें तनिक भी सम्भोगकी वासना नहीं है। इसमे केवल सेवा-वासना है। जो साधक 'जात-रति' हैं, अर्थात जिनको रति प्राप्त हो गयी है, उनमें इस सिद्धस्यरूपकी स्फूर्ति अपने-आप ही हो जाती है । प्रसङ्गवश यहाँ हमें 'द्रविडोपनिषत्-तालर्य' प्रत्यमें उल्लिखत प्राचीन आळवार भक्त शठारि भुनिका स्मरण हो आता है। शठारि मनिके साधकदेहमें ही सिद्धदेहका भाव उतर आया था। उन्होंने अनुभव किया था कि एक श्रीभरावान ही पुरुषोत्तम हैं, अखिल जगत स्त्री-स्वभाव है । अन्तमें शठारिमें कामिनी-भावका आविर्भाव हो गया या--

पुंस्तं नियम्य पुरुषोत्तमकाविशिष्टे स्वीप्रायमाचकथनाज्ञतावोऽखिल्ल्य । पुंसां च रञ्जकवपुर्गुणवत्त्यापि शौरेः शढान्यिमिनोऽज्जनि कामिनीस्वम् ॥ ( बंगला वैण्यवधर्म )

गौडीय वैष्णव साधकगण भोविन्दलीलामृतः और 'कृष्णभावनामृत' आदि प्रन्योंके कमानुसार गुरु गौराङ्गदेव-के अनुगत भावोंसे श्रीराधा-गोयिन्दकी अष्टकालीन लीला-का स्मरण करते हैं। इस लीलाके ध्यानमें ही मानसोपचारसे इच्छित सेवा होती रहती है। बंगालके साधक श्रीनिवास आचार्य किसी समय मञ्जरी-देहसे श्रीराधाकृष्णळीलाका ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा श्रीकृष्य गोपीजनोंके साथ यमुनाजीमें कीड़ा कर रहे हैं, परन्तु हाय ! यह क्या हुआ ! श्रीराधाके कानका एक मणिकुण्डल जलमें गिर पड़ा।सिखयाँ और उनकी अनुगता मञ्जरी दासियाँ सभी खोज रही हैं। परन्तु वह मिलता नहीं । अन्तर्देहमें इस कुण्डलकी खोजमें श्रीनिवासका एक सप्ताहका समय पूरा हो गया । साधकदेह निष्पन्द शाणहीनकी तरह आसमपर विराजित था। श्रीनिवासजीकी पत्नी और अन्यान्य सभी लोगोंने समझा कि श्रीनियासजीने देहत्थाग कर दिया है । बनविष्णपुरके राजा बीरहम्मीर उन्हें देखने आये, सौसे अधिक आदमी उनके साय थे । किसी भक्तने कहा, धामचन्द्र कविराजको बुलाना चाहिये। श्रीनिवास आचार्यके हृदयसे वे ही परिचित हैं। रामचन्द्र वहाँ बुलाये गये। प्रभक्ते चरणोंमें प्रणाम करके रामचन्द्रने जान लिया कि ये इस समय मुखरीदेहके आवेश-में हैं। रामचन्द्र भी इस दिशामें यहँचे हुए थे। वे भी अपने सिद्धदेहकी भावना करके अन्तर्जगतुमें श्रीनिवासकी अनुगता दासीके रूपमें उनके साथ हो लिये। वहाँ उन्होंने देखा, अभी कुण्डलकी खोज चल ही रही है। तथीन मझरीदेहसे खोजनेके काममें चतुर रामचन्द्रको योही ही देरमें
एक कमलपत्रके नीचे श्रीराधाजीका कुण्डल दिखलायी
पढ़ा। उसी क्षण उठाकर उन्होंने श्रीनिवासजीके हाथमें दे
दिया। स्पत्ती-मझरियोंमें आनन्दकी तरङ्कें उछलने लगीं।
श्रीनिवासजी अपनी गुक्परम्परासे सखियोंके साथ श्रीराधाजीके
चरणोंमें पहुँचे और नवीन मझरीद्वारा मिला हुआ कुण्डल
उन्हें दे दिया। श्रीराधारानीने प्रसन्न होकर अपना चवाया
हुआ पान उन्हें पुरस्कारके रूपमें दिया। रामचन्द्र और
श्रीनिवास दोनों ही सोकर उठनेवालोंकी तरह साधकदेहमें
लौट आये, देखा गया कि सचमुच ही श्रीराधाजीका दिया
हुआ पान-प्रसाद उनके मुखोंमें था।

महाप्रभुका दिया हुआ यह रागानुगा-भजन विश्वका कल्याण करे।

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खखः प्रसीदवां ध्यायन्तु भृतानि शिवं मिथो धिया । मनश्र भद्गं भजताद्योक्षजे आवेद्यतां नी मतिरप्यहैत्की ॥

'विश्वका कल्याण हो, दुष्टलोग निष्टुरताका त्याग करके प्रसन्न हों, समस्त जीव कल्याणका चिन्तन करें; उनके मन शान्त कल्याणमय भावको धारण करें एवं उनकी तथा हमारी सबकी मति निष्काम होकर अधोक्षज भगवान् श्री-गोविन्दमें प्रवेश कर जाय।'

#### -----

## सचो बानी

जो में हारों राम को जो जीतों तौ राम ॥ जो जीतों तौ राम राम से तन मन ठावीं। खेलों ऐसो खेल लोक की लाज बहावों॥ पासा फेंकों कान नरद विखास चलावों। बौरासी घर फिरें अड़ी पौबारह नावों॥ पौबाराह सिकाय एक घर भीतर राखों। कबी मारा पाँच रैनि दिन सबह मार्खों॥ पलटू बाजी लाइहीं दोऊ विधि से राम। जो में हारों राम की जो जीतों तौ राम॥

### प्रेम-साधना

( हेखक--पूज्यपाद अभिनानाथजी महाराज )

कार बरीर इवक न दारम दर जहाँ। इवकस्त कार मा व बर्दी कार आमदेम॥

I have no mission except Love in this world,

My mission is Love and my work is Love.

इस संसारमें मेरा छिवा प्रेमके और दूसरा काम ही क्या है ! प्रेम मेरा सिद्धान्त है और उसीके लिये में आया हूँ ।

प्रश्न-आपको 'प्रेम' इतना प्यारा क्यों हैं ?

उत्तर-चूँकि यह अति सुन्दर वस्तु है और यह नियम है कि जहाँ सौन्दर्य होता है, वहाँ प्रेम होता है।

प्र०-लेकिन जब सीन्दर्य हो तो उससे प्रेम हो; मगर आप तो 'प्रेम'को प्रेम करते हैं ?

उ०-चूँकि प्रेम ही सौन्दर्य है। इसिख्ये यह प्रियतम भी है और सौन्दर्य भी।

प्र०-यह सुन्दर क्यों है ?

उ०-चूँकि सुन्दर है।

प्र०-इसके सीन्दर्यके लक्षण क्या हैं !

उ०-यह एक ऐसा तन्य है जिसमें सब ख़ूबियाँ भौजूद हैं।

प्र०-प्रेम परिच्छिल (limited) है या अपरिच्छिल (unlimited)!

उ०-अपरिच्छिन्न भी है और परिच्छिन्न भी।

प्र॰- एक ही समयमें दो विरोधी बातें कैसे इकड़ी हो सकती हैं !

उ०-विरोधी तो देखनेवालींकी नज़रमें हैं, अपनी असिल्यतमें नहीं। यह अपिरिच्छित्र तो अपने सामान्य रूपमें है और परिच्छित्र अपने विशेष रूपमें। जिस तरह एक लकड़ीको समझकर उसके कोनेपर आग पैदा कर दी जाय तो वह एक तरहसे तो परिच्छित्र हुई, क्योंकि अपने विशेष रूपमें फेकल एक जगह पकट हो रही है; लेकिन अपनी

असिलयतमें यह अपरिच्छित्र है। स्योंकि वह लकड़ीके इर हिस्सेमें मौजद है।

'तो प्रेमके अपरिच्छित्र और असीम (unlimited) होनेका प्रमाण क्या है ?'

'स्रजके होनेका प्रमाण क्या है—स्रज खुद आप या कोई और ?'

'ऑखें ?'

'लेकिन ऑखें स्रजको किससे देखती हैं! उसीसे या किसी भोमवत्ती (candle) वसुरहरे!

'उसको उसीके प्रकाशसे देखा जाता है।'

तो वस, प्रेमके अपरिच्छिन होनेका प्रमाण प्रेम खुद आप है । प्रेम संसारके हर हिस्सेमें मीजूद है । प्रेमके बर्गीर संसारकी स्थित असम्भव है। प्रेमके बर्गेर कोई मुल्क, क्रीम या देश नहीं रह सकता--यहाँतक कि प्रेमके बग़ौर अपना आप भी नहीं रहता। प्रेम मनुष्योंमें है, पश्चओंमें है, पश्चियोंमें है। प्रेम पञ्चभूतोंमें आकर्षण (gravitation)के रूपमें प्रकट होता है । संसारका निथमितरूपसे चलना इसी प्रेमपर निर्भर है । संसारके एक परमाणुका दूसरे परमाणुकी तरफ़ खिंचना बेम ही तो हैं। आपने जलकी बूँदको पुष्पकी पत्तीपर रक्खा, स्रजके प्रकाशने उसको धुँआ बनाकर उड़ा दिया, मानो वह नष्ट-सी हो गयी । वहाँसे हवाने उसको गोदमें लिया और पहाहोंपर झूला झलाने लगी। सरदीने उसका खागत किया। फिर वह पानी वनाकर पहाइकी चट्टानींपर फेंकी गयी, वहाँसे नार्लोमें मिली, फिर दरियामें आयी और आखिर समुद्रमें जाकर समुद्रसे एक हो गयी, चारों तरफ लहराने लगी। अपने मामूली-से अस्तित्वको खोकर उसने पूर्ण और बहु आकारको धारण कर लिया।

आपने आकाशकी तरफ पत्थर फेंका, वह जमीनकी तरफ चला आया। उसको अपनी भरती (पृथ्वी) से प्रेम है। आपने मोमबत्ती (candle) जलायी, प्रकाश ऊपरको हो गया, चूँकि उसका ध्येय स्रज वहाँ मौजूद है। आपने फुटबालके tube को फाइन, उसकी हवा कुलमें दौड़कर चली गयी। इत्यादि। मनुष्य अपनेसे प्रेम करता है, अपने सम्बन्धियों और प्रिय वस्तुओंसे प्रेम करता है। संसारमें इर परमाणुमें किसी-निकिसी वस्तुके खिये-जानते या न जानते हुए-आकर्षण पाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि वह आकर्षण प्रेम है। यहाँतक कि मगधानको संसारसे प्रेम है। अगर भगधानको संसारसे प्रेम न होता तो वह उसको पैदा ही न करता। यदि कहीं सदस्य बनकर यह संसारको तोइता नज़र आता है तो उसका मतलब यह है कि वह उसको तोइकर कोई और अच्छी शक्ल देना चाहता है। संसारको उससे प्रेम है। संसार जानता या न जानता हुआ अपने ध्येयकी तरफ जा रहा है। और सबका ध्येय अपने ध्याताके प्रेममें यहाँतक मगन है कि हर वक्त ध्याताको प्रसन्न करनेके नये-नये सामान तैयार करता रहता है।

तिक्षान्त — संसारमें कोई ऐसा परमाणु नहीं कि जिसमें प्रेम न हो और जहाँ प्रेम न होगा। वह परमाणु रह ही नहीं सकता ! उसका कारण यह है कि जिसको अपनेसे प्रेम न होगा उसको अपनेसे प्रणा होगी; नतीजा यह होगा कि वह अपना नाश चाहेगा और एक दिन अपनेको नष्ट कर डालेगा। क्योंकि संसारमें हर परमाणु कायम रहना चाहता है और अपने नाशसे भय मानता है । इसल्ये हर परमाणुको अपनेसे प्रेम है । यही संसारमें तस्य है । मनुष्यके नित्य होनेका प्रमाण यह भी है कि हर मनुष्यको अपनी आत्मासे प्रेम है । संसारमें तमाम जीवित प्राणी या तो किसी दूसरेसे प्रेम करते हैं या अपने-आपसे । और जड पदार्थ न जानते हुए भी प्रेमके वश किसी-न-किसी ओर खिंचे जाते हैं। यह है प्रेमकी अपरिच्छिनता (unlimitedness) का प्रमाण ।

प्र•-लेकिन जहाँ प्रेमाकर्षण एक ओर खींचता है तो दूसरेसे नफ़रत नज़र आती है; इसल्पिय जो स्थान नफ़रत—-पुणाका होता है, वह तो प्रेमसे खाली ही हुआ !

उ०-यह भी सलत है; क्योंकि घृणा खुद तो कोई पदार्थ है नहीं, केवल प्रेमके अभावका नाम घृणा है। इसल्ये पहले तो यह मानना होगा कि जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ शून्य है। मगर यदि सीरसे देखें तो माल्म होता है कि घृणा उस अवस्थाका नाम है कि जहाँ हमारा प्रेम दूसरी ओर मुझ्ता है, गोथा प्रेमके दूसरी ओर मुझनेका नाम घृणा है। इसका मतल्य यह हुआ कि प्रेम वहाँ भी मौजूद है; लेकिन शक्ल ऐसी है कि समझमें नहीं आता।

#### प्रेम परमेश्वर

फिर यह भी सुननेमें आता है कि प्रेम भगवान् है और भगवान् प्रेम---

'God is Love and Love is God.' --क्येंकि दोनोंके गुण समान हैं। और जब दो पदार्थ एक ही गुणवाले हो जायँ तो उनका भेद केवल नाममात्रका ही रह जाता है, वास्तविक नहीं । दो चिनगारियाँ अलहदा-अलहदा उड़ती हुई क्या हैं ? सिर्फ़ आग । इसी तरह जब प्रेम और परमात्माके गुण एक हो आयेँ तो दोनों एक ही तो हए। परभातमा सखका समद्र है, प्रेम भी सखका समद्र है; परमातमा पूर्ण सौन्दर्य है, प्रेम भी पूर्ण सौन्दर्य है, परमातमा व्यापक है, प्रेम भी व्यापक है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, प्रेम तो परमात्माका गुण है तो हम पुछते हैं कि परमात्माका गुण किसी एक अंशमें है या सर्वोशमें। अगर एक अंशमें कहें तो बाक्री परमात्माको प्रेमसे खाली मानना पहुँगा और अगर सर्व अंशोंमें है तो परमात्मासे प्रेम जुड़कर एक है या ऐन वडी होकर ? अगर जुड़कर एक है तो बाक्री हिस्सा जो परमारमाका बचा है कि जो इस जोड़से बाहर है, उसमें प्रेमका अभाव पाया जायगा और अगर वर्गेर जोडके परमात्मासे एक है और हम उसमें और परमात्मामें कोई अन्तर कायम नहीं कर सकते तो परमातमा और प्रेममें फर्क ही क्या रहा ! जब अग्निको गरमीकी दृष्टिसे देखा तो कह दिया कि आग गरम है और जब गर्मीको (analyse) विश्लेषित किया या अच्छी तरह देखा तो गरमी सिवा आगके और है ही क्या ? इसलिये प्रेम परमात्माका गुण होता हुआ परमात्मासे एक है। प्रेम गुण भी है और गुणी भी। कार्यरूपमें प्रेम गुण है और कार्यकी समाप्तिपर परमात्माका ही स्वरूप है। किसीने उसका नाम प्रेम रक्खा और किसीने परमात्मा ।

प्र०-परमात्माके प्रेमस्यरूप होनेका प्रमाण क्या है ?

उ॰-सृष्टिकी उत्पत्ति और नाश परमातमके प्रेमस्बरूप होनेका प्रमाण है।

प्र०--लेकिन जो नाश करता है, वह कौन है ?

उ०-यह भी वही है कि जो उत्पत्ति और पालन करता है। प्रवन्तो उसमें प्रेमका अभाव तो जरूर पाया ही जायगा ?

उ॰-नहीं, उसके तोड़नेमें भी प्रेम है; वह नयी चीज़ींको बनानेके लिये पुरानी तोड़ता है, एक सक्कल्पको तोड़कर दूसरा बनाता है, एकको गिराकर दूसरा कायम करता है।

प्रवन्तिक जिसको गिराता है, उससे तो प्रेम नहीं करता !

उ॰—चूँकि उसीको फिर नया बनाता है, इसलिये प्रेम ही तो हुआ।

### ब्रेम सुखरूप है

प्रेमके बरीर मुख असम्भव है। यह प्रेम ही एक ऐसी बस्तु है कि जिससे मुखका अनुभव हो सकता है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ मुख नहीं। पतंगेको अगर लाख रूपयेके फ़ानूसपर छोटा सा प्रकाश नज़र न आवे तो उसके लिये वह व्यर्थ है, और अगर एक मिटीका दीपक टिमटिमाता हुआ नज़र आये तो वह उसपर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। अगर झोंपड़ीसे प्रेम है तो वहाँ मुख है, अगर महलसे घृणा है तो उसमें मुखका अभाव पाया जाता है। यहाँतक कि प्रेम दुःखको भी मुख बना देता है।

एक समय भगवान् श्रीकृष्णका नाखन ( नख ) श्री-राषेजीको लग गयाः कई महीनींतक तो वह ज़ख्म ताजा रहा। एक दिन अचानक भगवानने देखकर पूछा कि 'राधाजी ! यह ज़रूमका निशान कैसा है ?' तो हँसकर जवाब दिया कि 'हाँ, आपको क्यों माळ्म हो ! आप तो ऐसे दाता हैं कि सब कुछ देकर भूल जाते हैं। याहा बाहा दातापनका क्या प्रमाण दिया ! देकर सब कुछ भूल जाते हैं ! देखिये हम किसीको एक पैसा देते हैं तो सौ आदिमियोंको दिखाते हैं। अगर कोई इमको पैसा देते वक्त देखनेवाला न हो तो ज़ोरसे खाँसकर राष्ट्र चलतोंकी नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपनी ऑसें उनकी ऑसींसे जोड़कर उस भिक्षुक को कहते हैं कि 'छे पैसा, यह है दुम्हारे सामने।' मगर बाह री दानशीलता ! दान प्रभुका कि जिसने इमको सब कुछ देकर अपना मुँह इस तरह छपा लिया कि कोई हुँढ कर तो दिखाये । शायद उनको यह ख्याल है कि कोई यह न कह दे कि यह मेरा दाता है! लेकिन तमाशा तो यह है कि प्रभु जितना खुपते हैं, उतना ही और प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह सूरज जब छुपनेके लिये बादलका परदा सुँहपर

लेता है तो और प्रकट हो जाता है। प्रभु वान करके लुप गये। उनके लुपनेन उनको और भी मशहूर कर दिया कि देखों कैसा देता है कि जिसने हमको सब कुछ देकर अपना आप खुपा लिया। हे प्रभो! आप तो लिये थे कि कोई आपको देख न ले, लेकिन आप तो और भी प्रकट हो गये। इसलिये अब अगर खुपना है तो दूसरा ढंग अखल्यार कीजिये, वह यह कि अगर आप खुपनेसे प्रकट होते हैं तो प्रकट होकर खुप जाइये! कित तो आपके सामने आनेपर लोगोंको लेनेकी फिकर और झोलियाँ भरनेकी फिकर होगी। यह कहेगा ही कीन कि यह है दाता! सम्भव है लेते लेते लोग हतना भी भूल जायें कि देनेवाला है ही कीन—जैसा कि रोज देखनेमें आता है कि जिसने सब कुछ दिया, उसको तो भूल ही बेटे हैं।

एक बैरिस्टर साहबने एक दिन मेरे पास आकर फूल चढ़ाये । मैंने जान-बुझकर बैरिस्टर साहबको तो न देखा और फूलोंको देखना शुरू कर दिया और वह भी इस हदतक कि उनको अपनी खामोशीको इस तरह तोड़ना पड़ा कि भाहाराज क्या खूब, फूलोंमें इस तरह छम गये कि देनेवाले-की याद ही नहीं आ रही।' जब मैंने उनकी यह बात सुनी तो ऑख ऊपर कर कहा कि 'बड़ा आश्चर्य तो यह है कि आपकी तरफ़ देखनेसे भी आप प्रसन्न न होते; क्योंकि उस समय आपको यह शिकायत होती कि धाह महाराज ! अच्छे रहे, मेरी तरफ़ ही देखते जा रहे हैं और जो फूल दिये हैं, उनको देखतेतक नहीं । तो फिर ऐसी अवस्थामें भी आपको ज़रूर शिकायत होती ।' इसके बाद मैंने कहा, 'लीजिये अपने फूल, मैं बाज आया। यह आएने मुझको फूल दिये या शिकायतका दफ्तर खोल दिया ?' मैंने उनके फूल उनके हाथमें लौटा दिया तो उन्होंने फिर कहा कि 'महाराज! इस तरह भी तो शिकायत रफ्का न हुई; क्योंकि आपने मेरे पूल ही लौटा दिये ।' तो मैंने कहा कि 'नहीं) अब तो शिकायत न रहनी चाहिये। क्योंकि मैं आपको और आपके फूलोंको एक ही नज़रसे देख रहा हूँ।' वह इँस पड़े और कहकहा लगाया ! उन्होंने पूछा 'महाराज ! इस तमाम किस्सेसे आपका भावार्थ क्या है ११

में — सिर्फ़ शिकायत रफ़ा करना और उसके साथ यह भी कि भगवान्ने सृष्टि बनायी और हमारे सामने रक्खी। अगर हम इसीको देखने लग जाते हैं तो उनको जरूर शिकायत होती है कि बाह अच्छे रहे, दुनियाको यहाँतक देखने लगे कि बनानेवालेका ख्यालतक नहीं आता । अगर हम इसको बिल्कुल भी न देखते तो यह शिकायत पैदा होती कि खूब ! हतनी अच्छी दुनिया बनाकर दी और ये देखतेतक नहीं। सिर्फ पुश्लहीको देखे जाते हैं। पिर यह शिकायत तो इसी तरह रफा हो सकती है कि प्रभुकी दुनिया उनके सामने रक्खें और उसको और उसकी दुनियाको एक ही नजरसे देखते जायें।

वे बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन हम तो दूसरी तरफ आ गये! इमको तो यह कहना था कि प्रभु ऐसे दाता हैं कि देकर छुप जाते हैं या देकर ऐसी बात बना देते हैं कि किसीको यह पता न चले कि देनेवाला कौन था। और है भी सच। कौन कहता है कि प्रभने मुझको यह दिया, वह दिया । अक्सर यही सुननेमें आता है कि फ़लाँ कामसे इमको यह मिला, फ़लाँ business से यह प्राप्ति हुई, बगैरह । यह भी कोई कहता है कि प्रभुने इसको यह दिया। और अगर कोई मुँहते कह भी देता है तो अंदरले ज़रूर जानता है कि अगर हम वह काम न करते तो आज यह बात कैसे बनती । प्रभुने अपने आपको छुपानके लिये गोवर्धनको म्वालोके डंडे इसीलिये लगवाये थे, कि कोई यह न कह दे कि काम उस छोटी-सी उँगलीका था। भगवान् श्रीकृष्णको माखन खानेका शौक्र था और जब माखन खाते तो झट बछडों के मेंहमें मल देते और जब माँ पूछती कि किसने माखन खाया तो झट प्यारी-प्यारी उँगली उटाकर सुँह बनाकर यह कह देते कि जिसके सुँहको लगा होगा उसने खाया होगा। बाह-बाह ! क्या बात है ! मला भी उनके मूँहपर कि जो आगेसे यह भी न कह सकें कि इसने नहीं खाया, खानेवाले तो यह आप ही हैं।

इधर पश्चभृत जड और उधर आत्मा चेतन। जड बेचारा तो करेगा ही क्या, और चेतन कुछ ऐसे ढंगके कि सब कुछ कर-कराकर अपने माथे कोई बात लगने दें तो फिर चतुराई ही क्या हुई ! अगर पूछ बैठिये कि आप करनेवाले नहीं तो यह और करनेवाला कौन है, तो झट जवाब दे देते हैं कि 'छाक्षी चेता केवलों निर्गुणश्व'— हम तो केवल साक्षी हैं। इस अदापर कुर्बान!

इस सादगीपर कीन न मर जाम, पे सुदा ! लड़ते हैं आर हाथमें तरुवार मी नहीं॥ एक मस्त स्त्री सङ्कीपर बैठी कहा करती थी— जो बिगड़ी हमसे बिगड़ी, तुमसे क्या बिगड़ी १ नहीं, जो बिगड़ी तुमसे बिगड़ी, हमसे क्या बिगड़ी १ जं किया हमने किया, तुमने क्या किया १ नहीं, जो किया तुमने किया, हमने क्या किया १

बाह बाह ! कैसी लीला है ! शायद दान कर छुप जाने-का मतलब यह है कि अपने भिक्षुकोंके मनमें इस तरह अपने प्रेमकी आग भड़काकर उन्हें इधर-उधर तलाश करते देखकर खुश हों !

एक आदमी रातको सफ़ोद बस्न सिरहाने रखकर सो गया । सुबह जब यह उठा तो क्या देखता है कि उसके बस्न रेंगे हुए थे। इतना प्रिय रंग है कि आँख झपकानेको दिल नहीं चाहता। लेकिन किसी ख्याल्से ऑखको इधर-उधर उठाना ही पड़ा कि कौन है वह रँगरेज कि जिसने इतना सुन्दर रंग मेरे बस्त्रोंको दिया है! जब इधर उधर नज़र न आया तो फिर सोचा और दिलमे प्रेमकी आग महक गयी कि आह, यह दयाल रॅंगरेज कौन है कि जिसने वस्त्र भी इतने सुन्दर रॅंगे और खुद भी छुप गया। इसमें तो स्वार्ध बिल्कुल नहीं । झट वस्त्रींको पहन लिया, लेकिन फिर भी मस्त हुआ किसी औरको डूँडने लगा। यह था उसका प्रीतम रॅंगरेज़ कि जिसने उसके हृदयरूपी वस्नपर-उसके वस्त्रोंको रँगकर - अपने प्रेमका रंग चढाया था। यह धवरावा, इसका धीरज टूट गया और 'रॅंगरेज़-रॅंगरेज़' करने लगा । यह उन वस्त्रोंको पहनकर इधर-उधर भागा फिरता था कि कहाँ है वह प्रियतम रँगरेज़ कि जिसने इतना सुन्दर रंग वर्गैर रॅगाई लिये ही रॅंग दिया है।

यह एक तरफ़को दौड़ा कि शायद उधर वह मिल जाय; लेकिन क्या देखता है कि वहाँ एक आदमी जा रहा है कि जिसकी पगड़ीपर उसी रंगके छींटे हैं कि जैसा उसके कपड़ोंका रंग था। यह जाकर उससे लिपट गया—'क्या आप ही हैं वह रॅगरेज़ कि जिन्होंने मेरे वक्त रॅंगे थे ?' उसने रोकर कहा—'नहीं, मैं भी उसको हूँद रहा हूँ। जिसने ये मुन्दर छींटे मेरे कपड़ोंपर डाले हैं।' अच्छा हुआ दो प्रेमी उसीके हूँदनेवाले इकटे हो गये।

क्या खब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो।।

लेकिन जब यह कुछ और दूर निकल गया तो क्या देखता है कि एक आदमीकी पगड़ी उसी रंगकी है कि जिस रंगके इसके कपड़े रेंगे हुए थे। इसने उससे भी पूछा, लेकिन उत्तर 'न' में मिला। यह कभी इधर भागता और कभी उधर दौड़ता था, मगर सिवा निराशाके और कोई बात सामने न आती थी। आखिर हार गया, थक गया। इर चीजकी हद होती है, जब इसी तलाशमें भागता-भागता यककर शिर गया तो बेहोश हो गया। मगर इसको अपनी मूर्छाका भी शान न या, न्योंकि अगर ऐसा होता तो यह होशाबाल कहलाता।

मुश्रसे एक शब्सने आकर कहा कि महाराज ! मैं विल्कुल अज्ञानी हूँ । तो मैंने हँसकर कहा कि नहीं, यह गलत है । उसने पृछा कि यह कैसे, तो मैंने जवाब दिया कि अगर आप विल्कुल अज्ञानी होते तो आपको यह ज्ञान कहाँसे होता कि आप अज्ञानी हैं । अपने अज्ञानका शान होना भी तो एक शान है ।

कुछ देखे बाद उसको होश आया तो क्या देखता है कि उसको किसीने उठा रक्खा है और जिसने उठा रक्का है, उसके हाथ उसी रंगसे अभीतक रंगे हुए हैं (क्योंकि रॅंगरेजको भाग-दौडमें फ़रसत ही कहाँ मिली कि वह अपने हाथ घो छेता ) । उसने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हैं, तो जवाब मिला कि मैं ....। लेकिन उसने श्रट अपने रॅंगरेज़का बाजू ( हाय ) पकड़ लिया और कहा कि अब तो बता दीजिये कि आप कौन हैं। रॅंगरेज़ने दबी जबानसे कहा कि 'मैं वही हूँ, वही हूँ कि जिसने तुम्हारे कपड़े रैंगे थे ।' उसने सवाल किया कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस तरहसे मेरे वस्त्र रँगकर छप क्यों गये, सामने क्यों न आये। रँगरेज़ने जवात्र दिया कि भी यस्त्र रॅंगनेके बाद तुम्हारे दिलमें अपना प्रेम फूँककर यह देखना चाहता था कि तुम मेरे रॅंगे वस्त्र पहिनकर मुझको किस तरह हूँ इते फिरते हो। और जब तुम दौड़ते फिरते थे तो मैं तुम्हारे पीछे-पीछे होता था और यह देखकर खुश होता या कि शह ! रंग क्या ही अच्छा चढा !' लेकिन उससे रहा न गया और उसने फिर पूछ ही लिया कि 'यह तो बताइये कि जब छुपना ही था तो अब क्यों सामने आकर पकहे गये ?? तो रॅंगरेज़ने जवाब दिया कि 'क्या करता ! जब तुमको अपने प्रेममें मस्त होकर इस तरह गिरते देखा तो मुझे यह ख्याल आया कि ऐसान हो कि मेरे रॅंगे वस्त्र खराब हो जायँ और तमको कोई चोट आ जाय। मला।

में अपने रंगको खराब होते कैसे देख सकता था ?' बह आदमी रॅंगरेज़ और उसकी दथाकी तरफ देखने लगा।

शायद प्रभु देकर इसलिये भी छुप जाते हैं कि उसके दिलमें प्रेम पैदा हो ।

बसः श्रीराधेजीको कहना है पड़ा कि प्रभो ! आप तो इतने भोले हैं कि ऐसे दान करके भी भूल जाते हैं !

भगवान्—तो क्या मैं ऐसा दाता हूँ कि मैं ज़ब्क लगाता हूँ ?

राधेजी-नहीं, इसको जरूम कौन कहता है ? यह तो संसारके जरूमोंको दूर करनेकी मरहम है । यह वह दीपक है, जिससे अंधकार दूर होता है; यह वह सुन्दर पुष्प है कि जिसमें काँटा है ही नहीं । यह वह दर्द है कि जिसको दवाकी आवश्यकता नहीं । प्रभी ! इसको जरूम न कहिये ।

मगबान्-शायद मेरा मन रखनेके लिये ऐसा कह रही हो !

राधिजी नहीं भगवन्, आपका मन कौन रख सकता है! आप तो संसारका मन रखनेवाले हैं, तभी तो माखन-चोर कहलाते हैं यानी मन-चोर। माखनका पहला हिस्सा है म और अन्तिम न, और मध्यका भाग अ और ख रह जाता है—अर्थात् अख या आँख। गोया आप आँख लड़ा-कर मनको चुरानेवाले हैं।

मगदान्—(इँसकर) आपने तो हमको और भी बड़ा चोर बना दिया। अच्छी तारीण की!

राधेजी—जो बीमारीको चुराये, यह वैदा या डाक्टर कहलाता है; जो अज्ञानको चुराये, यह गुरु । फिर जो मनको चुराये, यह सिवा भगवानके और हो ही कौन सकता है ?

भगवान्-वह क्यों ! मला, मनके चुरानेसे फायदा !

राधिकी—तमाम संसार नाम-रूपमें रहता है, नाम-रूप देश-कालमें और देश-काल मनमें रहते हैं। इसलिये जब आपने किसीका मन ही चुरा लिया या अपने पास रख लिया तो फिर उसका देश-काल कहाँ रहा और अब देश-काल नहीं तो नाम-रूप कहाँ १ और जब नाम-रूप नहीं तो अपना-येगाना कहाँ, अपने-वेगानेके अभावसे राग-देघ कहाँ १ जब राग-द्रेश गरे, पाप-पुण्य भी गये और जन पाप-पुण्य गये तो दुःख-मुख आप ही उद्द गये यानी बन्धन और उसका भय भी जाता रहा। आपने किसीका मन क्या जुराया। उसको तमाम दुःखोंसे ही मुक्त कर दिया। उसके तमाम आध्यारिमक, आधिदैविक, आधिमौतिक ताप नष्ट हो गये । वाह ! कैसे सुन्दर चोर हैं कि जिसका मन चुराते हैं। उसे सबसे यड़ा रक परमानन्दका दे देते हैं। या यों कहिये कि परमानन्द, जो कि प्रेमका समुद्र है, उसकी दे देते हैं, जिसका कि मन चुराते हैं। आपने जिसका मन चुराया, उसके अंदर आप और आपका प्रेम बैठ गया। अब लिया तो मन जो कि अति चञ्चल था, विश्वित या, इधर-उधर भागता था, हर समय पीडित रखता था और दिया वह प्रेम जिससे उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पत्याहार, धारणाः ध्यान और समाधिकी कुळ अवस्थाएँ सहज ही प्राप्त हो गयीं । प्रेमीकी इन्द्रियाँ बहिर्मुख नही रहतीं, उसका नियम प्रभक्ती तरफ देखना होता है। प्रेमीका आसन यह है कि प्रेम उसको विह्वल करके जिस किसी भी साँचेमें दाल दे, बही उसका आसन बन जाता है । प्रेमी जमीनपर पड़ा है। अश्रयात हो रहे हैं। दिचिकियाँ बँची हैं। कभी आँखें खुलती हैं तो इस आशामें कि शायद कभी सामनेसे आ जायें और बंद होती हैं तो इस भावसे कि शायद भीतर ही उनके दर्शन हो सकें। प्रेमीको बाहरकी मामली-सी सरसराहट भी शक्कित कर देती है कि कहीं उसका शीतम तो नहीं आ रहा है !

प्रेमीका आसन क्या है ? प्रेम जिल साँचेमें उसको ढाल दे।

प्रेमीका प्राणायाम--उसको अपने प्राणोकी गतिपर काबू पानेकी आवश्यकता नहीं होती, बिल्क उसका मन प्रभुमें जुड़ जानेसे और मनकी गति ठीक हो जानेसे उसे स्वामाविक हो उस प्रकारके प्राणायामकी प्राप्ति हो जाती है जिससे प्रारमार्थिक प्रथपर वह जोरोंसे चलता जाय।

प्रेमीका प्रथाहार-मनः इन्द्रियाँ स्वभावतः प्रभुकी तरफ दौहती हैं।

प्रेमीकी धारणा—केवल यह है कि उसने हृदयमें सदा प्रभुको धारण किया है।

प्रेमीका ध्यान-भगवान्का ध्यान है। सार अं० ५६

प्रेमीकी समाधि-वह अपने प्रियतम और उसके सौन्दर्य-में यहाँतक विलीन हो जाता है कि फिर उसको न तो दूसरा नज़र आता है और न उसको दूसरा देखनेकी फुरसत ही होती है। वह किसी औरको देखे तो क्यों ? क्या उससे कोई सन्दर है ! और अगर कोई सन्दर है भी तो उसकी न्या ! पहलेसे फ़रसत मिले तो दूसरेकी तरफ़ देखे ! उसको तो यहाँतक भी फ़रसत नहीं कि प्रियतमको देखता हुआ अपनी तरफ़ भी देख सके। क्योंकि यह जानता है कि मैं जितने समयतक अपनी ओर देखूँगा अपने प्रीतमकी ओर न देख सकुँगा । दरअसल बात यह भी नहीं-अगर बह यह जानकर और इस भयसे अपनी तरफ़ नहीं देखता कि कहीं भीतमकी तरफ़रो आँख न इट जाय, तो भी वह ग़लत है; क्योंकि ऐसा करनेसे वह अपनी तरफ़ तो नहीं देखता लेकिन उन विचारोंकी तरफ़ ज़रूर देखता है कि जिनमें 'अपनी तरफ़ देखनेटे अपने प्रीतमकी तरफ़ न देखे जाने? का भय भौजूद है। वह तो अपनी तरफ़, इसिंखेंपे नहीं देखता कि वह अपनी तरफ़ देख ही नहीं सकता और किसी औरकी तरफ़ इसलिय नहीं देखता कि उसको न तो कोई और नज़र आता है और न उसको अपने प्रियतमसे इतनी फरसत ही मिलती है कि किसी औरकी तरफ़ देख सके।

### घ्यानकी पहली अवस्था

पहले प्रेमी प्रीतमका ध्यान करता है और यह कमजोर अवस्था होती है। क्योंकि ध्यान न ठम सकनेकी वजहहीरे तो वह ध्यान करता है। इस अवस्थामें अभीतक प्रेमीके सनमें संसार और उसकी भावनाएँ होती हैं और उसके साथ आए भी होता है और प्रीतम भी। यह एक चिचित्र कशमकशकी अवस्था होती है। वह कभी तो अपने मनको संसार-से इटाता है और कभी भगवानमें जोड़ता है। जब संसारकी तरफ़ बढ़ता है तो प्रियतमका सौन्दर्य उसके बीचमें आकर ख़हा हो जाता है और जब यह घबराकर उससे लिपटना चाहता है तो संसार बीचमें आ खड़ा होता है । यह है प्रेमीके ध्यान करनेकी अवस्था'। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि 'कारण क्या है-दिनभर तो मन अच्छा ही रहता है, लेकिन जहाँ भगवान्का ध्यान किया शट संसारकी भावनाएँ सामने आ खड़ी हुई ! इस ध्यानसे तो न ध्यान करना ही अच्छा हुआ ∣'तो मैंने जबाब दिया कि जब तुम पहलवान बनकर बाहर निकलोगे तो तुम्हें गिरानेके लिये दूसरे पहलवान आर्थेंगे ही। अगर दम दर गये तो और वर्जिश करना. और अगर उनको गिरा लिया तो पहलवानोंके सरताज वन जाओंगे ।

बह—महाराज ! इस तरह तो भगवत्पाप्तिमें देर लगती है।

मैं—देर ही तो एक ऐसी चीज है कि जिससे भगवत्-प्राप्तिका सुख मिलता है। अच्छा, यह तो बताइये कि अगर भूख लगनेपर उसी समय आपकी भूख मिट जाय तो बेचारे रसोइयेकी यह तमाम मिहनत जाया न हो जायगी कि जो उसने अच्छे-अच्छे भोजन बनानेमें लगायी है।

### ध्यानकी दूसरी अवस्था

इस अवस्थामें प्रेमी ध्यान नहीं करता बिक उसका प्रीतम उसके अंदर बैठकर अपना ध्यान करवाता है। जब पतब्बेने दीपकको देख लिया तो दीपक उसके अंदर आ गया। अब देखनेमें तो यह आता है कि पतब्बा दीपककी तरफ़ दौइता है। लेकिन असलियत यह है कि दीपक पतब्बेमें बैठकर अपनी ओर आप भागता है। और यह नियम भी है कि सजातीय सजातीयकी तरफ़ जाता है। दीपक उसके अंदरको अंदर बैठकर जलाता है और उसके शाह्य आकारको अपने अंदर खींचकर भस्म कर देता है। गोया दीपक परवानेके घरमें उसके नेत्रोंके दरवाजेसे घुसकर उसके घरको आग लगा देता है और उसके तमाम सामानको आग लगाकर आग ही बना देता है।

### प्रेमकी त्रिपुटी

प्रेमकी त्रिपुटी एकाकार इस तरह होती है-प्रेमी, प्रेम और प्रीतम । यह हुई प्रेमकी त्रिपुटी या Trinity । एकके बगैर दूसरा रह नहीं सकता । प्रेमी और प्रीतम एक दूसरेंसे खड़े हैं । प्रेमी प्रीतमके ध्यानमें जुड़कर जब अपना आपा खो बैटता है तो उसके इस त्याग (sacrifice) को देखकर प्रीतम उसका प्रेमी बन जाता है । प्रेमी तो प्रीतमके ध्यानमें अपना आपा खो देठा और प्रीतम प्रेमीके ध्यानमें अपना आपा भूल गया । या यो कहिये कि जब प्रेमी न रहा तो प्रीतम भी न रहा और जब प्रेमी और प्रीतम न रहे तो प्रेम कहाँ रहा? इस तरहसे प्रेमका अन्तिम सार वह अवस्था है कि जो अनिर्वचनीय है । लेकिन यह शह्य नहीं बल्कि वह अवस्था है कि जिसको मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ एकइ नहीं एकर्ती । किस तरह शानी अपनी अन्तिम सीदीपर पहुँचकर ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयभावसे ऊपर हो जाता है उसी तरह प्रेमी अपनी अन्तिम अवस्थामें पहुँचकर प्रेमी, प्रीतम और प्रेमके भावसे ऊपर हो जाता है। यह है प्रेमीकी समाधि और ध्यानकी परिपक्ता। लेकिन इससे पहले जहाँतक कि धारणा और ध्यानकी अवस्थाएँ हैं, वहाँतक प्रेमी दूसरे दर्जेमें ध्यान और धारणाको प्रयक्तदारा नहीं करता बल्कि कराया जाता है। यानी प्रेम उसके अंदर बैंडकर उसको अधाक्षयोगकी उन तमाम सीढ़ियोंसे आप ही गुज़ारता जाता है कि जिनको योगी लोग प्रयक्तदारा करते हैं। जिस तरह जब दवा खा ली जाती है तो उसके बाद दवा खानेवालको यह फिकर करनेकी ज़रूरत नहीं होती कि वह दवाके ज़रिये बीमारीको ज्याह-जजगहरे निकालता फिरे! यह दवाका काम है कि उस बीमारीको दूर करें और बीमारका काम है दवा खाना।

इसल्प्रिये जब भगवान् कितीके मनको जुराते हैं तो उसके मनमें अपना प्रेम फूँक देते हैं-जिससे उसको धारणाः ध्यान और समाधिको अवस्थाएँ आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही प्राप्त हो जाती हैं।

देखा, आप कितने सुन्दर चोर है कि जिसका मन सुराते हैं, उसको सब कुछ दे देते हैं और उसका दिल फिर चाहता है कि यह एक मन सुराये जानेपर दूसरा मन पैदा करे, ताकि आप उसको भी सुरायें ! खूब चोरी है ! मन क्या सुराया, माया ही सुरा ली !!

मगवान्-भहीं, हमें जरुदी है । पहले यह बताओ कि ज़रूम लगा कैसे और कब ?

राधेजी-प्रभो, जवाब न देना भी ठीक नहीं; इसिल्ये बता ही देती हूँ कि यह ज़रूम किस तरह और कब लगा । प्रभो ! एक दिन आंपका हाथ अचानक बढ़ा तो मेरे लग गया और यह है इस ज़रूमका कारण !

भगवान — लेकिन यह तो बताया ही नहीं कि वह लगा कब !

राधेजी-प्रभी ! बहुत दिन हो गये।

 भगवान्—नाख्नका ज्ञाल्म तो एक दो दिनमें ठीक हो जाता है और यहाँ इसको कई दिन हो गये। आखिर कारण क्या है कि अच्छा नहीं हुआ। राधेजी — छैकिन भगवांन्, मैंने कब कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ ?

भगवान्—फिर आप कहें या न कहें, लेकिन नज़र तो आ रहा है।

राध्जी—अच्छा, अगर आपको नज़र आता है तो बताये देती हूँ कि प्रमो ! न तो यह अच्छा हुआ है और न मैं चाहती ही हूँ कि यह अच्छा हो; क्योंकि जब इसपर अंगूर आता है, मैं इसको हाथोंसे छील देती हूँ।

भगवान्—( चौंककर ) वह क्यों ?

राधनी—वह इसलिये कि यह हरा हो जावे और वह इसलिये कि इसमें दर्द हो और यह कायम रहे ।

भगवान-वह क्यों ?

रांचजी—वह इसिलये कि जब मैं इसको छीलती हूँ तो इसमें दर्द होता है और जब दर्द होता है तो बुद्धि प्रस्त करती है कि यह किसका दिया दर्द है। तब उस आइने (शीशे) में आप नज़र आते हैं और जब आप नज़र आते हैं तो कोई दर्द ही नहीं रहता। फिर में इसको दर्द कहूँ या कुल दर्दोंकी दवा? इसको काँटा कहूँ या पूल? इसको दुःख कहूँ या मुख? है प्रभो ! आपके प्रेमका ज़ल्म ओ इन दिलींपर लगा हुआ है, उसको कमी न भरने देना, ताकि उस दुःखका अमाय न हो जावे कि जिसके होनेसे और कोई दूसरा दुःख हो ही नहीं सकता।

इसल्पि प्रेम वह पदार्थ है कि जो दुःखको सुख वना देता है। अब सुख तो सुख है ही, लेकिन जिसने दुःखको भी सुख बना लिया, उसके लिये फिर दुःख रहा कहाँ ! जिस वस्तुने तुम प्रेम करते हो, वह सबसे सुन्दर हो जाती है।

## प्रेम खुद सौन्दर्थ है

प्रेम खुद सैन्दर्य है, क्योंकि जबतक किसी पदार्थको प्रेम न करें, वह कभी सुन्दर नहीं हो सकता । एक प्रेमीसे किसीने कहा कि 'तुम्हारा प्रीतम काला है ।' उसने कहा 'खुद, बिल्कुल खुट; उस-स तो सुन्दर कोई नहीं ।' उसने कहा—'मैं सच कहता हुँ, वह काला है'। तो उसने फिर पूछा कि तुमने किस औज़ारसे देखा है । तो जवाब दिया कि 'जिससे कुल संसार देखता है ।' उस प्रेमीने कहा—'तो इसका यह मतलब है कि तुमने अपने नेत्रींसे देखा है ।' उसने कहा

'हाँ'। उसने झट ही कह दिया कि 'तमी तो तुमको मालूम न हो सका कि उसका वास्तविक सौन्दर्य क्या है।' उसने पूछा—'क्या उसको देखनेका कोई और औजार है।' उसने कहा 'हाँ, वह हैं मेरी ऑखें।' उसने पूछा कि 'इसमें यिशेषता क्या है। ऑखें तो सब समान ही होती हैं।' उसने कहा कि 'ठीक है। लेकिन जो प्रेमरूपी सुरमा मेरी ऑखोंमें पड़ा है, वह तुम्हारीमें नहीं और जबतक वह सुरमा किसी ऑखमें न पड़े, सौन्दर्यका पता ही नहीं चल सकता।'

### ब्रेम स्वर्ग है

प्रेम स्वर्ग है; क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहाँ दुःख रह नहीं सकता । दुःखका स्वरूप प्रतिकृत्वता है और जहाँ प्रेम है, वहाँ प्रतिकृत्वता रह नहीं सकती । जहाँ प्रतिकृत्वता नहीं, वहाँ अनुकृत्वता है और अनुकृत्वताका नाम स्वर्ग है।

## त्रेमी unity है

असाँ देखी काती अत घनी जा एकस दा करे। यहकोल काती प्रेम दी जो दोसं एक करे॥

'हमने देखा है कि तलवार काटकर एकको दो चनाती है, लेकिन प्रेमकी तलवारका काम कुछ विचित्र ही है। यह दोको एक करती है।'

यह तलवार जिस दिलपर चली, वह एक हो गया । जिस सुरकमें चली, यह एक हो गया । जिस संसरमें चली, वह एक हो गया और जब ईश्वर और जीवके दर्म्यान तो दोनों एक हो गये ! बाह-बाह ! कैसी विचित्र चीज़ है जो दोको एक करती है !

प्रमु अकेले थे, दो हो गये और अब फिर दोसे एक होना चाहते हैं। यह है उनकी लीला और दोसे एक करना प्रेमका काम है। बात तो यह है कि एकसे दो होना भी प्रेमही-का काम है, क्योंकि एकस दो इसलिये हुआ या कि दो होनेके बाद फिर एक होनेका आनन्द ले सके!

एक जलकी बूँदने समुद्रसे शिकायत की कि 'यह त्ने क्या किया जो मुझको अपनेसे जुदा कर दिया ? इसमें सन्देइ नहीं उच-से-उच्च और सुन्दर-से-सुन्दर स्थान मुझको संसारमें प्राप्त हैं। मैं आँखोंमें आँस् यनकर नहीं बैठी, बस्कि फूलपर ओस बनकर बैठी हूँ; लेकिन मुझको यहाँ चैन नहीं, कन्तोष नहीं, धीरज नहीं । क्योंकि इतने उच्च और कोमल तथा
सुन्दर स्थानपर होते हुए भी हवाकी लहरें मुझको बरा रही
हैं कि इस तुमको नष्ट किये बनोर न रहेंगी और जब हवाकी
तेज रफ्तारका ख्याल आता है तो मेरा तमाम सुख नष्ट हो
जाती है, मेरा इदय कॉपने लगता है और धड़कन ग्रुक्त हो
जाती है। उक्त ! यह तूने क्या किया जो मुझको अपनेसे
जुदा कर दिया और इस संसारके दु:खोंमें डाल दिया, मुझे
थोड़ा-सा लालच देकर क्यों फेंक दिया ? समुद्रने उत्तर
दिया पह तो सब ठीक है, लेकिन मैंने तुझको जुदा इसलिये
किया है कि तू इस जुदाई (वियोग) से मेरे संयोगका
आनन्द ले सके।

आपको कभी यह ख्याल नहीं आता कि आप अपनेसे भिले हैं, क्योंकि आपको अपनेसे खुदा होनेका भी ख्याल नहीं आता और दरअसल आप जबतक दो नहीं होते अपना मुँह देख ही नहीं सकते। आखिर दक्षिमें भी तो अपने आपको देखनेके लिये दूसरा बनना ही पड़ता है।

तो प्रमुने केवल 'योगका आनन्द देनेके लिये यह वियोग पैदा करनेमें प्रेम ही है, इसलिये कि उससे संयोगका आनन्द मिल सकता है। दायरा (circle) जहाँसे ग्रुक्त होता है, वहीं आकर मिलता है। जब बिन्दु (point) या, हरकत न यी; जब हरकत हुई, दायरा बन गया। अब यह हरकत क्या है १ नुक्तते (बिन्दु) का अपने नुक्रतेसे मिलना और यह हरकतक बाद। इसी तरह प्रमु एकसे चलकर दो बने और फिर दो बनकर एककी तरफ चल दिये। पस, इस क्रियामें सिवा प्रेमके और कुछ है ही नहीं।

### श्रेम क्या है ?

प्रेम क्या है १ त्याग—अहंकारका त्याग, खुदीका तर्क (Self-abnegation)।

When shall I be free?

When'I'shall coase to be-

प्रेम क्या है! योग यानी वह आकर्षण या द्वित कि जो दोको एक करती है। सारांश यह कि प्रेम ही सब कुछ है। खपने सामान्य रूपमें यह परमात्माले एक हो रहा है और विशेष-रूपमें भक्तें के हृदयमें चमकता है और जहाँ विशेषरूपमें चमकता है, वहाँ प्रेमी बनकर अपने प्रीतमको सामने रखता है और इस तरह अपने प्रीतमसे एक होनेकी कोशिया करता है।

### प्रेमके कुछ दर्जे

(१) पहली अवस्थामें -- प्रेम मनुष्यके अंदर होता हुआ भी अनहुआ-सा होता है और यह माञ्रम नहीं होता कि उसका प्रीतम कौन है। वह जीवित होता है। उसमें प्रेम प्रेमके रूपमें नहीं रहता बरिक तलाशकी शक्लमें रहता है और संसारमें अपने प्रियतमको हैं दता फिरता है, लेकिन यह जानकर नहीं कि वह प्रियतमको द्वेंद रहा है। उसके अंदरका असली स्वभाव उसे प्रीतमकी तलाशमें दौडाता है, लेकिन वह समझता है कि वह संसारमें ही कुछ दूँढ रहा है। इस दर्जेमें प्रेम तो होता है, लेकिन दूसरी शक्ल अख्ल्यार करके। उसकी तलाश प्रीतमके लिये ही होती है; लेकिन जिन चीजोंमें वह उसे हुँदता है, वहाँ वह नहीं मिलता। यह अजब ग्रहण और त्यागकी अवस्था होती है । एकको छोडता है तो दूसरीको पकड़ता है, दूसरीको छोड़ता है तो तीसरीको पकड़ता है। लगातार कशमकश बनी रहती है। इसे न प्रहणमें सुख होता है न त्यागमें । इसकी भूख कहीं नहीं मिटती । आखिर इसको मालूम हो जाता है कि चैन यहाँ नहीं ।

(२) दुसरी भवस्था—इसकी ऑंख अपने प्रियतमसे लड़ जाती है, लेकिन प्रियतम खुद बहुत दूर होता है। यह उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन पकड नहीं सकता । इस अवस्थामें इसको एक बात तो ज़रूर प्राप्त हो जाती है-यह यह कि वह समझ लेता है कि पहली अवस्थाकी दौड-धप रहस्यपूर्ण थी । उसका भावार्य यह था कि जिस चीज़की उसको तलाश थी, वह उनमें न थी कि जिनमें वह आजतक हुँढता रहा । इसरी अवस्थामें जब प्रीतमसे आँख छहती है और यह उसको पा नहीं सकता तो इसके अंदर संयोग और वियोग दोनों इकहे काम करते हैं। संयोग तो इसलिये कि वह इसको पानेकी कोशिश करता है। इस अवस्थामें प्रेमीकी विचित्र हालत होती है। उस प्यारेका ध्यान बाक्री तमाम सांसारिक इत्तियोंको दवा लेता है। सब ध्यान खत्म होकर एक ही ध्यान रह जाता है। इस प्रेमके आते ही बाक़ी सब मोह-जरल और इच्छाएँ गिर जाती हैं। लोक और परलोक इसकी दृष्टिसे यों गिर जाते हैं कि जिस तरह नेत्रीमें सरमा डालनेसे दो आँस । इसे बाह्य वृत्तियोंको रोकने और

मिथ्या पदार्थोंको त्यागनेके लिये प्रथत जरा भी नहीं करना पहला । न वैराग्यकी किलायें ही पहनी पहली हैं और न अपने मनको बार-बार यह समझाना पड़ता है कि ये पदार्थ दुःखदायी हैं, भिष्या हैं, मुगतुष्णाके जलवत हैं। बल्कि ये खुद ही इन शक्लोंमें दल जाते हैं। एक प्रेमीके सामने सन्दर-से सन्दर चीजें अपने प्रियतमके न होनेपर वेकार हो जाती हैं और प्रीतमके साथ छोटे-से-छोटे पदार्थ भी बहे-से-बड़े हो जाते हैं। प्रीतमके न होनेपर प्रेमीको फूल काँटे, सुल दुःखा स्वर्ग नरक और ज़िंदगी मौतसे बदतर हो जाती है। प्रेमीके मनको प्रीतमके वियोगमें कोई दूसरा पदार्थ प्रसन्न नहीं कर सकता । प्रेमीका मन उसी दिनसे संसारभरके प्रलोभनोंसे निश्चिन्त हो जाता है कि जिस दिन्हे उसकी आँख अपने प्रियतमसे लड जाती है। सारांश यह कि ऐसे प्रेमीको न तो कोई लालच ही रहता है और न भय । लालच तो इसलिये नहीं कि वह इन चीजोंको चाहता नहीं और भय इसिलये नहीं कि उसे अपने ध्यानकी परिपक्वतामें अपने जीवनकी याद ही भूल जाती है। अगर कोई उसके पास उसके प्रियतमका नाम हे दे तो वह मरा-मरा भी जी उड़ता है और भूल जाने-पर जीवनको भी भीत ख्याल करता है ।

(३) तीसरा दरजा--जब प्रेमी अपने प्रियतमको देख लेता है और उसकी समीपताको चाहने लगता है और बह आहिस्ता-आहिस्ता अपने प्रभुके समीप होता जाता है, यहाँतक कि प्रभक्ती अत्यन्त समीपता उसको प्राप्त हो जाती है । इस अवस्थामें प्रेमीको भगवान् इर समय सामने ही नज़र आते हैं। थोड़ी भी दुरी नहीं रहती । इस उच्च अवस्थामें संसार और उसके प्रलोभनोंका तो जिक ही क्या है, आसुरी इतियाँ तो नामको भी वहाँ नहीं पहुँच सकती । प्रेमीका खाना-पीना, सोना-बैटना, जामना उठना एक ही ध्यानमें लीन हो। जाता है। बह सब कियाएँ करता रहता है। लेकिन क्षणमात्रके लिये भी उसके ख्यालने अलह्दा नहीं होता। लेकिन इस अवस्थामें भी प्रेमीको यह ख्याल आता है कि मैं प्रभुके अत्यन्त समीप हैं । इसमें भी इसको पूरा चैन नहीं मिलता, या यों कहिये कि इसका वियोग पूर्णरूपसे दूर नहीं होता; क्योंकि यह उसकी समीपताको अनुभव करता है। 'समीपता' शब्दका अर्घ यह है कि वह उसके नज़दीक है-जिसका मतलब यह है कि इसमें अभी अपना आप उसने नहीं खोया। वरना समीपता-का रूपाल और दर होनेका भय भी कैसे होता ? यह अवस्था बड़ी उच होती है, लेकिन हम इसको पूर्ण नहीं कह सकते। क्यों कि प्रेमीकी पूर्ण अवस्था वह होती है कि जिसमें प्रेमी खद रहता ही नहीं और समीपताका रूपाल बनौर अपने हुए हो ही नहीं सकता। ऐसी अवस्थामें कभी तो प्रेमीको अभिमान और कभी भय आकर दुःख देते हैं। अभिमान तो इस बातका कि मैं पूर्ण सौन्दर्यके क़रीब बैठा हूँ और भय इस बातका कि कहीं यहाँसे अलहदान किया जाऊँ। और अक्सर इस प्रकारका भोह भी इस अवस्थामें आ जाता है कि 'देखाः आखिर इमने भगवानको पा ही लिया!' जब भगवान् अपने प्रेमीको इन वार्तीका शिकार होते देखते हैं तो उसको थोड़ा-सा परे कर देते हैं और फिर वह अपनी कोशिश-से भगवान्को पाना चाहता है, लेकिन नहीं पा सकता। इस हालतमें उसका अभिमान ट्रट जाता है और इसमें एक प्रकारकी आजिज़ी ( दीनता ) आ जाती है। अब यह समझने लगता है कि यह प्रेम मेरा अपना न था, यह प्रभक्ती देन थी; क्योंकि जबतक दीपक न जले, प्रतंगा उसमें कल ही नहीं सकता । इसलिये अहंकार और अज्ञानका तो नाश हो गया और भयका नाश भी इसलिये हो गया कि वह समझ लेता है कि जिसने इतनी कपा करके अपनाया है। वह मझको क्यों पेंकने लगा ।

( ४ ) चौथा दरजा-चौथी अवस्थामें प्रेमीका रहा सहा अहंकार उस भइकती हुई प्रेमकी अग्निमें जलकर खत्म हो जाता है, जिस तरह लकड़ी आगमें जलकर खत्म हो जाती है । इस अवस्थामें प्रेमी पूर्णतः अपने आपको प्रमुके अर्पण कर देता है। फिर जिधर भी देखता है, सिवा एक भगवानुके और कुछ नज़र ही नहीं आता । अपना-बेगाना, छोटा-बड़ा, दोस्त-दुश्मनको देखतातक नहीं; केवल प्रभु-ही-प्रभु रह जाते हैं। शान तो इस अद्वैतयादतक गहरी युक्तियों द्वारा लाता है। लेकिन प्रेम बगौर किसी विशान (philosophy) और तर्क (logic) के इसी मंजिल्पर लाखडा करता है। अब देखनेको तो प्रेमी 'प्रेमी' कहलाता है, लेकिन उसमें सिवा प्रीतमके और कुछ नहीं होता; यह है प्रेमका सर्वोत्तम लक्षण । भावार्थ यह है कि जहाँ हानयोग, राजयोग, कर्मयोग भनुष्यको उठाकर यजहारा छाते हैं। वहाँ यह प्रेम प्रेमीको अपने कंधेपर उठाकर ला डालता है। भन्य है यह प्रेम ! लेकिन यह ज़रूर है कि इसकी प्राप्ति रखे प्रियतमकी इच्छा-पर ही निर्भर है ।

ना बूद शुदम बूद नमी दानम चीस्त । अक्षमर शुदा अम दूद नमी दानम चीस्त ॥ दिल दादमो जाँ दादमो ईमाँ दादम । सूरस्त दिगर सूद नमी दानम चीस्त ।।

मैं नाश हो गया, अब मुझे अपने पहले 'होने' की शद नहीं । मैं सुल्याता हुआ कोयला बन गया, मुझे धुँआका शन नहीं । मैंने हृदय, प्राण और धर्म प्रमुक्ती मेंट कर दिये— और मुझको सबसे बड़ा फायदा यही माल्म हुआ; इसके अलावा दूसरे फायदेको मैं जानता ही नहीं ।

प्रश्न---आप अपने पहले अस्तित्वको भूलकर नाध हो गये ! इससे क्या फायदा हुआ ! क्या नाध होना भी कोई फायदा है !

उत्तर—गीमारीका नाश होना, अंधकारका नाश होना, बुराईका नाश होना, परिष्ठिन्तताका नाश होना और उस अहंकारका नाश होना, जो अपने प्रियतमसे दूर रखता है, क्या फायदा नहीं !

प्रश्न--यह ठीक है। लेकिन बीमारीके दूर होनेपर बीमार तो रहता है। यहाँ तो आप ही नष्ट हो गये !

उत्तर-पह नारा इस प्रकारका नारा है कि जिसमें नारा कुछ भी नहीं होता यस्कि अस्पन्नता सर्वज्ञताके, परिच्छिन्नता अपरिच्छिन्नताके, किरण सूर्यके और जलकी बूँद समुद्रके अर्पण कर दी जाती है । जलकी बूँदको समुद्रमें फेंका, किरण सूरज-में लिपर गयी तो क्या इनका वास्तविक नारा हो गया ? जिस तरह जलकी बूँद समुद्रमें गिरकर नाश हो जाती है, उसी तरह अहंकार प्रभुमें मिलकर नाश हो जाता है। जलकी बुँद समुद्रमें गिरकर अपने आपको फिर कभी नहीं दिखाती बहिक समुद्रको और उसकी बड़ाईको हो सामने रखती है। कोई भूलकर भी यह नहीं कहता कि यह कतरा है। इसी तरह जब अहंकार प्रभुमें मिल जाता है तो वह अपने उस नाशसे प्रभुके अस्तित्यको दिखाता है लेकिन खुद कहीं बाहर नहीं जाता। क्रतरा ( बूँद ) तो समुद्रका अंश है। उसकी कोई इक उसके नाश करनेका नहीं । हाँ, जिस कतरेने जल और समुद्रसे अलइदा अपनी हस्ती मुक्तर्रर कर ली है और जो इस तरह जल और समुद्रसे अलहदा बन गया है, उसको तो उसे नाश करना ही पड़ता है। यह कहता है कि मैं क़तरा हूँ, मेरी एक खास इस्ती है, मैं एक

खुदमुख्तार पदार्थ हूँ । लेकिन जब वह जलको देखता है तो उसका अपना सब कुछ सिवा जलके और कुछ नहीं निकलता । जलतक तो उसको अपनी अलहदा भीं कायम करनेका अख्त्यार नहीं, क्योंकि वह भीं जलकी है और जलके बग़ीर कतरा कुछ रहता नहीं । यस, इस दृष्टिमें कतरेको कहना पदता है कि भीं अपने प्रियतमको देखकर नाश हो गया । १ वैसे तो कुछ नाश-वाश हुआ नहीं ।

नासतो विचते भावो नाभावो विचते सतः।
नास हो किसका सकता था ! जलका !
वह तो एक सत् पदार्थ था !
नाम-रूपका !
वे थे ही नहीं !

बस, न 'होने'का नाश हो सकता है और न 'न होने' का । हाँ, उस भ्रमका नाश जरूर हो गया, जिसने दूसरेकी चीज़पर छुटा फ़रूज़ा कर रक्खा था । प्रेमी खुट, जो कि अपने प्रीतमका अंश है, उस अंशको प्रीतमले अल्हदा करके उसपर अपना क़ब्ज़ा जमा लेता है और फिर कुछ-काकुछ बन जाता है । कहीं शरीर है, कहीं मन है, कहीं बुद्धि है, कहीं प्राण है, कहीं ब्राह्मण है, ध्रांत्र है, कहीं मन है, जानी है, कहां व्राह्मण है, थराव है, शानी है, भ्रमार है, छोटा है, बड़ा है, शानी है, भ्रमानी है, इज्तवाल है, कि समतवाला है—हत्यादि । यह फिर प्रमुक्ते पवित्र अंशपर जो प्रेमीदा संसारिक आरोप होता है, प्रेम उसको जलाकर खाक कर देता है और शेप जो कुछ रह जाता है, यह प्रियतमका वह अंश होता है कि जिसपर प्रेमीन अपने जुदा अहंकारकी दुनिया कायम की होती है ।

प्रेमकी अग्नि अहंकारको जला देती है और जय यह जल जाता है तो उसको फिर कभी याद भी नहीं आता कि वह या क्या। इस नाशपर सौ जान कुर्जान कि जो प्रियतमसे एक कर देता है! क्रतरा समुंदरमें गर्क होकर समुंदरसे जुदा नहीं रह जाता जयतक लकड़ीका अपना अस्तित्व आगमं रहता है, उससे धुऑं निकलता रहता है, लेकिन जय जलकर ऐन आग बन जाती है तो धुऑं भी खत्म हो जाता है। इसी तरह जनतक अहंकारका कोई अंश भी प्रीतमके साथ रहता है, दुःख और भ्रमका नाश नहीं होता। और जम विलकुल मिट गया तो धुऑं खत्म हो गया। मैंने अपने प्रीतमके भ्रममें अपना दिल, भ्राण और अर्म सब कुछ दे दिये।

प्रश्न-बाह्य अच्छे रहे ! सब कुछ मिलना चाहिये या या सब कुछ दे देना !

उत्तर-जिस देनेमें फायदा हो, उसका दे देना ही अच्छा है। जब दिल दिया, झगड़े खत्म हो गये; प्राण दिये, मौतसे आज़ाद हो गये। और जब सांसारिक धर्म उनकी मेंट किया तो बड़ा धर्म मिल गया, क्योंकि बड़ा धर्म यही है कि उसको अपना सर्वस्य देकर उससे एक हो जाये। प्रेमीको लेनेकी फुरस्त ही कहाँ है? उसे तो सब कुछ देना-ही-देना है। सव कुछ प्रियतमको दिया, वह तो लालचमें आकर ले गये; लेकिन प्रेमी अजीव चतुर निकला कि अपना आप उनको देकर उनके नज़दीक बैठ गया और जब कभी प्रभुने उस धनपर ये शब्द फरमाये कि 'ये हैं मेरी चीजें' तो प्रेमी फूला नहीं समाया और कहने लगा कि 'हाँ, में इनका हूँ' और दवी ज़बानसे यह भी कह दिया कि 'यह मेरे हैं।' बाह, वाह, क्या सौदा है!

(शेष फिर)

### प्रत्याहार-साधन

( परमणुजनीय श्रीश्रीमार्गंव शिवरामिकंकर योगत्रयानन्द स्वामीजीके साधनसम्बन्धी उपदेशसे )

प्रत्याहार किसे कहते हैं ? प्रत्याहारका अर्थ है इन्द्रियों-को बिपयोंसे लौटाकर ध्येय पदार्थमें संख्य करना । इन्द्रियाँ विषयको ब्राप्त करना चाहती हैं भोग करनेके निमित्त ! विषयके प्रति इन्द्रियोंकी बहुत दिनोंसे एक प्रकारकी प्रीति ( आसक्ति ) उत्पन्न हो गयी है, इसी कारण इन्डियाँ विपयीं-की ओर जाना चाहती है। विषय क्या हैं १ रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्ध । ( विपूर्वक 'पीजू बन्धने' धातुले विपय शब्द बनता है ) ये विषय विशेष करके मनकी वाँधे रखते हैं और भगवानको और नहीं जाने देते; इसी कारण इनका नाम विषय है । मन कभी रूपकी और, कभी रसकी और, कभी शब्दकी और, कभी स्पर्शकी और और कभी गन्धकी ओर दौड़ता है। यही उसका स्वभाव है । यदि ऐसी कोई वस्तु प्राप्त की जा सके, जिसमें ये सभी विषय प्राप्त हों, तो फिर इन्द्रियाँ विषयों के लिये चलायमान न होगी। जिससे उत्कृष्टतर कोई रूप नहीं है, इस प्रकारके रूपको यदि नेत्र देख पावें, तो वे फिर अन्य किसी रूपको देखनेके लिये लालायित म होंगे। जिससे बढकर कोई मधुर रस नहीं, ऐसे रसका आस्वादन यदि रसना कर सके, तो वह पुनः किसी दूसरे रसका स्वाद हेनेके हिये और कोई शब्द लोलप न होगी। जिससे मधुरतर नहीं है, इस प्रकारका शब्द यदि श्रीत्र श्रवण कर सकें, तो बे पुनः अन्य किसी शब्दके अवणके लिये व्याकुल न होंगे। जिससे बढकर कोई सुखकर त्यर्श नहीं। यदि इस प्रकारके स्पर्शका अनुभव स्पर्शेन्द्रिय ( त्वक् ) को प्राप्त हो जाय, तो बह फिर अन्य किसी स्पर्शका अनुभव करनेके लिये चञ्चल न होगी । जिससे बदकर कोई दूसरा मनोहर गन्ध नहीं, यदि माणेन्द्रिय इस प्रकारके गन्धका आग्राण—भोग कर सके, तो फिर वह किसी अन्य वस्तुके आग्राणके—उपभोगके लिये व्यस्त न होगी । देखा जाता है कि जिससे उत्कृष्टतर रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्धक कहीं नहीं है, इस प्रकारके रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्धके एकमात्र आधार श्रीभगवान ही हैं। अतएय यदि विषयों से सनको हटाकर भगवान् से लगाया जाय, तभी यथार्थ प्रस्याहार-धर्मका साधन किया जा सकता है।

स्वभावतः हमारी इन्द्रियाँ विषयोंकी और जाना चाहती हैं। विपयोंमें ही रहना चाहती हैं: इसीलिये उपासनाके रामय उन्हें वलपूर्वक लौटा करके भगवानके चरणमें लगाते समय इतना कष्ट होता है। इन्द्रियाँ जो कुछ देखना चाहती हैं। सनना चाहती हैं। अथवा अन्य किसी विषयको भाग्न करना चाहती हैं, उन सबको यदि तुम भगवानके रूपमें ही परिणत कर सको। तो फिर इन्द्रियोंको इन विपयोंसे लौटा लेनेकी आवश्यकता ही न होगी तथा तज्जनित कष्टका भी अनुभव न होगा। इन्द्रियाँ जहाँ चाहें वहाँ रहें, परन्तु रहें उसे भगवान, ही समझ-कर । भूलोकमें जो कुछ स्थित है, भुवलोंकमें जो कुछ विद्यमान है, खर्लोकमें जो कुछ है, सब कुछ राम **ही हैं—यदि तुम इस** प्रकारका चिन्तन कर सकते हो तो इसके परिणामस्वरूप भूर्भवः स्वः—इन तीनों लोकॉके चाहे किसी भी विषयमें इन्द्रियाँ क्यों न रहें, उससे कोई हानि नहीं हो सकती; वह भी प्रस्याहार ही कहलायेगा । इस प्रकारकी भावना प्रत्याहार-विद्विका एक बहुत उत्तम साधन है !

—रामशरण नक्तवारी

## निराकार-उपासनाका साधन

( पुरोहित पं॰ श्रीहरिनारायणजी, बी॰ प॰, विद्यासूपण )

परमाल्माको स्मरण करनेके इस संशारमें प्रायः दो ही मार्ग देखे जाते हैं-(१) निराकार-उपासनामार्ग, (२) साकार-उपासनामार्ग । संसारके धर्मीके इतिहास और धर्मान-सारी जातियोंके अनुभक्ते यह बात प्रत्यक्ष और निर्विद्याद है । ईश्वर-स्करण और उपासनाके विषयमें यह बात ध्यान-पूर्वक विचारनेकी है कि साधारण जनसमुदायमें —संसारमें कहीं भी दृष्टि डालकर देख लीजिये—यह बात मनुष्योंके नैसर्गिक, स्वाभाविक तथा अक्कत्रिम मायनाओंमें तरंत प्रकट होती है कि भगवानुको लोग अपनेसे बाहर ही कहते हैं। जानते हैं और लिखतेतक हैं। बार्तीमें कही भगवान्की बात-की प्रतीति या शपथ अथवा प्रमाणकी दात आती है तो साधारण जन हाय या अँगुलीको आकाशकी ओर उठाते हैं। या किसी देवालय, उपासना-स्थान अथवा उपास्य देवको याद करते हैं। ध्यान-पूजनतकमें साधारण आदमी ऐसा ही करते 🖁 । अपने उपास्य इष्टदेवींके स्थानः लोक और निवासस्थानी-के प्रन्थीतकमें गहरे रंगके साथ विस्तृत वर्णन हैं। स्वर्ग, सत्यलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, 'अर्श' और 'फलक', परहोक, सचलोक (सिक्लोंके मतमें ) अथवा अकाल पुरुपका लोक इत्यादि स्थानादि ईश्वरके या देवींके बताये जाते हैं। इनसे ईश्वरका अपने बाहर होनेका मानुपीय शाधारण प्रकृतिका भाव जाना जाता है। सिद्धान्तकी बात्र उचकोटिके विचारोंकी बात जब आती है तो ईश्वरको सर्व-व्यापक कहनेसे ईश्वरका सर्वभूत-प्राणी-व्यक्तिमें वर्तमान होना कहनेसे उसका मनुष्यशरीरमें भी विराजना कहा जाता है। और बेदान्त, 'सूफी' मत, 'थिऑसफी', 'साइकिकल' सम्प्रदाय इत्यादिमें तथा योगियों, पहुँचे हुए फ़कीरों, उच-कोटिके महात्माओं में ईश्वरको हृदयमें, दिलमें, मन और बुद्धिमें, सारे शरीरमें, जीवात्मामें, आत्माका आत्मा, जीवका जीव, 'जानका जान' इत्यादि यचनींसे स्मरण करते हैं।

इतना-सा कहनेका उपासनाके साधनंश्की नैसर्गिक स्थितिका दिग्दर्शन करा देना ही प्रयोजन है । साकार-उपासनाके शनैः-शनैः निराकार-उपासनाकी स्थिति अंशतः प्राप्त होने लगती है, यदि सद्गुरुका उपदेश और शिक्षण मगवत्कृषा और प्रारुथसे अनुकूल होता जाय । वेदों, उपनिषदों और अद्भैत वेदान्तके प्रन्थोंके अनुसार परमातमा निराकार ही प्रमाणित हुआ है। यदाप कहीं कहीं उसे साकार भी कहा गया है, परम्तु वहाँ साकारके कथनसे माया या प्रकृति-उपहित चेतनका ही ताल्पर्य है। उस दशामें ईश्वर उमयरूपहै। कहीं-कहीं उपनिषदोंमें दोनों रूपोंका उछेख दिखायी पहता है। यथा—

'द्वे बाव ब्रह्मणी रूपे' (बृहदारण्यक० २।३।१)-ब्रह्मके दो रूप हैं। तथा 'एतदे सत्यकाम ! अपरं च परं च' (ब्रह्मोपनिषद ५ । २ )—हे सत्यकाम ! यही तो परब्रह्म है, यही अपर ब्रह्म है । और श्वेताश्वतर उपनिषद्में 'मायिनं त महेश्वरम्'---परब्रह्म जब मायासे युक्त होते हैं, तव वे महेश्वर हैं। और कठोपनिषद् (१।३।१५) में-·अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्'—वह ब्रहा न तो कानोंसे सुना जाता है न स्पर्शमें आता है, न उसका कोई रूप है; वह तो अन्यय है। उसका कुछ घटता-बढता नही है । और छान्दोग्योपनिषद्में तो-'सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगन्धः, सर्वरसः' ( ३ | १४ | २ ) — उसीसे वा उसीमें सब कर्म है, सर इच्छाएँ हैं, सब प्रकारकी गन्ध हैं, सर प्रकारके रसादि हैं−देख कहा है । यह सगुण और निर्गुणका प्रत्याख्यान हुआ । कहीं-कहीं तो सगुण आंर निर्भुणमें कोई भेद ही नहीं बताया है--बही ब्रह्म निर्मुण-निराकार और बही सगुण-साकार, वही पर और वही अपर ऐसा कहा है । यथा-मुण्डकोपनिषद् (२।२।८)में 'तस्मिन् दृष्टे परावरे'---वह पर और अवर दिखायी देता है, वही निर्मुण समुण है-ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि ऐसा कथन है, परन्तु वस्तुतः सिद्धान्तमें परमात्मा परज्ञहा निर्मुण-निराकार ही है। उसका साकारत्व, सराणत्व उनके योगमायांसे समावृत होनेसे है, उपाधिके कारणसे है । अनेक उपनिषदींमें अनेक स्थलोंपर परब्रह्मका जो वर्णन है, उससे ब्रह्मका निर्मुण, निराकार, निर्विशेषः, केवलः, निरामय इत्यादि विशेषणींसे निश्चय जाना जाता है । यथा---

(१) 'तदेतद् श्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमकाक्षम्।' (शृहदारण्यकः २।५।१९)

<sup>(</sup>१) वह यह ब्रह्म अपूर्व है, उस-सा और कोई नहीं है, अक्षय है, सर्वव्यापक अन्तर्यामी है।

चले; तब बह गुरुदेव कृपा करके ज्ञान सिखावेंगे, विधि और मार्ग बतावेंगे और मुझावेंगे । ऐसे सत्वज्ञानके पारक्षत गुरु बैसा मार्ग बताते हैं, वह वेदान्तरास्त्रमें वर्णित हैं। परन्तु वह गुरुगम्य ही होता है। उसका योड़ा-सा भान नीचे लिखे वर्णनसे भी हो सकेगा।

जिज्ञासुको प्रथम उस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये वह तैयारी करमी पड़ती है, जिससे वह उसका अधिकारी और उसके योग्य बनता है। गुरुदेवसे ध्यानपूर्वक सारभूत ज्ञान लेता रहे और साधना करता रहे—

'बरसारभूतं तदुपासितः प्रम् ।' 'सारभृतमुपासीत ज्ञानं यत् स्वार्थसाधकम् ।'

अणुभ्यश्च सहद्रपश्च शास्त्रभ्यः कुशलो नरः। सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः॥

जो साररूप ज्ञानके पदार्थ हैं। उनको लेकर साधन करे। अपने अर्थकी साधक जो बात हो उसको-न्या बड़े और न्या छोटे-प्रन्यादि उपदेशोंसे, भौरा जैसे पुष्परसोंको प्रहण करता है, बैसे ही प्रदृण करें। ऐसान करेगा तो ज्ञान तो अनन्त समुद्र है, उसका पार ही क्या । अनेक आयु पा लेनेपर भी पार नहीं आवेगा । गुरु-कृपा और अपने सद्येभाव और साधनसे सारग्राही होकर ज्ञानीपार्जन करनेपर शीघ सिद्धि प्राप्त होती है। अति नम्रता और विनय तथा भक्तिपूर्वक गुरुछे ज्ञान सीखे और जहाँ न समझे, वहाँ फिर पूछे, सीखे हुएका निरन्तर विवेकवृत्तिसे अभ्यास करे । सीखे हुएको मननपूर्वक बुद्धिमें धारण करता रहे । इस प्रकार ज्ञानकी उन्नति होती रहेगी । जिस शिष्यने पद्छे सत्कर्म और सदुपासनाके साधनोंसे अपने अन्तःकरणकी उत्तम शुद्धि कर ली है। उसपरके मल और विक्षेपको शनैः मिटा लिया है, अर्थात निष्काम कमेंकि अनुष्ठानोंद्वारा मल दूर किया है और इष्टकी उपासना ( भक्ति-रेबा-साधनादि ) द्वारा विक्षेप दोघ दर कर छिया है-- उसके अब केवल अज्ञानका ही आवरण . शेष रहा है। ऐसा जिज्ञासु मोक्षकी इच्छा रखता हुआ गुरुसे मोक्षमार्गकी प्रार्थना करे। तब गुरु उसे कृपा कर वह ज्ञानमार्ग---मोक्षकी सङ्क--वताते हैं।

प्रथम विवेकको बतातें हैं कि आत्मा नाश और विकारसे रहित है। इसमें कोई किया भी नहीं है। यह अटल-अचल है। परन्तु यह संसार विकारी है; इसमें परिवर्तन, परिणाम और क्रिया होती रहती हैं। इससे यह जगत् आत्मतत्त्वका विरोधी स्वभाववाला है। ऐसा ज्ञान रखना ही विवेक है। यह विवेक ही सारे साधनोंका प्रधान मूल है। विवेक हो जानेसे वैराग्य, त्याग आदि सब साधन उत्तरोत्तरहोते जावॅगे। विवेकके उत्पन्न हुए विना अन्य साधन यन ही नहीं सकते।

विवेकके आगे बैराग्य होता है। फिर द्यम, दम, अद्धा, समाधान, उपगित और तितिक्षा—ये छः साधन शमादि पट्सम्पित कहलाते हैं। यह शमादि पट्सम्पित ज्ञानका विख्यात साधन है। यों इन तीन साधनोंके होनेसे शिष्यको मुमुशु (मोक्षकी इन्छा और प्राप्तिवाला) होनेका अधिकार हो जाता है। तब वह मुमुक्षुताका साधन करता है। यों विवेक, वैराग्य, पट्सम्पत्ति और मुमुश्चता—ज्ञानके इन चार अन्तरङ्ग साधनोंकी मुख्यता है।

इनकी साधनाके साथ या इनसे आगे अवण ( गुरुद्वारा शास्त्रोका ज्ञान सुनना-शीखना ), मनन ( जीव-ब्रह्मकी एकताको प्रतिपादन करनेवाली और भेदको निवारण करनेवाळी युक्तियोंका चिन्तन करना ), निदिध्यासन ( अनात्म-पदार्थोंके ज्ञानसे जो वृत्तियाँ उत्पन्न हों, उनको हानशक्ति और विचारसे हटाकर मननके फल और तारतम्यसे ब्रह्माकार कृति --सत्-चित्-आनन्दरूपताके साथ ध्यानोन्नत अवस्था वा स्थिति रखना ) ये तीन साधन हैं । निदिश्यासनकी परिपक अवस्थाहीको समाधि कहते हैं । समाधि कोई पृथक् या भिन्न साधनविधि नहीं है। ये श्रवण, मनन और निदिध्यासन--तीनों साधन बुद्धिके संशय और विपर्यय ( असम्भावना और विपरीतभावना ) के नाशक हैं। इस्टिये ये ज्ञानप्राप्तिके हेतु हैं। इन तीनो साधनौंके सिद्ध हो जानेपर ही गुरुदेव अपने शिष्यको चौथा साधन ( जो विवेकादि चार और अवणादि तीनके अनन्तर आठवाँ है ) वेदान्तके वाक्योंका सान कराते हैं। तत् पद और ृत्वं पदका शोधन अर्थके प्रतिपादनदारा वताते हैं। जब गुरु शिष्य अधिकारीको 'तत्त्वमसि' ( वह ब्रह्म त् आत्मा है-अर्थात् तेरी आत्मा ब्रह्म है ) ऐसा वाक्य कहें, तब अधिकारी मुमुक्ष शिष्यको यह शान-भान होता है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं मेरी आत्मा - ब्रह्म ही है)। जैसे किसी देवदत्त-को शिवदत्त ऐसा कहे कि तुम 'यहे शुद्धिमान हो' तो इस

दिश्वदत्तके बाक्यको सुनते ही देवद्त्तको तुरंत ही यह ज्ञान भान हो जायगा कि भी बड़ा बुद्धिमान् हूँ। ' (मुझे दिश्वदत्त बुद्धिमान् बताता है, अतः में बुद्धिबाला पुरुष हूँ)। इसी प्रकार उपर्युक्त वेदान्तवाक्यके अवणसे मुमुशु अधिकारी शिष्यको यह ज्ञान-भान हो जाता है कि मेरी आत्मा ब्रह्मस्यरूप है और इस ज्ञान के शोधनसे आत्मा और परमात्माकी एकता--अर्थात् ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान उसे प्राप्त होता है। यही उसका परम और चरम भ्येय है। इस ध्येयको प्राप्त करके वह कृतकृत्य हो जाता है।

वेदान्तवास्य भवण करके गुरुकी शिक्षाके अनुसार अधिकारी मुमक्ष उस वाक्यके अर्थको अपने आत्मामें गहरी रीतिसे विचारता है। ऐसी। विवेकभरी विवेचना करता है— जैसे ब्रह्म तो अधिष्ठान है और जगत अध्यस्त है, ब्रह्म द्रष्टा— साक्षी चेतन है और प्रकृतिजन्य संसार इस्य और जड़ है, ब्रह्म तो साक्षी कटस्य है और सृष्टि साक्ष्य और विकारी है। वह, जैसे इंस क्षीरमें मिले हुए नीरको श्रीरसे पृथक कर देता है वैसे ही विवेक-ज्ञान-मननदारा और गुरुकी बतायी हुई प्रक्रियासे सतको असत्से, अपने विचारके लोकमें, न्यारे करके दिव्य शान प्राप्त करता है। वह पहले वेदान्तके उन वानमींके अर्थ और रहस्यको विचारता है जो ब्रह्म, जीव, माया और उनके प्रतिपादक पदार्थोंको बताते हैं । यथास्तर्य शनमन्तं ब्रह्मः इत्यादि--इनसे ब्रह्मके लक्षणीका परोक्ष शन ही हुआ । ऐसे वेदान्तवाक्य 'अवान्तरवाक्य' ही कहलाते हैं। और 'तत् त्वम् असि' ( तत्त्वमसि )--- इत्यादि वेदान्तवास्य ब्रह्मका अपरोक्ष शान प्रतिपादन करते हैं, इससे वे भहावाक्य' कहे जाते हैं।

जिस जिज्ञासुका बृहिरंग साधनों (कर्म और उपासना आदि) से अन्तः करण ग्रुद्ध हो गया, उसको अन्तरं ग्रास्थन (अवण, मनन, निदिष्यासन और वेदान्तवाक्यों के संशोधनसे पूर्व विवेक, वैराग्य, शमादि पट्सम्पत्ति और मुमुक्षुता—साधमचतुष्ट्य) निरन्तर करनेसे दिल्य शान प्राप्त हो जाता है।

क्षम (विषयोंसे मनका रोकना), दुम् (इन्द्रियोंको

निषयों से रोकना ), अद्धा (गुरुके बचन और वेदादि सच्छालमें विश्वासक्त्यी निश्चय ) एवं समाधान (शब्दादि विषयों से रोके हुए अन्तःकरणको अवणादि साधनों में तथा उनके अनुसारी या उपकारी अभिमानरहितता आदि साधनों में निरन्तर लगाना और चिन्तन करना ), उपरित (साधनों सहित बहिरंग कर्मका त्याग करते हुए विषयों को विषसमान त्यागना ), तितिक्षा (सहनशिलता; सुख-दुःख, गर्मों-सर्दी, भूख-प्यास आदिको सहना, इनसे घवराना नहीं )— ये शमादि छः साधन परस्पर सम्बन्ध रखते हैं एक-दूसरेके सहायक होते हैं । यदि न हों तो इन्हें साधनमें विशव्ह आना चाहिये। ये छहों एक धर्ममें रहकर एक साधन ही कहाते हैं । परन्तु यह बहुत आवश्यक है । मुमुशुका यह एक मुख्य साधन है ।

इसके साथ विवेक और वैराग्य प्रथम और मुमुक्षुता ( संसारके बन्धनों और अज्ञानरूपी अध्याससे निवृत्त होकर सत्-चित्-आनन्दस्बरूप ब्रह्मकी प्राप्ति हो, ऐसी उत्कट इच्छा या मनकी गहरी लगन ) अनन्तर होती रहे और उस तीब इच्छासे ब्रह्मप्राप्तिके साधन गुक्से प्राप्त करे।

वे साधन श्रवणा मननः निदिध्यासन तथा 'तत्' पदः, <sup>५</sup>त्वं<sup>2</sup> पद आदि वेदान्तवाक्योंका शोधन—जैसा कि ऊपर कहा गया [ उपर्युक्त विवेक, वैराग्य, शमादि षट्सम्पत्ति और मुमुक्ष्ता-इन चारको लेकर ] आठ ज्ञानके अन्तरंग साधन हुए । साधनसम्पन्न मुसुक्ष जिज्ञासु अधिकारीको गुरुदेव वैदान्तके महावाक्योंका ज्ञान प्राप्त कराते हैं। उस अधिकारीका निर्मल गुद्ध अन्तःकरण उन वाक्योंसे पवित्र अद्वेत ब्रह्मशान-को पाकर अपरोक्षानुभवमें प्रवेश करके ब्रह्मानन्दको पाता है। परमानन्दकी प्राप्ति ही सब साधनींका मुख्य प्रयोजन और ध्येय **है** । उस आनन्दकी प्राप्ति प्रभुकूपा और गुरुकूपा<del>रे</del> मिल जानेपर शानसाथनके निरन्तर प्रभावसं ब्रह्मपरोक्षानुभव होता है। यह किन्हीं दिव्य आत्माओंको तो शीघ थो**हे** कालमें ही हो जाता है और वे जीवन्सुक्त हो जाते **हैं**—उनको परमहंसगति प्राप्त होती है और अन्य ग्रुद्ध आत्माओंको क्रमशः इस जन्ममें या दूसरे जन्ममें अथवा कई-एक जन्मों में मिल ही जाती है। अर्थात उस शानीकी आत्मा ब्रह्ममें लीन हो जाती है, उसका फिर जन्म नहीं होता; वह तो सत्-चित्-आनन्दस्वरूप ब्रह्म या ब्रह्मीभूत अवस्थाको पहुँच जाता है। ब्रह्म, हो गया निरज्ञन निराकार उपासना-साधनाका महोश्च सुफल । अन्य साधनोंसे भी उत्तम मित प्राप्त होती है, परन्तु उनसे जन्मान्तर नहीं मिटता । यह विषय महान् और बहुत गम्मीर है। इसमें बहुत कुछ कहना क्षेष है। परन्तु यहाँ न स्थान है और न समय ही इतना है कि विस्तारसे लिखा जाय।



# इस युगकी साधना

( ठेखक—श्रीयुत नलिनीकान्त गुप्त )

सबसे प्रथम और आदि सत्य है जड—जड जगत् जिलका अंश हमारा यह स्थूलशरीर है। इस क्षेत्रमें केयल जड शक्तिकी क्रिया होती है, स्थूल—मौतिक रासायनिक क्रिया और प्रतिक्रिया होती है।

परन्तु खृष्टिमं एकमात्र जड ही नहीं है; एक सजीव बस्तु, प्राणवान् सत्ता भी है। देहके अतिरिक्त भी हमारे अंदर हमारा जीवन, हमारा प्राण है। यह प्राण जडका ही एक विशेष धर्म या किया या रूपमात्र नहीं है। इसकी अपनी पृथक् सत्ता भी है; इसकी अपना धर्म, कर्म और सार्यकता भी है। जडके समान ही प्राणका भी एक सम्पूर्ण जयत् विद्यमान है और उसीका अंदा हमारी प्राणशक्ति है, विश्वजीवनके अंदर ही हमारा जीवन भुला-मिला है। जडके अपर देसरा स्तर यह प्राण है।

प्राणके अतिरिक्त, प्राणके अंदर और ऊपर और एक वस्तु है—यह है मन। यह मन प्राणकी ही एक विशेष क्रियामात्र नहीं है, इसकी भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता और सार्यकता है। इसका भी एक सम्पूर्ण लोक है। हमारा मैन इस विश्व-मनका अंश और व्यष्टिकप है। यह मन है तीकरा स्तर।

यह मन ही अन्तिम वस्तु नहीं है। मनोमय लोकके ऊपर और पीछे और एक लोक है—उसको कभी-कभी विज्ञानमय लोक कहते हैं—हम साधारण तौरपर उसका नाम अध्यात्मचेतनाका लोक रख सकते हैं। यह है चौथा या तरीय अधिकान ।

विश्वसृष्टिका रहस्य यही है कि इस लोकपरम्पराके चिरकालसे वर्तमान रहनेपर भी, इन लोकोंके अनादि, अनन्त, सनातन होनेपर भी इनका प्राकट्य हुआ है एकके बाद एक—इस कमते। सबसे पहले लोकके अंदर, उसका आश्रय लेकर सृष्टिका अभियान ग्रस्ट हुआ और बहींपर अन्यान्य लोक एकके बाद एक मूर्त्त हो रहे हैं।

अनेक युगीतक आरम्भमें केवल जड था— जड-ही-जड था—निर्जीव, प्राणहीन वस्तुओंका ही समारोह था। उसके अंदर एक दिन प्राण उत्तर आया। इस कारण एक प्रकारका विद्रव, रूपान्तर उपिश्चत हुआ। सृष्टिके एक अंशम प्राणके धर्मने जडकी अधिकृत, नियन्त्रित किया— जीवकी, प्राणीकी उत्पत्ति हुई। जीवके, प्राणीके अंदर जडका धर्म अब अक्षुण्ण नहीं रहा; यह एक बृहत्तर, उर्ध्वतर धर्मके द्वारा परिवर्तित हुआ।

इसी प्रकार एक और विपर्यय, विद्रव उपस्थित हुआ जब और जहाँपर प्राण इतना पुष्ट और परिपक हो गया कि उसके अंदर मनोमय शक्ति अवतरित हुई—फलस्वरूप मनुष्यका आविर्माव हुआ ! मनके धर्मके द्वारा प्राण और देहको गठित, नियन्त्रित करना ही मनुष्यत्वकी साधना हुई ।

मनुष्य अपनी मनन-शक्तिके जोरसे अपने जीवनमें मनसे कर्ष्यंतर, कर्ष्यंतम शक्तिको उतारकर जीवनको नयी मूर्तिमें ढाल्टनेका प्रयक्ष युग-युगसे करता आ रहा है। साधक, शिल्पी, संस्कारक, आदर्श बती-सबने अपने-अपने मार्गसे यही साधना की है।

परन्तु वर्तमान समयमें आवश्यकता है पूर्वकालकी युगसन्धियोंकी तरह एक प्रकारके आमूल परिवर्तनकी, विप्रवकी—एक नये जगत्की, नये जगत्की शक्तिको नीचे उतारकर एक प्रकारकी नयी सृष्टिके लिये आयोजन करनेकी!

इम कह चुके हैं कि मनके ऊपरका लोक है विशासमय,

अध्यात्मलोक । इसी अध्यात्मलोकको नीचे उतारकर मनोमय लोकमें प्रतिष्ठित करना होगा—अध्यात्मके धर्मके द्वारा मनोमय, प्राणमय और अञ्जमय स्थितिको गठित, नियन्त्रित करना होगा ।

अध्यात्मलोककी किरण, कण, प्रभा पृथ्वीके मनोमय लोकमें बहुत बार दिखायों पड़ी है, इसमें सन्देह नहीं— जहाँ-तहाँ उसने रूप प्रहण करनेकी भी चेष्टा की है। परन्तु वह समूचा लोक अर्थात् उसकी पूर्ण शक्ति चिरस्थायी होकर, पृथ्वीके ऊपर पृथ्वीके अच्छेद्य और स्वामाविक अङ्गके रूपमें, अभीतक प्रतिष्ठित नहीं हुई है।

जिस प्रकार पृथ्वीपर उद्भिज समाज, प्राणी-समाज, मानव-समाज विद्यमान है उसी प्रकार मनुष्यके बाद सिद्धोंका, आध्यात्मिक पुरुषोंका समाज---देवसमाज भी वर्तमान रहेगा।

मनुष्यतक, मनुष्यको जन्म देनेके समयतक प्रकृतिकी अयचेतन साधना चलती रही है। अब मनुष्यके मनोमय पुरुपका आश्रय लेकर प्रकृति सचेतन हो। गयी है— प्रकृतिका सचेतन बन्न होकर मनुष्यको मनुष्यके ऊपर चला जाना होगा, उसे पहुँचना होगा अध्यात्मलेककी अध्यात्मचेतनामे, उसके अंदर स्थिरप्रतिष्ठ होकर, उसके अंदर परिपूर्ण होकर उसे नीचे उतार लाना होगा—मनको, प्राणको और देहतकको उसी चेतनाके द्वारा और उसी सत्ताकी ज्योतिक द्वारा अमर बना देना होगा।

सृष्टिकी, प्रकृतिकी गति, परिणितका सम्भवतः यहाँ भी अन्त नहीं हो जायगा—विवर्तनकी धारा सम्भवतः अनन्त है । परन्तु आजकी साधना है एक विशेष युगसिश्वका प्रयास—इसका अर्थ है अपरार्द्धसे परार्द्धमें सृष्टिका आरोहण—अपरार्द्धका ऊपर परार्द्धके अंदर पहुँच जाना । अजतक सृष्टिकी चेतनाकी गति अन्धकारसे आरम्भ होकर अस्पष्ट प्रकाशके अंदर आयी थी, अब यह गति प्रकाशसे—पूर्ण प्रकाशके चंदर उपस्थित होगी ।

अपराद्धंमें —देह, प्राण और मनको लिये हुए जो अर्द्ध है उसके अंदर कर्स्वतर प्रतिष्ठान निम्नतर प्रतिष्ठानको पूर्णरूपसे आयत्त या रूपान्तरित नहीं कर सकता । प्राण जडको आयत्त करके, नियन्त्रित करके प्राणीके रूपमें परिणत तो हुआ—प्राणीके अंदर प्राणशक्ति प्रधान तो हुई; फिर भी प्राण जडके आकर्षणको, प्रभावको पूर्णरूपसे अतिकम नही कर सका । उसी तरह मनका आयिर्भाय होनेपर जय मनुष्य उत्पन्न हुआ तय मन, प्राण और जड देहको आधार तो अनाया, उन्हें नियन्त्रित तो किया; पर स्वयं भी बहुत कुछ उनके द्वारा प्रभावान्त्रित होकर ही रहा । एक परार्द्धमें ही जब हम पहुँचते हैं तब नीचेके सभी धर्मोंको पूर्णरूपसे पार कर जाते हैं; तभी ये पूर्णरूपसे उपरके धर्मके अधीन होते हैं, ये एकदम रूपान्तरित हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि इनकी जो निमृद्ध सत्य सत्ता है, उसका मूल उस परार्द्धने चेतनामं ही है ।

# विना गुरुका साधक

नाव मिली, केवट नहीं कैसे उतरे पार ॥ कैसे उतरे पार पथिक बिस्वास न आवै। लगे नहीं बैराग थार कैसे कै पावे॥ मन में घरे न झान, नहीं सतसंगति रहनी! बात करे निहं कान, प्रीति विन जैसे कहनी ॥ खुटी डगमगी नाहिं, संत को बचन म माने। मूरख तजे थिबेक, चतुर्र अपनी आने॥ पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली, केवट नहीं कैसे उतरे पार॥

## पश्चदेवोपासना

( लेखक-पं० श्रीहनुमानजी शमी )

#### चिन्मवस्याप्रमेयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । साधकानां हितार्थाय बह्मणी रूपकल्पना ॥ १ ॥

(तन्त्रसार्)

## पूर्वाङ्क

(१) देवपूजासे मनुष्यका कल्याण होता है। सुखः शान्ति और सन्तोष मिलते हैं। उत्तम विचारोंका उदय होता है। शरीरमें अलौकिक शक्ति आती है। स्वभावमें स्वाधीनता बढती है और ब्रह्मकी ओर मन लगता है। देवता ब्रह्मके अंश-प्रसत हैं। 'पञ्चदेव' ब्रह्मके प्रतिरूप हैं। ब्रह्म अचिन्त्य, अन्यक्त, अनन्तरूप एवं अशरीरी हैं। ब्रह्मके साम्राज्यमें इमारे सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र या भूमण्डल-जैसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं और ब्रह्म उनके अधिष्ठाता हैं। वे सर्वगत होने-पर भी जाने नहीं जा सकते । उनको वही जान सकते हैं जो संसारी बन्धनोंसे मुक्त, लोक-व्यवहारोंसे विमुक्त और फला-शाओंसे सर्वथा उन्मुक्त हैं । सामान्य मनुष्येंसे ऐसा हो नहीं सकता । जिसने किसी प्राणी, पदार्य या देवादिको देखा नही यह उसके खरूपको हृदयाङ्कित कैसे कर सकता है ? मान लीजिये किसीने गी, कमल, रुपये या राजाको कमी देखा नहीं और उससे उनका स्वरूप पूछा जाय तो कैसे बता सकता है ! यही बात ब्रह्मके सम्बन्धमें है । अतएक अमृती ब्रह्मको हृदयङ्गम करनेके लिये मूर्त ब्रह्म 'पञ्चदेच' (विष्णु, शिय, गणेश, सूर्व और शक्ति ) की साधना अवस्य ही आवश्यक और श्रेयस्कर है और इसीलिये यहाँ उसका परिचय दिया जाता है।

(२) पश्चदेव' की साधनामें यह सन्देह हो सकता है कि अन्य देवोंकी अपेक्षा इनका ऐसा प्राधान्य क्यों है। इसके समाधानमें दो उपक्रम उपस्थित करते हैं। एक यह है कि पश्चदेव' पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और आकाशके अधिष्ठाता या तन्मय हैं और पश्चतत्त्व ब्रह्मके स्वरूप हैं। अतएव अशरीर ब्रह्मकी उपासना सशरीर पश्चदेवके द्वारा ही सम्मन्न हो सकती है। कपिलतन्त्रमें लिखा है—

भाकाशस्याधिपौ विष्णुरग्नेबैव महेश्वरी। वायोः सर्थः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥

'विष्णु आकाशके, सूर्य वायुके, शक्ति अभिकी, गणैश जलके और शिव पृथ्वीके अधिपति हैं।' दूसरा यह है कि व्याकरणके नियमानुसार अन्य देवोंकी अपेक्षा पञ्चदेवके धात्यर्यक नाम ही ऐसे हैं, जिनसे उनका ब्रह्म होना चोतित होता है। यथा 'विष्णु' (सवमें व्याप्त ), 'विवव' (कल्याण-कारी), 'गणेश' (विववगत सर्वगणोंके हंश), 'त्र्यं' (सर्वगत) और 'शक्ति' (सामर्थ्य)—इन नामोंका पूर्ण अर्थ ब्रह्ममें ही घटता है। अतएव अन्यकी अपेक्षा इनकी साधना अधिक हितकर है।

(३) वेद, पुराण और धर्मशास्त्रोंमें देवपूजाका महान् फल लिखा है । इसकी साधनासे ब्रह्मकी उपासना स्वतः हो जाती है । संसारमें देवपूजा स्थायी रखनेके प्रयोजनसे वेद-व्यासजीने ब्रह्मा, विष्णु, महेशादिके जुदे-जुदे पुराण निर्माण किये हैं । उनमें प्रत्येकमें प्रत्येक देवताका प्राधान्य प्रतिपादित किया है - यथा विष्णुपुराणमें 'विष्णु' का, शिवपुराणमें 'द्याव' का, गणेशपुराणमें 'गणेश' का, सूर्यपुराणमें 'सूर्य' का और शक्तिपुराणमें 'शक्ति' का । इन समीको ( अपने-अपने पुराणींमें ) सृष्टिके पैदा करनेवाले, पालन करनेवाले और संहार करनेवाले सृचित किया है और इन्हींको ब्रह्म बतलाया है । इसी कारण यजन-याजनके अधिकांश अनुरागी अपनी-अपनी रुचिके अनुसार कोई ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि-को, कोई सूर्य-शक्ति-समीरादिको, कोई राम-कृष्ण-नृसिंहादि-को और कोई भैरव, गणेश या हनूमान्जीको पूजते हैं। किसीको भी पूर्वे, पूजा-उपासना एक ब्रह्मकी ही होती है। क्योंकि जिस प्रकार अनन्त आकाशके अगणित तारी-पर ब्रह्मके प्रत्यक्ष प्रतिरूप सूर्यनारायणका जब प्रकाश पडता है तभी वे प्रकाशित होते हैं, यदि न पहें तो दीख ही नहीं सकते: उसी प्रकार चराचर सृष्टिके प्रत्येक प्राणी, पदार्थ और देवादिमें ब्रह्मका ही अंश विद्यमान रहता है, तभी वह असुकामुक माने जाते हैं,यह न हो तो वे दीख ही नहीं सकते। उनमें पद्भदेव तो ब्रह्मके प्रतिरूप ही हैं। अतएव किसी भी प्राणी, पदार्थ या देवादिकी साधना, उपासना या आराधनार्मे ब्रह्मका ही ध्यान होता है और वही उनके इष्टदेवमें प्रविष्ट रहकर अभीष्ट फल देते हैं । पख्नदेवकी उपासना तो उनकी है ही । अस्तुः

(४) देवता कौन और कितने हैं, इसमें मतभेद है। इस विषयके भारा प्रमाण नीचे दिये जाते हैं। (१) वेदान्ती केवल ब्रह्मको ही देवता मानते हैं। (२) यास्कने दान और दीपन करनेवाले जो 'द्यौः' नामक स्थानमे २इते हैं, उनको देवता बतलाया है। (३) अथवा सृष्टिमें जो भी प्रकाशमान हैं, वे सब देवता हैं। (४) किसीका मत है कि प्रान्हीन कालमें सूर्य) चन्द्र, इन्द्र, अग्नि और तारागणीं से संसारके अनेक कार्य और उपकार होते देखकर इन्हींको देवता माना गया था। (५) कात्यायनके कथनानुसार जिनकी कथा या वाक्य हैं, वे श्रृपि हैं; जिनका विषय उन्हींसे ज्ञात होता है, ये देवता हैं और ऋषि, छन्द तथा देवता-इनसे वेद बने हैं। संख्या-की दृष्टिसे (६) वेदान्तके अनुसार केवल एक बहा है। (७) जनता प्रकृति और पुरुष दो जानती है। (८) पुराणोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश-तीन हैं। (९) ऋग्वेदमें इन्द्र, मित्र, वरुण और विह्न-चार लिखे हैं। (१०) आह्निकतत्त्वमें विष्णु, कद्र, गणेश, मूर्य और शक्ति-ये पाँच बतलाये हैं। (११) ब्रह्मवैवर्तके मतानुसार गणेश, महेश, दिनेश, वहि, विष्णु और उमा-ये छः हैं। (१२) शतपयमे ८ वसु, ११ रुद्र, १२ सूर्य, १ इन्द्र और १ प्रजापति-ये ३३ हैं।(१३)ऋग्वेदमें एक जगह ११ स्वर्गके, ११ पृथ्वीके और ११ अन्तरिक्षके-सत्र ३३ देवता लिखे हैं । (१४) दूसरी जगह अग्नि,वायु, इन्द्र और भित्रादि ३३ देवता और सरस्वती, सूनुता, इला और इन्द्राणी आदि १२ देवियोंके नाम दिये हैं। और ( १५ ) तीसरी जगह तीन हजार, तोन सौ उन्तालीस देवता लिखे हैं। (१६) ऐत्तरेयमें ३३ 'सोमप' और ३३ 'असोमप'-कुल ६६ यतलाये हैं। उनमें १ इन्द्र, १ प्रजापति, ८ वसु, ११ **च्द्र और १२ आदित्य 'सोमप' ( अमृत पीनेवाले ) है और** ११ प्रयाजः ११ अनुयाज और ११ उपयाज 'असोमप' ( अमृतेतर पेय पीनेवाले ) हैं । उनकी तृप्ति गन्ध-पुष्पादिसे

(१,६) 'एकमेव श्रम्भ' (वेदान्त)।(२) दानाद्वा दापनाद्वा पुस्थानयो भवति ( यास्त्रः ७।१५)।( ९ ) इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निम् ए०(ऋग्-मन्त्र)।(१०) आदित्यं गणतायं च० (आद्रिकः)।(११) गणेशं च दिनेशं च० (श्रद्धावैद्यतेषुराण)।(१२) कथनेते प्रवस्तिश्विद्यत्ये वस्त्र एकादश्च हृद्रा द्वादशादित्य एकविश्वर् , इन्द्रश्च प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिश्चर् । (शतपथ)।(१२) ये देवासी दिल्येकादश स्य । अस्मुश्चितो महिनैवन्नदश स्य वे देवासी यश्चिमं जुवस्त्रम् (ऋष् १।२०।१३९।११९)।(१५) त्रीण सहस्राणि

और इनकी यशादिके पशुओंसे होती है। (१७) अप्ति-पुराणके अनुसार १४९ देवी और (१८) आदित्यपुराणके अनुसार २०० देवता हैं। (१९) हिंदू-संसारमें ३३ करोड़ देवता विख्यान हैं और (२०) पश्चपुराणमें भी यही संख्या निर्दिष्ट की गयी है। अस्तु,

(५) देवता चाहे एक हों, अनेक हों, तीन हों, तैतीस हों या ३३ करोड़ और अर्थ-खर्व हों — हमारे उपास्य पञ्चदेव' प्रसिद्ध हैं और शास्त्रोंमें इनके नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। 'उपासनातत्त्व' (परिच्छेद ३) में लिखा है-—

> आहित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवस् । पञ्चद्वैनतिभत्युक्तं सर्वकर्मसु प्रत्नयेत् ॥ एवं यो भजते विष्णुं रुद्रं दुर्गां गणाधिपस् । भास्कं च धिया नित्यं स कदाचिष्न सीदति ॥

'आदिस्त, गणनाथ, देवी, रुद्र और विष्णु—ये पाँच देव सब कामींमं पूजने योग्य हैं। जो विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्तिकी आदरबुद्धिसे आराधना करते हैं वे कभी हीन नहीं होते अर्थात् उनके यश-पुण्य और नाम सदैव रहते हैं।'

अतएव इनकी पूजा उसी तरह आवश्यक है, जिस तरह ब्राह्मणोंका नित्यस्नान है। यदि यह न की जाय तो प्रत्यक्षय होता है। पूजा नित्य, नैमित्तिक और काम्य—तीन प्रकारकी होती है—(१) जो प्रतिदिन की जाय, वह 'नित्य', (२) पुत्रजन्म या ब्रतोत्सवादिमें की जाय, वह 'नैमित्तिक' और (३) सुख-सम्पत्ति एवं सन्तान आदिकी सम्प्राप्ति अथवा आपन्निवारणार्थ की जाय, वह 'काम्य' होती है। ये सब (१) 'पञ्चोपचार'(२) 'दशोपचार' (३) 'योडशोपचार' (४)

त्रीण शता त्रिरुम्ब देवा तव आसपवंत् । (ऋक् ३ । १ । ९ । ९ ) । ( २० ) सदारा विवृधाः सर्वे स्वानां स्वानां गणैः सह । त्रैकोषये ते त्रथस्थिंशक्षोटसंख्यनवासवन् ॥ ( पद्मोत्तर० )

- (१) पञ्चोपचार--गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैत्रेख।
- (२) दशोपचार—उक्त ५ के सिना पाछ, अन्धे, आजमन, मधुपर्के और पुनराचमन।
- (३) पोडशोपचार—आवाहन, आसत, पाच, अर्ध्व आचमन, स्तान, बस्त, (यहोपवीत) गम्थ, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेब, आचमन, ताम्बूल और दक्षिणा।
- ( ४ ) अष्टादशोपचार--पोडशोपचारके सिवा स्वागत और आभूषण ।

'अष्टादशोपचार' (५) 'घट्त्रिंशदुपचार' (६) 'चतुः' षष्ट्युपचार' (७) 'राजोपचार' (८) 'आवरण' और (९) 'मानसोपचार' आदि यथालन्ध और यथोचित उपचारोंसे सम्पन्न होती हैं। इन सबमे गणेशपूजन अनिवार्य है। 'आद्विकतस्व' में लिखा है--

देवताई। यदा मोहाद् गणेशो न च पूज्यते । तदा पूजाफलं हन्ति विव्वसजो गणाधिपः ॥ १ ॥ 'देवपूजामें अशानवस गणपति-पूजन न किया जाय तो विव्वसाज गणेशजी उसका पूजाफल हर लेते हैं ।' अस्तु,

- (५) षट्त्रिशादुपचार——आसन, अभ्यक्षन, उद्दर्गन, निरुषण, सम्मार्जन, सांपःस्तपन, आवाद्दन, पाद्य, अर्थ्य, आचमन, स्तान, मधुवकै, पुनराचमन, यद्योपवंतन-वस्त, अरुद्धार, गम्य, पुष्प, धूप, रीष, नैवेब, ताम्बूल, पुष्पमाला, अनुलेपन, श्रम्या, चामर, व्यवन, आदर्श, नमस्त्रार, गायन, वादन, नर्नन, स्तुनिगान, इयन, प्रदक्षिणा, दन्तकाष्ठ और विसर्वन ।
- (६) चतुःषष्ट्युपचरस्—(शांकपूनासं) पाण, अध्ये, आसन, तंलास्यक्ष, मञ्जनशालाप्रवेद्या, पाठोपवेद्यान, दिल्यस्तानीय, उद्दर्शन, अल्योदक्स्तान, तीर्थामिषेक, धीतवल्यपरिमार्जन, अल्येदुक्ल्यारण, अल्योदक्स्तान, तीर्थामिषेक, धीतवल्यपरिमार्जन, चन्टनादि दिल्य-गन्धानुलेपन, नानाविधपुष्पार्पण, सूपणद्यक्षा, नवमणिसुकुटधारण, अस्ट्याकल, सानाविधपुष्पार्पण, सूपणद्यक्ष, नवमणिसुकुटधारण, अस्ट्याकल, सोमन्तासन्द्र, तिल्क्सल, काल्यालन, कर्णपाली, नासान्मरण, अस्ट्यावक, द्यथनसूषण, कनकचित्रपदक, महापदक, सुक्तावली, पणावली, देवच्छन्दक, केसूरचलुष्ट्य, कल्यावली, अभिकावली, वाल्याक्ष, स्वापदक, सानावली, वाल्याक्ष, होमास्यामरण, पादकटक, रलनुपुर, पादाक्षुलीयक, नार द्याधीम कमन्द्रः अङ्गुल, पादा, पुण्डेज्जपा और पुण्यवाणका धारण, माणिक्यपादुका, सिहासनारोहण, पर्वेद्वोपवेद्यन, अमृतासवसेवन, आचमनीय, वर्षूर्द्यदका, आनम्द्रोक्लासविलासक्षास, मह्नलार्तिक, स्वेतच्छत्र, नामरद्वय, दर्पण, तालक्ष्टन, गम्य, पुण्ण, धूण, द्रीप, नैवेद्य, आन्यमन, पुन्रसम्यन, ताम्बूल और वन्दना ।
- ( ७ ) राजीपचार -- वोडशोपचारके सिवा छत्र, जामर, पादुका, दर्पण ।
- (८) आवरण कामनाविश्वेष या स्थापन-वितेस्तवादिमे पूजा-पद्मतिके अनुसार उपर्युक्त उपचारीका कई बार उपयोग होनेसे होता है।
- ( ९ ) मानसोपचार इसमें स्वान-गन्धादि सभी साधनीका केवल ध्यानमात्रसे उपयोग किया जाना है, प्रस्यक्ष वस्तुकी आवश्यकता नहीं होती। आगे 'पूजाविधि' दी गयी है, उसके अनुसार किसी भी देवताकी पूजा की जा सकती है।

(६) भारतमे पञ्चदेवोंकी उपासना कितनी अधिक व्यापक है, इसका विचार किया जाय तो माल्म हो सकता है कि इनकी सामूहिक साधना करनेवाले, पृथक्-पृथक् उपासना करनेवाले अथवा इनमें किसी एकहीकी पृजा करनेवाले अनेक साधक है और वे अपनी पूजा पद्धतिके अनुसार अर्चन करते हैं। उनके विषयमें 'तन्त्रसार' में लिखा है—

#### शैवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वैष्णवानि च । साधनानि च सौराणि चान्यानि यानि कानि च ॥

[ जिस प्रकार ब्रह्मके उपासक 'ब्राह्म' होते हैं ] उसी प्रकार विष्णुके उपासक 'बेष्णव', शिवके उपासक 'शैव', गणपतिके उपासक 'शोक' होते हैं । इनमें शैव, वैष्ण्य और शक्ति उपासक 'शोक' होते हैं । इनमें शैव, वैष्ण्य और शक्ति विशेष विख्यात हैं । भारतमे इन सम्प्रदायोंकं सर्वत्र मन्दिर हैं । उनमें कई मन्दिर बड़े ही भव्य, विशाल, विश्वमोहक, मुदर्शनीय या साधारण भी हैं और उनमें सिद्धिसाधना या दर्शनार्थ अगणित नर-नारी प्रतिदिम जाते हैं । उनके सिद्धा सैकड़ों साधक अपने मकानमें या बदुएमें भी भगवानकी मूर्ति रखते और यथोचित विधित्ते पूजते हैं ।

(७) उपर्युक्त पाँचीं सम्प्रदायोंके सुविशाल या साधारण मन्दिरोमें जगदीश, द्वारकाधीश, बुद्धगया, लक्ष्मण-और गोविन्ददेवादि 'विष्णु' के; रामश्वर, कालेश्वर, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथादि 'शिव' केः चतुर्थाविनायक, साक्षी विनायक, गढगणेश, गणपति और गणराजादि भाणेशः के; त्रिभुवनदाप, अदणादित्य, सूर्यनारायण, लोकमणि और दादशादित्यादि 'सूर्य' केः तथा ज्यालानी, कालीजी, अन्नपूर्णा, कामास्या, मीनाक्षी और विन्ध्यवासिनी आदि 'शक्ति' के कई एक मन्दिर ( मुर्तियाँ था विग्रह ) विशेष विख्यात हैं । और उनके दर्शनार्थ भारत-के प्रत्येक प्रान्तरे अगणित यात्री जाते हैं । समरण रहे कि जिस प्रकार ये मन्दिर अद्वितीय हैं उसी प्रकार इनके साधन-समारोह, पूजा-विधान या भोगरागादिके आयोजन भी अद्वितीय हैं। इन मन्दिरोंने या सद्ग्रहस्पोंके घरोंमें आमलक-सम शालग्रामजी-जैसे छोटे और भूधराकार इन्मान्जी-जैसे बड़े अगणित देव प्रतिदिन पूजे जाते हैं । उनमें चाहे भैरव, भवानी, शीतला आदि हों; चाहे शिव, गणेश, सर्यादि हों और चाहे गोविन्द, मुकुन्द, लक्ष्मीनारायणादि हों; सब उसी ब्रह्मकी सत्ता हैं और पञ्चदेवके ही रूपान्तर या नामान्तर हैं। अतः

### पश्चदेव

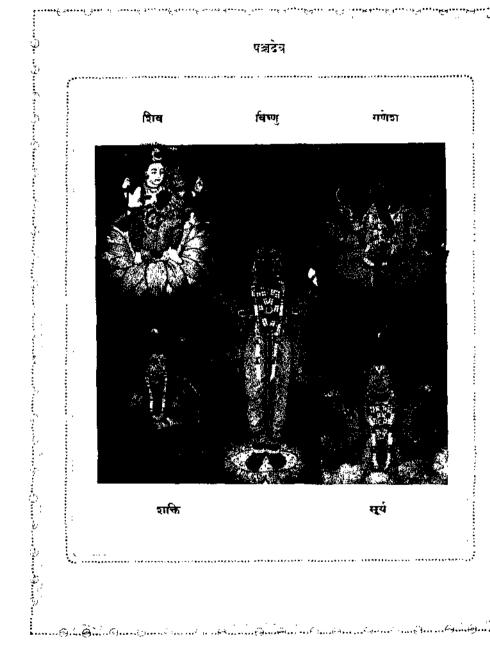

साधकोंको चाहिये कि आगे दी हुई पूजाविधिके अनुसार पद्मदेवकी-सामुदायिक या पृथक्-पृथक्-अथवा जो इष्ट हों। उनकी पूजा करें और उनके अनन्य भक्त हो जायें।

#### पराङ्ग

(१) पद्धदेवस्थापन---

यदा तु मध्ये गोविन्द्रमैशान्यां शङ्करं यजेत्। आग्नोस्यां गणनार्थं च नैऋरियां तपनं तथा॥१॥ वायस्याम(स्बकाञ्जैव यजैसिश्यं समादतः । यदा तु बाह्नरं मध्ये ऐकान्यां श्रीपतिं यजेसु ॥ २ ॥ आग्नेय्यां च तथा हंसं नैर्ऋत्या पार्वतीसृतम्। वायष्यां च सदा पुष्या भवानी भक्तवश्वस्य ॥ ३ ॥ हेरम्बं तु यदा मध्ये ऐशान्यामच्युतं यजेत्। आग्नेय्यां पञ्चवक्त्रं तुनैऋंत्यां द्यमणिं यजेत् ॥ ४ ॥ वागव्यामरिश्रका क्रें व यजेज्ञित्यमतन्द्रितः । सहस्रांशुं यदा मध्ये ऐशान्यां पार्वतीपतिम्॥५॥ आक्षेरयामेकदन्तं च नैर्ऋत्यामच्युतं तथा। भोगमोक्षेकभूमिकास् ॥ ६॥ वायब्यां पुत्रयेदेवीं भवानी नु यदा मध्ये एंशान्यां माधवं यजेतु। आक्षेट्यां पार्वतीनार्थं नैक्ट्रियां गणनायकम् ॥ ७ ॥ प्रद्योतनं तु वायश्यामाचार्यस्तु प्रपुजयेत् ॥ 🕾

\* 'पन्नदेव' के पूजनमें इष्टदेवको मध्यस्य करके शेषको नं चेके को एकमे किये अनुसार स्थापित कर पूजन करें। ( यदि ित्र या एकच निर्मित विग्रह ही तो उनमें इष्टको मध्यस्य मानकर शेपकी यथानाम करपता करें ) यथा—'विष्ण्' इष्टदेव हों। तो मध्यम विष्यु, इंशानमें शिष, अग्निमे गणेश, नैऋरियमें सूर्य और वायन्यमे शक्तिकी स्थापना करके ( था चित्रादि हो तो उनमे बैसे मानकर ) वडी उनका यथाविधि पूजन करें और शैक्के लिये नीचेके कोष्टकमें (१), (२), (३), (४), (५) को देखें। आरम्भमें पब्रदेवका एक चित्र है--आराधक चाहें ती निध्यके सामूहिक अथवा पृथक्-पृथक् पूजनमें अपने इष्टदेवको द्युगमतासे मध्यमे स्थापन करनेके लिये उस चिश्रके अनुसार काठ, कागज, चाँदी या मकरानेके चौकोर ५ दुकड़ीपर पञ्चदेवकी अलग-अलग मृति बनवा लें और उनका यथेष्ट स्थापन करके पुजन करें। नित्यके पूजनमें इससे मुविधा होती है और लान-गन्धादि नित्य धोये जा सकते हैं। पहलेके पखरेब-उपासक ऐसे ही साधन रखते थे। अब भी जयपुरमें कागजके ५) में, काठके ८) में, चादीके १०-१५) में और संगमरभर (मकराने ) के २०-२५) मे बन सकते हैं। चॉदी या मकरानेके समचौरस ९ इकड़े सा० अं० ५८

(२) पञ्चदेवध्यान---

(१)

सक्षक्षकः सकिरीटकुण्डछं सर्पातवस्त्रं सरसीरहेक्षणम् । सहारवक्षःस्वरुकोस्तुमक्षियं नमामि विष्णुं श्विरसा चतुर्भुजम् ॥

विष्णो रराटमसि विष्णोः श्वपृत्रे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्नवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ (यजु० ५। २१)

(२)

ध्यायेक्षित्यं महेरां रजतिगरिनिमं चारुबन्द्रावतंसं रत्नाकस्पोज्ज्यलाङ्गं परशुम्रगदराभीतिहस्तं प्रसन्तम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमसरगणैन्यांप्रकृतिं वसानं विश्वायं विश्ववन्यं निविक्तभयहरं पञ्चवन्यं त्रिनेत्रम् ॥

नमस्ते सह मन्यव उतो त इचने नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ २ ॥ (यज्ञु० १६ । १)

(1)

श्वताङ्गं श्वेतवस्त्रं सितकुमुमगणः पृज्ञितं श्वेतगर्न्यः श्रीराज्यौ रबदीयेः सुरवरतिलकं रलसिंहासनस्थम् । दोर्भिः वाशाङ्कृशावज्ञभयधरमनिशं चन्द्रमौलिं त्रिनैत्रे ध्यायेच्छान्दर्यमीशं गणपतिममलं शोसमेतं प्रसन्नम् ॥

नसो गणेश्यो गणपतिश्यक्ष यो नसो नसो बातेश्यो बात-पतिश्यक्ष वो नसो नसो गृरतेश्यो गृरसपतिश्यक्ष वो नसी नसो विरूपेश्यो विश्वरूपेश्यक्ष वो नसः ॥ ( यजु॰ १६। २५)

बनवाबर ५ में विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति तथा ४ में फूल बनवाके उनको सभचौरस चौखटेने रख लें और पूजके समय इच्छानुसार वैसा बना लें।

| रा. ा.                             | उ. <b>∗</b> द.<br>प.े                          | श. ∣ स्.                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| उ. ∗ द.                            | श्चि.   ग.ो<br> —वि.—<br>  (१)<br>  ग्र.   स्. | ड. ∗ द.                              |
| बि.   शि. <br>श<br>(५)<br>स्.   ग. | उ. ∗ द.                                        | श्चि. [ग. <br>सू।<br>(४)<br>श.   वि. |

(8)

ध्येयः सदा स्वित्मण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिनासनसिन्नविष्टः । केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धतशङ्ख्यकः ॥

सूर्यरिक्सईरिकेशः पुरस्तान्सविता ज्योतिरुद्याँ २॥ अजसम् । तस्य पृथा प्रसवे याति विद्वान् सम्पद्यत् विश्वा भुवनानि गोषाः ॥ (यज्ञु० १७ । ५८)

(५)

दयामाङ्गी शक्षिशेखरां निजकरैदानं च रक्तीत्पलं रक्षाक्यं कलशं परं भयहरं संविभतीं शास्त्रनीम् । सुक्ताहारलसल्ययोधरनतां नेत्रत्रयोहासिनीं ध्यायेक्तां सुरप्जितां हरवर्ष् रक्तारितन्दस्थिताम् ॥ मनसः काममाकृतिं वाकः सन्यमशीय । पञ्चनाप् रूप् मक्तस्य रसो यशः श्रीः श्रयनां मिय स्वाहा ॥ । यञ्चल ३० १० १४ १ ॥

(३) पञ्चदेव-आबाहन---

(१) आजाहयेतं सरुडोपरि स्थितं स्मार्ददेहं सुरराजवन्दितम्।

कंसान्तकं चक्रगदाब्बहरूतं

भजमि देवं दस्देवस्नुम्॥

\* पश्चदेवके भ्यान' में (१) शक्क-चक्रथारा, विरीट ऑर कुण्डलोंसे विश्वित, पातामार पहने दुप, सुन्दर कमल-जैसे नेवनाले और विश्वस्थलमे यनमालामिहत कौरतुममणिकी शोधावाले 'विष्णु'; (२) चोवंकि पर्वतिके प्रभावाले, रलमय आभृपणभूषित, उज्यवलात, हाथोंमे सुन्दर सूप-सुद्रा और परशुवाले, प्रधासनस्थ, देववन्दित, स्यान्नमभीधारण करनेवाले, निखिलभयत्तरी, विश्वाच और विश्ववन्ध 'शिव'; (३) क्षीराब्विमे रलमिहामनपर विरात्ते दुष, रवेवाह, अनवस्त, वेतपुष्पादिसे पूजिन, देवताओंमे श्रेष्ठ, हाथोंमे भङ्करा, अभय, कमल और पादा स्वनेवाले जिनेन्न 'धणेदा'; (४) सूर्यमण्डलमे कमलामनपर विरात्ते दुष्ट, मकराकार कुण्डल, केयूर और किरोटधारी, सुवर्णतृब्य शरीरवाले और शक्क-चक्र भारण करनेवाले 'प्रयुंनारायण'; तथा (५) लाल कमल, रलाव्य कलका, वर और अमयमुद्रा धारण करनेवाली, मुक्ताहाराध्यमे शोधिन, दयामाद्री, शांदाहोखरा और विनेत्रा 'शक्ति'; इन पश्चदेवीका उक्त न्यरूपमे ध्यान करें।

यदि पूर्वोक्त प्रकारका चित्र या मृत्तिया अथवा काट, चर्चा या मकरानेके समचौरस ५ उकड़ोंमें बने हुए मुददानाय विद्यह हो तो उनको सामने रख छे ॐ इदं विष्णुविश्वक्रमे श्रेश निद्धे पदम् । समूद-मस्य पाप्तुरे स्वाहा ॥ ( अज् ५ । १५ )

( ? )

एडोहि गौरीश पिनाकमाणे शशाङ्कमीले वृषमाधिरूढ । देवाधिदेवेश महेश नित्यं

ाधिदेवेश महेश नित्यं गृष्टाण पूजां भगव**न्नमस्**ते॥

ॐ नमः शब्भवाय च मयोजनाय च नमः शक्कराय च मयस्कराय च नमः शिकाय च शिवतराय च ॥

( यज्ञु० १६ । ४१ )

( ( )

आबाह्येतं गणराजदेवं

्रक्तोत्पळाभासमशेषवन्द्यम् ।

विझान्तकं विझहरं गणेशं

भजसि रौद्रं सहितं च स्पिद्धया ॥

ॐ गणानां स्वा गणपति ६ हवामहे प्रियाणां स्वा प्रियपति ६ हवामहे निधीनां स्वा निधिपति ६ हवामहे बसो मम। आहमजानि गर्भधमा स्वमजासि गर्भधम् ॥

(यञ्चर २३ । १६)

(Y)

आवाहयेतं द्युमणिं महेशं

्सताश्ववाहं द्विभुजं दिनेशम् ।

मिन्तृ रवर्णप्रतिमावभासं

भजामि सूर्यं कुलकृदिहेतोः॥

ॐ आ कृष्णेन रजमा वर्तमानो निवेशयक्तमृतं मत्यै च । हिरण्ययेन सर्विता रधेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ (यज् २३ / ४३ /

, ,

( 4)

या श्रीः स्पर्यं मुक्तित्तां भुवनेष्यलक्ष्मीः
पापासमां कृतिध्यां हृद्येषु बुद्धिः ।
श्रद्धां सतौ कुळजनप्रभवस्य लजा तांग्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् ॥ ॐ अस्ये अभ्योके अस्यालिके न मानयति कश्चन । स सस्यश्वकः सुभद्दिकां काम्यीलवासिनीम् ॥॥

\*(१)'पछदेव'-आवाहन करते समय अजलि वॉधकर विनन्न-भावमे कहे कि-ने गरुड़ारूट, रसाईदेह, इन्द्रवन्दित, कंमारि, चक-गटा और पद्मधारा 'वसुदेवसुत'! आप पथारे॥(२)-हे गौरीहा, पिनाक-पाणि, दाशाद्भथर, कृषभासीन, देवाधिदेव 'महेदर'! आपको नमस्कार

### पूजा-प्रयोग

(१) प्रातस्थाय द्वुषिभूंखा सुस्नातः कृतसम्याधानद्वयककर्मा देवमन्दिरं गर्या द्वारसम्बी तालव्रयं दस्ता कपाटमुद्वाच्य, अन्तः प्रविद्य (स्वमेहे वा देवसमीपे उपविद्य )
हस्ती प्रक्षाच्य प्रजनपात्राणि सम्मुज्य जलेन प्रशास्य बस्नेण
प्रोष्ट्य च यथास्थाने सुस्याप्यानि । सुवासितजलपूर्णं कुम्मं
दक्षिणभागे संस्थाप्य, वामे धण्टास्, पुरतः गंधपुष्पभूषणानि,
दक्षिणतः शङ्कदीपौ, बामे नु ध्यम् अन्यामि यूजनोययुक्तसामग्रीं च यथास्थानं संस्थाप्य, आचम्य, प्राणानायस्य, मङ्गलोसारणं कुर्याद ।

#### (२) मङ्गलमन्त्रा:---

ॐ म्बस्ति न इन्द्रो वृत्त्अवाः म्बस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । म्बस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥

(現のきょくおしくなりを)

भद्रं कोंभिः श्रृणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजनाः । स्थिरेरहेस्नुष्ट्वा९सम्तनृभिर्व्यक्षेम देवहितं यदायुः ॥

(死の そしりょしくのしと)

नं पक्षीभिरनुमध्छेम देवाः पुत्रीक्षीतृभिरुत वा हिरण्यैः । नाकं गृष्म्भानाः सुकृतस्य लोके तृतीये गृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ ( यज्ञ० १५ । ५० )

सुमुलश्रेकदन्तश्रक, भृद्धकेतुर्गणाध्यक्षोक, विद्यारम्भे विवाहे च०, शुक्काम्बरधर्रक, अभीष्मितार्थक इत्यादयः ।

श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमासक्ष्यराभ्यां श्र शचीपुरन्दराभ्यां मातापितृभ्यो इष्ट्वेतताभ्यो कुल-देवताभ्यो श्रामदेवताभ्यो शस्थानदेवताभ्यो ।

है। आप पूजन प्रइण करें हैं (३) —हें गणराज, लाल कमल-जेमां प्रभावाले, सर्ववन्य, विद्वानाशक, विद्वाहर, श्रद्धन 'गणेश'! आप प्रभारे हैं (३) —हे ब्रहेश, दिनमणि, सान वीहोंक रथपर आरूद, दिनुज, दिनेश, सिन्दर-सम प्रभावाले 'मूर्य'! आप प्रधारें हैं (५) और हे गृङ्कतिवनीकी लक्ष्मी एवं आवन्त्र और पापारमाओको दोनता देनेवाले तथा विद्वानौंके हृदयम बृद्धिका प्रकाश फेललेनेवाले और विश्वका पालन करनेवाली 'देवी'! आप प्रधारें और मैरी की हुई प्रका प्रहण करें हैं।

\*देवपूना-प्रयोग' के प्रारम्भमे प्रातःकाल उठकर द्याँचादिसे निवृत्त हो सम्ध्यादि नित्यक्षमे करें और देवनाके मन्दिरमे जाकर द्वार-सन्धिमे नीन ताली देकर क्षपाट खोल अंदर प्रवेदा करें।(यिट अपने मनानमे ही मन्दिर हो या देवमूर्ति रखते हों तो वहा देवनाके

#### (३) ततो इस्ते जलमादाय--

ॐ तस्यद्ध सासोक्तमे सासे असुकासे असुकपक्षे असुकतिथा असुकवासरे असुकानोत्रोत्पक्षोऽसुककार्सा (वर्मा, गुप्तः) अहं यधामिलिलोपचारव्रव्येविष्णु (शिव-गणपति-सूर्य-शक्ति) पृजनं करिप्ये—इति सङ्कल्प्यः, तन्नादौ कलशे—वरुणाय नमः, वरुणमानाह्यामि, सर्वोपचारार्थे गण्याक्षतपुष्पाण समर्पयामि—इति गण्यपुष्पादिभिः सम्पूज्यः, एवं घण्टास्थगरुवाय नमः इति घण्टास्, सर्वदेवेभ्यो नमः इति चण्टास्, सर्वदेवेभ्यो नमः इति च शङ्कं पृज्वेवत् सम्पूज्याम्यपात्रेषु च गण्यादि क्षिपेत् । अन्नेव कार्यविशेषे—अन्यदेवाचेन वा—गण्यानां त्वा इति 'गणमायस्', इदं विष्णुरिति 'विष्णुस्', नमः शम्भवायिति 'शिवस्', आ हर्णोनेति 'सूर्यस्', अस्य अस्थिके इति 'शक्तिस्' च पञ्चोपचारः पृज्येत् ।

#### ( ४ ) ततोऽङ्गन्यासं कुर्यात् ।

ॐ तत्मद्रशेरयादि० अमुक्शमाहं पञ्चदेवप्जार्थे (तन्मध्ये अमुकेष्टदेवप्जार्थे अन्यदेवाचंने वा ) अङ्गन्यासं करिएवे ) ॐ सहस्रशीर्षाण इति वामकरे । ॐ पुरुष एवेद्ः० इति दक्षिणकरे । ॐ पुरुष वानस्य० इति वामजान्ति । तिथाद्ध्यं०इति दक्षिणपादे । ततो विराहजायत० इति वामजान्ति । तस्माद्यज्ञात् इति दक्षिणजान्ति । तस्माद्यज्ञात् विवेद्व त्रस्यायज्ञात् । तस्माद्यज्ञात् विवेद्व त्रस्याः इति वामकट्याम् । तस्माद्याः इति दक्षिणकच्याम् । तस्माद्याः इति वामकट्याम् । तस्माद्याः इति दक्षिणकच्याम् । तं यज्ञं इति वामक्ष्यों । चन्द्रमा मनसो० इति दक्षिणकुक्षों । नाद्याः इति वामक्ष्यों । चन्द्रमा मनसो० इति दक्षिणकुक्षों । नाद्याः इति वामक्ष्यों । यद्युरुषेण० इति वक्षेत्रे । सप्तास्थासम् ० इत्यक्ष्योः । यज्ञेन यज्ञ० इति मृद्धिं । ततः प्रजां समार्थेत । अ

समाप उपस्थित होकर ) हाथ धोरे, पूजनके पात्रोंकों माजे, अल्से धेवर राख्ये साफ कर लें और व्यास्थान रख दें। सुगन्धियुक्त जलपूर्ण कुम्म दाहिनी राग्फ, धूप और घण्टानाथी तरफ, गन्ध, पुष्प, अर्ध्य एवं आसूषण सानने, और श्रेप व्यवेचित स्थानपर रखके आजमन करें और प्राणायाम करके महत्त्रमन्त्रीका उच्चारण करें। मङ्गलमन्त्रीमें 'स्वतित न स्ट्रीं क' 'मंद्रं कर्णेमिः' 'ते प्रतिसः' सुरुष है। इनके सिंशा सुमुखक्ष्येकदण्यक आदिसे गणेशस्मरण करके उपर्युक्त देवींको नमस्कार करें।

 फिर हाथमे जल लेकर वर्तमान मास,पद्म, तिथि,वार और अपना गोत्रसहित नाम उच्चारण करके पछदेव था उनमे किसी एक देव अथवा भरव, भवानी, गङ्गा, हसुमान आधि अन्य देवमें जिसका पूजन करना संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी ध्व्छावाले पुरुषको मगवान् पुरुषोत्तमको लीलाओंके कथामृतसेवनके सिवा अन्य कोई भी प्लब (पार उतारनेकी नौका) नहीं है।

### (२) कीर्तन-भक्ति

मगवान्की मङ्गलमय लीलाओंके महस्वसूचक चरित्रोंका कीर्तन अर्थात् मगवचरित्रोंकी कथाओंका पाट अथवा भगवान्के नामोंका कीर्तन और जप आदि कीर्तन-मक्ति? है।

भक्तिके अङ्गोंमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण-ये तीन अङ्ग मुख्य हैं---

तस्माद् भारत सर्वोत्मा भगवान् हरिरीश्वरः । श्रोतब्यः कीर्तितब्बश्च स्मर्तब्बश्चेश्च्यताभयम् ॥ (श्रीमद्रा०२१११५)

इन तीनोंमें भी कीर्तन प्रधान है। इसका तात्यर्थ अवण और स्मरणकी न्यूनता बतानेका नहीं। किन्तु बात यह है कि अवण और स्मरणमें चित्तकी एकाप्रताका होना परमावश्यक है। चित्तकी एकाप्रता विना अवण और स्मरण (ज्यान) यथावन् नहीं हो सकता। परन्तु नाम कीर्तनके विषयमें तो यहाँतक कहा गया है—

अज्ञानाद्येवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् । सङ्कीर्वितमद्यं पुंसी दृहेदेशी यथानलः ॥ (श्लीमद्वार्दा २ । १८)

'अनजानमें अथवा जानमें उत्तमस्त्रोक भगवान्का नाम-कीर्तन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काल वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्निसे हैंवन ।' इसीसे कीर्तन-भक्तिको प्रधानता दी जाती है। कीर्तन-भक्तिद्वारा परा भक्ति प्राप्त होती है। श्रीशुकदेवजीने कहा है—

इत्यं हरे भंगवतो रुचिरावसार-वीर्याणि बारूचिरतानि च शन्तमानि । अन्यश्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो भक्तिं परा परमहंसमती स्वमेत ॥ (श्रीमद्वा ११ । ११ । २८ )

ह राजन् ! जो मनुष्य इस प्रकार यहाँ ( भागवतमें ) तथा अन्यत्र पुराण-इतिहासादिमें वर्णन किये गये मगवान् श्रीकृष्णके मञ्जलमय बाल्चरित एवं अवतारीके पराकम-सूचक अन्य चरिजोंका कीर्तन करता है, वह परमहंख-गतिको देनेवाले भगवान्में परा भक्ति प्राप्त करता है। कीर्तन-भक्तिका महत्त्व श्रीमद्भागवतके अनेक प्रसङ्कोंमें बताया गया है। वेदच्यासजीके यह पूछनेपर कि मेरेद्वारा वेदोंका विस्तार, वेदान्तदर्शन और महाभारत एवं पुराणादिकी रचना किये जानेपर भी मेरा चित्त अकृतार्थकी भाँति क्यों असन्तुष्ट है, मुझमें क्या न्यूनता है, जिससे मुझे शान्ति नहीं मिलती, देयर्षि नारदजीने कहा है—

भवतानुदितप्रायं यको भगवतोऽस्छम्। येनैवासौ न तुष्पेत सन्ये तद्दर्शनं खिलम्॥ (श्रीमद्रा०१।५)८)

'आपने प्रायः भगवान्के यशका कीर्तन नहीं किया। वह शान, जिस्से भगवान् सन्तुष्ट न हो, न्यून ही है अर्थात् आपकी अशान्तिका कारण एकमात्र भगवान्के गुणानुवादका अभाव ही है' क्योंकि—

इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य स्कारयः च हुद्धिदसयोः । अविष्युतोऽर्थः कविभिनिंस्पितो यदुत्तमस्रोकगुणाबुवर्णनम् ॥

(श्री**मञ्जा०१**।५।२०)

'तपका, शास्त्रोके श्रवणका, स्विष्ट अर्थात् यशिद्विहित कर्मोका, सुक्त अर्थात् अच्छी प्रकारकी वाक्यरचनाके शानका और दान आदिका अविच्युत अर्थ (परम फल ) कवियोंने यही निरूपण किया है कि उत्तमश्लोक भगवान्के गुणोंका कीर्तन किया जाय।'

कीर्तन-भक्तिके भी तीन भेद हैं—भगवान्की लीलाओंका, गुणांका और नामींका कीर्तन ! इन तीनोंमें नाम-कीर्तन मुख्य है ! भगववाम-कीर्तन केवल साधकोंके ही नहीं, किन्तु समाधियात शुद्धान्तःकरण निष्काम योगीजनोंके लिये भी परमावस्यक कहा गया है —

एतकिर्विधमानानामिच्छतामकृतोभयम् । योगिनां नृष निर्णीतं इरेनीमानुकीर्वनम् ॥ (श्रीमद्वा०२।१६११)

'हे राजन् ! जो दु:खरूप इस संसारसे विरक्त हो गये हैं और निर्भय होना चाहते हैं, उन योगीजनोंके लिये एक-मात्र भगवान् हरिके नामोंका कीर्तन ही सारभूत निर्णय किया गया है।

ब्रह्माजीने देयर्षि नारदजीने कहा है---

### यस्यवसारगुणकर्मविद्यस्थनानि नःमानि येऽसुविगमे विवशा गुणम्ति । ते नैकजन्मसम्बद्धं सहस्यैय हिस्सा संयान्स्थपाकृतसृतं समजं प्रपश्चे ॥ (शीमञ्चार २ । ९ । १ ५ )

'जिन भगवान्के अवतारों के गुण और कमें के स्वक देवकीनन्दन, कंसनिकन्दन, कालियमर्दन, भक्तवसाल और गोवर्षनधारी इत्यादि नामों को प्राणान्तके समय विवश होकर भी जो पुरुष उच्चारण करते हैं, उनके अनेक जन्म-जन्मान्तरों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वे खुळे हुए मोक्षद्वारमं सीधे चले जाते हैं। ऐसे भगवान्की शरणमं मैं

सभी प्रकारके पापोंके प्रायश्चित्तके लिये तो भगवान्का नाम-कीर्तन सर्वोपरि है, अजामिलोपाख्यानमें यमदूर्तीके प्रति भगवान्के पार्षदीका कथन है---

प्राप्त होता हैं।

स्तेनः सुरापो मिन्नभृश्वक्षहा गुक्तस्पगः। स्त्रीराजपितृगोहन्तः ये च पातकिनोऽपरे॥ सर्वेषामप्यवस्तामिदमेव सुनिष्कृतस्। नामभ्याहरणं विष्णोर्यतसद्विषया मतिः॥ (श्रीमङ्गा०६।२।९-१०)

'भगवान्का नाम-कीर्तन श्रद्धा-भक्तिले किया जाय उसका तो कहना ही क्या, किन्तु अवज्ञादिसे भी नाम ले लिया जाय तो वह सब पार्पीको हर लेता है।'

साहेरथं पारिहास्यं वा स्तोभं हेल्लमेव वा । वैकुण्डनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः॥ पतितः स्विलितो भग्नः संदृष्टसस आहतः। हरिस्स्यवशेनाह पुमाझाईति यातनाम्॥ (श्रीमद्वाः ६ । २ । १४-१५)

संकेतसे, हँसीसे, गानके आलापको पूरा करनेके लिये, अवहेलनासे किसी भी प्रकारसे लिया गया भगवान्का नाम सब पापोंका हरनेवाला है। शबदाकर गिरा हुआ, मार्गमें ठोकर साकर पड़ा हुआ, अङ्ग-भङ्ग हुआ, सर्प आदिसे उसा हुआ, ज्यरादिसे सन्तम और घायल मनुष्य विवश होकर भी यदि 'हरि' पुकार उठता है तो वह यातमाओंको नहीं भोगता।'

कल्युगमें तो केवल भगवन्नाम-कीर्तन ही मुख्य है— कलेर्दोषनिचे राजनस्ति होको महान्गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं बजेत्॥

### कृते यद्यायतो विष्णुं श्रेक्षयां यज्ञको मस्तैः । द्वापरे परिचर्यायां कस्त्रौ तद्वितिर्वतान् ॥ (श्रीमङ्का०१२।३।५१-५२)

'हे राजन्! किलयुग यद्यपि सब दोषोंसे भरा हुआ खजाना है, फिर भी इसमें एक बड़ा भारी गुण यह है कि भगवान् श्रीकृष्णके नाम-कीर्तनमात्रसे ही पुरुष मुक्तसङ्ग होकर परमपदको प्राप्त हो जाता है। सत्ययुगमें जो फल भगवान् के ध्यानद्वारा, त्रेतामें जो फल यज्ञादिके यजनद्वारा और द्वापरमें जो फल भगवान्की पूजाके द्वारा प्राप्त होता है, यही फल किलकालमें केवल हरि भगवान्के कीर्तनमात्रसे प्राप्त हो जाता है अर्थात् अन्य युगोंमें ध्यान, यज्ञ और यूजा आदिकी साधनाके लिये अत्यन्त तुष्कर साधन अपेक्षणीय है, किन्तु कलियुगमें केवल हरि-कीर्तनमात्रसे ही बेढ़ा पार हो जाता है।

नाम-कीर्तनमें नामके अपराधींसे बचना परमायस्यक है ! नामके अपराधींमें दो अपराध मुख्य हैं। एक तो भगवान्के नामके भरोसेपर यह समक्षकर कि नाम-कीर्तनसे पाप तो सब नष्ट हो ही जायेंगे, पाप करना । इस अपराधकी शुद्धि यम-नियमादिके साधनद्वारा भी नहीं हो सकती ।

### नाम्नो बलाशस्य हि पापबुद्धि-र्न विश्वते तस्य यमैंहिं शुद्धिः ।

और दूसरा अपराध है शास्त्रोक्त नाम-माहात्म्यको केंबल प्रशंसात्मक समझना । जो ऐसा समझते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं । कहा है—

अर्थवादं हरेर्नाम्नि सम्भावयति यो नरः । स पापिष्टो मनुष्याणां निरये पतति ध्रुवम् ॥

### (३) सरण-मक्ति

भगवान्के प्रभावशाली नाम, रूप, गुण और लीला आदिके किये गये कथामृतके श्रवण अथवा कीर्तनका मनन करना और भगवान्की त्येकोत्तर लावण्यमयी श्रीमूर्तिका ध्यान करना स्मरण-भक्ति है। स्मरण-भक्तिको भी परा भक्ति-का साधन बताया गया है—

अविस्मृतिः कृष्णपदारिवन्द्योः श्रिणोत्यभद्राणि शर्म तनोति च । सत्त्वस्य ग्रुद्धिं परमारमभक्तिः ज्ञानं च विज्ञानविशागयुक्तम् ॥ (श्रीमद्रा० १२११२।५४) 'भगवान् श्रीकृष्णके चरणारिक्दोंका स्मरण (ध्यान) समम अमञ्जलोंका नाश और शान्तिका विस्तार करता है। एवं सत्त्वकी शुद्धिः परमात्माकी भक्ति और वैराग्यसहित विशानका विस्तार करता है।

अन्तःकरण-शुद्धिका सर्वोपरि साधन भगवत्-स्मरण (ध्यान) ही है । श्रीग्रुकदेवजीने कहा है-

विद्यातपःप्राणनिरोधमैत्री-

तीर्थाभिषेकवतदानजर्थः

नारयन्त्रञ्जूद्धिं रूभतेऽन्तरास्मा

यथा हरिस्थे भगवस्यमन्ते॥

(श्रीमद्भाः १२।३।४८)

'विद्या (शास्त्र-अध्ययन), तप (अनशन आदि), प्राणायामादि योगकिया, मेंत्री(अहिंसा आदि), तीर्थस्थान, व्रत (एकादशी आदि), दान, जप आदिसे अन्तःकरणकी वैसी शुद्धि नहीं होती है, जैसी अनन्त भगवान् हरिके हुदय-में स्थापित करनेमें होती है।

गीताजीमें स्वयं भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा करते हैं--

ये तु सर्वाणि कर्माणि मित्रे संन्यस्य मस्पशः । अनन्येनैय योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामद्दं समुद्धतं। मृध्युसंसारसागरात् । अवामि नचिरात्पार्थं मध्यावेशितचेतसाम् ॥

(१२।६-७)

शानीजर्नोकी अध्यक्तोपासनाको अधिक दुःसाध्य बताकर मगवान् कहते हैं-कि 'हे पार्य! जो मेरे परायण रहनेवाले सगुणोपासक भक्तजन अपने सम्पूर्ण कर्मोको मुझ सगुणरूप वासुदेवमे अर्पण करके अनन्यभक्तियोगके द्वारा मेरा ध्यान करते हैं, उन मुझमें चित्त लगानेवाले भक्तोंका में शीव ही मृत्युरूप संसारसमुद्रके पार करनेवाला होता हूं।?

भगवान्का सारण द्वेपः भय आदि भावोते भी करनेते सारूप्य और सायुच्य मुक्ति प्राप्त होती है। देवर्षि नारदजीने कहा है---

विरेण यं नृपतयः शिक्कुपालपीण्डू-शास्त्रादयो गतिविस्त्रास्त्रिक्किनाचैः। ध्यायन्त शाक्कृतिधियः शायनासनादौ वस्साम्यमापुरनुरक्तिधियो पुनः किम्॥ (श्रीमद्मा० ११ । ५ । ४८) ंशिशुपाल, पौण्डूक और शास्त्र आदि राजागण सोते-बैठते और खाते-पीते समय सर्वदा भगवान् श्रीकृष्णकी गमन और चितवन आदि चेष्टाओंका वैरभावसे भी चिन्तन करनेसे भगवान्के साम्यको प्राप्त हो गये। तब भगवान्में एकान्त अनुरक्त रहनेवाले भक्तोंकी तो बात ही क्या है—वे तो जीवन्मुक्त ही हैं।

भगवान्के श्रीविष्णहके ध्यानका प्रकार श्रीमन्द्रागवतमें अनेक प्रसङ्गीपर बहा चित्ताकर्षक वर्णन किया गया है । विस्तारभयसे यहाँ केवल श्रीकपिलदेवजीद्वारा वर्णित ध्यानका उल्लेख किया जाता है—

> पद्मगर्भारुहेक्षणम् । प्रसम्बद्धनाम्भोजं नीलोरपलवकश्यामं शक्कचकगदाधरम् ॥ लसरपञ्चजिञ्जलकपीतकौशेयनाससम् भाजस्कौस्त्रभागुक्तकन्धरम् ॥ श्रीवस्तवभसं परीतं वसमाख्या । मत्तद्विरेफक्क्या पराध्येहारकलयंकिरीटाङ्गदनुपुरम् का भी गुणो हा सप्छोणि हृद्यास्भो जिवष्टरम् । दर्भनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् ॥ शशस्त्रवेद्योकनमस्क्रतम् । अपीच्यदर्शन सन्तं वयसि कैशोरे मृत्यानुग्रहकातरम् ॥ कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करम् । ध्यायेदेवं समग्राहं यावच ध्यवते मनः॥ स्थितं वजन्तमासीनं शयानं वा गृहाशयम् । ध्यायेच्छुद्धभावेन **बेक्कणीयेहितं** चित्तं सर्वावयदसंस्थितम् । तस्मिल्लब्धपदं विरुद्धयेक्य संयुज्यादके भगवतो सनिः॥ (श्रीमद्भा०३।२८।१३-२०)

विकसित कमलके समान प्रसन्न मुखारविन्द, कमलके मध्यभागने समान रक्त नेन्न, नील कमलदलके समान स्याम-सुन्दर देह-कान्ति, इस्तकमलोंमें शक्क, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित, कमलकी केसरके समान पीताम्बर धारण किये हुए, वक्षःखलमें श्रीवरस्का चिह्न और प्रीवामें कौस्तुममणि विभूषित, गुजायमान मस्त भ्रमरेति युक्त वनमाला धारण किये हुए, अन्य अङ्कोंमें यथास्यान बहुमूल्य हार, कङ्कण, किरीट, मुजुट, बाजूबन्द और नूपुर आदि आभूषणभूषित, कटिस्थलपर काञ्चनकी किङ्किणी, भक्तजनोंके द्वदयरूप आसनपर विराजमान, मन और नेन्नोंको आनन्ददायक दर्शनीय शान्त स्वरूप, किशोरा-



भगवान विष्णु

वस्थामें स्थित, सबके द्वारा वन्दनीय, भक्तींपर अनुमह करनेमें व्यम, पवित्र और कीर्तनीय यशवाले और भक्तजनींका यश बदानेवाले भगवानके सर्वाङ्ग विभ्रहका इसंप्रकार ध्यान करना चाहिये। और इस प्रकार सर्वाङ्ग ध्यान भली प्रकार हृदयस्थ हो जानेपर भगवानके प्रत्येक अङ्गका पृथक्-पृथक् ध्यान करना चाहिये।

### (४) पादसेवन

पादसेवन-भक्ति एक तो भगवान्की साक्षात् पादसेवा है और दूसरा भगवान्के पाद-पद्मोंका भजन । इसमें प्रथम प्रकारकी पाद-सेवा वड़ी दुर्लम है। जिसके लिये ब्रह्माजी भी लालायित होकर भगवान्से प्रार्थना करते हैं—

तदस्तु मे नाय स भूरिभागो
भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम् ।
येनाहमेकोऽपि भवभनानां
भूत्वा निषेवे तव पादपह्यसम् ॥
(श्रीमद्रमा० १० ! १४ ! ३० )

ंहे नाथ ! इस जन्ममें अब अथवा आगे जहाँ कर्मवरा प्राप्त होनेवाले पशु, पक्षी आदि किसी भी तिर्यक् योनिके जन्ममें मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हो जिसमें में भी आपके भक्त-जनोंमेंसे एक होकर आपके पाद-पछचकी सेवा कहाँ।

ब्रह्माजीने मगवान्के साक्षात् पद सेवनकी प्राप्तिको अति दुर्लभ समझकर किर भगवान्के प्रिय व्रजवासियीके चरण-रजकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना की है कि---

तद्भूरिभाग्यमिष्ठ जन्म किमप्यटब्यां तद्गीकुलैऽपि कतमाङ्ग्रिरजोभिषेकम् । यज्ञीविनं नु निखिलं भगवान्युकुन्द-स्त्वग्रापि यस्पदरजः श्रुतिसृग्यमेव॥ (श्रीमद्भा०१०।१४।३४)

'यह मेरा सीमान्य होगा यदि मनुष्यलोकमें विशेषतया गोकुल या बजके किसी वनमें किसी भी पशु, पश्ची, कीट, पतंग और बुश आदि—योनिमें मेरा जन्म हो, जिससे भगवान् मुकुन्द ही हैं सर्वस्व जिनके ऐसे नजवासियोंकी चरण-रजका मेरेपर अभिषेक होता रहे, जिस चरण-रजको श्रुति भी अनादिकालसे दूँढ़ रही है किन्सु मास न कर सकी है।'

अतएय साक्षात् पादसेवन तो भगवान्के निरन्तर समीपवर्ती श्रीसीताजी, लक्ष्मोजी, रुक्मिणीजी आदि महा- रानियोंको तथा वजके गोपबाल और वजाक्कनाओंको तथा उद्धवजी आदि अनन्यभक्तींको ही उपलब्ध है, फिर भी वे भगवानुके पादमेवनकी अभिलापा करते ही रहते हैं।

पादसेवनकी अभिलापाके विषयमें गोपाङ्गनाएँ भगवान्से प्रार्थना करती हैं---

श्रीर्यत्यदास्तुजरजञ्जकमे तुरुत्या

रुश्यापि वक्षसि पदं किछ भृत्यजुष्टम् ।

यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽज्यसुरप्रयास
स्तद्वय्वयं च तव पाद्रजः प्रपन्ताः ॥

(श्रीभद्रभाष १०। २९। ३७)

भीजन लक्ष्मीजीका कृपाकराक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादि देवगण वहे तप आदिद्वारा प्रयास करते हैं, लक्ष्मीजी आपके वक्षःस्थलमें निवास भाकर भी अपनी सपिकरूप तुलसीके साथ आपके भृत्यगणोंसे सुशोभित चरणारिवन्दके रजकी अभिलापा करती हैं, उसी प्रकार हम भी आपकी चरण-रजको प्राप्त हुई हैं।

श्रीरुक्सिणीजी भी भगवान्से यही प्रार्थना करती हैं-

अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग आसम्ब्रतस्य मयि चाननिरिक्तरहेः। (श्रीमद्मा०१०१६०।४६)

'आप निजानन्दमें रमण करनेवाले हैं, अतः आप मुझ-पर उपेक्षा-दृष्टि रखते हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे आपके चरणोंमें अनुराग (पादसेवा ) प्राप्त हो।'

भगवान्की साक्षात् पाद-सेवन भक्ति तो साध्य भक्तिके अन्तर्गत ही कही जा सकती है । साधन-भक्तिके अन्तर्गत तो भगवानके पादपक्षीके भजनरूप पाद-सेवन भक्ति ही है ।

इस्यच्युताइष्टिं भजतोऽनुवृत्या भक्तिर्वेत्तर्क्षभगवत्प्रदोषः । भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षास्॥ (शोमद्भा०११।२।४३)

'इस प्रकार अच्युत भगवान्के चरणक्रमलकी सेवा करनेवाले भक्तको भगवद्भक्ति, वैराग्य और भगवद्विषयक हान—ये सब एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात् वह आत्यन्तिक क्षेमको प्राप्त हो जाता है'। यहाँ पाद-सेवनभक्तिको परा भक्तिका साधन कहा गया है। भगवान्के पाद-पद्मका भजन भी अनिर्वचनीय है। श्रीसनत्कुमार आदिराज पृथु महाराजसे कहते हैं---

यत्पाद्यक्क्ष जपकाशिवकासभरस्या

कर्माशयं प्रधितसुद्ध्रधयन्ति सन्तः ।

तद्वज्ञ शिक्तमतयो यत्योऽपि रुद्ध
स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुवेबम् ॥

कृष्ण्रो महानिह् भवार्णवमञ्जवेशाः

पङ्चर्गनकमसुस्रेन तितीरिपन्ति ।

तस्यं हरेर्भगवतो भजनीयमिङ्कः

कृरवोहुपं व्यसनसुत्तर दुस्तरार्णम् ॥

(शीमह्मा० ४ । २२ । ३९-४०)

'जिस भगवान्के चरण-कमलके पत्ररूप अङ्गुलियोंकी कान्तिकी मिक्तिद्वारा कर्माशयोंकी वासनामयी प्रनियको मक्तजन जिस प्रकार (आसानीसे) काट सकते हैं, उस प्रकार सब हिन्द्रयोंको वशीभृत करनेवाले निर्विकस्य समाधिनिष्ठ योगीजन नहीं काट सकते, इसल्यि उस शरण्य भगवान् श्रीवासुदेवका भजन करों । काम-कोधादि पड्चगॉसे व्याप्त संसार-समुद्रकों जो मगवान्के चरणकमलरूप नौकाके विना अन्य साधनीके द्वारा उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उनको महान् कष्ट प्राप्त होता है। अतायव हे राजन् ! तुम हिर भगवान्के, भजन करने योग्य चरणकमल्येको नौका करके इस दुस्तर संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण हो।'

### (५) अर्चन-भक्ति

बाह्य सामग्रियोंके द्वारा अथवा मनके द्वारा कल्पित सामग्रियोंसे मगवान्का श्रद्धापूर्वक पूजन करना 'अर्चन-भक्ति' है }

स्वयं भगवान्ते अपने पूजनके अधिष्ठान (आश्रय ) प्रतिमा, स्थण्डिल, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय, गौ और ब्राह्मण आदि बताये हैं---

इनमें पूर्व-पूर्वकी अशक्यतामें उत्तरोत्तरका विधान है। प्रतिमा आठ प्रकारकी बतायी गयी है---

शैली दारुमयी लीही लेप्या सेस्या च सैकती। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाद्यविधा स्मृता॥ (श्रीमद्रा०११।२७।१२)

न्वायाणमयी अर्थात् झालमाम और पाषाणितिर्मितः, काष्ट-मयीः मुवर्ण आदि धानुमयीः, चन्दनादिद्वारा लेपन की हुईः, चित्रमयी, मृत्तिकामयी, मनोमयी ( मनदारा कियत ) और रक्षमयी। र इनकी पूजाके उपचार अधिष्ठान-भेदते मिन्न-भिन्न हैं। पाषाण, धातु और मृत्तिकाकी प्रतिमाओंका पूजन कानादि बोडद्दीपचारद्वारा, विश्वदिका मार्जन आदिद्वारा, मनोमयीका मानसोपचारद्वारा, खिष्टलका तत्त्वन्यासद्वारा, अभिका मृतादिकी आहुतिद्वारा, सूर्यका उपस्थान एवं अध्योदिद्वारा, जलका जलाञ्जलि आदिद्वारा, मान्नणोंका आतिथ्यद्वारा, गौका धास आदिद्वारा पूजन किया जाता है। भगवान्का अर्चन तीन प्रकारसे वैदिक ( वेदमन्त्रोद्वारा ), तान्त्रिक ( स्मृति-पुराणादि तन्त्र-ग्रन्थोंके मन्त्रोंद्वारा ) और इन दोनोंके ( वैदिक तथा तान्त्रिकके ) मिश्रित मन्त्रोंने किया जाता है।

भगवान्की पूजनविधि श्रीमद्भागवतके कई प्रसङ्कोंमें वर्णन की गयी है। भगवान्के अर्चनमें श्रद्धा ही मुख्य है। स्वयं भगवान्ने कहा है—

श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि । भूर्यप्यभक्तोपहृतं न में तीषाय कहपते ॥ (श्रीमद्भाव ११ । २७ । १७ -१८)

'श्रद्धापूर्वक यदि जल भी अर्पण किया जाय तो यह मुक्त अत्यन्त प्रिय है, श्रद्धारहित असूस्यवस्तु भी अर्पणकी हुई मेरे लिये सन्तोपप्रद नहीं हो सकती।

अर्चनभक्तिको भी परा भक्तिका साधन स्वयं भगवान्ने कहा है—

मामेव नैर्पेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्द्ति। भक्तियोगं स समते पूर्वं यः पूजपेत साम्॥ (श्रीमङ्गा०११,२०१५३)

'निष्काम भक्तियोगद्वारा जो इस प्रकार मेरी यृजा करता है, उसको मेरी भक्ति अर्थात् प्रेमलक्षणा परा भक्ति प्राप्त होती है।'

गृहस्थोंके लिये तो विशेषतया अर्चनभक्ति कर्तव्य है---

अयं स्वस्त्ययनः पन्धा द्विज्ञातेर्गृहमेधिनः। यण्ण्यद्याप्तवित्तेन शुक्केनेज्येत प्र्यः॥ (श्रीमद्भा०१०।८४।३७)

'दिजाति (जाहरण, क्षत्रिय और वैश्य ) गृहस्थके स्त्रिये यहीं कल्याणकारक है कि सन्मार्गसे प्राप्त हुए द्रव्यद्वारा अद्धापूर्वक मगवानुका अर्चन करे।'

किन्तु जो मनुष्य भगवान्की अर्चन-भक्ति सांसारिक

कामनाओंके लिये करते हैं। उनके विषयमें ध्रुवजीने कहा है — नृनं विभुग्धमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाष्ययविमोक्षणमन्यहेतोः। अर्चन्ति कस्पकतर्र कुणपोपभोग्य-मिच्छन्ति यस्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् ॥ (श्रीमञ्जाब्दारा)

'निश्चय ही उन लोगोंको बुद्धि आपकी मायासे मोहित है) जो जन्म-मरणसे छुटकारा करनेवाळे कल्पवृक्षरूप आपकी पूजा तुन्छ सांसारिक विषय-भोगादिके लिये करते हैं, जे नारकी जर्नों को भी प्राप्त है।

### (६) बन्दन-भक्ति

वन्दनका अर्थ है प्रणाम--दण्डवत् । भगवान्के श्री-चरणोंमें श्रद्धाभक्तिपूर्वक अनन्यभावसे प्रणाम करना चन्दन-भक्ति है।

प्रणाम करनेकी विधि खयं भगवान्ने इस प्रकार बतायी है।

> स्तर्वरुद्धावचेः स्तोन्नैः पौराजैः प्राकृतेरपि । स्तुत्वा प्रसीद भगवद्गिति वन्देत दण्डवत् ॥ शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाह्यस्यां च परस्परम् । प्रपन्नं पादि मामीश भीतं मृत्युप्रहाणेवात् ॥

( श्रीमञ्जाक ११ । २७ । ४५-४६ )

·अनेक प्रकारके वेदोक, पुराणोक्त एवं तन्त्रोक्त और प्राकृत स्तोवींसे स्तुति करकं यह निवेदन करे--'ह भगवन् ! आप प्रसन्न हों, और दण्डकी भाँति गिरकार पृथ्वीपर इस प्रकार प्रणाम करे, शिरको मेरे चरणोंमें रखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें--हे प्रभो ! इस संसारसागरके मृत्युरूप अहसे मेरी रक्षा कीजिये।'

भगवान्को प्रणाम करनेका महत्त्व पाण्डवगीतार्मे कहा है-

> एकोऽपि क्रुयास्य कृतः प्रणामो दशासमेधावसुधेन तुस्यः । दशासमेधी प्रनर्भवाय ।

'भगवान् श्रीकृष्णको एक वार भी प्रणास करना दश अश्वमैध यहके अवस्थ सानके तुस्य है किन्तु अश्वमैधयह सा० अं० ६७---

करनेवालींको पुनर्जन्मकी प्राप्ति होती है, पर भगवान्को प्रणाम करनेवालोंको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यह विशेषता है ।' उनकी मुक्ति हो जाती है। ब्रह्माजीने भी श्रीमद्भागयतमें कहा है--

तत्तेऽ**नुकस्प**रं सुसमीक्षमाणो प्वास्मकृतं विपाकम्। हृद्वास्य पुर्भिविंद्ध प्रमस्ते

जीवेत यो सुक्तिपदे स दायभाक् ॥ .( श्रीमञ्चा० १० । १४ । ८ )

·आपकी कृपा कब प्राप्त होगी ? इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए और अपने कमोंके फलको भोगत हुए एवं शरीर, वाणी और मनसे आपकी वन्दन-भक्ति करते हुए जो जीवित रहते हैं, वे मुक्तिपदके भागीदार हो जाते हैं, अर्थात् उनको मुक्ति सुलभ हो जाती है।

### (७) दाख-भक्ति

भगवान्की अदा और प्रेमपूर्वक दास्यभावसे सेवा करना दास्य-भक्ति है, दास्य-भक्तिके लिये भगवान्ने स्वयं आज्ञा की है-~

> सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः। गृहञ्जुभूपणं मह्यं दासवचद्रमायया 🛭 ( श्रीसङ्घा० ११ । ११ । ३९ )

भगवान्के मन्दिरका भार्जन, लेपन, सिञ्चन, मण्डल आदिकी रचना (चौक पूरनाः स्वस्तिक बनाना आदि सेवा) निष्कपटभावसे दासकी भाँति करनी चाहिये।'

भगवान्का दास्य-भाव प्राप्त होना बहा दुर्रुभ है। भगवान्के पूर्ण कृपापात्र भक्त भी दास्त्र-सेवाके लिये उत्कण्ठित रहते हैं, प्रह्लादजीने भगवान् श्रीनृतिंहजीसे प्रार्थना की है-

बस्माद्भियात्रियवियोगसयोगजन्त-शोकाप्रिमा सकलयोनिषु द्वामानः। दुःसीवधं तदपि दुःसमतद्वियादं भूमन् भ्रमामि वद् मे तव दाख्योगम् ॥ (अभिद्वा० ७।९।१७)

·हे भूमन् ! प्रिय और अप्रिय पदार्थोंके संयोग और वियोगसे उत्पन्न होनेबाले अभिने सब योनियोंमें तापित होकर मैंने जो-जो ओषधि की, उसरी शान्ति न मिलकर यदापि उलटा दुःख ही मिलता रहा है; पर उनको मैं दुःख न समझकर भ्रमसे मुख समझता हुआ इस संवारमें भ्रमता रहा हूँ। अतएव अब आप अपना दास्ययोगरूप अमोध ओषिष प्रदान कीजिये, जिससे सदाके लिये उस तापका नाश होकर शान्ति प्राप्त हो।

श्रीमद्भागवतमें गोपीजनोंने प्रार्थना की है-

तन्नः मसीद वृजिनार्दन तेऽड्बिमूरुं प्राप्ता विस्त्रय बसतीस्वदुपासनाद्याः । स्वःसुन्दरस्मितनिरीक्षणतीत्रकाम-

> ततासमनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्॥ (श्रीमद्वा०१०१२९।३८)

१ दुःखनाशक पुरुपोत्तम! आपकी सेवा करनेकी आशा रखनेवाली हम अपने घरोंको त्यागकर आपके चरणों-के समीप आयी हुई है। हमारा द्वदय आपके सुन्दर मन्द हास्यगृर्वक कटाक्षपातसे उत्पन्न प्रेमाप्तिसे संतप्त हो रहा है अतएक आप अपनी दास्य-सेवा देनेकी कृपा कीजिये।'

भगवान्की सेवा जो मनुष्य स्वार्थके लिये करते हैं उनमें वह दास्य-भाव नहीं है—-वह तो लेन-देन करनेवाले वैश्योंके व्यापारके समान है—-

यस्त आश्विय आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिकृ॥ ( श्रीमद्भार ७ । १० । ४ )

### (८) संख्य-भक्ति

भगवान्में मित्रभावसं प्रेम करना सख्य-मिक हैं।
भगवान्में सख्यभाव भगवान्की पूर्ण कृपाद्वारा ही प्राप्त
हो सकता है । अतः सख्य-मिकका अधिकार तो
भगवान्की इच्छापर ही निर्भर है। सख्य-मिक्का अधिकार तो
भगवान्की इच्छापर ही निर्भर है। सख्य-मिक्का औरामावतारमें कपिराज सुप्रीव और विभीषणादिको तथा श्रीकृष्णावतारमें त्रजके गोप-गोपाङ्कनाओंको तथा उद्धव एवं पण्डुपुत्र
अर्जुन आदि कतिपय सीभाग्यशाली जनोंको ही प्राप्त हो
सकी है । सख्य-मिक्काप्त भक्तोंका, भगवान्में अनन्य
अद्धा एवं प्रुप्य-भाव रहते हुए भी वे भगवान्के साथ मिजींके
समान वर्ताव करते हैं और उनके प्रति कठोर वाक्य भी
कह उठते हैं। श्रीवजाङ्कनाएँ कहती हैं—

मृगयुरिव कपीन्द्रं विषयभे लुटभ्रथर्मा स्थियमञ्जत विरूपां सीजितः कामयानाम् । बिक्तमपि विश्वमस्त्राबेष्टयद्ध्वाङ्कवय-स्तद्वजमस्तितसस्यैर्दुस्यजस्त्रक्ष्यार्थः ॥ (अग्रमञ्जा०१०१४७।१७)

'जिन्होंने रामावतारमें व्याक्षकी भाँति बालीका वध कर दिया तथा अपनी पक्षीके वशीमृत होकर वेचारी कामातुरा शूर्पणकाके नाक-कान काटकर कुरूप कर दिया, यही नहीं इसके पूर्व वामनावतारमें राजा यिलके सर्वस्व अर्पण करनेपर भी उसको इस प्रकार वश्ण-पाशसे बाँधकर स्वर्गसे गिरा दिया, जैसे काक पक्षी किसी वस्तुको कुछ खाकर नीचे गिरा देता है, अतएव ऐसे काले वर्णवालोंकी मित्रतासे इम बाज आयों। वर्षाप ऐसीकी चर्ची-कथा भी उचित नहीं है, फिर भी न मालूम क्यों श्रीकृष्णकी चर्चा किये विना हमसे नहीं रहा जाता।

भगवान्ने सख्य-भाव यहाँतक निभाया है कि ब्रजवासियों-को अपनी पीठतकपर बिठा लिया है---

> उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः । (श्रीमङ्का० १० । १८ । २४)

भगवान् श्रीकृष्णाने खेलमें पराजित होकर श्रीदामानामक गोपको पीठपर चदायाः, सख्य-भक्तिके विषयमे ब्रह्माजीने कहा है----

> अही भाग्यमहो आग्यं नन्द्गोपवर्जीकसाम्। यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्॥ (श्रीमद्भाग १०। १४ । ३२ )

'अहो ! नन्दादि वजवासी गोपोके धन्य भाग्य हैं ! धन्य भाग्य हैं ! जिनके सुद्धद् परमानन्दरूप सनातन पूर्णब्रह्म आप हैं ।

### (९) आत्मनिवेदन

अहङ्काररहित अपने तन, मन, धन और परिजनसहित अपने-आपको तथा सर्वस्वको श्रद्धा और प्रमपूर्वक भगवान्के समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। श्रीनिमि योगेक्वरने कहा है---

इष्टं इतं वर्षो जसं कृतं यशास्त्रनः प्रियम् । दारान्सुतान्गृहान्प्राणान्यस्यरस्मै निवेदनम् ॥ (औमद्रा०११।३।२८)

·यश, दान, तप, जय, अपने वर्णाभ्रमानुसार किये हुए

धर्मानुष्ठान, पूर्त, आत्माको प्रिय करनेवाले सदाचार, स्त्री, पुत्र, घर और प्राण सर्वस्य भगवान्के अर्पण करे।

आत्मिनिवेदन करनेवाले भगवान्के अनन्य भक्त होते हैं। वे ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती राज्य, रसातलका आधिपत्य और योगद्वारा प्राप्त सिद्धियाँ ही नहीं, किन्तु भगवान्के सिवा वे कैवल्य मोक्षतककी इच्छा नहीं करते—

न पारमेश्वयं न महेन्द्रशिष्ययं

न सार्वभौमं न रसाधिपस्यम् । 🖫

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा

मरवर्षितासमेच्छति महिनान्यत्॥

( श्रीमद्भार ११ । १४ । १४ )

क्योंकि ऐसे भक्तोंको भगवान्की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उन्हें कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। कहा है— एवं धर्मेर्मजुष्याणासुद्वास्मनिषेदिनाम् । मित्र संज्ञायते भक्तिः कोऽन्योऽमीऽस्यावशिष्यते ॥

(श्रीमद्भाव ११ । १९ । २४ )

गीताजीके अन्तर्मे भगवान्ते अर्जुनको शर्णागत होनेकी ही आज्ञा की है। शरणागति आत्मनिवेदन ही है— सर्वधर्मान्यरियज्य भामेकं भरणं वजः। अहं स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्रुषः॥ ( गीता १८ । ६६ )

भ्सव धर्मोंको त्यागकर तृ एक मेरी शरणमें ही आ जा। में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तृ सोच मत कर। श्रीमद्भागवतमें उद्धवजीके प्रति भी भगवान्ने यही कहा है—

मासेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिशाम् । यादि सर्वारमभावेन मया स्या शकुतोभयः॥

(११ | १२ | १५)

भ्सन देहधारियोंके आत्मारूप एकमात्र मेरीही अनन्यभाव-से शरणमें आ जा जिससे मेरे द्वारा अकुतोभय हो जायगा। ।

शरणागत भक्तके रक्षक भगवान् स्वयं हो जाते हैं। राजा अम्बरीयके प्रसङ्कर्में महर्षि दुर्वासाजीसे भगवान्ने कहा है—

ये दारानारपुत्रासान् प्राणान्त्रिस्तिमं परम्। हिस्सा मां शरणं याताः कथं तौस्त्यकतुमुस्सद्वे॥ (श्रीमञ्जाव १ । ४ । ६५)

'जो स्ती, पुत्र, घर, कुटुम्ब, सबसे अधिक प्राण, घन, यह लोक और परलोक सभीको त्यागकर मेरी शरण आ गये हैं, उनकी उपेक्षा में किस प्रकार कर सकता हूँ ?'

शरणागतके विषयमें तो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने यहाँतक प्रतिशारूपमें आज्ञा की है—

सक्टदेव प्रपक्षाय तथास्मीति च याचते। असर्थं सर्वभूतेभ्यो दहाम्येतद् झतं सस॥ (वा०रा०युद्ध०१८। ३३)

'जो एक बार भी मेरी शरणमें आ जाता है और भी तुम्हास हूँ' इस प्रकारकी प्रार्थना करता है उसको में प्राणि-मात्रसे अभयदान दे देता हूँ, यह मेरा बत है।'

फिर भला, अनन्यभावसे जो भक्त शरणागत होता है, उसकी तो बात ही क्या ?

नवधा भक्तिका विषय अत्यन्त विस्तृत है, इस विषयके अनेक प्रत्य हैं। श्रीमद्भागक्तमें तो अनेक स्थलींपर प्रत्येक प्रसङ्कपर विस्तारके साथ भक्तिका वर्णन है। उसमेंसे प्रायः यहाँ बहुत संक्षिप्तरूपसे दिग्दर्शनमात्र कराया जा सका है। सम्मय है, प्रसङ्कानुकूल इसमें बहुत कुछ बुटियाँ रह गयी हों, उनके लिये में क्षमा-प्रार्थी हूँ।

# भगवानको जीवन समर्पण करनेवाला चाण्डाल भी ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है

श्रीप्रहादजी कहते हैं--

विप्राद्द्विषङ्कणयुतावरविन्दनाभपादारविन्दिवमुखाञ्क्कपचं वरिष्ठम् । मन्ये तदर्भितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुछं न तु भूरिमानः॥

(श्रीमद्भाग्ध।९।१०)

बारह गुणोंचे युक्त किन्तु भगवान्के चरणकमछोंने विमुख ब्राह्मणकी अपेक्षा मैं उस चाण्डालको श्रेष्ट मानता हूँ। क्रिसने अपनी वाणी, मन, चेष्टा, धन और प्राण भगवान्को समर्पित कर दिये हैं। वह चाण्डाल अपने कुलको पवित्र करता है; परन्तु वह अभिमानी ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता।

# भक्तिका स्वरूप

### अखिकरसामृतमूर्तिः प्रसमररुचिस्द्रतारकापाखिः । कछितस्यामालकितो राधाप्रेयान् विशुर्धयति ॥

वित्तवृत्तिका निरन्तर अविश्व्छिनस्पर्स अपने इष्ट्रस्वस्प श्रीमगवान्में लगे रहना अथवा भगवान्में परम अनुराय या निष्काम अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। भक्तिके अनेक साधन हैं, अनेकों स्तर हैं और अनेकों विभाग हैं।शृरिषयोंने वड़ी सुन्दरताके साथ भक्तिकी व्याख्या की है। पुराण, महाभारत-रामायणादि इतिहास और तन्त्र-शास्त्र भक्तिसे भरे हैं। ईसाई, मुसलमान और अन्यान्य मतावलम्बी जातियोंमें भी भक्तिकी बड़ी सुन्दर और मधुर व्याख्या और साधना है। हमारे भारतीय दौव, शाक्त और वैष्णव-सम्प्रदाय तो भक्तिनसम्बनाकी ही जय-घोषणा करते हैं। वस्तुतः भगवान् जैसे भक्तिसे व्या होते हैं, वैसे और किसी भी साधनसे नहीं होते। भक्तिकी तुलना भक्तिके ही हो सकती है। भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु भक्तिके मूर्तिमान् दिव्य स्वस्य हैं। उनके अनुयायियोंने भक्तिकी बड़ी ही सुन्दर ब्याख्या की है और उसीके आधारपर यहाँ कुछ लिखनेका प्रयास किया जाताहै।

जिनके असाधारण सीन्दर्य और माधुर्यते वहे-वहें महात्मा, ब्रह्मज़ानी और तपस्चियोंके मनोंको वरवस खींच लिया; जिनकी सबसे बढ़ी हुई अक्षुत, अनन्त प्रभुतामयी पूर्ण ऐक्वर्य-शक्तिने शिव, ब्रह्मातकको चिकत कर दिया, उन सबके मूळ आश्रयतत्व स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके लिये जो अनुकृलतायुक्त अनुशीलन होता है, उसीका नाम भक्ति है। अनुकृलतावा तात्पर्य है, जो कार्य श्रीकृष्णको रुचिकर हो, जिससे श्रीकृष्णको सुल हो, शरीर, वाणी और मनसे निरन्तर वही कार्य करना । श्रीकृष्णके लिये अनुशीलन तो कंस आदिमें भी था, परन्तु उनमें उपर्युक्त आनुकृत्य नहीं था। श्रीकृष्णस्य यहाँ श्रीराम, दृष्टिंह, वामन आदि सभी भगवत्वरूप्य लिये जा सकते हैं, परन्तु गौद्दीय वैष्णव भगवान् श्रीकृष्णस्य स्थपके निमित्त और तत्यम्बन्यिनी अनुशीलनरूपा मिक्तको ही मुख्य मानते हैं।

भक्तिमें दो उपाधियाँ है—१— अन्याभिलाषिता और मिल्रण । इन सिल्रकी उपाधियाँ दोनोंमेंसे जबतक एक भी उपाधि रहती है तबतक प्रेमकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

अन्यामिलाषा—भोग-कामना और मोध-कामनाके मेदसे दो प्रकारकी होती है, और ज्ञान, कर्म तथा योगके भेदसे भक्तिका आवरण तीन प्रकारका होता है। यहाँ ज्ञानसे 'आहं ब्रह्मास्मि', योगसे भजनरहित हठयोगादि और कर्मसे भक्तिरहित याग-यज्ञादि शास्त्रीय और भोगादिकी प्राप्तिके क्रिये किये जानेवाले लैकिक कर्म समझने चाहिये। जिस ज्ञानसे भगवान्के स्वरूप और भजनका रहस्य जाना जाता है, जिस योगसे चित्तकी हाजि भगवान्के स्वरूप, गुण, लीला आदिमें तल्लीन हो जाती है और जिस कर्मसे भगवान्की सेवा बनती है, वे ज्ञान-योग-कर्म तो भक्तिमें सहायक हैं, भक्तिके ही अक्त हैं। वे भक्तिकी उपाधि नहीं हैं।

जिस भक्तिमें भोग-कामना रहती है, उसे सकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति राजसी और तामसी भेदसे दो प्रकारकी है—विषय-भोग, यश-कीर्त्ति, ऐश्वर्य आदिके लिये जो भक्ति होती है, वह राजसी है; और हिंसा, दम्भ तथा मस्सर आदिके निमित्तते जो भक्ति होती है, वह तामसी है। विषयोंकी कामना रजेगुण और तमोगुणसे ही उत्पन्न हुआ करती है। इस सकाम भक्तिको ही सगुण भक्ति भी कहते हैं। जिस भक्तिमें मोक्षकी कामना है, उसे कैवल्यकामा या सास्विकी भक्ति कहते हैं।

उत्तमा भक्ति चित्स्वरूपा है। उस भक्तिके तीन भेद हैं— साघन-भक्ति, भाव-भक्ति और प्रेम-भक्ति । उत्तमा भक्ति इन्द्रियोंके द्वारा जिसका साधन हो सकता हो, ऐसी अवण-कीर्तनादिका नाम साधन-भक्ति है ।

इस साधन-भक्तिके दो गुण हैं - ह्रोदाशी और शुभदायिनी। हो से तीन प्रकारके हैं — पाप, वासना और अविद्या । इनमें पापके दो भेद हैं — पाप बोसना और अविद्या । इनमें पापके दो भेद हैं — पाप बोस अप्रारण्य । जिस पापका फल मिलना शुरू हो गया है उसे 'प्रारण्य पाप' और जिस पापका फलमोग आरम्भ नहीं हुआ, उसे 'अप्रारण्य पाप' कहते हैं। पापका बीज है — 'वासना' और वासनाका कारण है 'अविद्या।' इन सब ह्रेशोंका मूल कारण है — मगवद्विमुखता; भक्तोंके सक्के प्रमावसे भगवान्की सम्मुखता प्राप्त होनेपर ह्रोशोंके सार कारण अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसीसे साधन-भक्तिमें 'सर्वदु:खनाशकत्य' गुण प्रकट होता है।

'श्रुभ' शब्दका अर्थ है—साधकके द्वारा समस्त जगत्के प्रति प्रीति-विधान और सारे जगत्का साधकके प्रति अनुराग, समस्त सदुर्णोका विकास और सुख । सुखके भी तीन भेद हैं—विषयसुख, ब्राह्मसुख और प्रसमिश्वर-सुख ! ये सभी सुख साधन-मक्तिसे प्राप्त हो सकते हैं ।

मायमिक में अपने दो गुण हैं—'मोक्षलघुताकृत' और 'खुदुर्लमा'। इनके अतिरिक्त दो गुण—'ल्लेशनाशिनी और ग्रमदायिनी' साधन-भक्तिके इसमें आ जाते हैं। जैसे आकाशके गुण वायुमें और आकाश तथा वायुके गुण अग्निमें—इस प्रकार अवाले-अवाले भूतों में पिछले-पिछले भूतों के गुण सहज ही रहते हैं, वैसे ही साधन-भक्तिके गुण भाव-भक्तिमें और साधन-भक्तिके तथा भाव-भक्तिके गुण प्रेमभक्तिमें रहते हैं। इस प्रकार भाव-भक्तिमें कुल चार गुण हो जाते हैं और प्रेममक्तिमें -'सान्द्रानन्द्रिशेषात्मा' और 'श्रीकृष्णाकिषीणी' इन दो अपने गुणों के सहित कुल छः गुण हो जाते हैं। यह उक्तमा भक्तिके छः गुण हैं।

### क्रेशमी शुभवा मोक्षणयुताकृत् सुदुर्छमा । सान्द्रानन्द्विरोषारमा श्लीकृष्णाकर्षिणी च सा॥

( श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु )

१-क्रेशनाशिनी और २-सुखदा<u>विनीका</u> खरूप तो ऊपर बतलाया ही जा चुका है ।

३—मोक्षलघुताहुत्तु तात्पर्य है कि यह मिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष (सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्ट और सायुज्य—पाँच प्रकारकी मुक्ति)—सबमें तुच्छ बुद्धि पैदा करके सबसे चिच हटा देती है।

४-सुदुर्लमाका अर्थ है-साम्राज्य, सिद्धि, स्वर्ग, ज्ञान आदि वस्तु विभिन्न साधनींके द्वारा मिल सकते हैं, उनको भगवान् सहज ही दे देते हैं परन्तु अपनी भाव-भक्तिको भगवान् भी शीध नहीं देते। निष्काम साधनोंके द्वारा भी यह सहजमें नहीं मिलती। यह तो उन्हीं भक्तींको मिलती है, जो भक्तिके अतिरिक्त मुक्ति-भुक्ति सबका निरादर करके केवल भक्तिके लिये सब कुछ न्योळावर करके भगवान्की कृतापर निर्भर हो रहते हैं।

५-शान्द्रानन्दिविशेषात्माका अर्थ है करोड़ों ब्रह्मानन्द भी इस प्रेमामृतमयी भक्ति-सुखसागरके एक कणकी भी दुलनामें नहीं आ सकते । यह अपार और अचिन्त्य प्रेम-सुखसागरमें निमन्न कर देती है। ६-श्रीकृष्णाकर्षिणीका अभिप्राय है कि यह प्रेममक्ति समस्त प्रियजनों के साथ श्रीकृष्णको भक्तके वद्यमें कर देती है।

पूर्वीक साधन-भक्तिके द्वारा भाव और प्रेम साध्य होते हैं। वस्तुतः भाव और प्रेम नित्यसिद्ध

साधन-मिक प्रवस्तु हैं, ये साध्य हैं ही नहीं । साधनके द्वारा जीवके हृदयमें छिपे हुए भाव और

प्रेम प्रकट हो जाते हैं । साधन-भक्ति दो प्रकारकी होती है— १--वैधी और २--रागानुगा।

अनुराग उत्पन्न होनेके पहले जो केवल शास्त्रकी आहा मानकर भजनमें प्रवृत्ति होती है, उसका नाम वैधी भक्ति है। भजनके ६४ अङ्ग होते हैं (इनका वर्णन वृसरे लेखमें देखिये)। जनतक मानकी उत्पत्ति नहीं होती, तभीतक वैधी भक्तिका अधिकार है।

क्रजेन्द्रनन्दन स्थाममुन्दर श्रीकृष्णमें जो स्लामाविकी परमाविद्यता अर्थात् प्रेममयी तृष्णा है उसका नाम है <u>राग ।</u> ऐसी रागमयी भक्तिको ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं।

रागात्मिका भक्तिके भी दो प्रकार हैं—कामरूपा और सम्बन्धरूपा। जिस भक्तिकी प्रत्येक चेष्टा केयल श्रीकृष्णसुखके लिये ही होती है अर्थात् जिसमें काम प्रेमरूपमें परिणत हो गया है, उसीको कामरूपा रागात्मिका भक्ति कहते हैं। यह प्रख्यात भक्ति केवल श्रीगोपीजनोंमें ही है; उनका यह दिव्य और महान् प्रेम किसी अनिर्वचनीय माधुरीको पाकर उस प्रकारकी लीलाका कारण बनता है, इसीलिये विद्वान् इस प्रेम-विशेषको काम कहा करते हैं।

मैं श्रीकृष्णका पिता हूँ। माता हूँ—इस प्रकारकी बुद्धिका नाम सम्बन्धरूपा रागात्मिका भक्ति है।

इस रागात्मिका भक्तिकी जो अनुगता भक्ति है। उसीका नाम रागानुगा है। रागानुगा भक्तिमें स्मरणका अङ्ग ही प्रधान है।

रागानुगा भी दो प्रकारकी है—कामानुगा और सम्बन्धानुगा | कामरूपा रागातिमका भक्तिकी अनुगामिनी तृष्णाका नाम कामानुगा भक्ति है । कामानुगाके दो प्रकार हैं—सम्मोगेच्छामयी और तत्तद्भावेच्छातमा । केलि-सम्बन्धी अभिलावासे युक्त भक्तिका नाम सम्भोगेच्छामयी है; और यूपेश्वरी वजदेवीके भाव और माधुर्यकी प्राप्तिविषयक वासनामयी भक्तिका नाम तत्तद्भावेच्छातमा है । श्रीविप्रहके माधुर्यका दर्शन करके या श्रोकृष्णकी मधुर लीलाका स्मरण करके जिनके मनमें उस भावकी कामना जाग उठती है, वे ही उपर्युक्त दोनों प्रकारकी कामानुगा मिक्तके अधिकारी हैं।

जिस भक्तिके द्वारा श्रीकृष्णके साथ पितृत्य-मातृत्व आदि सम्बन्धसूचक चिन्तन होता है और अपने ऊपर उसी भावका आरोप किया जाता है। उसीका नाम सम्बन्धानुगा भक्ति है।

द्युद्ध-सत्त्व-विशेषस्वरूप प्रेमरूपी सूर्यकी किरणके सहरा रुचिकी अर्थात् भगवस्राप्तिकी अभिलाघा, अनुकुलताकी भाव-भक्ति उनके अभिलाषा और उनके सौहार्दकी अभिलाषा-के द्वारा चित्रको स्निम्ध करनेवाली जो एक मनोवृत्ति होती है, उसीका नाम भाव है। भावका ही दूसरा नाम रति है। रसकी अवस्थामें इस भावका वर्णन दो प्रकारसे किया जाता है-स्थायिभाव और सञ्चारी-भाव । इनमें स्थायिभाव भी दो प्रकारका है-प्रेमाङ्कर या भाव और प्रेम । प्रणयादि प्रेमके ही अन्तर्गत हैं । ऊपर जो लक्षण बतलाया गया है। यह प्रेमाङ्कर नामक भावका ही लक्षण है। नत्य-गीतादि सारे अनुभाव इसी भावकी चेष्टा या कार्य हैं। इस प्रकारका भाव भगवानकी और उनके भक्तींकी कृपासे ही प्राप्त होता है, किसी दूसरी साधनासे निहीं। तो भी उसे साध्य-भक्ति बतलानेका भी एक विशेष कारण है। साधन-भक्ति भाव-भक्तिका साक्षात कारण न होनेपर भी उसका परम्परा कारण अवस्य है ! साधन-भक्तिकी परिपक्तता होनेपर ही श्रीभगवानकी और उनके भक्तोंकी कपा होती है और उस कुपासे ही भाव-भक्तिका प्रादुर्भाव होता है। निम्नलिखित नौ प्रीतिके अङ्कर ही इस भावके लक्षण हैं-

- १. क्षान्ति—भन-पुत्र-मान आदिके नाद्या, असफलता, निन्दा और व्याधि आदि क्षोमके कारण उपस्थित होनेपर भी चित्तका जरा भी चञ्चल न होना ।
- २. अन्यर्थ काल्प्य-स्वणमात्रका समय भी सांसारिक विषय-कार्योमें तृथा न बिताकर मन, वाणी, शरीरसे निरन्तर भगवत्सेवासम्बन्धी कार्योमें लगे रहना।
- विरक्ति—इस लोकके और परलोकके समस्त भोगोंसे स्वामाविक ही अकिंच ।

- ४. मानग्रून्यता—स्वयं उत्तम आसरणः, विचार और स्थितिसे सम्पन्न होनेपर भी मान-सम्मानका सर्वथा त्याग करके अधमका भी सम्मान करना।
- ५. आज्ञाबन्ध—भगवान्के और भगवत्प्रेमके प्राप्त होनेकी चित्तमें दृढ़ और बद्ध-मूल आश्रा ।
- समुत्कारा—अपने अभीष्ट भगवान्की प्राप्तिके लिये अत्यन्त प्रवल और अनन्य लालसा ।
- ७. नाम-गानमें सदा रुचि—भगवान्के मधुर और पिनन्न नामका गान करनेकी ऐसी स्वामायिकी कामना कि जिसके कारण नाम-गान कभी क्कता ही नहीं और एक एक नाममें अपार आनन्दका बीध होता है !
- ४. भगवान्के गुण-कथनमें भासकि—दिन-रात भगवान्-के गुण-गान, भगवान्की प्रेममयी लीलाओंका कथन करते रहना और ऐसा न होनेपर बेचैन हो जाना ।
- ९. भगवान्के निवासस्थानमं प्रीति--भगवान्ने जहाँ मधुर लीलाएँ की हैं, जो भूमि भगवान्के चरण-स्पर्शते पवित्र हो जुकी है, इन्दावनादि-उन्ही स्थानों में रहनेकी प्रेमभरी इच्छा।

ंजन टपर्युक्त नौ प्रीतिके अङ्कुर दिखलायी हैं। तन समझना चाहिये कि भक्तमें श्रीकृष्णके साक्षात्कारकी योग्यता आ गयी है।

उपर्युक्त लक्षण कभी-कभी किली-किसी अंशमें कमीं और शानियोंमें भी देखे जाते हैं; परन्तु वह भगवान्में रित नहीं है, रत्याभास है। रत्याभास भी दो प्रकारका होता है— प्रतिविक्त्यत्याभास और छावारत्याभास। गट्गद-भाव और आँस् आदि दो-एक रितके लक्षण दिखलायी देनेपर भी जहाँ भोगकी और मोक्षकी हच्छा वनी हुई है, वहाँ प्रतिविक्त्यत्याभास है; और जहाँ भक्तोंके सक्ससे कथा-कीर्तनादिके कारण नासमझ मनुष्योंमें भी ऐसे लक्षण दिखलायी देते हैं, वहाँ छायारत्याभास है।

भावकी परिपक्ष अवस्थाका नाम प्रेम है। चित्तके सम्पूर्णक्यसे निर्मल और अपने अमीष्ट प्रेम-मिक औम्मानान्में अतिशय ममता होनेपर ही प्रेमका उदय होता है। किसी भी विभक्षे हारा जरा भी न घटना या न बदलना प्रेमका चिह्न है। प्रेम दो प्रकारका है—महिमाशान्युक्त और केक्ल।

विधिमार्गसे चलनेवाले भक्तका प्रेम महिमाशनयुक्त है;और

राग-मार्गपर चलनेवाले भक्तका प्रेम केवल अर्थात शह माधुर्यमय है। ममताकी उत्तरोत्तर जितनी ही वृद्धि होती है, प्रेमको अवस्या भी उत्तरोत्तर वैसी ही बदलती जाती है। प्रेमकी एक ऊँची स्थितिका नाम है स्नेह। स्नेहका चिद्र है। चित्तका द्रवित हो जाना । उससे ऊँची अवस्थाका नाम है राग । रागका चिद्ध है, गाद स्नेह । उससे ऊँची अवस्था-का नाम है प्रणय । प्रणयका चिह्न है गांढ विश्वास । श्री-कृष्णरति-रूप स्थायिभाव विभाव, अनुभाव, सान्विक भाव और व्यभिचारी भावके साथ मिलकर जब भक्तके हृदयमें आस्वादनके उपशुक्त बन जाता है, तब उसे भक्ति-रस कहते हैं । उपर्यक्त कृष्णरति शान्त, दास्य, सख्य, बात्सस्य और मधुरके भेदरे पाँच प्रकारकी है। जिसमें और जिसके द्वारा रतिका आखादन किया जाता है। उसको विभाव कहते हैं। इनमें जिसमें रति विभावित होती है, उसका नाम है, आलम्बन-विभाव; और जिसके द्वारा रति विभावित होती है, उसका नाम है उद्दीपन-विभाव । आलम्बन विभाव भी दो प्रकारका है-विषयालम्बन और आश्रयालम्बन ! जिसके लिये रतिकी प्रवृत्ति होती है, वह विषयालम्बन है, और इस रतिका जो आधार होता है, वह आश्रयालम्बन है। इस श्रीकृष्ण-रतिके विषयालम्बन हैं—श्रीकृष्ण और आश्रया-लम्बन हैं- उनके भक्तगण । जिनके द्वारा रतिका उददीपन होता है। वे श्रीकृष्णका स्मरण करानेवाली बस्नालकारादि वस्तुएँ हैं उद्दीपन-विभाव ।

नाचनाः भृमिषर लोटनाः गानाः जोरसे पुकारनाः अङ्ग मोदनाः हुँकार करनाः जमाई लेनाः लम्बे श्वास छोडना आदि अनुभावके लक्षण हैं। अनुभाव भी दो प्रकारके हैं— शीत और क्षेपण । गानाः जमाई लेना आदिको शीतः और नृत्यादिको क्षेपण कहते हैं।

सास्थिक भाष आठ हैं— स्तम्म (जडता), खेद (पिता), रोमाझ, खरभङ्क, कम्म, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रत्य (मूर्छ)। ये सास्विक भाव स्निग्ध, दिग्ध और रूक्ष मेदसे तीन प्रकारके हैं। इनमें स्निग्ध सास्थिकके दो मेद हैं— मुख्य और गीण। साक्षात् श्रीकृष्णके सम्यन्धसे उत्पन्न होनेवाला स्निग्ध सास्थिक भाव मुख्य है और परम्परासे अर्थात् किज्ञित् व्यवधानसे श्रीकृष्णके सम्यन्धमें उत्पन्न होनेवाला स्निग्ध सास्थिक भाव गीण है। स्निग्ध-सास्थिक भाव

नित्यसिद्ध मक्तोंमें ही होता है । जातरित अर्थात् जिनमें प्रेम उत्पन्न हो गया है—उन भक्तोंके सान्विक भावको दिग्ध भाव कहते हैं और अजातरित अर्थात् जिसमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्यमें कभी आनन्द-विस्मयादिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले भावको रूक्ष भाव कहा जाता है।

ये सब मान भी पाँच प्रकारके होते हैं— धूमायित, ज्यलित, दीप्त, उद्दीत और सद्दीत । बहुत ही प्रकट, परन्तु गुप्त रखने योग्य एक या दो साल्विक भागोंका नाम धूमायित है । एक ही समय उत्यव होनेवाले दो-तीन भागोंका नाम ज्वलित है । ज्वलित भावको भी बद्धे कप्टसे गुप्त रक्खा जा सकता है । बढ़े हुए और एक ही साथ उत्यव होनेवाले तीन-चार या पाँच साल्विक भागोंका नाम दीप्त है, यह दीप्त भाव छिपाकर नहीं रक्खा जा सकता । अल्यन्त उत्कर्षको प्राप्त एक ही साथ उदय होनेवाले छः, सात या आठ भागोंका नाम उद्दीत है । यह उद्दीत भाव ही महाभावमें सद्दीत हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त रत्याभासजनित सात्मिक भाव भी होते हैं, उनके चार प्रकार हैं। सुमुक्षु पुरुषमे उत्पन्न सात्मिक भावका नाम रत्याभासज है। कर्मियों और विषयी जनोंमें उत्पन्न सात्मिक भावका नाम सत्याभासज है। जिनका चिक्त सहज ही फिसल जाता है या जो केवल अभ्यासमें लगे हैं, ऐसे व्यक्तियोंमें उत्पन्न सात्मिक भावको निःसन्त कहते हैं। और भगवानमें विदेष रखनेवाले मनुष्योंमें उत्पन्न सात्मिक भावको प्रतीप कहा जाता है।

व्यभिचारी भाव ३३ हैं—निर्वेद, विषाद, देन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्ब, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मरण, आलस्य, जाड्य, लजा, अनुभाव-गोपन, रमृति, वितर्क, चिन्ता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, अस्या, चपलता, निद्रा, सुप्ति और बोध।

भक्तोके चित्तके अनुसार इन भावोंके प्रकट होनेमें तारतम्य हुआ करता है। आठ सास्त्रिक और तैंतीस व्यभि-चारी भावोंकी व्याख्या स्थानाभावसे यहाँ नहीं की जाती है। इन तैंतीस व्यभिचारी भावोंको ही सञ्जारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि इन्हींके द्वारा अन्य सारे भावोंकी गतिका सञ्जालन होता है। अब स्थायिभावकी बात रही। स्थायिभाव सामान्यः स्थन्छ और शान्तादि भेदसे तीन प्रकारका है। किसी रस-निष्ठ भक्तका सक्क हुए विना ही सामान्य भजनकी परिपक्तता-के कारण जिनमें एक प्रकारकी सामान्यरित उत्पन्न हो गयी है, उसे सामान्यस्थायिभाव कहते हैं। शान्तादि भक्तोंके सक्कसे सक्क समय जिनके स्वच्छ चित्तमें सक्कके अनुसार रित उत्पन्न होती है, उस रितको स्वच्छ स्थायिभाव कहते हैं और पृथक्-पृथक् रस-निष्ठ भक्तोंकी शान्तादि पृथक्-पृथक् रितका नाम ही शान्तादि स्थायिभाव है। शान्तादि भाव पाँच प्रकारका है—शान्ता, दास्य, सख्य, वात्सत्य और मधुर। इनमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है। (इन पाँच रसींका विस्तृत धर्णन पाठकौंको अन्य लेखोंमें देखना चाहिये।) इन पाँच रसींके अतिरिक्त हास्य, असुत, वीर, कहण, रौद्र, भयानक और वीभत्स—ये सात गौणरस और हैं। भगवान्का किसी भी रसके द्वारा भजन हो, वह कल्याणकारी ही है, परन्तु साधनके योग्य आदर्श पाँच मुख्य रस हैं।#

#### ~ <del>:3#G</del>·~

# साधन-भक्तिके चौसठ अङ्ग

१-श्रीगुदके चरण-कमलोंका आश्रय-प्रहण ।

२-श्रीगुरुदेवसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा लेकर भगवट्-विषयमें शिक्षा प्राप्त करना ।

३-विश्वासके साथ गुरुकी सेवा करना ।

४-साधु-महात्माओंके आचरणका अनुसरण करना ।

५-भागवतधर्मके सम्बन्धमें विनयपूर्वक प्रश्न करना ।

६-श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये भोगादिका त्याग करना ।

७-द्वारका, अयोध्या आदि भगवान्के लीलाधामीमें और गुकादि तीर्योंने रहना ।

८-जितने व्यवहारके यिना काम न चले नियमपूर्वक उतना ही व्यवहार करना ।

९-एकादरी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदिका उपवास करना ।

१०-ऑवला, पीपल, तुलसी आदि पवित्र वृक्ष और गी-ब्राह्मण तथा भक्तीका सम्मान करना !

ये दस अङ्ग साधन-मिक्तके सहायक हैं; और ग्रहण करने थोग्य हैं।

११-भगवद्-विमुख असाधु पुरुषका सङ्ग बिलकुल त्याग कर देना ।

१२-अनिधकारीको, प्रलोभन देकर या बलपूर्वक किसीको शिष्य न बनाना, अधिक शिष्य न बनाना । १३-भगवान्के सम्बन्धसे रहित आडम्बरपूर्ण कार्योका आरम्भ न करना ।

१४-बहुतसे प्रन्योका अभ्यास न करना, व्याख्या या तर्क वितर्क न करना। भगवसम्बन्धरहित कलाओको न सीखना।

१५-व्यवहारमें अनुकूलता न होनेपर दीनता न लाना ।

१६-शोक, मोह, कोधादिके वश न होना ।

१७-किसी भी दूसरे देवता या दूसरे शास्त्रका अपमान न करना।

१८-किसी भी प्राणीको उद्देग न पहुँचाना ।

१९-सेवापराध और नामापराध्तं सर्वथा बच्चे रहना ।†

२०-श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णके भक्तींके द्वेप और निन्दा आदिको न सह सकता ! इन दस अक्कोंके शत्न किये विना साधन-भक्तिका यथार्थ उदय नहीं होता ।

२१-वैष्णव चिह्न धारण करना ।

२२-इरिनामाक्षर धारण करना ।

२३-निर्माल्य धारण करना ।

२४-श्रीभगवान्के सामने नृत्य करना ।

२५-श्रीभगवान्को दण्डवत् प्रणाम करना ।

२६-श्रीमग्यान्की मूर्तिको देखते ही खढ़े हो जाना ।

<sup>\*</sup> यहां बहुत ही संक्षेपमें केवल परिचयमात्र दिया गया है। जिनको विश्वेष जानना हो वे श्रीरूपगोस्वामोरिनन 'हरिमार्कि रसाष्ट्रतसिन्धु' और 'उउल्बलनोलमणि' नामक संरक्षण झन्धोंका अध्ययन करें। —सम्पादक।

<sup>🕆</sup> सेवापराध और नामापराधका वर्णन इसी अङ्कमें दूसरी जगह देखिये ।

२७-श्रीभगवान्की मूर्तिके आगे आगे या पीछे पीछे चछना । २८-श्रीभगवान्के स्थानों अर्थात् उनके घाम और मन्दिरोंमें जाना ।

२९-परिक्रमा करना।

३०-श्रीभगवान्की पूजा करना।

३१-श्रीभगवानुकी परिचर्या या सेवा करना ।

३२-श्रीभगवान्का लीला-सम्बन्धी गान करना ।

२२-श्रीभगवान्के नाम, गुण और लीला आदिका उच स्वरते कीर्तन करना।

३४-श्रीभगवानुके नाम और मन्त्रादिका जप करना !

३५-श्रीभगवान्के समीप अपनी दीनता दिखलाकर उनके प्रमक्षे लिये, सेवा प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करना ।

३६-श्रीभगवानुकी स्तृतियोंका पाठ करना ।

३७-महाप्रसादका सेवन करना ।

३८-चरणामृत पान करना ।

३९-धूप और माला आदिका सुगन्ध ग्रहण करना ।

४०-श्रीमृतिका दर्शन करना ।

४१-श्रीमृतिंका स्पर्श करना ।

४२-आरति और उत्सवादिके दर्गन करना ।

४३-श्रीभगवान्कं नाम-गुण-लीला आदिका अवण करना ।

४४-श्रीभगवान्की कृपाकी ओर निरन्तर देखते रहना ।

४५-श्रीभगवान्का स्मरण करना ।

४६-श्रीभगवान्के रूप, गुण, लीला और सेवा आदिका भ्यान करना ।

४७-सारे कर्म श्रीभगवानुको अर्पण करके अथवा उन्हींके

ख्डिये सद कर्म करते हुए भगवान्का अनन्य दास बन जाना।

४८-हद विश्वास और प्रीतिके साथ अपनेको श्रीमगवान्का सका मानना ।

४९-श्रीभगवानके प्रति आत्मसमर्पण कर देना ।

५०-अपनी उत्तम-से-उत्तम और प्यारी-से-प्यारी सब बस्तुएँ भगवानुके प्रति निवेदन कर देना ।

५१-भगवान्के लिये ही सव चेष्टा करना।

५२-सब प्रकारसे सर्वथा श्रीभगवान्के शरण हो जाना ।

५३-उनकी तुलसीजीका सेवन करना ।

५४-उनके शास्त्रोंका सेवन करना ।

५५-उनकी पुरियोंका सेवन करना।

५६-उनके भक्तीका सेवन करना ।

५७-अपने वैभवके अनुसार सजनोंके साथ मिलकर भगवान्का महोत्सव करना ।

५८-कार्तिकके वत करना ।

५९-जन्म और यात्रा महोत्सव मनाना ।

६०-श्रद्धा और विशेष प्रेमके साथ भगवान्के चरण-कमलोकी सेवा करना ।

६१-रसिक भक्तांके साथ मिलकर श्रीमद्भागवतके अर्थ और रसका आस्वादन करना ।

६२-सजातीय और समान आशयबालं, भगवान्के रसिक महापुक्षींका सङ्ग करना ।

६३-नाम-सङ्कीर्तन करना और

६४-वज-मण्डलादि मधुर लीलाधामोंमें वास करना ।

## हरिनाम-उचारणका फल

विष्णुदूत कहते हैं--

साङ्केश्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वेङ्कण्डनामम्हणमशेषायहरं विदुः॥ पतितः स्वलितो भन्नः संदृष्टस्तप्त आहतः। हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहेति यातनाम्॥

(शीमद्भा•६।२।१४--१५)

भगवान्का नाम चाहे जैसे लिया जाय, किसी बातका सक्केत करनेके लिये, इंसी करनेके लिये, रागका अलाप पूरा करनेके लिये, अयवा तिरस्कारपूर्वक ही क्यों न हो, वह सम्पूर्ण पापोंको नाश करनेवाला होता है । पतन होनेपर, गिरनेपर, कुछ टूट जानेपर, वेंसे जानेपर, बाह्य या आन्तर ताप होनेपर और धायल होनेपर जो पुरुष विवशतासे भी 'हरि' यह नाम उच्चारण करता है वह यम-यातनाके योग्य नहीं।

# सेवापराघ और नामापराघ

#### सेवापराध

- १-सवारीपर चढ़कर अथवा पैरोमें खड़ाऊँ पहनकर श्रीभगवान्के मन्दिरमें जाना ।
- २-रथ-यात्राः, जन्माष्टमी आदि उत्सर्वीका न करना या उनके दर्शन न करना ।
- ३-श्रीमूर्त्तिके दर्शन करके प्रणाम न करना ।
- ४-अशौच-अवस्थामें दर्शन करना ।
- ५--एक हाथसे प्रणाम करना ।
- ६—परिक्रमा करते समय भगवान्के सामने आकर कुछ न धूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना ।
- ७-श्रीभगवान्के श्रीविष्रहके सामने पैर पसारकर बैठना।
- ८-श्रीमगवान्के श्रीविप्रहके सामने दोनी घुटनोंको ऊँचा करके उनको हार्योसे लपेटकर बैठ जाना ।
- ९-श्रीभगवान्के श्रीवित्रहके सामने सोना ।
- १०-श्रीमगवानुके श्रीविश्रहके सामने भोजन करना ।
- ११-श्रीमगवान्के श्रीविग्रहके सामने शुठ बोलना ।
- १२-श्रीभगचान्के श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना ।
- १३-श्रीभग**वान्के श्रीविग्रइके सामने** आपसमें वातचीत करना ।
- १४-श्रीमगवान्के श्रीविग्रहके सामने चिछाना ।
- १५-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने कलह करना ।
- १६-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने किसीको पीड़ा देना।
- १७-श्रीभगवान्के श्रीविष्रहके समने किसीपर अनुष्रह करना।
- १८-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्ठुर यचन बोलना ।
- १९-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने कम्बलसे सारा शरीर दक हेना ।
- २०-श्रीभगवान्के श्रीविष्रहके सामने दूसरेकी निन्दा करना।
- २१-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति करना।
- २२-श्रीभगवान्के श्रीविमहके सामने अस्त्रील शन्द बोलना ।
- २३-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने अधोवायुका त्याग करना।
- २४-शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात् सामान्य उपचारींसे भगवान्की सेवा-पूजा करना !

- २५-श्रीभगवानको निवेदन किये विना किसी भी वस्तुका खाना-पीना ।
- २६-जिस **ऋ**तुमें जो फल हो, उसे सबसे पहले श्रीमगवानको न च**टा**ना ।
- २७-किसी शाक या फलादिके अगले भागको तोड्कर भगवानके व्यक्षनादिके लिये देना।
- २८-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहको पीठ देकर बैठना ।
- २९-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने दूसरे किसीको भी प्रणाम करना ।
- २०-गुरुदेवकी अम्पर्यनाः कुशल-प्रश्न और उनका स्तवन करना।
- ३१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना ।
- २२-किसी भी देवताकी निन्दा करना। श्रीवाराइ-पुराणमें २२ सेवापराधीका वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया गया है—
- १-राजाके अज्ञका भक्षण करना !
- २-ॲंधेरेमें श्रीविग्रहका स्पर्ध करना ।
- ३-नियमोंको न मानकर श्रीविग्रहका स्पर्श करना ।
- ४--शजा या ताली बजाये विना ही श्रीमन्दिरकं द्वारकी कोलना।
- ५-अभस्य बस्तुएँ निवेदन करना ।
- ६-पादुकासहित भगवान्के मन्दिरमें जाना ।
- ७-कुत्तेकी जूँठन स्पर्श करना ।
- ८-पूजा करते समय बोलना ।
- ९-पूजा करते समय मलत्यागके लिये जाना ।
- १०-श्राद्वादि किये विना नया अस खाना ।
- ११-गन्ध और पुष्प चढ़ानेके पहले धूप देना ।
- १२-निषिद्ध पुर्थोसे भगवान्की पूजा करना ।
- १३—दॅतवन किये विना भगवान्के श्रीविग्रहकी पूजा या जनका स्पर्श करना ।
- १४-स्त्री-सम्भोग करके भगवान्के श्रीविग्रहको पूजाया उनका स्पर्ध करना।
- १५-रजस्वलास्त्रीकास्पर्शकरके 🦙 🦙
- १६-दीपकास्पर्शकरके ,, ,,
- १७-सुर्देका स्पर्श करके ,, ,, १८-लाल वस्न पहनकर ,, ,,
- १९-नीला वस्न पहनकर 🥠 🚜

| २०-विना घोया हुआ वस्त्र पहनकर भग       | ावान्के | श्रीविग्रहष |
|----------------------------------------|---------|-------------|
| पूजा या उनका स्पर्ध करना               | 1       |             |
| २१द्सरेका वस्त्र पइनकर                 | **      | **          |
| २२-मेला यस्त्र पहनकर                   | 11      | 57          |
| २३श्रवको देखकर                         | ,,      | ; >         |
| २४अघोषायुका त्याग करके                 | "       | 33          |
| २५— <b>कोध क</b> रके                   | 39      | "           |
| २६-इमशानमें जाकर                       | 5,      | 55          |
| २७खाया हुआ अन्न पचनेसे पहले खाकर       | ,,      | ,1          |
| २८-पशुओंका मांस खाकर                   | 11      | 53          |
| २९-पक्षियोंका मांसखाकर                 | 27      | ,,,         |
| - ३०⊸गाँजा आदि मादक द्रव्योंका सेवन कर | के 🕠    | "           |
| ३१—ॠुसुम्ब साग खाकर                    | ,,      | 11          |
| और                                     |         |             |
| ३२-शरीरमें तैल मलकर                    | 17      | 5)          |
|                                        |         |             |

गङ्गाकान करनेसे, यमुनाकान करनेसे, भगवान्की सेवा करनेसे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे, तुल्सीके द्वारा श्रीशालग्रामजीकी पूजा करनेसे, द्वादशीके दिन जागरण करके दुल्सीका स्तवन करनेसे, भगवान्की पूजा करनेसे और भगवान्के नामका आश्रय लेकर नाम-कीर्सन करनेसे सेवापराध खूट जाता है। भगवान्के नामसे सारे अपराधोंकी क्षमा हो जाती है। श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं—

मम नामानि लोके दिमम्ब्रह्मया यस्तु की तंथेत् । तस्यापराधकोटीस्तु क्षमाम्येव न संदायः ॥ 'इस संसारमें जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे नामोका कीर्तन करता है, मैं उसके करोड़ों अपराप्रोंको क्षमा कर देता हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं है।'

#### नामापराध

- १--सत्पुरुषोकी निन्दा करना ।
- २–शिव और विष्णुके नार्मोमें ऊँच-नीचकी कल्पना करना ।
- ३-गुरुका अपमान करना ।
- ४-वेदादि शास्त्रोंकी मिन्दा करना।
- ५-'भगवान्के नामकी जो इतनी महिमा कही गयी है, यह केवल स्तुतिमात्र है, अस्लमें इतनी महिमा नहीं है।' इस प्रकार भगवान्के नाममें अर्थसादकी कस्पना करना।
- ६—'भगवान्के नामसे पापिका नाश होता ही है। पाप करके नाम लेनेसे पाप नष्ट हो ही आयेंगे, पाप हमारा क्या कर सकते हैं ११ इस प्रकार भगवान्के नामका आश्रय लेकर नामके बलपर पाप करना।
- ७-यज्ञ, तप, दान, त्रत आदि शुभ कर्मोंको नामके समान मानना ।
- ८-श्रद्धारहित और सुनना न चाहनेवाले व्यक्तिको उपदेश करना ।
- ९-नामकी महिमा सुनकर भी नाममें प्रीति न करना । और १०-भौं और भोरेके फेरमें पड़कर विषय-मोगोंमें आसक होता ।

ये दस नामापराध हैं। नामापराधसे भी ख़ुटकारा नामके जप-कीर्त्तनसे ही मिलता है।

नामापराधयुक्तानां नामान्येव इरन्स्यवम् । अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च॥ 'नामापराधयुक्त पुरुषोंका पाप नाम ही हरण करता है और निरन्तर कीर्त्तन किये जानेपर वह सारे मनोरथोंको पूरा करता है।'

# जीवोंका परम धर्म क्या है ?

यमराज अपने दूर्तीते कहते हैं—
पतावरनेच लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः । अक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥
नामोबारणभाहातम्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । अज्ञामिलोऽपि येनैच मृत्युपाशादमुच्यत ॥
पतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम् ।
विकुश्य पुत्रमघवान्यदज्ञामिलोऽपि नारायणेति म्नियमाण इयाय मुक्तिम् ॥

(श्रीमद्भा०६:३।२२-२४)

इस संसारमें जीवोंका इतना ही परम धर्म है—मगवानके नामोच्चारण आदिके द्वारा भगवान्में परमभक्ति करना । हे दूतो ! भगवान्के नामोच्चारणकी महिमा साधात् आँखोंसे देख लो कि जिससे अजामिल भी मृत्युपाद्यसे छूट गया । भगवान्के गुण, लीला और नामोंका कीर्तन, बस, इतना ही जीवोंके परपनाशके लिये पर्याप्त है । क्योंकि पापी आजामिल भी मरते समय नारायण' इस नामसे अपने पुत्रको पुकारकर मुक्तिको प्राप्त हुआ । (फिर जो पुण्यात्मा हैं—जीवनमें अद्धा-मक्तिले भगवान्का नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है !)

# अटपटा साधन—श्रेम

( हेल्क--पं॰ श्रीकृष्णदत्तनी भट्ट )

नात जुर्बे कौरी से बाईन की हैं ये बातें! इस रंग को क्या जाने पूछों तो कभी पी है!! उस मैंय से नहीं मतरूब दिल जिस से हैं नेनाना! मकसूर्य है उस मय से दिल ही में जो खिंचती है!!

--अक्षर

साध्य एक है-साधन अनेकः पर सबसे बड़ी कमी है साधकींकी । मार्ग बतानेवालींकी कमी नहीं, कमी है मार्गपर चलनेवालोंकी । नेता और उपदेशकोंका टोटा नहीं, टोटा है तो उनके उपदेशोंको मानकर बताये हुए पथपर चलनेवालींका। मज़ा तो यह है कि जो मार्ग बताते हैं, वे स्वयं ही उस मार्गपर नहीं चलते । 'आपु न जावे सासुरे औरन को सिख देइ!' बाली मसल है । भगवद्धक्तिके मार्गका भी ऐसा ही हाल है । इस ओर भी धर्मोपदेशकींकी कमी नहीं। साधन बताने-वालोंका टोटा नहीं। और फिर भारतकी तो बात ही क्या कही जाय ! यहाँकी तो गली-गलीमें चेदान्त विखरा पड़ा है । यहाँके वज्रमूर्ख भी जगत्की मध्यरताः, आत्माकी अमरता और भोगोंकी अस्थिरतापर घंटों विवाद कर सकते हैं। आजके इन उपदेशकोंकी भीड़में तुल्सी और कवीर, मीरा और सूरदास, नरसी और रैदास, चेतन्य और नामदेव, रामऋषा और रामतीर्थः विवेकानन्द और अरविन्द-जैसे साधक कितने हैं ? अरे, दालमें नमक बराबर भी तो नहीं ! और वास्तवमें बात तो यह है कि सच्चे साधक तो उपदेश और प्रचारते सर्वथा परे रहते हैं। यह दूसरी बात है कि उनके मुखोंसे यदा कदा निकली पावन वाणीका लोग इस कार्यके लिये उपयोग कर लें; पर वे खतः इसके लिये सचेष्ट रहते हों, ऐसा प्रायः देखनेमें नहीं आता। कहा ही है कि--

जो जाने सो कहैं नहिं, कहैं सो जाने नाहिं।

अधमरी गगरी ही अधिक छलका करती है, भरी नहीं। प्रेमानन्दमें विभोर रहनेवालोंको, शानानन्दसे आकण्ठ परिपूर्ण रहनेवालोंको तो यह चिन्ता रहती ही नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति जाने कि वे कितने गहरेमें हैं ? उन्हींकी अवस्थाका परिचय देते हुए कवीर कहते हैं—

मस्त हुआ तब क्यों बोके १ गाँठ गठियायो । बाको क्यों स्रोडे ॥९॥ बार हरूकी ची चदी तराजु। तब पूरी क्यों तोले ॥ २ ॥ मतवारी । सुरत पी गई बिन मददा तोहे ॥ ३ ॥ मान हंसा सरोवर । तलेया क्यों डोले ॥ ४ ॥ ताल

पर जो हो, हमारी आध्यात्मिक भूख मिटानेके लिये तो कुछ-न-कुछ चाहिये ही । हमारे अन्तरकी तीम पिपासा तो मिटनी ही चाहिये । वह पिपासा एक-दो दिनकी पिपासा तो है नहीं । वह है न जाने कितने जन्म-जन्मान्तरोंकी । सहज ही यह मिट जाय, यह आशा करना तो व्यर्थ ही है । यह अवस्य है कि मृगतृष्णाके जलसे यह कुछ देर बहला भले ही रक्खी जाय । पर ऐसा बहलाना कबतक काम देणा !

अन्तरकी पिपासा जब हमारे भीतर जाबत् होती है तो हम न्याकुल हो उठते हैं उसे शान्त करनेके लिये । परन्त उस समय न तो इमारा जाना हुआ मार्ग होता है और न उस मार्गपर जानेका साधन । उस समय जो लोग हमारे पथ-प्रदर्शक के रूपमें हमारे सम्मुख आते हैं, वे बेचारे स्वयं ही पथ नहीं जानते और इसका अवस्यम्भावी परिणाम यह होता है कि वे आप तो इयते ही हैं, साथमें हमें भी ले इबते हैं। इम अन्धकारमें ही टटोलते रह जाते हैं और वर्षोंके परिश्रमके उपरान्त भी अपनेको उसी स्थानपर खडा पात हैं, जहाँसे हमने आगे चलना आरम्भ किया था। कारण ? कारण स्पष्ट है । पहला तो यह कि हमारी पिपासाकी तीवतामें कमी और दुसरा उचित साधनका अज्ञान । तीवतामें कमी इसल्यि कि उसके तीन होनेपर व्यर्थ ही इधर-उधर भटकनेकी कम गुंजाइश रहती है और प्रलोभन मार्गमें किसी भाँतिकी बाधा हालनेमें समर्थ नहीं हो पाते और उचित साधनका अज्ञान तो रहता ही है। जब पथ-प्रदर्शक ही पथभ्रान्त हैं तय उचित साधन ही कैसा ! जब वे ही अन्धकारमें टटोल रहे हैं तो हमें प्रकाश कहाँसे मिलेगा ?

और फिर, माना कि इमारी आध्यात्मिक भूख भली

<sup>ै.</sup> अनुभवहीनना, २. उपदेशक, ३. शराब, ४. सहय, उदेश्य।

प्रकार जामत् हो पड़ी है और हमें साधन भी शात हो गया है, तथा हम उसपर चलने लगे हैं। किन्तु जब हम देखते हैं कि इस मार्गपर चलते हमें इतना समय बीत गया और कुछ भी सिद्धि नहीं मिली तो हमारी साधनपरसे श्रद्धा विचलित हो उठती है और बस, हम गिर जाते हैं। हम सर्वथा भूल बैठते हैं, कि—

साधनापे सिद्धि काम एके दिन नाहिं हय, श्रमेर साफ्त्य आहे पे जगते सुनिश्चय। सुदिन होतं आगत पूर्ण हवे मनोरय, सद्यः जात तरु शासा पुटे ना बुसुमनार। समये दिवेन प्रभु श्रम योग्य पुरस्कार।।

सभय आनेपर अमका पुरस्कार मिलेगा ही। अतः साधनाके पथमें इतादा होनेकी बात होती ही नहीं, परन्तु हम तो चाहते हैं कि हमें आनन-पानन फल मिले। योड्डा-शा भी विलम्य न लगे। भाँति-भाँतिके प्रलोभन भी आकर हमारा मार्ग रोकने लगते हैं और हम इस मार्गकी बाधाओंसे अनिभन्न होनेके कारण उनपर विजय न प्राप्त कर पथ-भान्त हो जाते हैं।

योग, यश, तप, वत, दान, होम आदि-आदि न जाने कितने साधन हैं प्रभु-प्राप्तिके । समीके द्वारा भक्त और जानी अनके सन्निकट पहुँचे हैं। भक्तोंकी पावन गायाएँ पुकार-पुकारकर इसकी दुहाई पीट रही हैं; परन्तु आज हम इन सव साधनोंको अत्यन्त ही कप्रसाध्य पाते हैं। दूरकी बात ही क्यों, समीपकी ही ले लीजिये । कोई छोटा मोटा पाठ या अनुष्टान आरम्भ करते ही न जानें कितनी झंझटें हमारे सम्मुख आ उपस्थित होती हैं । फलस्वरूप हम या तो उन्हें अध्या छोड़कर बैठ रहते हैं और यदि पूरा भी करते हैं तो ऐसे मानो इतना सवक हमें किसी-न-किसी तरह दोहरा ही जाना है। भला, कहीं इस प्रकारसे भगवत्प्राप्ति हुआ करती है ? कौड़ी देकर कहीं हीरा खरीदा जाता है ? उस सचे पारखीकी भी ऑखोंमें किसी भाँति धूल झोंकी जा सकती है ? इस तरह यदि बेगार काटनेसे चला करता या तोते-जैसे पाउसे अनुषम पलकी प्राप्ति हुआ करती तो जगन्नियन्ताको और किसी नामसे भले ही पुकार लिया जा सकता था। उसे न्यायकारी और कर्मानुसार फल देनेवाला तो कभी भी न कहा जाता। यह न्यायाधीश ही कव कहला सकता है जिसके दरबारमें अन्याय होता है ! यह सत्र सोचकर यही जीमें आता है कि कोई साधन ऐसा होता जो कष्टसाध्य भी न होता और

उससे अपना मतलब भी इल हो बाता। परेशानी भी न होती और काम भी चलता। तमाम त्मार भी न बॉबना होता और उहें स्थमें सफलता भी प्राप्त होती।

हताश होनेकी बात नहीं । सबे साधकोंने ऐसा मार्ग भी खोज निकाला है । उस मार्गका नाम है—प्रेम । सरल-से सरल होनेपर भी वह बड़ा ही अटपटा मार्ग है ।

इस मार्गके कुछ पथिकोंका अनुमय भी सुन लीजिये । एक साहब फरमा रहे हैं—

क्चप इश्कमें 'अहसान' सँभलकर चलना, हजरंत खित्र भी भूले हैं ठिकाना अपना ! दूसरे साहब कहते हैं—

इक्ककी चीट कर्लज पै न साथ कोई, जान से जाये मगर दिल न लगाये कोई! तीसरे साहयका अनभव है—

अहाह इरक भी है कोई ऐसी मासियत, एक आग सी लगी है दिले वेकसार में । चौथे साष्ट्रवका कहना है---

यं वो ही है कि न बात इसमें कां, संविधा खांके भारे, इस को जबां पर न धरे! हमारे बोधा किंव भी ऐसा ही कुछ गुनगुना रहे हैं— यह प्रेम को पंथ काल महा, तलवार की धार पैधावनो है। इस्छ औरोंकी बानगी इस प्रकार है—

सीस कार्टिक मुँह धी ता पर राखे पाँव ।

इरक चमन के बीचमें ऐसा हो तो आव ।।

प्रेम पंच अति ही कठिन सब पे निबहत नाहिं।

चिंक मोम तुरंग पे चिनको पावक माहिं॥

'नारायण' प्रीतम निकट सीई पहुँचनहार ।

गेंद बनावे सीस की खेठे बीच बजार ॥

यह सब होनेपर भी अनुभवियोंका यही कहना है कि —

प्रेम बराबर योग नहिं, प्रेम बराबर ध्यान ।

प्रेम मीक बिन साधना, सब ही धोथा ज्ञान ॥

प्रेम-पथकी गहनता, गुकता और गम्भीरताको स्वीकार करते हुए भी प्रेमीलोग इस बातके कायल हैं कि चाहे बुछ क्यों न हो जाय पर किया तो प्रेम ही जाय ! उनका तो बार-बार यही कहना है कि— कोई तज्बत नहीं है फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा जाने मुहब्बतमें मजा होता तो क्या होता !

पर उनका ऐसा कहना भी अर्थ रखता है और यह यह कि महन्यत वास्तवमें बड़ी ही मजोदार चीज़ है। उसमें मज़ा है और इतना गहरा मज़ा है कि सारी दनिया उसके पीछे पागल बनी फिरती है । जिधर देखिये उधर ही प्रेमका राग छिड़ा है। प्रेमकी महिमा अपार और अनन्त है। उसकी एक छोटी सी भी झाँकी हमारा मन मुख्य कर छेती है और हमें बरवस उसकी अलैकिक सत्ताको खीकार कर लेना पड़ता है। माताके कलेजेका रक्त वचेके लिये खेत दूधके रूपमें परिवर्तित हो जाता है, क्यों-कभी सोचा है ? शायद नहीं। यह उसके अन्तरतलका प्रेम ही है जिसके कारण ऐसा होता है। एक-दो नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण प्रतिदिन हमारे नेत्रोंके सम्मुखसे निकलते हैं जो प्रेमकी महिमाको हमारे सामने स्पष्ट कर जाते हैं और हमसे पुकार-पुकारकर कहते हैं-मुर्ख ! तू भी प्रेमका दीवाना बन । जीवनका एकमात्र सार प्रेममें ही है। निष्येम रहकर तेरे जीवनका कोई मूल्य डी नहीं। तेरे हृदयमें यदि प्रेम न होगा तो तुझे कोई कौड़ी-मोल भी न पूछेगा। और सचमुच, इस जगत्में है ही ऐसा कौन जो प्रेमकी सत्ताको स्वीकार न करे ! छौकिक प्रेम ही जब इतना मनसुरधकर है तब पारलीकिककी तो बात ही क्या कही जाय? जिस प्रेममें वासनाका थोड़ान्स भी पुट रहता है वह निकृष्ट श्रेणीका प्रेम समझा जाता है । उसमें वह मज़ा नहीं रहता जो सच्चे प्रेममें रहना चाहिये । पर सच्चे प्रेमके तो दर्शन भी दुर्लभ हैं । इस टौकिक प्रेमसे ही पारलौकिक प्रेमके आनन्द-की कल्पना कर सकते हैं। और उसके लिये इतना सोच लेना ही यथेष्ट है कि उसकी बदौलत सब कुछ सम्मव है । इतनेमें ही सब कुछ आ जाता है। प्रभुके चरणारविन्दींतक पहुँचनेके टिये योगी और यति, महातमा और ऋषि अनन्तकालीन साधनामें निरत रहे और उन्हें प्राप्त करना अत्यन्त ही दरूह बताते रहे, परन्तु ऑग्वें तो तब खुळी जब देखा कि अरे, वहीं प्रभू जिसके लिये इम ऐसा कहते हैं-

ताहि अहीरकी छोहियाँ छछिया मि छाछ पै नाच नचाउँ !

फिर तो उन्हें झस्य मारकर स्वीकार करना पड़ा कि---ब्रह्म में हुँद्यो पुरानन गायन, देद रिचा पड़ी चौगुने चायन। देखो मुनो न कहूँ कहाँ वह कैसे सरूप श्री कैसे सुमायन॥ हुँदत हुँदत हुँदि फिनयो 'रसखानि' बतायो न लोग लुगायन। देख्यों, दुग्यो वह कुंग कुटीरन, बैट्यो फ्लोटत राधिका पायन॥ देखा आपने ? इजरत मिले भी तो कहाँ ? और जनाव इपूटी कीन सी अदा कर रहे थे ? श्रीमती राधारानीकी चरणसेवामें तल्लीन थे ! है न ये चक्करमें डाल देनेवाली बात ? अरे, वे बेचारे तो टापते ही रह गये जो बरसोंसे जप, तप, नियम, उपवासमें लगे थे और बाज़ी मार ले गयीं राधारानी ! राधारानीमें ऐसे कौन-से मुरखावके पर लगे थे कि श्रीमान्जी उनकी तरफ तो इतने सुक गये कि पैर पलोटने लगे और इन लोगोंसे सीधे मुँह बात करना तो दर किनार एक बार अपनी झाँकीतक न दिखायी ? है न सरासर अन्धेर—परन्तु बात तो यह है कि—

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम , वह जुल्म भी करते हैं तो चरचा नहीं होती !

उनकी दयादृष्टि जिसपर पड़ जाय उसके सौभाग्यका क्या कहना ! और यह दयादृष्टि डालना एकवारगी ही उनकी मर्जीपर है ! जिसे चाहें निहाल कर दें और जिससे चाहें मुँह फेर लें । ऐसा सोचकर हम उन्हें मनमौजी भले ही कह लें, परन्तु यासावमें वात यह है कि प्रेम-अक्षके सामने उनकी भी कोई दाल नहीं गलती । और सारे अस्त्र निर्मक हो जाते हैं, परन्तु प्रेम-अक्षका वार चूक जाय—यह असम्भव है । और उसके गलपर श्रीमान्जीसे चाहे जैसा उमका नाच नचवा लीजिये । विना किसी ननु-नचके आप सब बुस्क करनेको नियार हो जायेंगे । तभी तो इसीकी बदौलत-—

वेद भेद्र जाने नहीं नेति नेति कहैं बैन । ता मोहन वे शाधिका कहैं महावरु दैन॥

शायद आप पूछ ैठें कि यह प्रेम मिले कैसे ! इस साधनको उपलब्ध करनेका उपाय क्या है तो उसके लिये ग़ालिब साहब साफ कह गये हैं कि—

> इटक पर बोर नहीं है ये वो आतिश 'गारिब', जो कमाये न लगे और बुझाये न बुझे !

यह आग तो दिलमें अपने आप पैदा होती है। है तो सभीके दिलके भीतर परन्तु उसपर राख पड़ी हुई है—
सांसारिक मायामोहकी, अज्ञान और अविद्याकी, विषयभोगों और भाँति-भाँतिके प्रलोभनोंकी। यह राख फूक दी
जाय तो प्रेमका दहकता हुआ अँगारा निकल आये! पिर
तो पूछनेकी भी जरूरत न रहे कि क्या करना है और
किषर जाना है। तब तो स्वतः ही प्रेमका यह तीव उद्रेक
होगा कि सब कुछ भूलकर एकमान प्रियतमका ही आठ पहर

चौसठ घड़ी ध्यान रहेगा । उसीका स्मरण होगा और उसी-का चिन्तन । हृदयमें वह तीम वेचैनी उसन्न हो जायगी जो प्रेमियोंकी एकमात्र वपौती है । उसके आगे तो कुछ कहना रह ही नहीं जाता । वह प्रेमानन्दका अलैकिक आनन्द, यह प्रेम-विह्नलता, वह प्रेमाश्रुओंका अधिरल प्रवाह स्वके भाग्यमें नहीं होता । उसे प्राप्त तो कोई भी कर सकता है पर सखे दिलसे उसके लिये कोई सचेष्ट भी तो हो ! सब कुछ भूलकर कोई उस अरुबेले प्रियतमको पानेके लिये छटपटाये भी तो । सच्चे दिलसे उसके लिये रोये भी तो ! फित यह हो नहीं सकता कि उसका रुदन व्यर्थ जाय— उसकी पुकार सुनी जायगी और अवस्य सुनी जायगी और—

बल्दए इश्क सलामत है तो इंशा अङ्काह, कबे धारोमें चले आयेंग सरकार बैंध ॥ यह भूय सत्य है।

# वर्णाश्रमसाधनका तत्व

( केखक--- प्रोकेसर श्रांकक्षयकुमार वन्चोपाध्याय, एम्० ए० )

अनन्त विषमताओंसे भरे इस प्राकृत जगत्में अन्यान्य प्राणियोंकी भाँति ही मनुष्य भी शक्ति, शान, इचि और संस्कारीकी विचित्रताओंको लेकर ही जन्म-प्रहण करता है। उसके बाहर भी विचित्रता है और अंदर भी विचित्रता है। जागतिक विचित्रताके साथ संयोग-वियोग होनेके कारण उसके जीयनमें भी विचित्रताएँ फूट निकलती हैं। वह अपने अंदर विचित्र अभायोंकी प्रताहना, विचित्र प्रयोजनींकी प्रेरणाः विचित्र भावोंकी लहरियाँ और विचित्र आदर्शोंके आकर्षण-का अनुभव करता है। वह अपने जीवनपथमें जितना ही अग्रसर होता है, उतना ही अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता और दूसरोंके साथ अपनी पृथकृताकी उपलब्धि करता रहता है । भनुष्य केवल दूसरे प्राणियोसे ही अपनी पृथक्ताका अनुभव करता हो, इतनी ही बात नहीं है। मनुष्यके साथ भी मनुष्यके असंख्य प्रकारके भेद हैं ! उनमें शक्तिका भेद है। बढिका भेद है। स्वार्थका भेद है और अवस्थाका भेद है। इन सब भेदोंके कारण मनुष्योंका परस्पर संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक मनुष्यको मानो अनवरत संग्राम करते हुए ही इस जगत्में अपनी जीवन रक्षा और स्वार्य-साधन करना पडता है।

जो मनुष्य प्रतियोगिता और प्रतिद्विन्द्रतामें विशेष दक्ष नहीं है, उसके लिये मानो इस संसारमें आत्मरक्षा करनेका कोई उपाय ही नहीं है । इसीलिये मनुष्यके जीवनप्रथमें स्वाभाविक ही हिंसा, द्वेष, घूणा और भय आदि अनिवार्यरूपमें प्रकट होते रहते हैं । इसीलिये मानय-जातिमें अधान्तिका कभी अभाव नहीं होता । जिस स्वार्य-सिद्धिके लिये मनुष्य सदा वैर मोल लेनेको तैयार रहता है, उस स्वार्यका भी प्रतिक्षण नाद्य होता रहता है । जगत्में

दु:ख और अतृतिसे रहित पूर्ण सुखभोग और आत्मतृति किसीको भी नसीव नहीं होती । लगातार युद्ध करने और नये-नये युद्धोंकी तैयारी करनेमें ही जीवन बीत जाता है। इस युद्धके लिये ही मनुष्य सङ्ख बनाता है, भांति भाँतिके दाव-पेचोंका जाल फैलाना सीखता है। नये नये अ**स**्रा**स** और कल-कारखानीका आविष्कार करता है और प्रकृतिकी शक्तियोंपर अधिकार जमाकर उनको भी युद्धके साधन बना छेता है । इसीके परिणामस्बरूप सुद्धकी भीषणता कमशः बदर्ता ही जाती है । व्यक्तिके साथ व्यक्तिका संग्राम तो चलता ही है। वही और भी भयद्भर रूप धारण करके जातिके साथ जातिके, सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायके और श्रेणीके साथ श्रेणीके युद्धके रूपमें परिणत होकर संसारको क्सशान बना देनेके लिये तैयार हो जाता है। इतना होते हुए भी मनुष्यके प्राण इस वैर-विरोध और संग्रामकी स्थिति-को कभी पसंद नहीं करते। वे सदा-सर्वेदा शान्तिके लिये, तृप्तिके लिये, अपने अंदरकी पूर्णताको प्राप्त करनेके लिये और सबके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़नेके लिये व्याकुल रहते हैं।

मनुष्य जब कभी अपने अन्तरात्माकी और देखता है, तभी उसे यह वाणी सुनायी पड़ती है कि 'संग्रामके द्वारा अंवनकी सार्यकता सम्भव नहीं है,—प्रकृतिके द्वारा युद्धके लिये खींचे जानेपर भी युद्धसे खुटकारा पाना ही उसके जीवनका आदर्श है,—प्राकृत जगत्में जीवन-संग्राम एक खाभाविक विधान होनेपर भी वह इस संग्रामसे अपर उठकर शान्तिमय राज्यमें निवास करनेका अधिकारी है।' अन्तरात्माके अंदर यह शान्ति, तृति, समता और प्रेमका आदर्श नित्य निहत है—यही कारण है कि मनुष्यको संग्रामक्षेत्रमें भी शान्तिके वचन सुनाने पड़ते हैं, हिंसाइनिको चरितार्य करते

समय भी यह घोषणा करनी पड़ती है कि इसमें उसका उद्देश शान्ति, प्रेम, न्याय और साम्यकी स्थापना करना ही है। वस्तुतः मनुष्य-जीवनमें अन्तरात्माके आदर्श और बाह्य प्रकृतिकी प्रताइनामें एक द्दन्द—सगड़ा सदारे ही चला आ रहा है। मनुष्यका अन्तरात्मा प्राकृत जगत्के इस संप्रामको आत्यन्तिक सत्य माननेके लिये कभी राजी नहीं होता।

मनुष्यके अन्तरात्माका यह दावा है कि मन्ष्यको अपनी साधनाके द्वारा सब प्रकारके भेद, द्वन्द्व, कलह और युद्धोंके स्तरको लॉघकर शान्तिमयः सौन्दर्यमय और कल्याणमय अभेद-राज्यमें पहुँचना और वहाँ अपनेको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा । भेदमें अभेदकी प्रतिष्ठा, विषमतामें समताकी प्रतिष्ठा, इन्द्रभय जगत्में शान्तिकी प्रतिष्ठा और मृत्युमय जगत्में अमृतत्वकी प्रतिष्ठा-यही मानवारमाका जीवनवत है, यही उसकी धर्म-साधना है। ज्ञानमें ऐक्यदर्शन, प्रेममें ऐक्यान-भृति और कर्ममें ऐक्यनिष्ठा,-यही मनुष्यके धर्मानुशीलनका आदर्श है । विचार-बुद्धिके सम्यक् अनुशीलनसे उसको सब प्रकारके भेद और विषमताओं के मूलमें एक अद्वितीय सम्बित प्रेमानन्द्वन परमतत्त्वको प्राप्त करना होगा । प्रेमके सम्यक अनुशीलनके द्वारा सबके अंदर एक 'सन्य-शिव-सुन्दर' प्राणका अनुभव करके सबके जीवनके साथ अपने जीवनको मिला देना होगा । सबके स्वार्थमें ही अपने यथार्थ स्वार्थका परिचय पाकर अपने वैचित्र्यमय जीवनके समस्त विभागींकी कर्मधाराको उसी उद्देश्यके अनुकृत बहा देना होगा। इस परम कल्याणमय ऐक्यके आदर्शद्वारा अनुप्राणित होकर सब प्रकारके दुन्द्र, सङ्घर्ष, हिंसा, द्वेप और अशान्तिके स्तरसे ऊपर मानवजीवनको प्रतिष्ठित करनेका वत ही बास्तवर्मे मन्ष्योचित साधना है।

इस जगत्में मानव-जीवनको इस प्रकार इन्द्रातीत, अमृतमय और शान्तिमय बनानेके लिये जितना अपने देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिका अनुकूल होना आवश्यक है, उतना ही सामाजिक स्थितिका भी अनुकूल होना अभीष्ट है। समाजिक स्थितिका भी अनुकूल होना अभीष्ट है। समाजिक स्थातिका आक्षाक्षी सम्बन्ध है। समाजिसे अलग करके मानव-जीवनपर विचार करना सम्भव नहीं। समाजिक स्थाकंसे ही मनुष्यका परिचय प्राप्त होता है। समष्टिगत जीवनका कोई परिचय ही नहीं मिल सकता। मनुष्यका जन्म, स्थिति, वृद्धि और परिणाम सब समाजिक अंदर ही होता है। समाजिसे ही

प्रत्येक व्यक्ति अपने देह-धारणके लिये, मनोविकासके लिये और धर्मसाधनाके लिये आवश्यक उपकरण प्राप्त करता है। दुसरी ओर, प्रत्येक व्यक्ति इन सब उपकरणोंका जिस रीतिसे व्ययहार करके अपने अपने जीवनको नियन्त्रित करता है, समाज-जीवनकी गतिषर ही उसका प्रभाव पड़ता है। जन-साधारणकी जीवन-धाराके लिये बहुत अंशमें समाज जिम्मेवार है। वैसे ही समाजकी विधि-व्यवस्थाके लिये जनसाधारणपर भी कम दायित्व नहीं है । समाजमें जो लोग विशेष बुद्धिमान्, राक्तिसम्पन्न और प्रभावशाली होते हैं, उन्हींके विचार, भाव और कर्मकी धारा सामाजिक विधि-व्यवस्थामें प्रतिफलित हुआ करती है। मानव-समाजके श्रेष्ठ विद्वानींके चित्तमें यह समस्या सदा ही बनी रहती है कि -- 9माजकी सङ्कठन-विधि और रोति नोति कैसी यनाथी जाय जिस्से मनस्यके अन्तरात्माका मनोरय समाजके द्वारा पूर्ण रूपते विद्व ही सके ? व्यष्टिके साथ सम्बिका, व्यक्तिके साथ परिवारका, श्रेणीके साथ जातिका, श्रेगीके साथ श्रेगीका और राष्ट्रका सम्बन्ध किस प्रकारका हो। जिससे इन्द्र। कल्ट, ईर्घ्या, पृष्मा और दंपके सारे कारण यथासम्भव दूर हो जायँ और समग्र मानव-समानमें एकप्राणताकी प्रतिष्ठा हो ? सामाजिक जीवन-प्रवाहको किस प्रकारके आदर्शद्वारा अनुप्राणित किया। जाय और वह आदर्श किस प्रकारके आचरण और कमों हे अंदर स्थापित किया जाय, जिससे प्रत्येक नर-नारी मानव-जोवनके महान् जनके सम्बन्धमें सदा-सर्वदा सजग रहे और उनका ज्ञान, प्रेम, कर्म, स्वाभाविक ही तद्भाव-भावित होकर ही परम कस्थाण-की और अग्रसर हो ? मनुष्यके साथ मनुष्यके नाना प्रकारके भेद और विषमताओं के होनेपर भी, मनुष्यकी शक्ति और ज्ञानमें तारतम्य होनेपर भी, कर्मक्षेत्रकी विभिन्नता और प्रयोजनीकी विलक्षणता होनेपर भी। किस उपायसे मन्यके साथ मनुष्यके प्राण मिलाये जा सकते हैं। किस उपायसे रुचि। प्रकृति। शक्ति आदिके भेदसे युक्त पृथक् पृथक् आवश्यकताओंसे प्रेरित मन्ष्य परस्पर प्रेमकी डोरीसे बँधकर शान्तिपूर्वक सभी अपने-अपने जीवन-विकासके मार्गपर अग्रसर हो सकते हैं। मानव-समाजके सामने यह एक सनातन समस्या है।

भारतीय साधनाके श्रेत्रमें जो वर्णाश्रमका विधान है, वह इसी जटिल समस्याको मुलझानेकी एक महान् चेष्टा है। लाखों वर्षोंसे इस वर्णाश्रमविधानने भारतीय समाजके सभी एक-से-एक विलक्षण श्रेणीके नर-नारियोंमें एक महान् समन्वयकी स्थापना करके उनके मनुष्योचित साधनाके मार्गको प्रश्वस्त कर रक्का है। समस्त मानय-समाजके लिये यह विधान परम आदर्श है। समाज-नीतिकी दृष्टिसे भी इस विधानके अंदर छिपा हुआ तन्त्र बिरोपरूपसे देखने योग्य है।

मनुष्योंमें परस्पर असंख्य प्रकारके भेद हैं और उनका रहना अनिवार्य है। इन सब मेटोंके अंदरसे ही अमेदकी प्रतिशक्त मार्ग खोज निकालना होगा । ऐसा किये विना, समाज सदा अत्यन्त भयंकर संग्राम-क्षेत्र ही यना रहेगा । इस अमेद-की प्रतिष्ठा कैसे हो १ मनुष्योंमें जहाँ जहाँ भेद अवस्यम्भावी है, वहाँ-वहाँ उस भेदको स्वीकार कर छेनेकी मनोवत्तिका जनसाधारणके चित्तमें विकास होना आवश्यक है: नहीं तो सभी जगह प्रतियोगिताः प्रतिद्वन्द्विताः संघर्षः संग्रामः असन्तोप और अशान्ति बनी ही रहेगी । परन्त ऐसी मनोवृत्ति यदि उपायहीनता और निराशाकी अनुभृतिसे उत्पन्न हो तो उससे मनष्योचित जीवन-विकासके मार्गमें बाधा ही होगी। समाजकी जो व्यवस्था सभी नरःनारियोंको उनके जीवनकी सम्पूर्ण सार्थकताके मार्गपर बढ़ानेमें सहायक न हो, उस व्यवस्थासे उपर्यक्त समस्याका समाधान कभी नहीं हो सकता । समाजकी व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिये कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक श्रेणी सन्तष्ट-मनसे अनिवार्य भेदोंको स्वीकार कर छै और साथ ही प्रत्येकके मनमें अपनी-अपनी अवस्था, शक्ति और तदनुरूप कर्म और साधनामें गौरवका भाव जाग्रत रहे । प्रत्येक मनुष्यके सामने एक ऐशा मूर्तिमान् सजीव आदर्श रहना चाहिये कि जिससे अपने-अपने अधिकारके अनसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मोंका स्वेच्छापूर्वक प्रेमके साथ सम्पादन करते हुए अपनेको समाजका एक गौरवपूर्ण अङ्ग समझे और उसीको मनुष्यत्वके विकासका साधन मानकर जीवनके व्रतके रूपमें ग्रहण करनेको उत्साहित हो ।

मनुष्यके साथ मनुष्यके जितने भी सक्कुर्य होते हैं, सभी उसकी देह, इन्द्रिय और मनकी आकांक्षा तथा आवश्यकताके क्षेत्रमें होते हैं। प्रत्येक मनुष्यको अन्न, वस्न, घर और धनकी आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्यके मनमें मुख, ऐश्वर्य, प्रभाय, मान-सम्मानकी आकांक्षा है और इसी क्षेत्रमें एकका स्वार्य दूसरेके स्वार्यके साथ टकराता है। यदि अन्न-स्वादिकी वृद्धि और मुख-सम्पत्ति तथा स्वामित्वकी स्थापनाको ही मानव-समानके क्षेत्रमें एक श्रेष्ठ आदर्श मान लिया जाय तब तो मानव-समानमें स्वार्थका विरोध, व्यक्तिगत और श्रेणीगत संप्राम और उसके फुरुस्कर आधिमौतिक उन्नतिके साथ-ही-साथ दु:खदायी अशान्तिका भोग भी अवस्यम्मादी है।

बाह्य सम्पत्तिके आदर्शको नींच बनाकर जिस समाज-मन्दिरका निर्माण होगा, उसमें प्रारम्भमें आर्थिक उन्नति, राष्ट्रीय प्रभावकी बृद्धि हो सकती है, जह-जगत्सम्बन्धी आन-विशानकी उन्नति भी हो एकती है। परन्तु ये सब उन्नतियाँ होती हैं व्यक्तिके साथ व्यक्तिकी, सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायकी और जातिके साथ जातिकी प्रतियोगिताः प्रतिद्वनिद्वताः सङ्घर्ष और संग्रामके द्वारा ही । इसीलिये यह उच्चति जन-साधारणकी नहीं होती: कुछ लोग जो बुद्धि-शक्ति, कुल्पना-शक्ति, संघटन-शक्ति और निर्माण-शक्तिमें बढ़े हुए होते हैं। बस्तुतः उन्हींकी होती है. धन-सम्पत्ति और प्रभुत्वपर उन्होंका अधिकार होता है: और जो बलहीन तथा अपेक्षाकृत बुद्धिहीन होते हैं, ये अपनेको उनकी गुलामीमें लगाकर-उन्हींके स्वार्थ-सध्यनके उपकरण बनकर उन्होंके दिये हुए दुकड़ोंपर जीवन-निर्वाह करनेको बाध्य होते हैं ! इधर वे शक्तिशाली प्रमुश्रेणीके लोग भी सदा एक-दूसरेके भयसे सर्शाद्भित रहते हैं, सुखकी सामग्रियोंका ढेर होनेपर भी उनके जीवनमें सख-शान्ति कभी नसीय नहीं होती । मानव-समाजकी सभ्यता ही संग्रामात्मिका हो उठती है। संधाममें कुशलता ही सभ्यताका लक्षण होता है । इस सम्यतामें कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई श्रेणी और कोई भी जाति दीर्घकालतक ऐश्वर्य और प्रभत्वका भोग नहीं कर सकती। ऐश्वर्य और प्रमुख दोनों ही लगातार एकसे दूसरेके हायमें जाते रहते हैं। जब जिनके हाथमें ये ऐस्वर्य और प्रभुत्व होते हैं, तब उनको आत्मरक्षाके लिये ही व्यस्त रहना पडता है। जनसाधारणके सख और कल्याणके लिये उनका उतना-मा ही धन या प्रभाव स्वर्च होता है, जितनेकी उनके अपने स्वा**र्य**साधनके लिये आवश्यकता होती है-आत्मरक्षाके लिये प्रयोजन होता है। समाज उन्हें त्यागके लिये — रोवाके निमित्त स्वार्थत्याग करनेके लिये किसी प्रकार भी प्रेरणा नहीं कर सकता। क्यारा और सेवाके अंदर ही उनका यथार्थ स्वार्थ निहित है?---थह बत्तलानेका समाजके पास कोई साधन नहीं होता, क्योंकि समाजका आदर्श वैशा नहीं होता। उसका तो संगठन ही हुआ है बाह्य सम्पत्तिके आदर्शको लेकर । बाह्य सम्पत्तिको आदर्श माननेवाले समाजमें शान्तिकी कोई सम्भावना नहीं है, ताम्यके स्थापनकी कोई योग्यता नहीं है, संघर्षके दूर करनेका कोई उपाय नहीं है और मानवताकी महान उन्नतिके लिये कोई प्रेरणा नहीं है । यहाँ संप्रामके बाद संग्राम और विश्ववंके बाद विष्रव अनिवार्य हैं। मनुष्यके अन्तरात्माका यह आर्त्तनाह इस प्रकारके समाजमें कभी-कभी कवियों, दार्शनकों और धार्मिकोंकी बाणीसे प्रकट होता रहता है, परन्तु सामाजिक जीवनमें अन्तरात्माके इस दुःखको मिटानेके लिये कोई उपाय नहीं दिखायी पड़ता ) इसी सम्यताका परिणाम है कि आज सारे भूमण्डलपर सभी एक-दूसरेके भयसे काँप रहे हैं और भोगोंके उपकरणोंकी बहुलता होनेपर भी चारों और बाहि-चाहि मची हुई है!

मानवसमाजको यथार्थ मानवताके विकासके योग्य और साम्यः शान्ति तथा सौन्दर्यका भाण्डार बनानेके लियेः एक ऐसे आदर्शको केन्द्र बनाकर समाजकी व्यवस्था और नियन्त्रण करनेकी आवश्यकता है, जो आदर्श मन्ध्यकी स्वामाधिक सुख-सम्पत्ति और प्रभुत्वकी आकाक्षाके ऊपर राज्य करनेमें स्वयं समर्थ हो, जिस आदर्शके सामने मनुष्यकी यह सुख-सम्पत्ति और प्रमुताकी स्पृहा अपने-आप ही सिर भुकाकर गौरवका बोध कर सके, जो आदर्श मनुष्यकी अन्तरात्माके आदेशको बाह्य जीवनके आदेशका शक्तिसम्पन्न नियमन करनेवाला बनाकर खड़ा कर सके। जिस समाज-विधानसे मनुष्यकी आधिभौतिक आवश्यकताएँ आध्यात्मिक आदर्शके द्वारा संयमित होती हैं, काम और अर्थ धर्मके द्वारा अनुशासित होते हैं, आस्मिक उन्नतिके तारतस्थके द्वारा सामाजिक मर्यादाका निरूपण होता है। शान, प्रेम, त्याग और तपस्याका स्थान मुख-सम्भोग, धन-सम्पत्ति और प्रभुत्वके बहुत ऊपर माना जाता है,-वस्तुतः उसी समाजविधानके द्वारा मानव समाजमें अनन्त प्रकारकी विषमताओं के रहते भी सच्चे साम्यकी स्थापना सम्भव है। प्रतियोगिता और प्रतिद्वत्दिताके क्षेत्रमें भी सहयोगिता और समप्राणताकी प्रतिष्ठा सम्भव है और अशान्तिके कारणरूप अनेको प्राकृतिक नियमोके रहते हुए भी शान्तिकी स्थापना सम्भव है। भारतीय श्रम्पयोंने वर्णाश्रम-व्यवस्थामें इसी आदर्शकी स्थापना की है और हजारों हजारों वर्षोंसे इसी व्यवस्थाके द्वारा नियन्त्रित होकर भारतीय जीवन-धारा कल्याण और शान्तिके मार्गपर प्रवाहित होती आ रही है ।

क्योश्रम-विधानमें मुख्य ध्यान देने योग्य विषय यह है रह्यरूप है। कि इसमें समाजके सर्वोच्च स्थानपर प्रतिष्ठित किया गया है ब्राह्मण और संन्यासीको । ब्राह्मण और संन्यासी सभी वर्णों बाह्म और आश्रमोंके आदर्श माने जाते हैं। सभी विभागोंके उन ब्राह्मण सभी नर-नारी ब्राह्मण और संन्यासीके अनुशासनके व्यवस्थापूर्व अनुसार ही अपने कर्तव्य-अकर्तस्थका निर्णय करते हैं और कायरे-कान उन्हींके आचरणको आदर्श मानकर अपने जीधनको नियन्त्रित अंग्रीगत बं

करते हैं। ब्राह्मण और संन्यासी 'काम' और 'अर्थ' की साधनामें प्रकृत नहीं होते: सल, ऐश्वर्य और प्रभुत्वकी आकाक्षासेप्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते; कृषि-शिल्प-शणिज्य आदि बाह्य सम्पदाको बढानेवाले उपायोका अवलम्बन नहीं करते। देशके शासनः संरक्षण और दण्ड-विधानका काम भी अपने हाथमें नहीं लेते और किसीके अधीन होकर नौकरी भी नही करते ! ये सारे कार्य उनके स्वधर्मसे प्रतिकल हैं, उनकी मर्यादामें देस पहुँचानेवाले हैं । वे होते हैं तत्त्वकी खोज करनेवाले, शानतपस्वी, सर्वभूतहितमें रत और विश्वप्रेमी। त्याग, सेवा, शानचितरण और तपश्चर्या ही होते हैं उनके जीवनके वत ! दरिद्रताका तो वे स्वयं अपनी इच्छासे बरण करते हैं! वे अपनी सारी शक्तिको लगा देते हैं समाजके उत्थान और अपनी संस्कृतिकी उन्नतिमें तथा मनुष्य-जीवनके सर्वश्रेष्ठ आदर्शकी स्थापनामें । इनमें बाह्मण गृहस्य होकर भी, छी-पुत्र-कन्याओं से चिरे रहकर भी त्याग, सेवा, तपस्या और निःस्यार्य ज्ञान-दान आदिका आदर्श स्थापित करते हैं । और संन्यासी यह सिद्ध कर देते हैं कि मानव-जीवनकी चरम शान्ति है-सर्वत्यामी और प्राणिमात्रमें समदर्शी होकर ब्रह्मशान, ब्रह्मध्यान और ब्रह्मानन्द-रसका पान करनेमें । ब्राह्मण और संन्यासी समाजके सभी स्तरीके नर-नारियोंको इस महान आदर्शके द्वारा अनुप्राणित करते हैं। इसीलिये समाजमें उनका आसन सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ है। उनके देह-पोषणके लिये, शारीरिक जीवननिर्वाहके लिये और उनके तपस्यामय जीवन-वतकी अनुकलताका सम्पादन करनेके लिये जो कुछ भी आवश्यक है, उसका सारा भार समाजने अपने ऊपर ले लिया है। राष्ट्रिय शक्ति और आर्थिक शक्तिके सञ्चालकगण श्रद्धा और सम्मानके साथ उनकी सुविधा और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं और उनके उपदेश तथा उनके जीवनके आदर्शके अनुसार अपनी शक्ति और सम्पत्तिका बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, सर्वभूतहिताय और भगवस्त्रीत्यर्थे प्रयोग करके अपने आन्तरिक जीवनकी कृतार्थता-का अनुभव करते हैं । वर्णाश्रम-व्यवस्थाका यही मुख्य

बाह्य सम्पत्तिसे उदासीन स्वार्यबुद्धिसे रहित विश्वप्रेमी उन ब्राह्मण और संन्यासियों के कपर ही समाज और राष्ट्रके व्यवस्थापूर्वक सञ्चालनके लिये विधि-निषेषकी रचना करनेका— कायदे-कानून बनानेका भार रहता है। अपना व्यक्तिगत और श्रेणीगत कोई स्वार्य न रहनेके कारण वे ही स्व श्रेणियोंके प्रतिनिधि होनेकी योग्यता रखते हैं। वे मानवजीवनके चरम लक्ष्य भगवद्धाप्तिकी ओर अविचल्ति दृष्टि रखते दृष्ट्य सभी अणियोंके नर-नारियोंके लिये कर्तव्याकर्तव्यका निर्देश करते हैं। राष्ट्रिय शक्तिका व्यवहार किस प्रकार करना जाहिये, किस प्रकार धनको पैदा करना और बाँटना चाहिये,सभी श्रेणीके लोगों-द्वारा अपने-अपने अधिकारानुसार किस प्रकारका कार्य करने-से सारे समाजकी भलाई हो सकती है, अपनी-अपनी सम्पत्ति और शक्तिका किस प्रकार व्यवहार करके मनुष्य परमकस्याण मगवद्माप्तिकी ओर अग्रसर हो सकता है, ज्वाह्मण और संन्यासी अपने पक्षपातरहित सुनिपुण विचारद्वारा इन सब बार्तोका निर्णय करनेमें समर्थ हैं।

ब्राह्मण और संन्यामीको राष्ट्र और समाजके केन्द्रस्थलमें आदर्शरूपमें और सर्वोच मर्यादामें प्रतिष्ठित करके समाजका संगठन, राष्ट्रका संगठन और कृषि-शिल्प-वाणिज्यादिका नियन्त्रण करना, यही भारतीय जातिकी विशेषता है और इमीमें भारतकी प्राणशक्ति निद्दित है। इसी प्राणशक्तिने जाति और समाजके सारे अवयवोंमें सुन्दर सामझस्यकी स्थापना करके सब प्रकारके द्वन्द्व और सङ्घर्षोको भिटाकर इजारों वर्षोसे इसकी जीवन-धाराको अञ्चर्ण बना रक्खा है। इसीने हिंदुजाति जीवित है।

एक बात और विशेष ध्यान देनेकी हैं। वह है जातिमें राष्ट्रशक्ति और अर्थशक्तिका-प्रमुख और सम्पत्तिका सम्बन्धनिरूपण् । हमारी इस वर्णाश्रमव्यवस्थामें जो राष्ट्रशक्तिः के सञ्चालक होते हैं। देशकी शान्तिरक्षा और शक्तिवृद्धिका भार जिनके कन्धोंपर रहता है, जो अन्तर्विष्टव और बाहरी शुत्रओं के आक्रमणसे जाति और समाजकी रक्षा करनेके लिये जिम्मेवार हैं और जो तत्त्वदशीं दारिद्ववती सर्वजीवधेमी ब्राह्मण और संन्यासियोंके अनुशासनके अनुसार जाति और समाजमें न्यायकी रक्षा करते हुए जातिकी बाह्य सम्पत्ति और अध्यात्मसम्पत्तिका न्यायसङ्कत अधिकार सब श्रेणियोंके नर-नारियोंको देते हैं, ये क्षत्रिय स्वयं अर्थका सेवन नहीं करते. क्रवि-शिल्प-वाणिज्यादिको अपने हाथमें नहीं रखते, जाति-की बाह्य सम्पत्तिके उत्पादनमें और उसके बेंटवारेमें उनका व्यक्तिमत अथवा अणीगत कोई स्वार्थ नहीं होता ! जातिकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्तिके उत्पन्न करने और बाँटनेका भार जैसे प्रधानतया यज्ञवती, त्यागशील, अध्यात्म-कल्याणनिष्ठ बाह्यण और संन्यासियोंके हाथमें रहता है, उसी प्रकार जातिकी बाह्य सम्पत्तिके उत्पन्न करने और बॉटनेका भार वैश्योंके हाथमें रहता है। सित्रियोंके कन्धोंपर तो देशकी शान्तिरक्षा और शक्तिकृद्धिका भार है । वे जैसे बाह्मण और संन्यासियोंसे ज्ञान-विज्ञान और नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शका आहरण करके समाजके सब सारोंमें जसका विस्तार करनेकी चेष्टा करते हैं, वैसे ही वैस्थींसे घनका आहरण करके उसके द्वारा समाजके सभी स्तरींके लोगींका अभाव दर करते हैं । उनका खजाना जनसाधारण--विशेषतः बाह्यणः संन्यासी, दरिद्र, अन्ये, इले-लॅंगडे, रोगी, अपादिज, बढे-व**में** और अनाथा विधवा आदिकी सेवाके लिये सदा-सर्वदा खुला रहता है। कहीं दर्भिक्ष पडता है, अकाल पडता है तो उसकी जिम्मेवारी उनपर है । कहीं महासारी फैलती है तो वे उसके जिम्मेवार हैं। शत्रका आक्रमण होनेपर उनपर दायित्व है। अन्तर्विष्ठवके लिये वे दायी हैं और एक श्रेणीके द्वारा दुसरी श्रेणीपर अत्याचार होनेपर—बुद्धिमान् और शक्तिशाली व्यक्तियों अथवा श्रेणियोंके दारा अपेक्षाकृत बुद्धिहीन और कमजोर मनुष्यों अथवा श्रेणियोंका ( उनकी शक्तिहीनताका लाभ उठाकर ) शोषण किये जानेपर क्षत्रिय राजा ही जिम्मेवार हैं। देशका अर्थ ही उनका अर्थ है और देशकी शक्ति ही उनकी शक्ति है। वे देशके, जातिके और समाज-के सेवक हैं । इसीलिये बाह्मणींके बाद ही उनका महस्वपूर्ण स्थान है। वे देशमें प्रभुशक्तिका सञ्चालन करते हैं--ब्राह्मण और संन्यासियोंके चरणोंमें सिर झकाकर ! और अर्थशक्तिका सञ्चालन करते हैं-- वैश्योंके पाससे जातिके लिये अर्थका संग्रह करके । अतएव प्रभृत्व और अर्थ दोनोंमें ही उनका यथा-सम्भव निर्लित रहना आवश्यक होता है। नहीं तो वे स्प्रधर्मसे भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रसत्य और अर्थका नियन्त्रण करनेवाले होनेपर भी वे हैं देशके दास और त्यागवती ।

जैसे राष्ट्रशक्तिका सञ्चालन करनेवाले क्षत्रियोंके लिये अर्थलाभजनक कृषि-शिल्प-वाणिज्यादि स्वधर्मका नाश करनेवाले और मर्यादाको घटानेवाले हैं, वैसे ही कृषि-शिल्प-वाणिज्यादिके द्वारा देशकी अर्थ-सम्पत्तिको बढ़ानेमें लगे हुए वैर्थोंके लिये राष्ट्रशक्तिके सञ्चालनका लोग करना और समाजके अपर प्रभुत्वका दावा करना स्वधर्मसे प्रष्ट होना है। प्रभुत्व और अर्थ दोनोंमें ही मोह है। समाजकी अर्थ-शक्ति और राष्ट्र शक्तिके एक ही हाथमें रहनेपर अर्थोपासकोंकी प्रतिद्वन्दिता राष्ट्रके क्षेत्रमें भी न्याय और धर्मकी सीमा लॉधनेके लिये तैयार हो जाती है। धनके पैदा करने और वॉटनेमें स्वार्यका मोह प्रकल न हो उटे, न्याय और धर्मका आदर्श बड़ी सजगताके

माथ धनके नियासकके पदपर प्रतिष्ठित रह सके, इसीलिये न्याय और धर्मनिष्ठ राष्ट्रशक्ति अर्थकी उपासनामें, धन कमाने-में न लगकर अर्थके जपर प्रभुत्व करती है। और न्याय-धर्मके मुर्तिमान आदर्शब्राह्मण और संन्यासी राष्ट्रशक्ति और अर्थ-शक्ति (क्षत्रिय और वैदय) दोनोंके ऊपर प्रमुख करते हैं, यही . सनातनभर्मकी व्यवस्था है । राष्ट्रशक्ति जब अर्थशक्तिके हाथमें चली जाती है, किशान, कारीगर और विशव-समाज जब परस्पर प्रतिद्वनिद्वता करके अपनी स्वार्य-सिद्धिके लिये राष्ट्रशक्ति-पर अधिकार जमानेको लालायित हो उठते हैं। तभी समाजमें नाना प्रकारकी अशान्तिके कारण उत्पन्न हो जाते हैं और समाज संग्राम-क्षेत्रके रूपमे परिणत हो जाता है। अर्थको नियन्त्रित करनेका अधिकार यदि धर्मको हो और धर्मही यदि राष्ट्रशक्तिका सञ्चालन करनेवाला होकर अर्थके उत्पादन और विभाजनको नियन्त्रित कर सके तो समाजर्भे विषमताके अंदर भी समताकी खापना हो सकती है। प्रतियोगिताके क्षेत्रमें भी सहयोगिताकी प्रतिष्ठा हो सकती है। अतएव समाजमें अर्थशक्ति-का नियमन करनेके लिये राष्ट्रशक्तिकी और राष्ट्रशक्तिका नियमन करनेके लिये धर्मशक्तिकी स्थापना आवस्यक है। बटी वर्णविभागका रहस्य है ।

इसके याद रही जन-साधारणकी बात | जिनमें शानशक्ति और कर्मशक्तिका भलीभाँति विकास नहीं हुआ है, जो स्वतन्त्र-रूपसे तत्त्वका विचार करनेमें, सारे समाजका कल्याण सोचकर कर्तव्यका निर्णय करने में, मनुष्य-जीवनके परम आदर्शको लक्ष्य करके साधनाके क्षेत्रमें अग्रसर होनेमें, खतन्त्रताके साथ राष्ट्रशक्ति और अर्थशक्तिका अपने और समाजके कल्याणमें प्रयोग करनेमें यथोचित शक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं। परन्त जिनकी संख्या समाजमें अधिक है और जिनकी कर्मशक्तिका सुनियन्त्रित और मुज्यवस्थितरूपसे व्यवहार हुए विना देशमें कृषि-शिल-वाणिज्यादिकी उन्नति सम्भव नहीं है, राष्ट्रका निर्वित्र सञ्चालन सम्भव नहीं है और धर्म-कर्मादिका अनुष्ठान भी सम्भव नहीं है, समाजमें उन्हींकी संशा शृद है । संख्याकी दृष्टिसे वे समाजके प्रधान अन्त हैं। परन्त स्वतन्त्ररूपसे अपने-आप ही अपना सञ्चालन करके मनुष्य-जीवनकी सर्वश्रेष्ठ उन्नतिके मार्गपर अग्रसर होनेमें असमर्थ हैं। उनको समाजकी सेवामें लगाकर, उनकी शक्तिके अनुसार उनके लिये कर्तव्य-का विधान कर, आवस्पकतानुसार उनके लिये भोग-सखकी मुव्यवस्था कर उनके जीवनको उन्नत बनाना उन्न भेणीके मनुष्योंका दायित्वपूर्ण कर्तव्य है ।

ब्राह्मणोंके यस-यागादि कर्मोंके अनुष्ठानमें, क्षत्रियोंके राष्ट्र-नियन्त्रण और युद्ध-सञ्चालनादि कार्योंमें तथा वैस्योंके कृषि-शिल्प-वाणिज्यादि ज्यापारोंमें, ध्वंत्र ही सूर्होंकी सहायता आवश्यक है। और समाजकी धर्मशक्ति, राष्ट्रशक्ति और अर्थधक्तिके अनुगत होकर समाजकी सेवा करनेमें ही सूर्होंके बीवनकी सार्थकता है। उज्ञततर स्वाधीन-कर्मरत श्रेणियोंके अनुगत होकर, इच्छापूर्वक प्रेमके साथ उनके नेतृत्वको सर चढ़ाकर, सेवात्मक कर्मके द्वारा अपने जीवनको उज्ञत बनाना और सारे समाजका कस्याण करना शूदका धर्म है। समाजके सब प्रकारके कल्याणजनक पुण्यकार्योंमें शारीरिक शक्तिका कार्य उन्हींके जिम्मे है। वे ब्राह्मणोंकी अधीनतामें सेवक हैं, क्षत्रियोंकी अधीनतामें सैनिक हैं और वैश्योंकी अधीनतामें स्वानकों किसान तथा कारीगर हैं। आधुनिक समाजमें इन्हींका नाम मजदूर है।

इस प्रकार आर्थ अरुषियोंने सारी मरनव जातिको चार भागोंमें बॉटकर उनके कर्म-समन्वयद्वारा समाजका सङ्कठन किया है । इसमें मनुष्यके साथ मनुष्यका जो गुण और शकि-का स्वाभाविक भेद है, उसे स्वीकार किया गया है और साथ ही सारे मनुष्योंके समस्त गुणों और शक्तियोंको एक ही आदर्शकी ओर लगाकर सबको समाजके लिये अत्यावस्यक विभिन्न कर्मोमें नियुक्त कर दिया है । समाजके लिये कल्याण-कारक चतुर्विध कमोंके लिये विशेषरूपसे योग्य चतुर्विध गुण-शक्तिविशिष्ट चार प्रधान श्रेणियोंके अतिरिक्त मानय-जातिमें अन्य किसी वर्णका अस्तित्व आर्य ऋषियोंको स्वीकार नहीं है—'पञ्चमो नोपपदाते'। समग्र समाज एक मूर्तिमान् विराट् पुरुष है । ब्राह्मण उसका वाणीसहित मस्तिष्क है । श्रात्रिय उसका बाहसमन्त्रित वक्षःस्थल है । वैस्य उसका नाभिमण्डल-युक्त उदर है और शुद्ध उसके चरण या गति-शक्तिस्थानीय हैं ! चतुर्वर्णके द्वारा ही सारे अवयवींसे सम्पन्न विराट् समाज-पुरुषका शरीर बना है। प्रत्येक अवयवमें ही अञ्च-उपाङ्गोंका मेद खाभाविक है। एक ही प्रकारके कर्ममें भी कर्मका वैचित्र्य है और एक एक प्रकारके कर्ममें वंश-परम्परा-क्रमसे लगे रहनेके कारण एक एक उपवर्ण या उपजातिका निर्माण हुआ है । इस प्रकार समाजके अंदर कर्मोंकी विचित्रताके कारण विभिन्न विचित्र कर्मोंमें खास-खास योग्यताके अनुसार अनेको उपजातियोंकी सृष्टि प्राकृतिक नियमसे ही हुई है। कर्म और गुण ( अर्थात कर्मयोग्यता ) के अनुसार श्रेणी-वैचित्र्य अस्थाभाविक नहीं है। परन्त उनमें प्रतिद्वनिदता.

सक्क्षं, हिंसा, द्रेष और कलह आदि अशान्ति उत्पन्न करने बाले और परस्पर एक दूसरेका विनाश करनेवाले बुरे भावोंके बदले किस तरहसे सहयोगिता, समन्वय, प्रेम, मैत्री और शान्तिकी स्थापना हो, यही समस्या है । इमारे समाजका सक्कटन करनेवाले विद्वान् ऋषियोंने इस समस्याका जैसा समाधान किया है, उसकी अपेक्षा किसी उत्तम समाधानकी कस्पना आजतक कहीं नहीं हुई।

इस समस्याके समाधानका आर्य ऋषियोंके मतसे सर्वोत्तम उपाय है कर्मको धर्म-साधनके रूपमें परिणत करके समाजके सभी सारोंमें उसका प्रचार करना । कर्मको यदि केवल लीकिक भोग-सुलोंका साधन ही माना जाय, तो कर्मकी अपनी कोई मर्योदा नहीं रह जाती और जिस प्रकारका कर्म जितना ही अधिक, भोग-मुख और धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिमें लहायक होता है, उसी प्रकारके कर्मके लिये सबके मनमें लालमा होना और उसके लिये छीना भपटी और मार-पीट होना अनियार्य हो जाता है । ऐसे कर्मके फलस्वरूप किसीको भी सभी शान्ति और आतङ्कहीन आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता । भोगकी अपेक्षा समाजमें कर्मका स्थान ऊँचा रहना आवश्यक है। परन्तु कर्मका कोई उद्देश्य तो होता ही है, मनुष्य कर्म क्यों करे ! कर्मका यथार्थ कत्याणप्रद उद्देश्य है अपने जीवनको उन्नत करना, अपने अंदर मनुष्यत्वका परिपूर्ण विकास करना, अपने अन्तरात्माको काम, कोघ, लोम, हिंसा, घुणा, भय आदिके बन्धनोंसे मुक्त करके एकान्त असीम आनन्द और श्लोक-तापादिसे रहित मृत्युभय-विजयी नित्य परिपूर्ण जीवनके योग्य बना देना । वैदिक ऋषियोंने इस प्रकारके दिव्य जीवनको ही 'स्वर्ग' कहा है। 'स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते' । 'कामस्यातिर्जगतः प्रतिष्ठा कतोरानन्त्यम-भयस्य पारम् ।' मृत्युके सारे पापींसे छटकर सब प्रकारके शोक, ताप, अभाव, आकांक्षा, द्वन्द्व और अशान्तिकी सम्भावनाद्धा अतिकम करः सर्वसम्पत्तिसम्पन्न अनन्त यौवन-में प्रतिष्ठित होकर, सारे विश्वके प्राणींके साथ अपने प्राणींकी प्रेमपूर्वक मिलाकर पूर्णानन्दको प्राप्त करना ही मानवीय साधनाका लक्य है ।

यह संसार कर्मक्षेत्र है और यह मनुष्यश्रीर कर्म-श्रारीर है। इस संसारमें जो मनुष्य जिस प्रकारके शकि-सामध्येको लेकर जैसे वायुमण्डलमें जन्म प्रहण करता है, यह दैसे ही शक्ति-सामर्थ्य और वायुमण्डलके उपयोगी विहित कर्मका सम्पादन करके जीवनमें पूर्णताको प्राप्त कर

सकता है---स्वर्गीय जीवनको प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है । ब्राह्मण और धन्निय अपनी शक्ति और अवस्थांके अनुसार विधिपूर्वक अपने अपने कर्म करके जिस आध्यात्मक कल्याणको प्राप्त करते हैं, वैश्य और श्रुद्र भी अपने-अपने कर्तव्य-कर्मका सम्पादन करके उसी आध्यात्मिक कस्याणको प्राप्त कर सकते हैं। एकको दुसरेके कर्मकी ओर छलचायी दृष्टिसे देखनेका कोई भी सङ्गत कारण नहीं है, उद्देश्य ठीक रहे तो अपने-अपने कर्मके द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य उस एक ही उद्देश्यतक संखपूर्वक पहुँच सकता है । हाँ, पूर्व-जन्मार्जित कर्मवश संसारमें छौकिक का न्यूनाधिक होना अवश्यम्भावी है; परन्तू उसका मूल्य ही क्या है ? अनन्त आध्यात्मिक सम्पत्तिकी दुलनामें लौकिक सम्पत्ति सर्वेथा तुच्छ और क्षणस्थायी है । आध्यात्मिक सम्पत्तिपर सभीका समान अधिकार है और उसका प्राप्त होना अपनी-अपनी राक्ति और अवस्थाके अनुसार, सन्तोषपूर्वक अपने अपने कर्मोंके यथाविधि सम्पादनपर ही निर्भर है। इस आदर्शके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सङ्घ या सम्प्रदाय दूसरेके कर्म, दूसरेके भीग और दूसरेकी मान-प्रतिष्ठाका लोम न करके, दूसरेके साथ अस्वास्थ्यकारी प्रतिद्वन्द्विताके झगड़ेमें न पड़कर, गौरय और श्रद्धाके साथ उत्साहपूर्वक अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्त्तव्यके पालनमें ही लगा रहकर अपनी चरम उन्नति कर सकता है। कर्म और भोगके सम्बन्धमें उसका मनत्र होता है-

'मा गृधः **क**स्यस्बिद्धनम्' 'स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥'

इस दिव्य जीवनको स्वंश्रेष्ठ आदर्श मानकर ही आर्थ भृषियोंने सभी श्रेणियोंके नर-नारियोंके लिये एव प्रकारके पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्त्तव्योंका निर्धारण किया है। मर्त्य-जीवनमें स्वर्गीय जीवन-धाराको प्रवाहित करनेके लिये शारिरिक स्वास्थ्य और स्वच्छन्दताकी, पारिवारिक और सामाजिक रीति-नीति और सत्कर्मोंकी, राष्ट्रिय दण्ड-विधि और युद्ध-विम्रह-सन्धि आदिकी,कृषि-शिल्प-धाणिज्यादिके द्वारा देशमें धन-सम्पत्तिके बढ़ानेकी और साहत्य-दर्शन बिज्ञानादिके स्मृचित अनुशीलनकी आवश्यकता है। कुल-नीति, अर्थ-नीति, समाज-नीति, राष्ट्र-नीति और सबकी आधाररूपा धर्म-नीति समीका आदर्श दिव्य-जीवनकी प्रतिष्ठा है।

आर्य विद्वानीने यह भी आविष्कार किया था कि समस्त

जाति और समाजके कल्याणके लिये अपनी-अपनी शक्ति और सम्पत्तिका उत्हर्भ कर देना ही प्रत्येक व्यक्तिके लिये। अपने जीवनकी उज्ञतिका, दिव्य-जीवनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम अपाय है। प्रत्येक व्यक्तिका अन्तरात्मा और सारे समाजका अन्तरात्मा वस्ततः एक है। अभिन्न है। अतएव सारे समाजकी सेवा, सारे समाजके कस्याणके लिये बाहरी क्रेश और त्यागको स्वीकार करना, वस्तुतः अपने ही अन्तरात्माकी सेवा, अपने ही आध्यात्मिक जीवनकी पूर्णताके लिये तपस्या करना है। सारे समाजके ऐहिक स्वार्थके साथ अपने आध्यात्मिक स्वार्थका कोई भेद नहीं है। अतएव त्यागके द्वारा ही यथार्थ सम्भोगका अधिकार प्राप्त होता है।—'तेन त्यक्तेन भुर्खीयाः।' यही यज्ञ-नीतिका तात्पर्य है। मनुष्यके जीवनमें यज्ञ ही मनुष्योचित कर्म है । यज्ञ ही व्यक्तिके और समाजके स्वार्थकी मिलन-भूमि है। तम्हारे पास जो ऋछ भी है, उसे सारे समाजके कल्याणके लिये दे दो: तभी सारे समाजके साथ अपनी एकताकी उपलब्धि कर सकोगे और विश्व-प्रकृति अपने अट्टट भाण्डारमें-से तम्हारी चाहके अनुरूप सारे सन्दर फलेंको देकर तुम्हें कतार्थ कर देगी।

मानवसमाजकी जब इस यजनीतिके ऊपर स्यापना होती है, तभी सर्वत्र सख शान्तिका विस्तार होता है; समाजके विभिन्न अञ्ज-प्रत्यक्तों में प्रतिद्वन्द्रिता, ईर्ष्या, द्वेष, सङ्घर्ष और संग्रामका क्षेत्र सङ्कचित होता है; एक ही समाज-शरीरके विचित्र अङ्ग-प्रत्यङ्गीके रूपमें एकके साथ दूसरेका प्रेम और मैत्रीका सम्बन्ध स्थापित होता है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक श्रेणी सारे समा अशारीरके अङ्गरूपमें अपनेको उससे अभिन्न मानकर समाजके कल्याणमें ही अपने कल्याणकी उपलब्धि करता है: शक्ति, शान, रुचि और अवस्थामें विषमता रहनेपर भी सभीके अंदर प्राणगत एकताकी अनुभृति होती है। फिर सभी देनेके लिये ही व्याकुल हो उठते हैं, पानेके लिये कोई अधीर नहीं होता । प्राप्तिके लिये, भोगके लिये, अपनी शह ऐहिक स्वार्थसिद्धिके लिये ही प्राणियों में परस्पर छीना सपटी और मार पीटकी जो स्वामाधिक प्रवृत्ति देखी जाती है,समाजमें यक्तके आदर्शका बड़े परिमाणमें प्रचार होनेपर वह प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। यज्ञनीतिके अनुसार कर्म और भोगका सम्बन्ध ही ऐसा वन जाता है कि कर्म होता है-समृष्टिके कल्याणके लिये व्यष्टिका दान; और भोग होता है व्यष्टिके कल्याणके लिये सम्बद्धका दान । मनुष्य कर्म करता है स्वतन्त्र कल्याण-बुद्धिकी प्रेरणासे, आध्यात्मिक आदर्शकी प्रेरणासे, सारे समाजके कल्याणके लिये । और अपने ऐहिक भोगके लिये निर्भर करता है सारेसमाजके कल्याणके ऊपर, विश्वान्तर्यामी कल्याण-विधाता-के मङ्गल विधानके ऊपर।

आर्यजातिमें समाजके थिभित्र अङ्ग-प्रवाहों के कर्तव्या-कर्तव्यका अधिकांशमें जन्म और बंशानुक्रमकी दृष्टिसे निर्देश करके दूसरेके कर्मकी लालसा, दूसरेके धनकी तृष्णा और उससे होनेवाली प्रतिद्वन्द्वता और सङ्घर्षके क्षेत्रको विशेषरूपसे सङ्कुचित कर दिया है। समीको अपनी-अपनी सङ्जात वृत्तिसे प्राप्त कर्मोंको और भोग सम्पत्तिको सन्तुष्ट मनसे स्वीकार करके, अपने जीवन-विकासकी साधनाके रूपमें, उत्साह-पूर्वक उन्हींपर निर्मर करके यज्ञनीतिके अनुसार बाह्यतः समाजसेवामें और तत्त्वतः आत्मसेवामें अपनेको लगा देना पड्ता है। इससे समाजमें भी शान्ति वर्ना रहती है और मनुष्य-जीवनकी सम्यक् सार्यक्ताके मार्गपर भी सबको अगसर होनेका सुअवसर प्राप्त होता है।

जीवनके इस आदर्शके अनुसार सार्यकताकी ओर चलनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको पहले शक्ति और शानकी साधना करनी पड़ती है। प्रथम जीवनमें सुयोग्य शिक्षककी देख-रेखमें नियन्त्रण और संयमके उच्च आदर्शसे युक्त जीवन विताकर देह, इन्द्रिय और मन-बुद्धिकी शक्तिको बदाना पड़ता है और भावी जीवनके दायित्वपूर्ण कर्मसम्पादनके उपयोगी शान-विशानको प्राप्त करना पड़ता है। जीवन-प्रभातको इस साधनाका नाम है (ब्रक्षचर्य)।

बहान्वर्य-साधनाके द्वारा श्वस्थ देह-मन, सुनियन्तित कर्तव्य-सम्पादनका कौशल, मनुष्यके आदर्शकी एक सुस्पष्ट धारणा और अपने सहजात शक्ति, सामर्थ्य और द्वितिके अनुसार कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयका उपयुक्त शन प्राप्त करनेपर कर्म-जीवनमें प्रवेश करनेकी विधि है। यह कर्म-जीवन ही 'गार्हस्थ्य-जीवन' है। इसीमें परिवार, समाज, जाति और राष्ट्रके साथ साक्षात् सम्बन्धकी स्थापना होती है। इस गार्हस्थ्य-जीवनमें आध्यात्मिक आदर्शको इदयमें रखते हुए ही यशमय जीवन विताना पड़ता है। अवश्य ही यशका वाहरी रूप अपनी-अपनी शक्ति, सम्यत्ति, दृति और अवस्थाके अपर निर्मर करता है। परन्तु ऐसी बात नहीं कि राजाके यशको अपेक्षा मजदूरके यशका वाहरी रूप छोटा होनेके कारण उसके आध्यात्मक मूल्यमें कहीं कुछ कमी आती हो। सबको अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही यश करना पहेगा, परन्तु जिसके इदयमें यशका आदर्श जितने उज्ज्वलरूपमें

प्रकाशित होगा, जो जितने आध्यात्मिक भावके द्वारा अनुपाणित होकर यह करेगा, उसका यह उतना ही सार्यक होगा।

कर्म-जीवनके अन्तमें कर्मत्यागके लिये, सर्वत्यागके लिये प्रस्तुत होना आवश्यक है। ब्रह्मचर्यके द्वारा जैसे गाईस्थ्यके लिये योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, वानप्रस्थके द्वारा वैसे ही संन्यासके लिये योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। संन्यास-आश्रममें व्यक्तिगत जीवनके साथ विश्वजीवनका पूर्ण मिलन करा देना पहेगा। उस समय मनुष्यको परिवारकी, खण्ड समाज और जातिकी तथा सब प्रकारके ऐहिक प्रयोजनोंकी सीमाको लॉफकर, विश्वप्राणके साथ व्यष्टि प्राणका, विश्वास्माके साथ जीवात्मा और समाजात्माके सम्यक् ऐक्यका अपरोक्षरू अनुभव करके साधनामें लग जाना पहेगा। इस साधनामें सिद्धि प्राप्त होना ही मनुष्य-जीवनकी सम्यक् सार्धकता है, यही 'परमसाम्य', 'पराश्चान्त', 'पूर्णश्चान' और 'परिपूर्णानन्द' है, यही 'अमयममृतं क्षेमम्' है। इसी अवस्थामें मनुष्यका अपने साथ और विश्वजनात्माके साथ सम्यक् परिचय और योगस्थापन होता है। यही वर्णाश्चम-साधनाका चरम लक्ष्य है।

# गृहस्थके लिये पश्चमहायज्ञ

( लेखक -भोकेसर असित्येन्द्रनाथ सेन एम्०ए०, धर्मरत्न )

संसारमें सबसे अधिक मननशील लोग प्राचीन कालके हिंदू ही थे। जीवनके सभी क्षेत्रींका पूर्ण विचार करके प्रत्येकके सम्बन्धमें उन्होंने सच्चे सिद्धान्त स्थिर किये हैं। मख और शान्ति इस लोकमें तथा परलोकमें भी —यही उनका बराबर लक्ष्य रहा है। उत्तम उपयोगी नागरिक बननेके लिये उन्होंने अपना जीवन ऐसा ढाला कि जिससे उनका ही नहीं, उनके पड़ोसियोंका भी और सारे संसारका कल्याण हो । भिन्न-भिन्न समाजोंके लिये जीविकाके भिन्न-भिन्न कर्म सीप दिये गये और इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य, शूद्र, अन्त्यज सबकी जीविकाका सदाके लिये उत्तम प्रवन्ध हो गया । उनकी दिनन्त्रयी ऐसी थी कि उनके द्वारा प्रातःकालसे सायंकालतक विविध प्रकारके ऐसे ही पवित्र कर्म हुआ करते थे जिनसे अपने-पराये सबको बड़ा हुल मिलता था। किसीके प्रति किञ्चित् भी अन्याय वे न होने देते थे । सबका जो सामान्यधर्म अहिंसा है, उसका वे वडी तत्परताके साथ पालन करते थे।

अहिंसा सस्यमस्तेयं शीचिमिन्द्रियनिग्रहः। . तानंदयादमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्॥ (याद्यवस्वय०१।१२२)

परन्तु जीवनमें पूर्ण अहिंसा असम्भव है। रसीई बनाने-के लिये जब हम चूब्हेमें आग जलाते हैं तो उससे न जाने कितने असंख्य कृमि-कीटादि जीवोंकी हत्या होती है। इसी प्रकार जब हम चकी या सील-लोदासे काम लेते, झाडूसे बुहारते, देकी या असलसे धान कृटते या घड़ोंमें पानी भरकर रखते हैं, तो कितने जीवोंका संहार होता है! पञ्च सूना गृहस्थस्य चुर्छा पेषण्युपस्करः। कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाह्यन्॥ (मनु०३।६८)

'सूना' कहते हैं कसाईखानेको । चृत्हा, लोड़ा, झाड़ू, टेकी या ऊखल और घड़ा ये—सचमुच ही ग्रहस्थके घरके पाँच कसाईखाने हैं!

अनिवार्येरूपसे होनेवाली इस हिंसाका भी पूरा विचार हमारे पूर्वपुरुषोने किया और इन पापोके प्रायश्चित भी स्थिर किये।

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः।
पञ्च कृता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्॥
अध्यापनं व्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।
होमो देवो बल्भिातो नृयज्ञोऽतिथिपूत्रतम्॥
(मतु०३।६९-७०)

अन्य स्मृतिग्रन्थोंमें भी ऐसे ही स्रोक मिलते हैं। अस्तु }

ब्रह्मयन्त्र, जिसे स्वाध्याय भी कहते हैं, वेदोंका अध्ययन अध्यापन है । ब्रह्म शब्दका अर्थ है वेद । पितृयन्न नित्यका श्राह्म और तर्पण है । दैवयन्न हवन है । भूतपन्न जीवोंको अन्नदान है । नृयन्न अतिथियोंका अर्थ-आसन-भोजनादिसे सत्कार है । प्रत्येक गृहस्थके लिये ये नित्य कर्त्तव्य हैं। भगवान मनु कहते हैं कि जो इन यन्नोंको नहीं करता यह जीता हुआ भी मरेके समान है—

### देवतातिष्यमूर्यानां पितृणामात्मनश्च यः। स निर्वपति पञ्चानामुष्क्वसञ्च स जीवति ॥ (मन् ३।७२)

वानप्रस्थियां और सूद ग्रहस्योंके लिये भी पञ्चमहायज्ञीके करनेका अपना अपना विशिष्ट प्रकार है। ( मनु॰ ६ । ५ और याज्ञवल्क्य॰ १ । १२१ )

इन महायशों मेरे प्रत्येकका विवरण एक एक करके नीचे दिया जाता है---

### (१) निष्कारणो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।

( শ্বুনি: )

·वेदको निर्हेतुक पढना और जानना चाहिये।'

सांसारिक दृष्टिसे वेदाध्ययन लामप्रद नहीं है, क्योंकि इससे रूपया नहीं मिलता न इसमें हमारे लिये कोई आकर्षण ही है। तथापि इसका नित्य अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि इससे मन और शरीरकी शुद्धि होती है और उससे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है जो सब जीवोंका परम लक्ष्य है। सब वेदोंका अध्ययन करना जहाँ यन नहीं सकता, वहाँ कम से कम एक ऋक्, एक यज्ञः और एक सामका पाट अवस्य होना चाहिये—

### एकामृष्यमेकं वा यजुरेकं वा सामाभिज्याहरेत् । (गौनम तथा आपस्तम्ब )

इस समयकी प्रचलित रूढि यह है कि नित्य प्रातः-सन्ध्याके बाद तीनों बेदोंका एक एक पहला मन्त्र उच्चारित किया जाता है। गायत्रीका विशेष जय कर लेनेसे भी बेदाध्ययनका काम हो जाता है। भगवान, मनु कहते हैं—-

### अपां समीपे नियतो नैस्थिकं विधिमास्थितः । सावित्रीमप्यधीयीत गरवारण्यं समाहितः ॥ (२।१०४)

अर्थात् नित्यके अवस्य अध्येय वेदाध्ययनके लिये कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिये कि अरण्यमें जाकर जलाशयके समीप बैठकर समाहित होकर सावित्रीका जप करे।

एक ही व्यक्तिके स्वाध्यायसे जगत्का दीर्घकालतक कोई लाभ नहीं हो सकता । इसलिये इसकी परम्पराको चलाते रहना चाहिये । ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे नये-नये वैदिक विद्वान् उत्पन्न हों । इसके लिये अधिकारी शिष्योंको वेद पढ़ाना चाहिये । यो हि विद्यामधीस्य अर्थिने न मृथान् स कार्यहा स्थान् श्रेयसो द्वारमपाञ्च्यात् । ( श्रुतिः )

'जो वेदींका अध्ययन करके शिष्यको उसका अध्यापन नहीं कराता वह कार्यकी हानि करता है, श्रेयस्का द्वार ही बन्द कर देता है।'

यही बात मनु भगवान् कहते हैं---

### यसेव सु सुधि विद्या नियतं ब्रह्मचारिणम् । तस्मै मां बृहि विद्राय निविपायाप्रमादिने ॥

( २।११५)

'परन्तु जिसे तुम जानते हो कि यह पवित्र जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी है उस मुझ निधिके रक्षक अप्रमादी विप्रको विद्या पढ़ाओं ।?

(२) पितृयस नित्य पितरोंको तिलोदक देकर तर्पण करना और एक ब्राह्मणको उनके निमित्त भोजन करा कर उनका श्राद्ध करना है। (मनु•३।८३)

बहुत लोग यही समझते हैं कि पितृतर्पण केवल पितृपक्षमें ही किया जाता है । परन्तु यथार्थमें पितरोंका तर्पण तो नित्यके पञ्चमहायज्ञोंमेंसे एक महायज्ञ है । पितृपक्षकी बात यह है कि इस पक्षमें प्रतिदिन पार्चण श्राद्ध करनेका विधान है जिसके अभावमें तर्पण ही अधिक श्रद्धा और बड़ी विधिके साथ कर लिया जाता है ।

(२) देवयश सूर्य, अग्नि, सोम आदि देवताओं के प्रीत्यर्थ नित्यका होम है। होमाग्निमें घृतकी जो आहुति दी जाती है, उसे आधुनिक लोग केवल अपव्यय ही समझते होंगे; परन्तु दूरदर्शी ऋषि इसके महत्त्वको जानते थे और हम लोगोंको इतना तो जानना ही चाहिये कि इससे बातावरण ग्रुद्ध हो जाता है, जिससे आरोग्य प्राप्त होता और धान्यकी वृद्धि होती है। ये ही तो दो चीजें हैं जो सब जीवोंके जीवनके लिये आवश्यक हैं। भगवान् मनु कहते हैं—

### भग्नी प्रास्ताहृतिः सम्बनादित्यमुपविष्टते । भादित्याज्ञायते बृष्टिकृष्टेरचं ततः प्रजाः ॥ (१।७६)

'अमिमें जो आहुति दी जाती है वह आदित्यमें पहुँचती है और आदित्यसे वर्ष होती है, वर्षांसे अन्न होता है और उससे माणी उत्पन्न होते और जीते हैं।

कर्त्याण



पञ्चमहायज्ञ

किसी देशमें महामारी आदि देशभरको उजाइ देनेवाले रोगोंके फैलनेका कारण जाँचते हुए चरक यह बतलाते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु आदिके दूषित हो जानेसे ये बीमारियाँ फैलती हैं, क्योंकि सवपर इस दोषका एक साथ असर पहता है—

ते स्वत्विमे भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति तद्यधा-वायुरुद् कं देशः कारु इति । ( चरक-विमानस्यान अ०३) आगे फिर यह यतलाते हैं कि---

सर्वेषामपि वाखादीनां वैगुण्यमुख्यते यत् तस्य मूलमधर्मः । (चरक-विमानस्थान ४०३)

अर्थात् 'बायु आदि सन महाभृत जो इस प्रकार दूषित हो जाते हैं, इसका मूल कारण अधर्म है।'

यायु आदि महाभूतों में संकान्त इस दोषका सर्वोत्तम परिहार यश है। नित्य ही यदि यश किया जाय तो उसरें आरोग्य सदा बना रहता है। रोगको होने ही न देनेके इस साधनकी ओर कोई ध्यान न देकर हमलोग समय-समयपर आनेवाले रोगोंके हलाजके लिये अपने धन और बलका सारा जोर लगाकर अस्पताल बनवाते चले जा रहे हैं। हमलोगोंने इस बातको तो भुला ही दिया है कि रोगको हटानेका उपाय करनेकी अपेक्षा रोगको होने ही न देना अधिक अच्छा है।

- (४) भूतयज्ञ तय प्रकारके जीवोंको-देव-पितर, पशु-पश्ची, कृमि-कीट, अन्त्यज और अपाहिज आदि सबको सिद्धाल खिलाना है। यदि अन्त्यज आदि गरीव मनुष्योंको इस तरह प्रतिदिन घर-परसे अन्न मिला करे तो उनका रोटीका प्रश्न ही हल हो जाय। आजकलका-सा दैन्य-दारिद्रथ पहले नहीं या, न आजकलका-सा वैमनस्य और संघर्ष ही था।
- (५) तृयस अतिथिका सत्कार है । आजकलके लोग इसको अच्छा नहीं समझते, इससे इसका चलन कम हो गया है और जगह-जगह होटल खुलते जा रहे हैं, जो सच पूछिये तो रोगोंके घर हैं। इमलोग अपने यार-दोस्तोंकी तो खूब आवभगत करते और उन्हें खिलाते-पिलाते हैं पर यदि कोई अनाथ असहाय प्राणी द्वारपर आ जाय तो उसके लिये इमारे घरमें, हमारे द्वदयमें कोई स्थान नहीं है। हमारे पूर्व-

पुरुष अतिथि-अस्थागतकी प्रतीक्षा किया करते थे । जिस दिन कोई अतिथि उनके घर न आता उस दिन वे अपनेकी अभागा समझते थे । कम-से-कम एक अतिथिको मोजन करा देना प्रत्येक गृहस्थका धर्म था । अतिथिके मोजन करनेके पश्चात् ही गृहस्थ और उनकी पत्नी मोजन कर सकते थे । मनु मग्यान् कहते हैं—

क्षवं स केवलं भुङ्क्ते यः पन्त्रयाध्मकारणात् । (३०११८) अर्थात् जो अपने लिये ही रसोई बनाता है वह केवल पाप भक्षण करता है।

महायशेंका यह संक्षित विवरण है। जब घर-घर ये महायश होते थे तब कोई श्रगड़ा नहीं था, कोई वैषम्य और संधर्ष नहीं या। जीवन सुखपूर्वक बीतता चला जा रहा था। जीवनमें कोई कुत्रिमंता नहीं थी जो आजकल शुरूसे अखीरतक हमारे जीवनका प्रधान अङ्ग हो रही है। उन पश्चमहायशोंके बदले आजकल हमारे ये पाँच यत्र हो रहे हैं—

- (१) ब्रह्मयत्रका स्थान अखबारोंने ने लिया है, जिनका काम झूटका प्रचार करना और लड़ाई झगड़े और आपसकी दलबन्दीको बढ़ावा देना है।
- (२) पितृतपैणकी जगह आजकल हमलोग अपने अफसरों या अपने मुचिक्कलोंकी तृतिका उपाय किया करते हैं।
- (३) द्दोमका काम बड़े साहयों के पास भेजी जानेवाली डालियोंसे अथवा राजनीतिक नेताओं को दी जानेवाली वैलियोंसे हुआ करता है।
- (४) भूतयशका सिद्धान अस यार-दोस्तोंको दी जाने-बाली पार्टियोंमें समा गया है। इन पार्टियोंके हेतु इस जमाने-में जैसे हो सकते हैं। वैसे ही हुआ करते हैं।
- (५) नृयज्ञ अब दाम लेकर होटलोंमें किया जाता है। इसका जो कुछ परिणाम है, वह ऑखोंके सामने है। जीवनमें मुख और शान्ति नामको भी नहीं रही है। बद्दे जोरसे कोई आन्दोलन उठाया जाता है, कुछ दिन चलता है और फिर बेकार हो जाता है; तब कोई दूसरा आन्दोलन उठता है और उसी कमसे खतम होता है। इस प्रकार आन्दोलनपर आन्दोलन उठते-मिटते चले जा रहे हैं। पसा

नहीं हमलोक कहाँ जा रहे हैं। सोचने और समझनेका समय है कि मनुष्यजातिको स्नेहसूत्रमें याँच रखनेकी सबसे रहीं शक्ति घर्मके ही आचार-विचारमें निहित है। जहाँ धर्म नहीं, वहाँ सुसङ्गति ठहर नहीं सकती, मेल हो नहीं सकता, परस्वर द्वेष ही वहाँ बढ़ेगा और नाना प्रकारके दल वहाँ निर्माण होते रहेंगे ! जब धर्म रहेगा, तब हिंदू और मुसलमान भी एक साथ एक होकर सुखपूर्वक रह सकेंगे । धर्मके वे दिन होत्र आर्ये !#

# गृहस्थके पञ्चमहायज्ञका विवरण

( लेखक-पं० श्रीवेणीरामनी शर्मा गौड )

कर्म तीन प्रकारके होते हैं-नित्य, नैभित्तिक और काम्य । जिन कमोंके करनेसे किसी फलबिरोधकी प्राप्ति न होती हो और न करनेसे पाप लगता हो उन्हें 'नित्य' कहते हैं; जैसे-जिकालसम्बा, पञ्चमहायज्ञ इत्यादि ।

पञ्चमहायस करनेले आत्मोन्नति आदि अवान्तर फलकी प्राप्ति होनेपर भी, पञ्च सूना' दोषले छुटकारा पानेके लिये शासकारोंकी आशा है कि—

'सर्वेर्यृहस्यः पञ्च महायज्ञा अहरहः कर्तव्याः।'

अर्थात् ग्रहस्थमात्रको प्रतिदिन पश्चमहायस करने चाहिये । इससे यह स्पष्ट है कि पश्चमहायसके करनेसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती, किन्तु न करनेसे पापका प्राप्तुर्मात्र अवश्य होता है ।

इमलोगोंकी जीवनयात्रामें सहज ही हजारों जन्तुओंकी प्रतिदिन हिंसा होती हैं; जैसे—चलने फिरनेमें, मोजनके प्रत्येक प्रासमें तथा श्वास-प्रशासमें जीवकी हिंसा अवस्य होती है। प्राणधारी मनुष्यके छिये इन पापेंसे वचना कदापि सम्भय नहीं है। अतः इन पापेंसे मुक्त होनेके छिये ही महामहिमशाली महर्षियोंने पञ्चमहायशका विधान बताया है। भगवान् मनु कहते हैं—

पद्ध सूना गृहस्थस्य जुली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन् ॥ तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं सहिषिभिः । पञ्च कृता महायज्ञः प्रस्यहं गृहमेधिनाम् ॥

(३।६८,६९)

्यत्येक यहस्यके यहाँ चूल्हा, चक्की, बुहारी ( साड् ) ऊखल और जलका पान, ये पाँच हिंसके स्थान हैं। इनसे होनेवाली हिंसाकी निष्कृत्तिके लिये महर्षियोंने यहस्योंके लिये प्रतिदिन पञ्चमहायन्न करनेका विधान किया है।

\* सृष्टिके कार्यका सुन्यवस्थित रूपसे मजालन ओर सब अंबंका यवायाय मरण-पोषण पान श्रीणविके जीवोकी पारस्थित सहायताले सम्पन्न होता है। वे पांच हें—देवता, कृषि, पितर, मनुष्य और पशु-पत्नी आदि भृतप्राणी। देवता संतारभरमे सबकी हृष्ट भोग देते हैं, कृष्पि-मुनि सबको ह्यान देते हैं, पितर सन्तानका भरण-पोषण करते, रहा करते और कल्याणकामना करते हैं, मनुष्य कर्मिक द्वारा सबको हित करते हैं, और पशु, पश्ची, हृशादि मन जीविके मुखके लिये अपना आस्मान देते रहते हैं। पांची ही अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सबकी मेना करते हैं, पांची ही सबकी निविद्य जीवननिर्वाह होता है। इस पार्चीमें अधिकार, साधनसामग्री और कर्मकी योग्यताके कारण कर्मयोनि मनुष्यपर ही सबकी पृष्टिका विद्येष्ट द्वारा है। प्रजमहायक्ष्मे इस लोकसेवारूपी शास्त्रीय कर्मकी योग्यताके कारण कर्मयोनि मनुष्यपर ही सबकी पृष्टिका विद्येष्ट ही के वह है। प्रजमहायक्ष्मे इस लोकसेवारूपी शास्त्रीय कर्मकी सम्पादन होता है जिससे सबकी पृष्टि होती है। अत्रयद मनुष्यका यह कर्मक है कि वह जो जुछ भी सिद्ध करे—कमाने उसमें इन सबका भाग समझे और सबकी देवर ही असे अपने उपयोगमें लाने। जो मनुष्य मन जीविकी उनका अपने हिस्सा देकर बचा हुआ खाता है—अपने उपयोगमें लान है, वहां अमृताका (अमृत खानेवाला) है। जो ऐसा न करके केवल अपने ही लिये कमाता और अनेका ही खाता है, वह पाप खाता है।

'मुजते ते स्वयं पापा ये पत्रन्यारमकारणात्।।'

ैं पूर्वकर्मानुसार जन्म प्रहणंकर जो मनुष्य जिस कक्षा (श्रेणी) में प्रविष्ट होता है, उसमें अपनी स्थित बनी रहे, इसके लिये ही उसे मपनी कक्षाके योग्य समस्त कर्म करने पड़ते हैं, भिससे उसका उक्तस्थानसे अधःपतन नहीं हो सकता। इसलिये नित्यकर्मीके करनेसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इन्हें न बरनेसे पाप अवस्य लगता है; क्योंकि उनके किये विमा उस कक्षामें स्थायी स्थिति सर्वेषा असम्मन है।

यक्तके दो भेद होते हैं—एक यक्त, वूसरा महायक । यक्ष तथा महायकके स्वरूप तथा इसकी विशेषताका वर्णन महर्षि भारद्वाकने इस प्रकार किया है—

'यज्ञः कर्मसु कौशलम्' 'समहिसम्बन्धान्महायज्ञः ।'

'कुशलतापूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे 'यश' कहते हैं।' 'पश्चात् समष्टि-सम्बन्ध होनेसे उसीको 'महायश' कहते हैं।'

इसी वातको महर्षि अङ्गिराने भी कहा है— यज्ञमहायज्ञी स्वष्टिसमिटसस्वन्धात् ।

'व्यष्टि-समष्टि सम्बन्धसे यज्ञ-महायश कहे जाते हैं।'

यज्ञका फल आत्मोब्रित तथा आत्मकल्याण है, उतका व्यक्षिते सम्बन्ध होनेके कारण उतमें स्वार्यकी प्रधानता आ बाती है। (यही इसकी न्यूनता है।)

महायशका फल जगत्का कल्याण है, उसका समिष्टिसे सम्बन्ध होनेके कारण उसमें निःस्वार्यताकी प्रधानता आ जाती है। यही इसकी विशेषता है।

जिस यशानुष्ठानके प्रभावसे जीवकी सुद्रताः अल्पन्नता आदिका विनाश होता और वह परमात्माके साथ एकताको प्राप्त होता है, उस अनुष्ठानका महत्त्व सर्वमान्य है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं।

### पश्चमहायञ्च

पञ्चमहायज्ञका वर्णन प्रायः सभी ऋषि-मुनियोंने अपने-अपने धर्म-मन्योंमें किया है। जिनमेंसे कुछ ऋषियोंके बचनोंको यहाँ उद्धृत किया जाता है—

. तित्तरीयारण्यकर्में----

'पञ्च वा एते सहायज्ञाः ससति प्रतायन्ते । देवयज्ञः पितृयज्ञो मनुष्ययज्ञो भृतयज्ञो बहायज्ञ इति ।'

आश्रलस्यनसूत्रमें—

'अथातः पश्च महायजा देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो बह्य-यज्ञो मनुष्ययज्ञ इति !'

छन्दोगपरिशिष्टमें---

देवभूतपितृम्बस्मनुष्याणामनुकमात् ।

मञ्चासकाणि व्यानीयात्त एव हि मङ्गमसाः ॥

याजयल्बरस्यृतिमें---

बिरुकर्मस्वधाहोमस्बाध्यायातिथिसस्क्रियाः । मृतपित्रमस्बद्धामजुष्याणां महामखाः ॥ मनुसमृतिमें—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैवो बल्धिर्मीतो नृबज्ञोऽतिथिपुजनम् ॥

जो मनुष्य पूर्वकथित पञ्चयक्तके द्वारा देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग, पितृलोक और आत्मा—इन पाँचौंको अजादि नहीं देते, वे जीते हुए भी मरेके समान हैं अर्थात् उनका जीवन निष्पल है। भगवान् मनु महाराजकी आका है कि—

> पञ्चेतान् यो महायकास द्वापयति शक्तितः । स गृहेऽपि वसस्रित्यं सुनादोर्चेनं किप्यते ॥ (३।७१)

५ तो यहस्य शक्तिके अनुकृत इन पञ्चमहायहाँका एक दिन भी परित्याग नहीं करते, वे यहस्याभ्रममें रहते हुए भी प्रतिदिनके पञ्च सुनाजनित पापके भागी नहीं होते !?

पश्चमहायज्ञके अनुष्ठानसे समस्त प्राणियोंकी तृप्ति होती है, इस प्रकारका सङ्केत भगवान् मनु महाराजने मनुस्मृतिके तृतीय अभ्यायके ८०,८१ और ७५ वें स्कोकमें किया है।

पञ्चमहायञ्च करनेसे अन्नादिकी शुद्धि और पापोंका ध्रय होता है। पञ्चमहायञ्च किये विना भोजन करनेसे पाप लगता है। देखिये, आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें क्या कहा है—

> यज्ञिशिष्टाशिनः सन्त्रो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । भुभते ते त्वर्थं पापा ये पश्चन्त्यात्मकारणात् ॥

> > (३;११)

ध्यज्ञले शेष बचे हुए अज्ञको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष पञ्च-हत्थाजनित समस्त पापीसे मुक्त हो जाते हैं, किन्तु जो पापी केवल अपने लिये ही पाक बनाते हैं, वे पापका ही मक्षण करते हैं।

अतः पञ्चमहायत्र करके ही ग्रहस्योंको भोजन करना चाहिये। पञ्चमहायत्रके महत्त्व एवं इसके यथार्थ स्वरूपको जानकर द्विजमात्रका कर्तव्य है कि वे अवस्य पञ्चमहायत्र किया करें—ऐसा करनेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सुतरां प्राप्ति होगी।

#### ब्रह्मयज्ञ

वेदों के पठन पाठनको 'ब्रह्मयश' कहते हैं । वेदमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और जानकाण्डमें शानकी ही प्रधानता और परमावश्यकता वतलायी गयी है। जानके ही कारण जीवान्तरकी अपेक्षासे मनुष्य-देह उत्तम माना गया है। शास्त्रोक्त सदाचार तथा धर्मानुष्ठानमें तत्पर रहना ही मनुष्यकी मनुष्यता है और वही मनुष्य वास्त्रविक मनुष्यत्यका अधिकारी समझा जाता है। इसके बाद कर्मकाण्डद्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि हो जानेपर मनुष्य उपासनाकाण्डका अधिकारी वनता है, तदनन्तर भगवत्कृत्राकटाक्षके छेशसे ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। यह मनुष्योंका सामान्य उज्ञतिकम है। क्रिमक उज्ञतिमें ज्ञानका प्राधान्य है। अतः सभी अवस्थाओं ज्ञानकी ही आवश्यकता है। इसलिये प्रथमायस्थामें भी ज्ञानके विना असदाचरणका परित्याग तथा धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्ति कर्वाप नहीं हो सकती।

#### 'बलवानिन्द्रियधामो विद्वांसमपि कर्पति ।'

इस उपदेशके अनुसार वलवान् इन्टियसमूह उसमें प्रतिवरधक अवस्य है, तथापि इन्द्रियाँ प्रथमावस्थामें मनुष्यको अपनी ओर प्रवृत्त करती हैं न कि धर्मानुष्ठानादिमें । इसी समय माता, पिता तथा गुरुजन भी धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त तथा अधर्मानुष्ठानसे निवृत्त करते हैं । इस प्रकार सभी अवस्थाओं में ज्ञानकी ही प्रधानता सिद्ध होती है । अतप्य ज्ञानयज्ञरूप स्वाध्याय (वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन ) करना चाहिये ।

ब्रह्मयश करनेते शानकी वृद्धि होती है। ब्रह्मयश करने-बाला मनुष्य शानप्रद महर्षिगणका अन्त्रणी और कृतश हो जाता है।

### देवयञ्ज

अपने इष्टदेवकी उपासनाके लिये परब्रह्म परमात्माके निमित्त अग्रिमें किये हुए हवनको 'देवयक्त' कहते हैं।

> यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्दोषि ददासि यत् । यसपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्॥ (गीना ९ । २७)

मनुभगवान्ते तो 'अध्यापनं लक्ष्यकः' ही किखा है; परन्तु—
गुरावध्ययमं कुर्वेष्खुशृषादि समाचरेत् ।
स सर्वे लक्ष्यकः स्यात्तत्त्वषः परमुज्यते ॥
इस कुरुव्य महक्षत माध्यके अनुसार अध्ययनको भी 'लक्षयक'
यहते हैं ।

भगवान्ते इस वचनसे सिद्ध होता है कि परक्रक परमात्मा ही समस्त यशों के आश्रयभृत हैं। इसलिये ब्रह्मयशमें श्रृषिगण, पितृयशमें अर्यमादि नित्य पितृगण और परलोकगामी नैमिसिक पितृगण, भूतयशमें देवरूप अनेक प्राणियोंको जानकर प्यदाद्वभृतिमस्तत्वम्' इस गीतोक्त भगवद्वचनके अनुसार ईश्वर-विभृतिभारी देवताओंकी जो-जो पूजा की जाती है, यह सर्वव्यापक अन्तर्यांनी परमात्माकी अर्चना (पूजा) के अभ्यासके लिये ही की जाती है।

नित्य और नैमिक्तिक भेदते देवता दो भागोंमें विभक्त हैं। उनमें कद्रगण, वसुगण और इन्द्रादि नित्य देवता कहे जाते हैं।

ग्रामदेवता वनदेवता और गृहदेवता आदि अनित्य कहे जाते हैं।

दोनो तरहके ही देवता इस यज्ञसे दृत होते हैं। जिन देवताओंकी कृपासे जडभावको प्राप्त होते हुए भी विनश्वर कर्मसे फल उत्पन्न हो रहा है, जिनकी कृपासे समस्त सुख-श्चान्तिकी प्राप्ति होती है, जिनकी कृपासे संसारके समस्त क्रियाकल्याकी भलीमाँति उत्पत्ति और रक्षा होती है, उन देवताओंसे उन्धृण होनेके लिये 'देवयन्न' करना परमा-वश्यक है।

### भृतयञ्च

कृमि, कीट, पतङ्का, पशु और पश्ची आदिकी सेवाको 'भृतयज्ञ' कहते हैं :

ईश्वररचित सृष्टिके किसी भी अङ्गकी उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि सृष्टिके सिर्फ एक ही अङ्गकी सहायतासे समस्त अङ्गोंकी सहायता समझी जाती है, अतः 'भूतयश' भी परम धर्म है }

प्रत्येक प्राणी अपने मुखके लिये अनेक भूतों (जीयों) को प्रतिदिन क्रेश देता है, क्योंकि ऐसा हुए विना क्षणभात्र भी ग्ररीरयात्रा नहीं चल सकती।

प्रत्येक मनुष्यके निःश्वास-प्रश्वास, मोजन-प्राधन, विहार-सञ्चार आदिमें अगणित जीवोंकी हिंसा होती है। निरामिष भोजन करनेवाले लोगोंके भोजनके समय भी अगणित जीवोंका प्राणवियोग होता है। आमिषमोजियोंकी तो कथा ही क्या है ! अतः भूतों ( जीवों ) से उन्मृण होनेके लिये 'भूतयरा'\* करना आस्त्यक है ।

भूतवश्रसे कृमि, कीट, पशु, पश्ची आदिकी तृप्ति होती है।

#### पित्रयञ्ज

अर्थमादि नित्य पितरोंकी तथा परलोकगामी नैमिक्तिक पितरोंकी पिण्डमदानादिसे किये जानेवाले सेवारूम यक्तको 'पितृयक्त' कहते हैं।

सन्मार्गप्रवर्तक माता-पिताकी कृपासे असन्मार्गसे निवृत्त होकर मनुष्य ज्ञानकी प्राप्ति करता है। फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि सकल पदार्थोंको प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। ऐसे दयाल पितरोंकी तृप्तिके लिये, उनके सम्मानके लिये, अपनी कृतक्रताके प्रदर्शन तथा उनसे उन्नुण होनेके लिये 'पितृयक्ष' करना नितान्त आवश्यक है।

पितृयक्क्षे समस्त लोकोंकी तृप्ति और पितरोंकी तुष्टिकी अभिवृद्धि होती है ।

#### मनुष्ययञ्ज

क्षुधाने अत्यन्त पीड़ित मनुष्यके घर आ जानेपर उसकी भोजनादिसे की जानेवाळी सेवाको 'मनुष्ययक्त' कहते हैं। अतिथिके घर आ जानेपर वह चाहे किसी जाति या किसी भी सम्प्रदायका हो। उसे पूज्य समझकर उसकी पाद्य और अव्यक्ति समुचित पूजा कर उसे अज्ञादि देना चाहिये। इस विषयकी पृष्टि भगवान मनु महाराजने भी अपनी स्मृतिके तीसरे अध्यायमें (३। ९९-१०२) १०७, १९१) विश्वदरूपसे की है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पृष्ट्यीके सभी समाजयालोंको अतिविसेशारूप धर्मका परिपालन अवस्य करना चाहिये।

प्रथमानस्थामं मनुष्य अपने शरीरमात्रके मुख्ये अपनेको सुख्यी समझता है, पित अपने पुत्र, कलत्र, मित्रादिको सुख्यी देखकर सुख्यी होता है। तदनन्तर स्वदेशवासियोंको सुख्यी देखकर सुख्यी होता है। इसके बाद पूर्ण ज्ञान मात करनेपर वह समस्त लोकसमूहको सुख्यी देखकर सुख्यी होता है। परन्तु वर्तमान समयमें एक मनुष्य समस्त प्राणियोंको सेवा नहीं कर सकता, इसल्ये यथाशक्ति मनुष्यमात्रकी सेवा करना ही 'मनुष्ययक्त' कहा जाता है। मनुष्ययक्ते धन, आयु, यश्च और ख्यांदिकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार स्वरूपसे गृहस्यके पद्धमहायहका विवरण है। आशा है, विक्र पाठकगण इससे अवस्य स्मृतुष्ट होंगे ।

# सबमें स्थित भगवान्का तिरस्कार न करो !

मगवान् कपिलदेव माता देवहृतिजीसे कहते हैं—
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतातमावस्थितः सदा । तमबङ्गाय मां मर्त्यः कुरुतेऽचीविडम्बनम् ॥
यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् । हित्वार्खां मजते मीख्याद्गसन्येव जुहोति सः ॥
हिष्यतः परकाये मां मानिनो मिन्नदर्शिनः । भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिसृच्छिति ॥
अहमुखाववैर्द्रव्यैः किययोत्पन्नयानघे । नैव तुष्येऽचिंतोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥

(क्रीसञ्चा० ३ । २९ । २१ – २४ )

में समस प्राणियों में उनकी आत्माके रूपसे सर्वदा स्थित रहता हूँ, मेरे उस खरूपका तिरस्कार करके मनुष्य पूजाकी विद्यन्वना करता है। जो समस्त प्राणियों में आत्मरूपसे स्थित मुझ ईश्वरको छोड़कर पूजा करता है, वह मूर्खतावश राखकी देरमें ही इवन करता है। जो एक शरीरमें अभिमान होनेके कारण अपनेको अलग समझता है, और दूसरे शरीरमें स्थित मुझसे ही हेंच करता है, प्राणियोंके प्रति वैर-भावना रखनेवाले उस पुरुषका मन कभी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य प्राणियोंका अपमान करता है, उसके द्वारा बहुत-सी सामिप्रयोंसे किये हुए मेरे पूजनसे भी में प्रसन्न नहीं होता।

~\$4**57**5\*}

देवेम्पक्ष हुतादक्वाच्छेषाज्ञ्वलि हरेत् । असं भूमौ अचाण्डाळवायसेभ्यक्ष निक्षिपेत् ॥ (या ० रष्ट् ०)
 देवयक्तरे क्ये हुए अक्तको जीवाँके लिये मूमिपर हाल देना चाहिये और वह अक्त पशु, एक्षी एवं गौ आदिको देना चाहिये ।

# करनेयोग्य

#### छः वेगोका दमन करो-

वाणीका येग, मनका येग, क्रोधका येग, उदरका येग, उपस्थका येग और जिह्नाका येग। इन छः वुर्तिवार वेगोंका दमन करनेवाला पृथ्वोभरपर शासन कर सकता है।

#### **छः बातोंका त्याग करो**—

अधिक आहार, ज्यर्थ कार्य, ज्यर्थ अधिक बोलना, भजनके नियमका त्याग, विषयी जनोंका सङ्ग और विषय-छालसा। ये छः भक्तिमें बाधा देनेवाले हैं। इनके रहते भजनमें प्रेम नहीं होता। जो इनका त्याग करता है, वह भक्ति प्राप्त करता है।

#### छः बातोंको प्रहण करो-

भजनमें उत्साह, हद निश्चय, धेर्य, भजनमें प्रवृत्ति, धुरे सङ्गका सर्वधा त्याग और साधुके आचरण—ये छः कर्तत्य हैं। इनके पालनसे बहुत शीव्र भक्तिकी कृपा प्राप्त होती है।

( श्रीरूपगोस्वासी )

# प्राणशक्ति और मनःशक्तिका साधन

( हेस्रक-स्वामी विभूतिनन्द्रजी सरस्वती )

प्राणशक्ति, मनःशक्ति, कियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति—ये पाँच शक्तियाँ हैं और इन्हींके अनुक्रमंत्रे पाँच ही योग हैं—हडयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, मक्तियोग और शानयोग । इनमें प्राणशक्ति और मनःशक्ति, ये दोनों अत्यन्त प्रवल हैं। इन दो शक्तियोंको जो वशमें कर लेता है, वह संसार-विजयी होता है।

#### प्राणशक्तिका साधन

प्राणशक्तिको वशमें करनेवाला साधक इस पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियों और आकाशमें उहनेवाले पश्चियोंको वशीभूत कर सकता है और नभुन्न-मण्डलकी वार्ता भी जान सकता है। प्राणके आधारपर ही यह अखिल ब्रह्माण्ड स्थित है। यही प्राण सबको नायुरूपसे प्रतीत हो रहा है। अथर्य-वेदके स्थारहवें काण्डमें इस प्राणका वर्णन है—

> प्राणी विराट् प्राणी देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते । प्राणी इ सूर्वश्रम्यमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥

'प्राण विराद् है, सबका प्रेरक हैं: इसलिये सब इसकी उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य और चन्द्रमा है, प्राणको ही प्रजापति कहते हैं। प्राणशक्तिके कारण ही हमारे शरीरकी नहीं एवं नाडियोमें रक्तका प्रवाह चल रहा है, उसी प्रकार प्राण-शक्तिके बलपर ही सूर्यादि लोक धूम रहे हैं। अन, वनस्पति आदि सूर्यकी प्राणशक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं। प्राण ही तेज है। इस पाश्चभौतिक सरीरको प्राण जब छोड़ देता है, तय यह शरीर निस्तेज होता और नष्ट हो जाता है। प्राणियोंका प्राण ही ईश्वर है।

> प्राच्याय नमो यस्य सर्वेभिन् वश्चे। यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वे प्रतिष्टितम् ॥ (अथर्वे को ८११)

'उस प्राणको मेरा नमस्कार है, जिसके अधीन यह सारा जगत् है, जो सक्का ईश्वर है, जिसमें यह सारा जगत् प्रतिष्ठित है।'

प्राण परमेश्वरकी एक शक्ति है। इसका साधन गुरुशुख-से ही जानकर करना चाहिये। मूलाधारचक्रसे साधन आरम्म किया जाता है। बायें पैरकी एड्डिसे गुदद्वारको बन्द करके मूलबन्ध लगाया जाता है और जननेन्द्रियके मूलको दोनों एड्डियोंसे दबाकर कुण्डलिनीको जगाया जाता है। स्वाधिष्ठानचकके ऊपर जो कन्द है, उसे दोनों एहियोंस द्वानेसे कुण्डलिनी जागती है। वहाँसे ऊपर चढ्कर मणिपूर-चकको भेदकर प्राण अनाइतचकर्मे पहुँचता है। वहाँ ज्योतिका साक्षात्कार होता है। तब और ऊपर चढकर विश्वद्वन्तकको भेदकर प्राण आज्ञानकमें जाता है। वहाँ शिवके दर्शन होते हैं। यहींसे अमृतसाय होता है। योगी लोग खेचरी मुद्रा लगाकर इसे पान करते और अमर हो जाते हैं। नाभिमें जालन्धरबन्ध और वक्षःस्थलमें उड्डीयान-बन्ध लगाकर योगीलोग प्राणको मस्तिष्कमें हे जाते हैं। जहाँसे ऊपर सहस्रार है---जो श्रीविष्णुभगवान्का धाम और सबका मोद्यस्थान है । पूरक, रेचक, कुम्भक-इस त्रिविध प्राणायाम-से यह साधन यनता है। बाहरी कुम्मक और भीतरी कुम्भकसे जो प्राणको अपने वशमें कर लेता है यह अपनी शक्तिसे अनायास आकाशमें यायुके समान सञ्चार कर सकता है। सशरीर अन्य टोकॉर्मे जा सकता है। अपने स्थानमें बैठे-बैठे सहस्रों कोसकी दूरीपर अपना कार्य कर सकता है। रोगियोंको रोगोंसे मुक्त कर सकता है, बन्दियोंके बन्धन छुड़ा सकता है। यह सब तो मैने लिखा दिया। पर इसका साधन गुरुके समीप रहकर ही ठीक तरहसे हो सकता है।

#### मनःशक्तिका साधन

मन यहा चञ्चल है । यही बात अर्जुन जैसे धीर-वीरने मनःसंयमके प्रसङ्गमें कही है—

> चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमायि बलवद् इडम् । तस्याहं निप्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

भ्यह मन बड़ा चञ्चल, बड़ा बलवान्, दृढ और मधनेवाला है । इसको रोककर स्थिर करना वायुकी गतिको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन है।

मनका यह स्वभाव है कि यह बन्दरकी तरह यहाँसे वहाँ, एक डारपरसे दूसरी डारपर कृदता-फाँदता रहता है, एक क्षणमें उत्तरसे दक्षिण और पूर्वसे पश्चिमकी सैर कर आता है, बात-की-बातमें चारों धामकी यात्रा और पृथ्वीकी परिकमा कर लेता है। इसकी चञ्चलताका क्या ठिकाना है। मन-दुर्योधनसे युद्ध किये विना आत्मराज्यका पाना असम्भव है और विना राज्यके दुख और भोग कहाँ १ परन्तु यह इतना बलवान् है कि सहस्रों हाथियोंके पाँवोंमें जंजीर डाल देना या सहस्रों सिंहोंकों पिंजड़ेमें बंद रखना आसान है, पर इसे स्थिर करना आसान नहीं। मनने ही तो

काशीपति श्रीविश्वनाथकी समाधि मङ्क कर दी थी, विश्वामित्र और अगस्ति-जैसे महातपस्वियोंको प्रथ्वीपर पटक दिया था। देवर्षि नारदको अपने मोहनास्त्रसे बाँघ लिया या और मगवान् रामचन्द्रतकको प्रती-दियोगसे कला दिया या। यह अपनी ही चालपर इतनी इदतासे डटा रहता है कि किसीके इटाये वहाँसे हटला ही नहीं और सब इन्द्रियोंको अपने अधीन करके सारे शरीरमें खलबली मचा देता है। इसे तो लक्ष्मण जैसे यति, हनुमान-जैसे योद्धा, भीष्मपितामह-जैसे महायोगी ही जीत सकते हैं। योग जो कुछ है, इसी मनकी दुत्तियोंका निरोध है। जो इसका निरोध कर सकता है, वही ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। जो कुछ भी किया जाता है। वह मनके द्वारा किया जाता है। अच्छा या बुरा, मनके विना कोई कार्य नहीं हो सकता। जब यह मन ग्रुभ सङ्कल्पींवाला होता है। तब वह अनन्त सुखका कारण होता है। इसकी विखरी हुई सब कृत्तियाँ जब किसी स्थानमें एकत्र निरुद्ध होती हैं) तब मनुष्य अनन्त शक्तिशाली होता है। बन्ध या मोक्षः दोनोंका कारण मन ही है।

शाबोंने इस मनको स्थिर करनेके उपाय बताये हैं। पर बड़े भाष्य और पुण्यके प्रतापसे ही किसीका मन स्थिर और आन्त हो पाता है। अब अधिक विस्तार न करके मनको स्थिर करने और मनःशक्ति प्राप्त करनेका एक साधन यहाँ लिखते हैं। मनका दसमंजिला मकान है, एक-एक मंजिल्पर दस-दस मुकाम हैं, एक-एक मुकामपर सी-सी पैड़ियाँ हैं। इस मकानकी छतपर जो साधक चढ़ जाय और फिर उलटे पैरों लीट आये, बही संत है—चाहे वह ग्रहस्थ हो या ब्रह्मचारी, वर्ण और जातिमें श्रेष्ठ हो या कनिष्ठसे भी किन्छ। यहाँ—

जात पाँत पूछे नहिं कोई । हरिका भन्नै सो हरिका होई ॥

मनका यह मकान मनःकल्पित ही है! आप शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, सूर्व, ॐ—चाहे कोई भी एक नाम लीजिये और उसे १०० तक गिनिये। यह एक मुकाम है। वहाँसे उलटे लौटकर वैसे ही गिनते हुए एकपर आइये। इस प्रकार अभ्यास बढ़ाते हुए एक इजारतक चढ़ जाइये, फिर वहाँसे उलटे पैरों लौटिये। आप देखेंगे कि आपका मन कितना शान्त होता है। अब दो इजारतक चढ़िये, यह दूसरी मंजिल आ गयी। वहाँसे उलटे पैरों फिर लौटिये। इसी प्रकार तीसरी, चौयी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठबीं, नवीं और दसवीं मंजिलतक—१० इजारतक चढ़ जाइये और

उल्रटी गिनती करते हुए लीटिये । आपको विलक्षण शान्ति सिलेगी और जप भी होगा । पर इस प्रकार जपका होना और उल्लटी-सीधी गिनतीमें मनका लगना भी बड़े पुण्यसे होता है । महान् पुण्योदयके विना भगवान्की ओर मन नहीं लगता ।

#### प्राण और मनका साधन सङ्ग

प्राणायाम करते हुए कुम्मककी कियामें जहाँ प्राण हकेगा, वहीं मन भी खिर होगा—यह निश्चित बात है। मनः साधनकी गिनती करते हुए जब आप एक हजारतक पहुँचें तब वहीं चुप होकर बैठ जायें, मनको कहीं इधर उधर जाने न दें। इसके बाद छोटिये। जब एकपर आ जायें तब चुप होकर सनको भीतर ही रोक रक्षें और कुछ देर हृदय और नामिचकका ध्यान करें। पिर अधखुले नेजोंसे, मनको नासिकाके अधमागपर या भूमध्यमें खिर करें। इस अभ्याससे यह मन कुछ दिनोंमें शान्त होगा। अध्यापको कुड़ी जानन्द आवेगा और आस्मानुभव होने लोगा करें।

पलङ्क या चारपाईपर हैट जाओ । तकिया हदा दो ५ कपड़ोंको दीला कर दो । शरीरको भी दीला छोड़ दो ि प्राणको उलटा खींचो, पेटमें ले बाओ, फिर छातीतक ले आओ, फिर पेटमें नामितक धुमाओ। ऐसा करनेसे आपका नाभि-सूर्य प्रकाशित होगा। कुछ दिन इस प्रकार करके तथ मनको इसीमें लगानेसे बड़ी शान्ति मिलेगी।

यदि शक्तिशाली बनना चाहते हो तो किसी मैदानमें खड़े हो जाओ, शरीर टीला छोड़ दो, हाथोंको नीचे लटका दो, प्राणको आकाशमें फेंक दो। फिर प्राणको भीतर खींचते हुए मनसे यह काल्पनिक योग करो कि मैं अमुक शक्तिको खींचकर अपने अंदर ला रहा हूँ। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करनेसे आपमें उस शक्तिका प्रवेश हो जायगा। हमारे महान् पूर्व पुष्व मन और प्राणकी इन शक्तियोंसे जो चाहते कर सकते थे। आप भी साधन सम्पन्न होंगे तो जो चाहते कर सकतेंगे।

पाँच शक्तियोंमेले मनःशक्ति और प्राणशक्तिका यहाँतक कुछ वर्णन किया गया। क्रियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति हेर्न्स् दो शक्तियोंमें समा जाती हैं; इनका पृथक्-पृथक् वर्णन यहाँ नही किया गया। जो खेग इन दो शक्तियोंका शोधन कर लेगे, उन्हें इनके अलैकिक गुणोंका आप ही अनुभव होगा।

# मनुष्यमात्रके तीस धर्म

देवर्षिनारदजी कहते हैं---

सत्यं द्या तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः खाध्याय आर्जवम् ॥ सन्तोषः समद्दक्तेवा ब्राग्येहोपरमः शनैः । नृषां विपर्ययेहेक्षा मीनमात्मविमर्शनम् ॥ अक्षाद्यादेः संविभागो भृतेम्यश्च यथाईतः । तेष्वत्मदेवताबुद्धः सुतरां नृषु पाण्डव ॥ श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । सेवेज्यावनतिक्षस्यं सस्यमात्मसमर्पणम् ॥ नृणामयं परो धर्मः सर्वेवां समुदाहतः । श्रिशह्यक्षणवान् राजन् सर्वत्मा येन तृष्यति ॥

( श्रीमद्भाव ७। ११। ८-१२)

हे युधिष्ठिर ! सब मनुष्योंके लिये यह तीस लक्षणवाला श्रेष्ठ धर्म कहा गया है । इससे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं । वे तीस लक्षण ये हैं—सत्य, दया, तपस्या, धौच, तितिक्षा, आत्म-निरीक्षण, बाह्य हिन्द्रयोंका संयम, आत्मर हिन्द्रयोंका संयम, श्राह्मर हिन्द्रयोंका संयम, श्राह्मर, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदृष्टि, सेवा, दुराचारते निवृत्ति, लोगोंकी विषरीत चेष्टाओंके फलका अवलोकन, मौन, आत्मविचार, प्राणियोंको ययायोग्य अन्नद्रानादि, समस्त प्राणियोंमें विशेष करके मनुष्योंमें आत्मदुद्धि—हृद्देव—बुद्धि, महात्माओंके आश्रयभूत भगवान्के गुणनाम आदिका श्रवण-कीर्तन, स्मरण, सेवा, यह, नमस्कार, दास्य, सस्य और आत्मनिवेदन ।

# वेमस्टित मीग



पम **चुँ**घर बाँघ मीरा ना**ची रे**।

प्रमित्रद्वा मीरा

पग पुँचर बाँच मीरा नाची रे!

मैं तो मेरे नारायनकी आपिंह हो गई दासी रे!

के लेका प्याला राणाजी भेज्या पीवन मीरा हाँसी रे!

मीराके प्रभु गिरघर नागर सहज मिले अविनासी रे!!

कोई कहें छाने कोई कहें छुपके, लियो री वर्जता होल !!

कोई कहें छाने कोई कहें छुपके, लियो री वर्जता होल !!

कोई कहें छाने कोई कहें सुहुँचों लियो री तराज् तोल !

कोई कहें काळों कोई कहें सोरों, लियो री अमोलक मोल !!

कोई कहें परमें कोई कहें वनमें राधाके संग किलोल !

मीराके प्रभु गिरघर नागर आवत श्रेमके मोल !!

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

# साधनाके गभीर स्तर

( हेसक---श्रीमेइरमाना )

अधिकांश लोगोंके लिये आध्यात्मिक साधनाका स्वरूप

धार्मिक किया-कलापकी मूमिका-से ऊपर उठकर साथनाके गमीर स्तर्भमे प्रवेश अपने-अपने धमोंद्वारा निर्दिष्ट किया-कलापका नाह्य अनुष्ठान होता है । प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस अनुष्ठानका भी एक महत्त्व होता है, नयों कि इससे आत्मशुद्धि और मनोनिब्रहमें सहायता मिलती है; परन्तु अन्ततोगत्वा साधकको

बाह्य नियमोंके पालनकी अवस्थासे ऊपर उठकर आध्यात्मिक साधनाके गमीर स्तरोंमें प्रवेश करना पड़ता है। जब साधक इस भूमिकामें पहुँच जाता है, तब धर्मक बाह्यस्य उसके लिये गोण हो जाता है और उसकी रुचि धर्मके उन मूछ तत्त्वोंकी ओर हो जाती है, जो सभी बड़े-बड़े मजहवेंमें ध्यक्त हुए. हैं। सभी साधना उस जीवनको कहते हैं, जिसके मूलमें आध्यात्मिक बोध रहता है और यह बोध उसीको होता है, जिसकी रुचि वास्तवमें आध्यात्मिक तत्त्वोंकी ओर होती है।

साधनका अर्थ कठोर नियमीका वन्धन नहीं समझना चाहिये। सबके जीवनमें अखण्ड और सावन-भेद अटल एकरूपता हो नहीं सकती और न

उसकी आवश्यकता ही है। आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन-मेदके लिये काफी अवकाश है। जो साधन किसी एक साधकके लिये उपयोगी होता है, वह अवश्य ही उसके संस्कारों और मनीवृत्तिकी अपेक्षा रक्लेगा और इस प्रकार, यदापि सबका आध्यात्मिक ध्येय एक ही होता है, उस विशिष्ट साधकका साधन विशेष प्रकारका हो सकता है। किन्तु ध्येय सबका एक होनेके कारण साधनगत मेद विशेष महत्त्वके नहीं होते और साधनाके ग्रमीर स्तरमेदोंके रहते हुए भी सभी साधकोंके लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना मौतिक क्षेत्रकी साधनासे अवस्थ ही तस्त्रतः मिन्न होगी, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्रका ध्येय मौतिक क्षेत्रके ध्येयों से स्वरूपतः भिन्न होता है। मौतिक भ्येयां क्षेत्रका ध्येय एक ऐसा पदार्य होता है,

सावनाल मिन्न अनका व्यय एक एसा पदाय हाता है। होता है। जिसका कालकी दृष्टिसे आदि और अन्त होता है और जो किसी अन्य यस्तका कार्य होता है; आध्यात्मिक क्षेत्रका ध्येय पूर्णता है, जो कालकी सीमासे अतीत है। अतः मौतिक क्षेत्रकी साधनाका लक्ष्य ऐसी वस्तुकी प्राप्ति होता है, जो अभी भविष्यके गर्भमें है; किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधनाका लक्ष्य उस वस्तुकी प्राप्ति होता है, जो सदा रही है, सदा रहेगी और इस समय भी है।

जीवनके आध्यात्मिक ध्येयको जीवनके भीतर ही हुँद्ना चाहिये, जीवनके बाहर नहीं; अतः आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना इस प्रकारकी साधनाके ध्येयका सामान्य रूप। जीवनके अधिकाधिक निकट ले जाय, जिसे

हम आध्यात्मिक समझते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधनाका घ्येय किसी सीमित अभीष्टकी प्राप्ति नहीं होता, जो कुछ दिन रहकर फिर सदाके लिये मिट जाय—इस तरह मिट जाय कि जैसे वह कोई विल्कुल ही नगण्य वस्तु हो; उसका घ्येय होता है जीवनके स्वरूपका आमूल परिवर्तन, जिससे कि वह सदाके लिये चिरस्थायी वर्तमानमें महान सत्यको अभिव्यक्त कर सके। साधना आध्यात्मिक दृष्टिसे तभी सफल होती है, जब वह साधकके जीवनको ईश्वरीय उद्देश्यके अनुकृत बनानेमें समर्थ होती है, जो जीवमानको महाभावकी आनन्दमय अनुभूति कराना है। साधनको इस ध्येयके खरूपके सर्वया अनुकृत बनाना पढ़ेगा।

आध्यारिमक क्षेत्रमें साधनाके प्रत्येक अञ्चका ध्येय जीवनके सभी सारोमें दिव्यताकी प्राप्ति-साधन साध्यमें रूपी आध्यात्मिक लक्ष्यकी सिद्धि होना चिल जाता है चाहिये; अतः एक दृष्टिसे आध्यात्मिक

साधनाके विभिन्न सार आध्यात्मिक पूर्णताकी स्थितिके निकट पहुँचनेकी ही भिन्न-भिन्न भेणियाँ हैं । साधना उतने ही अंदामें पूर्ण होती है जितने अंदामें वह इस आध्यात्मिक आदर्शको व्यक्त करती है, अर्थात् जितने अंदामें वह पूर्ण जीवनके सहदा होती है। इस प्रकार साधन और साध्यमें जितना ही अधिक अन्तर होता है, साधना उतनी ही अपूर्ण होती है; और साधन और साध्यमें जितना कम अन्तर होता है, साधना उतनी

ही पूर्ण होती है। और जब साधना पूर्ण होती है, तब साधन पूर्ण आज्यात्मिक साध्यमें जाकर मिल जाता है और इस प्रकार साधन और साध्यका भेद अखण्ड सत्ताकी अधिकल पूर्णेतामें लीन हो जाता है।

साधन और उसके द्वारा प्राप्त किये जानेवाले साध्यका जो यह सम्बन्ध है, वह भौतिक क्षेत्रमें रहनेवाले साध्य और साधनके सम्बन्धसे माधनका अर्थ भिन्न ही प्रकारका है। भौतिक क्षेत्रका साध्यकी आशिक प्राप्ति। साध्य प्रायः जिस साधनके द्वारा उसकी प्राप्ति होती है, उसके न्यूनाधिकरूपमें सर्वथा बाहर रहता है: और साधन एवं उसके द्वारा प्राप्त होनेवाले साध्यके स्वरूपमें भी स्पष्ट भेद होता है। उदाहरणके लिये बंदूकके घोड़ेको खींचना किसी मनुध्यकी मृत्युका साधन हो सकता है; परन्तु मनुष्यकी मृत्यु और घोड़ेके खींचनेकी कियामें स्वरूपतः महान् अन्तर है, दोनोंमें किसी प्रकारकी सजातीयता नहीं है। किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन और उसके द्वारा प्राप्तव्य साध्य एक दूसरेसे सर्वया बाह्य नहीं हो सकते और उनमें कोई स्पष्ट खरूपगत भेद भी नहीं है । आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन और साध्यके बीचमें ऐसा अन्तर नहीं रक्खा जा सकता जो किसी प्रकार पट ही न सके; और इससे यह बात निष्पन्न होती है-जो देखनेमें असङ्गत सी मार्य होती है-कि आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधनका अर्थ ही साध्यकी आंशिक प्राप्ति होता है। इस प्रकार बहुत से आध्यात्मिक साधनींको वास्त वर्मे जो साध्य मानकर चलना पड़ता है। इसका कारण भी समझमें आ जाता है।

साधनाके गर्भार स्तरीमें आध्यात्मिक साधनका अर्थ होता है-(१) ज्ञान-मार्ग, (२) कर्मज्ञान, कर्म और मार्ग और (३) भक्ति-मार्गका अनुसरण ।
भक्तिकी साधना । ज्ञानके साधनका स्वरूप होता है-(क)
यथार्थ बोधसे उत्पन्न होनेवाले वैराग्यका
अन्यास, (ख) ध्यानकी मिन्न-मिन्न प्रक्रियाएँ और (ग)
विवेक और अन्तर्दाष्टिका निरन्तर उपयोग । आध्यात्मिक
ज्ञानकी प्राप्ति अथवा अभिव्यक्तिके हन त्रिविध प्रकारोंकी
कुछ व्याख्या करनेकी आवश्यकता है।

जीव इस नामरूपात्मक जगत्के जालमें फैंसकर इस बातको भूल गया है कि वह ईश्वरकी ही वैराग्य। छत्ताका एक अंदा है। यह भूल अथवा अज्ञान ही जीवका बन्धन है और इस बन्धनसे मुक्ति प्राप्त करना ही आध्यात्मिक

साधनाका उद्देश्य होना चाहिये। अतः सांसारिक विषयों के बाह्य त्यागकी बहुधा भोक्षके साधनों में गणना की जाती है; परन्तु यदापि इस प्रकारके बाह्य त्यागका भी एक अपना महत्त्व हो सकता है, वह सर्वया आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है सांसारिक विषयों की स्पृहाके भीतरी त्यागकी। और जब इस स्पृहाका त्याग हो जाता है, तब इस संसारके पदार्थोंका त्याग गोण हो जाता है, क्योंकि जीवातमाने इस नामस्पात्मक मिथ्या जगत्से भीतरी सम्बन्धका त्याग कर दिया है और मुक्तिकी अवस्थाके लिये तैयारी कर ली है। वैराग्य जानके साधनका एक महत्त्वपूर्ण अझ है।

आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त करनेका दूसरा साधन ध्यान है। ध्यानके सम्बन्धमें ऐसा नहीं मानना चाहिये कि वह पर्वत-कन्दराओं में रहनेयाले मुनियोंके ही करनेकी कोई अनीखी किया है। प्रत्येक मनुष्य अपनेको किसी-न-किसी वस्तुका ध्यान करते हुए पाता है। इस प्रकारके स्वाभाविक ध्यान और साधकके ध्यानमें अन्तर यही है कि साधकका ध्यान कमनद और नियमितरूपसे होता है और वह ऐसी वस्तुओंका चिन्तन करता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होती हैं। साधनरूपमें किया जानेवाला ध्यान साकार भी हो सकता है और निरक्तर भी।

साकार ध्यान यह होता है, जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे व्यक्ति होता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिसे पूर्ण हो । साकार ध्यानके लिये (साधककी रुचिके अनुसार ) पूर्वके अयतारों मेंसे अयथा वर्तमानके सिद्ध महापुरुषोंमेसे किसीको खुना जा सकता है । इस प्रकारके साकार ध्यानका अभ्यास करनेसे साधकके अंदर उसके ध्येयके समस्त दैवी गुणों अथवा आध्यात्मिक ज्ञानका संक्रमण होने लगता है; और प्रेम तथा आत्मसमर्पणका साब ध्यानके अन्तर्गत रहनेसे उससे

ध्येवकी कृपाका आकर्षण होता है और चरम लिखि उस कृपासे ही सम्भव होती है। इस प्रकार साकार-ध्यानकी साधनासे साधक अपने ध्येयके समान ही नहीं बन जाता वरं उसके साथ तत्त्वतः एक हो जानेमें भी सहायता मिलती है।

निराकार-ध्यानका सम्बन्ध परमात्माके निराकार एवं अपरिच्छित्र स्वरूपसे होता है। इससे साधक परमात्माके निराकार खरूपकी प्राप्तिके मार्गमें अग्रसर हो एकता है; परन्तु सामान्यतः साकार-ध्यानके अभ्यास और सदाचारमय जीवनके द्वारा जबतक साधक भलीमाँति तैयार नहीं हो जाता। तबतक निराकार-ध्यान व्यर्थ ही होता है। अनन्त परमात्मा की चरम अनुभूतिमें न तो आकाररूप उपाधि रहती है और न सत्-असत्का भेद ही रहता है; इस अनुभूतिको प्राप्त करनेके लिये तो साकारसे निराकारमें और सत्से परमात्मामें जाना पड़ता है, जो सत् और असत् दोनोंसे परे हैं। निराकार-ध्यानके द्वारा तत्त्वको प्राप्त करनेकी वृक्षरी शर्त यह है कि साधकको अपना चित्त बिलकुल रिथर कर लेना चाहिये। परन्त यह तभी सम्भव होता है। जब चित्तके विभिन्न संस्कार नष्ट हो जायाँ। और संस्कारीका आत्यन्तिक विनादा ईश्वर अथवा महापुरुषकी कृपासे ही सम्भव होता है, निराकार-ध्यानके मार्गमें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये भी ईश्वर अथवा महापुरुषकी कृपाके विना काम नहीं चलता।

हानका साधन तथतक अधूरा ही रहता है, जनतक साधक निरन्तर विवेकका अभ्यास नहीं विवेक और अन्त-हरिका उपभोग विकास नहीं करता । ईश्वरका साम्रात्कार

उती साधकको होता है, जो सत्य एवं नित्य वस्तुओं के सम्बन्धमें अपनी अन्तर्हिष्ट एवं विवेकसे काम लेता है । प्रत्येक मनुष्यके अंदर अनन्त ज्ञानका मंडार लिया रहता है, उसे प्रकट करनेकी आक्ष्यकता होती है । मनुष्यके अंदर जो कुछ भी पोड़ा बहुत आघ्यातिमक ज्ञान होता है, उसे आचरणमें उतारना ही ज्ञानकी वृद्धिका उपाय है । ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा जो कुछ उपदेश मानव-आतिको समय-समयपर प्राप्त होते रहे हैं और साधकको जन्मसे ही जो विवेक-बुद्धि प्राप्त रहती है, उससे उसे इसके आगे उसे क्या करना है, इस विषयमें यथेष्ट प्रकाश मिलता है । जो कुछ ज्ञान उसे प्राप्त है, उसको अमलमें लाना ही कठिन है ।

शानके साधनकी सफलताके लिये यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक अवस्थामें कर्म-सहकृत हो । दैनिक कर्मका महत्त्व जीवन विवेकानुसारी होना चाहिये और उसमें कॅंची-से-कॅंची अन्तर्दृष्टिकी प्रेरणा होनी चाहिये। विना किसी भय अथवा राष्ट्राके हृदयकी सर्वोत्तम प्रेरणाओंके अनुसार आचरण करना ही कर्मयोग अयवा कर्ममार्गका स्वरूप है। साधनमें आचरणकी ही प्रधानता है, केवल विचारकी नहीं। सम्यक् विचारकी अपेक्षा सम्यक् आचरणका बहुत अधिक महत्त्व है। अवश्य ही जो आचरण सम्यक् हानके ऊपर प्रतिष्ठित है, वह अधिक लाभदायक होगा; किन्तु आचरणकी दिशामें एक भी भूल होनेसे उससे हमें महस्वपूर्ण शिक्षा मिल सकती है। जो विचार केवल विचारके लिये ही होता है अर्थात् जिसके अनुसार आचरण नहीं किया जाता, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता-चाहे वह कितना ही निर्भान्त क्यों न हो । इस प्रकार जो मनुष्य बहुत पदा-सिखा तो नहीं है, किन्तु जो सबे मनसे भगवान्का नाम लेता है और अपने छोटे-से-छोटे कर्तव्यका पूरे मनसे पालन करता है, वह उस मनुष्यकी अपेक्षा भगवान्के अधिक समीप हो सकता है, जिसे दुनियाभरका दार्शनिक ज्ञान तो है, परन्तु जिसके विचारोंका उसके दैनिक जीवनपर कोई प्रभाव नहीं पहला ।

साधनके क्षेत्रमें विचारकी अपेक्षा आचरणका कितना अधिक महत्त्व है−यह बात एक गदहेके

पक गदहेका व्हान्त । है । एक गदहेको, जो बहुत देरसे चल

रहा या, बड़ी भूख लगी। योड़ी देर बाद उसको थासकी दो देरियाँ दिखलायी दीं, एक तो रास्तेकी दाहिनी ओर कुछ दूरपर थी और दूसरी मार्गकी बाँयों ओर थी। गदहेने सोचा कि उन दोनों देरिवाँमेंसे किसीके पास जानेका विवेकहर्षक निश्चय करनेके पूर्व इस बातको निश्चितरूपसे जान लेना अल्यन्त आवश्यक है कि दोनों देरिवाँमेंसे कीन-सी देरी सब ओरसे विचार करनेपर अधिक वरणीय ठहरती है। विना मलीमाँति विचार किये और दूसरीकी अपेक्षा एकको पसंद करनेके लिये यथेष्ट कारण न होते हुए दोनों मेंसे किसी एकको जुन लेना उसके लिये विवेकपूर्ण कार्य न होकर केवल इच्छापेरित होगा। इसलिये पहले उसने इस बातपर विचार किया कि सिस रास्तेपर वह चल रहा है, वहाँसे दोनों देरियाँकी तूरी

कितनी है। दुर्माग्यवश्य बड़ी देरतक विचार करनेके बाद वह इस निश्चयपर पहुँचा कि दोनों ही देरियाँ मार्गसे समानान्तरपर हैं। अतः अब वह किसी दूसरे कारणको हुँदने लगा, जिसके आधारपर उन देरियों के तारतम्यका ठीक-ठीक निर्णय किया जा सके और इस विचारसे दोनों देरियों में कौन-सी बड़ी और कौन-सी छोटी है—इसपर विचार करने लगा। परन्तु इस बार भी वह विचारके द्वारा यह निर्णय नहीं कर सका; क्योंकि इस बार भी वह इसी निश्चयपर पहुँचा कि दोनों देरियाँ परिमाणमें भी बरायर ही थीं, छोटी-यड़ी नहीं। तब उसने अपनी स्वभावोचित धीरता और अध्यवसायके साथ घासकी उत्तमता आदि अन्य बातोंपर विचार किया; परन्तु प्रारव्यकी बात, सभी वातोंमे—जिनको लेकर वह विचार कर सकता या उसे ऐसा मालूम हुआ कि दोनों देरियाँ समानरूपसे अमीध हैं।

अन्तर्मे यह हुआ कि जब गदहेके ध्यानमें कोई ऐसी बात नहीं आयी कि जिसके आधारपर वह विचारपूर्वक कह सकता कि दोनों देरियों में से कौन-सी अधिक वरणीय है। वह उनमेंसे किसीके समीप नहीं गया किन्तु पहलेकी ही भॉति क्षपापीडित और थका-मॉदा सीधा चला गया; घातकी दो देरियाँ मिलनेपर भी वह उनसे कोई लाभ उठा नहीं सका । यदि यह विवेकपूर्वक विचारद्वारा ठीक-ठीक निर्णय करनेके आग्रहको छोडकर दोनोंमेंसे किसी एक देशके समीप चला गया होता तो सम्भव था वह देरी उतनी अच्छी न होती, जितनी दूसरी देरी रही होगी; परन्तु बुद्धि-द्वारा निर्णय करनेमें भूल रह जानेपर भी व्यावहारिक दृष्टिसं वह अनन्त गुना लाभमें रहता। आध्यात्मिक जीवनमें किसी मार्गपर चलना प्रारम्भ करनेके लिये यह आयश्यक नहीं है कि हमारे पास उस मार्गका पूरा मानचित्र हो। बल्कि मार्गका परा हान प्राप्त करनेका आग्रह होनेसे यात्रामें सहायता मिलनेकी अपेक्षा उल्टी रुकायट हो सकती है। आध्यात्मिक जीवनके गृह रहस्य उन्हींके सामने प्रकट होते है, जो जोखिम उठाकर वीरतापूर्वक अपनेको परीक्षाम हालते हैं; जो आलसी मनुष्य एक-एक कदम आगे बढ़नेके लिये हानि न होनेकी गारंटी चाइता है, उसके सामने वे रहस्य कभी प्रकट नहीं होते ! जो मनुष्य समुद्रके किनारे खड़ा होकर उसके सम्बन्धमें विचार करता है। उसे केवल समुद्रके उदरी भागका ही ज्ञान होगा: बरन्द्र जो समुद्रकी याह लेना चाहता है, उसे समुद्रके जलमें गोता लगानेके लिये तैयार होना पढ़ेगा।

कर्मयोगकी राधनामें सफल होनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि कर्मका उद्गम शानस होना चाहिये। शानपूर्वक कर्म बन्धन-निष्काम सेवा । कारक नहीं होता, क्योंकि वह अहङ्कार-मूलक न होकर अहङ्कारशून्य होता है। स्वार्थपरायणता अज्ञानका ही स्वरूप है और अहङ्कारशून्यता तत्त्वशानका प्रतिविम्न है; हमें निःस्वार्थ सेवाका जीवन इसीलिये अङ्कीकार करना चाहिये कि उसके मूलमें ज्ञान रहता है, बाह्य परिणामकी दृष्टिसे नहीं । परन्तु निष्काम कर्ममें विलक्षणता यह है कि उससे साधकको इतना अधिक लाभ होता है, जितना अज्ञान-जनित स्वार्थपरायणतासे कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। स्वार्थपरायणसाका परिणाम होता है सङ्घीर्ण जीवन जिसका केन्द्र होता है सीमित एवं पृथक् व्यष्टिसत्ताका मिथ्या भाव; परन्तु निष्काम-कर्मसे भेद-भ्रमका नाश करनेमें सहायता मिलती है और हम अनन्त जीवनमें प्रवेश कर पाते हैं, जहाँ सर्वातमभावकी अनुभूति होती है। मनुष्यके पास जो कुछ मी है, वह नष्ट हो सकता है और वह जिस बस्तुकी आकाक्का करता है, वह सम्भव है उसे कभी प्राप्त न हो; परन्तु जो कुछ वह परमात्माके अर्पण कर देता है, वह तो लौटकर उसीको मिल जाता है। कर्मयोगके साधनका यही खरूप है।

शान अथवा कर्मके साधनकी अपेक्षा भी भक्ति अथवा प्रेमका साधन और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, मिक । क्योंकि यह प्रेमहीके लिये किया जाता है। वह स्वतः पूर्ण है और किसी दूसरे सहायककी अपेक्षा नहीं रखता। संसारमें बहे-बहे संत हो गये हैं, जिन्होंने किसी भी और वस्तुकी अपेक्षा न करके भगवत्येममे ही सन्तोध माना था। वह प्रेम प्रेम ही नहीं है, जो किसी आशासे किया जाता है। भगवत्येमके अतिरेकमें प्रेमी प्रियतम भगवान्ते साथ एक हो जाता है। प्रेमसे बढ़कर कोई साधन नहीं है, प्रेमसे ऊँचा कोई नियम नहीं है और प्रेमके परे कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं है; क्योंकि प्रेम भगवत्यकरूप होनेपर अनन्त हो जाता है। भगवत्येम और भगवान् एक ही वस्तु हैं; और जितमें भगवत्येमका उदय हो गया, उसे भगवान्की प्राप्ति हो जुकी।

प्रेमको साधन और साध्य दोनोंका ही अङ्ग माता जा सकता है: परन्त प्रेमका महत्त्व इतना अधिक स्पष्ट है कि बहुआ इसे किसी सावनसं निःसधन-ताकी प्राप्ति १ अन्य वस्तुकी प्राप्तिका शाधन मानना भूल समझा जाता है। प्रेमके मार्गमें मगवान्के साथ एकीभाव जितना सुगम और पूर्ण होता है, उतना किसी भी साधनमें नहीं होता । जहाँ प्रेम ही हमारा वधप्रदर्शक होता है। वहाँ सत्यकी और ले जानेवाला मार्ग सहज और आनन्दमय होता है । साधारणतः साधनामें प्रयक्ष रहता ही है, और कभी कभी तो धोर प्रयत्न करना पडता है--उदाहरणतः उस साधकको जो प्रलोभनोंके रहते वैराग्यके लिये चेष्टा करता है। परन्तु प्रेममें प्रयतका भाव नहीं रहता; क्योंकि प्रेम करना नहीं पड़ता, अपने-आप होता है। स्वामाविकपन ही सबी आध्यात्मकताका खरूप है। ज्ञानकी सबसे ऊँची अवस्थाकी, जिसमें चित्त सर्वथा तत्त्वाकार हो जाता है, सहजावस्था कहते हैं--जिसमें खरूप जान अबाधित रहता है । आध्यात्मिक साधनामें एक विख्क्षण बात यह है कि साधकका सारा प्रयक्त निःसाधनताकी अवस्थाको प्राप्त करनेके छिये होता है ।

एक कस्तूरी-मृगका बड़ा ही मुन्दर आख्यात है, जिससे
सब प्रकारकी आध्यात्मिक साधनाका
कर्त्या-मृगका स्वरूप राष्ट्र हो जाता है। एक कस्तूरी-मृग
दशन्त । एक बार उत्तराखण्डके पहाड़ोंमें विचर
रहा था। सहसा उसे कहीते ऐसी मनोमीहक गन्ध आती प्रतीत हुई, जिसका उसने जीवनमें कभी
अनुभव नहीं किया था। उस गन्धसे यह इतमा मुग्ध हो
गया कि वह उसके उद्गम-स्थानका प्रता लगानेके लिये चल
पड़ा। जहाँसे यह गन्ध आ रही थी, उस वस्तुको प्राप्त करनेके

लिये उसके मनमें इतनी तीव उत्कण्ठा थी कि वह हिम-प्रदेशकी कठोर सर्वीकी तनिक भी परवा न कर इधर-से-उधर दौड़ने लगा । कड़ाकेकी सदीमें और जेठकी दुपहरियाके प्रचण्ड धाममें, वर्षा, आँधी, विजली अथवा बजाधातकी परवा न करके रात-दिन उस सुगन्धित द्रव्यकी खोजमें जी तोडकर भागता रहा । उसके मनमें न भव या न शङ्का थी; किन्तु उस सुगन्धकी टोइमें एक चट्टानसं दूसरे चट्टानको वह भागता रहा । भागते-भागते एक जगह उसका पैर इस तरहरे फिसला कि वह एक सीधी चडानसे नीचे गिरा जिससे कि उसके प्राणीपर बन आयी । मरते-मरते उस मृगको यह पता लगा कि जिस सगन्धरे वह इतना मुग्ध हो रहा था और जिसे पानेके लिये उसने इतना घोर परिश्रम किया, वह उसीकी नाभिसे आ रही है। किन्तु मृगके जीवनका यह अन्तिम क्षण सबसे अधिक सखदायक याः और उसके चेंहरेपर एक अनिर्वन्तनीय शान्ति यी ।

साधककी आध्यात्मिक साधना उस करन्ती-मृगकी दाँड्-धूपके समान है । साधनाकी चरम सिद्धिमें साधनाका तक्ष्य है । परन्तु उस क्षणमें उसे यह अनुभूति होती है कि एक प्रकारसे अपनी सारी खोज और

प्रयक्तका विषय वह स्वयं रहा है और जो कुछ भी मुख-दुःखका अनुभव उसने किया, जो कुछ भी जोखिम उदायी और जो कुछ भी त्याग और जीतोड़ परिश्रम किया, उस सबका एकमात्र रूक्ष्य अपने स्वरूपका ज्ञान ही था—जिस स्वरूप-ज्ञानमें वह अपने सीमित व्यष्टिभावको त्यागकर यह अनुभव करता है कि वह वास्तवमें परमात्यासे अभिज्ञ है और परमात्मा सभी पदार्थोंमें विद्यमान है।

-

# कौन इन्द्रिय किस काममें लगे ?

कुबेरपुत्र भगवान्से कहते हैं---

वाणी गुणानुकथने श्रवणी कथायां इस्ती च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यो शिरस्तव निवासजगत्यणामे दृष्टिः सर्ता दर्शनेऽस्तु भवसन्नाम् ॥

( श्रीमद्भा ० १० । १० । ३८ )

हे प्रभी ! वाणी आपके गुणोंके गायनमें, कान आवकी कथाके श्रवणमें, हाथ आपके कर्ममें, मन आपके चरण-कमलींकी स्मृतिमें, सिर आपके निवासखान जगत्के प्रणाममें और आँखें आपके श्ररीरभूत संतींके दर्शनमें लगी रहें।

# साधन और उसकी प्रणाली

( लेखक--महामहोपाध्याय पं ० श्रीसीतारामजी शास्त्री )

प्रत्येक भाषामें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिन्हें यदि अकेले प्रयोग किया जाय तो उनका पूरा अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता । इसलिये उनके साथ कुछ अन्य शब्द ओइनेकी आयरयकता होती है। जैसे कोई कहे कि 'पिताको लाओ' तो इस वाक्यमें केवल 'पिता' शब्द होनेसे अभीष्ट व्यक्तिका बोध नहीं होता । इसलियं उसके पूर्व 'मेरे', 'अपने' अथवा र्गमके'- ऐसे किसी सम्बन्धवीधक शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता होती है। तभी पितृपद्याच्य व्यक्तिका बोध हो सकता है। 'साधन' शब्द भी इसी प्रकारका है । यह 'साध' धातुसे सिद्ध होता है । इसका अर्थ है 'उपाय या युक्ति करना' । अतः जगतक यह निश्चय न हो कि किसका उपाय या युक्ति, तबतक इसका परा अर्थ समझमें नहीं आ सकता । इसल्ये इसके पहले 'मुक्तिका', 'ब्रह्मप्राप्तिका' या 'ईश्वरप्राप्तिका'-ऐसा कीई पद और जोडनेकी आवश्यकता होती है । तभी इसका पूरा स्वारस्य अभिव्यक्त होगा । परन्तु लोकमें यह शब्द इतना परिचित हो गया है कि अकेले प्रयोग करनेसे भी इसका पूरा भाव हृदयङ्गम हो जाता है।

अतः इसका अर्थ 'ईश्वरप्रातिका उपाय' ऐसा मानकर यहाँ कुछ विचार किया जाता है। आरम्भमें ही ये प्रश्न होते हैं कि इंश्वरप्राप्तिका साधन एक है या अनेक, और वे कौन से हैं तथा कितने हैं। इन प्रभोंका निर्णय करनेके लिये यह भी विचार करना आवश्यक होगा कि ईश्वरमासि कहते किसे हैं और वह होती भी है या नहीं, तथा ईश्वर किसको कहते हैं और वह है या नहीं। इसी प्रकार यह विचारधारा और भी कई दिशाओं में चल सकती है । अतः इस प्रभपरम्पराके विशेष झमेलेमें न पड़कर हम यह मानकर ही चलेंगे कि ईश्वर है और वह इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके उत्पादन, दोषण, नियन्त्रण, निग्रह, अनुग्रह और विनाश करनेमें ਜ਼ਸ਼ਬੰ ਹਨ इंक्ति अथवा शक्तिशाली तत्त्वविशेष है। उसका आर्यधर्म तथा अन्यान्य धर्मोमें अनेकों नामसे बोधन होता है। वस्त एक होनेपर भी भावना-मेदके कारण उसके अनेकी नाम और रूप हैं । सर्वशाधारणमें उसकी धत्ता अनुमान और शास्त्रप्रमाणके आधारपर ही सिद्ध होती है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष देखनेकी शक्ति हर किसीमें नहीं है। अनुमानके लिये विशिष्ट हेत्की आवश्यकता होती है। यहाँ ईश्वरको स्वीकार किये विना विश्वके उत्पादनादिकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिये जगत्के जन्मादि ही उसकी सत्ताके अनुमापक लिङ्क हैं।

कुछ लोग डार्विनके सिद्धान्तानुसर क्रमिक विकासको ही जगत्की सब प्रकारकी व्यवस्थामें हेतु मानकर ईश्वर या धर्मादिकी कोई आवश्यकता नहीं समकते । किन्तु इस प्रकार तो धर्म-कर्म छूट जानेके कारण संसारमें किसी भी प्रकार शान्ति नहीं रहेगी और न शाखोंका ही प्रामाण्य रहेगा । जड वस्तुओंका क्रमिक विकास भी किसी चेतनकी प्रेरणांके विना नहीं हो सकता । अतः इस सिद्धान्तमें कोई सार नहीं है और हमें शाखोंमें अद्धा रखकर शास्त्रोक्त प्रणालीसे ही ईश्वरकी प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिये ।

शास्त्रीमें ईश्वरसाक्षात्कारके दो स्वरूप बताये हैं---( १ ) ईश्वरको अनुग्राहकरूपमे अनुभव करना तथा (२) ईश्वर-की सत्तामें अपनेको लीन कर देना । इनमें प्रथम पक्षको 'ईश्वरकी सिद्धि' कहते हैं और दितीय पक्षको 'मुक्ति'। ईश्वरसाक्षात्कार इन स्थूल इन्द्रियोंसे नहीं होता । उनमें विशेष सामर्थ्य आ जानेपर ही उसकी अनुभृति होती है । जिस उपायसे वह विशेष सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है, उसीका नाम 'साधन' है। उस सामर्घ्यकी प्राप्तिके लिये। सबसे पहले मनपर विजय प्राप्त करना आवस्यक है । मनका विजय एका-एकी होना बहुत कठिन है। उसके लिये बड़ी एकाग्रताकी आवस्यकता है और यह एकाग्रता सन्ने वैराग्य और दीर्घकाल-तक तत्परतापूर्वक निरन्तर अभ्यास करनेसे ही प्राप्त हो सकती है। सच्चा वैराग्य इसे कहते हैं कि तरह-तरहके भोग्य विषय सामने हीं और उन्हें भोगनेके लिये किसी प्रकारका प्रतिबन्धक भी न हो, तो भी उन्हें सेवन करनेके लिये मनकी तनिक भी प्रवृत्ति न हो । यह बड़े-बड़े तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है । ऐसी स्थितितक पहुँचनेके लिये विषयोंमें दोषदृष्टि करना ही उपाय बताया गया है । अभ्यासका अर्थ है चित्तको बार बार किसी एक ही लक्ष्यमें लगाना । इसके लिये साकार और निराकार दोनों प्रकारके आलम्बन हो सकते हैं । किन्तु आरम्भमें निराकारमें चित्तको स्थिर करना प्रायः सम्भव नहीं है । इसलिये विष्णु, शिव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य और दुर्गा आदि शकारस्वरूपोंका ही पहले चिन्तन करना चाहिये। मनकी चञ्चलताके कारण इनका चिन्तन भी आसान नहीं है। इसीसे पहले घोडद्योपचारसे नित्य-प्रति पूजन करनेकी आवश्यकता होती है । पूजनके समय भी मन इधर-उधर जा सकता है। इसिलिये उपचार समर्पणके समय मन्त्रपाठकी विधि है । मन्त्रपाठ केवल पूजनके ही समय होता है। अतः अन्य समय चित्तकी विक्षिप्त वृत्तिको शान्त रखनेके लिये हर समय भगवज्ञामजपकी आक्स्यकता बतायी है। नाम-जपके समय भी मन इधर-उधर प्रत्यक्ष या परोक्ष विधयोंकी ओर चला जाता है, इसलिये उसे एक जगह फँसानेके लिये शॉंश और मृदङ्गादिकी तालके साथ सुमधुर स्वरसे नामसङ्घीर्दन करना उपयोगी है। इस प्रकार नामसङ्कीर्तन्ते लेकर निराकार-ध्यान-पर्यन्त सब प्रकारके साधन चिन्तन या अभ्यासकी पृष्टिके लिये ही हैं। इनकी सहायतासे सब ओरसे इटपूर्वक हटाया हुआ मन असहाय और निर्धिण्ण होकर किसी एक ही आलम्बनमें लग सकता है और जब उसे उसके चिन्तनका अभ्यास हो जाता है तो उसकी ओर उसका आकर्षण बढ जाता है। इस प्रकार इष्टके प्रति अनुरागकी बृद्धि हो जानेपर फिर उसे सारे लैकिक और अलैकिक विषय तुच्छ प्रतीत होने। लगते हैं। फिर किसी प्रकार उसकी उनके प्रति प्रश्नति नहीं होती और वह निरन्तर भगवत्-ध्यानमें सम्र रहता है ।

जब साधकको इस प्रकार निरन्तर भगवान्का चिन्तन रहने लगता है तो उसे जहाँ तहाँ अपने प्रियतमकी मधर मूर्ति-की झाँकी होने लगती है। फिर धीरे-धीरे प्रभुका अनुग्रह होने लगता है और वे अपने भक्तकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये प्रत्यक्षरूपसे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही साकार भगवानकी प्राप्ति है । यहाँतक पहुँचनेके लिये भक्तको उपर्युक्त समस्त साधना-सोपानोंको पार करना होता है। साकार-चिन्तन में विशेष प्रगादता होनेसे फिर आकार ख़यं ही लीन होने लगता है। अतः शकार चिन्तकके लिये फिर निराकार ध्यान भी अनायास सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात निराकार-चिन्तनकी भी अधिक गाढता होनेपर भगवानके उस खरूप-का अनुभव होता है। जिसे उपनिषदों में 'विद्या' कहा है। इस समय ध्याता-ध्यान-ध्येयरूप त्रिपुटीका भी भान नहीं होता, चित्र बेवल चिन्मात्र सत्तामें लीन हो जाता है । उपनिषदींमें उद्गीयविद्या, मधुनिद्या, दहरविद्या, शाण्डिल्यविद्या, उपकोसल-विद्याः भूमविद्या आदि कई विद्याओंके नाम आये हैं । इनमें कुछ नाम तो आरम्भिक आलम्बनकी दृष्टिसे हैं और कोई उसके प्रवर्तक अपूषिकी हृष्टिसे । इन विद्याओं में यदापि कोई बाह्य आलम्बन नहीं रहता, तो भी इनका आरम्भ किसी काल्पनिक आलम्बनको लेकर तो होता ही है । कालाम्बरमें अभ्यासकी हड़ता होनेपर वह काल्पनिक आलम्बन छूट जाता है और साधक मरावान्के ग्रुद्ध स्वरूपका साक्षात्कार कर लेता है। इस स्थितिको प्राप्त करनेपर यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका अत्यन्तामान देखता है और अपनी पृथक् सक्ताको खोकर भरावद्रूपमें ही मिल जाता है। इसीका नाम मुक्ति है।

किन्तु इस स्थितितक पहुँचनेके लिये चित्तशुद्धिकी बड़ी आवश्यकता है। चित्त ग्रुद्ध हुए विना उक्त जप-ध्यानादि साधनोंमें मनुष्यकी रुचि ही नहीं हो सकती । अतः आरम्भमें इचि न होनेपर भी अपना कर्तव्य समझकर चित्त-को इठपूर्वक इनमें जोड़ना चाहिये। पीछे स्वयं ही इनमें श्रुनै:-श्रुनै: रस आने छगेगा | चित्तकी साधनमें अनायास प्रकृति होनेके उद्देश्यसे ही हमारे अनुषि-मृनियोने यहः दानः तप आदि वर्णाश्रम-धर्मोंकी व्यवस्था की थी। अतः जो जिस वर्ण और जिस आश्रममें स्थित है, उसे इच्छा न होनेपर भी अपने धर्मीका पालन करना ही चाहिये। इससे लीकिक सदाचारकी सुव्यवस्था रहनेके साथ-साथ चित्तमें भगवद्भजन-की योग्यतः भी बढती है। जो मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न हुआ है। उसमें पितृपरम्पराखे उसके अनुकृत संस्कार रहते हैं। अन्हें जबरदस्ती हटानेकी चेष्टा करना दुःसाहसमात्र ही है। ऐसा करनेसे व्यवहारमें विश्वक्कलता तो आती ही है, भगवत्प्राप्ति या मुक्तिके मार्गमें भी रोडे खडे हो जाते हैं। बस्तुतः वर्णाश्रमोचित कर्म तो भगवत्प्राप्तिके साधन ही हैं। उनके द्वारा तो भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करके साधक बडी सुगमताचे सिद्धि लाभ कर एकता है। गीतामें श्रीभगवान्ने भी यही बात कही है-

स्वकर्मणा तमस्यर्ज्य सिद्धिं विन्दति मानदः॥
(१८१४६)
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं क्षमते नरः।
(१८१४५)
स्वधमें निर्धं श्रेयः परधमों भयावहः॥
(३।३५)

इसके सिना हमारे धास्त्रोंमें एक स्वतन्त्र साधनपद्धति भी है, जिसे योग कहते हैं। इसके द्वारा भी चित्तकी शुद्धि होकर चरम लक्ष्यकी प्राप्ति हो जाती है। इसके कई अज्ज हैं, उनका कमशः अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरणके मलका नाश होकर मोक्षपद प्राप्त हो जाता है। योगके कई मेद हैं; उनमें राज- योग या अष्टाक्सपोग प्रधान है। इस अष्टाक्सपोगके महर्षि पत्तक्षिलिने आठ अक्स बताये हैं। यथा—यम, नियम, आउन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से प्रत्येक अक्सका अभ्यास करते हुए अन्तमें निर्वांज समाधिमें स्थिति होती है। यही मुक्तिपदका अन्तिम सोपान है। किन्तु योगमें प्रगति होना कोई साधारण बात नहीं है। जिनकी देह और अन्तःकरण ग्रुद्ध नहीं हैं, उनका इसके राज्यमें कदापि प्रयेश नहीं हो सकता। इसीलिये पहले यमनियमादिके विधियत् पालनकी आवस्यकता होती है, उसके प्रधात् ही धारणादि मनोअयकी भूमिकाऑपर अधिकार होना सम्भव है। इसीसे योगदर्शनमें यहले पाँच अक्सोंको बहिरक्स और अन्तिम तीन अक्सोंको अन्तरक्त साधन माना है, तथा निर्वांज समाधिकी अपेक्षा इन तीनको भी बहिरक्त बताया है। यथा—

'त्रयमन्तरक्षं पूर्वेभ्यः' (पा० स्० ३ १७) 'तदपि बहिरक्षं निर्वोजस्य' (पा० स्० ३ १८)

भगवान् शङ्कराचार्यने 'साधनपञ्चक' नामका एक पाँच कीकोंका प्रन्य रचा है। उसमें सब प्रकारके साधनींका बड़ी कुशब्दतासे वर्णन किया गया है। वे कहते हैं—

वेदो निश्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुधीयतां तेनेशस्य विधीयतामपश्चितिः काम्ये मतिस्स्वज्यताम्। पापीयः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता-भारमेच्छा व्यवसीयतां निजगृहाचुर्णं विमिर्गम्यताम्॥ १॥

'नित्य वेदाध्ययन करो, सम्यक् प्रकारसे वेदोक्त कर्मोंका आचरण करो, उस कर्माचरणसे भगवान्की पूजा करो और काम्य कर्मोंकी बासना छोड़ दो । सब प्रकारके परपपुत्रका नाश कर दो, सांसारिक सुखोंमें दोषदृष्टि करो, परमात्माकी इच्छाका अनुसरण करो और तुरंत ही अपने धरको छोड़ दो? ॥ १ ॥

सङ्गः सस्यु विधीयतां भगवतो भक्तिर्देदा धीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां रदतरं कर्माश्च सम्यज्ञ्यताम् । सद्विद्वानुपस्प्यतां प्रतिदिनं तत्पायुका सेन्यतां अक्षेकाक्षरमध्येतां श्रुतिशिरोवानयंसमाकण्येताम् ॥ २ ॥

भरपुरुषोंका सङ्ग करो, भगवान्में सुदृद अनुराग रक्ती, शम-दमादिका पूर्णतया पालन करो, काम्य कर्मोंको छोड़ दो तथा सब्बे संतोंके समीप जाकर प्रतिदिन उनके चरणोंकी सेवा करो और उनसे एकाछर ब्रह्म प्रणवका अर्थ कराओ तथा वेदान्तवाक्योंका श्रवण करो' ॥ २ ॥

वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां दुस्तकांस्युविरम्यतां श्रुतिमदस्तकाँऽनुसन्वीयतास् । ब्रह्मास्मीति विभाग्यतामहरहर्गर्वः परिस्थज्यतां देहेऽहंमविरुज्यतां ब्रधजनैवादः परिस्यज्यताम् ॥ ३ ॥

ंउन बेदान्तवाक्योंके अर्थका विचार करो, औपनिषद सिद्धान्तका आश्रय लो, कुतर्कसे दूर रहो, श्रुतिसम्मत युक्तियोंका अनुसन्धान करो, भी ब्रह्म हूँ? ऐसी भावना करो, नित्यप्रति अभिमानको छोड़ते जाओ, देहमैंसे अहंबुद्धि निकाल लो और बोधवानोंके साथ घाद-विवाद करना छोड़ दे? ११ है ॥

क्षुद्रवाधिश्च चिकिरस्यतो प्रतिदिनं भिक्षीषर्थं भुज्यतां स्वाद्वश्चं न तु याच्यतो विधिवशाद्याप्तेन सन्तुच्यताम्। शीतोण्णादि विषद्वारां न तु वृत्या वाक्यं समुचार्यता-मौदासीन्यमनीष्स्यतां जनकृषानैष्ठुर्यमुत्सुज्यताम् ॥ ४ ॥

भ्यूलको व्याधि समझकर उसकी चिकित्सा करो, उसके लिये प्रतिदिन भिक्षारूप औषधका सेवन करो, स्वादिष्ट अन्न मत माँगो; दैवयोगसे जो मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट रहो; स्वीं, गर्मी आदि इन्होंको सहन करो; इथर वचन मत बोलो, उदासीनताकी ही इन्छा करो तथा अन्य होगोंके प्रति कृपा और कठोरता दोनों ही छोड़ दो? ॥ ४॥

एकान्ते सुखमास्थतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णास्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं दश्यताम् । प्राक्कमं प्रविकाप्यतां चितिबकाम्वाप्युत्तरैः व्हिण्यतां प्रारक्षं तिबहु सुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥ ५ ॥

'एकान्तमें शान्तिसे बैठो और परात्पर ब्रह्ममें चित्तकों समाहित करो । सर्वत्र पूर्णब्रह्मका अनुभव करो और इस जगत्को उसके द्वारा वाधित देखो । पूर्व-सब्दित कर्मोका चिदात्माके आश्रयसे बाध कर दो, भावी कर्मोसे असङ्घ रहो तथा प्रारम्धका इसी जन्ममें भोग कर लो । [इस प्रकार कर्म-बन्धनसे खूटकर] फिर परब्रह्मरूपसे स्थित हो जाओं ॥ ५ ॥

उपर्युक्त पाँच रुजेकोंमें आचार्यपादने जिस साधनपद्धति-का वर्णन किया है, वह प्रधानतया विरक्ताश्रमियोंके लिये है; तथापि उसमें जिन सम, दम, तितिक्षा, समाधान एवं बैराग्यादिके अभ्यासपर जोर दिया गया है वे तो सभी कत्याण-कामियोंके लिये परम आवश्यक हैं। इस्रिक्ये आचार्य-के इन उपदेशवाक्योंसे सभी श्रेणी और सभी आश्रमोंके साधक लाम उठा सकते हैं।

इस प्रकार साधारणतथा सर्वसाधारणके लिये जिन साधनोंकी अपेक्षा है, उनका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया । साधक अपनी-अपनी स्थिति और प्रकृतिके अनुसार इनमेंसे किसी भी प्रणालीका अनुसरण कर सकते हैं। परन्तु एक बात अवस्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि इम एक बार जिस मार्गको अपने लिये चुन हों, उसपर ही इदतापूर्वक बदते चले जायेँ । यह नहीं कि आज कुछ किया और कल कुछ और करने लगे । जो बार-बार अपने मार्गोंको बदलते रहते हैं, वे मार्गोंने ही भटकते रहते हैं, लक्ष्यतक कभी नहीं पहुँच पाते । इसलिये अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये कि सारे मार्ग उस एक ही लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये हैं; यदि आप दूसरी ओर न देखकर एक ही मार्गपर बढ़ते चले जायेंगे ता एक दिन अवश्य अपने ध्येयको पा लेंगे । मगवान् अपनी प्राप्तिके साधनों में मनुष्यमात्रकी प्रवृत्ति करें और वे उनके आश्रयसे उत्तरोत्तर प्रभुकी ओर अग्रसर हों—यही अन्तमें हमारी प्रार्थना है ।

# कल्याणका साधन-सर्वस्व

( ळेखक---शानतपस्वी श्रीगीतानस्द्रजी दार्मा )

गीताकारके मतमें --

ज्ञानं होयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥ (१८।१८)

अर्थात् कोई कर्म हो---यहाँतक कि ज्ञान, विशान, आस्तिक्य (तत्-त्वम् असि) आदि ब्राह्मणके स्वामाविक कर्म ही क्यों न हो---उसकी प्रेरणा एवं संग्रह अवस्य रहते हैं!

साधन भी एक कर्म है। इस दृष्टिसे उक्त त्रिपुटी-नियम उसमें भी लागू होता है।

इसलिये साध्य क्या है, साधक कौन है और साधन कैसा है—इनका विचार पहले किया जाता है।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावतः। न चाभावयतः शान्तिरक्षान्तस्य कुतः सुखम्॥ (२।६६)

सुलतक आकर प्रश्न-परम्परा रोप हो जाती है। अतएव मनुष्यका-कि बहुना, प्राणिमात्रका-चरम साध्य सुल है, यह सिद्धान्त हुआ!

इस सुखके स्वरूपका किञ्चिल् परिचय गीतामें यों दिया है—

यथा दीपो निश्चतस्थी नेइते सोपमा स्मृता । श्रीतिनोः यतिचलस्य युक्ततो योगमारमनः॥ यश्रीपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया !

यश्र वैवारमनारमानं पद्यश्वारमीन गुण्यति ॥

सुखमारयन्तिकं यसद् बुद्धिमाद्यमतीश्वित्यम् !

वेत्ति यश्र न चैवायं स्थितश्रक्षति तस्वतः ॥

यं रूब्ध्वा चापरं कामं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् !

(६।१९-२३)

योगवर्णनके प्रसङ्गर्भे यह कहा जानेपर भी इसमें मुखका स्वरूप यथार्थभावसे चित्रित किया गया है।

सांसारिक सुख अनात्मपदार्यके योगसे उत्पन्न होता है; इस कारणसे यह प्रागमान, प्रध्यंसामान, अन्योन्यामान एवं अत्यन्तामानके भी अस्त हो जाता है। १९ वें क्लोकमें उपमादारा कहा गया है कि यह मुख अध्यय है, न्यूनाधिकता-से रहित हैं । उपमा एकदेशीय होती है। यहाँ केवल अचलतामें तात्पर्य है। अन्यया बायुरहितता समान रहनेपर भी तेल, बत्ती आदिकी विषमतासे दीपशिखाका छोटा-बहायन अनिवार्य है। अस्तु,

'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्काराच् ।'

(सी०द० विभृति०१०)

—यह सूत्र यहाँ अनुसन्धेय है। २०वें कोकसे स्पष्ट है कि इसके आत्मजन्य होनेके कारण ही यह अधिकारी है। आत्मा ब्रह्मस्वरूप है और— महाणो हि प्रतिशहसस्ततस्यव्यस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुस्तस्यैकान्तिकस्य च ॥ (गीता १४।२७)

[अन्यभिचारी भक्तियोगके गुणातीत एवं ब्रह्मभावमें हेतु होनेका समर्थन करते हैं ] क्योंकि मैं (ब्रह्म, परमात्मा) ब्रह्मकी (अर्थात् त्रिगुणमय महह्रक्रकी-१४ । हे, ४) प्रतिष्ठा हूँ, तथा अयिनाशी अमृत (सत्) सनातन धर्म (चित्) एवं अखण्ड एकरस सुख (आनन्द) की भी प्रतिष्ठा (आधार) हूँ।

अतः आतमयोगजन्य सुन्त भी अविनाशी एवं अखण्ड, एकास है । एक प्रसङ्गशाप्त शङ्काका निराकरण किया जाता है —

ममैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। (गोता१५१७)

उपर्युक्त श्रोकमें भगवान् तो जीवात्माको अपना अंश बताते हैं । इसलिये आत्मयोगजनित सुखर्में ब्रह्मानन्दकी मण्डुर्ण अंशमें समानता कैसे होगी !

जीव-ब्रह्मकी एकताकी मीमांसा वेदान्तसूत्रमें की गयी है—-

#### 'अंशो नाना व्यवदेशास् ।'

जीवको नाना क्यों कहा ? 'बहु स्याम्' ऐसा श्रुतिवचन है। समाधान यह है कि नानात्वका हेतु व्यवदेश (संज्ञा या प्रसिद्धि ) है ।

्षकं सद् विमा बहुधा बदन्ति ।' अर्थात् नाम-रूपमें नानात्व, बहुत्व है। वस्तु एक ही है ।

ऊपर ६।२२में सुलका एक बहुत ही सारगर्भ विशेषण दिया गया है। वह है 'दुःखसंयोगवियोगम् ।'

इस लोकको भगवान् अमुख और दुःखालय कहते हैं (८।१५;९।३३)। 'अमुख'के अन्तर्वर्ती नज्(अ) को पर्युदास (मुखभिन्न=दुःख) तथा प्रमुख्यप्रतिषेष (मुखाभाव) दोनों हो अधौमें लिया गया है। अधौन् 'दुःखवंगोगिवियोगम्' पदमें दुःखका अर्थ हुआ-यह देह। इसमें स्वार प्रकारका दःख है—

जन्मसृत्यु तरा स्याधिदुः लहीषा नुदर्शनम् ॥

(गीता १३।८)

इस स्त्रोकार्डमें बौद्धदर्शनका मानो सार-तत्त्व आ गया है। अस्तु,

इस संसारमें आदिसे अन्ततक इतना दुःख ओतप्रोत-भावसे रहनेपर भी---

सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्त्रांनवानपि । (गीता है १३३)

शानी मनुष्यका भी उसके साथ अभिनिवेश नहीं छूटता । स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । (यो० द० सा० ५)

कमीसिद्धिके जो पाँच हेतु कहे गये हैं (१८ ११४), उनमें चेष्टा भी एक है । चेष्टा सुखका नाम है । शानी होकर भी मनुष्य गुणातीत नहीं हो जाता । क्योंकि शान भी त्रिगुणभेदसे भिन्न है और गुण मनुष्यद्वारा नित्य कमें करात हैं । अतः शानीको भी किसी-न-किसी सुखकी अपेक्षा रहती है । यदापि योगभाष्यकार कहते हैं कि 'सर्वस्य प्राणिन ह्यमास्माशीर्नित्या भवति—मा न भ्वम, भ्यासमितिः' ( सभी प्राणियोंको यह इच्छा नित्य ही वनी रहती है कि मेरा नाश न हो, मैं बना ही रहूँ ), तथापि मृत्युका भय केवल प्रधान अभिनिवेश होता है । जसे राग सुखानुश्यी (सुखका समरण दिलानेवाला) और हेष दुःखानुश्यी (दुःखका समरण दिलानेवाला) क्लेश है, बैसे ही सुख-दुःख-विवेकशानश्च्य मोहरूप क्लेशका नाम अभिनिवेश है ।

फलतः यह बात आयी कि संग्रासमें दुःखबीध होनेपर भी उसको न त्यागकर यदि उसका दुःखांश मात्र निञ्चत किया जासके और उसका सुखांश बना रहे तो मूढवत् विद्वान्कों भी अभीष्ट ही होगा। परन्तु दन्द्वका रहना अनिवार्य होनेसे दुःख-का संयोग भी रहे, वियोग भी रहे; तो भी दुःखाभाव सिद्ध होनेसे मनुष्यको वह इष्ट हैं। उसका आत्मानन्द तो नष्ट हो ही नहीं सकता।

आत्मानं चेंद् विज्ञानीयादयमस्मीति पूरुषः। किमिय्छन् कस्य कामाय शरीरमनु संस्करेत्॥ ( श्रुतिः )

आस्मनस्तु कामाय सर्व त्रियं भवति । (श्रुदिः )

इस प्रकार साध्यका निश्चय हुआ । अविनाशी सुख ही

सबका ध्येय है । अब इसका साधन क्या है, यह देखना चाहिये। साध्यके विचारमें ही एक प्रकारते यह प्रश्न आ जाता है; क्योंकि यह सुख ध्योग?-जन्य है, ऐसा कहा गया है। तथापि यह बात सामान्यरूपसे ही कही गयी है। अब इस विषयमें कुछ विशेष कथन किया जाता है।

जिसको प्रस्थानात्रयी कहते हैं, वह परमपुरुषार्थकी सीढ़ी है। उसका उल्लेख गीताके पुष्पिकाकल्प वाक्यमें यो पाया जाता है---(उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे।

इन तीनों सीढ़ियोंपर चढ़ना आक्त्यक है, तथापि इन तीनोंका परस्पर अविच्छेद्य सम्बन्ध होनेसे सबका एक साथ अनुसान होता है । यहाँ अवतारके विषयमें कुछ वार्ते अवस्यशातव्य हैं। इनका प्रस्तुत विषयसे सम्बन्ध सुस्पष्ट है।

गीताके अनुसार अवतार चार प्रकारके होते हैं। यथा— (१) 'स्वयं भगवान्'

( १८ | ७५ )

अजोऽपि सम्बन्धयासा भूतानामीस्वरोऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्टाय सम्भवान्यासमायवा॥

(YIE)

(२) 'साक्षाद् भगवान्'

(१८१७५)

यदः यदा हि धर्मस्य स्कानिर्भवति भारतः। अभ्युरधानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्॥

(819)

(३) ध्योगेश्वर भगवान्

(१८।७५)

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ (४१८)

(४) 'कृष्ण भगवान्'

(१८।७५)

जन्म कर्म च मे दिल्यमेवं यो वेश्ति तस्वतः । श्यक्तवा देवं पुमर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ (४।९)

इस प्रकार मगवान्ने 'स्वयं' की हैसियतसे उपनिषद् ही; साक्षात्की हैसियतसे बद्धाविद्या, योगेक्वरकी हैसियतसे योगशास्त्र कहा और श्रीकृष्णकी हैसियतसे अर्थात् 'बृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि' 'एवं मानुषीं तनुमाश्रितम्' के अनुसार श्रीकृष्ण- रूप अर्जुनके सलाकी हैसियतसे श्रीकृष्णार्जुनसंवाद किया। इस स्थलपर भगवानुके कहे हुए योगशास्त्रसे ही मेरा

प्रयोजन है । यह अर्जुनके २ । ८ क्लोकमें पूछे हुए प्रकाके उत्तरमें कहा गया है—योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।—

इसके अष्टाङ्क छटे अध्यायमें वर्णन किये गये हैं। १-२४ क्लोकोंमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार---इन पाँच वहिरङ्क साधनींका वर्णन करके, २५ वें क्लोकमें धारणा ( 'देशवन्धक्षित्तस्य धारणा')---

भारमसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् । २६ वॅ स्लोकमें ध्यान ('तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्')-

यतो यतो निश्चरति मनश्रञ्जशमस्यिरम्। ततस्ततो नियम्बैतदारमन्येय वशः मधेत्॥

तथा २७ वें क्लोकमें समाधि ('तदेवार्यमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः')--

प्रशान्तमनसं श्रानं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं महाभूतमकस्मवम् ॥

—ये तीन अन्तरङ्ग साधन कड्कर-

( विश्व पाठकोंको कहना अनावश्यक है कि 'त्रयमेकन्न संयमः' के अनुसार २५, २६, २७में धारणादित्रय एककालीन हैं।) इसके बाद २८वें स्लोकमें वितर्कानुगतः

२९ ), विचारानुगतः

३० 🥠 आनन्दानुगत और

३१ 🥠 अस्मितानुगत

सम्प्रज्ञातका स्यह्प दिखाकर---

३२वें स्लोकमें असम्प्रशातको कहा है ।

इसका योगदर्शनोक्त लक्षण यह है-

विरासप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽभ्यः । (यो॰ द० समाधि० १८)

अब अन्तमें साधकका विचार रोष रहा । अर्थात् योगानुष्टानका अधिकारी कौत है, यह जानना चाहिये ।

गीता इसका उत्तर यो देती है—
आरुरुश्चोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते।
योगारुदस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥

बदि 'आल्मनस्ट कामाय सर्वे प्रियं भवति', यदि 'नाय-

# कल्याण



२-चौबीस अवतार

मात्मा बल्हीनेन लम्यः', यदि 'नास्ति योगात् परं बलम्', तब तो गीताका उपदेश ( भगवान्के स्वमुखसे दिया हुआ ) इमलोगोंको नहीं भूलना चाहिये—

'तस्माद् योगी भवार्जुन ।' (६ । ४६ )
यहाँपर 'तस्मात्'का कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है—
वपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽधिकः ।
कर्मभ्यश्राधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन ॥
तपस्थीसे तपोयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—
'नेहाभिकमनाशोऽस्ति ।' (२ । ४० )
यानीसे ज्ञानयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—
'प्रस्थवायो न विचते' (२ । ४० )
और कर्मांसे कर्मयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—
स्थल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥
(२ । ४० )

अभिक्रम (प्रारम्भ) का नाश क्यों नहीं ? व्यवसाया-रिमका (निश्चयारिमका) बुद्धि 'एक' होनेसे । प्रत्येवाय-न करनेमें दोष क्यों नहीं ? ज्ञानके 'निस्त्रीगुण्य' होनेसे । थोड़े-से कमेंसे भी महान् भयसे रक्षा कैसे होती है ?

याबानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोद्दे । सावान् सर्वेषु वेदेषु बाह्मणस्य विज्ञानतः॥

#### ---इडल्डिबे 1

गीतोक्त ज्ञानके आधारपर यह लेख प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञानका हमलोगोंको मिलना कितना कठिन है। इसका निदर्शक एक सुप्रसिद्ध श्रीतवचन (योगभाष्यकार माधवाचार्यके मतानुसार) देकर इसकी हति करता हूँ—

> अन्धो मणिमविन्द्त तं निरङ्कुष्टिरावयत् । अधीवस्तं प्रत्यमुखत् समजिङ्कोऽभ्यपुजयत् ॥

दिव्यदृष्टिश्चर्य (अतएव अन्ध ) सञ्जयको (व्यासप्रसादसे) गीतासंवादरूप मणि मिला ।

स्वयं लिखनेमें असमर्थं (अतएव निरङ्कुलि) भगवान् वेदव्यासजीने उस मणिको महाभारतके अंदर ग्रथित किया । गजके मस्तकको धारण करनेवाले (अतएव अग्रीव)

नणेशासीने उसको गलेमें धारण किया अर्थात् उसका मर्मार्थे समझकर लिखा !

मौनवती (अतएव अभिद्ध) विद्वानोंने उसकी प्रशंस की -'यहो बाबो विदर्तन्ते'

# संतोंकी प्रत्येक चेष्टा लोककल्याणके लिये होती हैं!

श्रीवसुदेयजी कहते हैं---

भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम् । कृपणानां यथा पित्रोहसमञ्जोकवर्त्मनाम् ॥ भृतानां देवचरितं दुःस्राय च सुस्राय च । सुस्रायेव हि साधूनां त्वाहशामच्युतात्मनाम् ॥ (श्रीमद्राव ११ । २ । ४-५)

हे देवचें ! जैसे माता-पिताका शुभागमन बालकोंके हितके िन्ये और भगवान्की ओर चलनेवाले संतोंका शुभा-गमन तापत्तस प्राणियोंके दितके लिये होता है । वैसे ही आपका शुभागमन समस्त्र प्राणियोंके परम कत्याणके लिये है । देवताओंके आचरण कभी प्राणियोंके सुस्तके लिये होते हैं तो कभी दुःसके लिये भी हो जाते हैं। परन्तु जो आपके-जैसे महातमा हैं, जो भगवन्मय हैं, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा ही प्राणियोंके सुस्तके लिये होती है।

---

# गोताकी साधना

( तेखक — डा॰ पस्० के॰ मैत्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी॰ )

श्रीमद्भगवद्गीता बस्तुतः साधनाका प्रन्थ है। यह न ज्ञानपरक है न कर्मपरक और न भक्तिपरक ही है, यद्यपि इन सक्का विचार आत्मसाक्षात्कारकी दृष्टिते इसमें अक्क्य हुआ है।

# गीता योगशास्त्र है, 'योग' शब्दका अर्थ--

भगवद्गीता वास्तवमें योगशास्त्र है। प्रत्येक अध्यायके अन्तमें ये शब्द आते हैं—'इति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादेः "'योगो नाम ''"'अध्यायः ।' प्रत्येक अध्यायको एक एक योगके नामसे कहा गया है—जैसे, 'अर्जुनविषादयोग', 'सांख्ययोग', 'कर्मयोग' उत्यादि।

इस 'योग' शब्दका अर्थ क्या है ! श्रीयुत डी॰ एस्॰ शर्मा अपनी 'भगवद्गीता-परिचय' (Introduction to the Bhagavadgita) नामक पुस्तकमें योगका अर्थ भगवान्के साथ संयोग या भगवत्साहचर्य बतलाते हैं । इसी प्रकार महात्मा श्रीकृष्णप्रेम भी अपने 'गीतोक योग' (The Yoga of the Bhagavadgita) नामक प्रत्यमें यों कहते हैं—'योगका अभिप्राय यहाँ 'योग' नामसे परिचित किसी विशिष्ट साधनपद्धतिसे—ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग अथवा महर्षि पतञ्जलिके अष्टाङ्गयोगसे नहीं है; प्रत्युत इसका अभिप्राय उस मार्गसे है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने परिच्छित्र व्यष्टिस्तक्षको अनन्त अपरिच्छित्र परमात्माक साथ युक्त कर देता है।'

इस प्रकार योगका अर्थ है ईश्वरके साथ जुड़ जाना। पर ईश्वरके साथ जुड़ जानेके तीन अर्थ होते हैं—(१) अपने साथ युक्त होकर अपने व्यष्टिस्वरूपका साक्षास्कार करना। (२) विश्वके साथ एक होकर विश्वास्माका साक्षास्कार करना और (३) उपर्युक्त दोनों पूर्णयोगोंका योग करके आत्मसाक्षास्कार या ईश्वरसाक्षास्कार करना। इस प्रकारसे गीनामें जिन विभिन्न योगोंका वर्णन किया गया है, उनके तीन मुख्य विभाग किये जा सकते हैं—(१) जिनका ध्येय व्यष्टिचेतन या जीवास्माका साक्षास्कार कराना है, (२) जिनका छक्ष्य समष्टिचेतन या विश्वास्माका साक्षास्कार कराना है और (३) जिनका छक्ष्य पूर्ण आस्म-

साक्षात्कार अथवा ईश्वरसाक्षात्कार कराना है। हाँ, एक बात आरम्भमें ही अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये। यद्यपि विषयको समझानेकी सुविधाके लिये उपर्युक्त तीन विभाग किये जा सकते हैं, तथापि यह बात ध्यानमें रहे कि गीता एक अविच्छिन्न अनुभृतिको मानती है, खण्ड-खण्ड अनुभृतिमें विश्वास नहीं करती। इस अनुभृतिके अठारह साधन हैं, जो गीताके अठारह अध्यायोंमें वर्णित हैं।

# अधिकारी कौन है ?

साक्षात्कारका प्रसङ्ग छेड्नेके पूर्व दो एक बातोंको स्पष्ट कर लेना जरूरी है। पहली बात यह है कि गीतामें जिस अनुभूतिका वर्णन है, वह किसकी अनुभूति है.—एक सामान्य मनुष्यकी या किसी असाधारण ज्ञानी पुरुषकी ? यह प्रश्न बड़े महत्त्वका है। क्योंकि गीताने यदि किसी असाधारण विदिष्ट-शक्ति-सम्प्रल पुरुषको होनेवाली अनुभूतिका ही वर्णन किया हो, तब तो यह सबके कामका प्रन्थ नहीं रह जाता; कुछ योड़े-से विशिष्ट लोग ही इससे लाम उटा सकते हैं। परन्तु यदि सामान्य मनुष्यकी अनुभूतिका इसमे प्रतिपादन हुआ है तो यह सभी सामान्य मनुष्योंके कामकी चीज़ है।

गीतामें अर्जुनकी अनुभूतिका वर्णन किया गया है। अर्जुन कीन है ? वह कोई साधारण मनुष्य है या कोई असाधारण शक्ति-सम्पन्न प्रवुद्ध व्यक्ति ? अर्जुन क्षत्रिय है, उत्तम कुलका है—चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुआ है, क्षात्रोचित शिक्षा उसे मिटी है, द्रोणाचार्य-जैसे महान् धनुर्विद्याविशारदक्ते उसने युद्ध-विद्या भी सीली है। पर अध्यात्मिवद्यामें वह कोरा ही है। ब्रह्मविद्यामें उसकी कोई गति नहीं है और न इस और उसका कोई विशेष इस्तव ही है। एक तरहसे वह वहमी भी है, क्योंकि वह असगुन देखता है (निमत्तानि च परवामि विपरीतानि केशव )। उसमें भावकता विशेष है। अपने स्वजनींको अपने विषद्ध युद्धमें खड़े देख उसका शरीर काँप उठता है, अङ्ग शिथिल हो जाते हैं और धनुष हाथसे छूट जाता है। ये लक्षण किसी विशेष आध्यात्मिक उन्नतिके नहीं हैं, बल्कि निम्नावस्थाके ही हैं। युद्ध हटनेका उसका निश्चय भी किसी महान् नैतिक सिद्धान्तसे प्रेरित नहीं

है। वह अहिंसावादी नहीं था, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। उसकी यह स्थिति उसके भाषोंकी प्रबलताके कारण हो गयी थी, जिनसे उसका विवेक दब गया था। युद्ध न करनेके लिये जो युक्तियाँ उसने पेश की थीं, वे सत्याभासके चिवा और कुछ भी नहीं और इसलिये भगवान् श्रीकृष्णने 'प्रशाबादांश्च भापसे' कहकर जो उसकी जुटकी ली, वह ठीक ही थी । उसने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि मेरी बुद्धि शोकसे अभिभूत हो गयी है, भ्रमित हो गयी है, मैं यह निर्णय नहीं कर पाता कि मेरा क्या कर्तव्य है (गीता २) ७ ) । इसलिये यह कहना कि युद्धसे इटनेमें अर्जुनका बहुत ऊँचा भाव था, सरासर गलत है। श्रीशर्माजीने अपने उपर्युक्त प्रत्थमें इस बातको बड़ी ख़ुबीके साथ प्रमाणित किया है। इसीलिये में मानता हूँ कि अर्जुन एक सामान्य मनुष्य ही था । अवस्य ही वह उपदेशका अधिकारी या, अन्यया जगद्गर भगवान् उसे अपने उपदेशका निमित्त न बनाते । उसमें विनय है, यद्यपि वह अहङ्कारसे सर्वया रहित नहीं; क्योंकि जहाँ उसने कहा है (शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्यां प्रपन्नम्) ( में तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरणमें हूँ, मुझे शिक्षा दो ), वहाँ तुरंत ही उसने यह भी कहा है कि 'न योत्स्ये' (मैं लहँगा नहीं )। अर्जुन अधिकारी तो है, परन्तु शानी अपवा अध्यात्ममार्गमें बहुत आगे बढ़ा हुआ नहीं । अर्जुनके इस अधिकारको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवत्-प्राप्तिके क्षेत्रमें अर्जुनके लिये जो कुछ साध्य है, यह किसी भी सामान्य मनष्यके लिये साध्य है। यदि यह सञ्चा जिहास हो। यह कहना भी ठीक नहीं है कि अर्जुनको दिये हए उपदेशके अधिकारी केवल बाह्मण और क्षत्रिय ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं । गीताकी दृष्टि अत्यन्त उदार है । अठारहवें अध्यायकी समाप्तिमें कहा गया है-

# अञ्चावाननसूर्यश्च श्रृणुवादिष शं नरः। सोऽपि सुक्तः श्रुभाँ छोकान् प्राप्तृशास्युण्यकर्मणाम्॥ (गीता १८। ७१)

केवल अध्यारहित श्रद्धा होनी चाहिये। जिसमें ऐसी श्रद्धा है, वही इस उपदेशका अधिकारी है। परन्तु यह बात तो सभी उपदेशोंके लिये लागू है। दोपहृष्टियुक्त बुद्धिसे किसी भी उपदेशका प्रहण नहीं हो सकता। गीतोपदेशका अधिकार विशिष्ट वर्णोंको ही नहीं, सबको है—जो भी उसे श्रद्धासे प्रहण करना चाहें।

#### गीतोपदेशका प्रसङ्ग

दूसरा प्रश्न यह है कि वह प्रसङ्ख्न या आकस्मिक घटना क्या है, जिससे गीतोपदेशका आविर्माव हुआ ? आत्माकी ओर मुझनेकी बुद्धि किसी ऐसे ही प्रसक्त हुआ करती है, जिससे जीवकी धर्मबुद्धि आन्दोलित हो उठे। उसके लिये आत्माके सिवा और कोई सहारा न जान पड़े । गीताके पहले अध्यायमें इसी प्रसङ्गका वर्णन है। दूसरे अध्यायके ४ से ८ तकके क्लोकों में भी यही प्रसङ्घ है । यह है अर्जुनके भाव और कर्तव्यके बीचमें युद्ध । अर्जुनकी मानसिक स्थितिका सम्बा चित्र पहले अध्यायके २९ वें और ३० वें क्ष्रोकोंमें र्खीचा गया है । उससे उसकी अतिराय भावकता प्रकट होती है। जिसके कारण उसकी बुद्धि धर्मसङ्करमें पदकर भ्रमित हो गयी है। ऐसा धर्मसङ्कट मनुष्यके लिये कोई बहुत असाधारण बात नहीं है। भय अथवा शोकके प्रसङ्घमें ऐसा अनुभव बहुतोंको होता है। अर्जुनके सामने अपने खजनोंको ही मारनेका प्रसङ्क उपस्थित या । केवल इतनेसे ही उसके मनमें धर्मछङ्कट उपस्थित न होताः पर चात यह थी कि उसके अंदर छिपे-छिपे यह बुद्धि भी अपना काम कर रही थी कि इस युद्धमें लड़ना तो मेरा कर्तव्य है । उसके अव्यक्त मनमें यह जो कर्तव्य-बुद्धि छिपी हुई थी, उसीके प्रभावको हटानेके लिये वह इसके विपरीत युक्तियोंको सामने रख रहा या। उसके मनोभाव ही अपने असली रूपको छिपानेके लिये इन युक्तियोंका जामा पहन रहे थे। फूड और उनके शिष्योंके प्रन्योंका जिन्हें कुछ भी परिचय है। उनसे भावींकी-अपने-आपको छिपानेकी यह कला छिपी नहीं है। अन्ततः ४६ वें श्लोकमें जब अर्जुन यहाँतक कह देता है कि 'कौरव हायमें शका लेकर, मेरे हाथमें शका न रहते, मुझे मार डालें—यही मेरे लिये अधिक अच्छा होगा।' तब परदा फट जाता है और उसके मनकी असली हालत जाहिर हो जाती है। जिसकी बुद्धि भावोंसे अभिभूत हो गयी है, उसीके मुँहसे ऐसी बात निकल सकती है। अतएव उसके अव्यक्त मनमें काम करनेवाली उसकी अस्पष्ट कर्तव्य-बुद्धि तथा उसके भावोंके बीच होनेवाला युद्ध ही यह धर्मशङ्कट उपस्थित कर देता है ।

ऐसे धर्मसङ्कटको तब योग क्यों कहा है । अर्जुनकी इस स्थितिका 'अर्जुनिक्पादयोग' नाम क्यों रवस्ता गया । यह तो योगके सर्वथा विपरीत अवस्था है । यह सच है कि अर्जुनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी है, मूट हो गथी है; पर यह मोह—यह मृद्रावस्था भगवत्यासिकी पहली सीदी है और इसिट्ये इसे स्थीग' कहना ठीक ही है। आध्यात्मिक अनुभूतिकी मनोगत अवस्थाओं का पूर्ण परिज्ञान गीताके वक्ताको था, यह कहनेकी आवश्यकतानहीं। अनेकानेक साधु-महात्माओं और पैगम्बरों के जीवनमें यह बात देखनेमें आती है कि इसी प्रकारके विधाद और मानसिक सक्करों में पड़कर ही वे साधनाके प्रथपर आरूढ़ हुए। उदाहरणार्थ—रोग, जरा और मृत्युके हत्य देखकर ही बुद्धदेवके चित्तपर ऐसा आधात पहुँचा कि वे राज़्याट त्यागकर सत्यकी खोजमें बाहर निकल पड़े। साधारण मनुष्योंमें भी यह देखा जाता है कि बब किसी मनुष्यकों कोई महान् नैरास्य या ओक आकर हिला डालता है, तब वहींसे उसका एक नवीन आध्यात्मिक जीवन आरम्भ होता है। इसीलिये अर्जुनके विधादको योग कहना ठीक ही है। यद्यपि योगके सब लक्षण उसमें विद्यमान नहीं हैं।

# गीताका योग और उसके व्यावहारिक लक्षण

अब श्रीमद्भगवद्गीताका योग क्या है, इसको हम देखें। गीताने योगके कुछ सामान्य लक्षण बतलाये हैं, जिन्हें हम योगके तटस्य या व्यायहारिक लक्षण कह सकते हैं। प्रत्येक प्रकारके योगमें ये लक्षण होने ही चाहिये, केवल एक विपाद-योगमें नहीं होते।

प्रत्येक योगके व्यावहारिक लक्षण गीताके विभिन्न अध्यायोंमें भिन्न भिन्न प्रकार है बतलाये गये हैं। मुख्य मुख्य लक्षण ये हैं—कर्मफलकी इच्छाका न होना (२।४७; ४ । २०; ५ । १२ ), विषयोंके प्रति अनासक्ति ( २ । ४८; ३। १९), समत्व (२।४८), निष्कामता (४।१९), सुख-दुःख एवं हानि-लाभमें समता ( २ । ३८ ), श्रीतोष्ण एवं मानापभानमें उदासीनता (६।७: १२।१८), तथा मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्य, बन्धु आदिमें पक्षपात-राहित्य (६।९)। इन सबको एक शन्दमें कहें तो 'विषयोंसे अनासक्ति' कह सकते हैं । ये रुक्षण अभावात्मक हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक योगमें कुछ भावात्मक लक्षण भी हैं—जैसे सब कर्म भगवानुको अर्पण करना ( ३ । ३०; ९ । २७ ), सब अवस्याओं में सन्तुष्टि (१२ । १९; १२ । १४ ), मनको भगवान्में छगाना ( १२ । ७ और ८) । और भी कई भाषात्मक लक्षण गिनाये गये हैं, पर उन सबका अन्तर्भाव उपर्यंक तीन लक्षणोंमें हो जाता है।

भिन्न-भिन्न योगींके व्यावहारिक लक्षणीमें जो विलक्षण

साम्य है यह कर्मयोगी, शानयोगी, सांख्ययोगी, भक्तियोगी आदि भिन्न-भिन्न योगियोंके वर्णन मिलाकर पढ़नेसे प्रत्यक्ष हो जाता है। स्थितप्रज्ञ या सांख्ययोगी और भक्तिमान् या भक्तियोगीके लक्षण देखिये—

#### स्थितप्रसके लक्षण

तुःखेष्यजुद्धिनममाः सुखेषु विगतस्युद्धः । नीतरागभयकोषः स्थितधीर्मुनिरुप्यते ॥ यः सर्वत्रानभिष्मेद्दस्तराज्यः शुभाशुभम् । नाभिनन्यति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रविद्यति ॥ (गीता २ । ५६-५७)

#### भक्तिमान्के लक्षण

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोधित न काङ्कृति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ समः शन्त्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ तुक्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमितिभीक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ (गीता १२ । १७ – १९)

इन्हीं २४ वाँ अध्यायके गुणातीतके २४ वाँ अध्यायके गुणातीतके २४ वाँ अध्यायके गुणातीतके २४ वाँ से

समतुःखनुष्यः स्वस्थः समझोश्राहमकाञ्चनः । तुक्यप्रियाप्रियो घीरस्तुक्यनिन्दारमसंस्तुतिः ॥ मानापमानयोस्तुक्यस्तुक्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारम्भपरित्यामी गुणातीतः स उच्यते ॥ (मीता १४ । २४-२५)

तीनों ही वर्णनोंमें कितना विलक्षण साम्य है । इससे यही बात सिद्ध होती है कि कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं, जो प्रत्येक योगमें होते ही हैं।

इन व्यावहारिक लक्षणोंका गीतामें बारंबार वर्णन होनेसे गीताके वास्तविक सिद्धान्तके सम्बन्धमें बहुतोंको भ्रम हो जाता है। जैसे कुछ लोगोंकी यह धारणा है कि गीताका सिद्धान्त कर्मयोग ही है, क्योंकि योगके उपर्युक्त सब व्यावहारिक लक्षण इसमें मिलते हैं। परन्तु ऐसा कहना इस बातको भुला देना है कि ये लक्षण जितने कर्मयोगमें मिलते हैं उतने ही संख्य या शनयोग, ध्यानयोग या मक्तियोगमें भी मिलते हैं। इनमेंने किसी भी योगमें इन सब लक्षणोंका मिलना इस बातका प्रमाण नहीं है कि गीतामें उसी योगका विशेषरूपसे प्रतिपादन हुआ है।

गीताने जर्मन-तत्त्ववेत्ता कांटकी तरह केवल धर्म या नीतिके व्यावहारिक लक्षण ही नहीं दिये हैं। बल्कि प्रत्येक योगके वास्तविक या स्वरूपभृत लक्षण भी वतलाये हैं। दीवानवहादुर के॰ एसु० रामस्वामी शास्त्री अपनी 'Problems of the Bhagavadgita' ( भगवद्गीताके विचारणीय विषय ) नामक पुस्तकमें लिखते हैं---'आत्म-संयम, कामनाका त्याग, प्राणिमात्रसे प्रेम, अहङ्कारश्चन्यता, निर्ममता, शीतोष्ण, सुख-दुःख एवं निन्दा-स्तुति आदिमें रमता तो सभी योगोंके सामान्य लक्षण हैं; पर कर्मयोग कर्मपर विशेष जोर देता है। राजयोग ध्यानपर, भक्तियोग भक्तिपर और ज्ञानयोग ज्ञानपर विशेष जोर देता है। प्रत्येक योगका एक निश्चित मावात्मक लक्षण है, वही उसके लक्यका निर्देश है। जैसे कर्मयोगका निश्चित लक्ष्य लोक-संग्रह अर्थात सब लोगोंका कल्याण है। ज्ञानयोगका लक्ष्य 'बासुदेव: सर्वमिति' यह ज्ञान है, सांख्ययोगका लक्ष्य ब्राह्मी स्थिति (२।७२) है, और राजयोग या ध्यानयोगका लक्य ब्रह्मसंस्पर्शरूप अक्षय सुस्तकी प्राप्ति (६। २८) है। इसी प्रकार विश्वरूपदर्शनयोगका लक्ष्य भगवान्के विश्वरूप-का दर्शन है और भक्तियोगका लक्ष्य भगवानुका अतिशय प्रिय होना (१२ । २० ) है । इस प्रकार सामान्य व्याव-द्यारिक लक्षणोंके अतिरिक्त प्रत्येक योगका अपना एक निश्चित भावात्मक स्वरूप भी है।

# भीता किसी एक ही योगका उपदेश देती हैं या सभी योगोंको एक-सा महत्त्व देती हैं ?

इस प्रश्नने गीताके सम्बन्धमें बड़े-बड़े वाद खड़े कर दिये हैं ! पूर्वके महान् आचार्योंने गीताको ज्ञान अथवा मिक्का प्रतिपादक ग्रन्थ माना; परन्तु लोकमान्य तिलकने इसे कर्मयोग-शास्त्र कहा है । यहाँ इस विवादकी एक एक बातको लेकर चर्चा करना स्थानाभावके कारण असम्भव है । पर देर एक बातें कही जाती हैं, जिनसे यह मालूम होगा कि गीताका प्रतिपाद्य कोई एक ही विशिष्ट योग हो और अन्य सब योग उसके साधक हों—ऐसी बात नहीं है । यदि ऐसी बात होती तो अन्य योगोंका इसमें इतना विस्तार होनेकर कोई कारण नहीं था; केवल एक ही विशिष्ट योगका विस्तारसे निरूपण करके यह कह देना पर्यास या कि अन्य सब योग

उसीके सहायक अथवा अन्तमें उसीमें मिल जानेवाले हैं। पर गीतामें इस तरहकी कोई बात नहीं कही गयी है। यह सही है कि कहीं-कही विभिन्न योगीको अभिन्न बताया गया है, जैसे-पाँचवें अध्यायके ४थे और ५वें स्टोकीमें सांख्ययोग और कर्मयोगको स्वष्ट शब्दोंमें अभिन्न तथा एक ही लक्ष्यतक पहुँचानेवाला बतलाया गया है। उसी अध्यायके दूसरे क्लोकमें यह बात भी कही गयी है कि कर्मसंन्यास अर्घात् सांख्ययोग-की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। परन्त यहाँ हमें इन विभिन्न वचनोंका परस्क भी अच्छी तरह देख लेना चाहिये। पाँचवें अध्यायके उपक्रममें अर्जुनने पूछा है कि वह कृष्ण ! आप एक ओर तो कर्मोंके संन्यासकी प्रशंसा करते हैं और दसरी ओर कर्मयोगको अच्छा बतलाते हैं। अतः इनमें जो उत्तम फल देनेबाला हो। वह मार्ग मुझे सुनिश्चितरूपसे बताइये ।' ऊपरके वाक्य इसी प्रश्नके उत्तरमें कहे गये हैं। यथार्थमें चौथा अध्याय कर्मसंन्यासका प्रतिपादन नहीं करता. जैसा कि उसके इन दो अन्तिम क्ष्रोकॉंसे सर्वधा स्पष्ट है—

> योगासंन्थसकर्माणं ज्ञानसंज्ञिसंशयम् । अत्मवस्तं न कर्माणि निबन्नन्ति धनक्षयः ॥ तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । ज्ञित्त्रेनं संज्ञयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारतः॥

इस स्पष्टोक्तिमें सन्देहकी कोई गुंजायश ही नहीं है। 'आत्मवन्तं न कर्माणि निवधन्ति' इन पदोंका तो कुछ अर्थ ही न रह जाय, यदि इन क्ष्मेकोंको कर्मसंन्यासका प्रतिपादक माना जाय! पिर भी अर्जुनके मुखसे जो सन्देह प्रकट किया गया है उसका अभिप्राय, जैसा कि लोकमान्यने यतलाया है, यही माल्म होता है कि भविष्यमें चतुर्य अध्यायके तात्पर्यके विषयमें किसीको सन्देह हो जाय तो उसके समाधानके लिये पाँचवें अध्यायमे अर्जुनकी शक्का और उसका पिर समाधान है।

परन्तु 'संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ' कहनेमें गीताका क्या अभिप्राय है ! गीताका अपना सिद्धान्त तो यह नहीं है कि कर्मसंन्याससे मोश्च होता है, बल्कि इसके नियरीत तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकमें यह स्पष्ट कहा गया है कि कर्मसंन्याससे सिद्धि नहीं प्राप्त होती । फिर भी संन्यास और कर्मयोग दोनोंको ही जो निःश्लेयसकर कहा गया है, इसका कारण विचारनेमें वही बात सामने आती है, जो तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ने कही है, कि स्कृष्टि-

के आरम्भमें मैंने निःश्रेयसके दो मार्ग बताये थे सांख्यवोगियोंके लिये जानयोगका (जिसमें कर्मका संस्थास करना पड़ता
है) और कर्मयोगियों के लिये कर्मयोगका ।' सृष्टिके आरम्भमें
कही हुई इस बातको गीताने बिल्कुल एक नये रूपमें प्रहण
किया है; क्यों कि गीता कर्मसंन्यासको नहीं मानती पर एक
दूसरे ही प्रकारका संन्यास बतलाती है, जिसमें कर्मफलका
सन्यास किया जाता है। गीताने संन्यासको नयी परिभाषा
की है—'विद्वान् लोग काम्य कर्मोके न्यासको ही संन्यास
कहते हैं (१८।२)' और संन्यासीकी भी नयी परिभाषा
की है—'कर्मफलका आश्रय छोड़कर जो कर्तव्य-कर्म करता
है वही संन्यासी है और वही योगी है, निरिष्ठ और निष्क्रिय
नहीं (६।१)!'

सांख्य और योगको एक ही ( एकं सांख्यं च योगं च ) बतलानेमें भी गीताका अभिभाय यह नहीं है कि एकका दूतरेमें लय हो सकता है, बिस्त यह दिखलाना है कि दोनों- में कोई विरोध नहीं है। सच पूछिये तो गीताकी यह एक प्रधान विशेषता है कि वह दोनोंका अपने योगके सिद्धान्त-द्वारा बहुत मुन्दर ढंगसे समन्यय कर देती है। सांख्य तो कर्मशून्य था, गीतामें आकर वह सांख्ययोग हो गया—जो कर्मका समर्थक है। और कर्म, जिसके मूलमें था काम, गीतामें आकर कर्मयोग हो गया—जिसका आधार है कामनाका अभाव। ऐसे ही संन्यास, जिसका अर्थ था कर्मोंका संन्यास, गीतामें आकर संन्यासयोग हो गया—जिसमें अहंकार और कर्मफलका न्यास होता है। इस प्रकार अपने योगके सिद्धान्तद्वारा गीता सांख्य, कर्म और संन्यासके बास्तविक स्वस्पकी रक्षा करते हुए भी इन मार्गोंमेंसे परस्पर विरोध उत्पन्न करनेवाले भावोंको हटा देती है।

इसल्यि मेरे विचारमें गीता किसी विशिष्ट योगका, अन्य योगों के व्यतिरेकसे, प्रतिपादन नहीं करती और न एक योगका दूसरे योगके साथ कोई बिरोध ही मानती है। गीतामें जिस कमसे इन विभिन्न योगोंका वर्णन किया गया है, वह साधनाका ही कम है। द्वितीय अध्यायमें प्रतिपादित सांस्ययोगसे आगे बढ़कर साधक स्वभावतः कर्मयोगमें प्रवेश करता है, जो तीगरे अध्यायका विषय है। तीसरे अध्यायकी साधनांसे साधक अपने-आप चतुर्य अध्यायके कर्मसंन्यास—शानयोगमें पहुँच जाता है। चतुर्य अध्यायका उपदेश प्रहण करनेपर साधक के मनमें अनिवार्यक्षयंसे संन्यास और कर्मके परस्पर सम्बन्धका प्रभ उठता है, और यही पाँचवें अध्यायका विषय

है — जिसका नाम कर्मसंन्यासयोग रक्खा गया है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान और संन्यासका परस्पर सम्बन्ध निर्धारित हो जानेपर ध्यानके द्वारा प्राप्त होनेवाली सिद्धिके स्वरूपका प्रश्न आता है; यहीं छठे अध्यायमें वतलाया गया है और इसीलिये इसे ध्यानयोग या आत्मसंवमयोग कहते हैं। यहाँतक जीवातमके साक्षात्कारके सम्बन्धमें जितने साधन अध्या योग हैं, उनका प्रतिपादन हुआ। इसके बाद जो योग आते हैं, ये समिष्टि चेतन या विश्वरूप भगधान्की प्राप्तिके साधन हैं। सातसे बारह तकके अध्यायोंमें इन्हींका वर्णन है। अन्तमें इन दोनों सिद्धियोंका एकत्य साधन करनेवाले अर्थात् पूर्ण आत्मसाक्षात्कार या ईश्वर-साक्षात्कार करानेवाले योगोंका शेष छः अध्यायोंमें वर्णन है।

# (१) व्यष्टिचेतन अर्थात् जीवात्माका साक्षात्कार करानेवाले योग

ऊपर थोगोंके जो तीन विभाग किये गये हैं। वे सिद्धिके स्वरूपको लेकर ही किये गये हैं। तदनुसार प्रथम वर्गके योग व्यक्तिवेतन या जीवात्माका साक्षात्कार करानेवाले हैं। यह मैं पहले ही कह जुका हूँ कि कोई भी सिद्धि केवल व्यष्टि-चेतनको लेकर नहीं होती, प्रत्येक सिद्धिका सम्बन्ध तीनों ही सिद्धियोंके साथ रहता है । परन्त पहले छः अध्यायोंका विषय मुख्यतया व्यष्टिचेतन या जीवात्माके साक्षात्कारका ही है। व्यष्टिचेतनके साक्षात्कारमें सबसे बड़ा विन्न उसके अंदर होनेवाले सहर्ष हैं । ये सङ्घर्य आरम्भसे छठे अध्यायतक किसी-न-किसी रूपमें ही बने रहते हैं। छठे अध्यायमें ध्यानयोग या राजयोगके द्वारा अपनी विभिन्न सत्ताओंको एकी मृत कर साधक अपने समग्र व्यक्तिकरपका साक्षात्कार करता है । फिर भी जीवात्माके समग्र स्वरूपका पूर्ण साक्षात्कार अठारहवें अध्यायमें होता है, इससे पहले नहीं । जहाँ अर्जन कर उठता है कि 'अब मेरा मोह नष्ट हो गया। संदाय दूर हुआ; मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ।'

# (२) विश्वरूप भगवान्का साक्षात्कार करानेवाले योग

जीवात्माके साम्रात्कारके नाद विश्वरूप भगवान्के साम्रात्कारका साभनकम सातवें अध्यायसे आरम्भ होता है। इसी अध्यायसे गीताका उपदेश सार्वभीम रूप धारण करना आरम्भ करता है। जीवात्माका यहीं विश्वात्माके साथ गँठ-वन्धन आरम्म होता है। इसी सातवें अध्यायमें परा और अपरा प्रकृतिके भेदका निरूपण हुआ है। परा प्रकृति वह

बतायी गयी है, जो जीय बनी हुई ('जीवभूता') इस जगत्को धारण कर रही है ('ययेदं धार्यते जगत्')। परा प्रकृतिका यह रुक्षण धारगिमत है; इससे भगवान्की परा-प्रकृतिके साथ व्यष्टिचेतनका जो सम्बन्ध है, यह अधिक स्पष्ट हो जाता है और जीवके लिये भगवस्त्राप्तिका रास्ता खल जाता है।

आठवें अध्यायके तीसरे स्ठोकमें कर्मके सार्वभौम अर्थका विश्व करण हुआ और फिर सारे अध्यायमें जीवकी गतिका वर्णन किया गया है। नवें अध्यायमें भी यही विषय चला है। इसी अध्यायमें आगे चलकर वे प्रसिद्ध स्लोक आते हैं, जिनमें मगवत्स्वरूपका वर्णन है। मगवान्का वह स्वरूप जो सारे विश्वसे परे हैं, और वह स्वरूप जो विश्वमें ओतप्रोत है—दोनोंकी ही झाँकी यहाँ मिलती है, यदापि उनके पिछले स्वरूपर अधिक जोर दिया गया है— जो ठीक ही है। क्योंकि विश्वरूप भगवान्की ओर ही विशेषरूप ध्यान दिलाना यहाँ अभिप्रेत है। दसवें अध्यायका नाम विभृतियोग यथार्थ ही है, क्योंकि इसमें भगवान्का विभृत्य—विश्वयापकत्य—और भी विश्वद किया गया है। इस अध्यायमें भगवान् अपने मानवातीत, विश्वव्यापक रूपर अधिक जोर देते हैं—

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिं वेवानां महर्षाणां च सर्वशः॥ यो मामजभनादिं ध वेत्ति स्रोकमहेश्वरम्। असम्मृष्टः स मत्येषु सर्वपार्थेः प्रमुख्यते॥ (गीतः १० । २-३)

श्रीकृष्णप्रेमजी कहते हैं कि 'गीताके जो वक्ता गीतामें बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं, बिल्क वे परब्रहा हैं—जिनमेंसे सत्र प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिनमें फिर यथासमय लय हो जाते हैं । \*\*

परन्तु भगवान्का यह विश्वव्यापक रूप अपनी परिपूर्णता, महान् ऐश्वर्य और अनन्त महिमाके साथ प्रकट होता है ग्यारहवें अध्यायमें ही । यहाँ जिस विश्वरूपका दर्शन होता है, वह इतना विराट् और भीषण है कि उसे देखकर अर्जुन भयसे काँप उठता है और भगवान्से पुनः अपने सौम्य मानुषरूपमें प्रकट होनेकी प्रार्थना करता है (११। ४५)। भगवान्से विश्वरूपका जिसे दर्शन हो जाता है, वह भक्तिका ही

• 'The Yoga of the Bhagavadgita.' P. 91

अवलम्बन करेगाः इसल्ये विश्वरूपदर्शनयोगके याद भक्ति-योगका प्रारम्भ खामाबिक ही है । आत्माके उत्थानसे सम्बन्ध रखनेवाले योगीका प्रतिपादन यहाँ समाप्त हो जाता है। अर्धुनको भगवान्की अनन्त महिमा और अनन्त शक्तिकी एक झाँकी मिल गयी। परन्तु इस विराद रूपके दर्शनसे उसकी ऑर खें चौंधिया गयीं और घह भयमीत हो गया। कहाँ तो अनन्त ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान और कहाँ शह जीय ! श्रीअर्चिन्द कहते हैं--- 'जीवकी परिच्छिन्न प्राकृत पृथग्भूत **झुड़ातिक्षुड़ व्यष्टि-सत्ताके लिये इस अनन्त सत्ताका अ**पार अभित महातेज अत्यन्त दुस्सह है । इसलिये इस महान् और इस अत्यके बीच सम्बन्ध जोडनेवाला कोई सूत्र होना चाहिये, जिससे यह व्यष्टिजीव उस महान् विश्वरूप भगवान्को अपने प्राकृत आधारमें अपने समीप अनुभव कर सके, केवल अपनी सर्वशक्तिमन्तासे अपनी अपरिमेय समष्टि-शक्तिके द्वारा उसकी समग्र सत्ताका नियमन करनेवाले नियन्ताके रूपमें ही नहीं, बल्कि उसके साथ व्यक्तिगत निकट सम्बन्ध जोडकर उसे सहारा देने, उठाने और अपने साथ एक करनेवाले मनुष्युके रूपमें l' ('Essays on the Gita', second series, P. 197 ) यह सत्र हैं मनुष्यस्य धारण करनेवाले भगवान श्रीकृष्ण ।

# (३) द्विविध अनुभृतिकी एकता अर्थात् पूर्ण आत्म-साक्षात्कार अथवा ईश्वर-साक्षात्कार करानेवाले योग

अव हम गीताके अन्तिम भागकी ओर आते हैं, जिसका प्रतिपाद्य विषय है पूर्वकी द्विविध रिद्धियोंकी एकता; जिसका परिणाम है सम्पूर्ण आत्मसाक्षात्कार अथवा भगवत्याक्षात्कार । यही चरम रिद्धि है । भगवान् और मनुष्यके बीच सम्बन्ध खापित करनेके लिये भगवान्का मनुष्यकप धारण करना किस प्रकार आवश्यक है, यह हम अभी देख चुके । पर इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि मनुष्य भगवान्के विश्वरूपका साक्षात्कार करके संसारमें उत्तरे और इस साक्षात्कारके प्रकाशमें संसारक्षेत्रके अंदर अपने कर्तव्योंका अवकलन करे । दूसरे शब्दोंमें मनुष्यको चाहिये कि वह अनन्त परमात्माके साथ अपना सम्बन्ध बनाये रहे और उन्हें अपना वास्तविक आत्मा समझे । इसकी जो कुछ साधना है, वही अन्तिम छः अध्यार्योंका विषय है ।

यह स्पष्ट है कि इन अध्यायों में शानकी काफी चर्चा होगी । शायद इसीलिये इस अन्तिम भागको ज्ञानकाण्ड कहते हैं । परन्तु यह सारण रहे कि यहाँ जो ज्ञान कहा गया है, वह सातवें अध्यायमें विद्युत ज्ञानसे भिन्न है । वहाँ बासुदेव: सर्वभिति' कहकर जिस ज्ञानका वर्णन किया है, वह केवल विचारात्मक ज्ञान है । यहाँ जिस ज्ञानका निरूपण किया गया है, वह हमें दो बातें बतलाता है—एक तो यह है कि आत्माका संसारके साय क्या सम्बन्ध है और दूसरी यह है कि उसका भगवानके साथ क्या सम्बन्ध है ।

यह दोइरी दृष्टि तेरहवें अध्यायमें स्पष्ट देख पदती है। उक्त अध्यायके ८ से १२ तकके क्ष्रोकों में शानके जो लक्षण बतलाये गये हैं उनमें अमानित्व, अदिगत्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, अरचार्योपासनः, श्रुचिताः, स्थिरताः, आत्मनिमह इत्यादि गुण ही गिनाये गये हैं । ये आत्मशानके रुखण नहीं। बल्कि नैतिक गुण ही समझे जाते हैं। पर इन्हें शानके लक्षण बताया गया है। इससे यह जाहिर है कि गीता यहाँ केवल जानका सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक रूप भी बतला रही है-जो संसारके साथ आत्माके सम्बन्धको दृष्टिमें लिये हुए हैं । इस दृष्टिसे इस अध्यायका नाम क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभागयोग बहुत ठीक रक्खा गया है। संसारके साथ आत्माका सम्बन्ध क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका सम्बन्ध है। संसार क्षेत्र है, आल्या क्षेत्रज्ञ । इस अध्यायमें क्षेत्रका जो वर्णन पाँचवें और **छटे श्लोकॉमें दिया गया है उसमें शरीर, मन, इन्द्रिय और** प्राण सभी कुछ आ जाते हैं। आत्मा इस क्षेत्रका श्वाता है, अब नहीं । आत्माका यह स्वरूप जीवात्माका परमात्माके साथ एकत्व बतलाता है। आत्मा और परमात्मामें यही तो अन्तर है कि आत्मा एक क्षेत्रका शाता है और परमात्मा समस्त क्षेत्रोंका । श्रीकृष्णप्रेमजीके शब्दोंमें, इस अध्यायका निचोड यही है कि 'जगतुकी ज्योति तम्हारे अंदर है ।'

आतमा और परमात्माके बीच भेदकी जो दीवार खड़ी है, वह इस तरह टूट जाती है। आत्माका स्वरूप परमात्माके स्वरूपका निर्देश करता है। इसीलिये आत्मस्वरूपके बाद ही इस अध्यायमें परमात्मस्वरूपका वर्णन आता है। २८ से ३४ तकके सुन्दर श्लोक आत्मस्वरूपके साथ-साथ परमात्मस्वरूपका भी वर्णन करते हैं।

गुणत्रयविभागयोग नामक चौदहवें अध्यायकी अवतारणा पंसारके साथ आत्माके व्यवहारकी बात पूरी करनेके लिये हुई है। वह बात है—गुणींके ऊपर उठनेकी, गुणातीत होनेकी। दूसरे अध्यायके ४५ वें क्लेकमें भी निस्नेगुण्य होनेका उपदेश दिया गया है। पर वहाँ गुणींका वर्णन नहीं हुआ है और न यह बतलाया गया है कि निक्कीगुण्य होना क्यों आवश्यक है। बहुत-सी बातें इन पिछले अध्यायों में ऐसी आयी हैं, जो पहलेके छः अध्यायों में आ चुकी हैं; परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि यहाँ उस विषयका अधिक पूर्ण और अधिक स्पष्टरूप में उल्लेख हुआ है तथा आत्मा एवं जगत्के स्वरूपके विवेचनपूर्वक हुआ है।

तेरहर्वे और चौदहर्वे अध्यायोंमें आत्माके खरूप और संसारके साथ उसके सम्बन्धका निरूपण करके पन्द्रहवें अध्यायमें पुरुषोत्तम-योगका वर्णन किया गया है। भगवानके सम्बन्धमें गीताका सर्वोत्तमभाव पुरुषोत्तमभाव है। इस भावको यदार्थरूपमें प्रहण न करनेके कारण इसके सम्बन्धमें अनेक भ्रम उत्पन्न हो गये हैं। अनेको विद्वानीने पुरुषोत्तमभाव और अक्षर-ब्रह्मको एक ही समझ हिया है। श्रीअरविन्दके गीताभाष्य (Essays on the Gita) की आलोचना करते हुए 'मॉर्डन रिव्यु' में स्वर्गीय एम्० सी० घोषने श्रीअरियन्दकी गम्भीर विचारशैलीको यह कहकर उड़ा दिया या कि 'अक्षरब्रहः' से ऊँचा कोई 'पुरुषोत्तम' नहीं हो सकता । परन्तु 'अक्षरब्रह्म' और 'पुरुषोत्तम' दो अलग-अलग भाव हैं। इन दोनोंमें जो अन्तर है। वह पंद्रहवें अध्यायके अठारहवें स्रोकमें अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट किया गया है। यही गीताकी सबसे बड़ी चीज है। इसके विना गीताकी पूर्णता नहीं । श्रीअरविन्द कहते हैं कि 'आत्माकी परतमा स्थिति पुरुषोत्तममें निवास है, पूर्ण लय नहीं !'\*

पुरषोत्तमका साक्षात्कार ही गीताकी सर्वोत्तम अनुभूति
है और इसीलिये इसे 'गुग्रतम शास्त्र' कहा गया है। परन्तु
इस गुग्रतम शानके प्रकाशमें आत्माके लिये संसारमें रहते हुए
क्षेत्रक्षके नाते सांसारिक कर्तन्योंका पालन करनेमें संसारविषयक जिस शानको प्रहण कर लेनेकी आवश्यकता है, वही
दैवासुरसम्पद्धिभाग है, जो सोलहवें अध्यायका योग है। और
इन सब योगोंमें साधकके लिये सबसे अधिक आवश्यक वस्तु
है—अद्धा, जिसके विना सारा ज्ञान और कर्म व्यर्थ हो जाता
है, उसका न इहलोकमें कोई पल होता है न परलोकमें
('असदित्युच्यते पार्य न च तस्रोत्य नो इह') इसलिये अद्धाका
स्वरूप उसके विविध भेदोंके विवरणके साथ समहर्ये अध्यायमें
बताया गया है, जिसमें इन सब योगोंके साधनमें साधककी
अद्धाका योग हो। सन्तिम अध्याय गीताका उपसंहार है।
सास्त्य, कर्म आदि जो-जो योग पहले बताये गये, उन सबकी

\* Essays on the Gita, second series P. 276

पूर्णता इसी अध्यायमें आकर होती है और आत्मसाक्षात्कारके सब योगोंकी यरिसमासि भी। और इसीलिये सम्पूर्ण योगोंके यक्षात् स्वयं श्रीपुरुषोत्तम भगवान् यह मद्दान् आश्वासन देते हैं—

सर्वधर्मीन् परित्यज्य मामेकं कारणं व्रतः। अहं त्वा सर्वपापेम्पो मोक्षयिष्यामि मा जुन्नः॥ (शीता १८१६६)

वैसा ही अद्धा-भक्तिपूणं महान् उत्तर अर्जुनकी ओरसे मी आता है— नष्टो मोहः स्मृतिर्कंश्या स्वस्त्रसादान्ययाच्युतः । स्थितोऽस्मि गतसन्देदः करिण्ये वधनं तदः॥ (गीता १८। ७३)

यही जीवात्माकी आत्मा, विश्वात्मा और पुरुषोत्तम-इस त्रिविष स्थितिकी सिद्धिका योगशास्त्र है। यही गीताकी साधना है।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थी धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भृतिर्ध्वा नीतिर्मितमः॥



# वृन्दावनकी प्रेम-साधना

बृन्दावन !

— नामका उच्चारण स्मरण करनेके साथ, कार्नोको चुपचाप यह नाम प्रेम और उत्कण्ठासे सुना देनेके साथ ही मानस पटलपर भीतरसे कैसे कैसे सुन्दर समुख्यल चित्र हृदयकी आँखोंके सामने आने लग जाते हैं।

बृन्दावन ! ओ हरे-भरे, मुहावने, प्यारे बृन्दावन ! कमनीय कुमुमेंकी कुखराली, मधुर विद्ग-काकलीके प्रवाह, कालिन्दीके कलकल निनादसे शक्कृत और निर्हारीके रूपमे मन्दिस्मितसे युक्त बृन्दावन ! सारा जीव-जगत् जहाँपर एक है और एकत्वके अनुभवमें आनन्दमग्र है !

क्या आश्चर्य जो मूर्तिमान् प्रेम पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेकी इच्छासे बृन्दावनमें पधारे और हसीको उन्होंने अपना धाम बनाया!

बृन्दावन, जब वे नहीं आये थे, तब कैसा था है

जंगलोंमें उस समय भी हरियाली रही होगी। भोले-भाले कृष्णसार मृग तथा अन्य छोटे-छोटे बन्य जीव सुखपूर्वक विचरते होंगे; पश्चिमींके कल्रवमें भी मधुरता रही होगी; जल भी स्वच्छ, उज्ज्वल और मीठा रहा होगा—उस समय भी, जब वे नहीं आये थे। हरी-भरी गोचर-भूभियोंमें चरनेवाली गीएँ सरल, सीधी और शान्त रही होंगी। गोप-गोपी भी अपने दैनिक गृहकार्यमें मझ, अपने अम्य जीवनके आनन्दमें मसा, भोले-भाले लोग रहे होंगे।

किस बातमें ये अन्य लोगोंसे भिन्न थे! क्या इनमें कोई विशेष बात थी ! क्या ये बुक्त और भी थे ! बृन्दायनमे वे प्रेमस्वरूप किसलिये पश्चारे ! बृन्दायनको उन्होंने अपना दिव्य धाम क्यों बनाया ! इन गोप-गोपियोंको क्या समझकर उन्होंने अपनाया, सिर चढ़ाया और अमर कर दिया ! इनमें ऐसी कौन-सी बात थी, जो उन्हें खींच लायी ! वह कौन-सी चीज़ थी इनके अंदर, जो उनकी पुकारपर दौद पदी !

कोई बात जरूर रही होगी । प्रेमकी पुकार हर जगह इर समय हो रही है; पर सब कोई तो उसे नहीं सुन सकते, न उसके पीछे चल ही सकते हैं। कोई चीज़ इनके अंदर अवस्य रही होगी, जिससे इनके नेत्रोंमें वह निर्मलता आ गर्यी कि बालरूपधारी वृन्दावनविहारीको देखते ही इन्होंने पहचान लिया, आनन्दरे उछल पडे और उनकी भगवताकी महिमाका अनुभव कर उसीमें हुव गये। कोई चीज़ इनके अंदर अक्स्य रही होगी, जिससे इनके कान इतने पवित्र हो गये कि उनकी बंशीकी ध्वतिमें इन्होंने वह चीज़ सुनी जो गोकुलकी बाह्मणपिलयाँ शास्त्र-संस्कारसे संस्कृत होनेपर भी नहीं सन स्कीं । कोई चीज़ इनके अंदर अवश्य रही होगी। जिससे इनका हृदय इतना विशुद्ध हो गया कि ज्यों ही वे इनके समने आये, ये आत्मसमर्पणकी सहज अदम्य दीति और दमकके साथ सर्वात्मभावसे उनपर उत्सर्ग हो गये। यह कोई चीज़' क्या रही होगी ! क्या यह इनकी अनेक जन्मोंकी निरन्तर कठिन तपस्या या शक्ति-उपासना थी !

इनके जीवनपर दृष्टि डाले । कितना सादा, कितना आडम्बरशून्य ! और इनके घर !—वे ही अरण्य-कुटीर ! इनकी धन-सम्पत्ति !—वही गोधन ! इनका आहार !—बही

# मेरा स्वप्न

( हे ० — सौ ० वहिन इन्दुमति इ० देसाईजी )

**'उपा, प्रातःकालकी मधुर उपाकी लालिमा मोकुल-**बृन्दावनपर छाने लगी है। सुहावनी समीर-लहरी श्रीहरिके ध्यानमें मस्त तपस्वियोंको प्रफुछित कर रही है। श्रीहरिके चरण-कमल-मकरन्दका पान करनेवाली भ्रमरी-प्रेमोन्मादिनी गोपिकाएँ--श्रीकृष्णसङ्गकी प्रेम-केलियोंके मधुर स्वप्नका अनुभव करती हुई। जिनके मुखपर मन्द मुस्कान छिटक रही है। श्रीमन-मोइनके साथ प्रेमकलइमें लगी हैं; परन्तु इस उधाने उनके क्षाय वैरिणीका काम किया । पक्षियोंकी मधुर काकलीको क्षुनकर, श्रय्याका त्याम करके वे श्रीकृष्णका गुणमान करती हुई प्रात:-कृत्यसे निकृत होकर उतावली-उतावली श्रीनन्द-जीके महलमें पहुँचीं । नौबतखानेकी नौबतोंकी आवाजसे, मीठे मृदंग-चंगीकी मधुर ध्वनिसे, भक्तीके भावभरे मजनीसे और यशोदासैयाके प्रेमवाक्योंके विश्वविमोदन परवक्त श्याममुन्दर सहज ही आल्ससे अ**ङ्क**्रमरोहकर सुस्रम्बेजपर उठ बैठे और प्रेमपाशमें बँधकर शताके चरणोमें प्रणाम करने लगे । माताने उन्हें उद्याकर गोदमें 📸 ्लिया । क्लार्सी गोपिकाओंने प्रेमविहल नेत्रींसे इस अनुपन रूप-माधुरीकी पान करके श्रीइरिके चरणोंमें यन्दन किया। कोई लायी थी माखन-मिश्री, कोई मीठा मलाईदार दही और कढ़ा हुआ द्यः कोई ताजी ताजी रोटियाँ, कोई सेव-सुद्दाल और पेचर--जिससे जो बना, सबने प्रभुके सामने रक्खा । वे पहले अपने प्रेमी भक्तोंकी बानगी आरोगें, पीछे मैं--मैं तो सबसे अन्तमें काम आनेवाली चीजें ही ले गयी थी— सुगन्धभरा ताम्बूल, चन्दन, बलगी और वनमाला !

सारे गोपनालक—कन्हैयाके सखा कैसे आनन्दसे श्यामसे कहते हैं—कन्हैया, प्यारे कान्हा ! चल-चल जस्दी, देख न, गायोंका छुंड तुक्के निरखनेके लिये, तुक्के स्वर्ध करनेके लिये किस आतुरतासे पुकार रहा है। और कन्हैया ! छोड़ सब बातोंको, चल जस्दी अपनी कुञ्जगलियोंमें, यमुनाजीके हरियाले तटपर और गोवर्धनकी गहरी गुफाओंमें। अरे मोहन ! तेरी मुरली कहाँ है ! उसके बिना कैसे काम चलेगा ! गोपाल ! गायें कैसे आवेंगी और कैसे लौटेंगी ! तेरी इस मुरलीने क्या-क्या कर डाला है .....

गोपियोंने यह सुनकर उलाइनेमरी ऑखोंसे गोप-बालकोंकी ओर देखा । समझे कि नहीं ? इनके प्रिय पुरुषोत्तमको ये बालक यों स्वेरेस्वेरे ही ले जायें—मला, इनसे यह कैसे सहा जाय ? सारा-सारा दिन श्रीहरिके विना कैसे कटे ? ये बालक क्यों ऐसा करते हैं ? 'जाओ जाओ तुम सब यहाँसे, आज हमारे हरि नहीं जायेंगे । आज तो सब खिल्योंने सुन्दर भोजन बनाकर हमारे और तुम्हारे कन्हैया-को जिमानेका निश्चय किया है । और पित ? फिर इम भी खेलेंगी कब्ही, गुल्डी-डंडा, ऑलामिचीनी—ऐसे बहुतेरे लेल मोहनको खेलावेंगी—और रातको रास—'

ये भोले गोपबालक कहाँ जानते थे कि इन गोपियोंने स्यामसुन्दरको अपने नयनोंमें छिपा रक्खा है। पर— पर सबके लिये यही तो रचा हुआ है—एकको संयोग, दूसरेको वियोग। उसी प्रकार इस अमूल्य दृश्यको देखकर मेरी भी ऑर्ले खुल गर्यी। मेरे स्थाम! तुम्हारे विना इस स्वप्नको सखा करनेवाला कौन है! कब! कब! ओ मेरे हरि! ज्ञान-चक्षु देकर इस स्वप्नवत् संसारको स्वप्नकेसमान दिखानेवाली, मेरी सखी आँर्ले कब खोलोंगे! और मेरे मोहन! कब अपने दिल्य रूपकी मधुर झाँकीके पायन दर्शन इस दीन इन्दुको कराओंगे!—

मेरे गिरधर--'सुध लीजिये मुरारी, दीन इन्दु है तुम्हारी।'



# कल्याण 🚟

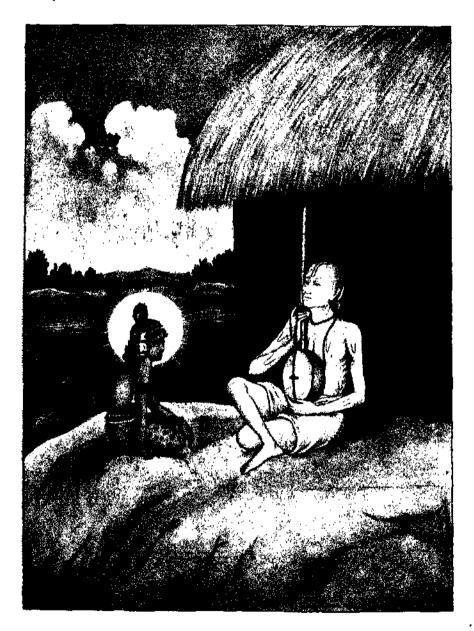

स्रदासकी साधना

# विनय

अबके माधव ! मोहि उधारि ।

मगन हों भव-अंबु-निधिमें कृपासिंधु मुरारि ॥

नीर अति गंभीर माया लोभ लहिर तरंग ।

लिये जात अगाध जलमें गहे ग्राह अनंग ॥

मीन इंद्रिय अतिहि काटन मोह अध सिर भार ।

पग न इत उत धरन पावत उरिक्ष मोह-सेंबार ॥

काम क्रोध समेत तृक्ता पवन अति झकझोर ।

नाहिं चितवन देन तिय मृत नाक-नोका ओर ॥

थक्यो बीच बेहाल बिहबल मुनहु करुनामृल ।

स्याम ग्रुज गहि काटि डारहु 'सूर' ब्रजके कुल ॥

—सुरदासजी

#### साधन-तत्त्व

( लेखक—श्री 'अप्रबुद्ध' )

पाश्चारय वैज्ञानिकों और भारतीय वैदिकोंकी सत्यानु-सन्धान-पद्धतियोंमें जो बड़ा भारी अन्तर है, वह मानव-विचारके 'आरम्भ-बिन्दु' के विषयमें है । वैदिकॉका अनु-सन्धान जिस स्थानसे आरम्भ होता है, पाश्चारवीके अनु-सन्धानमें उसका कोई खान ही नहीं है। पाध्यस्योंकी विचार-प्रणालीमें पञ्चदशीमें दिये हुए दृष्टान्तके समान अपना विचार छोड़कर दोष नवसंख्यकींका विचार होता है । इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें शेष संसारका तो शान हुआ; पर अपना द्यान न होनेसे शेप संसारका शान उनकी अपनी उन्नतिमें किसी तरह भी लाभकारी नहीं हुआ । पाश्चाच वैशानिकोंके महदाश्चर्यकारक अनेकानेक आविश्कारोंके रहते हुए भी उनके आत्माको उनसे कोई तृति नहीं मिली। वह आत्मा अब मानो यह कह रहा है कि इसारे विज्ञानने सुख-साधनोंकी तो खूब समृद्धि की, पर हम अपने अंदर इससे कोई परिवर्तन हुआ नहीं देखते । आलफोड दि ग्रेटके समयमें इंग्लैंडकी सरकार घोड़ेकी सवारी करती थी और अब हमारे बड़े लाट विमानोंमें बैठकर सैर कर आते हैं। पर बाहरी दिखावेकी इस उन्नतिमें जीवकी भीतरी उन्नति क्या हुई ?

वैदिक प्राप्त पुरुषोंकी विचारप्रणालीमें विचारक आप ही अपने विचारका आरम्भस्थान होता है। कारण, अपने आपके रहनेसे जगत्के साथ अपना सम्बन्ध है। यदि आप न हो तो जगत्तरे या जगत्के कर्ता ईश्वरसे भी क्या नाता ? अपनेसे ही विचारका आरम्भ करनेपर सबसे पहले अपने शरीरका विचार होता है। विचारपूर्वक देखनेसे हमें अपने इस शरीरके अंदर दो प्रकारके प्रवाह काम करते हुए देख पड़ते हैं, जिनमेंसे एक स्वाधीन है और दूसरा पराधीन । ये ही दो प्रवाह बाह्य हस्य-जगत्में भी देख पड़ते हैंं ∤हम मोजन करते हैं। भोजन करनेमें कौर उठाकर मुँहमें डालने-तक ही हमारा अधिकार है। पाचन करनेवाली शक्ति या उसके कार्यपर हमारा कोई अधिकार नहीं । यही बात बाह्य जगत्-के सम्बन्धमें भी है और इसीलिये गीतामें भगवानूने कर्म-मात्रमें 'दैवं चैवात्र पञ्चमम्' कहकर दैवको पञ्चम कारण बताया है। इस प्रकार ये जो दो प्रचाह हैं। इनका सामञ्जस्य और एकीकरण किया जा सके तो अपने दारीरको अपने बरामें रखनेके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये हमारे

वैदिक पूर्वजोंने जो प्रयत्न किया, उक्षीका नाम साधना या उपासना है । भगवान् शङ्कराजार्थने उपासनाका यही तो लक्षण किया है—'उपासनं नाम समानप्रत्ययपवाह-करणम् ।' पाश्चात्य वैज्ञानिक इन दो प्रवाहोंकी खबर भले ही रखते हों, पर इन्हें एक करनेकी कला वे निश्चय ही नहीं जानते ।

ये दोनों प्रवाह एक दूसरेसे सर्वथा पृथक् नहीं विस्क सम्बद्ध हैं। इनके छोर एक-दूसरेसे मिले हुए हैं। इसलिये हमारे साथमें जो छोर है, वह उस प्रवाहमें जा मिलता है जो हमारे हाथमें नहीं है। हमारे अंदर चार शक्तियाँ ऐसी हैं, जिनके इधरके छोर हमारे हाथमें हैं पर उधरके नहीं। ये शक्तियाँ हैं प्राण, मन, बुद्धि और वाक्। इन चारोंका एक-एक छोर हमारे हाथमें है, पर दूसरा हमारे हाथमें नहीं। यदि हम इन चारों शक्तिप्रवाहोंका सीदियोंकी तरह उपयोग कर सकें तो 'इतस्त्वन्याम्' जो परा प्रकृति है, उसके दिव्य आनन्दम्य परप्रदेशमें प्रवेश-लाभ कर सकें। वह परप्रदेश अतीन्द्रय है।

इस इन्द्रियगोचर विश्वके परे अतीन्द्रिय अनन्त विश्वकी स्थिति है। उसीसे इसस्थल इन्द्रियगोचर विश्वके उत्पत्ति-स्थिति-लय हुआ करते हैं। इस स्थूल विश्वके सञ्चालनकी सारी शक्तिका आगम वहींसे होता है। यह स्थल विश्व इस तरह पराधीन है । इसकी स्वाधीन सत्ता न होनेसे यह अनित्य और मुख-दु:खादि वैघम्यसे परिपूर्ण है और वह स्वाधीन होनेसे नित्य, एकरस, अखण्ड सम्बदानन्दस्वरूप है । वैदिकोंने यह अनुसन्धान किया कि उस सचिदानन्दस्थितिको जीव कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें यह प्रत्यक्ष हुआ कि किसी यन्त्रको चलानेवाली शक्ति जिस प्रकार उस यन्त्रके एक-एक पुर्जे और कील-काँटेतकमें व्यात रहती है। उसी प्रकार इस विश्वको चलानेवाली सिचदानन्दमयी शक्ति इसके एक-एक अण्-रेण्में व्याप्त है । प्रत्येक दारीरके एक-एक परमाणुमें वही शक्ति व्यास है । पर इसके प्रवाहको अपने अधीन करना सुसाच्य नहीं है। यदि यह शक्तिप्रवाह अपने हायमें आ जाय तो मनुष्य स्वयं सचिदानन्दस्यरूप हो जाय ।

यह शक्ति हमारे अंदर पूर्वोक्त चार प्रकारते काम करती

है। इन चार शक्तिप्रवाहों में से किसी भी एक प्रवाहको कोई अपने वशमें कर ले तो 'नदीमुखेनैव समुद्रमाविशत'के न्यायसे वह उसके साथ विरलभावको प्राप्त होकर मूल संवित्से युक्त हो सकता है । इसी सिद्धान्तके आधारपर मूलतः चार साधन-मार्ग निर्दिष्ट हुए और पीछे उनके परस्पर मिलनके अनेक-विध तारतम्यसे हजारीं-लाखीं साधनमार्ग चल पड़े । प्राण-शक्तिको हायमें लेकर उससे अन्य शक्तिप्रवाहींको अपने वश-में करके स्वयं शक्तिस्वरूप होना इठयोग कहलाया । मनकी शक्तिको बशमें कर एक तरफ शरीरसहित प्राण और दसरी तरफ बृद्धि और वाणीपर विजय पाना और इस प्रकार शक्ति-स्वरूप होना राजयोग हुआ । इन दोनों मार्गोका क्रम शरीर और मन अर्थात इस जड हक्यसे आरम्भ कर उसे चैतन्यमें रूपान्तरित करना है। परन्त बुद्धि और वाणीका कम इससे भिन्नः इसके विपरीत है। इस कममें शरीरके एक-एक सूक्ष्म तत्त्वको चिद्रप करते हुए अन्तमें जह शरीरको भी चैतन्यमय करना है । बुद्धिका आश्रय करके इस साधनको करना ज्ञान-योग है और गीताशास्त्रोक्त शरणागतिसे इसे सिद्ध करना भक्तियोग है। बुद्धि निश्चयरूपिणी है। चित्परमाण जीव अपनी इस बुद्धि या निश्चयसे ही जीवरूप होता है। इस कारण उसका सम्पूर्ण दारीर निश्चयके ही आधारपर है। अत्यन्त दट और वलवान् निश्चयसे सम्पूर्ण शरीर क्रमशः चिद्रपर्मे परिवर्तित हो सकता है । परन्तु निश्चयके इस मार्गपर करोडोमेंसे कोई एकाच ही टहर सकता है। राजयोग और कर्मयोग भी, प्रतिकृत परिस्थितिके कारण, सबके लिये समानरूपसे लाभप्रद नहीं होते । भक्तियोगका तत्त्व प्रेम है और प्रेम ईश्वरकृपासे ही प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय या प्रन्थोंके अध्ययनसे नहीं। इसलिये वैदिक ऋषियोंने चौथी शक्ति जो वाक है, उनके आश्रयसे एक दूसरा मार्ग निर्दिष्ट किया । इस योग-मार्गका तत्त्व 'वेद' अर्थात् वेदसे निकला हुआ मन्त्रशास्त्र है। वर्णाश्रम धर्म और भावयोग मन्त्रशास्त्रके ही आधार पर स्थित हैं। यह साधन सुलभ है। अपने अपने वर्णके अनुसार आचार पालन करने, वेद पटन करने तथा मन्त्र या नाम जपनेसे इसमें सिद्धि प्राप्त होती है।

वेदोंका परम प्रतिपाय आद्य तस्व 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' है। इससे यह प्रतिसिद्धान्त आप ही निकलता है कि इस विश्वमें अकेले जीवकी ही स्थिति नहीं है, बल्कि वह विश्वका एक अविभाज्य, नित्यसम्बद्ध अङ्क है। अतएव जीव और विश्व परस्पराश्रयी होते हैं, एक दूसरेको छोड़कर स्वतन्त्रता- से वे दुःख भी नहीं कर सकते । इसीलिये गीतामें भगवान्ने कहा है-ध्वरस्य भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथं । अतएव इन दोनोंको अपने परस्यर-कार्यमें सङ्गति बैठाकर ही एव कुछ करना पड़ता है । इसिलये जीव और विश्वका परस्पर सहायक होकर दोनोंका सिश्वदानन्दस्वरूपको प्राप्त होना—यही ब्रह्मलोककी स्थिति हो सकती है । मनुष्यके शरीरका जडत्व इसमें बाधक है; यदि यह जडत्व हटा दिया जाय तो इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष होगा और यह काम सुगम हो जायगा । वाकशिक यह सुगमता सिद्ध होती है ।

वाक्शिक आकाश तत्व है । यह अन्दरूप है । यही विश्वका मूल कारण है । व्यक्त सृष्ठिके आकाशस्त्र प्रमूलरूपमें प्रतीत होनेवाले राज्यसमूह ही मन्त्र या वेद हैं । ये स्वयम्भू हैं, इन्हें किसीने बनाया नहीं; ये नित्यसिद्ध, अपौरुषेय और ज्ञान, इच्छा, किया—इन तीन शक्तियोंसे युक्त हैं । आधुनिक पदार्थविज्ञानसे भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह जगत् जो कुछ है, वेदका ही व्यक्तरूप है । (इस विषयमें व्वैदिक धर्में के वेदाइसे मेरा वेदोंका अपौरुषेयत्व लेख जिशास पाठक देखें ।) यहाँ संक्षेपमें इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्राणशक्ति, मनःशक्ति या निश्वयशक्तिसे जो कुछ होता है वह सब वाक्शिक माहात्म्य कहा गया है । आत्मार्पणरूप बुद्धियोग और वायूप मन्त्रयोगके मिश्रणसे ही मावयोगकी सृष्टि होती है । भगवजामसे सब कुछ हो सकता है—यह केवल अर्थवाद नहीं, परम शास्त्रीय सत्य है । माण्ड्रक्योपनिषदमें कहा है—

'क्षीमिन्येतदक्षरमिद्" सर्वम् । सर्वः क्षेतद्वतः ।' 'सोऽय-मारमाध्यक्षरमॉकारोऽघिमात्रं पादाः मात्रा मात्राव्यं पादाः ।' ''''ॐकार आस्मैव संविद्यास्यारमनाऽऽस्मानं य एवं वेद् ॥'

इन चार शक्तियवाहों के चार मार्गोमेंसे किसी एकका आश्रम करके उपासना करनेसे अन्य भी सिद्ध हो जाते हैं। प्राण, मन और बुद्धिसे अक्षरब्रह्म आत्माकी प्राप्ति होती है और तब वेदोंका भी साधात्कार हो जाता है। वेदकी उपासना और नामसाधानसे ॐका साधात्कार होता है और अक्षरस्वरूप आत्मसाधात्कार भी। इस प्रकार किसी साधानके द्वारा स्वाधीनचित्त हो जानेपर जीव या तो व्यक्तिरेकके द्वारा अमनस्कता लामकर विगुणातीत हो स्वोधीनचित्त स्वानन्द-विलास करते हुए क्रममुक्ति। ये ही दो मार्ग उसके सामने रहते हैं।

#### साधन-तत्त्व

( लेखक--भोज्वालाप्रसादजी कानोंक्षिया )

इस वर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्क 'साधनाङ्क' द्वारा साधन-सम्बन्धी बार्ते पाठकींकी सेवामें उपस्थित की जा रही हैं। ऐसे अवस्रपर में भी अपने अपरिपक्क विचारोंको पाठकींके सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ। मेरे विचारोंमें भूलों और त्रुटियोंका होना स्वाभाविक हैं। अतायब प्रेमी पाठकगण अपने सीजन्यपूर्ण हुद्यसे उनकी उपेक्षा करके मुझे क्षमा करेंगे और जितना अंश ठीक समझेंगे, उसीको उपयोगमें लायेंगे।

यह बात सर्वसम्मत है कि किसी भी ध्येयको प्राप्त करने-का मार्ग साघन ही है। ध्येय कोई भी क्यों न हो, उसकी सिद्धि साधनद्वारा ही होती है। और वह साधन ध्येयके अनुरूप ही हुआ करता है। दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिये कि साधनके अनुरूप ही फलकी प्राप्ति होती है अर्थात साधक स्वयं ध्येयका स्वरूप ही बन जाता है। यही ध्येयकी प्राप्ति है। साधनके अनेक भेद हैं। उन सबको मुख्यतः दो भागोंमें विभक्त किया जाता है --एक प्रारम्भिकया प्राथमिक साधन और दूसरे उत्तरकालिक साधन । इन दोनों श्रेणियोंके साधनोंका ययाकम अभ्यात करनेसे ही साध्यकी सिद्धि होती है। यदि कोई साधक प्रारम्भिक साधनोंकी उपेक्षा करके उत्तरकालिक साधनींके मार्गपर ही चलना चाहे तो भेरे निश्चयके अनुसार न वह चल सकता है और न उसे लक्ष्यकी ही प्राप्ति हो सकती है। उस अवस्थामें वह अपने लक्ष्यको भूलकर किसी ऐसी ही वस्तको प्राप्त होगा, जो ऐसे संकर साधनोंका परिणाम होती है । आवश्यकता है साध्यके अनुरूप साधन करनेकी । साध्य वस्त्रको प्रकटमात्र करनेसे यह प्राप्त नहीं हो सकती । बास्तवमें साधनके अनुरूप ही साध्य माना जाता है, उसको केवल वाणीसे व्यक्त करनेका कोई मृत्य नहीं है। साधन और साध्यका यह पारस्परिक अविचल सम्बन्ध प्राकृतिक एवं सनातम है। यदि कोई एक व्यक्ति यह कहे कि मेरा उद्देश्य सचाईपर चलनेका है, दसरा यह कदे कि मेरा उद्देश्य किसीको न सतानेका है। परन्तु व्यवहारमें पहला व्यक्ति सत्यपर और दुसरा अहिंसापर इंड नहीं है; तो उन दोनोंको मगबदीय न्यायसे स्वाभाविक वही पल प्राप्त होगा। जो असत्यवादी एवं हिंसापरायणको होता है । इसमें परमारमा किसीकी सुरीयत नहीं करते। जिस प्रकार इमलीका बीज

बोकर आमकी आग्ना करनेवाला अथवा जायफलके घटले जमालगोटा लाकर दल रोकनेकी चाह रखनेवाला निराश होता है, उसी प्रकार साधनाके क्षेत्रमें विगरीत साधन करनेवाला अपने लक्ष्यकी प्राप्तिसे हाथ थे। बैठता है। साध्यकी सिद्धि उसी साधकको होती है जो टीक-टीक उसके अनुकूल साधना करता है, न कि जो केवल वाणीसे कहता है अयवा किसी सम्प्रदायविशेषका अवलम्बनमात्र करता है। केवल वाणीद्वारा साध्यका वर्णन करना अथवा उसके लिये किसी सम्प्रदायविशेषका अवलम्बनमात्र प्रहाण करना मुख्य वात नहीं है, बिक्क किया और भाव ही प्रधान हैं। यदि कोई मनुष्य बाहरते भक्तिका आडम्बर करे, परन्यु उसकी किया और माव लोगोंको उगने तथा स्वार्थिद्विके लिये हों तो उसे कभी भी सच्चे भक्तकी ख्यिति नहीं प्राप्त हो सकती, उसको अपने दम्मका पल मोगना ही पहेगा। अस्तु,

मेरे कथनका ताल्पर्य यह है कि आधुनिक युगमें साधनीं-का खरूप प्राचीन शास्त्रातमोदित सधनोंके खरूपरे भिन्न होता जा रहा है। आजकल प्रायः मक्तियोगवाले साधक थयण-कीर्तनादिसे, शानदोगवाले साधक श्रवण-मनन-निदिध्यासन्से, अष्टाञ्चयोगवाले साधक आसन-प्राणायामसे और कर्मयोगवाले साधक वाचिक निष्काम कर्मसे ही अपनी-अपनी साधना आरम्भ करते हैं । कृपाल पाठकगण मुझे क्षमा करेंगे, मैं यहाँ किसीपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ और न किसी साधना पद्धतिकी व्यर्थता ही सिद्ध करने जा रहा हैं । मेरा अभिप्राय आभ्यन्तरिक स्थितिमात्रको, जिससे मैं सुपरिचित हैं, साबारणरूपसे प्रकट कर देनेका है और साथ ही उपर्युक्त उत्तरकाल्कि साधनोंकी सार्यकताके उपायके सम्बन्धमें भी निवेदन करनेका है, जिसको आजकलके अधिकांश साधक प्रायः उपेक्षाकी दृष्टिले देखते हैं । प्रारम्भिक साधनींकी उपेक्षा करके सहसा उत्तरकालिक साधनीका अभ्यास करनेसे आज-कल जो परिणाम निकलता है। उसको सभी जानते हैं: उसके सम्बन्धमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है । कोई इमारत कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, यदि उसकी नींव कमजोर है तो वह जल्दी ही ट्रटकर गिर जायगी। उसकी सुन्दरता उसे नहीं बचा सकती, उसको बचानेवाली कोई चीज है तो उसकी

बुनियाद ही है। यही बात साधनके सम्बन्धमें है। आजकल साधनाके क्षेत्रमें यह गड़बड़ी बड़े जोरोंसे फैल रही है कि प्रायमिक साधनोंकी तो उपेक्षा कर दी जाती है और साधकोंको केवल उत्तरकालिक साधनोंकी ही चर्चा सुनायी जाती तथा शिक्षा मी दी जाती है। साधकराण भी संयमके अभावके कारण प्रायमिक साधनोंको कष्टसाध्य समझकर छोड़ देते हैं तया उत्तरकालिक साधनोंको कष्टसाध्य समझकर छोड़ देते हैं तया उत्तरकालिक साधनोंको ही अम्यास करने लगते हैं। यदि उनसे कोई यह पूछे कि प्राथमिक साधनोंके बिना सिद्धि कैसे प्राप्त होगी तो उनकी ओरसे यह उत्तर मिलता है कि उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेसे प्रारम्भिक साधन आध-से-आप सिद्ध हो जायँगे। पता नहीं, उन लोगोंका यह कथन कहाँतक ठीक है, जब कि केवल उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेवालिक साधनोंका आग्यास करनेवालिक साधनोंका साधन केवल साधनोंका अभ्यास करनेवालिक साधनोंका सिल्ला है वह प्रायः सबके सामने है।

पाठकराण मुझसे पूछेंगे कि वे प्रारम्भिक साधन कौन-से हैं, जिनका इतना गौरव है तथा जिनके दिना उत्तरकालिक साधन व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अतः मैं यहाँपर संसेपमें कुछ प्राथमिक साधनोंका वर्णन कहँगा। उत्तरकालिक साधनोंका वर्णन कहँगा। उत्तरकालिक साधनोंका वर्णन यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे 'कल्याण' के द्वारा पाठकोंके सम्मुख अनेक बार आ चुके हैं तथा 'साधनाइइ' में भी उनका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलेगा। यहाँ तो केवल उन प्राथमिक साधनोंकी ही कुछ चर्चा होगी, जिनकी अवशा करके उत्तरकालिक साधनोंका अम्यास करनेसे वे सार्थक सिद्ध नहीं होते, परन्तु उन प्राथमिक साधनोंकी सिद्ध हो जानेपर उत्तरकालिक साधन आप-से-आप अनायास सिद्ध हो जाते हैं। यद्यि प्राथमिक साधनोंके भी अनेक भेद हैं, तथापि उनमें ये मुख्य हैं—

१-अहिंसा, २-सत्य, ३-अस्तेय, ४-ब्रह्मचर्य, ५-सार्वभौमप्रेम,६-समस्त भृतोंके द्वितमें रत रहना, ७-समत्वभाव, ८-चृणाका अभाव, ९-निष्कपटता, १०-इया, ११-क्षमा, १२-निरहङ्कारता।

इन बारह राधनोंको मैं प्रधानतथा प्राथमिक साधन मानता हूँ । अब रंक्षेपमें इन सबका कुछ स्पष्टीकरण कर देना ठीक होगा । बधा—

अहिंसा-मन, वाणी अथवा शरीरसे किसीको कष्ट न पहुँचाना । हिंसा तीन प्रकारकी होती है--कृत, कारित और अनुमोदित । कृत वह है जो स्वयं की जाय, कारित यह है जो दूसरेसे करायी जाय और दूसरेकी की हुई हिंसाका समर्थन करना अनुमोदित हिंसा है। इन तीनोंसे बचे रहना ही अहिंसा है (देखिये गीता अध्याय १६, क्लोक २ तथा योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३०)!

सत्य-अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जैशा अनुभव किया गया हो, उसी भावको प्रिय शन्दोंमें स्पष्ट वर्णन करना । इसमें प्रमाद, लोभ, कोध, हास्त्र, भव आदिके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये (भीता अध्याय १६, ऋोक २ तथा योगदर्श्वन, साधनपाद, सूत्र ३०)।

अस्तेष-जो वस्तु अपने अधिकारकी न ही, उतपर किसी प्रकारते भी अपना अधिकार न कत्वम करना (योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३०)।

ब्रह्मचर्य-आठो प्रकारके सेशुनींसे मन, वाणी और शरीरको बचाये रखना (गीता अध्याय १७, कोक १४; योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३०)।

सार्वभीन प्रेम-जगत्के सम्पूर्ण जीवोंके प्रति समानभावते निक्छल प्रेम रखना, उन सक्को भगवान्की मूर्ति समझना (गीता अथ्याय १२, कोक १३)।

समस्त भूतेंकि हितमें रत रहना—संसारके समस्त प्राणियों-की सेवामें रत रहना और उमकी सेवाको मगबान्की पूजा समझना, उनमें किसी प्रकारका भी भेदभाव न करना (गीता अध्याय १२ स्टोक ४)।

समत्वभाव-जगत्के सब जीवोंको समान अधिकारी समझ-कर उनके सुख-दु:खोंको अपने सुख-दु:खके समान समझना (गीता अध्याय १२, कोक ४,१८; अध्याय ६, कोक ३२)।

पृणाका अमाद-ईश्वरकी सृष्टिमें ईश्वररचित सभी जीव उनके प्रतीक हैं। अतएव कोई भी जीव वृणाके योग्य नहीं है—ऐसा दृढ़ निश्चय (गीता अध्याय ५) स्त्रोक १८; अध्याय ६, स्त्रोक ९)।

निष्कपटतः च्यवहार तथा कथन दोनोंके सब प्रकारके कपटका अभाव होना।

दया—जगत्के किसी भी जीवके दुःखको देखकर द्रवित हो जाना और उसको अपने दुःखसे अधिक मानकर हार्दिक सहानुभूतिस्रहित उसे दूर करनेकी चेष्टा करना (गीता अध्याय १६, कोक २)। क्षमा-किसीके द्वारा स्ताये जानेपर भी उसके साथ प्रेमका व्यवहार करना (गीता अध्याय १६, श्लोक ३)।

निरहक्कारता—उपर्युक्त साधनोंको करते हुए अपनेमें किसी प्रकारके भी विशिष्ट भावका आरोप न होने देना। अपने ऊपर समस्त भगवत्स्वरूप प्राणियोंकी दया समझना, न कि मैं किसीपर दया करता हूँ—ऐसा अभिमान करना (गीता अध्याय १८) कोक १७)।

ये सभी साधन शास्त्रानुमोदित हैं और इन्हींकी जह मजबूत होनेपर उत्तरकालिक साधनीकी सफलता सिद्ध हो सकती है; परन्तु आजके युगमें अधिकांश साधक इनको कटिन समझकर इनकी उपेक्षा कर देते हैं और इनके बादके साधनोंकी ओर दौहते हैं। फल वही होता है, जो इन साधनींकी सिद्धिके अभावमें होना चाहिये। कुछ छोग तो यों ही अपनेको इन साधनोंसे सम्पन्न मान हेते हैं। वस्ततः इन साधनोंकी यथार्थ परीक्षा किसी दूसरेके द्वारा होनी भी कठिन है। साधक मनुष्योंको तो अपनी परीक्षा अपने-आप करनी चाहिये ! यदि कोई साधक विवेकपूर्वक निष्पक्ष भावसे अपनी परीक्षा अपने-आप करे तो अवस्य ही उसके स्वरूपका सचा और स्पष्ट चित्र उसकी आँखोंके सामने आ जायमा । सबी चाह होनी चाहिये-अपने दोषोंको जानकर उनका नादा करनेकी, न कि उन्हें दलीलोंसे दकनेकी। मन्ष्यका बास्तविक म्बरूप कोई और नहीं दिखा सकता। आजकलके स्रोग प्रायः साधु-महात्माओं अथवा विद्वान् पर्धाके पास जाकर उनसे अपने बास्तविक स्वरूपको दिस्तानेकी प्रार्थना किया करते हैं। परन्तु ने लोग यह नहीं समझते कि उनका सबा चित्र तो वे आप ही देख सकते हैं। गीताके अध्याय ६, श्लोक ५ में भगवान्ने स्वयं कहा है कि अपने आत्माकी अधोगति न करके अपना उद्धार अपने-आप करना चाहिये । जीवातमा आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शतु है । दूखरा कोई भी शतु या मित्र नहीं है ।

यदि कोई यह पूछे कि मेरा सच्चा चित्र और कोई नहीं प्रकट कर सकता, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है। तो इसका कारण है। अपने दोवों और गुणोंको हम जितना जानते हैं, उनको यदि हम किसीके सामने वाणीद्वारा प्रकट करने लगेगे तो कुछ हदतक ही प्रकट कर सकेंगे, वाणीकी अक्षमताके कारण स्व दोवों और गुणोंका यथार्थ वर्णन करना सहज नहीं है। फिर अपने भाव और उद्देश्यका वर्णन करना तो और भी कठिन है, क्योंकि उद्देश्य अन्तरकी

सूरम वस्तु है। अतः एक तो दूसरेके सामने वाणीके द्वारा अपने बहिरक एवं अन्तरक्ष क्रिया-कलापों और भावोंका ठीक-ठीक वर्णन नहीं हो पाता; दूसरे ऐसे संत-महात्माओंका मिलना भी कठिन है, जो त्रिकालदर्शी हों और अन्तरकी सारी सुरुम बार्तीको जानते हो । इसलिये किसी मनुष्यका सञ्चा स्वरूप कोई दूसरा नहीं बता सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है। मनुष्यके बहुदर-भीतरका सञ्चा चित्र प्रकट करनेवाला तो यह परमात्मा ही है, जो सबके अंदर आत्मरूपसे सदा स्थित है (अहमातमा गुडानेश सर्वभूताशयस्थितः) । जो प्रकट-अप्रकट एवं कियाओं और भावेंका साक्षी है तथा जिससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, वही परमात्मा हमारी सची तस्वीर इमारे सामने रख सकता है; परनद्व तब जब कि इमें अपनी उस तस्वीरकी चाह होगी। वह तस्वीर हमारे कर्भ और भावानसार भद्दी भी हो सकती है तथा सुन्दर भी; परन्तु होगी वह सर्वथा अक्कत्रिम-अफ्ली । सच बात तो यह है कि मनुष्य अपनी भद्दी और भयद्वर तस्वीर देखना नहीं चाहता, देखनेकी हिम्मत नहीं करता, उससे डरता है। इसल्विये वह उसे भरसक छिपाये रखना चाइता है, परन्तु कबतक छिपा सकता है ? एक न-एक दिन तो उसका कुरूप, कालिमाओंसे युक्त और विकलाङ्ग चित्र उसके सामने आयेगा ही। फिर जब अनिवार्य होकर वह चित्र समने आयेगा तब उसमें सुधार होना अत्यन्त कठिन होगा । इसलिये मृत्युके पहले ही अपने उस चित्रको देखकर दोपोंका पता लगा लेना चाहिये। तभी उसे दोषोंसे विनिर्मुक्त करके सुन्दर बनाया जा सकता है और अन्तर्मे 'ब्रह्मीय तेन गन्तव्यम् को चरितार्य किया जा सकता है। असलमें भगवानुकी पाति भगवदाशानुसार आचरण करनेवालेको ही हो सकती है। जैसा भाव और व्यवहार भगवानुने बताया है। वैसा ही भाव और व्यवहार साधकका होना चाहिये: अन्यया उसकी साधनाकी सफलता और भगवत्माप्ति सम्भव नहीं है ।

अन्तमें एक कहानीका वंश्वित उल्लेख करके लेख समाप्त करना है। किसी स्थानपर चार भक्त आपसमें भगवश्चर्चा कर रहे थे। उनके सामने यह विषय उपस्थित हुआ कि कैसे आचरणवालोंको भगवान् मिळते हैं। इसपर एक भक्तने कहा—

रोड़ा हो रह बाटका, तज मनका अभिमान । पेसा जो कोइ दास हो, ताहि मिळी मगवान ॥ वूधरे भक्तने कहा कि 'नहीं, यह मार्ग कुछ दोषयुक्त है। भगवत्प्राप्तिका एरल भागे में बताता हूँ'—

रोड़ा मया तो क्या भया, पंथीको दुख देय । हरिजन ऐसा चाहिंथ, ज्यां घरतीकी खह ॥ तीसरे भक्तने कहा कि 'यह मार्ग भी ठीक नहीं। मैं बताता हूँ, सुनिये'—

खंह मया तो क्या मया, उड़ उड़ हामे अंग । हरिजन ऐसा चाहिये, ज्यां पानी सरवंग ॥ चौये भक्तने कहा कि ध्यह मार्ग भी बिल्कुल ठीक नहीं

चाय मक्कन कहा कि 'यह माग मा बिल्कुल ठाक नहा है।' तब उपर्युक्त कथन करनेवाले तीनों भक्तोंने पूछा कि 'अञ्छा, अब आप बताइये। किसको भगवरन्की प्राप्ति हो सकती है।' इसपर चौथे भक्तने यह कहा— पानी भवा तो स्था भवा, जो सीरा ताता होय। हरिजन ऐसा चाहिंग, हरि ही जैसा होय॥

इस कथनको सुनकर सब भक्तोंको छन्तोष हो गया । बास्तवमें इस जगत्का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो प्रभुकी उपमाके योग्य हो । प्रभुकी उपमाके योग्य तो स्वयं प्रभु ही हैं । अतएव सच्चे कल्याणेच्छु साधकींको चाहिये कि वे भगवत्प्राप्तिके सब साधनोंका यथाक्रम अभ्यास करें । ऊपरके वर्णित प्रारम्भिक साधन उपेक्षणीय नहीं हैं, बल्कि वे प्रधान हैं और प्रभुके व्यवहारके द्योतक हैं । उन्हींकी सिद्धिसे आगे चलकर उत्तरकालिक साधन भी सफल होंगे और पिर सबके पलस्वरूप भगवान्की प्राप्ति सुगम हो जायगी । ऐसा मेरा निश्चय है, आगे पाठकगण स्वयं इन बातोंकी भीमांसा करें।

# इस युगका एक महासाधन

( लेखक--श्रीवरेन्द्रराय भगवानलाल दूरकाल प्रम्० ५०, विद्यावारिपि, धर्मविनोद )

आत्मकल्याणिसिद्धिके लिये जगदीश्वर परमात्मा और महात्माओंने अनेक साधन निर्माण किये हैं। इनमें अभी हमें ऐसे साधनका विचार करना है, जो वर्तमान समयमें काम दे, सबके लिये सुलभ हो और सबको लाभ पहुँचावे। कर्म-योग और शानयोग इस समयके लिये अनुकूल नहीं पढ़ते और इनके अधिकारी भी बहुत कम हैं; क्योंकि अधिकांश मनुष्योंके मन राग और त्यागके मध्यवर्ती प्रदेशमें ही झूलते रहते हैं। ऐसे लोगोंके लिये भक्तिका मार्ग ही सरल और अनुकुल होता है।

शास्त्रोंने कलियुगमें भक्तिका ही प्राधान्य बताया है। वर्तमान युगके अधिकांश धर्माचार्यों और पंषप्रवर्तकोंने प्रधानतः भगवद्गक्तिका ही उपदेश किया है। भगवान् श्रीमत् श्रष्ट्राचार्यके भक्तिरस्परिष्ठुत लिलत मधुर स्तोत्र प्रसिद्ध ही हैं। चीन, जापान और वर्मा आदि देशों में भगवान् बुद्ध देव-की मृतियोंका भक्तिभावसे पूजन-अर्चन ही सर्वत्र होता है। श्रीमद् यामानुक, श्रीमद् बाह्य आदि आचार्य भक्ति-सम्प्रदायके ही आचार्य कहे जाते हैं। ब्रह्मसम्बद्ध भगवद्गक्तिविषयक व्याख्यान ही उनके श्रोताओंको सबसे अधिक सुग्ध किया करते थे। श्रीरामकृष्ण परमहंस भगवतीके परम उपासक भक्त थे ही। हजरत ईसा और हजरत महम्मदके उपदेशों में भगवान्की वन्दनाके लिये

ही सबसे अधिक आग्रह है। अपने देशके मुविख्यात महात्मा गाँधीका सबसे बड़ा मरोसा भगवान्की भक्ति और प्रार्थना ही तो है।

इस प्रकार भक्ति कल्याणका महामार्ग है। इस महामार्ग-से चलनेवाला साधक तिःश्रेयसके महाशिखरतक पहुँच सकता है और मार्गमें उसे अन्युदय और सब प्रकारके प्रेयस् भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रेयसके सरिता-सरीवर और अभ्युद्यके फल-फूलोंसे सुशोभित सुवासित रम्य धनोपबन इस मार्गमें मिलते ही हैं। साधककी जैसी इच्छा होती है, वैसा उसे लाभ होता है । प्रेयसुकी इच्छा निन्दा या तिरस्करणीय नहीं होती: क्योंकि अविद्या-काम-कर्मसे उत्पन्न जीवोंमें सौमेंसे निन्यानवे जीव देवी माया और वासनाओंसे ही बद्ध रहते हैं। इसलिये भगवान श्रीक्रणाने सकाम भक्ति करनेवालोंको 'उदार' कहकर सम्मानित ही किया है। हाँ, राग-द्वेप वा किसी बाह्य विषयका अभिनिवेदा इस आर्गमें जितना ही कम हो। उतनी ही शीघ्र साध्यकी सिद्धि होती है । भक्तिसे मुक्ति-जैसी सर्वोत्तम सिद्धि भी जब मिल जाती है, तब किसी ग्रम कामनाका सिद्ध होना कौन-सी बड़ी बात है ? इसके प्राचीन और वर्तमान उदाहरण भी असंख्य हैं, जिनकी पुनरुक्ति यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं ।

हाँ, सकाम मिक्तके परे जो प्रेम है, उसका होना बहुत

ही दुर्लभ है; अनेक जन्मोंके पुण्योंका उदय होनेसे ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान वेदव्यासने इस उत्कट भक्ति-भाव या प्रेमका हृदयमें प्रादुर्भाव करानेके लिये एक महा-साधन अवस्य बताया है। वह साधन है श्रीमद्भागवतका सप्ताह-यह | इस यहकी महिमा भारतवर्षमें सर्वत्र विदित है और इसका प्रचार भी बहुत कुछ है । असंख्य नर-नारी आजतक इर यहरे कृतकृत्य हुए हैं। परन्तु आजकलके नथ्युवकोंको इसकी महिमाका कुछ भी पता न हो, यह बड़ी शोचनीय बात है । उन्हें यह जानमा चाहिये कि एवींत्कृष्ट रस-साहित्यसे परिपूर्ण इस भक्ति-सदाचार-रसामृत ग्रन्थमें जीवन-परिवर्तन-की बिल्ल्सण दिव्य शक्ति है। सप्ताइ-यज्ञमें इसका जिस रूपमें विनियोग है। वह मानसशास्त्र और समाजशास्त्रकी खुबियोंसे भरा हुआ है। केवल भागवतका पाठ कर लेनेसे ही यज्ञ सम्पन्न नहीं होता । इसमें तो एक साथ ही भगवरप्रेरित किसी दिव्य जीवन-सन्देशकी प्राप्ति, अपने सर स्नेही-सम्बन्धियों-का भगवद्धिष्ठानमं एक दिव्य सम्मेलन, एक सताहका श्रद्धा-युक्त ब्रह्मचर्यपालन और तपश्चरण, आत्मस्वरूपकी पहचान-के लिये आवश्यक सार्वदेशिक शानका विहंगदर्शन, आर्यजाति-के दिन्य अमोध आदशों, भावों और सिद्धान्तींका आवर्तन---ये उत्तमोत्तम, अत्यन्त उपादेय कार्य सिद्ध होते हैं । सप्ताहमे भागवतका जो वक्ता हो, वह अवस्य ही भागवतनिष्ठ होना चाहिये ।

यह सही है कि एक सप्ताहमें जल्दी-जल्दी सम्पूर्ण भागवत पढ़ जाने या सुन लेनेसे भागवत-शानका पूर्ण आकलन और भागवत-रसका पूर्ण आस्वादन सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। पर इस सप्ताहकी योजना इसके लिये है ही नहीं। यह यश तो भगवान्की मनोहारिणी वाझायी मूर्तिकी झाँकी करने और जीवनके घन्य खणको पानेके लिये किया जाता है। परहाद शीरींको या रोमिओ ज्लिएटको किसी जलसेमें एक बार एक निगाह देख भर लेता है। यह उसकी महिमासे अभी अनिमन्न है; पर दर्शनमान्नसे वह उसकी महिमासे अभी अनिमन्न है; पर दर्शनमान्नसे वह उसकी महिमासे अभी अन्तिमन्न है; पर दर्शनमान्नसे वह उसकी महिमासे वाता है, अपना जीवन उसीनी अर्चनामें लगा देश है। उसी प्रकार हस समाहयकों जीवालमा अपने परम प्रेमास्पदकी वह झाँकी कर लेता है, जिसके करनेपर उससे अधिक प्यारी चीज संसरमें उसके लिये कोई नहीं रह जाती और जगत्से स्रक्का नाता जो

कुछ रह जाता है, यह उसी प्रियतमके लिये और उसीके सम्बन्धमें ही रहता है।

सप्ताइ-यश्रमें भगवान्की वाङ्मयी मूर्तिका दर्शन होनेके साय ही धर्मका भी दर्शन होता है, जो प्रमुक्त हृदय है और उस हृदयमें सदा रहनेवाली मिक्तमयी श्रीराधिकाजी दर्शन देती हैं। इस केन्द्रकी परिक्रमा करते हुए जगत्के हितहास और सृष्टिनिरूपण मिलते हैं और विराह्रूपमें भगवान्के दर्शन होते हैं। एक ही परम लक्ष्यको लक्षित करानेवाली इसकी अल्यन्त बलशाली मापाशैली श्रोताओंको उस सुश्रमें वाँध लेती है, जिससे वे कभी सल्यसे नहीं बिद्युइते।

ऐसा यह विलक्षण मन्य है । पुराणमन्य होनेसे सूद्रादिकोंके लिये भी अवणीय है और अवण करनेवाले मात्रका अत्यन्त उपकार करनेवाला है । यह कल्पनाका श्राणक मनोराज्य नहीं, सत्यका सनातन साहित्य है । मनुष्य-जातिका परमहित उत्तमें निहित है । जगत्के आध्यात्मक, आधिदैयिक और आधिभौतिक रहस्य, धर्मका गृहतम तत्त्व, कर्मकी गहन गति, कालात्माकी अकल कला—इन सबका ममीद्धाटन इस महान् प्रन्यमें महामुनि भगवान् वेदव्यातकी कान्तदार्शनी बुद्धिके द्वारा हुआ है।

श्रीमद्भागवतके निकट परिचयसे यह बात दृष्टिगत हुई है कि इसका जो एकादश्च स्कन्ध है, वह वदमाता गायत्रीका ही महाभाष्य है । इसके ३१ अध्याय हैं । इनमें पहला और अन्तके दो अध्याय उपक्रम और उपसंदारके अध्याय हैं । इन्हें छोड़कर वाकी जो २८ अध्याय हैं उनमें प्रणव, तीन व्याद्धति और चौवीस अक्षर गायश्रीके मिलकर २८ अक्षरोंका तस्य निहित है । इन २८ अध्यायोंमें प्रथम चार अध्याय योगेश्वरोंके उपदेश हैं; अनन्तर २४ अध्यायोंमें महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकर उपदेश है, जो छठे अध्यायमें 'अध्य' शब्दसे आरम्भ होता है । यही गायत्रीका महासाष्य कहा जा सकता है ।

जब साधनका विचार करना है, तब पहले साध्यका विचार होना ही चाहिये। सात्त्विक विचारवाले पुरुषोंके लिये साध्यका प्रश्न कोई कठिन प्रश्न नहीं है। सामान्यतः सभी भनुष्य सुख, समृद्धि, उन्नति या अम्युदय और निःश्रेयस ही तो चाहते हैं और ये सब भगवत्कृपासे अति शीव और अनायास प्राप्त होते हैं। इसल्यि सामान्य और विशेष— एक लिये भगवत्कृपा ही एक मात्र वाञ्छनीय वस्तु है अर्थात् भगवत्कृपा ही सबकी साच्य होनी चाहिये। भगवत्कृपारूपिणी यह कामधेनु सदा भगवान्के समीप ही रहती है। इसे प्रांत करनेमें भागवतका सताइयक अत्यन्त अमोध साधन है । इसीलिये इसे कलियुगका महासाधन कहा गया है । उसकी इस अगाध महिमाके कारणसे ही महाभुनिने स्पष्ट ही निर्देश किया है कि— साधमानि तिरस्कृत्य कही धर्मोऽयमीरितः ।

### विचार-साधन

( केसक ---श्रीमस्त्वामी शङ्करतीर्यंकी महाराज )

विशोक आनन्दमंबो विपश्चित् स्वयं कृतश्चित्व विभेति कश्चित् । नाम्मोऽस्ति पन्या भववन्यमुक्तःग्रे विना स्वतत्त्वावगमं सुसूक्ष्मम्॥१॥ ( मगवान् याध्यकार श्रीशङ्कर )

शोकरहित आनन्दमय विद्वान् स्वयं किसीसे भी भयभीत नहीं होता ! अतिस्क्षम आत्मतत्त्वज्ञानके विना भवनन्धनसे सुक्ति प्राप्त करनेका और कोई उपाय नहीं है ॥ १॥

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अन्तर्वहिःशून्यमनन्यमारमनः । विकाय सम्यक् निजतत्त्वमेतत् पुमान् विपापमा विरजो विद्याखुः॥ २ ॥

नित्य, विमु, सर्बगतः, अतिसूक्ष्मः, भीतर और बाहरसे शून्य एषं भेदरहित आत्माके खरूपको सम्यक् रूपसे जानकर मनुष्य पापसे रहितः, तापसे रहित और मृत्युद्धय हो सकता है ॥२॥

ब्रह्माभिष्यत्विकानं भवनोक्षस्य कारणस् । येनाहितीयमानन्दं ब्रह्म सम्यवसे कुष्टं॥ १॥ ब्रह्मके साथ आत्माका अभेदज्ञान संसारसे मुक्त होनेका हेतु है। ब्रह्म और आत्माके ऐक्यकानके द्वारा पण्डितलोग अदितीय आनन्दस्यरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥३॥

महामुख्सतु संस्रये विद्वासावर्तसे पुनः । विज्ञावन्यमतः सम्यम् ज्ञह्याभिकस्वमासमनः ॥ ४ ॥

जो ब्रह्मको जानकर ब्रह्मस्वरूप हो गये हैं, उनका पुनः संसारमें आवागमन नहीं होता ! अतएव सम्यक् रूपसे आत्मा और ब्रह्मका अमेदहान प्राप्त करना चाहिये ॥४॥

विषयं सकलं विस्वं नानारूपं प्रतीतसङ्गानात् । क्लार्चं प्रश्नेकं प्रत्यक्षारोषभाषनात्रोषम् ॥ ५ ४ सः अं० ७५ यह समस्त जगत् को अज्ञानके कारण नानारूपमें प्रतीत हो रहा है, सब एजातीय, विजातीय और खगतभेदसे रहित आदितीय बहाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है; क्योंकि बहा-तत्त्वमें भेदभावनाके दोष प्रत्यक्ष हो रहे हैं ॥५॥

मुस्कर्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः
कुम्मोऽस्ति सर्वत्र तु मृस्वरूपम् ।
न कुम्भरूपात् पृथगासि कुम्भः
कुतो मृदा कविपतनाममात्रः॥ ६॥

मृत्तिकासे उत्पन्न वस्तु मृत्तिकासे भिन्न नहीं होती, घट सर्वत्र ही मृत्तिकास्त्ररूप होता है। घटरूपसे घट पृथक् नहीं होता, क्योंकि 'घट' नाम और आकार मिच्या अर्थात् मृत्तिकामें कल्पितमात्र होता है ॥६॥

केनापि सृद्धिकतया स्वरूपं घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते । अतो घटः करिएत एव मोहा-न्सुदेव सत्यं परमार्थभूतम्॥ ७॥

कोई भी मृत्तिकारे भिन्न घटके स्वरूपको नहीं दिखला सकता। अतः अज्ञानवद्य मृत्तिकामें घट कल्पित ही है, एकमात्र मृत्तिका ही सत्य और परमार्थरूप है ॥७॥

सङ्ख्य कार्य सक्छं सदेव तन्मात्रमेतक ततोऽन्यक्सि । असीति यो बक्ति न तस्य मोद्दी विनिर्मतो निद्वितवक्षअस्यः ॥ ८॥

बहा सत्स्वरूप है, समस्त कार्य सत्स्वरूप है, ब्रह्मस्वरूप है; क्योंकि बहासे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जो पुरुष कहता है कि ब्रह्मातिरिक्त कोई वस्तु है, उसकी वात सोये हुए पुरुषके प्रलापके समान मिथ्या है; क्योंकि उसका मोह नष्ट नहीं हुआ है ॥८॥ में देह नहीं हूँ; क्योंकि देह ध्यमान होता है, में द्रष्टा हूँ। में इन्द्रिय भी नहीं हूँ, क्योंकि इन्द्रियों मौतिक पदार्थ हैं और में अमौतिक हूँ। में प्राण नहीं हूँ, क्योंकि प्राण अनेक हैं और में एक हूँ। में मन नहीं हूँ; क्योंकि मन चक्कल है, में स्थिर हूँ, एकरूप हूँ। में बुद्धि नहीं हूँ; क्योंकि बुद्धि क्योंकि वह जड़ है, में चेतन हूँ, एकरस हूँ। में तम नहीं; क्योंकि वह जड़ है, में चेतन हूँ, प्रकाशस्वरूप हूँ। में देह, धन्द्रिय आदिकी समष्टि भी नहीं हूँ, क्योंकि वे सब घटादिके समान नाशवान हैं—में अविनाशी हूँ, नित्यसाधी हूँ। में देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अशान आदिको प्रकाशित कर, इन देहादिमें आत्माका अभिमान करनेवाले अह्झारको प्रकाशित करता हूँ।

यह सारा जगत् में नहीं हूँ, बुद्धिका विषयसमूह भी में नहीं हूँ; क्योंकि सुषुष्ठि आदि अवस्थामें भी साञ्चीरूपमें मेरी सत्ता प्रतीत होती है। मैं सुषुप्ति-अवस्थामें जिस प्रकार निर्विकार रहता हूँ, उसी प्रकार अन्य दो अवस्थाओं अर्थात् जामत् और स्वमावस्थामें भी मैं निर्विकार रहता हूँ। स्वम और जामदवस्थाके विषयादिके स्पर्शेसे मैं विकृत नहीं होता। जिस प्रकार उपाधिगत नील, रक्त प्रभृति वर्णोंके द्वारा स्पृटिक लिस नहीं होता, उसी प्रकार काम, कोच आदि श्रारिख दोषोंके द्वारा आत्मा लिस नहीं होता।

जो पुरुष देहत्रथको नित्य समझकर उसमें आत्माभिमान करता है। तथा जबतक उसमें इस प्रकारका अम रहता है। तबतक वह मोहान्य पुरुष नाना योनियोंमें जन्म ग्रहण करता रहता है । निदावस्कामें जो देह प्रतीत होता है, उसमें जो सस्त-द:सादिके अनुभव होते हैं, वे सब जिस प्रकार जाग्रत् शरीरको स्पर्श नहीं कर सकते, उसी प्रकार जागत् शरीरमें जो समस्त दुःख-सुखादिका ज्ञान होता है। वह आत्माको स्पर्ध नहीं कर एकता ! निद्रावस्थामं - स्वममें जिस देहकी प्रतीति होती है, वह जामत् शरीरके समान सत्य-सा प्रतीत होता रहता है। परन्त्र स्वम-कल्पित शरीरके नष्ट होनेपर जाप्रत्-अवस्थाका शरीर नष्ट नहीं होता । इसी प्रकार जाग्रत्-अवस्थामें जामत् शरीर आत्मवत् प्रतीत होता है, अर्थात् उस समय जाप्रत् शरीरमें ही आत्माभिमान होता है: जब यह जाप्रत् श्रनीर विनष्ट हो जाता है, तब आत्मा कभी नष्ट नहीं होता । स्वप्नकल्पत शरीरके नष्ट होनेपर जिस प्रकार जावत-अवस्थाका शरीर अवशिष्ट रहता है उसी प्रकार प्रवद

व्यक्तिके जाम्रत्-अवस्थाके शरीरके नष्ट होनेपर आत्मा अवशिष्ट रहता है।

जिस प्रकार जिस व्यक्तिको रज्जुमें सर्प-श्रम नहीं है, वह व्यक्ति रज्जु देखकर भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति शानी अर्थात् भ्रमरहित है, वह संसार तथा तज्जनित तापत्रथसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अश्व है और काम्य कर्मोंमें निरत रहता है, वह निरन्तर संसार-चक्रमें भ्रमण किया करता है।

स्थुलदारीर मांसमय तथा स्हमदारीर वासना अर्थात् संस्कारमय होता है। पञ्च शानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च प्राणः बुद्धि और मन---इन स्तरह तत्त्वींकी समष्टिका नाम है 'सक्मशरीर' । अज्ञानको 'कारणशरीर' कहते हैं। साक्षीरूप बोध ही इस त्रिविध शरीरका प्रकाशक है। बुद्धिमें प्रतिविभिन्नत बोधका आभास ही पुण्य और यापका कर्ता है । वहीं कर्मके वश होकर सदा इइलोक और परलोकमें गमना-गमन करता रहता है। प्रथन्नपूर्वक इस बोधाभारुसे गुद्धवोधको पृथक करना चाहिये । जायत् और स्वप्न-अवस्थामें ही वोधाभास दृष्ट होता है। परन्तु सुषुप्तिकालमें जब बोधाभास लयको प्राप्त होता है। तब शब्दबोध ही अज्ञानको प्रकाशित करता है। जाप्रत्-अवस्थामें भी बुद्धिका स्थिरभाव शुद्ध बोधके द्वारा प्रकाशित होता है। तथा चिदाभासमुक्त जो बुद्धिके समस्त व्यापार हैं वे भी साक्षीचैतन्यके द्वारा अकाशित होते हैं। जिस प्रकार अग्निसे प्रतप्त जल तापयुक्त होकर शरीरको तापप्रद जान पड़ता है, उसी प्रकार आभाससंयुक्त बुद्धि साक्षीचैतन्यके द्वारा प्रकाशित होकर अन्य वस्त्रकी प्रकाशक बनती है। रूप रसादि पञ्च विषयों में गुण-दोपरूप जो विकल्प हैं। वे बुद्धिस्य क्रियास्वरूप हैं । चैतन्य रूपादि विषयोंके साथ इन सब क्रियाओंको प्रकाशित करता है । प्रत्येक क्षण बुद्धिके विकल्प ( व्यापार )समृह विभिन्न रूप भारण करते हैं। परन्तु चैतन्य विभिन्न रूप नहीं होता । जिस प्रकार मोतीकी मालामें मोतियोंके परस्पर विभिन्न होनेपर भी सूत्र अन्यरूप नहीं होता, परन्तु सब मोतियों में पिरोया रहता है। उसी प्रकार बुद्धिके व्यापारीके परशर भिन्न होनेपर भी चैतन्य सर्वत्र एक रूपमें अनुगत रहता है। जिस प्रकार मोतियोंके द्वारा दका होनेपर भी स्त दो मोतियोंके बीचमें दिखलायी पहला है, उसी प्रकार चैतन्य मुद्धि-वृत्तिरूप विकल्पेंडे द्वारा आवृत होनेपर भी दो विकरमोंके बीचमें स्पष्ट प्रतीत होता है। पहके विकरमके

नष्ट होनेपर जबतक दूसरा विकल्प उत्पन्न नहीं होता, तबतक तिर्विकल्पक चैतन्य स्पष्टस्पने प्रकाशित रहता है। जो लोग बसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको हभी प्रकार एक, दो या तीन क्षणोंमें विकल्प अर्थात् व्यापारके निरोधका कमशः यक्षपूर्वक अन्यास करना चाहिये। जो आहं सविकल्प चैतन्य है, वही आहं एकमात्र निर्विकल्प बस है। विकल्प स्वतः-सिद्ध, स्वाभाविक अर्थात् अविद्याकल्पित हैं। प्रयक्षपूर्वक हन सब विकल्पोंका निरोध करना चाहिये। जब सरीरमें आत्मबुद्धिक समान ब्रह्ममें आत्मबुद्धि टढ़रूपसे हो जाती है, तभी कृतकृत्यता प्राप्त होती है; फिर धरीरकी मृत्यु होनेपर भी पुष्प पुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मायाकी दो शक्तियाँ हैं-एक विक्षेपशक्ति और दूसरी आवरणशक्ति । विक्षेपशक्ति लि**ङ्गशरीरसे लेकर बक्षाण्ड**-पर्यन्त जगतुकी सृष्टि करती है। सृष्टि किसे कहते हैं ? समुद्रमें जिस प्रकार फेन, बुदुबुद, तरङ्ग आदिका आविर्भाव होता है, उसी प्रकार सचिदानन्दरूप परब्रह्ममें नामीं और रूपींका जो विकास होता है उसीका नाम सृष्टि है । आवरणशक्ति शरीरके भीतर द्रष्टा आत्मा और दृश्य अन्तःकरणके भेदको। तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टिके भेदको आबृत करती है । यही आवरभशक्ति संसारका कारण है । स्थूलशरीरके साथ संयुक्त लिङ्गशरीर साक्षीके सम्मुख विराजमान रहता है । वह चैतन्यकी छायाके द्वारा सम्बन्ध होनेपर व्यावहारिक जीवके नामसे पुकारा जाता है। जीवका जीवत्व अध्यासके कारण साक्षीको जीवरूप प्रतीत होता है। आवरणशक्तिके नष्ट होनेपर अर्थात साक्षी और जीवका भेद प्रकट हो जानेपर जीवत्य नष्ट हो जाता है। आवरणशक्ति सुष्टपदार्थ और ब्रह्मके भेदको दककर स्थित है, इसीसे ब्रह्म कार्यजगत्के रूपमें प्रकट होता है । माथाकी आवरणशक्तिका नाश होने-पर ब्रह्म और सुष्ट पदार्थोंका भेद प्रकट हो जाता है। स्टिकालमें बढ़ा और सुष्ट पदार्थोंका विकार होता है: परन्तु वस्तुतः ब्रह्मका कभी विकार नहीं होता, आवरणशक्तिके कारण ब्रह्म विकारयुक्त जान पहता है।

प्रत्येक पदार्थमें पाँच अंश दिखलायी पहते हैं सत्ता, प्रकाश, आनन्द, रूप और नाम ! इनमें पूर्वोक्त तीन ब्रक्षके स्वरूप हैं, नाम और रूप जगत्के स्वरूप हैं। आकाश, बायु, तेज, जल और पृथिवीमें तथा देवता, पशु-पक्षी आदि तिर्यंक् जाति और मनुष्य आदिमें सत्, चित्, आनन्द अभिन्नभावसे विद्यमान हैं; केस्ल नाम और रूपका भेद होता है। मोक्षकी इच्छा करनेवाले मनुष्यका कर्तव्य समिदानन्द-वस्तुमें एकाम होकर नाम और रूपकी उपेक्षा करके सर्वदा हृदयमें अथवा गहर समाधिका अम्यास करना है । समाधि दो प्रकारकी होती है-सिकल्प और निर्विकल्प । फिर, सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है—दृश्यानुविद्ध अर्थात् दृश्यसे सम्बद्ध और शुन्दानुविद्ध अर्थात् राब्दसे सम्बद्ध । काम आदि सब दृश्य चित्तके धर्म हैं, इनकी उपेक्षा करके इनके साक्षीस्वरूप चेतनका ध्यान करना चाहिये । इसे हृदयस्य दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि कहते हैं। 'मैं असंग हूँ, सचिदानन्द हूँ, स्वयंप्रकाश--द्वैतरहित हूँ' इस प्रकार निरन्तर एकतान चिन्सनप्रवाहमें हूने रहनेका नाम है हृदयस्य शब्दानुनिद्ध सविकल्प समाधि । अपने अनुभवरूप रसके आवेशके द्वारा कामादि हस्य पदार्थ और भन्दसमृहकी उपेक्षा करके निर्वात स्थानमें स्थित दीपशिखाके समान जो समाधि होती है, उसे निविकल्प रुपाधि कहते हैं। हृदयके स्मान बहिदेंशमें या किसी भी वस्तमें दृश्यानुविद्ध समाधिका अभ्यास किया जा सकता है। उसमें नाम और रूपको पृथक करके सन्धिदानन्दस्वरूप ब्रह्मका ध्यान करना पड़ता है। 'अखण्ड, एकरस, सिंबदानन्द-स्वरूप ही ब्रह्मवस्त् हैं। इस प्रकार अविन्छिन्नरूपरे चिन्तन करनेको शब्दानविद्ध सविकला समाधि कहते हैं। रसा-स्वादनके परिपाकके द्वारा पूर्ववत् जो स्तब्धता आ जाती है, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। योगीको इस तरह छः प्रकारकी समाधिके द्वारा सदा काल व्यतीत करना चाहिये: शरीरमें आत्माभिमानके दूर होनेपर तथा परमात्मज्ञान होनेपर जहाँ-जहाँ मन दौड़ता है, वहीं-वहीं समाधि लगती जाती है। अति कहती है--

> भिश्चते हृद्यग्रम्भिङ्गिश्चन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् एप्टे परावरे ॥

परावर ब्रह्मका दर्शन होनेपर हृदयकी कामादि प्रन्यियाँ टूट जाती हैं, समस्त संशय छित्र हो जाते हैं, तथा सक्कित कर्मोंका क्षय हो जाता है।

जीव तीन प्रकारके हैं—बुद्धि आदिके द्वारा अविन्छन, चिदामास और स्वप्रकरियत । इनमें अविन्छन बीव पारमार्थिक है । अवन्छेद कल्पित है, परन्तु अवन्छेद्य यथार्थ है । अवन्छेद्य ब्रह्ममें जीवत्व आरोपित है, ब्रह्मत्व ही स्वामाविक है । 'तत्त्वमसि' आदि महावावय पूर्ण ब्रह्मके साम अवन्छिन जीवनी एकता प्रकट करते हैं, अन्य दो जीवोंके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहते ।

विश्वेपशक्ति और आवरणशक्तिसे युक्त माया ब्रह्ममें अवस्थान करती है। वह माया ब्रह्मकी अखण्डताको आवत करके उसमें जगत और जीवकी कल्पना करती है । बुद्धिस्य चिटाभासको जीव कहते हैं, वहीं भोका और कर्मकारक है। यह सब भूतभौतिक जगत् जीवका भोग्यस्वरूप है। अनादि-काल्से लेकर मोक्षके पूर्वपर्यन्त जीव और जगत व्यवहार-कालमें वर्तमान रहते हैं। अतएव दोनों ही न्यावशारिक हैं। चिदाभासमें स्थित विक्षेप और आवरणशक्तिरूपा निदा मायाके द्वारा सृष्ट जीव और जगत्को आवृत करके नूतन जीव और जगत्की कल्पना करती है। जबतक प्रतीति है, तभीतक अवस्थिति रहती है। हसी कारण इस जीव और जगत्को प्रातिमासिक कहते हैं। क्योंकि खप्रछे जागे हुए व्यक्तिके लिये फिर स्वप्नमें इस जीव और जगतुकी अवस्थिति नहीं रहती । प्रातिभासिक जीव प्रातिभासिक बगत्को वास्तविक समझता है, परन्त व्यावहारिक जीव प्रातिभाष्टिक जगतको भिच्या जानता है। ज्यादहारिक जीव ज्याबहारिक जगतको सत्य समझता है। परन्तु पारमार्थिक जीव व्यावहारिक जगतको मिथ्या जानता है । पारमार्थिक जीव अद्वितीय ब्रह्मको (जीव और ब्रहाके पेक्यको ) पारमार्थिक जानता है, अन्य किसी बन्तको पारमार्थिक नहीं समझता, बल्कि सिय्या जानता है ।

जलके धर्म माधुर्य, द्रवत्व और शैत्य जिस प्रकार तरक्कमें व्याप्त होकर तरक्कस्थित फेनमें व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार साधीस्थित स्विधानन्द व्यावहारिक जीवसे सम्बद्ध होकर व्यावहारिक जीवने बारा प्रातिभासिक जीवमें व्याप्त हो जाते हैं। फेनके नष्ट होनेपर उसके धर्म द्रवत्व प्रमृति तरक्कमें अवस्थित होते हैं और तरक्कने विलय होनेपर पूर्वके अनुसार जैसे जल्में अवस्थान करते हैं, उसी प्रकार प्रातिभासिक जीवके लय होनेपर सन्-चिन्-आनन्द साधीमें अवस्थान करते हैं।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

जब अज्ञानके कारण अधिश्चन, चिदाभास और बुद्धि—ये तीनों एक रूपमें प्रतीत होते हैं, तब उसे जीव नामसे पुकारा जाता है। केवल अधिश्चान चैतन्य (कृटस्थ) जीय नहीं, क्योंकि अधिश्चान चैतन्य निर्विकार है। चिदाभास ( बुद्धिमें चिद्यातिकिय्य) भी जीव

नहीं, क्योंकि वह मिच्या है । और केवल बुद्धि---भी जीव नहीं, क्योंकि बुद्धि जड है। अतएव चिदाभास कृटस्य और बुद्धि-इन तीनोंका संयोग ही बीव कहलाता है। मायाः चिदाभास और विश्वद आत्मा-इन तीनोंके संयोगको महेश्वर कहते हैं। माया और चिदाशासके मिय्या होनेके कारण इनमेंसे कोई ईश्वर नहीं । आत्माको पूर्ण, विद्युद और निर्विकार होनेके कारण महेश्वर कहा जाता है। साधाके जडत्वके कारण भी मायाको ईश्वर नहीं कहा जाता । अतस्यव माया और चिदामास 'तत' पदके प्रतिपाद ईश्वर नहीं हैं। अज्ञानके कारण जीव और ईश्वर प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार महाकाशमें धटाकाश और यहाकाश कल्पित होते हैं, उसी प्रकार चिदाभासरूप अहंमें जीव और ईश्वर कल्पित होते हैं। माया और मायाके कार्यके लय होनेपर ईश्वरत्व और जीवत्य नहीं रहता, क्योंकि चैतन्यरूप आकाशके उपाधिविद्यीन होनेके बाद अहं शद चैतन्यरूपमें अवस्थान करता है ।

चित्वरूप आत्मा उपाधिधारणके कारण जीवरूपमें प्रकट होता है, परन्त उपाधिके नाश होनेपर शिवस्वरूप परमात्माका ईश्वरत्व और जीवत्व कुछ भी नहीं रहता । शिव ही सदा जीव और जीव ही सदा शिव हैं ! जिनको इन दोनेंकी एकता प्राप्त हो गयी है वे ही आत्मश हैं, और कोई आत्मश नहीं ) जिए प्रकार जल दूषमें मिलकर दूषके समान दिखलायी देता है, उसी प्रकार यह अनात्मस्वरूप जगत् आत्माके सहयोगसे आत्माके समान प्रतीत होता है । जीव स्थूलदेहादिसे आत्माको पृथक करके मुक्त होता है। यदि स्थाणुमे चौरका आरोप होता है अर्थान उसमें चोर होनेकी भ्रान्ति होती है तो इससे उस स्थाणका कोई विकार नहीं होता, इसी प्रकार निर्विकार आत्मामें विश्वका आरोप होनेपर भी आत्मामें कोई विकार नहीं होता । जहाँ स्थाणूमें चोरका अध्यास होता है, वहाँ स्थाणका ज्ञान होनेपर चोरकी उपलब्धि नहीं होती। चोरकी उपलब्धि न होनेपर भय भी नहीं रहता । इसी प्रकार आत्मज्ञान होनेपर संसार नहीं रहता और संसारके न रहने-पर नाना प्रकारकी वस्तुएँ नहीं दिखलायी देतीं । अविद्या-कल्पित समस्त अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं और अधिदाकी निवृत्ति होनेपर पुरुष परमानन्दस्वरूपको प्राप्त होता है।

अविद्या या अज्ञानके कारण जीव अपनेकी ब्रह्मरूप नहीं मानता, ब्रह्मत्मैक्पज्ञानके द्वारा यह अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस अज्ञानके द्वारा ही जीव, ईश्वर और जगत्का

आविर्भाय होता है। अधिष्ठान बदःका ज्ञान होनेपर यह अज्ञान नष्ट हो जाता है--जीव, जगत और ईश्वरभाव विद्युप्त हो जाते हैं, और तब यह कहा जाता है कि जीवका मोक्ष हो गया । अन्यथा जीव स्वरूपतः ( इस बद्ध-अवस्थामें भी ) मुक्त है। जीवके सुख, दु:ख, भय, शोक और मोह आदि सभी इसी अज्ञानके फल हैं। जबतक जीवका अज्ञान रहता है, तबतक व्यवहार रहता है । जनतक व्यवहार है, तबतक कर्म और उपासना हैं--तबतक पूजा-पाठ, प्रार्थना-स्तृति, होम, याग-यश-सभी अधिकारानुसार करने पहले हैं। देवला, ऋषि, गुरु सबकी आराधना करनी पद्धती है। और जबतक अज्ञान रहता है। तबतक दुःखमिश्रित सुखकी ही जीव कामना करता है। वैद्भुण्ठ, शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि कामनाकी चरम सीमा हैं। यह कममुक्तिका मार्ग है। कम-मुक्तिसे भी अन्तमें अद्देतज्ञानद्वारा निर्वाण प्राप्त होता है। परन्त अदैतब्रह्मात्मैक्यशान सद्योमुक्तिका मार्ग है ।

> श्ररयाचार्यप्रसादेन इही कोधी यदा भनेम्। निरस्त्रशेषसंसारनिदानः पुरुषस्तदा ॥ (वाक्यवृत्ति ५०)

जब श्रुति और आचार्यके अनुप्रदृष्ठे हद ज्ञान उत्पन्न होता है। तब पुरुषकी संधारकी कारणरूप समस्त अविद्या दर हो जाती है।

> विद्योर्णका यंकरणी भृतसुद्दमैरनावृतः । विमुक्तकर्मनिगदः सद्य एद विभुच्यते ॥ ( बानयवृत्ति ५१ )

जब कार्यरूप शरीर और करणरूप इन्द्रियाँ विशीर्ण हो जाती हैं, सूक्ष्म भूतोंके आवरण दूर हो जाते हैं, कर्मरूपी बन्धन नष्ट हो जाते हैं। तब मन्ष्य शीध ही मक्तिको प्राप्त हो जाता है ।

अहं साक्षीति यो विद्यादिविष्यैव पुनः पुनः । स एव मुक्तो विद्वानिति वेदान्दविण्डमः ॥ ( अक्षणानावलीमाला )

जो देह, इन्द्रिय प्रभृति अनात्मासे आत्माको प्रयक्त करके भी साक्षीस्वरूप हुँ' इस प्रकारसे आत्माको जानते हैं, वे ही विद्वान हैं, वे ही भक्त हैं - यह समस्त वेदान्तकी घोषणा है।

> देडश्रमिदं भाति यस्मिन् महाणि सस्यवद् । स एवाहं परं ब्रह्म जाबदादिविकक्षणः ॥ (अद्वेतातभूति ८१)

जिस अक्षमें देहत्रय सत्यके समान प्रतीयमान हो रहा है। मैं वही जाग्रदादिसे चिलक्षण परम ब्रह्म हूँ ।

> विश्वादिकं त्रयं यश्मिन् परमात्मनि संस्थितम् । स एव परमात्माहं विश्वादिकविकक्षणः॥ ( वानयवृत्ति ८४ )

जिस परमात्मामें विश्व, तैजस और प्राज्ञ--ये तीनी अवस्थान करते हैं, मैं विश्वादिसे विलक्षण वही परमात्मा हैं। जाप्रदादित्रयं यस्मिन् प्रत्यगारमनि सस्यवद । स एवाइं परं अक्ष जाप्रदादिविलक्षणः ॥

(बाक्यवृत्ति ८५)

जिस विश्वन्यापी आत्मामें जाप्रतः, खप्नः, सुप्ति-ये अवस्थात्रय मत्यक्तु प्रतीयमान होते हैं, मैं जाप्रदादि अवस्थाओं-से पृथक् वही परब्रहा हूँ।

> विराहादित्रयं भाति यस्मिन् ब्रह्मणि नश्वरम् । स एव सिद्धानन्दलक्षणोऽहं स्वयंत्रभुः॥ ( वात्रयकृत्ति ८६ )

जिस परब्रहामें विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर प्रभृति मृतिंत्रय प्रकाशमान होते हैं, में वही सचिदानन्दस्वरूप स्वयं-प्रकाश परब्रह्म हूँ ।

# सर्वमय भगवान्को प्रणाम करो

योगेदवर कवि कहते हैं-

सं वायुमसि सिललं महीं च ज्योतींवि सत्त्वानि दिशो द्रमादीन् । सरित्समुद्रांक्व हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः॥

( श्रीमद्भा० १० । २ । ४१ )

आकावा, वास, अग्नि वल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल, समस्त प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष आदि वनस्पति, नदियाँ और समृद्र सब-के सब भगवान्के शरीर हैं, किसी भी जड-चेतन पदार्थको भगवान्का स्वरूप समझकर अनन्यभावते प्रणाम करना चाहिये।

#### साधना

( हेख्य--स्वामीजी झीभूमानन्दकी महाराज )

भारतवर्षके विभिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न साधन-प्रणालियाँ प्रचंलित हैं। जिस सम्प्रदायके प्रवर्तकने अपने दिाष्यों में जिस सम्प्रदायके प्रवर्तकने अपने दिाष्यों में जिस साधन-धाराका प्रचलन किया, आज वही एक-एक विशिष्ट पन्यके नामसे पिरिचित है। जैसे नानक पन्य, करीर-पन्य और दादू-पन्य इत्यादि । कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है कि एक सम्प्रदायकी साधना दूसरे सम्प्रदायकी साधनासे विग्रीत है । कोई साकारके उपासक हैं तो कोई निराकार-प्यानके पक्षपाती हैं। किसीके मतमें अहिंसा ही धर्म और साधन है। तो किसीने हिंसाको भी साधनके अन्तर्गत मान लिया है। साधनाके इस तरह विभिन्न आकार-प्रकार देखकर सहज ही मनमें एक प्रका उत्पन्न होता है कि यथार्य साधन क्या है और साधनके नामसे किसको पुकारना चाहिये। साधना एक है या बहुत, और साधनाकी कोई आवश्यकता भी है या नहीं—ये प्रका विचारशील मनुष्यके मनमें घवराहट पैदा कर देते हैं।

२. शब्दार्थकी और ध्यान देकर विचार करनेते पता लगता है कि साध्य विषयके लिये जो प्रयक्त, चेष्टा और अनुष्ठान किया जाता है, उसीका नाम साधन है। यही बात है तो यह भी मानना ही पड़ेगा कि साधनका विचार करनेते पहले साध्यका निर्णय करना आवस्यक है। साध्य यदि सभी-का एक हो और वह देश-काल-पात्रद्वारा परिच्छिन न होकर सार्वजनीन हो तो साधनका भी एक होना सम्भव है और वह सम्प्रदायगत विशेष विधि अथवा आचार नहीं हो सकता। अब विचार करना है कि साध्य क्या है!

३. जगत्के मनुष्य, पद्य, पद्यी, कीट, पतक्क आदि सभी प्राणियोंकी चेष्टा और क्रियाओंपर स्थिर चित्तसे विचार करनेपर यह रष्ट ही दिखलायी देता है कि जीवका एक मात्र काम या साध्य (मुख' है। इस मुख-प्राप्तिकी आशासे ही सभी जीव अपने जीवनके अन्तिम कालतक चेष्टा या साधन करते रहते हैं, परन्तु आश्चर्य है कि तृप्त कोई भी नहीं होता, अभावोंकी पूर्ण निवृत्ति किसीकी भी नहीं होती। मुखकी इच्छासे चेष्टा करनेपर यह देखा जाता है कि बहुतोंको सफलता मिलती है और वे सुखके निदानस्वरूप भोगोंको प्राप्त भी कर लेते हैं, परन्तु उनके भी अभावों और

कामनाओंकी निदृत्ति नहीं होती, यरं ये उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। इसी बातको ध्यानमें रखकर शास्त्रोंने कहा है—

#### न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्त्रति । इतिथा कृष्णवरमैंय भूय एवाभिवर्धते ॥

इसने यह साफ माल्म होता है कि हमलोग साध्यका निश्चय किये विना ही साधनमार्गपर बढ़ रहे हैं, हसीलिये सफलता मिलनेपर भी अभाव नहीं मिटता। अतएव विचार- शील पुरुषमात्रका यह सिद्धान्त होना चाहिये कि वस्तुतः सणस्यायी सुख जीवकी आकाञ्चाका विषय नहीं है, वह तो अनादिकालसे अभावरहित नित्य सुखकी ही खोजमें लगा है और वही उसका साध्य है; परन्तु वह इस बातको नहीं जानता कि किस उपायसे अथवा किस विषयके द्वारा वह सुख प्राप्त हो सकता है और उसके अभावोंका सर्वया अभाव हो सकता है। जगत्के सभी प्राणी इस एक ही अवस्थामें स्थित हैं; इसीसे यह भी स्वीकार करना पहता है कि जब साध्य एक है, तव साधन भी एक ही होगा।

४. अब इस बातपर विचार करना है कि अभाव किसको है ? इमारे इस देह और देहके धंयोगसे जो कार्य, कर्म, मुख-दु:खादि-बोध, कामना-वाक्ष्मा आदि हो रहे हैं, उनकी ओर देखनेसे यह पता लगता है कि देह एक जह वस्त है। अस्थि-चर्म, मांस-रक, मेद और मजा आदिका समप्रिभृत पिण्डमात्र है । दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि इसमें शान, बुद्धि, विचार और अनुभृति आदि विद्यमान हैं और इनमेंसे कोई-सा भी जडका धर्म नहीं है | अतएव यह स्वीकार करना ही पहता है कि यह देह जड और चैतन्यका सम्मिश्रण है। इस देहमें ही इच्छा-शक्तिका विकास भी देखनेमें आता है और जहदेह उस इच्छाके अनुसार ही परिचालित होती है-यह भी देखा जाता है। अब प्रश्न यह है-यह इच्छा किएको है ! कीन इस देहका कर्ता है ! शास्त्रींसे पता लगता है कि जो कर्ता है उसे देही, चैतन्य, भान, अक्षर, आत्मा और जीव आदि अनेकों नामोंसे अभिहित किया गया है। इस जिस समय कहते हैं 'यह मेरा शरीर है', उस समय भी इमारे अंदर यह जान रहता है कि शरीर 'मैं' नहीं है, शरीर 'मेरा' है; यहाँ भी इस यह स्वीकार करते हैं कि भींग देहातीत है, तो भी हम उसे पहचानते नहीं ! स्रमरूपसे विचार करनेपर यह पता लगता है कि अभावका बोध उस देही अध्या आत्माको ही है और उसीकी इच्छासे यह जड़देह अभावकी पूर्तिके लिये उसीके द्वारा परिचालित हो रही है। परन्तु अभावकी निवृत्ति करनेवाले विषयको न जानमेके कारण इमलोगोंने देहके अभावको ही आत्माका अभाव समझ लिया है और प्राणपर्यन्त चेष्टा करके दूसरे जड़देहके द्वारा इस देहके अभावकी पूर्तिमें लग रहे हैं। इसीलिये आत्माकी आकाङ्का निवृत्त नहीं होती और यह दूसरे सुखकी लालसासे वार-वार दूसरे विषयोंकी प्राप्तिके लिये देहको नियुक्त करता है। जीव इसी प्रकार एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयको ग्रहण करता है और एक योनिसे दूसरी योनिमें जाकर भटक रहा है और भटकता रहेगा।

५. अब प्रस्त यह है कि फिर उपाय क्या है ? विचार करनेपर पता लगता है कि इस इन्ट्रियप्राह्य विपर्योके द्वारा अर्तान्द्रिय आत्माके अभावकी पूर्तिके लिये चेष्टा कर रहे हैं; इसीसे आत्माकी आकाञ्चा पूर्ण नहीं होती और विषय वासना बढती रहती है । विषय ही यदि आत्माके अभावको पूर्ण कर सकता तो आकाङ्कित विषयकी प्राप्ति होनेपर उसको लेकर आत्मा चुप हो जाता । हम बहुत बार मनचाही चीज पाते हैं; परन्तु उसे पाकर हम चुप क्यों नहीं रह सकते ! उस वस्तुसे मन क्यों हट जाता है और फिर दूसरे विपयकी कामना क्यों करते हैं ! उदर और उपस्थके मुखको ही तो जीव चरम मुख मानता है; परन्तु उनमेंसे किसीको लेकर वह स्थिर नहीं रह सकता । कामनाके सभय विषयमें जितने सुखकी कल्पना की जाती है, भोगके समय अथवा पातिके दूसरे ही क्षण वह फिर उतने सुखकी वस्तु नहीं मालूम होती; फिर किसी दूसरे अभावका बोध होने लगता है । देखा जाता है जीवका अभाव नित्य है, परन्तु उसके मुखके विषय और जिसके द्वारा वह मुख-भोग करता है वह शरीर-ये दोनों ही अनित्य हैं। इसीलिये अनित्य पदार्थके द्वारा नित्य अभावकी निकृत्ति नहीं होती । वास्तवर्मे आत्मासे इन्द्रियग्राह्य विश्वयका अभाव नहीं है: इन्द्रियप्राह्म विषय तो। देहको अतिक्रमकर देहीके निकट-तक पहुँच ही नहीं सकता। इसीलिये देहीका अभाव नहीं मिटता । आत्माको आत्मस्वरूपका ही अभाव है और उस अपने खरूपकी भ्राप्तिसे ही उसके अभावकी निवृत्ति होकर उसे सख हो सकता है और वही जीवनात्रका साध्य है।

६. विचारशील और मुमुशु साधक कभी साधारण बाह्य साधनासे सन्तुष्ट नहीं होते । कारणः वे जानते हैं कि इन्द्रियप्राह्य विषयोंके द्वारा अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपका पता नहीं लग सकता । इसीलिये उपनिषद् भी कहते हैं—

#### न हाधुनैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्।

इसीलिये वे आन्तर साधनकी खोजमें लगे रहते हैं। परन्तु खेदका विषय है कि इस आन्तर साधन या स्वरूप-साधनके वक्ता और ओता दोनों ही दुर्लभ हैं—-'ओता वक्ता च दुर्लभः'। ओ कुछ भी हो, अब प्रश्न यह है कि वह आन्तर साधन किस प्रकार किया जा सकता है! उपनिपद् हिन्दू-धर्मके अंध प्रामाणिक शास्त्र हैं। उपनिपद्का उपदेश किसी भी निर्दिष्ट सम्प्रदायविशेषके लिये नहीं है। मनुष्यमात्र ही औपनिप्रद साधनके अधिकारी हैं। अतएव पहले यह देखना चाहिये कि इस सम्बन्धमें उपनिषद् क्या कहते हैं!

- ७. उपनिपदींने प्रणव-साधनको ही श्रेष्ठ साधन बतलाया है—
  - (क) स्वदेहमर्राणं कृत्वा प्रणवं चे।त्तरारणिम् ।ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं पश्येकिगृहवद ॥
  - (स) प्रणवो धनुः शरो झारमा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुख्यते । अप्रमन्तेन वेद्धन्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥
  - (ग) प्रणवासमकं महा।
  - (ध) प्रणवास्त्रभवां ब्रह्मा प्रणवास्त्रभवी हरिः। प्रणवास्त्रभवी स्द्रः प्रणवी हि परो भवंद् ॥

अपने देहको नीचेकी अर्राण और प्रणवको उत्परकी अरिण करके ध्यानरूप मन्यनसे छिपी हुई वस्तुरे समान देवको देखे। प्रणव धनुप है, आत्मा राण है, उस वाणका लक्ष्य बहा है। जितेन्द्रिय पुरुषको उसे सावधानीके साथ बेधना चाहिये। वाणके समान तन्मय हो जाय। ब्रह्म प्रणवात्मक है। प्रणवसे ब्रह्मा है, प्रणवसे हि, प्रणवसे रुद्र है और प्रणव ही पर तत्त्व है।

परन्तु यर्तमान युगमें प्रणवके स्वरूपको बहुत योड़े लोग ही जानते हैं। अधिक लोग तो ॐकारके उच्चारणको या मन-ही-मन जब करनेको प्रणव-साधन समझते हैं। परन्तु उपनिषद्के कथनानुसार ॐकारका उच्चारण नहीं किया जा सकता। भ्योंकि वह स्वरूपा व्यञ्जन नहीं है और बह कण्ठ, होठ, नासिका, जीम, दाँत, तालु और मूर्घा आदिके योगरे या उनके घात-प्रतिपातसे उच्चारित नहीं होता—

#### अप्रोपमन्यञ्जनमस्त्रां च

अकण्डताल्बोध्यनासिकं च ।

अरेफ जात मुभयोष्टवर्जितं

यदक्षरं न अस्ते कदाचित्।

८. अब प्रश्न यह है कि साधारणतः सभी शब्द कण्टादिके द्वारा ही ध्वनित होते हैं; परन्तु यदि प्रणव कण्टादिके द्वारा ही ध्वनित होता है और किस प्रकार के ति किर यह ध्वनि क्या है और किस प्रकार के किर अध्या किर साधान के अनुमृत हो सकती है। उपनिषदादि हैं स्व ध्वनिको अनाहत नाद कहा गया है, तन्ध्रविशेषमें इसका नाम है अकृतनाद । जिस साधान अध्यास करने से यह नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है, वही इसका वास्तविक साधान है और वही यथार्थ उपाय है; अन्यान साधान तो अनुपाय ही हैं—'अनुपायाः प्रकीर्तिताः'।

९. अब विचारका विषय यह है कि वह ध्वनि क्या है। जगतुके सृष्ट सभी विषयोंकी और जरा सहमरूपसे देखनेपर यह पता लगता है कि छभी जीवों और पदार्थों में एक किया या स्थन्दन (Vibration) है। विशान बतलाता है कि कियामात्रमें ही दो प्रकारकी गति है-एक आकर्षण (Attraction) और दसरी विकर्षण ( Repulsion ) । वर्तमान युगमें यन्त्रादिकी सहायताचे विज्ञानने यह प्रमाणित कर दिया है कि पत्थर, मिट्टी आदिमें भी यह किया सूक्ष्मरूपसे रहती है। मनुष्य पशु-पक्षी-कीट-पत्रक्वादिमें तो यह आकर्षण-विकर्षणात्मक क्रिया सरपष्टरूपसे दिखलायी देती है। थोड़ेमें यह कहा जा सकता है कि शारा जगत् ही एक आकर्षण-विकर्पणात्मक क्रियाके द्रास नियमित हो रहा है। जगत्का 'जगत्' नाम भी इस अविराम स्पन्दन या गतिको लक्ष्य करके ही रक्ष्वा गया है--गम् + किष् । साधनके सम्बन्धमें यहाँ मनुष्य-देहकी क्रियापर ही विचार करना है, इसलिये उसी क्रियाकी आलोचना करेंगे और साथ ही उसके साथ साधनाका क्या सम्बन्ध है, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की जायगी।

१०. इमारे श्वास-प्रश्वासकी गतिकी ओर देखते ही यह पता लगता है कि एक गति अपने-आप ही नाधिकाके भीतरसे ऊपरको उठती है और फिर नाधिकाके छिट्टीसे वह बाहर निकल जाती है। विज्ञान कहता है कि जहाँ स्पन्दन है, वहाँ श्वन्दनके अनुसार शब्द है; जहाँ शब्द है, वहाँ शब्दके अनुरूप स्पन्दन है । परन्तु वह ग्रन्द सुनायी दे भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अवणेन्द्रियकी शक्ति एक निर्दिष्ट सीमाबाली ही है। अतएव यह खीकार करना पहेगा कि हमारे शरीरकी इस स्वाभाविक ऊँची-नीची दोनों कियाओं में भी अपना अपना शब्द या ध्वनि है। एक बात और है, जहाँ किया है वहाँ कर्ता भी है। वह कर्ता कीन है ! यदि कहें मैं ही कर्ता हैं तो विचार करनेपर यह बात नहीं मानी जाती। कारण, सुष्ति-अवस्थामें तो मेरा कोई कर्तत्व ही नहीं रहता, यहाँतक कि भीं जान भी नहीं रहता; परन्त यह किया तो उस समय भी बराबर चलती ही रहती है। माताके गर्भमें भी मर्मस्य जीवके शरीरमें बहुत सुक्मरूप छे यह किया चलती है और इसीसे उसका शरीर बढता रहता है। अतएव यह स्वीकार करना होगा कि देहमें होनेवाली इस क्रियाका कर्ता 'मैं' नहीं हैं। इसका कर्ता निश्चय ही कोई दूसरा है, वही इस देहमें रहकर इस अजब कलको चला रहा है । वह यदि मेरा 'मैं' हो, तो भी, उसके साथ मेरा परिचय नहीं है, उसका खरूप में नहीं जानता अर्थात में मेरेको ही नहीं पहचानता । मेरा परिचय और सम्बन्ध तो केवल देहके ही साथ है। वह तो देहातीत है; यह देह उसीका है। तो उस भी का पता लगाना आवश्यक है। उसका पता पाना और आत्मस्वरूपको जानना एक ही बात है; इसीसे ईसाई धर्मीपदेशमें भी 'अपनेको जानो' (Know Thyself ) कहा गया है । इस देहगत आत्मका स्वरूप जाननेके लिये भी साधनकी ही आक्त्यकता है। वह साधन क्या है ?

११. नाशिकाके अंदरसे जो आकर्षण किया शब्दायमान होकर घीरे-घीर उपरको ओर उठती है, उस शब्दकी ओर जरा मन लगानेपर यह अच्छी तरह समझमें आ सकता है कि वह शब्द अस्पष्टरूपने ऑकार-जैसा है। यह शब्द कण्ड-ताछु आदिके घात प्रतिधातकी अपेक्षा नहीं करता। यहाँतक कि नासिकायत जो बायु उस आकर्षणात्मक कियाका अनुसरण करता है, उसकी भी क्षपेक्षा नहीं करता। उस उन्हेस्स विश्लेषण करनेपर जाना जाता है कि यह 'उ' और 'म' इन दो बणों या शब्दोंकी समष्टिमान है, यह उनकार उपर उठनेके समय कमने 'उ' का परित्याय करके 'भ' कारमें पर्यवस्ति या लीन होता है। यह अस्पर

'म' ही साधन है। इसीचे उपनिषद्में कहा है—'अस्वरेण मकारेण पदं गन्छन्त्यनामयम् ।' इस अस्वर 'म'कारका रोप अंद्य ही प्रणय या ॐकार है और उसका निःशन्दमें लय होना ही महानुभूति, आत्मानुभूति या स्वरूपप्राप्ति इत्यादि है। इसीचे तन्त्रमें कहा गया है—

#### निःशस्त्रं तु विजाभीयात् स भावो अग्र पार्वित ।

उपायिवशेषके द्वारा इस मकारात्मक अवस्थाको प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसीसे मगवान श्रीकृष्णने कहा है—(शक्योऽवाष्त्रमुपायतः।' किसी भी उपायसे मकारात्मक अवस्थामें पहुँच जानेपर भी, हमारे देहमें जो स्वामायिक विकर्षणात्मक किया है, वह पुनः उस अवस्थाको निम्नमामिनी करके पूर्वावस्थापर पहुँचा देगी। निम्नमामिनी प्रश्लासकी गति और शब्दपर ध्यान देनेसे यह स्पष्ट समझमें आ सकता है कि वह शब्द अस्पष्ट रूपसे हुंकारके-जैसा है। इस निम्नगामी हुंकार शब्दका विश्लेषण करनेपर हमें 'ह् + उ + म्' मिलते हैं। अर्थात् उम् अवस्थाको हुंकारात्मक निम्नगामिनी किया ही स्वरूपसे च्युत करती है। अब आवस्थकता यह है कि किस उपायसे इस गिरानेवाले शैतान 'ह'कारके चंगुलसे छूटा जाय। एकमात्र साधनाके द्वारा ही इसके कराल कवलसे छुटकारा मिल सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है।

१२. जिस कीशलका अवलम्बन और अभ्यास करनेपर हकारात्मक बहिर्विक्षेपण (Repulsion) के कमशः मृदु होते होते आकर्षणात्मक किया कमसे ऊपरकी ओर जाती है और समयपर शेप सीमापर पहुँचकर निरुद्ध होकर निष्क्रिय अवस्थाको प्राप्त हो जाती है, उसका नाम इंस-योग है। यही लययोगका श्रेष्ठतम पथ है। इसीके दूसरे नाम हैं—सहजयोग, सहजपथ, महज प्राणायाम, आत्मयोग, अजपास्थान और प्रणय-साधन इत्यादि।

इस योगान्याक द्वारा आत्मज्ञान स्फुरित होता है, इसीने उसे 'आत्मयोग' कहते हैं। यहिर्विक्षेपणका लय होता है, इसीसे इसका नाम 'लययोग' है। इस साधनमें अलग मन्त्रज्ञप नहीं करना पड़ता, इसीसे यह 'अजपा-साधन' कहा जाता है। इसका अन्यास देहस्थित सहजक्रिया और शब्दका अवलम्बन करके किया जाता है, इसीसे इसका नाम 'सहज-साधन' है। इसीके द्वारा प्रणवमें मनका लय होता है, इसीसे यह 'प्रणव-साधन' कहलाता है और 'हं' तथा 'सः'

इन दो शब्दों के योगसे इस साधनका अभ्यास करना पड़ता है, इसीसे इसको 'हंसयोग' कहते हैं। यह 'हंस' शब्द और प्रणय अभिन्न हैं। इसीसे उपनिषद्में कहा है—'हंसप्रणय-योरमेदः।' ऋषियुगमें इस साधनाका यहा प्रचार या। कमशः मनुष्योंकी धारणाशिकका हास और बाह्य विक्षेपकी अधिकता होनेसे भाँति-माँतिके स्वर-व्यञ्जनयुक्त मन्त्रोंकी सृष्टि होने लगी और उसीके साध-साथ नाना प्रकारकी कर्ष्यित मूर्तियोंका मिश्रण होनेसे साधना एक बाह्य व्यापारके रूपमें परिणत हो गयी। इसी प्रकार स्क्म प्रणय-साधन कमशः स्थूल पूजाके रूपमें परिणत हुआ। इसीसे शास्त्रों कहा गया है—

#### साधकानां हिलार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ।

अवश्य ही यह स्वीकार करना पड़ता है कि 'हंसवोग' का अभ्यास करना सबके लिये सम्भव नहीं है। परन्तु जानकार गुढ़देवसे कौशल श्रीखकर दीर्घकालतक हदताके साथ साधना करनेसे साध्य आत्मस्वरूपकी प्राप्ति अवश्य ही होती है। आत्मस्वरूपकी प्राप्ति, अभावनिवृत्ति और नित्यानस्दकी प्राप्ति—एक ही बात है। इस अवस्थाकी प्राप्ति हो जानेपर साधकके लिये फिर चाहने या पानेयोग्य और कुल भी नहीं रह जाता। उसके सारे सन्देह दूर हो जाते हैं। जाननेके लिये फिर अन्य कोई विषय ही नहीं रह जाता। श्रकुराचार्यने इसी अवस्थाको श्रवह बतलाया है—

#### यहाभाक्षापरी काभी यस्तुस्वाचापरं मुस्तम् । यङ्ज्ञानाचापरं ज्ञानं तद्ब्रह्मेरयवधारयेत्॥

१३. आकर्षणात्मक 'हं' और विकर्षणात्मक 'स' इन दो अक्षरोंके योगसे जिस 'हंस' राब्दकी उत्पत्ति होती है, उसको सास्त्रादिमें हंस-मन्त्र, सोऽहं-मन्त्र, अजपा-मन्त्र, अजपा गायत्री, आत्ममन्त्र, अनाहत मन्त्र, पुं-प्रकृतिमन्त्र, ब्रह्म-मन्त्र, जीवमन्त्र, प्राणमन्त्र, विद्यासन्त्र और शिव-शक्ति-मन्त्र आदि नामोंसे कहा गया है। उपनिषद्, तन्त्र और पुराणादिमें इस मन्त्रका माहात्म्य भरा पड़ा है। साधारण जानकारीके लिये यहाँ कुछ स्त्रोक उद्धृत किये जाते हैं—

- (क) सकारेण बहियांति इकारेण विशेत् पुनः । इंस इंसेरयमुं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥ (योगशिखोपनिषद्)
- (स) अनया सदशी विद्या अनया सदशो जपः। अनया सदशे झानं न भूतं न भविष्यति ॥ (योगच्डामणि उपनिषद्)

- (ग) विभर्ति कुण्डलीशिक्तिसस्मानं इंसमाश्रिता । इंसः प्राणाश्रयो निर्स्य प्राणा नाडीपयाश्रयाः ॥ (तन्त्रसार)
- (च) इं पुमान्क्कासरूपेण चन्द्रेण प्रकृतिस्तु सः । एतद्वंसं विज्ञानीयात् सूर्यमण्डरूमेत्रकः ॥ (स्ट्रयामरुतन्त्र)
- (ङ) हंसविद्यामविज्ञाय मुक्ती यन्नं करोति यः। स नभोभक्षणेनैव धुन्निवृत्तिं करिष्यति ॥ (सृतसंहिता)
- ( च ) हंसेन मंतुना देखि ब्रह्मरन्ध्रं नयेत् सुधीः ॥ ( शाक्तानन्दतरिक्षणी तन्त्र )
- (छ) आयानः परमं बीजं हंसारूयं स्फटिकामरूम् ॥ (यश्डपुराग)

तन्त्र और पुराणादिमें इस इंस्थोगके चरम साधन बतलाये जानेपर भी वर्तमान युगमें इसकी साधनाके अधिकारी पुरुष बहुत ही थोड़े होंगे, यही अनुमान करके ऋषियोंने समयोचित नानायिष साधन-प्रणालियोंकी व्यवस्था की है।

१४. मध्ययुगमें भारतवर्षमें जिन महापुरुषींका आवि-भाव हुआ था, उनकी अमर वाणीकी ओर ध्यान देनेसे भी यह पता लगता है कि उन्होंने इंसयोगकी माधनासे ही आत्मरुयोति-दर्शन तथा अनाहत ध्वनिका श्रवण करके उसीमें तन्मय होकर सिद्धि पाप्त की थी। दरिया साहेब, यारी साहेब आदि कई मुसल्मान संत भी इस पथके पथिक थे। दाद्र, कवीर, नामक आदि छिद्ध आत्मशानी महापुरुपीने अपने शिष्योंको इस इंसयोगका ही उपदेश किया था। दुः एवकी बात है कि पीछेरे उनके शिष्योंने इस सार्वजनीन साधनाको अलग-अलग धुद्र साम्प्रदायिक सीमामें बाँधकर उसके भिन्न-भिन्न नाम रख दिये । मैंने ऐसे अनेकी सम्प्रदायोंके साधकींसे बातचीत की, किन्तु आश्चर्यका विषय है कि उनमेंसे कोई भी अपने आदिगुरुके उपदेशका रहस्य नहीं जानते और तदनुसार साधन भी नहीं करते । वे पूजा-पाठ, भोग-राग आदि कुछ सम्प्रदायिक बाह्य आचारोंको ही साधना समझकर उन्हींका अनुष्ठान करते हैं। जो कुछ भी हो, साधनके सम्बन्धमें मध्यसुगके कुछ संतोंकी कुछ वाणियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं-

- (क) अनहद बाणी पाइये तहँ होंमे होई बिनाशु । (नानक)
- (स) स्वास स्वास प्रश्र तुमहि दियाव<sup>ह</sup>ै। (नानक)

- (ग) (किंबिरा) अजपा सुमिरन होत है सुन-मंडरु अस्थान । कर जिह्ना तहाँ ना चर्लै मन पंगू तहेँ जान ॥ (कनीर)
- (घ)कबीर हंसा न बोही उन्मनी। (कबीर)
- (ह) दादू सहज सरोवर आतमा, हंसा करें किलोज। (दादू)
- (च) सरीर माँई सोची साँई अनहद ध्यान लगाई । ( दादू )
- (छ) चलो अगमके देस, काल देखत डरै। वहाँ भरा प्रेमका द्दीज, हंस केली करै॥ ( मीरावाई )
- (ज) भान-सरोवर विमल नीर, जहें हंस समायम तीर तीर । ( दरियासाहेब )
- (झ) घटमें प्रान अपान दुहाई । अरथ आवे अरु अरघ जाई ॥ केके प्रान अपान मिन्नावै । बाहि पवनतें गगन गरजावै ॥ ﴿ सारीसाहेव )
- (अ) अनहद ताल आदि सुर बानी बिनु जिल्ला गुन बेद पड़ी।
   आपा उलटि आतमा पूजी, त्रिकुटी न्हाइ मुमेर चही।
   ( यारीसाहेब )
- (ट) बुळेशाह मान ठाई बाजी, अनहर सबद बजाया है। ( बुलेशाब )

१५. साधनपद्मपर अग्रसर होनेके लिये संयम और अभ्यासकी पूर्ण आवश्यकता है। मन असंयत होकर ही बहिर्मुख हो गया है; अतः इसको अन्तर्मुख करनेके लिये साधकको सबसे पहले संयमका अभ्यास करना पढ़ेगा । संयम ही माधनामें प्रथम सहायक है। स्थूलतः साधकमात्रको त्रिविध संयम करना चाहिये--'आहारसंयम', 'वाक्संयम' और 'काय-संयम । ये सब साधकके अधिकारको चीजें हैं, इनके लिये दूसरेकी सहायता आवश्यक नहीं है । आहार-संयम करनेके लिये दो वार्तोपर ध्यान रखना आवश्यक है--आहारका 'धरिमाण' और 'प्रकार' । जो जिस प्रकारका आहार सम्पूर्णरूपसे पचा सकता हो। उसके लिये वही प्रकार संयत आहार है। खायी हुई चीजोंका अजीर्ण, कुजीर्ण या अतिजीर्ण न होना ही संयत आहारका लक्षण या प्रमाण है। परिमाणके सम्बन्धमें कोई निर्दिष्ट नियम नहीं हो। सकता । अपनी-अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार परिमाणकी व्यवस्था होनी चाहिये । तथापि द्यास्त्रकारोंने एक साधारण नियम बतलाया है-

प्रवेदरानेनार्खं तृतीयमुद्देन तु । वायोः सञ्चालनार्थं च चतुर्थमवदोषदेत्॥ 'भूत्वते आधापेट अन खाय, चौबाई जल पीवे और चौथाई वायुसञ्चालनके लिये खाली रक्षे ।'

### कल्याण 🐃

### श्रीसरम्बर्ता देवी



हंसारूढा हरहसितहारेन्दुकुन्दाबदाता वाणी मन्दसिततरमुखी मोलिबेद्धन्दुलेखा । विद्यावीणामृतमयघटाक्षस्रजा दीप्तहस्ता श्वेतान्जस्था भवदभिमतप्राप्तय भारती स्यात् ॥

आहारके प्रकारके सम्बन्धमें अनेकों मत हैं; परन्तु स्थूलरूपमें साधकके लिये कौन-सा आहार उपयुक्त है और कौन-सा त्याज्य है ? इस सम्बन्धमें गोतामें स्पष्टतः कहा गया है—

आयुःसच्चकारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
रखाः स्निग्धाः स्थितः हृषा आहाराः साचिकप्रियाः॥
कट्वम्ळळवणारपुष्णतीक्ष्णरूभविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुःलक्षोकामयप्रदाः॥
यातयामं गतरसं पृति पर्युषितं च यत्।
विच्छप्रमिष खामेश्यं भोजनं सामसिष्यम्॥
(१७१८—१०)

'आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बहानेवाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही प्रिय आहार सान्तिक पुरुषको प्रिय होते हैं। कहुवे, लहे, नमकीन, बहुत गरम, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक और हुःल, शोक तथा रोग पैदा करनेवाले आहार राजस पुरुषको प्रिय होते हैं और जो आहार अथयका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बार्मा, उच्छिए तथा अप्यित्र है वह सामस पुरुषको प्रिय होता है।'

साधनमें सास्त्रिक प्रवृत्तिका बढ्ना आवस्थक है, इसलिये राजम और तामस आहारका त्यांग करके सास्त्रिक आहार ही करना चाहिये।

सत्य, प्रिय, हित और परिमित वाक्योचारणके द्वारा 'वाणीका संयम' होता है। बिस्कुल न वोलने यानी मौन धारण करनेसे वाणीका संयम नहीं होता। वैसीहालतमें तो भीतरका भाव बाहर प्रकट करनेके लिये नाना प्रकारके अस्वाभाविक उपायोको काममें लाना पड़ता है, जिससे उस्टी विश्विष्ठता बढ़ती है।

विचारके द्वारा विषयोंकी अनित्यताका ज्ञान और अन्यासके द्वारा आवस्यकताओंका अभाव कर सकनेपर तथा

**->e** 

सिद्धारमादि आसनोंका अम्यास हो जानेपर 'देहसंयम' हो जाता है। सङ्क ही सब प्रकारके परिवर्तनका मूल है। जो मनुष्य जैसा सङ्क करता है, वह उसी रूपमें बदल जाता है। यह नित्य-प्रत्यक्ष है । अतुएव साधकको अपनी साधनाके अनुकुल साधुसङ्क, ज्ञानी महापुरुषोका सङ्क शास्त्रोंका सङ्ग करना चाहिये । इनके अतिरिक्त एक और भी संयम बहुत ही आबस्यक है, जिसपर निजका कोई कर्तृत्व नहीं है-वह है भनका संयम । गुरुके उपदेशा-नसार अभ्यास करनेपर मनःसंयम होता है। एक मनके संयत हो जानेपर इन्द्रियादि अपने आप ही शान्त हो जाते हैं और शरीर तथा वाणीकी चञ्चलता सदाके लिये दूर हो जाती है। जो अपनी बुद्धिसे या अपने पैदा किये हुए उपायेंसे मनको रोकनेका प्रयत्न करते हैं, वे भोखा ही खाते हैं। उनका मन एक विषयकी चञ्चलताको छोड़कर दूसरे विषयोंमें चौगुना चञ्चल हो उठता है। वह कभी अचञ्चल और स्पन्दरहित। अवस्थाको प्राप्त नहीं होता ।

१६. साधनाका एक सर्वप्रधान आवस्यक विषय है—
सुमुश्चत्य । भी बद हूँ, भी मुक्त होऊँगा । भीतरके इस
भायका नाम मुमुश्चत्य है । जनतक मुमुश्चत्य नहीं पैदा होता,
तन्नतक साधनमें रित नहीं होती । मुमुश्चत्य पैदा होते ही
मुक्तिकामी साधकको सहुरुकी शरणमें चले जाना चाहिये ।
सद्गुरु ही साधनाका सर्वोत्तम मार्ग दिखला सकते हैं
और शिष्यको उपदेशके द्वारा शानका स्वरूप समझा सकते
हैं । यद्यपि इस घोर कलियुगमें सद्गुरुका संवोग एक प्रकारसे
असम्भवन्सा हो गया है तथापि भारतवर्ष आध्यास्मिक
देश है, यहाँ सद्गुरुका सर्वाया अभाव सम्भव नहीं है ।
भीतन स्त्रोजा तिन पाइया । स्त्रोज सबी होनी चाहिये ।
शास्त्र और संत्रोंक वचन गुरुकी महिमासे भरे पड़े हैं—

न गुरोरधिकं तक्षं न गुरोरधिकं तपः। तस्वज्ञानास्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

### तन्त्रकी प्रामाणिकता

( लेखक-पं • श्रीहाराणचन्द्र मट्टाचार्य )

तन्त्रशास्त्रकी प्रामाणिकताके विषयमें कुछ मतभेद पाया जाता है । मनुस्मृति (२।१) की कुलुकभट्टकृत टीकामें हारीतऋषिके एक वाक्यका उद्धरण मिलता है। वह इस प्रकार है--- 'अतिथ द्विविधा, वैदिकी तान्त्रिकी च । अ इस वचनके आधारपर कुछ विद्वानींकी यह धारणा हो गयी है कि श्रति दो प्रकारकी है-वैदिक और तान्त्रिक। जिम प्रकार वेद अपौरुरेय होनेके कारण स्वतः प्रमाण हैं। उनकी सत्यताको सिद्ध करनेके लिये किसी प्रमाणान्तरकी आवस्यकता नहीं होती। उसी प्रकार तनव भी स्वतःप्रसाण हैं। ताल्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी अंशमें तन्त्रके विरुद्ध होनेपर भी वेदको अप्रमाण नहीं माना जाता, उसी प्रकार किसी अंशमें बेदके विरुद्ध होनेपर भी तन्त्रको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दोंमें यो कह सकते हैं कि वेद और तन्त्र प्रामाणिकतामें एक दूसरेसे न्यन नहीं हैं) यन्ति समकक्ष हैं। इसल्यि तन्त्र किसी विषयमे वेदकी अपेक्षा नहीं रखता।

अगाध पण्डित एवं विख्यात द्यां दार्शनिक भास्कर-रायने तत्त्रकी प्रामाणिकताका दूमरे प्रकारते समर्थन किया है। उनके मतमें तत्त्रशास्त्र वेदके समकक्षरूपने प्रमाण नहीं हैं। यदि तन्त्रशास्त्रकी वेदनिरपेक्ष स्वतन्त्र प्रामाणिकता मानी जायगी तो 'न शास्त्रपरिमाणात्' ( पू॰ मी० तू० १। ३। ५) इस जैभिनिके सूत्रांशपर जो कुमारित्सम्टका तन्त्रवार्तिक है, उसमे विरोध पहेगा। उक्त सूत्रके तन्त्रवार्तिकमें यह सिद्धान्त किया गया है कि 'पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेदके छः अङ्ग (शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निक्का, ज्यौतिष तथा छन्दःशास्त्र) और चार वेद (ऋक्, यजुः, साम तथा अथवं)—इतने ही शास्त्र

भाजवल जो हारीतस्मृति सिलती है, उसमें यह वाक्य नहीं है; परन्तु विदानोंका कथन है कि कुल्क्कभम्ह प्राचीन प्रामाणिक अन्यकार हैं; उनके समयकी हारीतरमृतिमें यह वाक्य अवस्य था, पीछेके लेखकोंके प्रमादसे सम्भव है यह पाठ छूट गया हो। वास्तवमें इस समय जितने भी शास्त्रप्रश्च मिलते हैं, उनमें सभी स्वलींमें प्राचीन पाठ ठीक हैं—यह कहना बहुत कठिन हैं; तथा किसी पाठको सहसा अप्रमाण कहना भी साहसमात्र है।

धर्मके विषयमं प्रमाण हैं; इनके अतिरिक्त दूसरे शास्त्र ध्रमाण नहीं हैं। तन्त्रशास्त्रको शिल्कुल स्वतन्त्र शास्त्र माननेपर मीमांसक दृष्टिसे वह अप्रमाण हो जायगा; इसलिये तन्त्रको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं समझना चाहिये, किन्तु उसे धर्मशास्त्र (स्मृतिशास्त्र) के अन्तर्गत मानना चाहिये।

तन्त्रशास्त्र धर्मशास्त्रके अन्तर्गत होनेपर भी मनु, याशवस्क्य प्रभृति ऋषिप्रणीत स्मृतियों ते उसमें कुछ विशेषता है—मनु प्रभृतिकी स्मृतियाँ वेदके कर्मकाण्डमे सम्बन्ध रखती हैं, किन्दु तन्त्रशास्त्र वेदके ब्रह्म (शान) काण्डस सम्बन्ध रखता है। 🗇

शारदातिलक नामक तन्त्रशास्त्रके विख्यात प्रत्यके प्रामाणिक टीकाकार राघवभद्दने अपनी टीकाके आरम्भमें आगमशास्त्रके प्रामाण्यपर विचार किया है । उनकी सम्मतिमें आगमशास्त्र (तन्त्रशास्त्र) स्मृतिशास्त्र है । वेदके तीन काण्ड हैं—कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड । उनमें कर्मकाण्डको व्याख्या जैमिन आदि कर्ममीमासक भ्रृष्टियोंने की, नारद प्रमृति भक्त श्रृष्टियोंने उपासनाकाण्डका विवरण किया और भगवान् बादरायण तथा अन्य ब्रह्मवादी श्रृष्टियोंने ब्रह्मकाण्डकी व्याख्या की । आगमशास्त्रका मूल वेदका उपासनाकाण्ड है । सभी स्मृतियोंका प्रामाण्य वेदके आश्रयसे है । आगमसमृतिका प्रामाण्य भी उसी प्रकार वेदके आधारपर है । तन्त्रका प्रामाण्य स्वतन्त्रक्रपरे नहीं है ।

इस प्रसङ्गसं राषयभट्टने एक बात और कही है। उनके विचारमें साकार उपासनांस मनुष्योंको स्वर्मादि फल बहुत

† याश्यन्त्यस्मृतिमे भी लिखा है—

पुराणन्यायमीमांसायमेशास्त्राक्ष्मिश्रिताः ।
वेदाः स्थानानि विद्याना भर्मेस्य च चतुर्वशः॥

(१⊨३)

ौ तन्त्राणां धर्मशास्त्रेऽन्तर्भावः (वरिवस्यारहस्यप्रकाशः)। परमार्थनस्तु तन्त्राणां स्मृतिस्वाविश्वेषेऽपि मन्त्रातिस्मृतीनां वर्भकाण्ड-श्वेपत्वं तन्त्राणां महाकाण्डश्लेषस्वभिति तिद्धान्तात्। — मास्कररावपणीत सौमान्यभास्कर ( कलिनामहस्रनामभाष्य), प्रथम शतकका उपक्रमः। कम आयास्ते प्राप्त हो जाते हैं, अन्ततक मोक्षकी प्राप्ति भी हो जाती है । कर्मकाण्ड अथवा ब्रह्मकाण्डकी सहायतासे मोक्षकी प्राप्ति हतने कम आयास्त्रे सम्भव नहीं है । इसल्पिये उपासना-प्रधान आगमशास्त्र ही श्रेष्ठ है ।

ब्रह्मसूत्रोंपर मिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के जितने भी भाष्य हम समय उपलब्ध हैं, उनमें से तीन भाष्य विशिष्टादैतके अनुसार हैं। उनमें रामानुजका श्रीभाष्य वैष्णय मतके अनुकुल होता हुआ विशिष्टादैतका समर्थन करता है। ई शेवमतके अनुसार भी हो भाष्य हैं, जो विशिष्टादैतके पोपक हैं। उनमें श्रीकण्टाचार्यका शैवभाष्य प्रसिद्ध है, जिसपर विश्वविख्यात पण्डित अप्पय्य दीक्षितकी 'शियार्कमणिदीपिका' नामकी टीका है। दूसरा श्रीकर-भाष्यके नामसे प्रसिद्ध है, जो दक्षिण देशके 'वीरशैय-सम्प्रदाय' नामक शैवसम्प्रदाय-के अनुकुल है। ये दोनों श्रीयभाष्य तन्त्रके अनुगामी हैं।

श्रीकण्डके दीवमाण्य (२।२।३८) में तन्त्रको वेदवत् प्रमाण माना गया है। उत्तमें लिखा है कि वेद तथा आगम (तन्त्र) के प्रामाण्यमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों- के निर्माणकर्ता एक ही जिाव हैं; इसल्ये वेद भी शिवागम हैं, केवल इतना ही अन्तर है कि वेद केवल तीम वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय) के लिये हैं और आगम समीके लिये हैं।×

'शिवार्कमणिदीपिका' (२ १२ । ३८, ४२) में तन्त्रके विषयमें अधिकारिभेदसे व्यवस्था की गयी है। जो बेदके अधिकारी हैं, उनका बेदके अनुकूल तन्त्रों अधिकार है; तथा जो तन्त्र बेदके विषद्ध हैं, उनमें बेदके अनिधकार हैं। सारांश यह है कि बेदके अनुकूल अथवा बेदसे विषद्ध—सभी तन्त्र भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये प्रमाण हैं। इस प्रकार अधिकारिभेदसे प्रामाण्यकी व्यवस्था होनेपर किसी तन्त्रके अप्रामाण्यकी शक्का नहीं उठती। अधिकारिभेदसे प्रामाण्यकी व्यवस्था होनेपर किसी तन्त्रके अप्रामाण्यकी श्रीशक्कराचार्यप्रणीत सौन्दर्यल्वहरी ( ११ ) की लक्ष्मीपरकृत टीकामें भी इसी रीतिसे अधिकारिभेदसे तन्त्रके प्रामाण्यकी व्यवस्था की गर्यी है।

उपासनामें तन्त्रशास्त्रका विशेष उपयोग है, इस बातको अस्तीकार करना भ्रम है। शाक्त और शैव सम्प्रदाय तो तन्त्रके अनुवाधी हैं ही, बैण्णव सम्प्रदाय भी तन्त्रके अनुगामी हैं। वैण्णवीका परम माननीय पाञ्चरात्र शास्त्र तन्त्रके ही अन्तर्गत है। श्रीमद्भागवतमें भी पाञ्चरात्रके अनुसार उपासना करनेका निर्देश पाया जाता है। इसलिये आस्तिक पुरुषोंको अपने-अपने अधिकारके अनुसार तन्त्रोंका उपयोग करना चाहिये।

तन्त्रशास्त्रका प्रभाव इतना अधिक फैला है कि वैदिक तथा पौराणिक उपासनाओं में भी उसका कुछ-न-कुछ प्रमाव प्रतीत होता है। तन्त्रशास्त्रका विव्कुल परित्याग करके किसी प्रकारकी उपासना करना असम्भव है, यह कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहीं है।

## गृहस्थ क्या करे ?

वर्तेत तेषु गृहवानकृद्धधन्ननसूयकः। एञ्चभिः सततं यहैर्विष्टसाशी यजेत च ॥

गृहस्य पुरुष क्रोध और ईर्ष्यांने रहित होकर व्यवहार करें। नित्य पञ्चयश करें और देवता। पितर तथा अतिथियोंको भोजन करानेके बाद भोजन करें।

( महा० शान्ति० २१५। २५)

्र कुछ दिन पूर्व श्रीसन्प्रदायसे अलग होकर रामानन्दी वैष्णवेनि सद्यानुवपर रामानन्द-भाष्य प्रकट किया है। रामानुबन्धान्यके अनुसार नारायण परमेश्वर हैं; रामानन्द-भाष्यके अनुसार रामचन्द्र परमेश्वर हैं। ये दोनों भाष्य विशिष्टाद्वैतके अनुकूल हैं। उपबुक्त अन्यके प्रकाशित होनेके पूर्व प्राप्य तथा पाध्यास्य पण्डित-नण्डली रामानन्द-भाष्यके नामसे परिचित न थी। रामानन्द-भाष्यके केकर विशिष्टाद्वैतपरक चार भाष्य समझने चाहिये।

🗙 वर्ध तु वेदिश्चवागमयोर्भेदं न पश्यामः । वेदोऽपि शिवागम शति व्यवशारो युक्तः, तस्य ताकरीवरगरः । अतः शिवागमो दिविधः, हैविधांकविषयः सर्वेविश्यक्षेति । उभयोरेक पव शिवः कर्तो । \* \* \* उभाविष प्रमाणभृतौ वेदागमौ । ( श्रीकटमाध्य २ । २ । १८ )

इस युक्तिसे किसी-किसी तन्त्रमें म्ळेच्छॉनकका अधिकार सिद्ध होता है।

#### क्ल्याण-साधन

( लेखक--- श्रीस्वामी सन्तप्रसादजी उदासीन, सन्खर )

कत्याण अर्थात् मोक्षका अर्थ ग्रास्त्रों में 'सर्वदुःखिनवृत्तिः, परमानन्दपाप्ति' किया है। मोक्षके चार अन्तरङ्ग साधन कहे हैं—चिवेक, वैराग्य, पट्सम्पत्ति और नुसुद्युता।

विवेक कहते हैं सारासारिवचारको । वैराग्यका लक्षण बतलाते हैं, श्रव्हालोकनृणीकाने वैराग्यसायिधमंतः' अर्थात् ब्रह्मलेकतकके सब पदार्थोको तृणवत् जानना, यही वैराग्यकी अर्वाघ है। पर्स्पनिस्का अर्थ है— छः सम्पत्तियाँ, उनके नाम ये हैं— हाम, दम, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षाऔर उपरित । शम है मनको रोकना, दम इन्द्रियोंको रोकना, श्रद्धा वेद-शास्त्र तथा सुरु और साथनोंमें पूर्ण विश्वास न्खना, समाधान है— समाहित होना ( मनका सर्वथा स्थिर होना ), तितिक्षा है शीत-उष्ण, मुन्व-दृःखादिको सह लेना और उपरित है सांसारिक पदार्थों से उपराम होना । इस पर्सम्पत्तिके बाद चौथा साधन है मुमुद्धाता अर्थात् भोश्र पाने, संसारके जन्म-मरण-चक्रसे छूटनेकी इच्छा । इन चार साधानींसे ही शानद्वारा युक्ति होती है ।

अधिकारिभेदसे शास्त्रोंमें कल्याणसध्नार्ध तीर्थ, बत, नियम, योग, निष्काम कर्म आदि अनेक साधन बताये हैं; पर सबकी सीमा इन चार साधनोंमें ही जाकर समाप्त होती है। कारण जानसे ही मोश्च होता है और शानके वे ही चार साधन हैं जो ऊपर लिखे गये।

परन्तु जन्म-जन्मके कुसंस्कारींसे मन मिलन हो रहा है, इस कारण इन साधनीं के करने में मन नहीं लगता ! इसिल्ये इसका उपाय इमारे उदासीन साध-सम्मदायके मुनि-महात्माओं ने नाम-जप वतलाया है ! भगवान् के हरि, राम इत्यादि नामी-मेंसे किसी नामका मनुष्य जप करता रहे और साथ ही निष्काम कमीचरण करें अर्थात् पत्लेच्छारहित होकर तीर्थ, बत, यज्ञ आदि ग्रुभ कर्म करें तो इससे मन ग्रुद्ध होता है और उपर्युक्त साधन यनते हैं और उनसे मनुष्य कल्याणको प्राप्त होता है ! नाम-जप अन्वण्ड होना चाहिये । उटते बैठते सब समय नाम-ज्ञारण अंदर होता रहे !

### गर्व न करो—काल सबको खा जाता है

बहुनीग्द्रसहस्राणि समनीतानि बासव । बलवीर्योपपन्नानि यथैवं त्वं शबीपते ॥ त्वामप्यतिवलं शक्क देवराजं बलोत्कटम् । प्राप्ते काले महावीर्यः कालः संशमयिष्यति ॥ य इदं सर्वमादने तस्माच्छक स्थिरो भव । मयात्वया च पूर्वेश्च न स शक्योऽतिवर्तितुम् ॥ यामेनां प्राप्य जानीपे राज्यश्रियमञ्जनमाम् । स्थिता मयीति निमध्यानेपा होकत्र तिष्ठति ॥ स्थिता हीन्द्रसहस्रेषु तिह्रिशिष्टनमेष्यियम् । मां च लोला परित्यज्य त्वामगाहिषुधाधिष ॥ मैवं शक्ष पुनः कार्षीः शान्तो भवितुमईसि । त्वामध्येवंविधं ब्रात्वा क्षिप्रमन्यं गमिष्यति ॥

महा० शान्ति० २२४ । ५५--६० )

हे इन्छ ! जो वल और वीरतावाले थे, एंसे तुम्हारे-जैसे हजारों इन्छ हुए और चले गये । हे इन्छ ! इस प्रकार तू भी चला जायगा । हे शक ! तू यहा बल्यान् और देवताओंका राजा है तो भी जब तेरा समय पूरा हो जायगा तब महाबली काल तुझे भी राज्यसे अप कर देगा । हे इन्छ ! काल सबका संहार करता है, इसलिये तू धीरज रख, में, तू या जो पहले हो गये इनमेंसे कोई भी कालका उल्लाइन नहीं कर सकता । जिस सर्वोत्तम राज्यलक्ष्मीको प्राप्त करके तुम समझते हो कि यह मेरी हो गयी है, यह तुम्हारी सूटी कल्यना है क्योंकि यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती । हे देवराज ! तुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हजागें इन्हों के पास यह राज्यलक्ष्मी रह चुकी है (और उनके पाससे यह चली गयी है) वेसे ही यह चञ्चल राज्यलक्ष्मी मुझे भी छोड़कर तेरे पास आ गयी है । हे इन्छ ! अब आगे तू ऐसा गर्व न करना अब तू कान्त हो जा, यदि उसने जान पाया कि— तू मिथ्या घमण्डी है तो वह तुझे छोड़कर चली जायगी ।

### अमिविद्या

( हेस्क-पं ॰ श्रीहरियक्तजी शास्त्री वैदानशाचार्य )

उपनिषदोंमें इस विद्याका वर्णन इसलिये हुआ है कि लोग पुनर्जन्मके कियाही दर्ने । पुनर्जन्म अनेक तरहरी सन्दिग्ध हो रहा है। बहुत-से नास्तिक इस शरीरसे भिन्न आत्माको नहीं मानते । आस्तिकों में भी मतबाहुल्य है । इस जीवको भी विभु माननेवाले बहुत से आचार्य हैं। जब आत्मा विभू है, तब इसका परलोकादिमें गमन क्या ? और वेदान्तमें भी बहुत-से सिद्धान्त पाये जाते हैं। जिनसे जनमकी ही सिद्धि नहीं होती; क्योंकि विभु आत्माका जन्म और मरण कैसे हो सकता है ? जो सर्वव्यापी आत्मा है, वह अत्यन्त श्रद गर्भमें केंसे समा सकता है। फिर जब एक ही आत्मा है तो मरण अथवा जीवन सर्वथा असम्भव है, क्योंकि अनेकता रहनेपर ही जन्म-मरण हो सकता है। इसके आंतरिक्त किन्हीं श्रतियोका तारपर्य यह है कि यह जीव ईश्वरका प्रतिबिम्ब है; अविधासपर जो ईश्वरका प्रतिविभ्य पड़ता है। वहीं जीव है। अथवा जैन सूर्यका प्रतिबिम्ब अथवा आभास घटोमें पड़े, वैसे ही ब्रह्मका आभास अन्तःकरणोंमें पड़ता है; वही जीव कहलाना है । इन द्रष्टान्तींसे भी पुनर्जन्मकी सिद्धि नहीं होती; क्योंकि घटके फूटनेसे घटस्य बिम्ब किसी अन्य रूपको धारण कर कर्डी अन्यत्र नहीं जाता, न इस प्रतिविभ्यकी कोई विभिन्न धना ही होती है। जैसे पुरुपसे भिन्न छायाकी भिन्न सत्ता नहीं, दर्पणमें मुखादिकी जो छाया पड़ती है उसकी सत्ता मुलसे पृथक् नहीं, अतः घट फूटनेपर सूर्य-प्रतिबिध्य ज्यों-का-त्यों यना रहता है, तद्वत् ब्रह्म-प्रतिविम्य जो यह जीव है वह अन्तःकरणके छिन्न-भिन्न होनेपर भी ज्यों-का-ल्यों बता रहेगा, केले कहीं जायगा--इत्यादि कारणींसे पुनर्जन्ममें लोगोंको सन्देह न हो। अतः मातृभूता परमक्त्याणकारिणी श्रुति पञ्चामि-वर्णनदारा पुनर्जन्मका प्रतिपादन करती है ।

इस प्रकार राजाने जो पाँच प्रश्न किये थे, उनका उत्तर निम्न प्रकार है। प्रयम-यहाँसे प्रजा कहाँ जाती है, इस प्रश्नके तीन उत्तर हुए—कुछ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलोकको जाते हैं, द्वितीय कर्मपरायण जन चन्द्रलोकको जाते हैं, तृतीय सर्विया जन्म-मरण-प्रवाहमें हुवते और उतराते रहते हैं।

दितीय प्रश्न राजाका यह है कि वहाँसे युनः कैसे प्रजा लौट आती है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि चन्द्रलोक्से आकाशमें आकाशसे वायुमें इस्यादि। तृतीय प्रश्न यह है कि देवयान और पितृयानका मेद कहाँ होता है। इसका उत्तर यह है कि देवयानका पथ अर्थिसे आरम्म होता है और पितृयानका धूमसे; पुनः देवयानगामी संवत्सरमें जाते हैं, किन्तु पितृयानगामी उसमें नहीं।

चतुर्थ प्रश्न यह है कि ब्रह्मलोक क्यों नहीं भर जाता। इसका उत्तर यह है कि मरकर सब ही प्राणी अथवा सब ही मनुष्य ब्रह्मलोकमें ही अथवा चन्द्रलोकमें ही नहीं पहुँचते, किन्तु बहुतसे जीव मरते ही तरकाल अन्य योनियोमें प्राप्त हो जन्म लेते और मरते रहते हैं; इस हेतु वह लोक नहीं मरता।

पञ्चम प्रश्न यह है कि पाँचवीं आहुतिमें जीववाचक जल कैसे मनुष्य वन जाता है। इसका उत्तर यह है कि आदित्यलोक, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुप और स्त्री-ये पाँच अग्नि हैं। खीरूप अग्निमें जो आहुति दी जाती है, उससे जल पुरुपवाची हो जाता है।

कथा इस प्रकार है-

एक समय अरुणयोत्रीत्यन्न श्वेतकेतु सामका कोई कुमार पाद्धाल देशके अधिपति प्रवहणनामक नृपतिकी समिति (सभा) में आ पहुँचा। राजा प्रवहणने निम्नलिखित पाँच प्रका उससे पुछे। वे प्रका ये हैं—

१-हे कुमार ! यहाँसे प्रजाएँ ऊपरको जहाँ जाती हैं, उसे क्या तू जानता है ?

कुमार-राजन् ! नहीं ।

२-प्रवहण-ये प्रजाएँ पुनः जैसे लीट आती हैं, क्या त् जानता है !

कुमार-नहीं ।

२-प्रवहण-देवयान और पितृयान मार्गोंका वियोग-स्थान जानता है !

कुमार-हे भगवन् ! मैं नहीं जानता ।

४-प्रवहण-जिस प्रकार यह लोक नहीं भर जाता, उसको तुःजानता है!

कुमार-हे भगवन् ! मैं नहीं जानता ।

५-प्रवहण-जिस कारण पॉचर्वा आहुतिमें जल पुरुषवाची होता है, उसे तू जानता है !

कुमार-नहीं जानता।

तव राजाने कहा कि विदित होता है कि 'तेरे पिताने दुझको अच्छी शिक्षा नहीं दी है।' एवमस्तु---

तत्र श्वेतकेतुने अपने पिताके पास जाकर कहा कि राजा प्रवहणने मुझसे पॉच प्रश्न पूछे और मैं एकका भी उत्तर न दे सका। पिता पुत्रको साथ ले राजाके निकट जा पहुँचा और कहा कि मुझे आप अग्निविद्याका उपदेश दोजिये!

राजा बोला कि 'यह विद्या अवतक क्षत्रियोंको ही मालूम है, अन्य किसीको नहीं; दूसरे मुझ क्षत्रियकी शिष्यता आप ब्राह्मण होकर कैसे स्वीकार करेंगे ?' गौतमने कहा कि 'विद्या जहां कहींसे मिले, ग्रह्मण कर लेनी चाहिये; अतः आजसे मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिये ?'

तव गजाने कहा कि है गौतम ! यह लोक ही एक अग्नि है, सूर्य उसकी समिधा है, किरणें धूम हैं, दिन लग्ट हैं, चन्द्रमा अङ्गार है, नक्षत्र चिनगारियों हैं, इस अग्निमें देवगण श्रद्धाकी आहुति देते हैं, इस आहुतिसे सोमराजा उत्पन्न होता है; यही प्रथम आहुति है।

हे गीतम ! पर्जन्य ( भेष ) हितीय अग्नि हैं: उसकी बायु

ही सिमिधा है, अम्न (एक प्रकारका मेघ), धूम, वियुत् ज्वाला, वज्र अङ्कार, मेघशन्द विस्फुलिङ्ग है। इस द्वितीय अभिमें सोमराजाकी आहुति देवगण देते हैं, इसीसे वर्षा उत्पन्न होती है। यही द्वितीय आहुति है।

हे गौतम ! यह प्रियंवी तृतीय अमि है; उसकी संवत्तर ही समिधा, आकाश धूम, रात्रि ज्वाला, दिशाएँ अङ्कार और अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्क हैं । इस अमिमे देवगण वर्षांकी आहुति देते हैं, उस आहुतिसे अन्न उत्पन्न होता है । यह तृतीय आहुति हुई ।

हे गीतम! यह पुरुष चतुर्थ आंग्र है। उसकी वाणी ही समिया, याण धूम, जिह्ना ज्याला, चक्षु अङ्गार और श्रोन्न विस्फुलिङ्ग है। इस अग्निमें देवगण अन्नकी आहुति देते हैं, उस आहुतिसे रेतस् (वीर्य) उत्पन्न होता है। इसका ही नाम चतुर्य आहुति है।

हे गौतम ! यह छी पद्मम अग्नि है। इस अग्निमें देवगण रेतस्की आहुति देते हैं, उस आहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है । हे गौतम ! इस प्रकार पाँचर्या आहुतिमें जल पुरुषवाची होता है । वह गर्भ नौ या दस मास उत्वाहत हो पेटमें रह मालकरूपसे उत्पन्न होता है, पुनः अपनी आयुभर सुख-दुःख भीगकर मर जाता है। उसको बन्धु-बान्धव अग्निमें अला देते हैं । इस प्रकार मानव-जीवनका एक चक समाप्त हो जाता है। यही अग्निविद्या या प्रज्ञामिविद्या है।

### श्रेष्ठ भागवत कौन हैं ?

योगेश्वर हारे कहते हैं---

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः। वासुद्वैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः॥ न यस्य सः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा। सर्वभृतसमः शान्तःस वै भागवतोत्तमः॥ त्रिभुवनविभवदेनवेऽप्यकुण्डस्सृतिरजितात्मसुरादिभिर्विसृग्यात्।

न चलति भगवत्पदारविन्दाह्वविनिमपार्धमपियः स वैष्णवाप्रयः॥

विसंजति हदयं न यस्य साक्षाद्वरिरवशाभिहितोऽप्यधौधनादाः।

प्रणयरशनया धृताङ्चिपद्म स भवति भागवतप्रधान उक्तः॥ (श्रीमद्भागवत ११।२।५०,५२,५३,५५)

जिसके जिसमें कामना और कमों के बीजका उदय ही नहीं होता, जिसके एकमात्र आश्रय श्रीभगवान् हैं—वह श्रेष्ठ भागवत (संत) है। जिसकी दृष्टिमें—कारीर और धनमें अपने-परायेका भेद नहीं है; जो सब प्राणियोंके लिये सम है, द्यान्त है, वह श्रेष्ठ भागवत (संत) है। जिन्होंने अपने मन, इन्द्रियोंको वदामें नहीं कर पाया है उन देवताओंके लिये जो अभी हुँदनेकी वस्तु है, भगवान्के उन चरणकमलोंते, त्रिलोकीकी सम्यक्तिके लिये भी जो आधे क्षण यानिमेपतक भी अलग नहीं होते; वे निगन्तर भगवत्स्मरण-परायण पुरुष वे श्रेष्ठ वैष्णव हैं। विवहातांस पुकारनेपर भी जो पार्थोंका नाहा करते हैं, वे भगवान् प्रेमकी ससीने अपने चरणकमलोंके बँध जानेके कारण स्वयं जिसके हुदयको नहीं छोड़ सकते, वह भक्त श्रेष्ठ मागवत (संत) है।

### आत्मोन्नतिका एक साधन-विचार

( लेखक--श्रीभोगीन्द्रराय नान(टाल वैद्य बॉ॰ए०, बॉ॰ टी० )

हम जैसे विचारोंका सेवन करेंगे, बैसे ही हो आयेंगे। विचार ही हमारे भविष्यका निर्माण करते हैं—ऐसा कहनेमें कोई अतिरायोक्ति नहीं है। हमारा मन सर्वदा अनेकों प्रकारके संकल्प करता रहता है। ये संकल्प अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जिस प्रकार अच्छा भोजन शरीरके लिये लाभकारी होता है, उसी प्रकार अच्छा विचार मनके उपर अच्छी छाप डालता है। सास्विक और बलवान विचार हमारे मनको अलौकिक शान्ति, धैर्य, बल और हत्की जातिके विचार हमें तिर्बल बना देते हैं। राष्ट्र बाल्डो ट्राइन नामका एक विचारक लिखता है—

'It is a great law of our being that we become like those things we contemplate. If we contemplate those that are true and noble and elevating, we grow in the likeness of these.'

I What all the world's a-seeking, page (1.)

इसका तालर्य यह निकलता है कि इसारा भविष्य किसी अटस्य सत्ताके हायमें नहीं है, कोई बाह्य संयोग भी हमारे भविष्यके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। बल्कि अपने बुरे या भले भविष्यके लिये इस स्वयं ही जवाबदार हैं—अपना उड़ार या नादा हमारे अपने ही हाथमें है। इसल्यि बाहरके संयोग या दूसरे लोगोंको दोच देना—यह बड़ी भारी मूल है। भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें स्पष्ट कहते हैं—

> उद्धरेदात्मनारमानं नारमानमवसादयेत् । अत्समेव श्वारमनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ (गीना ६ । ५)

'अपना बन्धु आप ही है और आप ही अपना शत्रु है। अतः अपनी अधोगति न करके उद्धार ही करना चाहिये।'

इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि आत्मोत्कर्षकी इच्छा-बालेको अपने विचारीका हर पड़ी ध्यान रखना चाहिये। अपने हृदयमें समुद्रकी तरङ्गोंके समान बार-बार उछलते रहनेवाले विचारोंके जगर पूरा अङ्कुश रखनेकी आवस्यकता है। शुद्र विचारोंको निकाल देना—यह उनका पहला कर्तव्य है। मन तो वंदरके समान है, उसे कावूमें रखनेके लिये सर्वदा प्रयक्ष करना पड़ता है। इसके लिये विशेष अभ्यासकी आवस्यकता है—ऐसे उन्नत विचारोका सेयन करनेकी आवस्यकता है, जो हमें उत्कर्षके मार्गमें ले जायें। संक्षेपमें हम विचारोंके गुलाम न बनें, इसके लिये उनके जगर हमारा प्रशुख होना आवस्यक है।

वैसे विचार तभी हो सकते हैं जब कि हमारा मन
नीरोग, ग्रुड और तेजम्बी हो। अतः पहले उसे वैसा बनानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये। प्रथम तो शरीरको स्वस्थ
रखना आवश्यक है; वशेंकि 'शरीरमार्थ खलु धर्मसाधनम्'धर्मका प्रथम साधन शरीर ही है। खस्थ शरीरके विना स्वस्थ
मन भी नहीं हो सकता। फिर मनको स्वस्थ रखनेके लिये उसे
सुखिकर खुराक देना आवश्यक है। इसके लिये उसे अच्छेअच्छे प्रन्थ पढ़नेको देने चाहिये। सद्ध-र्थोका स्वाध्याय—
यह एक प्रकारका सत्सङ्ग है। उनमें संत पुरुषोंके वचनामृतपर
ही दृष्टि पहती है। सत्सङ्गका माहात्म्य सभी जानते हैं।
नित्य निरन्तर साधुपुष्पोंके संसर्गमें आनेसे सदिचारोको
उत्तेजना मिलती है। श्रीतुल्सीदासजी महाराज कहते हैं—
बिनु सतसंग बिवेश न होई। रामकृषा बिनु सुलम न सोई॥
सत संगत मुद मंगल मूला। सोट फरा सिधि सब साधन पूला।
सठ मुग्ररहिं सत संगति पाई। पानस परस कुशत सुहाई॥

प्राचीन भारतमें मन्दिन, चौराहे और नदोतीरोंपर होते रहनेवाली कथा-यार्ता एवं भजन-किर्तनका मुख्य उद्देश्य यही या कि उन्हें मुननेवालीं के मानसिक विचारोंकी सृष्टि शुद्ध और पवित्र बने। ऐसे अवसरोंपर बार-बार उपस्थित होने एवं कीर्तनादि उत्सवोंमें भाग लेनेसे अच्छे विचार करनेकी आदत पड़ती है और वैसी आदत पड़ जानेसे मनुष्यके मनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि उसे तरह-तरहके सत्सक्क विना चैन ही नहीं पड़ता।

मनको पवित्र और शुद्ध बनानेमें प्रार्थना बड़ा काम करती है। रामकुपाके विना तो कोई भी वस्तु सुलभ नहीं है। अतः इस भगवत्-कृपाकी प्राप्तिके लिये अनन्यचित्तसे परम कृपाल परमात्माकी प्रार्थना करना—यह समीका परम आवस्यक कर्तव्य है। इसमें चूक करना बड़ा पाप है। जो ईस्वरीय सत्ता हमारी रात-दिन रक्षा कर रही है, जो कठिनाईके समय हमारी बहुत-सी आवस्यकताओंकी पूर्ति करती है, उसे भूल जाना—ऐसे परम कृपाल प्रभुको विसार देना—यह तो कृतक्षता ही है। प्रभुको याद रखना—यही सचा धन है और उन्हें भूल जाना—यही पूरा दुःख है। प्रार्थनाके द्वारा प्रमुके प्रति हद विश्वास होता है और मनको एक अनिर्वचनीय शान्तिका अनुभव होता है। विपरीत प्रसङ्गोंमें भी वह एक अन्नृत स्वास्प्यकी रक्षा कर सकता है। प्रार्थना हमारे मनको स्काटक समान निर्मल कर देती है। इस दिव्य अलौकिक मानसिक बलके सामने दुष्ट विचार लाचार होकर अपने-आप ही खिसक जाते हैं।

पुनः-पुनः एक ही विचार करनेसे वह मनका एक अङ्ग बन जाता है । ऋषि-मुनि निरन्तर ऑकारका जय करते थे, क्सोऽहम्' मन्त्रका जप करते थे अथवा आहं ब्रह्मािस्म' मन्त्रका जप करते थे। इसमें भी एक ही सिद्धान्त समाया हुआ था कि मनुष्य जैसा ध्यान करता है, वैसा ही वह बन जाता है । भी शुद्र हूँ, अशक्त हूँ, पापी हूँ—एसा विचार करनेसे मनुष्य निश्चय ही शुद्र, अशक्त और पापी बन जाता है । इसी प्रकार भी निष्पाय हूँ, ऐसा चिन्तन करनेसे हम निष्पाय वन सकते हैं । प्रकाशका ध्यान करोगे तो तुम प्रकाश ही बन जाओगे, पुण्यका चिन्तन करोगे तो तुम प्रकाश ही बन जाओगे । पुरुषसे पुरुषोत्तम हो जानेकी हच्छाका सेवन करो तो तुम अवस्य पुरुषोत्तम हो ही

जाओगे । तुम्हारी जैसी भावना होगी वैसी ही सिद्धि होगी । स्वामी रामतीर्य उच्च प्रकारकी भावनाके सेवनका समर्थन करते हुए सबसे अपने आत्मदेवके प्रति इस प्रकार सम्बोधन करनेके लिये कहते हैं—'ओ राजाधिराज ! सम्पूर्ण शरीरोंके केन्द्रमें स्थित मेरे आत्मदेव! सिचदानन्द सम्बाद्ध ! अनन्त सत्ताधीश ! आशीर्वादात्मक तत्त्वक्त ! ओ प्रियतम ! तुम अज्ञानावरणके स्वप्नमें दासत्व स्वीकार न करो ! उठो, जागो और अपनी परम सत्ताका अनुभव करो । तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, और कुछ नहीं।'

अन्तमे कहना यह है कि अपने उत्कर्ष-साधनकी इच्छा रखनेवालेको प्रभुके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिये । श्रद्धाके विना किसी भी प्रकारके संकल्पकी सिद्धि होना सम्भव नहीं है । विश्वासपूर्वक मानो कि यह जगन्नियन्ता इसे राम मार्गपर ही छे जा रहा है। यह इमारे जीवनपथकं। अवश्य ही प्रकाश देगा । यह हमारा हितचिन्तक है । उसकी अनन्य भावते शरण लो और जो हृदयको दुर्बल बनावें, उन अद्भविचारोंको मनसे निकालकर सर्वदा शुभका ही चिन्तन करो । विश्वासपूर्वक प्रणवका अखण्ड जप करो । रात-दिन राम-नाम रटो। मनको किसी शुभ आलम्बनमे एकाव करो । कुछ समय एकान्तमें निकालो । इससे स्वयं ही ग्रुम विचारीकी स्फूर्ति होगी। ऐसे उन्नत सजीव और तेजस्वी विचार स्वयं ही उत्कर्षकी ओर ले जायँगे । तेजीमब प्रभुतं माँगो कि वे तुम्हारी बुद्धिका तेजस्वी करें। निश्चय माना कि तम श्रेष्ठ होनेके लिये ही रचे गये हो और अपना उन्नत भविष्य तुम्हें स्वयं ही बनाना है।

### महाच यशको कौन प्राप्त होते हैं ?

अन् च्यमानास्तु पुनस्ते मन्यन्तु महाजनात् । गुणवत्तरमारमानं स्वेन मानेन दर्षिताः ॥ अग्रुवन्कस्यचिन्निन्दामारमपूजामवर्णयन् । विपश्चिद् गुणसम्पन्नः प्राप्नोत्येव महद्यशः ॥

'अभिमानवश अपनेको महान् गुणी माननेवालीको यदि कोई उपदेश देता है तो भी वे अपने मनमें गर्व-कर महात्मा पुरुषोंसे भी अपनेको विशेष गुणी मानते हैं, वे अपनेको भले ही इस प्रकार माना करें परन्तु जो किसीकी निन्दा तथा आत्मस्वाधा नहीं करता और विद्या तथा गुणींसे सम्पन्न होता है, वह पुरुष स्वयं महान् यश प्राप्त करता है।'

( महा॰ शान्ति॰ २८७ । २७-२८ )

#### साधन-पथ

( लेखक—-श्रीविन्दुजी बद्धाचारी )

'साधन सिद्धि राम-पग नेह् ।'

आजकलका वातावरण कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक व्यासीच्छ्यासमें बाह्याभ्यन्तर प्रकृतियों में राग-द्वेपादिके सहस्रों द्वित परमाणुओंका क्षण-क्षणमें विनिमय होता रहता है। घनतम तमोमय असंख्य परमाणुओंके सञ्चयसे प्रकृतिमें स्थूलता इद् हो गयी है। जगत्यतिर्मे विश्वास नहीं, जगतसे अयुकाश नहीं; परलोकमें निष्ठा नहीं, गुरू वेद-वाक्योंकी प्रतिष्ठा नहीं । वृत्ति बहिर्मस्त्री हो गयी है । हम सुख्यतः बाह्य जगतमें ही विचरण करते हैं, भावनाओंका आधार वही हो गया है । ऐसी स्थितिमें परमार्थ-साधनका प्रश्न कितना महत्त्वास्पद हो सकता है, यह स्पष्ट है। उस पुण्य पीउसे, जहाँ आसन लगाकर वास्तविक साधनाराधन होता है और जो निद्धियोंका केन्द्र है, इस पृथक हो गये हैं। उसीका नाम हृदय है। चेतनताके स्थलतामें आयद हो जानेसे उनका (हृदयका) बहुत कुछ हास हो गया है-उसकी शक्तियाँ अत्यधिक श्रीण हो गयी हैं और वह निर्जीव सा हो गया है । अदा दया-दाक्षिण्यादि सद्गण तिरोहित हो गये हैं। वास्तविकताका स्थान कृत्रिमताने ले लिया है और अनुभृतिका कोरी कल्पना और तर्कनाने । सान्विक हृदयके साग देवी सम्पत्तिका अत्यन्त हास है और आसरी सम्पत्तिके साथ तामसी बुद्धिका विकास । इसीसे आध्यात्मिक साधनका पय बहुत ही दुर्गम और बाधित हो गया है। हृदय हमारा आवास नहीं रह गया, प्रत्युत स्थल बुद्धि । एक तो हम साधनपथपर आरूढ़ ही नहीं होते अपवा हो पाते, और यदि आरूट हुए भी तो थोड़ी ही दूर चलकर रह जाते हैं अथवा सीट आते हैं। यदि बीचमें कहीं अटक जाते हैं तो उसे ही गन्तव्यन्सा मानकर रह जाते हैं और अपनेमें पूर्णताका अनुभव करने लगते हैं। इमको पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, किधर भटक गये हैं। हम अपने भीतर टिक नहीं याते । यदि इमारी कुछ धार्मिक भावना हुई और यदि कुछ साधनका क्रम चला, तो उसकी चरितार्थता स्थल जगत्में ही होती है।

साधनका वही अधिकारी होता है, जिसके इदयमें पूर्वसे कोई साध्य और लक्ष्य विद्यमान होता है। उसकी प्राप्ति

अथवा संयोगकी चाह ही साधन-पथपर अग्रसर करती है। हृदय जिसकी आराधना करता है। उसीके लिये साधना भी की जाती है । जिस दर्जेकी चाह होती है, उसी कोटिकी साधना भी । ऐसा साधक ही साधन करता है और वही इप्रकी सिद्धि भी उपलब्ध करता है। कठिनाइयाँ आती हैं। परन्त वे गाधक नहीं होतीं। उनसे ध्येयमें उसकी उत्कण्टा और मी अधिक बढ़ती है। वह उन्हें अनायास झेल लेता है। जो किसी इष्ट अथवा प्रेयका आराधक है। वही वास्तविक साधक है । उसके साधनमें जीवन होता है, श्री होती है, सीन्दर्य होता है। उसमें इतना आकर्षण होता है कि दूसरे भी उसके अनुकरणके लिये उत्सुक होते हैं। वैसा करना वे पसंद करते हैं; ये हृदय-देशके साधक हैं; परन्तु जो वैसे नहीं हैं, वे बुद्धिके क्षेत्रमें अपने लिये उपयुक्त साधनका अन्वेषण करते हैं । और, पूर्व संस्कृति और प्रकृति-के अनुसार किसी साधनपर उनका मन टिक जाता है। कोई साधक उसी साधन-पथका अनुसरण करता है, जिसपर वह कभी कुछ चला हुआ अथवा जिसके निकट पहुँचा हुआ होता है । इसी प्रकार कोई आराधक ( उपासक ) भी उसी इष्टका वरण करता है, जिसमें कभी उसकी श्रद्धा हुई होती है। यह रुचि और निष्ठा पूर्वसंस्कारार्जित होती है। कोई अनायास ही उस दिशाको जाता है, जिथर कभी जा चका है। नाना प्रकारके साधन विभिन्न अधिकारियोहीके लिये हैं।

प्रत्येक साधक और आराधकका सबसे पहला कर्तव्य अपने ध्येय और लक्ष्यका निश्चय करना होता है। सब्बे साधक और आराधक सावधानता और संलग्नतापूर्वक ऐसा करते हैं और वे ही साधनमें प्रवृत्त होते हैं। सब्बे साधक और जिज्ञासुको ईश्करीय प्रेरणांसे सब्दुष्ट मी मिल जाते हैं और वह ठीक रास्तेपर आ जाता है और टिकाने लग जाता है। जिन्हें लक्ष्य और ध्येपका निश्चय नहीं, उन्हें अवस्य ही मटकना और अटकना पड़ता है। जिसका गन्तव्य ही निर्धारित नहीं, वह कहाँ जायगा ! सक्कल्य और प्रतिज्ञाकी हदतासे ही साधनमें हदता आती है। अन्तर्मुखी वृत्तिकी ध्येयमें एकतानता ही, जिसे संतोंकी भाषामें सुरति कहते हैं, वद पथ है जो लक्ष्यतक पहुँचाता है। ध्येयकी ओर देखते हुए गुरूपदिष्ट मार्गसे सावधानतापूर्वक ( पूर्ण मनोयोगसे ) चले जानेहीसे अभीष्टकी सिद्धि होती है। शारीरिक स्वास्थ्य-के साथ मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहनेहीसे साधन बन पडता है । युक्ताहार विहारसे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और वैराग्य अथवा निःस्पृहतासे मानसिक स्वास्य्य । मानसिक नैरुज्य उसीसे प्राप्त होता है। राग-द्वेषमूलक वैषम्यके रहते कोई सर्वथा समताकी भूमिकापर प्रतिष्ठित। परमार्थका अधिकारी नहीं हो सकता । परमार्थसाधकके लिये मानसिक प्रीहा और अतिसार बड़े बातक रोग हैं। मानसिक प्रीहा जप-तप सर मीतर-ही-भीतर खा जाती है, जिससे अन्तः-करण विस्कुल निःसत्त्व हो जाता है। वह साधनको अपना आहार और छोकको विहार-स्थल बनाती है। वह मानसिक हीहा आत्मश्लाघा है । मानसिक अतिसार भी शक्ति-सञ्चय नहीं होने देता । कुण्डलिनीके यत्किञ्चित् स्फुरणसे जब प्रज्ञा विकसित होने लगती है, तब तत्त्व-विचार-का ऋम चलता है । चेतनताकी किरणोंसे नाना भाव-विचार झड़ते रहते हैं। उन्हें यदि योगी पचा जाता है, तो वे विचार आचार ( चरित ) में परिणत होकर सद्गुण उत्पन्न करते हैं । जब विचार आचारके आशयमें भरकर ऊपर आ जाता है, तब बद्दमचार ( काब्य-प्रणयन, प्रवचन, कीर्तन ) का रूप धारण करता है । इससे जगत्का कल्याण होता है, जिज्ञासुओंको प्रकाश मिलता है। यदि इसके पूर्व आरम्भमें ही तत्त्व-विचार प्रचारका आकार ग्रहण करते हैं, तो साधकके दितकी हानि होती है और दूसरोंका भी उतना कन्याण नहीं होता जितना होना चाहिये । क्योंकि परिपाक न होनेसे उन विचारोमिं प्रभाव कम रहता है। पूर्ण परिपाक होनेसे उनकी खल्प मात्रा भी उपयोगिनी होती है,—उनमें शक्ति होती है। जीवन होता है । पूर्ण परिपाक आत्मप्रकाशमें होता है। समयके पूर्व विचारोंका प्रचारके क्षेत्रमें जाना ही मार्नासक अतिसार है । निःसत्त्वता एवं अगम्भीयंसे ही वह क़रोग उत्पन्न होता है। आत्मालोचन तथा आत्म-संशोधनपूर्वक आत्मोजतिकी भावना सतत बनी रहनेसे सायक इन व्याधियोंसे बच जाता है । साधनका परिपाक होनेपर जब साधक अन्तर्जगत्में प्रवेश करता है, तब उसके पारमार्थिक पथको प्रकाशित करनेके लिये परमात्माकी ओरसे प्रकाशकी किरणें उसे मिलती हैं। यदि वह बाह्य जगतमें उनका उपयोग करता है और दृत्ति धीरे-धीरे बहिर्मुखी हो जाती है तो भीतर अन्धकारका अधिकार होने लगता है

और पथभ्रष्ट होनेकी आशङ्का उपस्पित हो जाती है। अव-तक प्रकाशके उद्गम-स्थलमें नहीं पहुँच जाते, जबतक आत्मज्योतिसे भरकर अन्तःकरण तद्गूप नहीं हो जाता और अनात्मभावना नष्ट नहीं हो जाती अथवा जबतक परमित्रयतम पुरुषोत्तमका पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक तमम् और ज्योतिका द्वन्द चला ही करता है । अतः स्थिति कोमल अथवा शङ्कनीय ही रहती है।

साधकका वास्तविक साधना क्षेत्र अन्तर्जगत् है। उसके लिये (वास्तविक साधना के लिये ) अन्तर्मुल होना बहुत आवश्यक है (प्रत्याहार विना धारणा नहीं बनती और धारणा विना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती )। बाह्यसे ज्ञानसञ्जय करनेवाले चन्नु और ओत्रका पूर्ण संयम और निरोध ज्ञातक नहीं होता, तबतक हृदय देशमें प्रवेश भी नहीं होता और जबतक हृदय देशमें प्रवेश नहीं होता, तबतक साधन भी नहीं बनता और सिद्धि अथया सफलता भी नहीं होती । किशी महापुरुपने कहा है—

च्छम बन्दो, गोश बन्दो तब बबन्दा। गर न यात्री सिर्दे हक् बरमा बब्रन्दा।

अर्थात् नेत्र, श्रीत्र और बाकुको यन्द करो, सेका। यदि इसपर भी सत्यका रहस्य न अवगत हो, तो भुझे हुँसा । पहले लोग तीन हिस्सा भीतर रहते थे और एक हिस्सा बाहर । फिर आधा बाहर, आधा भौतर । बाद तीन हिस्सा बाहर, एक हिस्सा भीतर और अब प्रायः सम्पूर्ण अंशोंमें बाहर ही रहते हैं। मम्प्रति हृदयका अत्यधिक हास हो जानेस श्रद्धाका ही तिरोभाव हो गया । कुछ है भी तो अधिकांद्रामे राजसी-तामसी, जो लण्डशः चलती है और खण्डन खण्डमे ही ६चि रख़ती है। सास्विकी श्रदा तो अत्यन्त दुर्छम हो रही है, जो परमार्थका साधन करती है। धर्म और प्रेम दोनोंही-की आधार-भृमि सत्त्व है। प्रेमके (अथवा सुख-दु:खके) लक्षण अत्र आदि भी सस्वहीके क्षेत्रमें समुदित होते हैं, इसीलिये वे सान्विक भाव कहलाते हैं और श्रद्धा एवं धृत्रि आदि धार्मिक शक्तियाँ भी वहीं उत्पन्न होती हैं । श्लान्ति और शान्ति-जैसे दिव्य गुणोंका भी वही उद्गम है। सत्य-स्थता ही स्वस्थता है। सत्त्वगत होनेहीको किसी विषयमें 'लगना' कहते हैं । ज्ञानका साधन यद्यपि बुद्धि-वृत्तिसे होता है, तथापि उसका सम्पादन और निदिध्यासन सत्त्रहींसे होता है। उसकी स्थिरता और सार्थकता उसीके आश्रवसे होती है । ग्रुड गानका और ग्रुड प्रेमका स्मृदय ग्रुड अन्तःकरणमें ही होता है। गुद्ध तत्त्वके प्रकाश और विकासके लिये शुद्ध सत्त्वकी स्थिति नितान्त आवश्यक है। क्योंकि उसके विना सर्वात्मीयताके रूपमें आत्माकी व्यापकताका अनुभव नहीं होता । राग द्वेष दम्भके पथसे परिच्छिन्नताकी ऐसी गहर कन्दरामें ले जाकर डाल देते हैं, जहाँ आत्माके प्रकाशकी किरणें बिल्कुल नहीं पहुँचती । द्वेषके दुर्गम पर्वत और रागके सधन वन आत्मदेवसे इतना पृथक् कर देते हैं कि च्यापकताके लिये अवकाश ही नहीं रह जाता । मेदबुद्धि जितनी पुष्ट होगी, न्यापकता और उदारता उतनी ही बाधित होगी-यह निश्चित ही है । प्रेमका भाव ही आत्मीयता उत्पन्न करता है और द्वेषका परकीयता । जिनका हृदय आक्रीड (विहार यन ) होता है, जो आत्मज्योतिकी प्रसन्न कौमुदीले सुरम्य उसके एकान्त प्रान्तमें प्रियके सरस साहचर्य-में रहते हैं अथवा उसके दिव्य भावते भावित होते हैं, उनका न्दक्षण ही कुछ विलक्षण होता है । वे लोगेंसे मिलना, बोलना कम पसन्द करते हैं। बाह्य जगत्ते वे अबते हैं। कीन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता-इधर उनकी दृष्टि ही नहीं । कल्याण उनका स्वरूप, उपकार उनका चरितः करणा उनकी चेद्याः प्रसन्नता उनकी मुद्रा और शान्ति उनकी छटा होती है---

### वदनं प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुधामुची दाचः । करणं परोपकरणं येषां केषां न ते बन्धाः॥

अस्तु, परमार्थ-साधनके लिये अन्तःकरण-संशोधन प्रथम वस्तु है। यदि भगवान्को रिक्षाना है, यदि उन्हें अनुकूल करना है तो उनके अनुकूल होना भी चाहिये। उसके लिये उनकी प्रिय वस्तु साधुताका अपने में (अपने स्वभावमें) सञ्चय करना सर्वया सापेक्ष एवं अनिवार्थ है। देप-बुद्धिके पुष्ट होनेसे परदोपदर्शन और क्रोध अनायास उत्पन्न होते हैं, जो कलह-विग्रहके कारण बनते हैं। दोष-दृष्टि होनेसे दोप-ही-दोप दिखलायी देते हैं और गुण-दृष्टि होनेसे दोप-ही-दोप दिखलायी देते हैं और गुण-दृष्टि होनेसे दोप-ही-दोप दिखलायी देते हैं और गुण-दृष्टि होनेसे दोप-सा-देश द्रिप हो उत्पन्न करता है और प्रमि में मा प्रभाव अन्तःकरण अथवा मनोवृत्तिका ही पड़ता है। विग्रुणातीत सिचदान-दत्तत्त्व परमात्माके दर्शनके लिये दृष्टि और वृत्तिका गुणातीतताकी मर्यादातक पवित्र होना भी सर्वया आवश्यक है—

नयन औं जि मन माँजि चेतिऐ चिदानंदयन राम । अश्व इस्व-दोरय नहिं होते, ऐसी कसिय लगाम॥ (भगवती मन्जुकेशी देवी)

वर्तमान काल लेकिक और पारलेकिक अथवा पारमार्थिक-हर एक विभारामें सजनता और सत्यात्रताकी बड़ी मार्मिक अपेक्षा कर रहा है। अतः उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना सर्वाधिक बाङ्छनीय है। एक संतद्भदय एकान्तमें रहकर भी अपनी सिद्ध-समुदार सद्भावनाओंसे वह लोक-कल्याण कर सकता है, जो सामान्यजन कितने ही व्याख्यानों-से भी नहीं कर सकते।

अन्तःकग्ण-विशुद्धि ही सक्त साधना-सार । अहै त्योंहि एकाव्रता योग-तत्त्व समुदार ॥ (२)

साधन अनेक हैं-अधिकारके अनुसार, शक्ति और रुचिके भेदसे। कोई कुछ परन्द करता है और कोई कुछ। जो जिसे पसन्द करता और चाहता **है**। उसके खिये वही अच्छा है- 'रुचीनां पैचित्र्यादः .... ।' 'जा कर मन यम जाहि सनः \*\*\* \*\* || किसमें मनुष्यकी स्वभावतः अभिकृति होती है, चाहे वह प्रेय (इप्र) हो अथवा श्रेय (साधन ), उसीमें उसके चित्तकी एकामता होती है और जिसमें चित्तकी एकाप्रता होती है, उसीमें अन्तःकरणकी तल्लीनता होती है और जहाँ तल्लीनता होती है, वहीं सुख-सन्तोपकी प्राप्ति होती है । तत्त्व सत्त्वके तलस्यलमें है--अन्तःकरणकी गहराईमें है । तलीनता अथवा पूर्ण सुरतिसे ही उसका अपरोक्षानुभव होता है। परन्तु रुचिके साथ एक वात विचारणीय होती है। वह है शक्तिका प्रश्न । इसीको अधिकार भी कहते हैं । अभिरुचि क्षक्तिसे ही सार्थक होती है। और यह मानी हुई बात है कि कलियुगी जीवोंकी शक्ति क्षीण होती है, जो प्रत्यक्ष है। अस्तु, चाहे जिसका जो साधन और साध्य हो, उसमें वह निष्ठा-युक्त होता हुआ भी सर्वसुलभ स्वयं शब्दब्रह्म अन्तर्नाद रामनाम-का अवलम्बन हे सकता है-उसका एकान्त जप-योग कर सकता है । जितने आस्तिक वेदनिष्ठ रुजन होंगे, उन्हें शहद-वाद अभिमत ही होगा। जो सन्दबादी हैं, उनकी श्रद्धा भगवन्नाममें भी हो सकती है-चाइ वे फिसी सम्प्रदायके हों। भिन्न-भिन्न धारणाओं और भावनाओं के क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए भी कितने संत रामनामसे ऋतार्थ हुए हैं। कारण यह कि जहाँ आत्मा है, वहीं राम अथवा जो आत्मा है, वही राम एवं जो ज्योति है, वही ध्यान और जो ध्यान है, वही ज्योति—'ध्यानेरन्तर्गतं ज्योतिः ज्योतियोऽन्तर्गतो ध्यानः।' ध्यान और ज्योतिकी तरह नाद-विन्दुका भी धनिष्ठ सम्बन्ध है और वही रामनाम है। आत्मा ही यह केन्द्र है, जिसके धमुण्डवल समतल स्थलमें सभी मतींके संत एकत्र होकर एक स्वरंसे रामनामका अखण्डनण्डलाकार मधुरालाप (अजपा जप) करते हैं। अतः जो अध्यात्मपथके पियक और हृदयदेशके यात्री हैं, उन्हें भगवज्ञामका आभयण, उसका एकान्त जप—ऐसा जप जिसका हृदय अभिमानी हो—करना ऐसा साधन है, जो सभी साधनाओं और निष्ठाओंको बल देता है, जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराय्य, योग—सव सिद्ध होते हैं, जो निर्मुण-सगुण-उभय ब्रह्मरूपोंका साक्षी और स्वयं सबका साध्य है। अगुण-उभय ब्रह्मरूपोंका साक्षी और स्वयं सबका साध्य है।

राम नाम अवतंत्र बिनु परमारथ की आस । तुकसी बारिद बुँद गहि चाहत चड़न अकास ॥

यह अवस्य रुख्यमें रखनेकी बात है कि वाकक्रमसे जिसका आरम्म वैखरीने होता है, चलनेहीने मुगमताने ठीक टिकाने पहुँचते हैं—माता सरस्वती बड़ी सरस्ताने मध्यमाकी उस मुरम्य मुख-पुझ कक्रमें पहुँचा देती है, जिसे शाब्दिक अपनी परिमाणमें स्पोट कहते हैं, जहाँने शब्द रफ़्टित होते हैं, जहाँ रामनामके नाद-विन्तु चिति और हादिनीके साथ हिल-मिलकर खेलते रहते हैं। तास्पर्य यह कि वाक्यागंसे अजपा और दिव्य नाद (स्वयं शब्दब्रक्ष-स्वरूप गुणातीत अनाहत) उभयकी सिद्धि होती है।

स्वतः सन्द-प्रामाण्यतः 'विन्दु' वाक-पय गम्य । सन्द-ब्रह्म गमिति ध्वनि-ध्यान-धारणा रम्य ॥ वहीं गम, वहि ध्यय हैं, वहीं श्रेय, वहि प्रेय । गम नाम पंत्रम् ही 'बिन्दु' प्राण-प्रिय पेय ॥

यद्यार आजकल सहुक बहुत दुर्लभ हो गये हैं और उनसे भी दुर्लभ उनकी पहचान हो गयी है, तथापि यदि भगवत्कृपा और भाग्यसे ऐसा सुयोग लग जाय और कोई गमके प्यारे मिल जायें, तो उनकी शरणमें प्राप्त हो उनके निर्देशसे ही भजन करना श्रेयस्कर है—

'कि सालिक बेखबर न बुबद के राहा-रस्मे मिल्रालहा ।'

क्योंकि गुंठ मार्ग और केन्द्रोंके सब भेद जानता है। सबे साधक (भगवानके लिये भगवानके रास्तेपर चलनेवाले) को, जब उनकी सहायताका ठीक मुहूर्च आ जाता है, (ईश्वर अन्तिम अनिष्ठकारक क्षणमें ही अचिन्त्य रीतिसे सहायता करते हैं) तब भगवान् किसी सहुष्ठ अवस्य मिला देते हैं। यह सङ्घटन भगवान् स्वयं अपने जगहुरुरुपसे करते हैं—

जिमे पिय तुम अपनाते हा। अपने मिलनेकी राहटसे आप हि बतलाते हो॥

जबतक ऐसा न हो, कोई सहुर न मिलें, तबतक भगवान्के भरोसे पूर्ववर्ती संतींके अनुमवींसे लाम उटाते हुए सावधानतापूर्वक रास्तेपर चलना चाहिये और अपनेको अमुके सामने सबा साधक और आराधक सिद्ध कर देना चाहिये | फिर तो वे सँमाल ही लेंगे | अपने कर्तव्यपालनमं वे बड़े सजग रहते हैं—'बड़ी साहियीमें नाथ, बड़े सावधान हो।' कोई उनके लिये दो पग आगे बढ़ता है, तो वे चार पग आगे अस्तर उसे अपनाते हैं—

राति प्रांति स्वारय परमानय । कोड न राम सम जान जथारथ ।।

हाँ, अयस्य जान छेना चाहिये कि सम्रे गुरु एक मुदीर्ध कालके बाद मिलते हैं, जब भगवानके मिलनेका मङ्गलमय समय समीप आता है---

> ठम्रे बायद कि सार आयद वकनार । इँदौजन सरमद हमा कसरा न देहन्द्र॥

अर्थात् इस बातके लिये एक सुदीर्घ जीवनकी अपेक्षा है कि वह प्रियतम सरका मोदमें आये । ऐ सरमद, यह सम्पत्ति सबको नहीं मिलती !

गुर गोविन्दका मिलना उतना कठिन नहीं, जितना कठिन उनके लिये हृदयमें छवी चाहका होना है। सबी चाहमें एक अनुत आकर्षण होता है, जिसके स्क्म शक्ति-सन्तु वहाँतक खिचे हुए होते हैं जहाँ जिसकी चाह होती है, वह होता है। सबी चाह या लगन स्वयं प्रध्यदर्शनका काम करती है। यह रास्ता साफ़ करती हुई उधर ही खींच ले जाती है, जिधर वह गयी हुई होती है। सचाईका रास्ता इतना प्रश्नस्त, विश्वस्त, सुघटित और सुव्यवस्थित अतएव अमय होता है कि उससे कोई मटक ही नहीं सकता। जहाँ, कोई मटकेगा, वहाँ भी वहीं है। यह उठाकर ठिकाने ला देगा—'कस न दीदम कि गुम शुद अज रहे-रास्त'— किसीको सचाईके रास्तेस गुमराह होते नहीं देखा।

अतः आन्तरिक साधनकी और विशेष लक्ष्य रखना

उचित है। उसीके बननेसे सब बनता है। अन्तःकरणको ऐसा साधना चाहिये कि वह निश्छल और निरहङ्कार हो, जिससे उसमें भगवानके लिये सबी चाह उत्पन्न हो सके—

निर्मेंत मानसिक आवास ।

मिलन भाव बुहारि फेंकहु स्वच्छ करहु देवास ।
सींचि नमंत मदहि मारा, मदन उन्हां रास ॥

छरस, नवरस, पंचास महँ बहै एक बतास ।
कहित 'केड़ी। मठ सैंबारहु करहिं जेहि हिर बास ॥

### परमोत्कृष्ट साधन

#### गायत्री

( लेखक--पण्डितपवर श्रीदारकाप्रसाद की चतुर्वेदी )

इसारे-जैसे जीवातमाओंको इहलोक और परलोक दोनों लोकोंमें मुख एवं शान्ति प्रदान करनेवाला यदि कोई परमोत्कृष्ट साधन है तो यह एकमात्र वेदमाता गायत्रीकी सर्वतीभावेन आराधना ही है। अनेक जन्म धारण करके अनेकों योनियोंमें भटकनेके बाद तब कहीं भगवत्कृषा अथवा उत्कृष्ट कर्मोंके पळलपमें इस जीवको मानव-शरीर मिळता है। मानव-योनिम भी ब्राह्मण होना महान् पुण्यकर्मोंका फळ है। फिर ब्राह्मण होकर जिसने वेदमाता गायत्रीका अनुप्रह सम्पादन कर लिया, उसको तो किसी बातकी कर्मा ही नहीं रह जाती।

यद्यपि वेदादि शास्त्रोंमे ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनका साधन करके द्विजयर्ग स्व प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है; तथापि वेदमाता गायत्रीकी महिमा सबसे अधिक है। शीनकीय ऋग्विधानमें तो यहाँतक कहा गया है—

> प्रथमं लक्षसायत्रीं सप्तत्याहृतिसम्पुटान् । ततः सर्वेर्वेदमन्त्रैः सर्वसिद्धिः विन्दृति ॥

अर्थात् सम व्याद्धतियोंसे सम्पुटित गायत्री-मन्त्रका एक लक्ष जप किये विना कोई भी वेदमन्त्र सिद्धिपद नहीं हो सकता । इससे स्पष्ट होता है कि गायत्री-मन्त्र बैदिक साहित्यके खजानेकी मानो कुंजी है । जिसने गायत्री-मन्त्रको साथ लिया, उसने मानो उभय लोकोंको अपने वद्यमें कर लिया।

शुक्राचार्य युद्धमें मारे गये दानवींको जिस मृत सञ्जीवन मन्त्रके प्रभावसं जीवित कर देते थे, वह भी गायत्रीप्रधान मन्त्र ही है । जिस ब्रह्मास्त्रसे तीनों ठोक यर्रा जाते थे, उसमें भी गायत्री-मन्त्रकी ही प्रधानता है । विश्वामित्रजीके समस्त अख-शखोंको विफल करनेवाला बसिष्ठजीका ब्रह्मपुष्ठ गायत्री-मन्त्रात्मक हो था । गायत्रीकी आराधनासे ही विश्वामित्रजीने न केवल ब्राह्मणत्व ही प्राप्त किया था, बल्कि उनमें नवीन सृष्टि रचनेकी शक्ति भी उत्पन्न हो गयी थी । हस प्रकार कितने उदाहरण दिये जायें । ब्राह्मणके लिये तो गायत्री कामधेनुरूपा है । जो ब्राह्मण ऐसे महामहिम गायत्री-मन्त्रका महत्त्व न समझकर उसकी साधनासे विमुख रहता है, उसका ब्राह्मणके धर जन्म लेना व्यर्ध है ।

प्राचीन कालके उदाहरणोपर ही नहीं, बहिक आधुनिक कालकी घटनाओंपर ही यदि ध्यान दिया जाय तो भी गायत्री-मन्त्रका अनुपम प्रभाव मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दीखने लगता है। श्रीज्ञानेश्वरजीको गायत्री-मन्त्रसे जो लग्भ हुआ था, वह प्रसिद्ध ही है। खामी दयानन्दको इतना प्रसिद्ध करनेवाला गायत्री-मन्त्र ही है। हमारी जानकारीमें एक-दो नहीं, बीसियों ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने आजन्म गायत्रीको छोड़ अन्य किसी उपायका अवलम्ब नहीं लिया और जो इस लोक और परलोक दोनोंमें मुखी रहे। 'हिन्दी-प्रदीप' पत्रके सम्मादक खगींय पण्डित बालकुष्णजी मह गायत्री-

मदको कथ्बंसे अधःमै उतारो और मदनको अधःसे कर्चमै चढाओ ।

मन्त्रके ही बलपर निर्मय होकर सिंहकी तरह दहाइते थे।
मृत पुरुषोंकी बात छोड़िये, महामना पण्डित मदनमोहनजी
मालवीयको देखिये; उनका हिंदूविश्वविद्यालय वेदमाता
गायत्रीकी आराधनाका ही जीता-जागता फल है। जो कार्य
पहले असम्भव-सा देख पड़ता था, वही गायती-मन्त्रके
आश्रय-ग्रहणसे अत्यन्त सरल हो गया। इस प्रकार मृतजीवित अन्य अनेक महापुरुषोंके नाम गिनाये जा सकते हैं,
जिन्हें गायत्री-मन्त्रकी आराधनासे अपार लाम हुआ है।

इतना ही नहीं, ब्राइग्ण-जाति और गायत्री-मन्त्रका कुछ ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि कितने ही सब्बे ब्राह्मणेंको तो गायत्री-मन्त्रके आराधनसे आजन्म विद्यत रहनेपर भी अन्तकालमें अपने-आप उसका समरण हो आता है। उदाहरणके तौरपर देशपर अपनेको न्यौद्यावर कर देनेबाले स्वर्गीय राष्ट्रभक्त पण्डित मोतीलालजी नेहरूको लीजिये। वे जीयनभर दूसरे वातावरणमें रहे, परन्तु शरीर छोड़ते समय पूर्वसंस्कारवश उन्हें गायत्री-मन्त्रका समरण हो आया! इस प्रकारकी घटनाएँ ब्राह्मण-जाति और गायत्री-मन्त्रके अविष्लेख सम्बन्धकी परिचायक नहीं तो और क्या हैं!

इन पंक्तियों के लेखक के जीवनका आराध्य मन्त्र तो गायती-मन्त्र ही है । जब में अपने जीवनकी विषम किटनाइयों और उनसे अनायास पार हो जाने के इतिहासपर हिंगात करता हूँ, तब मायत्री-मन्त्रके अगणित उपकार प्रत्यक्ष हो जाते हैं और उसके प्रति मेरी निष्ठा यत्परो नास्ति हो जाती है । वारेन हेस्टिंग्ज नामक पुस्तक लिखनेके उपलक्ष्यमें तत्कालीन प्रान्तीय सरकारकी ओरसे मुझे जो पुरस्कार मिला, उसे प्रायः सभी हिन्दी-साहित्यानुरागी जानते हैं। उस समय आजीविकाहीन होकर कभी गृहस्थीके भारसे दब जानेके कारण मैं जिस मानसिक अशान्तिका शिकार हुआ था, उसे मैं ही जानता हूँ । परन्तु वेदमाता गायतीने वैसे गादे समयमें भी अपना करावलम्ब देकर सुक्षको शोक-सागरसे हैंसते-खेलते पार लगाया । मेरे जीवनमें गायती माताके ऐसे अनेक उपकार हैं, जिनका स्मरण करके दृदय गद्गद हो जाता है । सच पूलिये तो एकमात्र गायती माताकी कृपसे ही मैंने आजतक विविध विषम परिस्थितियों में पहकर भी सानन्द जीवन किताया है । उन्होंके भरोसे मैं आज भी चैनकी बंदी बजा रहा हूँ । अस्तु,

वेदमाता गायत्रीका ब्राह्मणमात्रपर वात्सस्य स्नेह है; फिर भी कितने खेदकी बात है कि आजकलके अधिकांश ब्राह्मण गायत्री माताकी साधना तो अलग रही, उनका समरण भी नहीं करते। फलतः वे इस जले पेटके लिये ब्राह्मणेतरोंके द्वारपर मारे-मारे फिरते हैं। मैं यह दावेके साथ कह सकता हूँ कि यदि अबसे भी ब्राह्मण-जाति सचेत हो जाय और गायत्री माताकी आराधना करने लगे तो फिर वह पहलेकी तरह शक्तिशालिनी हो सकती है। एकमात्र इसी सर्वोत्कृष्ट साधनसे कोई भी ब्राह्मण अपने लिये उनयलोक बना सकता है। भला, जो वेदमाता गायत्री आयु, पृथियी, इन्य और इन सबसे बदकर ब्रह्मवर्चस देनेवाली है, वह क्या कभी विसारनेकी वस्तु है ! मैं नित्य सन्ध्योपासनके समय विसर्जन हरते हुए वेदमाता गायत्रीसे यह प्रार्थना किया करता हूँ—

स्तुतो मधा वस्दा वेदमातः श्रचोद्यन्तीः पवने द्विजाता । आयुः पृथिष्यां द्वविणं ब्रह्मवर्चमं मधां दश्वा प्रजातुं श्रह्मलोकम् ॥



## बह्मवेत्ता मुनि कौन है ?

वाचो वंगं मनसः कोधवेगं विधित्सावेगसुदरोपस्थवेगम्। पतान्वेगान्यो विषद्देदुदीर्णास्तं मन्येऽहं ब्राह्मणं वै सुनिं च ॥

जो पुरुष वाणीके वेसको, मनके वेसको, कोधको वेसको, काम करनेकी इच्छाके वेसको, उदरको वेसको और उपस्थके वेसको रोकता है, उसको में ब्रह्मवेत्ता मुनि रुमझता हुँ ।

(सहा० शान्ति० २९९ । १४)

## कल्याण

### तुलसीदामको माधना



कषडुँक अंब अवसर पाइ।

वि नि नि कबहुँक अंग ! अवसर पाइ मिरिओ सुधि बाइबी, दीन सब अँगहीन, छी नाम ले भरे उदर ए विनय कबहुँक अंब ! अवसर पाइ । द्याइबी, कछु करुन-कथा चलाइ 🔢 अँगहीन, छीन मर्छान अधी अघाइ । भरे उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाइ ॥ なるなななななななななななな 数ならなななななななななななな वृक्षिंहें 'सो है कीन' कहिबी नाम दमा জ্লান্ড | विगरिओ सुनत राम कृपालुके मेरी वनि जाइ 📙 जगजनि जनकी किये जानकी वचन महाइ 🕴 तुलसीदास भव तव नाथ-गुन-गन गाइ 🗓 --- तुलसीदासजी

enthletalelalalala

सार अंग ७८

### सहज-साधन

( लेखक -श्रीबदरीदासती महाराज बानवस्थी, बेदान्तभूषण )

इस समय संसारमे जीवोका जीवन बहुत थोड़ा रह गया है। उन्हें न तो पूर्ण आयु ही मिलती है और न वे पूर्ण सुख-सम्पत्ति और स्वाधीनताका ही उपभोग कर पाते हैं — बीचहीमें कालके वर्शाभृत हो जाते हैं। ऐसे अलग्जीबी जीवोंके कल्याणके लिये यदि कोई सहज-साधन बता दिया जाय तो उनका महान उपकार हो सकता है। इसी बातको लक्ष्यमें रखकर हमारे गुरुदेव परमणूज्यपाद योगिराज ब्रह्मनिष्ठ श्री११०८ श्रीवनराजजी महाराजने हमें जो सहुपदेश दिया था, उसे ही कल्याणके पाठकोंके समक्ष उपस्थित करके हम आशा करते हैं कि इस सहज-साधनके द्वाग वे अपना और अपने इष्ट-सिकोंका कल्याण कर सकेंगे। अरनु,

पूज्य मुख्येयने कहा या कि जो कार्य खाभाविक हो--जो मुखने और अपनी अखण्ड प्रसन्नताने हो सके, वही 'सहज' होता है । उस सहज-साधनसे सत्पृष्ठप परमात्माका साञ्चान्कार कर सकते हैं तथा अपने अज्ञानको नए करके सारे जगत्का भला कर सकते हैं। अतः इस स्वन्य जीवनमें मनुष्यमात्रको इस सहज-साधनका अभ्यास करना चाहिये । इस साधनको रुमझनेके लिये पहले तीन शब्दोंकी परिभाषा समझ लेनी चाहिये। क्योंकि इन्हें समझे विना सहज-साधनका अभ्यास हो नहीं सकता । वे तीन शब्द ये हैं---भ्रम, अविद्या या माया और अहद्भार । (१) जो वस्तु वास्तवमे है नहीं, किन्तु दिखायी देती है। उसे भ्रम कहते हैं--जैसे मरुखलमे जल या सीपीमें चांदी आदि। (२) जो वस्तु वासवमे है नहीं, किन्तु उत्पन्न हो जाती है उसका नाम अविद्या या माया है-जैसे घर, गाड़ी: घोती इत्यादि। घर वास्तवमे कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। पञ्चभुतींकी समष्टिविशेष ही धर वन जाती है । इसी प्रकार काष्ठ और लोहके समृहविद्योपका नाम गाड़ी है। तथा सूत ही घोती बन जाता है। (३) भी नामकी कोई वस्तु न होनेपर भी भीं की प्रतीति होती है-इशीका नाम अहङ्कार है। मैं शरीरादि नहीं हूँ, फिर भी मैं अमुक अर्थात बद्रगेटाम हूँ--ऐसी बुनि होती है । इसे ही अहङ्कार कटते हैं। इस प्रकार इन तीन शब्दोंका अर्थ हृदयङ्गम हो जानेपर मनुध्यकी सहजन्माधनका अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकारके प्राप्त हुए बिना इसमें सफलता नहीं मिलती।

जिन भाग्यवानोंको यह संसार भ्रमवन् जान पहता है और जो कुछ होने या बननेवाले पदार्थ हैं वे ये सब अविद्या या माया हैं— ऐसा निश्चय होता है तथा मैं, तृ, यह, वह—— ये सब अहङ्कारके ही खेल दिखायी देते हैं, वे पुरुप या स्त्री ही इस महज साधनके सचे अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारियो-को ही इससे सची सिद्धि मिल सकती है. प्रापादिकी निवृत्ति तो इसके समरणमानसे हो जाती है।

मनुध्य क्या, प्राणिमात्रके भीतर प्रणवकी स्वाभाविक ध्वनि हो रही है। यह सुगमतासे सुनी जा सकती है और यहीं प्रसक्तामें उसका ध्वान हो सकता है। अतः स्वाभाविक होनेके कारण यह प्रणवध्यान ही सहज्ञ-साधन है। इसके अभ्याससे मनुष्य परमात्माका साक्षास्कार कर जीवन्मुक्त हो सकता है.—नरमे नारायण हो सकता है। अतः ध्रणव क्या है', 'उसका अर्थ क्या है' और 'प्रणवध्यान किस प्रकार किया जाता है' इन प्रश्लोका संवेषमें उत्तर देकर कत्याणकामियोको महज्ञ-साधनका सुगम प्रय वताया जाता है । प्रणव परमात्माका नाम है - 'तस्य वाचकः प्रणवः' (योज सुज १।२७)। नामीत नामका भेद नहीं होता। अनः भगवज्ञामस्मरण और भगवह्-ध्यान-ये दोने समान-त्यमें जीवका कत्याण करनेमें समर्थ हैं। प्रणवध्यानके विषयमें सर्वहितीषणी भगवती श्रीत कहती है—

प्रणवी धनुः शरी झारमा बहा तलक्ष्यमुख्यते । अक्षमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ (मुण्यक २०२० ४)

ध्यणय धनुष है। भोषाधिक आत्मा याण है और अक्षर-वझ उसका तक्ष्य कहा जाता है। अतः ब्रह्मस्वरूप तक्ष्यका अध्यानीमे वेधन करना चाहिये और वाणके समान तन्मप अर्थात ब्रह्ममय हो जाना चाहिये।

. अधिकाश लोग ऑकारको ही प्रणय समझते हैं। परन्तु इन टोनोंमें एक मूक्ष्म अन्तर हैं। प्रणयध्वनि केवल चिन्तृत्तिको रोककर ही मुनी जा सकती है और 'ॐ' उसका गौणस्पर्म उचारण करना है। इस प्रकार 'ॐ' प्रणयका ही स्थूल रूप है। यह ओकार टी त्रियणीयक संगुण ब्रह्म है। इसका वाच्य अक्षरब्रह्म निर्मुण और विसु है। ॐ ही अपर और पर बहा है। यह सम्पूर्ण विश्व ऑकार ही है। ॐ-यह अक्षर ही सब कुछ है। भूत, भविष्य और वर्तमान जो कुछ है, सब ॐ ही है। जिसको 'ॐ' कहा गया है और स्वयं ॐ —यह सब बड़ा ही है। ब्रह्म परमात्मा या भगवान कुष्ण कोई परोक्ष चन्तु नहीं हैं। अन्तःकरणमें विराजमान यह आत्मा ही ब्रह्म है और वही ऑकार है।

इस ऑकारमें अ, उ, म् ये तीन वर्ण है। इनसे क्रमशः समिष्टिमें विराद् , हिरण्यमर्भ या स्वात्मा तथा ईश्वर और व्यष्टिमें विश्व, तेजस एवं प्राज्ञका यहण होता है। जिस परमात्माने संसारकी उत्पत्ति, स्थित और नाश होते हैं उसीका नाम ॐ या प्रणव है। इसके ध्यानकी विधि नीचे दिखी जाती है।

प्रणवस्थान—''इस समय जब कि में जगा हुआ हूं मेरी जाम्रत् अवस्था है, में स्थूल भोगोंका भोक्ता हूं और व्यष्टि पिण्डाण्डमें रहनेंसे मेरे शरीरका नहीं, चेतनका नाम 'विश्व' है तथा समित्रमें यही 'विराट्' कहा जाता है । यही ओंकारकी अ मात्रा है और यही जाम्रत्-अवस्थाका अभिमानी विश्वासम है''—हम प्रकार ॐका उच्चारण करते हुए प्रायः १५ मिनट स्मरण करना चाहिये।

'जिस समय में स्वप्न टेस्वता हूँ उस समय मेरी स्वप्नावस्था होती है, तब में सुक्ष्म विषयोंका भोक्ता होता हूँ और व्यष्टि पिण्डाण्डमें रहनेसे मेरे शरीरका नहीं, चेतनका नाम 'जेजस' होता है तथा समष्टिमें वहीं 'हिरण्यामं' कहा जाता है। यही ओकारकी दूसरी मात्रा उ है और यही स्वप्नावस्थाका अभिमानी मृत्रात्मा है''— इस प्रकार ॐका उचारण करते हुए प्रायः २० मिनटतक चिन्तन करें।

'जिस समय में सो जाता हूँ उस समय मेरी सुपुताबस्था होती है। तब में बीजरूपसे सबका भोक्ता होता हूँ और व्यष्टि पिण्डाण्डमें रहनेंगे मेरे शरीरका नहीं, चेतनका नाम 'प्राज' होता है तथा सम्प्रिमें बही 'ईश्वर' कहा जाता है। यही आंकारकी तीसरी मात्रा मृहै और यही सुपुतिका अभिमानी कारणात्मा है। यह सबका ईश्वर, सर्वज्ञ और सर्वान्तर्वामी है तथा सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और लयका स्थान होनेष्ठे सबका कारण है''—इन प्रकार ॐका उच्चारण करते हुए प्रायः २५ मिनटतक चिन्तन करना चाहिये ।

अन्तमें ''अब मैं ममाधित्य हूं । यह मेरी तुर्यावस्था है । इसके सम्बन्धमें विद्वान् लोग ऐसा मानते हैं कि न यह अन्तः प्रश्नं है । न बहिः प्रश्न है , न उम्मयतः अर्थात अन्तबंहिः प्रश्न है , न प्रशानधन है । न प्रश्न है और न अप्रश्नं है । यह अदृष्ट , अध्यवहार्य , अग्राह्म , अल्क्षण , अचिन्त्य , अल्यपदेश्य , एकात्मप्रत्ययसार , प्रपञ्चका उपद्यम , दान्त , शिव और अदेतम्य है । यही में हूँ और व्यष्टि पिण्डाण्डकी उपाधिसे मेरा ही नाम 'आत्मा' और समष्टि ब्रह्माण्डकी उपाधिसे मेरा ही नाम 'आत्मा' और समष्टि ब्रह्माण्डकी उपाधिसे मेरा ही नाम 'अत्मारमा' है । यह तुर्यावस्थाका अभिमानी साक्षी चितनात्मा ही साक्षात् जानने योग्य है'' इस प्रकार ऑकारका चिन्तन करते हुए जितनी देरतक बाह्म वृत्ति न हो, तवतक लगातार ध्यान करता रहे । यही प्रणवध्यानकी संक्षिप्त विधि है ।

इस प्रणवश्यानमें न तो किसी प्रकारका द्यारीरिक कष्ट ही है और न पेसेका खर्च ही । केवल सिख्या स्वस्तिक आसनसे अथवा जिससे भी सुखपूर्वक अधिक देरतक बैठा जा सके, बैठ जाय । इस प्रकार प्रातः, मध्याह और सायं तीनों कालोंसे अभ्याम करे । ऐसा करनेसे ब्रह्मतेजकी प्राप्ति होकर जीव निष्पाप हो जाता है तथा उसे परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । ऑकार मन्त्रराज है, इसीसे इसका 'सर्वकर्मारभ्मे विनियोगः'—समस्त कमोंके आरम्भमें बिनियोग किया जाता है । जिसका सब कार्योके आरम्भमें सङ्कल्प हो, उमीको सहज या स्वामाविक समझना चाहिये । अतः प्रणवश्यान ही सहज-साधन है और यह सबके लिये उपयोगी एवं परम पावन है ।

अतएव इस सर्वो त्योगी साधनका हमें अहर्तिश अभ्यास करना चाहिये। इससे हमारा, हमारे समाजका और हमारे देशका परम कन्याण होकर विश्वभरका श्रेय हो सकता है। यही सोचकर हमारे पृष्यपाद ऋषि-महर्षि और आचार्योने भी सन्ध्याकी दश्चिष क्रियाओं में सबसे पहले प्रणयध्यान यानी यह सहज-साधन ही रखा है, क्योंकि इसका आवालबृद्ध सभी सुगमतासे अभ्यास कर सकते हैं।



### सर्वोच साधनके लिये एक बात

( लेखक---पं॰ स्वामी श्रीपराङ्कशाचार्यकी शास्त्री )

संसारमे जब हम विवेचनात्मक दृष्टि डालते हैं तो यह बात स्पष्ट दिखायी देती है कि प्रत्येक प्राणीकी प्रवृत्ति इष्ट-प्राप्ति और अनिष्टानवृत्तिकी ओर ही है। सबकी यही चेष्टा रहती है कि हमें सब प्रकारके अभीष्ट सुख प्राप्त होते रहें और अवाञ्छनीय दुःख हमारे पास न फटकने पायें। परन्तु यह इष्ट्रपाप्ति और अनिष्टानवृत्ति केवल मनोरयमात्रसे सिद्ध नहीं हो सकती, इसके लिये विदोप उद्योगकी आवश्यकता है—

#### 'उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोर्थः।'

अतः जो इन्हें पानेके लिये उत्सुक हैं। उन्हे इनके अनुरूप उद्योग करना होगा !

किसी भी अर्थकी सिद्धिके लिये शास्त्रोंने दो प्रकारके उपाय बताये हैं—हुए और अहुए । पहले प्राणी हुए उपायका आश्रय लेता है; जब उसे उससे मफलता नहीं मिलती तो वह अहुए उपायके द्वारा अपना मनोर्थ सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है । लोकमे यह बात स्पष्ट देखी जानी है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके हुए मिल्र पहले उसकी विभिन्न वैद्य-डाक्टरोंसे चिकित्सा कराते हैं अथवा जल-वायुके परिवर्तनके द्वारा उसके स्वास्थ्यलामके लिये प्रयत्न करते हैं । ये सब रोगनिवृत्तिके हुए उपाय हैं । जब इससे सफलता नहीं मिलती तो शतकहुँ व्यक्तियह, मृत्युक्षय, शतचण्डी, नृसिंह, सुदर्शन एवं ह्यग्रीव आदि मन्त्रोंके जब अथवा नुर्गाक्षरहाती, रामायण एवं भागवत आदि ग्रन्थोंके पारायण और दान-पुण्यादिके द्वारा उसकी व्याधिनिवृत्तिकी चेष्टा करते हैं । ये सब अहुए उपाय हैं ।

एंसारमें दुःख इतने अधिक हैं कि उनकी ठीक ठीक संख्या करना प्रायः असम्भय है। उन सबको हमारे पृज्य महर्पियोंने आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधिभौतिक— तीन विभागोंमें विभक्त कर दिया है। इन तीन वर्गोंमें ही संसारके सारे दुःख आ जाते हैं। इसीसे इंश्वर कृष्णने सांस्थकारिकाके आरम्भमें 'दुःखत्रयाभिषाताजिजन्ञासा तदप-घातके हेतीं। कहकर त्रिविध दुःखोंकी निश्चतिके साधनकी जिल्लामों ही सर्बदुःखनिश्चिकी जिल्लासका समावेश कर दिया है। जपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट ही है कि हुए साधनकी अपेक्षा अहुए साधन विशेष बलवान हैं। उन अहुए साधनोंमें भी किसी-न-किसी देवताके मन्त्र या स्तोत्रके जप या पाठका ही प्राधान्य रहता है। शास्त्रोंमें दुःखोंके त्रिराशीकरणकी भाँति सात्त्रिक, राजस और तामस भेदसे देवताओंका भी त्रिराशीकरण किया गया है। इसीसे विभिन्न अधिकारी अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओंका अर्चन-पूजन करते हैं। गीतामें श्रीभगवान कहते हैं—

यजन्ते सास्त्रिका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः । प्रेतान् भूतरुणांश्चान्त्रे यजन्ते नामसा जनाः॥ (१७ । ४)

इस क्लेकमे यह बताया गया है कि सांच्यिक प्रकृतिके पुरुष देवताओंका, राजस प्रकृतिके पुरुष यक्ष-राक्षसोंका और तामसी लोग प्रेत एवं भृतगणका पूजन करते हैं। किन्तु देवता भी सांच्यिकादि भेदसे कई प्रकारके होते है, जिनका साधक लोग अपनी लौकिक या अलौकिक कामनाओंकी पूर्ति और अनेकों शुद्र दुःखोंकी निवृत्तिके लिये पूजन करते है। किन्तु सर्वेदुःखनिवृत्तिपूर्वक परमानन्ददायिनी मुक्तिकी प्राप्ति तो विशुद्धसत्त्वमय श्रीमजारायणकी उपासनासे ही प्राप्त होती है—'हरिस्मृतिः सर्वेविषद्विमोक्षणम् ।' इस विषयमें श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि प्रन्थोंसे अनेको प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं। अतः——

#### अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीवेण भक्तियोगेन यजेन पुरुषं परम्॥

'निष्काम हो, सकाम हो अथवा मोक्षकी कामनावाला हो, उदारबुद्धि साधकको तीवतर भक्तियोगके द्वारा परमपुरुप श्रीनारायणकी ही उपासना करनी चाहिये।' उनकी कृषा होनेपर भक्तको मोग-मोक्ष कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता।

 वेदसे बद्कर कोई शास्त्र नहीं है और अष्टाक्षर-मन्त्रसे बद्कर कोई मन्त्र नहीं है। श्रुति कहती है—'ॐ नमी नारा-यणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठं भूवनं गमिष्यति—'ॐ नमी नारायणाय' इस मन्त्रकी उपासना करनेवाला वैकुण्ठलेकिको जायगा ।' अनुसमृतिमें कहा है—

किं तस्य बहु भिर्मन्त्रः किं तस्य बहु भिर्जपैः। नमो नारायणायेति सन्त्रः सर्वार्थसाधकः॥

'भक्तको अनेको मन्त्र और अनेको जपीरे क्या प्रयोजन है ? 'ॐ नमी नारायणाय' यह मन्त्र ही सम्पूर्ण अधींकी मिक्रि करनेवाला है ।' इस मन्त्रको चतुर्वेदसार भी कहते हैं--

> चतुर्णा वैदानां हृदयिद्धसाकृष्य विधिना चतुर्भिर्यद्वर्णेः समबटि तु नारायण इति । तदेतद्वायन्तो वयमनिशमारमानमधुना पुनीमो आनीमो न हिरपरितोषाय किर्माप ॥

अर्थात् विधाताने चारो वेदींकं हृदय (सार)को निकाल-कर चार चणींसे 'नारायण' इस मन्त्रको रचा है । अतः हम अहर्निश इसका कीर्तन करते हुए अपनेको पवित्र करते हैं, इसके सिवा श्रीहरिको प्रसन्न करनेका कोई और साधन नहीं जानते । यह मन्त्र सावकको क्या-क्या दे सकता है, इस विपयमे एक जगह कहा है--

> गृहलीकिकमैश्वर्यं स्वर्गाष्टं पारलीकिकम् । कैवरुषं भगवन्तं च मन्त्रोऽयं साध्यिष्यति ॥

'यह मन्त्र ऐहिक ऐस्वर्य, स्वर्गलोक, वैकुण्डलोक, कैयल्य और स्वयं श्रीभगवानकी भी प्राप्ति करा देता है।'

इस प्रकार यर्थाप यह मन्त्र सब प्रकार कल्याणकारी और अत्यन्त महिमान्यित है तथापि विधिविदेशिये अनुष्ठान करनेपर ही इसका यथावत् फल मिल तकता है। यह ठीक है कि किसी भी प्रकार भोजन करनेसे भृख मिट सकती है, किन्तु यदि उसके साथ स्थान, काल और वातावरणकी अनुकूलता भी हो तो उसका एक विदेश लाभ होता है। इसी प्रकार मन्त्रजपके लिये भी अधिकारी और विधिविदेशेपकी बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो कभी-कभी उसका विपरीत पाल भी हो सकता है।

मन्त्रातुष्ठानमं सबसे पहले गुरुके उपदेशकी आवश्यकता होती है। सद्गुरुका उपदेश मिले बिना कोई भी विद्या सफल नहीं होती—'न प्रसीदित दें विद्या बिना सदुपदेशतः।' श्रुतिने भी 'तिहिज्ञानार्ये स गुरुमेयाभिगच्छेत्सिमित्पाणिः श्रोतियं ब्रह्मनिष्टम्' एसा कहकर विद्याबहणके लिये पहले श्रोतिय और ब्रह्मनिष्ट गुरुकी शरणमें जानेका ही विधान किया है। किन्तु गुरु कैसा होना चाहिये? इस विषयमें आजकल बहुत अज्ञान है। शास्त्रोंमें गुरुके जो लक्षण यताये हैं। उनका इस श्रोकमें संग्रह किया गया है——

सिद्धं सरसम्प्रदाये स्थिरिधयमक्यं श्रीत्रियं ब्रह्मिन्छं सन्वस्थं सन्धवाचं समयनियतया साधुवृत्त्या समेतम् । इम्भास्यादिसुक्तं जितविषयगणं दीर्धवन्धुं द्याछं स्वाछित्ये शासितारं समरहितयरं देशिकं भूष्णुरीप्सेत् ॥

अर्थात् कत्याणकामी पुरुपको ऐसं गुरुकी लोज करनी चाहिये जो सर्वसधनोंमं पारञ्जत, सत्तम्प्रदायमें दीक्षित, स्यिरबुद्धि, निष्पाप, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, सत्त्वगुणमं स्थित, सत्यवक्ता, समयानुकृत्व सम्युवृत्तिसे सम्यूच, दम्म और असूयादि दोणेंसे रहित, जितेन्द्रिय, परम सुद्धद्, दसाछ, शिष्पका पत्तन होनेपर उसका शासन करनेवाला और जोवें-के हितमें तत्पर रहनेवाला हो।

ऐसे सद्गुरुका सम्बन्ध होनेपर ही शिष्य साधन-मार्गमें अग्रहर हो सकता है। गुरुक्तपाके बिना तो श्रीहरिका भी अनुग्रह नहीं होता, जैसे कि कमलको विकसित करनेवाला सूर्य ही जलसे अलग होमेपर उसे मुखा डालता है—

भाशयणोऽपि विक्कृतिं याति गृरोः प्रच्युतस्य दुर्श्वद्धेः । कमलं जलादपेतं शोषयति स्विनं पोषयति ॥

अतः जो उपर्युक्त लक्षणोंसे सम्पन्न और सम्प्रदाय-परम्परायत नारावण-मन्त्रके उपासक हों, उन सद्गुहसे दीक्षा लेकर इस मन्त्रका अनुप्रान करना चाहिये! मन्त्रसिद्धिके लिये पुरश्वरणकर्ताको मन्त्रके पटल, पद्धति, पीठ-पृजा, कवच और सहस्रनाम —ये पाँच अङ्ग भी अवश्य जानने चाहिये। ये पाँच अङ्ग सभी देव-देवियोके मन्त्रोंमें होते हैं। इनके सिवा मन्त्रके ऋषि, देवता, छन्द, योग और दस प्रकारके न्यासीं-का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। अपने गुफ्देवसे इन सब मन्त्रोपचारोंका उपदेश ले मार्गशीर्ष शुक्का द्वादशीको नियमपूर्वक इस मन्त्रका जप आरम्भ करे। प्रत्येक दिन बीस सहस्र मन्त्र जप करना चाहिये। इस प्रकार चालीस दिनमें आठ लाख जप करके फिर शुद्धतापूर्वक प्रसन्न मनसे दशांश हवन करे तथा उसके दशांशसे तर्पण, तर्पणके दशांशसे मार्जन करे और उसका दशांश ब्राह्मणभोजन करावे।

इस प्रकार जब साधक पद्धाङ्गादि प्रथम साधन और इवनादि उत्तर साधनोंके सहित विधिवत् पुरश्वरण कर ले तो फिर उसे यह देखना चाहिये कि मन्त्र सिद्ध हुआ या नहीं। इस मन्त्रकी सिद्धि होनेपर साधकको ये चिद्ध दिखायी देते हैं-स्वप्नमें श्रीवासुदेव, संकर्षण, प्रयुद्ध और अनिरुद्ध, इनमें-से किन्हीं एकके अथवा सबके दर्शन होना । किसी भगवद-बतार या देवविशेषके दर्शन होना । वेदोच्चारण करते हए विद्वान् ब्राह्मण या सिद्ध पुरुषोंके दर्शन होना अथवा उनका आशीर्वाद मिलना । पृष्य-प्रलान्यित वृक्षीपर चढना, हरे-भरे बाग और खेतोंको देखना । छत्र, चामर और बाहनादिका दर्शन या प्राप्त होना । राजा, राजपत्नी, राजपुरोहितः राजमन्त्री, मेधाच्छन्न गगनमण्डल अथवा दृष्टि होती देखना। जाप्रदवस्थामें मनमें अपूर्व प्रसन्नता, शान्ति, सन्तोप और उत्साह होना तथा संसारिक प्रलोभनासे अकस्मात् वैराग्य हो जाना-इत्यादि । इन लक्षणींको देखकर जब निश्चय हो जाय कि हमारा इष्ट-मन्त्र सिद्ध हो गया तो साधक इसका किसी भी लैकिक या पारलीकिक कामनाकी सिद्धिके लिये प्रयोग कर सकता है, अथवा इसीके द्वारा क्रमशः अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष सभी पुरुषार्थीकी साधना कर सकता है। इस मन्त्रके द्वारा यदि शान्ति-कार्य सम्पादन करना हो तो स्वस्तिक मण्डलमेऽ पौष्टिक कार्य करना हो तो भट्टक मण्डलमें तथा अन्य अमीष्ट

कायोंकी सिद्धिके लिये चकाव्ज मण्डलमें मन्त्रदेवकी आराधना करे।

इस प्रकार इस मन्त्रसे ऐहिक और आमृष्मिक सभी प्रकारकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं। यदापि लौकिक कामनाओंकी पूर्ति तो अन्यान्य मन्त्रींसे भी हो जाती है, परन्तु निःश्रेयसरूप मोक्षदानमें तो जैसी शक्ति इस मन्त्रमें है वैसी बहुत ही योड़े मन्त्रोंमें है। इसकी अपूर्व शक्तियोंके विषयमें अनेकों प्रमाण दियं जा सकते हैं । मन्त्रके द्वारा सब प्रकारकी भिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, यह बात योगाचार्य महर्षि पतञ्जलिने भी स्वीकार की है । 'जन्मीपधिमनत्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः' ( यो० सू० ४ + १ ) इस सूत्रमं जन्म, ओपधि, तप और तमाधिके तमान मन्त्रको भी विद्वियोकी प्राप्तिका एक साधन बताया है । अतः इसका चिरकालतक नियमानुसार अनुष्ठान किया जाय तो इससे अणिमादि सिद्धियोंकी प्राप्ति भी कठिन नहीं है। इसके द्वारा रोगादिकी निक्षत्तिमें तो म्बयं इमारा ही पर्यास अनुभव है । हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके द्वारा कठिन-से-कठिन रोग भी बहुत शीघ शान्त हो सकता है ।

> अस्युतानन्दरोविन्द्नासस्मरणसेषजातः । नक्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदास्यहम् ॥

## एक जिज्ञासुके प्रश्नोत्तर

( हेसक--रायसाहेब अक्रिप्णहानजी बाफणा )

प्रश्न-हमे क्या करना चाहिये ? कोई कहते हैं कि तुम प्राणायाम करो; कोई बतलाते हैं कि सब बुछ ईश्वरपर छोड़ दो; कोई उपदेश देते हैं कि इस जगत्का प्रपञ्च दुःखमय और स्वप्नवन् है, इससे उपराम हो जाओ । कोई कहते हैं कि भगवानकी जो आज्ञा हो उसे किय जाओ; कोई बतलाते हैं कि धर्मशास्त्रों के बताये मार्गपर चलो, नहीं तो प्राप्प पक्कमें फॅस जाओंगे । कोई सुझाते हैं कि पह जगत ईश्वरका विकासन्वरूप है, इसकी सेवा कगे । कोई समझाते हैं कि भगवान्का भजन-पूजन और स्मरण करना ही एकमात्र कर्तव्य है, इसमें लगे रहो। कोई यह जेत दिलाते हैं कि एक आत्मा हा सर्वत्र व्याम है, तुम आत्मा ही हो, अतएव अपने आत्मा हा सर्वत्र व्याम है, तुम आत्मा ही हो, अतएव अपने आत्माक्त अनुसन्धान करते रहो; और कोई यह आदेश देते हैं कि किस पचड़ेमें पड़े हो, निर्विकल्प हो जाओ।

इस प्रकार हमें भिन्न-भिन्न मार्ग वतलाये जाते हैं,

इनमेसे हम कीन मार्ग ग्रहण करें ? स्त्री-पुत्रादिकींका मीह छोड़ा नहीं जाता । यदि हम संसारमें उन्मुख होना भी चाई तो मनको समाधान नहीं होताः यह कहता है कि संसारकी सत्ता भी तो भगवान्की ही सत्ता है, कुटुम्बीजन भी तो भगवान्के ही अंश हैं । फिर उनको हम क्योंकर छोड़ दें ? क्या उनके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? जब सब कुछ भगवान् ही करते हैं तो वे जो चाहिंगे करायेंगे । उनके सामने हमारी स्वतन्त्रना ही क्या है ? और जब हम स्वतन्त्र नहीं हैं, तब हमसे यह कहना कि तुम अपने आपको भगवान्को घरणांमें समर्पित कर दो कहाँतक ठीक है ? भगवान्की प्ररणां और आशा भी कैसे समझमें आवे ? तात्वर्य यह है कि इन सब बातोंका ऊहापोह हमें जंजालमें फँसा देता है और चित्तमें विश्लम उत्पन्न हो जाता है । फलतः हमें क्या करना चाहिये, यह बात समझमें नहीं आती । एक रोगकी अनेक ओपधियाँ तो होती हैं: परन्तु किस रोगी-को कौन-सी ओपधि अनुकृत पढ़ेगी, यह भी तो बताना चाहिये। इसल्ये आप हमें बताइये कि इस क्या करें?

उत्तर-पश्च ठीक है। उपदेश और साधन साधकोंके स्वभाव, गुण और कर्मोंके अनुसार अलग-अलग हुआ करते हैं; अतएय सब अपने-अपने स्थानपर ही उपयुक्त हैं। मनुष्यके सहज सुन्दर जीवनकी कुंजी तो यही है---

> आंगकी सुधि लेख, सहजमें जो बनि आवे। दुर्जन हैंसे न कांय, चित्तमें खद न पांवे॥

अर्थात् जिस कार्यमें लोकापवाद न हो, जिससे अपनेकां भय और लजाका शिकार न होना पड़े, वहीं काम करना और मगदान्के किसी एक नामपर पूर्ण विश्वास रखकर उमे जपते रहना चाहिये। यस, एकमात्र यहीं मार्ग अंपस्कर और मुलभ है। बाकी सब जंजाल है। अपने कुल, धर्म और मगदाक अनुसार आचरण करते हुए अद्धा-विश्वास एवं प्रेमणूर्वक हरिमाम लेते रहना ही सब साधनींका सार है।

प्रश्न-नाम-जपमें-हर राम हो राम राम राम हो हरे। हो ३०ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हो ॥

यह मन्त्र महासन्त्र क्यों माना जाता है ? इसमें तो न प्रणय (ॐ) है, न राक्ति-श्रीज है और न नमस्कार ही है ?

उत्तर-इस मन्त्रकं 'हरं' शब्दमं हों बीज निहित है, 'राम'में उन्कार है और 'कुणा' साममें 'क्री' बीज है। सारा मन्त्र ही बीजोंद्वारा शिलाने ओतप्रोत है। फिर 'हरं' शब्दमें 'हरि' (बिण्णु) और 'हरं' (महादेव) दोनोंके ही दर्शन होनेके कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारोके अधिपति देवोंका स्मरण हो जाता है। धर्म, आचरण और मर्थादाके पुरुपोत्तम श्रीराम है। अर्थके अधीश्वर लक्ष्मीपति श्रीविष्णु हैं; कामस्वरूप श्रीकृष्ण हैं और मोक्षके प्रदाता श्रीहर-महादेव हैं। इसीलिये यह मन्त्र महामन्त्र कहलाता है। 'हरे' शब्द सम्बोधनात्मक है, इसलिये इस मन्त्रमं नमस्कार और प्रार्थनाका भी समावेश है। इसलिये यह मन्त्र महामन्त्र ही है। विचार करनेपर इस महामन्त्रकी महिमा, सुन्दरता और गम्भीरता और भी अधिकाधिक प्रस्कृतित होती रहती है।

प्रश्न-जैन-सम्प्रदायके लोग चैत्र ग्रुहा १३ को और

हिंदू लोग जैत्र गुद्धा १५ को अलग-अलग महावीर-जयन्ती मनाते हैं) इसका क्या रहस्य है १ दो महावीर केंसे हुए १ यह भेद केवल साम्प्रदायिक है अथवा सैद्धान्तिक १ इसका स्पष्टीकरण हो जानेसे बहुतीकी शङ्काका समाधान हो जायगा ।

उत्तर-चैत्र शुक्का १३को जैनियोंके तीर्थक्कर श्रीवर्धमान भगवान्की जयन्ती है और चैत्र शुक्का १५को श्रीहनुमान्जीकी । ये दोनों सिद्धान्तदः भादावीर' कहलाते हैं। पहले भीर' शब्द-की व्याप्त्या करके फिर भादावीर' की व्याख्या की जायगी, और तदनन्तर यह विवेचन किया जायगा कि किस सिद्धान्त-के अनुसार उपर्युक्त दोनों महापुष्त्य भादावीर' कहलाये। इन्हीं दोनोंको भाहाबीर' की उपाधि क्यों मिली ! अन्य तीर्थक्कर अथवा देवताओंको भाहाबीर' क्यों नहीं कहा गया !

'बीर' शब्दकी अनेको व्याख्याएँ हैं, परन्त से पूरी नहीं उतरती । जैसे यह कहा जाय कि अतुलित और असाधारण बलवालेको भ्वीर' कहते हैं तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बलका अभिप्राय किस बलसे है—मनोबलसे, बुद्धिबल्से, तपोबल्से, शारीरिक बल्से अथवा धनबल्से ? फिर यह शद्धा होगी कि उस बलका प्रदर्शन उचित होता है या अनुचित, नैतिक होता है या अनैतिक ? एक छुटेरा साधारण जनताके भकावलेमे अधिक वल दिखाता है, परन्त वह वीरोकी गिनतीमें नहीं आ सकता । ऐसे ही यदि 'वीर' का तात्पर्य मनोबलयुक्त पुरुषसे समझा जाय, अर्थात् यह कहा जाय कि मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेवालेको धीर' कहते हैं, तो भी शङ्काओंका अन्त नहीं होता । क्योंकि हम कहयोंको देखते हैं कि वे भय, लोभ, हठ और अज्ञानस भी मन और इन्द्रियोको रोकते हैं। लोहकी कीलीपर सोने-वाले, किसी वक्षकी डालमें हाथ-पैर बॉधकर लटकनेवाले ऐसे ही तो है। कही-कही अशक्त व्यक्तियोंको भी अपना मन रोकना पड़ता है। अतएव यह न्याख्या भी उपयुक्त नहीं हुई । कई लोग विरोधको जीतनेवालोंको 'बीर' कहते हैं, परन्तु यह भी ठीक नहीं जैंचता | चोर यदि मारुके मालिकको हरा दे तो वह 'वीर' नहीं कहला सकता। फिर विरोधकी भी कोई सीमा नहीं है, अच्छे कामींका भी विरोध होता है और बुरे कामोंका भी। इसी प्रकार यदि इम कर्मक्षय करनेवालेको 'वीर' कहं तब भी सन्तोष नही होता । कमोंका क्षय उदासीनता और अकर्मण्यतासे भी हो सकता है। परन्तु प्रमादी और आलसी व्यक्तिको कभी 'बीर' नहीं माना जा सकता !

अस्तु, तय भीर' किसको माना जाय ? 'वीर' की सुन्दर व्याख्या यह है कि जो नैतिकतासे और अपने र्शाक्त भर पुरुषायंसे धर्मके लिये विरोधका सामना करता है, वह 'वीर' है। एक मनुष्य शरीरसे निर्वेल है, परन्तु यदि यह निःस्वार्थ-भावसे धर्मपर मर मिटता है तो वह निस्सन्देह 'वीर' है। अतः यदि यह व्याख्या मान्य हो तो अव 'महावीर' की व्याख्या शेष रही। 'महावीर' वही होगा, जो धर्मश्यापनके लिये समय-समयपर अवतरित हो। यह स्वयं भगवान् अथवा भगवस्वरूप महापुरुषोंसे ही हो सकता है। इसीलिये गीतामे भगवान्ने यह कहा है—'धर्मनंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।' ईश्वरपदमें वीरताकी सीमा समाप्त हो जाती है; वही नैतिकता, पुरुषार्थ और धर्मकी चरम सीमा है। श्रीवर्धमान भगवान् और श्रीरुष्टावतार हनुमान् ईश्वरपदके अधिकारी हैं, इसलिये वे 'महावीर' हो सकते हैं।

संसारमें दो प्रकारकी शक्तियोंके दर्शन होते हैं—एक स्कुरण और विकास, दूसरी संकुचन और विराम; एक स्पन्दन, दूसरी सम्भन; एक प्रवृत्ति, दूसरी निष्टृति; एक पॉलीटिय, दूसरी नेगेटिव। इन दोनोंके दो सिरं अर्थात् आदर्श भी होने अनिवार्य हैं। प्रवृत्तिका आदर्श संबामावमे हो सकता है, वहाँ जगनके सारे प्रपन्नोंको होलती हुई हद निःस्वार्थताका दिग्दर्शन होता है। इसी प्रकार निष्टृत्तिका उच्चतम लक्ष्य शान्ति है, वहाँ त्याग-वैरायके द्वारा ध्येय शान्त पद पाना है। संसारके पूर्ण विकासके समय इन दोनों आदर्शोंको धारण करनेवाले भगवान् श्रीहन्मान् तथा तीर्यद्वर श्रीवर्धमान हैं, अतएव वे ही पूर्ण ऐश्वर्यवान् हैं। सेवाभावके आदर्श श्रीहन्मान्जी तथा शान्त पदके आदर्श श्रीवर्धमान भगवान् हैं। इसीसे वे महावीर है।

# षट्कर्भ

। लेखक---श्रीकमलाश्रसाद(संहती )

'हठयोगप्रदीपिका' प्रत्यके कर्ता म्वान्माराम योगीने १ धौति, २ वस्ति, ३ नेति, ४ नौलि, ५ कपालमाति और ६ त्राटकको पट्कर्म कहा है। आगे चलकर उन्होंने गजकरणीका भी वर्णन किया है। परन्तु 'भक्तिशागर' प्रत्यके रचियता चरणदासजीने १ नेति, २ धौति, ३ वस्ति, ४ गजकर्म, ५ न्योली और ६ वाटकको पट्कर्म कहा है तथा १ कपालमाति, २ धौकनी, ३ वाधी और ४ शङ्खपगल— इन चार कर्मोका नाम लेकर उन्हें पट्कर्मोके अन्तर्गत कर दिया है। दोनोंभ यही अन्तर है कि एकने गजकर्मको और दूसरेने कपालमातिको पट्कर्मके अन्तर्गत माना है। चूंकि वे पट्कर्मकी श्रास्तामात्र हैं, अत्राप्त इस विभेदका कोई वास्त्रविक अर्थ नहीं होता।

### नियम

पट्कमंके साधकके लिये हठयंगमं दिखलाये हुए स्थान, भंजन, आचार-विचार आदिके नियमोंको मानना परमावश्यक है। यहाँ यहाँ कहा जा सकता है कि स्थान रमणीक और निरापद, भोजन भाच्चिक-जैंस दूध, थी, घोटा हुआ चादाम और मिश्री आदि पुष्ट और लघु पदार्थ, तथा परिमित होना चाहिये। आचार-विचारमे एकान्त-सेवन, कम बोलना, वरायन, साइस हत्यादि समझता चाहियं। नोलि, नोलिक, नलिकया या न्योली अमन्दावर्तवर्गन तुन्दं सरवापसञ्चतः । नतिसो भ्रामयदेषा नोलिः सिर्द्धः प्रचक्ष्यते ॥ (इष्टक्षेतवर्टापना)

अर्थात् कंधींको नवाथ हुए अस्यन्त वेगके शय, जलकी भॅक्रके समान अपनी तुन्दको दक्षिण-वाम भागींसे युमानेको सिद्धोने नीलि-कर्म कहा है।

न्यांनी पद्मासन भी करें। दोनों पर शुटनों पर धेरे ॥ पट रु पीट बराबर होय। दहने बार्थ नहीं ब्रिजीय॥ जो गुरु करके ताहि दिखाँव। न्योरी कर्म सुगम करि पूर्व॥ ( भक्तिसागर)

वास्तवमे दुन्दको दायं नायं धुमानका रहस्य किताबोसं पढ़कर मालूम करना असम्मव नहीं तो काँठन अवस्य है। इसका हमने कुछ अनुभव किया है। अतः इसका स्वरूप कुछ यो समझनः चाहियं। जब शीच-सान, प्रातःसन्ध्या आदिसे निवृत्त हो लिये हो और पेट साफ तथा हलका हो गया हो। तब पद्मासन (सिद्धासन या उत्कटासन) लगाकर, रेचक कर, वायुको याहर रोक, विना देह हिलायं, केंबल मनोवलंस पेटको दायेंसे बायें और बायेंसे दायें

चलानेकी भावना करे और तदनुकुल प्रयास करे । इसी प्रकार सायं-प्रातः स्वेद आनंतक प्रतिदिन अस्यास करते-करते पेटकी स्यूलता जाती रहती है । सदनन्तर यह सीचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दन गर्यों और यीचमें दोनों कोरसे दो नल जुटकर मूलाधारसे हृदयतक एक गोलाकार खंभ खड़ा हो गया । यही खंभा जब बँध जाय, तब नौलि सुगम हो जाती है । मनोयल और प्रयासपूर्वक अभ्यास बदानेसे यह खंभा दायें-वायें धूमने लगता है । इसे चलानेमें छातीके समीप, कण्टपर और ललाटपर भी नाहियोंका हन्ह माल्म पड़ता है । एक बार न्योली चल आनेपर चलती रहती है । पहले पढ़ल चलनेके समय दस्त ढीला होता है । जिसका पेट हलका है तथा जो प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है, उसको एक महीनेके भीतर ही न्योली सिद्ध हो जायगी ।

इस कियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन और मयूरामनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह किया शीव सिद्ध हो जाती है। जयतक ऑत पीठक अवयवेसि भलीमाँति पृथक् न हो तवतक ऑत उठानेकी किया सावधानीके साथ करे, अन्यथा ऑतें निर्वट हो जायँगी। किसी-किसी समय आधात पहुँचकर उद्दररोग, शोध, आमवात, कटिवात, एअमी, कुठजवात, युक्टोप था अन्य कोई रोग हो जाता है। अतः इस कियाको शान्तिपूर्वक करना चाहिये। अँतड़ीमें शोध, अतादिदोष या पित्तप्रकोपजनित अतिसारप्रवाहिका (पंचिश), संग्रहणी आदि रोगोंमें नीटिकिया हानिकारक है।

मैरु पेटमें रहन न पावे । अपान वायु तासी वशु आवे ॥ तापति री अरु गीला शुरू । रहन न पावें नेक न मृतु ॥ ओर उदरके साम कहातें । सो भी वे रहने नहिं पावे ॥ ( भक्तिसायर )

सन्दाप्तिसन्दोपनपाचनादि-सन्धापिकाऽऽनन्दकरी सँखा अरोपदीपामवशोपणी च हठक्रियामीलिशियं च नीलिः॥ ( इठयोगप्रदीपका )

भ्यह नीलि मन्दाप्तिका भली प्रकार दीपन और अन्नादि-का पाचन और सर्वदा आनन्द करती है और समस्त बात आदि दोप और रोगका शोपण करती है। यह नौलि हठयोगकी शारी कियाओंमें उत्तम है।

अँतिङ्गिके तौलिके वश होनेसे पाचन और मलका सा॰ अं॰ ७९--- वाहर होना स्वाभाविक है । नौलि करते समय साँसकी किया तो दक ही जाती है । नौलि कर जुकनेपर कण्डके समीप एक सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है । यह हटयोगकी सारी कियाओं से अंड इसलिये है कि नौलि जान लेनेपर तीनों बन्ध सुगम हो जाते हैं । अतएव यह प्राणायामकी सीढ़ी है । धौति, वस्तिमें भी नौलिकी आवस्यकता होती है । शक्कपणली कियामें भी, जिसमें मुखसे जल ले ॲतिह्यों में युमाते हुए युदाद्वारा टीक उसी पकार निकाल दिया जाता है जैसे शक्कमें एक ओरसे जल देनेपर धूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता है, नौलि सहायक है । नौलिकियाकी नकल यन्त्रों-द्वारा पाक्षास्थींसे अभीतक न बन पड़ी है ।

### वस्तिकर्म

वस्ति मूलाधारके समीप है। रंग लाल है और इसके देवता गणेश हैं। वस्तिको साम करनेवाले कर्मको वस्तिकर्म? कहते हैं। 'बोगसार' पुस्तकमे पुराने गुड़, त्रिफला और चीतेकी छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुको वश करनेको कहा है। फिर बस्तिकर्मका अभ्यास करना कहा है।

विसाकमें दो प्रकारका है— १. पवनवस्ति २. जलवस्ति । नौलिकमेद्वारा अपानवायुको ऊपर खींच पुनः मयूरासनसे जागनेको ध्वस्तिकमें कहते हैं । पवनवस्ति पूरी सथ जानेपर जलवस्ति सुराम हो जाती है, क्योंकि जलको खींचनेका कारण पवन ही होता है । जब जलमें हुवे हुए पेटसे न्योली हो जाय, तब नौलिस जल ऊपर खिंच जायगा ।

> नाभिद्भातले पायाँ न्यस्तनालोक्कटासनः । आधाराकुञ्चनं कुर्यात् शालनं वस्तिकर्भे तत् ॥ ( इठयोगप्रदोषिका )

अर्थात् गुदाके मध्यमें छः अङ्गुल लम्बी बाँसकी नलीकी रक्के जिसका छिद्र किनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेशयोग्य हो; उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ चार अङ्गुल गुदामें प्रवेश करे और दो अङ्गुल वाहर रक्के। पश्चात् बैठनेपर नाभितक जल आ जाय इतने जलसे भरे हुए टबमें उत्कटास्तसे बैठे अर्थात् दोनों पार्णियों—पैरकी एडियोंको मिलाकर लड़ी रखकर उनपर अपने स्पिच ( चृतड़ ) को रक्के और पैरोंके अग्रमागपर बैठे और उक्त आस्तसे बैठकर आधारा-कुञ्चन करे, जिससे बृहद् अन्त्रमें अपने-आप जल चढ़ने लगेगा। बादमें भीतर प्रविष्ट हुए जलको नौलिकमसे चलाकर त्याग दे। इस जलके साथ अन्तस्थित मल, ऑव,

कृमिः अन्त्रोत्पन्न सेन्द्रिय विध आदि बाहर निकल आते हैं। इस उदरके क्षालन ( घोने ) को यस्तिकर्म कहते हैं। घौति। वस्ति दोनों कर्म भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके अनन्तर खिचड़ी आदि इल्का भोजन शीव कर लेना चाहिये, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। वस्तिक्रया करनेसे जलका कुछ अंश बृहद अन्त्रमें शेप रह जाता है, वह धीरे-धीरे मूत्रद्वारा बाहर आवेगा । यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह द्धित जल अन्त्रींसे सम्बद्ध सुक्ष्म नाडियोंद्वारा शोषित होकर रक्तमें मिल जायगा । कुछ लोग पहले मुलाधारसे प्राणवायुके आकर्षणका अस्यास करके और जलमें स्थित होकर गुदामें नालप्रवेशके विना ही वस्तिकर्मका अम्यास करते हैं। उस प्रकार वस्तिकर्म करनेसे उदरमें प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता और उसके न आनेसे धातुश्चय आदि नाना दोप होते हैं। इसमें उस प्रकार बस्तिकर्म नहीं करना चाहिये । अन्यथा 'न्यम्तनालः' ( अपनी गुदामें) नाल रखकर ) ऐसा पद स्वात्माराम क्यों देते ! यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोट छोटे जलजन्तुओंका जलहारा पेटमें प्रविष्ट हो जानेका भय रहता है । अतएव नटके मुखपर महीन वस्त्र देकर आकुञ्जन करना चाहिये। और जलको बाहर निकालनेके लिये खड़ा पश्चिम तान आसन करना चाहियं ।

कई साधक तालाय या नदीमेंसे जलका आकर्षण करते हैं, जिससे कभी-कभी जलके साथ सुक्षम जहरीले जन्तु ऑतोंभे प्रवेशकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हैं। किख गङ्गाजी और हिमालयसे निकलनेवाली अनेक बड़ी बड़ी नदियोंका जल अधिक शीतल होनेके कारण त्यून शांकवाली को इञ्चित लाभके स्थानमें हानि पहुँचा देता है। जल अधिक शीतल होनेसे उसे शोषण करनेकी किया सुक्षम नाडियोंद्वारा तुरंत चालू हो जाती है और शीतल जलभ ऑव या कफकी उत्पत्ति होती है। अतः टब या अन्य किसी बड़े वरतनमें बैटकर शुद्ध और सहन हो सके, ऐसे शीतल जलका आकर्षण करना विशेष हितकर है।

हठयोग, आयुर्वेद और पाश्चास्य ऐलेपिथिक आदि चिकित्साशास्त्रोंकी विस्तिकिया मिन्न-भिन्न प्रकारकी है। हठ-योगमें आन्तरिक बलने जल खांचा जाता है। आयुर्वेदमें रोगानुश्वर भिन्न-भिन्न ओपिथ्योंके घृत-तैल-कायादि चढ़ाये जाते हैं। पाश्चास्योंने इसी कियाके लिये एक यन्त्रका आधिकार किया है, जिसे प्रतिमां या 'हुदा' कहते हैं। सालुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेड़ीका तेल तथा खिसरीन आदि मलशोधक ओषि यन्त्रद्वारा गुदाके मार्गसे आँतमें चढ़ाते हैं। पश्चिममें इसकी चाल इतनी बढ़ गयी है कि बहुत लोग तो सताहमें एक बार एनिमा लगाना आवश्यक समझने लगे है। इस एनिमादारा विस्तकमें के समान लाभ नहीं होता, क्योंकि चढ़ा हुआ सम्पूर्ण जल तो बाहर आ नहीं सकता। बेलिक कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जलका अधिकांश भीतर रहकर भयक्कर हानि कर देता है। और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा जो जल चढ़ाया जाता है, उसमें तथा जो जलयन्त्रद्वारा पटमें चढ़ाया जाता है उसमें उतना ही अन्तर है जितना दस मील पैदल और मोट्यपर टहलनेमें है। इसके अतिरक्त गरम जल चढ़ानेके कारण वीर्यम्यान और मूलस्थानको उप्याता पहुँचती है। जिससे थोड़ी हानि तो बार-बार पहुँचती रहती है। यह दोप हटयोगरकी अस्ति में नहीं है।

यही जु बस्ता कर्म है, मुरु बिन् पाबे नाहि। किंत-गुदाके क्षेत्र आ, समान निल जाति॥ ( सॉक्स्यायर )

वस्तिकर्ममें मृत्यधारके पीड़ित और प्रक्षात्रित होनेसे त्रिङ्ग और गुदाके रोगाका नाश होना स्वरमायिक है।

गुलस्हीहोहरं चापि वातपित्तककोज्ञताः । वास्तिकर्मप्रभावेन श्रीयस्ते सकलामपाः ॥ ( हरुणेशपदीप का ।

अर्थात् बिलिकर्मके प्रभावने गुल्मः प्रीहाः उदर (जलेदर) और बात-पित्त-क्षः इनके बन्द या एकमे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं ]

धारिवन्द्रियान्तःकरणप्रसादं द्याच कान्ति दहनप्रदीष्तिस् । असेपदोषोपचर्य निहस्या दभ्यस्यमानं जलवस्तिकर्म ॥ । इटयोगप्रदीपका )

'अभ्यास किया हुआ यह वस्तिकर्म साधकके सम धातुओं, दस इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। मुखपर मास्यिक कान्ति छा जाती है। जटराप्ति उद्दीस होती है। बात-पित्त-कप आदि दोपोंकी दृढि और न्यूनना दोनों को नष्ट कर साम्यस्य आरोग्यको करता है।' हाँ, एक बात इस सम्बन्धमें अवस्य ध्यान देनेकी है कि सम्तिकिया करनेवालोंको पहले नेति और धौतिकिया करनी ही चाहिये। जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। अन्य कियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है।

राजयक्षमा ( क्षय ), सङ्ग्रहणी, प्रवाहिका, अधोरक-पित्त, भगन्दर, मलाशय और गुदामें शोध, सन्तत्ववर, आन्त्रमन्त्रिपात (इस्का Typhoid ), आन्त्रशोध, आन्त्रत्रण, कप्रवृद्धिजनित तीक्षण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगोंमें वस्तिकिया नहीं करनी चाहिये !

यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अस्यास चाल् होनेके वाद नित्य करनेकी नहीं है। नित्य करनेसे आन्त्रशक्ति परावलिंग्यनी और निर्वल हो जायगी, जिससे बिना बस्ति-क्रियांके भविष्यमें मलशुद्धि नहीं होगी। जैसे तम्बाक् और चाय पिये बिना शौच नहीं होना, वैसे ही नित्य वस्तिकर्म अथवा षट्कम करनेवालोंकी स्वामायिक आन्तरिक शक्तिके वलसे शरीर-शुद्धि नहीं होती।

## धातिकर्म

चनुरङ्गुळविस्तारं इस्तपञ्चदशायतम् । गुरूपदिष्टमार्थेण सिक्तं वस्त्रं शतैर्धसेत् ॥ पुनः प्रत्याहरेचैतदुदितं धौतिकर्म तत् । (इठशोगपदीपिका)

अर्थात् चार अंगुल चोंड़े और पंद्रह द्राथ लम्बे महीन वक्तको गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले। फिर गुरूपिट्ट मार्गरे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक एक हाथ उत्तरोत्तर निगलनेका अभ्यास बहाता जाय। आठ-दस दिनमे पूरी धोती निगलनेका अभ्यास हो सकता है। करीब एक हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय। मुखमें जो प्रान्त रहे, उसे दाहोंसे मली प्रकार दया नौलिकमें करे। फिर धीरे-धीर बख निकाले। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि बख निगलने-के पहले पूरा जल पी लेना चाहिये। इससे कपड़ेके निगलने-में मुभीता तथा कप-पित्तका उसमें स्थाना आसान हो जाता है और कपड़ेको बाहर निकलनेमें भी सहायता मिलती है। धौतिको रोज साझुनसे धोकर खच्छ रखना चाहिये। अन्यथा धौतिमें लगे हुए दूपित कफरूप विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन मीतर जाकर हानि पहुँचावेंगे।

अनेक साधक थाँसकी नवीन करची (काईन, भोजपुरी भाषामें ) या बटका बरोह सवा हाथका लेकर पहले जल पी, पीछे दानै: दानै: निगलनेका अभ्यास करते हैं। सूतकी एक चढ़ाव-उत्तराक्वाली रस्तीले भी धौति साधते हैं। जब-जब निगलते हैं, तब-तब जल बाहर निकलने लगता है और करची आदिको भीतर धुसनेमें भी सुभीता होता है।

घौतिकर्ममें कोई-कोई तो लाल बस्नका प्रयोग करते हैं और इस कियाको दूरते देखनेवाले यह अफवाह उड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माको अपनी अँतिहयों और कलेजा निकालकर घोते देखा था। अपनी आँखों देखा था। इससे यद्यपि योगियोंकी मान्यता बढ़ती है, तथापि झुठका प्रचार होता है।

> कासशासहीहकुष्ठं कफरोगाश्च विंशतिः । धौतिकर्मप्रभावेन प्रयान्त्येव न संशयः ॥ ( इठयोगध्दीपिका )

> काया होने शुद्ध ही, मंत्रे पित्त कफ रोग । शुकदेव कहें शेती करम, मार्थे योगी होग ॥ ( भक्तिसागर )

पाश्चास्थेनि Stomach Tube (स्टॉमक ट्यून) बनाया है। कोई एक स्वा हाथकी स्वरकी नली रहती है, जिसका एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरेसे कुछ ऊपर हटकर बगलमें एक छेद होता है। जल पीकर खुला सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता है और जल रवरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है।

चाहे किसी प्रकारकी भौति क्यों न हो, उससे कफ, पित्त और रंग-विरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैं । ऊपरकी नाडीमें रहा हुआ एकाघ अन्नका दाना भी गिरता है। दॉत खटा-सा हो जाता है। परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है। वसन्त या प्रीष्मकालमें इसका साधन अच्छा होता है।

घटिका, कण्डनल्का या श्वासनल्कामं शोय, शुक्क काश, हिक्का, वसन, आमाशयमें शोय, ग्रहणी, तीक्ण अतिसार, ऊर्ध्व रक्तिपत्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई रोग हो, तब घौतिक्रिया लाभदायक नहीं होती। और आवश्यकता न रहनेपर इस क्रियाको प्रतिदिन करनेसे पाचनिक्रयामें उपयोगी पित्त और कफ धौति निगल्लमेके कारण विकृत होकर बाहर निकल्ते रहेंगे, जिससे पाचनिक्रया मन्द होकर शरीरमें निर्वल्ता आ जायगी। पित्तप्रकोपसे ग्रहणीकला दूषित होनेपर धौतिक्रिया की जायगी तो किसी समय धौतिका भाग आमाशय और लघु अन्त्रके सन्धिस्थानमें जाकर फँस जायगा। इसी प्रकार धीति पट जानेपर भी उसके फँस जानेका भय रहता है। यदि ऐसा हो जाय तो योड़ा गरम जल पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे धीति निकलकर बाहर आ जायगी। इन कारणेंसे पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमें धौतिका उपयोग करना अनुचित माना गया है।

## नेतिकर्म

नेति दो प्रकारकी होती है-जलनेति और सूत्रनेति। पहले जलनेति करनी चाहिये। प्रातःकाल दन्तधायनके पश्चात् जो साँस चलती हो, उसीसे चुस्त्र्में जल ले और दूसरी सॉस बंदकर जल नाकद्वारा खीचे । जल मुखमें चला जायगा। सिरके पिछले सारे हिस्सेमें, जहाँ मिसाप्तका स्थान है, उस कर्मके प्रभावसे गुद्गुदाहट और सनसनाहट या गिनगिनाहट पैदा होगी । अभ्यास बढ्नेपर आगे ऐसा नहीं होगा । कुछ लोग नासिकाके एक छिद्रसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी कियाको 'जलनेति' कहते हैं । एक समयमे आध सेरसे एक सेरतक जल एक नासापुटसे चढ़ाकर दूसरे नासापुटसे निकाला जा सकता है। एक समय एक तरफरें जल चढ़ाकर दूसरे समय दूसरी तरफ्से चढ़ाना चाहिये। जलनेतिसे नेत्रज्योति बलवती होती है। यह स्कल और क्रॉलिजके विद्यार्थियोंके लिये भी हितकर है। तीश्ण नेत्ररोगः तीक्ष्ण अम्टिपत्त और नये ज्वरमें जलनेति नहीं करनी चाहिये । अनेक मनुष्य रोज मुबह - नासापुटसे जल पीते हैं । यह किया हितकर नहीं है। कारण, जो दोप नासिकाम सिक्कत होंगे वे आमाशयमें चले जायँगे । अतः उपःपान तो मुँहरे ही करना चाहिये। अलनेतिके अनन्तर सूत्र लेना चाहिये । महीन सतकी दस-पन्द्रह तारकी एक हाथ लम्बी विना यटी डोरको, जिसका छः सात इंच लम्बा एक प्रान्त बटकर कमद्य: पतला बना दिया गया हो। पिघले हुए मोमसं चिकना बनाकर जलमें भिगो लेना उचित है। फिर इस किएथ भागको भी थोड़ा मोडकर जिस छिद्रसे वायु चलती हो उस छिद्रमें लगाकर और नाकका दूसरा छेद अँगुलीसे वन्दकर, खूब जोरसे बारम्बार पूरक करनेसे सुतका भाग मुखमें आ जाता है । तब उसे तर्जनी और अङ्गुष्टसे पकड़कर बाहर निकाल ले । पुनः नेतिको धोकर दूसरे छिट्रमं डालकर मुँहमेंने निकाल ले । कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हायसे सूतको सुँहसे स्वीचकर और दुसरेसे नाकवाला प्रान्त पकड़कर धीरे-धीरे सालन करे।

इस कियाको 'धर्मणनेति' कहते हैं। इसी प्रकार नाकके दूसरे रन्ध्रसे भी, जब वायु उस रन्ध्रसे चल रहा हो, अभ्यास करे। इससे भीतर लगा हुआ कफ पृथक् होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है। नाकके एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ लोग इसे दोपयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका कम यह है कि सूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींचा जाता है तो रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे रन्ध्रद्वारा करना चाहिये। इस मकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस मिथाके करनेमें किसी प्रकारका भय नहीं है। सध जानेपर इसे तीसरे दिन करना चाहिये। जलनेति प्रतिदिन कर सकते हैं। नेति डालनेसे किसी-किसीको छींक आने लगती है, इसलिये एक-दो सेकण्ड भारोच्छ्यासकी कियाको बंद करके नेति डालनी चाहिये।

नाक कान अरु दाँनका रांग न व्यारे काय। उड्डबर होंबे नैन ही, नित नेती कर सांय॥ (भक्तिसागर)

कपालकोधिनी चैव दिच्यदृष्टिप्रदृश्यिनी। जञ्जूर्ध्वजातरोगीर्व नेतिराशु निद्दन्ति च॥ (३८योगप्रदोषका)

'नेति क्यालको शुज करती है, दिव्यदृष्टि देती है। स्कन्ध, भुजा और सिरकी सन्धिके उपरके सारे रोगोंको नेति शीव ही नष्ट करती है।' प्रायः देखा जाता है कि रबरकी या दूसरे प्रकारकी नलिकासे शौकीन लोग नाकद्वारा जल पिया करते हैं। इसकी महला भी लोगोपर विदित है।

कपसे या नेतिक कारण नासिकाक अपरके भागमें दर्द हो, रक्त निकले या जलन हो तो गोधूत दिनमें दो बार सुँध । धूतको हथेलीमें लेकर एक नामापुट बन्दकर दूसरे नासापुटमें मूँथे, तथ वह अपर चट्टेगा । पाण्डु, कामला, अमलिपत्त, अर्घ्व रक्तपित्त, पित्तज्वर, नासिकामें दाह, नेत्रदाह, नेत्राभिष्यन्द (नेत्रीकी लाली), भस्तिष्कदाह हत्यादि पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमेंसे कोई रोग हो तो इस नेतिका उपयोग न करें। अधिक आवश्यकता हो तो सम्हाल-पूर्वक करे, परन्तु धर्पणिकया न करें। पित्तप्रकोपके समय जलनेतिका उपयोग हितकर है।

## त्राटककर्म

निरीक्षेत्रिश्रकदशा सृक्ष्मलक्ष्यं समाहितः । अश्रुसम्पातपर्यन्तमान्त्रार्थेस्त्राटकं स्मृतम् ॥ ( इटयोगप्रटीपिका ) 'समाहित अर्थात् एकाप्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल दृष्टिसे स्हम लक्ष्यको अर्थात् लघु पदार्थको तबतक देखे; जबतक अश्रुपात न होवे । इसे मत्स्येन्द्र आदि आचार्योने वाटककर्म कहा है ।'

जारककर्म टकटकी लागे। पजक पलक सो मिलै न तांग।। नैन उधारे ही नित रहै। होय दृष्टि फिर शुकदंब कहै॥ आँख उलटि त्रिकुटोमें आनी। यह भी त्राटककर्म पिछानो॥ जैसं ध्यान नैनके होई। चरणदास पूरण हो सोई॥

सफेंद दीवारपर सरसींबराबर काला चिह्न दे, उसीपर दृष्टि टहराते-टहराते चित्त समाहित और दृष्टि द्यक्तिसम्पन्न हो जाती है। म्स्मेरिज़ममें जो शक्ति आ जाती है, वही द्यक्ति त्राटकसे भी प्राप्य है।

## मोचनं नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम्। यक्षतस्त्राटकं गोप्यं यथा हाटकपेटकम्॥

(इठयोगप्रदीपिका)

'त्राटक नेत्ररोगनाशक है । तन्द्रा, आलस्यादिको भीतर नहीं आने देता । त्राटककर्म संसारमें इस प्रकार गुप्त रखनेयोग्य है, जैसे मुवर्णको पेटी संधारमें गुप्त रक्खी जाती है।' क्योंकि—

भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता।

उपनिषदों में बाटकके आन्तर, बाह्य और मध्य — इस प्रकार तीन भेद किये गये हैं। हठयोगके ग्रन्थोंमें प्रकारभेद नहीं है। उक्त तीनों भेदोंका वर्णन क्रमशः नीचे दिया जाता है।

हृदय अथवा भूमध्यमें नेत्र बन्द रखकर एकाप्रता-पूर्वक चक्षुवृत्तिकी भावना करनेको आन्तर त्राटक' कहते हैं। इस आन्तर त्राटक और ध्यानमें बहुत अंशों में समानता है। भूमध्यमें त्राटक करनेसे आरम्भमें कुछ दिनीतक कपालमें दर्द हो जाता है तथा नेत्रकी बरीनीमें चन्नछता प्रतीत होने लगती है। परन्तु कुछ दिनोंके पश्चात् नेत्रवृत्तिमें स्थिरता आ जाती है। हृदयदेशमें वृत्तिकी स्थिरताके लिये प्रयान करनेवालोंको ऐसी प्रतिकुलता नहीं होती।

चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पर्वतके तृणाच्छादित शिखर अथया अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी कियाको बाह्य त्राटक कहते हैं। केवल सूर्यपर त्राटक करनेकी मनाही है। कारण, सूर्य और नेत्रज्योतिमें एक ही प्रकारकी शक्ति होनेसे नेत्र शक्ति सूर्यमें आकर्षित होती रहेगी, जिससे नेत्र दो-ही-तीन मालमें कमज़ोर हो जायेंगे। यदि सूर्यपर त्राटक करना हो तो जलमें पड़े हुए सूर्यके प्रतिबिम्बपर करें। इस प्रकार किसी दूरवर्ती पदार्थपर त्राटक करनेकी कियाको 'बाह्य त्राटक' कहते हैं।

काली स्याहीसे कागज़पर लिखे हुए 'ॐ', बिन्दु, किसी देवमूर्ति अथवा भगवान्के चित्र, मोमचत्ती या तिलके तेलकी अचल बत्ती या वत्तीके प्रकाशमे प्रकाशित धातुकी मूर्ति, नासिकाके अग्रभाग या समीपवर्ती किसी अन्य लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी कियाको 'मध्यप्राटक' कहते हैं। केवल भूमध्यमें खुलै नेम्नसे देखनेकी किया प्रारम्भमें अधिक समय न करो, अन्यथा नेमोकी नाड़ियाँ निर्यंत होकर दृष्टि कमज़ोर (short sight) हो जायगी।

इन तीनों प्रकारके जाटकके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न हैं। जिस सायककी पित्तप्रधान प्रकृति हो, जिसके मस्तिष्क, नेत्र, नासिका या द्वर्ट्यमें दाह रहता हो, नेत्रमें फूला, जाला या अन्य कोई रोग हो, वह केवल आन्तर त्राटकका अधिकारी है। यदि वह बाह्य लक्ष्यपर त्राटक करेगा तो नेत्रको हानि पहुँचेगी। जिनकी दृष्टि दूरकी वस्तुओं के लिये कमज़ोर हो, जिनकी बातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें शुक्रकी निर्वलता हो, वे समीपस्थ मूर्ति आदिपर त्राटक न करें। चन्द्रादि उज्ज्वल लक्ष्यपर त्राटक करें। जिनकी दृष्टि दोपराहित हो, तिथातु सम हो, कफप्रधान प्रकृति हो, नेत्रोकी ज्योति पूर्ण हो, वे ध्रध्य-वाटक करें।

जिनको दो चार वर्ष पहले उपदंश (Syphilis) या युजाक (Conorrhea) रोग हुआ हो अथवा जो अम्लिपत्त, जीर्ण-प्यर, विपमण्यर, मजातन्तु-विकृति, पित्ताशयिकृति इत्यादि किसी व्यथासे पीड़ित हो अथवा तम्बाकृ, गाँजा आदिके व्यसनी हो, वे किसी प्रकारका त्राटक न करे। इसी प्रकार मानसिक चिन्ता, क्रोध, शोक, पुस्तकोका अध्ययन, सूर्यताप या आँचका सेयन करनेवाले भी इस त्राटककी क्रियाम प्रवृत्त न हों।

पश्चात्त्योंका अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मद्यसन, मांबाहार तथा अम्लपदार्थादि अपध्य वस्तुओंका सेवन करते हुए भी भेस्मेरिड्म' विद्याकी सिद्धिके लिये त्राटक किया करते हैं। परन्तु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता। अनेकोंके नेत्र चले जाते हैं, और अनेकों पागल हो जाते हैं। जिन्होंने पध्यका पालन किया है, वहीं सिद्धि प्राप्त कर सके हैं। यम-नियमपूर्वक आसनोके अभ्याससे नाड़ीसमूह मृदु हो जानेपर ही बाटक करना चाहिये। कठोर नाड़ियोंको आधात पहुँचते देरी नहीं लगती। बाटकके जिज्ञासुओंके लिये आसनोंके अभ्यासके परिपाककालमें नेबके व्यायामका अभ्यास करना विदेश लाभदायक है। प्रातःकालमें शान्तिपूर्वक दृष्टिको हानै: शर्वें, दार्यें, नीचेकी ओर, ऊपरकी ओर चलानेकी क्रियाको नेबका व्यायाम कहते हैं। इस व्यायामसे नेबकी नसे दृढ़ होती हैं। इसके अनन्तर बाटक करनेसे नेबको हानि पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है।

भारकके अभ्याससे नेत्र और मस्तिष्कमें उप्पता बद् जाती है। अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये। तथा रोज मुग्रह त्रिफलाके जलसे अथवा गुलाबजलसे नेत्रोंको धोना चाहिये। मोजनमें पित्तवर्द्धक और मलावरोष (कब्ज़) करने-बाले पदार्थोंका सेवन न करे। नेत्रमें ऑसू आ जानेके बाद फिर उस दिन दूसरी बार बाटक न करे। केवल एक ही बार प्रातःकालमें करे। वास्तवमें बाटकके अनुकृत समय रात्रिके दोसे पाँच बजेतक है। शान्तिके समयमें चित्तकी एकामता बहुत शीव होने लगती है। एकाथ वर्षपर्यन्त नियमितरूपसे बाटक करनेसे साथकके सङ्कल्य सिद्ध होने लगते हैं, दूसरे मनुष्योंके हृदयका भाव मान्स्रम होने लगता है, सुदूर स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा घटनाका सम्यक् प्रकारसे बोध हो जाता है।

## गजकर्म या गजकरणी

गजकर्म यहि जानिय, पिंय पेट भनि नोर। फेरि मुक्तिसों काहिये, रोग न होय शरीर॥

हायी जैसे मूँड्से जल खींच फिर फेंक देता है, वैसे गजकर्ममें किया जाता है। अतः इसका नाम गजकर्म या गजकरणी हुआ। यह कर्म भोजनसे पहले करना चाहिये। विपयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजनके पीछे भी किया जा सकता है। प्रतिदिन दन्तधावनके पश्चात् इच्छाभर जल पीकर अँगुली मुख्यमें दे उलटी कर दे। कमशः बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामात्रसे जल बाहर फेंक देगा। भीतर गये जलको त्योलीकर्मसे अमाकर फेंकना और अच्छा होता है। जब जल स्वच्छा आ जाय, तव जानना चाहिये कि अब मैल मुखकी राह नहीं है। विच्लाप्यान पुरुषके लिये यह किया हिनक र है।

## कपालभातिकर्म

भकावलोहकारस्य रेचपूरी ससम्भ्रमी । कपालभातिर्विख्याता ककदोपविशोषणी ॥ ( इटयोगप्रदीपिका )

अर्थात् लोहारकी भाषीके समान अत्यन्त शीवतासे कमशः रेचक-पूरक प्राणायामको शान्तिपूर्वक करना योगशास्त्रमें कफदोषका नाशक कहा गया है तथा 'कपालमाति' नामसे विख्यात है।

जब मुलुग्णामेंसे अथवा फुफ्फ़्समेंसे धासनिक्तादारा कर रार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिक्षाय ( जुक़ाम ) हो गया हो, तब सूत्रनेति और धौनिक्रियारे इन्छित शोधन नहीं होता । ऐसे समयपर यह कपालमाति लाभदायक है । इस कियासे फुफ्फ़्स और समस्त कफ़्बहा नाहियों में इकड़ा हुआ कफ़ बुछ जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे फुफ्फ़्स-कोपोकी छुद्धि होकर फुफ्फ़्स बलवान् होते हैं । साथ-साथ सुपुम्णा, मिस्ताक और आमाशय-को छुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है । परन्तु उरःअत दृदयकी निर्वेलता, बमनरोग, दृत्लास ( उवाक ), हिका, स्वरमङ्ग, मनकी भूमित अवस्था, तीक्ष्ण ज्यर, निद्रानादा, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अम्लपित्त इत्यादि दोपोके समय, यात्रामें, और वर्षा हो रही हो ऐसे समयपर इस कियाको न करे ।

यदि यह किया अधिक वेगपूर्वक की जायगी तो किसी नाइमिं आधात पहुँच सकता है । और शक्तिने अधिक प्रमाणमें की जायगी तो फुफ्फुसकोपोंमें शिथिलता आ जायगी, जिससे वायुको बाहर फेंकनेकी शक्ति न्यून हो जायगी, जीवनी-शक्ति भी श्रीण हो जायगी तथा फुफ्फुसोंमें वायु शेप रहकर यार-बार इकार बनकर मुँदमेंसे निकलता रहेगा।

इस कियान आमाश्यमें संग्रहीत दूषित पित्त, पाक न होकर शेप रहा हुआ आहार-रस और विकृत क्लेम्न जलमें मिश्रित होकर वमनके साथ बाहर आ जाते हैं। कुछ जल श्रामाश्यमेंसे अन्त्रमें चला जाता है। कुछ स्क्ष्म नािंक्यों द्वारा रक्तमे मिल जाता है। परन्तु इसते कुछ भी हािन नहीं होती। वह जल मल-मृत्रद्वारसे और प्रस्वेदरूपसे एक दो घण्टेमें बाहर निकल जाता है। इस कियाको करनेवालेके लिये मोजनमें खिचड़ी अथवा दूध-मात लेना विशेष हितकर है।

अजीर्णः श्रूपमें भ्रमणसे पित्तदृद्धिः, पित्तप्रकोपजन्य रोगः, जीर्णं कपःन्याधिः, कृमिः, रक्तविकारः, आमवातः, यिपविकार और त्वचारोगादि व्याधियोंको दूर करनेके लिये यह किया गुणकारी है।

तीस्य कफप्रकोपः वमनरोगः अन्त्रनिर्वलताः क्षतयुक्त संग्रहणीः हृदयकी निर्वलता एवं उरःक्षतादि रोगॉमें यह क्रिया न करे । इसी प्रकार आवस्यकता न होनेपर इस कियाको नित्य न करे । शरद्-ऋतुमें स्वामायिक पित्तवृद्धि होती रहती है । ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह किया की जा सकती है ।

# सची साधना और उसका मुख्य ध्येय

( हैल-५--पं०श्रीदामोदर में उपाध्याय )

त्रिलोकीके नाथ मङ्गलमय श्रीभगवान्की माथासे उत्पन्न सन्, रज और तमने इस त्रिमुबनको ऐसा वाँच रखा है कि इसे समझनेमें संसारी प्राणियोंकी बुद्धि सदा असफल रही है। हाँ, जिन्होंने महारानीके महत्त्वको जान लिया है उनकी सफलतामें सन्देह नहीं। पञ्चभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार, प्राण और जीय-इनके मेल्से बना हुआ यह मानवन्दारीर ऐसा यन्त्र है, जो साधनाके लिये सब तरहसे उपयुक्त माना गया है। हमें अपनी समस्याओंको हल करनेके लिये, तीनो प्रकारके सन्तामेंसे बननेके लिये दो बातोंका जानना जकरी है। वे दो बाते हैं—मनका विषय क्या है? और मनका कर्तव्य क्या है? भरि मनका कर्तव्य क्या है? मनका विवेचन करना विज्ञानसे सम्बन्ध रखता है। मनका निवास द्वारीरमें रहता है, इस्विचे द्वारीरिक विज्ञानके आचार्य पृथ्य महर्षि अमिनेदाजींने जो वहुनृत्य विचार प्रदान किये हैं वे यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं।

#### चिन्त्यं विचार्यमृद्धं च ध्येयं सङ्कल्प्यमेव च । यत किंचिन्धनसो जेयं तत् सर्वे हार्थसंज्ञकम् ॥

क्या करना, क्या नहीं—इसका चिन्तन करना, पूर्व-परका विचार करना, तर्क करना, ध्यान करना ( भावना-ज्ञान ), गुण-दोपका विकेचन करके निश्चय करना, इन्द्रियों के अर्थों का अनुभय करना तथा और भी तमाम प्रपञ्चकी वाती की जानकारी रखना मनका विषय (धर्म) है। जाग्रत-कालमें प्रत्यक्षरूपसे मन विषयों का मेगे करता या व्यवहार करता है। स्वप्नावस्थामें कल्पनाद्वारा उपयोग करता है। शेष सुपुष्ति और तुरीयावस्थासे विषयों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) 'एकहि साथे सब सधै' इस उक्तिके अनुसार जब इन्द्रियराज मन टिकानेपर आ जायगा तो पराधीन इन्द्रियाँ तो अपने आप रास्तेपर आ जायँगी। इस सत्यसे भी कोई मुख नहीं मोड़ सकता कि परम कृपाछ जगदीश्वर परमेश्वरकी अमृतमयी दया जिस जीवपर हो जाती है, वह उस वास्तविक साधनामें संलग्न हो जाता है जिसका वर्णन वेदों, उपनिषदों, पुराणोंमें है। यही नहीं, बौद्ध, जैन, मुमलमान, ईसाई—सभी धर्मोंके माननेवाले इस साधनाकी ओर आये और सफल हुए हैं। सच पूछा जाय तो पुस्तकोंके उत्तर उन भृतपूर्व संत-मुक्त महात्माओंका स्थान है, जो हमारे लिये सचित्र उदाहरणरूप हैं। जो जीव सारहीन, प्रपञ्चयुक्त और एक-न-एक दिन नष्ट होनेवाली साधनामें उलझकर अपना मानव-जीवन गँवा देता है, उसपर भगवान्का अनुग्रह असम्भव है, बल्कि ऐसे साधक तो सबी साधनाकी छायासे भी दूर हो रहते हैं।

श्रीमद्भागवतके ग्यारहर्षे स्कन्धमे उद्भवजी कहते हैं— 'मगवन् ! योगसाधन-जैसे दुस्तर अभ्यासको वही व्यक्ति कर सकता है, जिसका मनपर प्रा-पूरा अधिकार हो गया हो: साथ-ही-साथ मनपर अधिकार कर लेना सभीका काम नहीं है। इसलिये कोई ऐसी साधना बतलाइये, जिसका पालन करनेसे सहजहींमें सिद्धि मिल जाय । बहुधा देखा जाता है कि योगी मनको बशमें करनेके उपाय करते करते यक जाते हैं, फिर भी उसको बशमें न कर सकनेके कारण् बहुन ही दु:स्वी होते हैं।' इस उदाहरणसे हमारा केवल यही अभिमाय है कि मन कितना भयक्कर है, जो योगियों-तकको धोखा देकर पछाई डालता है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनकी ओरसे सदा ही सावधान रहते हैं।

भली या बुरी-चाहे कैसी भी साधना साधी जाय, मनको तो अनिवार्थरूपसे नेता बनना पहेगा। नेता जिधर ले जायगा, उधर ही जनता (इन्द्रियाँ) जायगी। मनकी मारसे हम निजी रूपसे डरते रहते हैं, इसीलिये मनके प्रति हमारा विद्रोह है।

(३) श्रीमद्भागवत-माहातम्य-वर्णनके तीतरे अध्यायमें श्रीनारदजी कहते हैं कि किल्डियममें इतनी विमन्ताधाएँ हैं कि मनको एकाम्र रखना बड़ा ही कठिन है।
मुक्तिरूपी साध्यको पानेके लिये श्रीभगवान्के चरणोंमें
अनुगान, उनके परम पवित्र नामोंका कीर्तन होना
आवश्यक है। कारण भक्ति भगवान्को अति प्रिय है और
मुक्ति ठहरी भक्तिकी दासी। मानियोंके ज्ञानकी और

बुद्धिमानोंकी बुद्धिकी चरम सीमा यहींतक है कि इस मिथ्या नाशवान् दारीरते सत्यस्वरूप अविनाशी ईश्वरको प्राप्त कर लें। मक्तियोगद्वारा जो साधना सम्पादित की जाती है। उसमें पर्याप्त सुगमता है। यह आज इस युगमें दिन-पर-दिन उन्नतिपर है।

## बौद्ध सिद्धोंकी साधना

(लेखक---पं॰ श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी एम्० ५०, एल्-एल् बी०)

महात्मा गौतमबुद्धने संसारमात्रको दुःखमय मानकर (दुःखनिरोध' को सबका अन्तिम ध्येथ निश्चित किया था और इसके लिये सभी संस्कारींका शमन, चित्तमलींका त्याग एवं तृष्णाका क्षय परमावस्यक बतलाया या । इस निरोध या विरागमधी पूर्ण शान्तिकी अवस्थाको ही 'निर्वाण' का नाम दिया गया या-जिसकी उपलब्धि चित्तको सर्वप्रयम बस्त्-स्थितिका अनुभव प्राप्त करने योग्य और पूर्णरूपेण चिन्तनशील बनानेपर अवलिबत रहती है। बस्तुस्थितिके ज्ञानका अभिप्राय पहले उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रसिद्ध मध्यम या आर्षाङ्कक मार्गके रहस्यको हृदयङ्गम करना था-जो क्रमद्याः एक अनिर्वचनीय 'धर्म'के रूपमे समझा जाने लगा और जिस आगे चलकर किसी-न किसी प्रकार शूर्यः। धर्म-तथता या भतत्वयताके भी नाम दिये गये । यही धर्म अथवा शुन्य बौद्ध सिद्धोंका 'बोहि' (बोधि ), 'जिण रअण' ( जिनरत ), 'सहज', 'महासुद' ( महासुख ), 'धाम' 'अणुत्तर' ( अनुत्तर ) या 'जिन दुर' ( जिनपुर ) है-जिमका साधनाद्वारा प्राप्त कर होना परमार्थ या परम प्रवार्थ समझा जाता है। 'निर्वाण' शब्द वास्तवमं निपेधार्थक नहीं और न 'शुन्य' शब्द ही निषेधयाची है । दोनींका तात्पर्य एक ही स्थिति या वस्तुस्थितिके पारमार्थिक रूपमे है-जो न तो सत् है, न असत् ही है, परन्तु जो सभीके लियं परमलक्ष्य है ।

महाना गौतमबुद्धने संज्ञा था चितनाको ही चित्त, मन या विज्ञान माना था और इसी चित्तको हम अनेक अवौद्ध दर्शनीकी शब्दाकरीके अनुसार 'आत्मा'को भी संज्ञा दे सकते हैं। यह चित्त स्वभावतः शुद्ध और मलगहित हैं। किन्तु इसीकें अन्तर्गत वह मृलयीज भी वर्तमान है जिससे 'भव' एवं 'निर्वाण' दोनोंका किस्कुरण हुआ करता है और इसीलियें जिसके वद्ध हो जोनेसे वन्धन और मुक्त होनेसे परममोक्षका लाम भी हुआ करता है। अनक्कव ब्रमे इस चित्तका स्वभाव दर्शते हुए लिखा है— अनल्पसङ्गल्पतमोश्रीभृतं प्रभञ्जनोन्सस्तिदिञ्चलं च । समादिदुवरिम्मलाविलसं चित्तं हि संसारमुवाच वज्री ॥

अर्थात्, बन्नयानाचार्योकं अनुसार, जय चित्तमें अनेकानेक सङ्कल्पोका अन्धकार भरा रहता है और जब वह तूफानके समान उम्मत्त, बिजलीकी भाँति चन्नल एवं रागादिके मलेंसे अवलिस रहता है तो उमीको उसारका नाम दिया जाता है। और—

> प्रभास्त्ररं कल्पनया विमुक्तं प्रहीणरागादिमस्प्रयस्यम् । प्रात्यं न च प्राहकमप्रसस्यं तरेव निर्वाणवरं जगाद॥

अयान् यही जब, प्रकाशमय होनेके कारण, सारी कल्पनाओसे रहित होता है, जब उसमें रामादिके मछ नहीं रहते और जब, उसके विषयमें, शांता अथवा शेय होनेका प्रक्त भी नहीं उठता, तब उसी श्रेष्ठ वस्तुको निर्वाण भी कहा जाता है। अत्तएव सिद्ध भुमुकुपाके शब्दोंमें—

अपणा मांसे हरिणा वैरी ।

अर्थात् इरिणल्पी चञ्चल चित्त अपने मांस (सङ्कल्प-विकल्पादि दोगों) के कारण आप-ही-आप शत्रु भी वन जाता है और इसी प्रकार जब वह निश्चल होकर समरसकी अवस्थामें प्रवेश करता है तो काण्हपाके अनुसार, साधकको विपयादि निराद्य होकर आप-ही-आप त्याग देते हैं और वह स्वयं वज्रधर या सिद्धाचार्यकी अवस्था प्राप्त कर लेता है।

परन्तु चित्तकी उक्त चञ्चलता किस प्रकार दूर की जाय तथा उसे फिरसे निश्चल किस प्रकार बनाया जाय ! सरहपाके अनुसार इमारे चित्तकी यह एक विशेषता है कि वह रागादिद्वारा प्रस्त या ब्रह्म रहनेपर ही इधर-उधर चारों ओर भागा फिरता है, इनसे मुक्त होकर वह स्वभावतः स्थिर हो जाता है। इसलिये मृलतत्त्वको 'खसम' (ख=आकादाः सम=समान) अथवा सून्य मानते हुए अपने मनको भी तदनुसार 'खसम-स्वभाव' या सून्यरूप कर देना आवस्यक है। जिससे वह 'अमन' (अर्थात् अपना चञ्चल स्वभाव छोडकर अमनस्कन्सा) हो जाय और उसे सहजावस्थाकी उपलब्ध सरलतापूर्वक हो सके। सिद्ध तेलीपाका कहना है—

चित्त स्वसम जिह समसुह प्रदूर । इन्दोअ-त्रिसअ तिह मत्तण दीसः ॥ आइ रहिअ पहु अंत रहिअ। वस्मुरु पाअ अइअ कहिआ।

अर्थात् जिस समय चित्त खसम ( शुन्यरूप ) होकर सममुखमें प्रवेश करता है, उस समय किसी भी इन्द्रियके विषय अनुभवमे नहीं आ पाते । यह सममुख आदि एवं अन्त दोनोंसे रहित होता है और आचार्य हमें ही अहय नाम देते हैं । मनको इस प्रकार 'अमन' करनेवाली कियाको सिद्धोंने 'मनका मार डालना' या 'मनका निः स्वभावीकरण' भी कहा है और इसके अभ्यासको स्पष्ट करते हुए सिद्ध शान्तिपाने रूईके धुननेका एक मुन्दर रूपक भी दिया है । वे कहते हैं—

अर्थात् रूर्डको धुनते धुनते उसके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अंदा निकालते चलो, (फिर देखोगे कि ) अंदा-अंदा विक्लेपण करते-करते अन्तमें कुछ भी दोप नहीं रह जाता। (जान पड़ता है कि ) रूर्डको धुनते-धुनते उसे सुन्यतक पहुँचा दिया। इसी कियाको एक शिकारके रूपकद्वारा 'वोधि-चर्यावतार'में इस प्रकार बतलाया गया है—

> इमं चर्मपुटं तावरस्वयुद्धपैव पृथक् कुरु । अस्थिपञ्चरतो मांसं प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय ॥ अस्थीन्यपि पृथक् कृत्वा पश्य शानमनन्ततः । किमन्न सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥

अर्थात् इस चमड़ेकी ऊपरी वस्तुको अपनी बुढिकी सहायतासे अलग कर दो और तब अपनी प्रशाद्वारा अस्थि-पञ्चरसे मासको भी निकाल दो; फिर हिडुपोको भी दूरकर अपने विवेकद्वारा सोचोगे तो स्वयं समझ लोगे कि अन्तमें कुछ भी तस्व नहीं रह जाता ! सब कुछ वास्तवमें निःसारमात्र है । मनका आकार-प्रकार पूर्ण करनेवाले सङ्कल्प-विकल्पादि-को दूर करनेपर भी इसी प्रकार शुन्यमात्र रह जाता है। अतएवं सिद्ध सरहपाका कहना है कि घर अथवा वन-जहाँ कहीं भी हम रहे, हमें केवल अपने मनके स्वभावका ञ्चन प्राप्त कर लेना आवश्यक है । बोधि सब कहीं निरन्तर वर्तमान है, इसल्विये किसी एक स्थितिमे 'भव' और दूसरीमें 'निर्वाण'का अस्तित्व डूँदना निरी मूर्खता होगी। हमें केवल इस रहस्यमे परिचित हो जाना चाहिये कि मूलमें चित्त नितान्त निर्मल और विकल्परहित है और यही अवस्था हमारे लिये परम पदकी स्थिति है, जिसे समरसके रूपम माप्त कर लेनेपर अहाँ कहीं भी चित्त जाता है, वहाँ उस अचिचके रूपमें ही इस अनुभव करते हैं । उस निर्मेख और भावाभावरहित दशाको प्राप्त कर छेनेपर चित्त कही भी विस्फुरित हो) उसे नाथ (प्रभास्त्रर ) के स्वरूपका ही बोध होता है, क्योंकि जैसे जरु और उसका तरङ्ग दोनों वास्तवमें एक ही अभिन्न वस्तु हैं, उसी प्रकार भवका साम्य भी आकाशके साम्यके ही स्वभावका होता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञाननामक पाँचों स्कन्ध एवं पृथ्वी, जरु, तेज, वायु और आकाशनामक पाँची भूत और आल, कान, नाक, जीम, काम और मननामक छहीं आयतन इन्द्रियाँ-ये सभी सहज स्वभावदारा बद्ध-से हैं, अतएव हम चाहिये कि अपने सङ्क्लाभिनिविष्ट भनका विशोधन कर उसे निःस्वभाव बना दें, जिससे यह शून्यमे प्रवेश कर सभरसकी स्थितिमें आ जाय । जिस प्रकार जलमें जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार चित्त भी सहजसे मिलकर समरसकी अवस्थामे आता है । सहज जैसा बाहर है, वैसा ही भीतर भी रहता है। चौदहीं भुवनोमे वह निरन्तर वर्तमान है; वह अशरीरी शरीरमें ही छिपा है; उसे जो जानता है, वही सक्त है।

दारीरके ही भीतर पाये जानेवाले उक्त सहल या महा-मुखका उत्यक्तिस्थान, काण्हपाके अनुसार, इडा एयं भिङ्गलानामक दो प्रसिद्ध नाड़ियोंके संयोगके निकट ही वर्तमान है; उसे पवनके नियमनद्वारा प्राप्त करना आवश्यक होता है। काण्हपाने कमलके रूपकद्वारा उक्त महासुखका वर्णन करते हुए, लिखा है कि भाषी नासिकाकी ललना-नामक (प्रशास्त्रस्प) चन्द्रनाडी और दाहिनी नासिकाकी रसनान(मक (उपायस्वरूप) सूर्यनाडी उस महासुख-कमलके दो खण्डस्वरूप हैं। उसकापौधा गगनके जलमें, जहाँ अमिताभ या परम आनन्दमय प्रकाश-पङ्करूपमें वर्तमान है, उत्पन्न होता है; उसका मुख्य नाल अवधूती अथवा मूख्यक्ति होती है और उसका रूप हंकार अथवा अनाहत शब्दका होता है। इस महासुख-कमलके मकरन्दका पान योगी या साधकलोग साधनाद्वारा, शरीरके भीतर ही कर लिया करते हैं। काण्हपा अन्यत्र फिर कहते हैं—

जद पवण-गमण-दुआंर दिढ़ ताला वि दिजद । जद तसु घोरान्थारें मण दिव हो किजद ॥ जिण रअण उअरें जद सौं वरु अम्बरु दुन्पद । भणद काण्ड भव भुक्षन्ते णिव्वाणो वि सिज्झद ॥

अर्थात् यदि पवनके निर्ममनद्वारपर हद ताला लग जाय और वहाँके घोर अन्धकारमें शुद्ध या निश्चल मनका दीप जलाया जाय और यदि वह जिनरवकी ओर उच्च गगनमें स्पर्श कर जाय तो तंसारका उपभोग करते समय भी हमारे लिये निर्वाणकी विद्धि हो जाय । जिसका मन निश्चल हो गया, उसका उसी क्षण वायुनिरोध भी सिद्ध है और वायुनिरोध होनेपर मन आप-से-आप निश्चल होता है । दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध है ।

उत्तः प्रकारसे पवन एवं मनको जिस स्थानपर एक साथ निश्चल किया जाता है। उसे छिद्वींने 'उद्धमेरः अथवा मेरुदण्ड ( सुषुम्णा ) का सिरा कहा है । काण्हपाने बतलाया है कि वह पर्वतके समान सम-विषम है। अतएव वहाँ चटना-उतरना सरलतापूर्वक नहीं हो सकता। उसकी गम्भीर कन्दरामें सारा जगत् विनष्ट होकर शून्यमें लीन हो जाता है और हमारे द्रवाकार चञ्चल चित्तका निर्मल जल भी तन्मय हो जाता है । उसी ऊँचे पर्वतके शिखरको सिद्धोने महामद्रा या मूलकक्ति (नैरात्मा) का निवासस्थान भी बतलाया है । छिद्ध शवरपा कहते हैं कि उक्त पर्वतपर अनेक बड़े-बड़े इक्ष पुष्पित हैं और उनको डालें गगनचुम्बिनी हैं। वहाँ अकेली शबरी (नैरात्मा) वनका एकान्त-विहार किया करती है। वहीं त्रिधातकी सुन्दर सेज भी पड़ी है और साधक योगी वहाँ पहुँचकर उक्त दारिकाके साथ प्रेम-पूर्वक समय व्यतीत करने लगता है। नैरात्माको सिद्धोंने श्वरीके अतिरिक्त डॉबी, चण्डाली, ग्रुण्डिनी, जोइणि (बोगिनी) या पवनधारिणीके नामोसं भी अभिहित किया है और उसका अनेक प्रकारने वर्णन भी किया है। काष्ट्रपाने उस डोवीको चौसठ पॅख्डीवाले कमलपृष्पके

जपर चढ़कर सदा नाचती रहनेवाली बतलाकर, उसके साथ अपना विवाह-सम्बन्ध स्थापित करनेका रूपक बाँधा है और सिद्ध डोंबिपाने उसे ही शीष्र पार कराकर जिनपुर पहुँचानेवाली कहा है। इसी प्रकार सिद्ध विरूपाका कहना कि वह अकेली शुण्डिनी (कलाली) इधर इडा और पिञ्कला नाडियोंको एक अर्थात् सुपुम्णा नाडीमे प्रविष्ट कराती है और उधर बोधिचित्तको ले जाकर प्रभास्त्रर सुन्यमें भी बाँधा करती है; उसके निकट चौसठ घटीयन्त्रों मे मद (महासुख) सँभालकर रक्खा रहता है और वहाँ एक बार भी पहुँचकर मदपी फिर लीटनेका नामतक नहीं लेता।

सिद्धोने अपनी साधनाको सहज मार्गका नाम देकर उसे अत्यन्त सरल और सीधा भी बतलाया है। सिद्धा सरहपा इसके सीधेपनके विषयमें कहते हैं -- 'जब कि नादविन्दु अयवा चन्द्र और सूर्यके मण्डलका अस्तित्व नहीं और चित्तराज भी खभावतः मुक्त है। तो फिर सरल मार्गका त्याग कर वंकमार्ग प्रहण करना कहाँतक उचित कहा जा सकता है ? बोधि सदा निकट वर्तमान है, उसे लङ्का (कहीं दूर) जानेकी आवश्यकता नहीं; हाथमें ही कहूण है, दर्पण हुँडते फिरनेसे कोई भी लास नहीं होगा। स्वयं अपने मनमें ही अपनेको सदा अवस्थित समझ हो । पार वहीं लगता है जो दुर्जनींके सायमे पड़कर विषय नहीं होता । सहज मार्ग ग्रहण करनेवालेके लिये कॅचा-नीचाः बायां दाहिना, सभी एक भाव हो जाते है। इसी प्रकार सिद्ध भादेपाने अपने निजी अन्यवद्वारा इसके महत्त्वका वर्णन करते हुए कहा है कि ध्यमीतक मैं मोहंभ पड़ा था, अव मैंने सद्गम्बोधद्वारा इसका ज्ञान प्राप्त किया है। मेरा चित्त अब नष्ट (शान्त) हो गया और गगन-समुद्रमें रल (हिल-मिल) कर एक या तदाकार हो गया। मझे अब दसी दिशाओं में शुन्य ही शुन्यका अनुसब होता है। बज़गुरुके उपदेशद्वारा गगन सभुद्रको में अपने मनमे ही उतार लाया हैं।' सहजके बास्तविक रूपका पूर्ण वर्णन अत्यन्त कटिन होनेसे उसके मार्गका उपदेश भी विना निजी अनुभवके स्पष्टरूपसे हृदयङ्कम नहीं हो सकता और इसी कारण काण्हपाका कहना है कि जो कुछ भी इस विषयमें कहा जाता है, वह सभी मिथ्या सा है। भार वास्तवमे गुँगा है और दिाप्य वधिर है। 'वाक्पयातीत' वस्तुका वर्णन कैसे होगा ?



प्रेमसाधनाके साध्य

## प्रेम-साधनाके साध्य

चोरी करत कान्ह घर पाये ।

निसिवासर मोहिं बहुत सतायो अब हिर हाथि आये ।।

मास्तन दिध मेरो सब खार्यो बहुत अचगरी कीन्ही ।

अब तो हाथ परे ही ठाठन तुमिह मेरे हीं चीन्हीं ।।

दोउ कर पकरि कहचो कित जैहो मास्तन रेउँ मँगाइ !

तेरी सीं में नेक न चाख्यो सखा गए सब खाइ ।।

मुख तन चितं बिहाँसि हाँसि दीन्हो रिस सब गई वृझाइ ।

िरुषे स्वाम उर लाइ ग्वािठनी सरदास बिठ जाइ ।।

<del>— स्</del>रदा<del>स</del>जी

## बौद्ध-साधना

(लेखक--डा० श्रीविनयतीय भट्टाचार्य एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

साधन दो प्रकारके होते हैं—लैकिक और अलैकिक । लैकिक साधनका अर्घ होता है अभ्यास—उद्योग—िकसी चरम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये लगातार प्रयत्न । अलैकिक साधन कहते हैं उन आध्यात्मिक या मानसिक साधनाओंको जो योग अथवा तन्त्रकी प्रक्रियांसे अलैकिक सिद्धियों अथवा मिक्तकी प्राप्तिके लिये की जाती हैं ।

लौकिक साधन तो प्रायः सभी करते हैं। जीवन स्वयं एक साधना है, वालक ज्ञान प्राप्त करने के लिये अध्ययनरूपी साधन करते हैं। गवैये 'कलावंत' कहलाने के लिये 'रियाज़' करते हैं, स्वर साधते हैं। लेखक प्रत्यकार बनने के लिये निवन्ध-पर-निवन्ध लिखते हैं। व्याख्यानदाता व्याख्यान-वाचस्रति बनने के लिये बोलने का—वक्नृता देने का अभ्यास करते हैं। चोर भी चोरी करते समय लोगों की नज़र बचाने की साधना करते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो अहिंसा, सत्य एवं निःस्वार्थ लोकसेवा आदि सद्गुणों एवं श्रेष्ठ आचरणों का अभ्यास करते हैं। लगातार अभ्यास करने ले—रगड़पड़ी करने से निश्चय ही योड़ी-बहुत दक्षता या पट्टता प्राप्त होती है। इस पट्टताको ही सिद्धि कह सकते हैं। साधनों में दूसरे लोगों की—असाधकों की अपेक्षा यही विशेषता होती है। उन्हें ल्यूनाधिक रूपमें सिद्धि या सफलता प्राप्त होती है। है।

योग अथवा तन्त्रकी साधना इससे विलक्षण होती है। इसका सम्बन्ध मनोराज्यसे होता है और यह मनकी अव्यक्त इक्तियोंका विकास करनेके छिवे की जाती है। इस प्रकारकी अलैकिक साधना ही प्रस्तुत निवन्धका विषय है। उसमें भी यहाँ हम केवल बोड-साधनापर ही विचार करेगे। जिसका वर्णन बीड-सम्प्रदायके प्रकाशित प्रत्योंमें मिलता है।

वीडोंकी तान्त्रिक साधनामें सर्वप्रथम आवश्यकता होती है एक सुसंस्कृत साधककी, जिसकी परीक्षा किसी अधिकारी गुरुके द्वारा की जा चुकी हो तथा जिसे तान्त्रिक साधनाके योग्य करार दिया जा चुका हो।

जिस प्रकार तान्त्रिक साधनाके अनेक मेट् हैं, उसी प्रकार साधकोंकी भी साधनकी कठिनता एवं सुगमताके अनुसार अनेक श्रेणियाँ होती हैं। तन्त्रोंकी भी चार श्रेणियाँ हैं—(१) क्रिया-तन्त्रः (२) चर्या-तन्त्रः (३) योग-तन्त्र और (४) अनुत्तरयोग-तन्त्रः । और इन चार प्रकारके तन्त्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले उपासक मी चार श्रेणियोंमें विभक्त हैं।

प्रारम्भिक श्रेणीके साधक, तथा जिनका तन्त्रके रहस्यें में अभी प्रवेश ही हुआ है ऐसे साधक किया एवं चर्याकी निम्नतर श्रेणीमें भर्ती किये जाते थे। उन्हें सब प्रकारके निभिद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थोंका त्याग करना पड़ता था और ब्रह्मचर्यके कठोर नियमोंका पालन करना पड़ता था।

ऊँची श्रेणीके साधकोंको आचारके विषयमें स्वतन्त्रता होती थी, उनपर किसी प्रकारके नियम लागू नहीं होते थे ! उन्हें अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती थीं, और ये 'सिद्ध' कहलानेके अधिकारी होते थे !

अद्भयत्र नामके एक प्रसिद्ध तन्त्रकारने साधकोंको दो श्रेणियोंमें विभक्त किया है—शैक्ष और अशैक्ष । श्रेक्षोंको आचारसम्बन्धी कटोर-छे-कटोर नियमोंका पालन करना पड़ता या और दैनिक चर्या एवं खाद्य तथा पेय पदार्थोंके सम्बन्धमें भी उनपर कई प्रकारके बन्धन थे। अशैक्ष वर्गके साधक मनुष्योंके बनाये तथा ईश्वरके बनाये सभी नियमोंसे परे होते थे, क्योंकि ये ही सब प्रकारके नियम बनानेवाले थे और प्रकृतिके नियमोंका सञ्चालन करनेवाले भी वे ही थे।

तान्त्रिक साधनाके रहस्योंमें प्रवेश प्राप्त किये हुए, साथकोंके संक्षेपमें यही भेद हैं। परन्तु ये सव बातें अन्योंके आधारपर नहीं मीखी जा सकतीं; अतः यह आवश्यक है कि इनका उपदेश गुरुभुखरे प्राप्त किया जाय। इतना ही नहीं, पुस्तकोंने सीखी हुई अज्ञात रहस्यमधी साधनाओंके करनेमें योड़ी-बहुत जोखिम भी रहती है।

ऐनी दशामें ऐने गुरुकी, जो आध्यात्मिक साधनाओं के रहस्योंमें शिष्यका प्रदेश करा सके, और भी अधिक आवश्यकता हो जाती है। अतः किसी भी रहस्यमयी साधनामें गुरुका स्थान प्रमुख होता है। इसीलिये तन्त्र और योगके सभी सम्प्रदायों में, जिनमें बौद्ध सम्प्रदाय भी शामिल है, गुरुका बद्धा माहात्म्य वर्णन किया गया है।

गुरके विना कोई भी मिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु-

के विना गृह विद्वान्तों और साधनाओं को समझना असम्भव है! जिस पुरुषकी दीक्षा हो चुकी है, उसके लिये कौन-सा मन्त्र अथवा साधना अनुकूल होगी—यह गुरु ही बतलाते हैं! कम-से-कम परिश्रमसे और विना अधिक समय बरवाद किये सिद्धि प्राप्त करनेका क्योंत्तम उपाय क्या है, यह बतलाना गुरुका ही काम होता है!

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधनके लिये गुरु और रिष्पकी बड़ी आवश्यकता है, जो दोनों ही अधिकारी होने चाहिये। तान्त्रिक साधनाके दो रूप हो सकते हैं—मन्त्र-साधन और देव-साधन, अथवा दोनोंकी साधना एक ही कालमें की जा सकती है। इस साधनाका योगके साथ, विशेषकर हटयोगके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है—जैसा कि आगे चलकर इसी निबन्धमें समझाया जायगा।

यहाँ यह बतला देना आवस्यक है कि इठयोगकी समयता आध्यात्मक साधनाओं में सबसे नीचे दरजेकी साधना है, क्योंकि दररोकी ग्राह्म करना और उसे ऊँची साधनाओं के लिये तैयार करना ही इसका काम है। सभी प्रकारकी आध्यात्मक साधनाओं में ध्यान और चित्तकी एकाप्रता परम आवस्यक है और द्यारीरिक मल बहुधा ध्यानमें बाधक होते हैं।

हटयोगके द्वारा शारीरिक मलोका श्रोधन हो जानेपर साधक मन्त्र अथवा देवतापर अथवा परब्रह्ममें नित्तको स्थिर कर सकता है। पहली साधना मन्त्रयोगकी है, दूसरी तन्त्र-योगकी और तीसरी राजयोगसे सम्बन्ध रखती है।

अधिक से-अधिक मनोयोगके साथ मन्त्रका अखण्ड जाप करनेसे महान् राक्ति प्राप्त होती है। मन्त्रके अक्षर व्यक्त हो जाते हैं। मानसिक चक्षुके सामने चमकने उपते हैं और पिर अधिशिखांकी माँति दीप्तिमान् हो जाते हैं। किसी विशेष उद्देशको लेकर मन्त्रजय करनेसे मन्त्रका ऊपर बताये हुए ढंगसे साक्षात्कार होकर उस उद्देश्यकी प्राप्ति हो जाती है। जिस मन्त्रका इस प्रकार साक्षात्कार हो जाता है, उसे सिद्धमन्त्र कहते हैं। सिद्धमन्त्रके उच्चारणसे आश्चर्यजनक सिद्धि हो सकती है।

इसी प्रकार दीर्घकालतक एक निश्चित विधिके अनुसार श्रद्धा-मक्तिपूर्वक और किसी सुयोग्य गुरुके निरीक्षणमें किसी देवताविशेपका ध्यान करनेसे उस देवताका साक्षात्कार हो जाता है । देवता साधकके सामने प्रकट होकर उसके मनोरयको पूर्ण करता है। इसके बाद देवता साधकका परित्याग नहीं करता और एक प्रकारसे उसके अधीन होकर रहता है।

राजयोगकी पद्धतिसे साथक परमातमाकी प्रातिके मार्गमें वर्यी क्यों अग्रसर होता है, त्यों त्यों उसे अणिमा, रूपिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

तन्त्रशास्त्रके अनुसार यह विश्व शक्तिक। एक बहुत बहा खजाना है । एष्टि और संहारकी सारी शक्तियाँ इसके अंदर केन्द्रीभृत रहती हैं और इनमेसे किसी भी शक्तिको आकर्षण करके आत्मसात करना और उस शक्तिसे शक्तिशाली होना प्रत्येक मनुष्यके लिये सम्भव है । आध्यात्मिक साधनाके द्वारा प्रकृतिके स्टूम नियमींपर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है ।

इस विषयपर विस्तारसे लिखनेके लिये स्थान नहीं है। किन्तु मैं देवताके साक्षात्कारकी भूमिकाओंका वर्णन करना आवश्यक समझता हूँ। परन्तु ऐसा करनेके पूर्व मैं यह स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं साधक नहीं हूँ और इस अपूर्व आध्यात्मिक सिद्धिका मुझे कोई निजी अनुभव नहीं है; अतः मैं जो कुछ कहूँगा वह मेरे पढ़े-पढ़ाये तान्त्रिक प्रन्योंके आधारपर ही होगा।

साधकको चाहिये कि वह प्रसन्न मनसे किसी ऐसे एकान्त स्थानमें जाय, जो ग्रुद्ध और स्वच्छ हो तथा जिसके आसपासका हृदय सुन्दर हो। वह मुखासनसे बैठकर अपने हृष्टदेवका ध्यान प्रारम्भ करे। ध्यानमें उसे हृतना तन्मय हो जाना चाहिये कि उसे वाह्य अनुसन्धान विस्कृत न रहे और इस प्रकार उसे उस व्यापक शक्तिके साथ, जिसे बौदोंकी भाषामें स्यून्य' कहते हैं, अभेदका चिन्तन करना चाहिये। उसके चिन्तकी अवस्था उस समय वैसी ही हो जानी चाहिये, जैसी मुषुप्तिकालमें होती है।

चिरकालतक इस साधनका अभ्यात करनेसे उसके मानिसक नेत्रोंके सामने कुछ खास लक्षण दिखायी देने लगते हैं) जिनसे यह प्रभाणित होता है कि साधक देवताके साक्षात्कार-की ओर क्रमशः बढ़ रहा है।

ये चिह्न या लक्षण पाँच प्रकारके होते हैं। प्रारम्भमें मृग्रतृष्णाका दर्शन होता है। इसके बाद धूमका दर्शन होता है। तीसरी भूमिकामे साधकको अन्तरिक्षमें जुगुनुओं-की भाँति ज्योति:कण दिखलायी देते हैं। चौथी भूमिकामें एक ज्योतिके दर्शन होते हैं। और पाँचवीं भूमिकामें मेध- रहित आकाशमें व्याप्त रहनेवाली सूर्यकी च्योतिके समान एक स्थिर प्रकाशका दर्शन होता है।

अर्थात् काफी सम्यतक ध्यानका अम्यास करते रहनेसे साधकको एक ऐसे स्थिर प्रकाशका दर्शन होता है, जो कमी कम नहीं होता । साधक इस अवस्थाको पहुँचकर उससे कभी ज्युत नहीं होता और नीचेकी अवस्थाओंका अनुभव नहीं करता ।

अब साधक इस विश्वासके साथ कि मेरे इष्ट देवता मुझे दर्शन देंगे, उनका निरन्तर ध्यान कर सकता है। देवता-के साक्षात्कारकी भी तीन भूमिकाएँ होती हैं।

पहली भूमिकामें बीजमन्त्रका दर्शन होता है। आगे चलकर यह एक अस्पष्ट मानव आकृतिमें बदल जाता है। स्थानका कम जारी रखनेसे और आगे चलकर साधकको देवताका स्पष्ट रूप दिखायी देने लगता है, जिसमें उसके सारे अङ्ग, वर्ण, आयुध एवं वाहन अलग-अलग दिखलायी देते हैं। यह रूप अत्यन्त मनोहर होता है, जिसका दर्शन कर साधक अलैकिक आनन्दसे भर जाता है।

देवताका निरन्तर आँखोंके सामने रहना ही उसकी जीव सिद्धि है। प्रारम्भमें उसकी दिव्य मूर्ति बार-बार प्रकट होती है मय और छिप जाती है। निरन्तर अभ्याससे उसका दर्शन स्थायी होत

हो जाता है । इस अवस्थाको पहुँच जानेपर साधक सिद्ध कहलाने लगता है । उसका इष्टदेव उसकी सारी कामनाओं-को पूर्ण कर देता है और उसका कभी परित्याग नहीं करता । साथक अलीकिक शक्तियोंसे सम्पन्न हो जाता है और उसका प्रकृतिके नियमोंपर भी अधिकार हो जाता है ।

मन्त्रका देवताके साथ एक प्रकारका अभेद-सम्बन्ध होता है, उसका भी इसी प्रकार साक्षात्कार हो सकता है। मन्त्रके अक्षर पहले साध्कके सामने प्रकट होते हैं और धीरे- धीरे अधिक दीप्तिमान होकर शक्तिसे जाज्वत्यमान हो उठते हैं। इनका दर्शन जब स्थायी रूपसे होने लगता है, तब मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है। उस मन्त्रसे सायकको यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो उसे देवतामे प्राप्त हो सकता या।

उपर्युक्त साधनकी प्रक्रिया वड़ी लंबी है, उसके लिये वर्षोतक अथवा जीवनभर धेर्यपूर्वक अभ्यास करनेकी आवश्यकता होती है। यह अवकाशके समय केवल दिल यहलानेके लिये करनेकी चीज नहीं। साधन एक कला है। मनुष्य-जीवन इस कलाके अभ्यासके लिये ही है। यह जीवनमें प्राप्त होनेवाली सबसे बड़ी और सबसे दिल्य रहस्यम्य अनुनृति है। हमारा जीवन साधनके विमा उद्देश्यहीन होता है।

# बौद्ध मूर्तितत्व

( लेखक--श्रीभगवतीप्रसादसिंद नी, एम्. ए. )

बीद्धधर्ममें मृतियोंका निर्माण वज्ञयान मतके प्रादुर्भावके साथ हुआ है। वज्रयानके मुख्य प्रन्योंके अनुसार इन देवी-देवताओंका यथार्थमें कोई अस्तित्व ही नहीं है, वे सब केवल शून्यताके ही मिज-मिज रूपान्तर हैं। इन देवी-देवताओंके रूप उपासकोंकी भाषना तथा सिद्धिके अनुसार प्रकट हुए माने जाते हैं।

अब दिश्में बौद्धधर्मके इन देवी-देवताओं की मुख्य-मुख्य परम्पराओं का द्वाल मुनिये। सबसे पहले बोधिचित्त अर्थात् अध्यक पूर्ण ज्ञानसम्पन्न स्थितिकी कल्पना की जाती है। इसी बोधिचित्तकी पाँच इतियाँ अथवा अवस्थाएँ मानी गयी हैं और इन्हींको सुप्रसिद्ध पाँच ध्यानी बुद्ध कहा गया है। इन ध्यानी बुद्धों के नाम वैरोचन, रत्नसम्भव, अमिताभ, अमोधिसिद्ध तथा अक्षोम्य हैं। पाँचों ध्यानी बुद्ध पद्मासनमें बैठे हुए दिखलाये जाते हैं। पद्मासनमें इस प्रकार पालधी मारकर बैठने हैं कि दोनों पेरोंके तलये अपरकी और दिखलायी दें। घ्यानी बुद्धोंकी विभिन्नताम् जक उनकी हस्तमुद्राएँ होती हैं। घ्यानी बुद्ध वैरोजनके दोनों हाथ मुप्रसिद्ध धर्म- जक अथवा व्याख्यान-मद्रामें होते हैं। इस हस्तमुद्रामें दोनों हाथ वक्षःस्थलके समीप होते हैं और दाहिना हाथ वायें हाथके अपर रहता है। दाहिने हाथकी तर्जनी अँगुली उसी हाथके अप्टेम मिली होती है और इन दोनोंका सम्पर्क वायें हाथकी कॉन्टिका अर्थात् सबसे छोटी अँगुलीस होता है। ध्वानी बुद्ध रलकम्भवकी हस्तमुद्राएँ वरद होती हैं। इस मुद्रामें वायों हाथ हथेली अपर किये हुए गोदमें रक्खा रहता है और दाहिना हाथ हथेली अपर किये हुए इस प्रकार कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है जैसे उस हाथके किसीको कोई चीज़ दी जा रही हो। ध्यानी बुद्ध अमिताम समाधि-मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। इस मुद्रामें



भ्यानी बुद्ध रजसम्भवकी बरद हस्त-मुद्राका चित्र

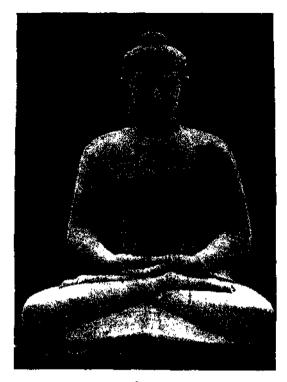

ध्यानी बुढ अमिताभ और उनकी समाधिनामक इस्तमुद्रा



ध्यानी बुद्ध अमोधिविदकी अभय इसामुद्राका चित्र



ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्यकी भूसार्शनामक इस्तमुद्रा समझाने-के लिये मारकी सेनासे आकान्त बुद्धमूर्तिका चिन्न

दोनों हाथ हंथंछी जपर किये हुए एक दूसरेके जपर (यायेंके ऊपर दाहिना ) गोदमें रक्खे हुए दिखलाये जाते हैं । ध्यानी बुद्ध अमोधरिद्धि सदा अभय-मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। यह मुद्रा भी प्रायः वरद-मुद्राही सी है । भेद केवल इतना ही है कि दाहिना हाथ वक्षः खलके पास उठा हुआ होता है और उसकी हथेली सामनेकी तरफ होती है। यह मदा अभय, रक्षा अथवा आश्वामन दिया जाना मुचित करती है। पाँचवें ध्यानी बुद्ध अक्षोम्य भूस्पर्श-मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। इस मुद्रामें बायाँ हाथ उसी स्थितिमें रहता है जैसा कि बरद तथा अभय-मद्राओंमें । दाहिने हाथकी हथेली नीचेकी ओर होती है और उसकी अँगुलियाँ दाहिने घटनेसे नीचेकी ओर सुकी हुई पृथ्वीका स्पर्श करती हुई दिखलायी जाती हैं। गीतमबुद्धकी खड़ी अथवा बैटी जितनी मुर्तियाँ मिलॅगी, वे उपर्यक्त पाँच भद्राओंमेंने किसी-न-किसीमें होंगी। इनमेंसे पिछली चार महाओंके चित्र अन्यत्र दिये जाते हैं। इनसे उनके ययार्थ स्वरूप अच्छी तरह समझमें आ जायँगे । सिद्धार्थने भस्पर्श-मद्राका प्रदर्शन उस समय किया था। जिस समय मार अर्थात् कामदेवने अपनी कन्याओंसहित उनपर इसलिये आक्रमण किया या कि वे अपनी तपस्यारं विमुख हो जावें। इसपर अञ्जने प्रथ्वीको साक्षी करनेके लिये उसका स्पर्श किया था और अपने ध्येयकी दृढता सचित की थी। इस मदाके प्रदर्शन करते ही सार शीध ही अन्तर्हित हो गया या और फिर उसने गीतमको अब्ध करनेका प्रथत नहीं किया। भगवान शाक्यसिंहने धर्मचक्र-भद्राका अवलम्बन उस समय किया या जब ज्ञान-प्राप्तिके अनन्तर सारनाथनामक स्थान-पर सर्वव्रथम बौद्धधर्मका उपदेश प्रारम्भ किया । बौद्ध-धर्मके प्रचारका सूचक पहियारूपी धर्मचक है और सारनाथ ( जो कथाओंके अनुसार पूर्वकालमें मृगींका रमना रह चुका था ) मृतिंथोंमें मृगींद्वारा स्चित किया जाता है। अतः अधिकतर जहाँ गौतम बद्धकी प्रतिमा धर्मचक-सुद्रामें मिलेगी वहाँ मुर्तिके नीचे अगल-बगल दो हिरन और बीचमें एक पहिया भी मिलेंगे ।

ध्यानी बुद्धोंके रंग कमश्चः सफेद, पीला, लाल, हरा और मेचक (नीला) हैं। ये रंग अधिकतर चित्रोंमें ही मिलते हैं और इनका गृह तस्य परम गहन है। इन रंगोंका सम्बन्ध तान्त्रिक पट्कमींसे है। शान्तिसम्बन्धी पुरश्चरणोंमें श्रेत रंगवाली मूर्ति प्रयुक्त होती है। रक्षासम्बन्धी विधियोंमें पीले रंगकी मूर्तियाँ काममे लायी जाती हैं। आकर्षण तथा वशीकरणमें हरे और लाल रंगोंका प्रयोग होता है और उच्चाटन तथा मारण-विधियोंमें नीला रंग काममें लाया जाता है। जिन ध्यानी बुद्धका जो विशेष रंग है, वही उनसे समुद्धत समस्त देवी-देवताओका रंग होगा। हाँ! कभी-कभी एक ही ध्यानी बुद्ध अथवा उनसे उत्यन्न कोई देवी या देवता मिन्न भिन्न रंगोंमें भी मिलेंगे। इसका अर्थ एक ही मूर्तिका विभिन्न-पट्कर्म-विधियोंमें प्रयोग समझना चाहिये।

उपर्युक्त घ्यानी बुद्धोंके वाहन कमशः दो सर्प, दो सिंहः दो मयुर, दो गरुड तथा दो इस्ती हैं। इसके अतिरिक्तः ध्यानी बुद्धोंके चिह्न कमशः चक्र, रक्छटा (मणियोंका समृह), कमल, विश्वयत्र (दोनों ओर तीन फलवाला छोटा-सा शक्त) और यत्र (त्रिश्क्ष्यहृष्ट छोटा-सा शक्त) है। भारतवर्षमें ध्यानी बुद्धोंकी अलग मूर्तियाँ अथवा चित्र प्रायः नहीं मिलते। ऐसे चित्र नैपाल तथा तिन्त्रतमें प्रचुरतासे मिलते हैं। इसी कारण पाठकोंको प्रायः उपर्युक्त सब वातोंके देखनेका अवसर कम ही मिलेगा। तथापि आगेके विषयको स्पष्ट करनेके निमित्त उपर्युक्त विस्तृत वर्णन दिया गया है।

इन पाँच ध्यानी बुद्धोंके अतिरिक्त कही-कही वज्र-सत्व नामक एक छठे ध्यानी बुद्धकी भी कल्पना की जाती है। वज्रसत्व ध्यानी बुद्धोंके पुरोहित माने जाते हैं और इस पदके सुचक घंटा तथा वज्र उनके हार्योमें दिखलाये जाते हैं। पाँची ध्यानी बुद्ध तापस-वेषमें ही दिखलाये जाते हैं। व सदैव ध्यानमन रहते हैं। सृष्टिके कार्य ध्यानी बुद्धोरं उत्पन्न दिव्य बोधिसत्वगण करते हैं। पाँचौं ध्यानी बुद्धोंकी शक्तियाँ कमशः वज्रधाःवीश्वरीः मामकिः पांडराः आर्यतारा तथा हो चना हैं । और इनसे उत्पन्न दिव्य बोधि-सन्य कमराः संमतभद्र, स्वपाणि, पञ्चपाणि ( सुप्रसिद्ध अवलोकितेश्वर ), विश्वपाणि तथा वज्रपाणि हैं। छुटे ध्यानी बुद्ध वज्रसत्वकी शक्तिका नाम वज्रसत्वासिका है और इन दोनोंसे उत्पन्न दिव्य बोधिसत्वका नाम घण्टापणि है। ध्यानी बुद्धोंकी शक्तियाँ अपने पतियोंके चिह्न तथा बाहनोंसे पहचानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनके पतिकी विशिष्ट इस्तभुद्रायुक्त ध्यानासन मूर्ति उनके मुकुटमें सामने बनी रहती है। इसी प्रकार प्रस्थेक वंश (जिसके लिये विशिष्ट शब्द (कुलः है) के देवी तथा देवताओं के मुकुटमें उस वंशके जन्मदाता ध्यानी बुद्धकी विशिष्ट हस्तमुद्रायुक्त ध्यानासन-मूर्ति दिखलायी जाती है और यही उनका मुख्य चिह्न माना जाता है !

महायानीय मतके अनुसार धर्म अमर अथवा सनातन माना जाता है और बुद्धका व्यक्तित्व इस धर्मके पूर्ण ज्ञानका क्षाधनमात्र माना जाता है । प्रत्येक युगमें एक न एक मनुष्यशरीरधारी बुद्ध (अथवा ज्ञानी) धर्मका प्रचार करते हैं। एक बुद्धके निर्याण प्राप्त होनेसे दूसरे बुद्धके जन्मतक कल्पके अधिष्ठाता ध्यानी बुद्धसे उत्पन्न दिन्य बोधिसस्य बौद्ध 'धर्म' की देखरेख करते हैं। गौतम बुद्धको गत हुए प्रायः २४०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अवसे लगभग २६०० और बीत जानेपर ( अर्थात् गौतम बुद्धकी मृत्युके ५०००वर्ष उपशन्त) बुद्ध मैत्रेयका जन्म होगा । इस समय बौद्धमतका भट्रकला चल रहा है और इसके अधिष्ठाता ध्यानी बुद्ध अमिताम हैं। अतः इन ५००० वर्षोंमें ध्यानी बुद्ध अमिताभसे उत्पन्न (दिव्य ) बीधिसत्व पद्मपाणि (जिनका दूसरा नाम अवलेकितेश्वर है) का प्रवन्ध चलता रहेगा । यही इस अगके प्रधान (दिव्य) वेशिधमस्य हैं।

इन उपर्युक्त दिश्य बोधिसत्त्रोंकी मृतियाँ अनेक आसनोमें वैटी अथवा खड़ी मिलती हैं। साथारणतया इनकी पश्चान मुकुटणर अथवा मुकुटके पीछे प्रभामण्डलमें बने हुए ध्यानी बुद्धने हो जाती हैं। अन्यथा इनके हाथमें स्थित ध्यानी बुद्धके चिह्नोंने वे पहचाने जाते हैं। जैसा कि अपर कहा जा चुका है, 'बोधिसत्त्र' अवस्था 'खुद्ध' अवस्थाके पूर्वकी स्थिति मानी गथी है। अतः बोधिनत्व प्रायः राजसी बेदामें मुकुट-आन्पणादियुक्त दिखलाये जाते हैं और बुद्ध तायसरेदामें।

जिस प्रकार भागवत अर्थात् बैष्णवन्धर्ममें विष्णुके २४ अवतार माने गये हैं और जिस सिद्धान्तपर जैनधर्ममें २४ तीर्थं इरोंकी भावना की जाती है, टीक उसी प्रकार प्राचीन (अर्थात् हीनयानीय) बौद्धधर्ममें २४ अतीत मानुपी बुडोंकी यात मिलती है। महायानमतमें भी २४से ३२तक अतीत मानुषी बुडोंकी वात मिलती है। इन मानुपी बुडोंमें आखिरी सात (जिनमें सबसे अन्तमें गौतम-बुद्धका नाम आता है) विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं। इनके नाम विषय्यों, शिली, विश्वम्, कञ्चन्छन्द, कनकमुनि, काश्यय तया द्याक्यसिंह हैं। ये सातों मानुषी बुद्ध एक साथ पद्मासनमें भूरपर्य-सुदायुक्त मिलते हैं और यही सातकी गणना

इनकी पहचान है। कभी-कभी इनकी संख्या भावी बुद्ध मैंत्रेयको मिला लेनेसे आट मिलती है। इनमेंसे प्रत्येकका एक विशिष्ट वृक्ष माना गया है।

गौतम बुद्धकी मूर्तियोंके साथ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर तथा भावी बुद्ध मैत्रेय पार्षदीके रूपमें चँवर लिये हुए दिखलाये आते हैं।

वज्रयानीय बौद्धधर्मका मुख्य यद् इस समय महाचीन ( तिब्बत ) है । वहाँके प्रधान शासक दलाईलामा महातमा गौतम बुद्धके अवतार माने जाते हैं और उनके बाद पदमें अष्ट शीगचींके ताशीलामा बोधिकत्व अवलोकितेश्वरके अवतार माने जाते हैं । वज्रयानका गायत्रीतृत्य मुख्य मन्त्र (ॐ मणिपद्में हुम्' इन्हीं बोधिसत्व अवलोकितेश्वरका पडिक्षरी मन्त्र है । अवलोकितेश्वरके अगाध करणासागर होनेका उल्लेख अपर किया जा चुका है । इनके मुख्य चिद्ध कमल तथा सुमिरनी हैं।

इनके अतिरिक्त वर्तमान बीद्रधर्ममे बोधिमत्व मंजुश्रीका भी पद बहुत ऊँचा माना गया है। इस स्थानपर बोधिसस्य मैजेय (भावी बुद्ध) तथा मंजुश्रीके विषयमे कुछ शब्द अनुपयुक्त न होंगे।

कहा जाता है कि वौद्ध तन्त्रोंकं प्रधान आचार्य मैत्रेय हैं। ये इस समय तुणितनामक स्वर्ममें विराजमान है। असङ्गने इसी तुणित स्वर्गमें ध्यानद्वारा गमन करके आचार्य मैत्रेयसे तन्त्रोंके रहस्यको जाना था। मैत्रेय ही एक ऐसे देवता हैं, जिन्हें हीनयानीय तथा महायानीय दीनो सम्प्रदायवाले मानते हैं। मैत्रेयका चिह्न उनके गुकुटमें आगेकी और बना हुआ एक छोटा सा चैत्य या स्तृप है। इस स्तृपकी कथा यो है। गीतम बुद्धके पूर्ववाले मानुषी बुद्ध कार्यप गयाके समीप कुकुटमादिगिरिके शिखरपर गड़े हुए हैं और उनके भौतिक अत्ररोपके जपर एक स्तृप विद्यमान है। जिस समय गौतम बुद्धके निर्वाणके ५००० वर्षोंके उपरान्त मैत्रेय बुद्धकरपर ग्रंथ हस मृमण्डलपर अवतीर्ण होंगे, उस समय वे कार्यपके स्तृपपर जायँगे और कार्यप बुद्ध मैत्रेय बुद्धको उनके वस्त्र त्रिचीवर (लँगोट, घोती और कुपरा) देगे।

उपर्युक्त मुकुटस्थित चैत्यके अतिरिक्त मैत्रेयके चिह्न धर्मचक्क तया अमृतकुम्भ (अमृतका टोटा, शीशी या कमण्डलु ) भी हैं।

## क्ल्याण



जावामे मिली हुई प्रजापार्यमता देवीका चिश्र । इस समय यह मृति Levden मे हैं । संसारभरकी बीज-मृतियोभे यह सबसे मृत्दर है ।



बोधिसस्य अयरोकितेश्वः । मुकुटमें इनके जनक ध्यानीयुद्ध अभिनाभको समाधिसुद्धायुक्त मूर्वि बनी है । द्धार्थमे सनाय कमय भी इनकी पहिचान है ।

बोधिसत्य मंजुश्री स्मृति, मेथा, जुद्धि तथा वाक्पुदुताके स्वामी माने जाते हैं। अर्थात् इनकी उपाधनासे ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सधारणतया इनके वाये हाथमें बौद्धधर्मकी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रज्ञापारमिता दिखलायी जाती है और दाहिने हाथमें अज्ञानान्यकारको काटनेयाला खड़ा दिखलाया जाता है। कहा जाता है कि महात्मा मंजुश्रीहीने नैपाल देश-में सभ्यता तथा बौद्धधर्मका प्रचार चीनसे आकर किया था। कहते हैं कि नैपाल देश पहले झील रूपमें जलमम या और इस विशाल जलराशिके मध्य भगवान् आदिबुद्धका स्थान था, जहाँ पृथ्वीके गर्भसे निरन्तर ज्वाला निकलती थी। जलके कारण यह स्थान अगम्य था। अतः मंजुश्रीने एक ओरसे इस विशाल जलराशिमें नहर-सी निकाल दी। यही नहर

आजकल वागमती नदीके रूपमें बहती है। इस नहरद्वारा सब जल वह गया और सूखी भूमि निकल आयी। यहीं पर बस्ती बस गयी और अब स्रलतापूर्वक आदिबुद्धकी ज्वालाके ऊपर मन्दिर बन गया। (इस समय यह मन्दिर स्वयम्भूनाथके नामसे विख्यात है।)

ध्यानी बुद्धांसे उत्पन्न अन्य देवी-देवताओंका वर्णन देनेसे छेलका विस्तार वढ़ जायगा और कदाचित् पाठकगण भी उस वर्णनको सरलतापूर्वक हृदयङ्गम न कर सकें। जिनको इस विषयमें अधिक जानकारीकी इच्छा हो। उन्हें श्रीविनयतोप भद्याचार्यकृत Indian Buddhist Iconography तथा उन्हीं द्वारा सम्पादित 'साधनमाला' नामक प्रम्थ देखना चाहिये।

## सिद्धिसाधक साधनाकी संक्षिप्त रूप-रेखा

( टेखक--न्यास्याननाचरपति आचार्यदेव श्रीमद् विजय-रामचन्द्र यूरीभरजी महाराज )

## ज्ञान और क्रियाकी आवश्यकता

इस जगतमें साधना कौन नहीं करता ? ययार्य हो। या अयथार्थ, मुखदायी हो या दुःखदायी, अल्प हो या अधिक-जहाँ जहाँ कामना है। यहाँ यहाँ साधना है ही। कामनाकी पूर्ति-के लिये किये जानेवाले प्रयत्न ही साधना हैं! कामनायक्त विश्वका जीवन साधनामय है। इतना होनेपर भी साधनाके सम्बन्धमें विशेष विचार करनेकी आवश्यकता है। जैसे कामनामात्रसे इष्टकी सिद्धि नहीं होती, वैसे ही केवल साधना-रुवा प्रयुक्तमात्रसे भी इष्टरिद्धि नहीं होती । सिद्धि प्राप्त करानेवादी साधनाके लिये साधनींका यथार्थ शान और उसी-के अनुकुल कियाशीलता भी आवश्यक है। शानशून्य किया किया कियाशून्य शान सिद्धिसाधक नहीं बनसकता। साधनींका ययार्थ शान हुए विना इष्टकी प्राप्तिके लिये प्रायः वे ही क्रियाएँ होती हैं जो वस्तुतः इष्ट-प्राप्तिकी बाधक हैं, और साधनोंका यथार्थ ज्ञान होनेपर भी यदि उसके अनुसार क्रिया नहीं होती तो विपरीत किया चाद रहनेके कारण इष्टकी प्राप्ति दर इटती जाती है। कामनाकी प्रेरणाखे साधनामें लगे हुए जीवमात्रको यह बात समझ हेनी चाहिये; क्योंकि साधनीको ठीक जाने विना और वास्तविक साधनोंके सेवनमें दसचित्त हुए विना इस अनादिकालीन विश्वमें अनन्त कालतक भी न तो कोई आत्मा इष्टको प्राप्त कर सका है, न कर सकता है और न कर सकेगा ही~यह निर्विवाद है।

स॰ अं॰ ८१—८२

## साधनाका हेत

इस संसारमें मनुष्यमात्रकी प्रवृत्तिका केन्द्रित ध्येय कौन-सा है ! कोई धनके पीछे पहा हुआ है तो कोई कीर्तिके, कोई खीके लिये प्रयवसील है तो कोई पुत्रके लिये और कोई शक्तिके लिये जी-तोड चेष्टा कर रहा है तो कोई सत्ताके लिये। इस प्रकार मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकारकी कामनाओंको लेकर अपनी-अपनी शक्ति। अनुकृतता और समझके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें लगे हैं: परन्त इन सारी कामनाओं और तमाम प्रवृत्तियोंके पीछे सभीका ध्येय एक-सा है ! वह ध्येय है—दुःखका नाश और मुखकी भाष्ति । दुःख सबकी नापसन्दगीकी चीज है और मुख सबकी परान्दगीकी। दु:खरे सर्वथा रहित, मुखसे परिपूर्ण, और जिसका किसी भी कालमें परिवर्तन या नाश सम्भव न हो—ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाय तो फिर कोई पुरुष कामना नयों करे। प्रयक्त क्यों करे ? अनिष्टकी और अपूर्ण इष्टकी विद्यमानता ही कामना पैदा करती है । अनिष्ट ठल जाय, सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हो जाय और उसमें किसी भी समय जरा भी अल्पताका होना निश्चित रूपसे असम्भव हो जाय तो फिर कामनाके लिये अवकाश ही नहीं रहता । सुख ऐसा मिले कि जो दुःखके अंशमात्रसे भी रहित हो और इस प्रकारसे सम्पूर्ण हो कि किसी भी कालमें किसी भी जीवको उससे बढ़कर मुख मिलना सम्भव ही न हो और ऐसा दुःखरहित तया सम्पूर्ण मुख किसी भी कालमें अल्पताको या विनाशको प्राप्त होनेवाला न हो तो ऐसे सुखको प्राप्त जीवोंमें किसी प्रकारकी भी कामनाका कभी भी पैदा होना सम्भव नहीं है। साधनाकी तमीतक आवस्य-कता है, जबतक कि इस प्रकारके सुखकी प्राप्ति नहीं हो जाती।

## प्रचलित साधना सिद्धिसाधक नहीं है

मन्द्रको उपर्यक्त प्रकारके सुखकी वास्तविक साधना करनेमें ही अपने जीवनकी सफलता माननी चाहिये। मनुष्यको दुःस्य नहीं सुहाता, इतना ही नहीं; दुःखयक्त मुख भी नहीं सहाता। अधिक सुखमें भी यदि अन्य दुःख होता है तो वह भी मनुष्यके मनमें खटका करता है और वह यों सोचाड़ी करता है कि कब मेरे इस इतनेसे दुःखका नाश होगा ?! इसी प्रकार जिसकी अपूर्ण सुख प्राप्त है। वह भी शेप सुखकी इच्छा किया ही करता है। साथ ही प्राप्त मुखके चले जानेका विचार भी मनुष्यको सताता रहता है । अतएव सबको पसन्द तो वही सुख है, जो दुःखसे रहित भी हो) सम्पूर्ण भी हो और शाश्रत ( नित्य ) भी हो। ऐसे खास सुखको चाहनेबाला जगत आज किस तरहकी साधना कर रहा है ? क्या जगत्की वर्तमान माधना इसको वह सुख प्राप्त **करा** सकती है ? यदि नहीं तो, क्या वर्तमान साधना भ्रम नहीं है ? क्या वह इष्ट्रप्राप्तिम वाधक नहीं है ! साधक: मात्रके लिये यह प्रश्न विचारणीय है। जिस कामनासे जो प्रयन्न किया जाता हो। यदि उसका परिणाम उस कामनासे विपरीत हो। अथवा यदि। उस प्रयत्नसे वह। कामना सिद्ध न होती हो, तो उसके कारणका विचार तो करना ही चाहिये न ? बहुत सीधे डंगसे इस प्रश्नपर विचार किया जा सकता है। दुःखरहित, सम्पूर्ण और शाधन मुखकी प्राप्ति क्या नाशवान साधनोंसे हो सकती है ? जो साधन स्वयं परिवर्तन स्वभाववाले और नारावान् हैं। उनके द्वारा शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है ? धन, स्त्री, कीर्ति, सना और पुत्र-परिवार आदिको सखके साधन माननेवाले लोग जरा रुके और विवेकी वनकर विचार करें । इनमेंसे कौन-सी वस्तु नित्य है या अत्यता आदि परिवर्तनको नहीं प्राप्त होनेवाली है ? एक भी नहीं। असंख्य धनवान भिखारी बन गये, अनेकी कीर्तिमान पुरुपीको सयद्वर कलङ्का टीका लगाकर बुरे हाल मरना पड़ाः और कितने ही सत्ताधारियोंने अपनी सत्ता खो दी-एसा इतिहास कइते हैं। स्त्री तथा पुत्र-परिवासिदका नाश तो रचा ही हुआ है। इतनेपर भी मान लीजिये कि धन मिल गया, कीर्ति और सत्ता मिल गयी तथा ह्वी और पत्र-

परिवारादिकी भी प्राप्ति हो गयी और मान लीजिये ये सब वस्तुएँ अपने पास सदा रहीं भी। परन्तु एक दिन हमारा तो मरना निश्चित ही है न ! उस समय तो उन सबको छोड़ना पड़ेगा ही न ? आजतक कोई ऐसा नहीं जन्मा और मविष्यमें अनन्त कालतक कोई ऐसा जन्म भी नहीं सकता: जिसकी मृत्यु न हो । जन्मके साथ मृत्यु तो लगी ही हुई है । इस संसारमे ऐसा कोई जन्म सम्भव ही नहीं है कि जो मृत्यु-के साथ न जुड़ा हुआ हो । हॉ, ऐसी मृत्यु जरूर सम्भव है कि जो जन्मके साथ न जुड़ी हुई हो। और ऐसी ही मृत्यु उसके बादकी हमारी दुःखरहित सम्पूर्ण और शाश्वत सुखसे युक्त स्थितिकी सूचक है। इस संसारमें ऐसी ही मृत्युको अपने समीप लानेका प्रयास करना चाहिये और यही सबी साधना है। इसके अतिरिक्त और सब साधनाएँ तो नाम-मात्रकी ताधना हैं । उनसे इष्टकी प्राप्ति नहीं होती वरं उसका अवरोध होता है । अज्ञानी जगत इष्टकी अवरोधक साधनाओं को इपनी प्राप्ति करानेवाली मान बैटा है। यही कारण है कि वह जीवनके तमाम क्षणोंको धन, कीतिं, सत्ता और एत्र-परिवासदिकी प्राप्तिके अयलमें ही खो रहा है । मृत्यके बाद धन आदि कोई भी चीज साथ नहीं चलती। आत्मा चला जाता है और सखके साधन मानकर जिन धनादि पदार्थाकी-इसने इकड़ा किया था, वे सब जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। इसर आँखों के सामने अनेकों चले गये और धनादिमेंसे कुछ भी वे अपने साथ न हे जा सके, यह भी हमने देखा । इतनेपर भी उन्हीं धनादिको सुखके माधन मानकर हम अपना जीवन उन्होंकी साधनामें बिता दें, तो यह क्या भ्रम नहीं है ? यह क्या अज्ञानपूर्ण किया नहीं है ? फिर, धर्नादि बस्तुएँ क्या केवल परिश्रमसे ही मिल सकती हैं ? इस जगत्में घनादि-के लिये प्रयत्न करनेवाले कितने हैं और धनादिका प्राप्त करके श्रीमान बननेवाटे कितने हैं ? क्या ऐसा एक भी मनुष्य हुँदुकर निकाला जासकता है जिसको धनादिकी पुरी प्राप्ति हो गयी हो और इस कारण जिसकी धनकी कामना नष्ट हो गयी हो १ धनादिके लिये प्रयन करनेवाले ल्याभग सभी है। परन्तु धनी वहुत थोड़े हैं । इससे एक ऐसी बस्तुकी सूचना मिलनी है, जिसकी अपेक्षा प्रयत्न करनेवालेको भी रहती है। यह वस्तु है--पुण्य । चाहे जितनी मेहनत की जाया परन्तु पुण्यके अभावमें धनादिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । और धनप्राप्तिका पुण्य होनेपर भी यदि भोगके लिये पुण्य न हुआ तो प्राप्त धनादि-काभी भोग नहीं किया जा सकता। ऐसी बस्तू ऐँ पुण्यके

नाशके साथ ही नाशको प्राप्त हो जाती हैं। कदाचित् किसीके जीवनके अन्ततक पुण्योदय ही वर्तमान रहे और इस कारण धनादिका नाश न हो, तो अन्तमें मृत्यु तो तैयार ही बैठी है, जो धनादिका वियोग अवस्य ही करा देगी। इस प्रकार साधकमात्रको सबसे पहले यह तो निश्चय कर ही लेना अभादिकी प्राप्तिके लिये की जानेवाली साधना यथार्थ साधना नहीं है; क्योंकि उससे दुःखरहित, सम्पूर्ण और शाश्चत सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना निर्णय हुए विना यथार्थ साधनाकी रुचिका उत्यक्त होना सम्भव ही नहीं है।

## यथार्थ साधना

धनादिकी साधना बाधक है। ऐसा निर्णय करनेके बाद यह निर्णय करना शेष रहा कि फिर साधक साधना कीन-सी है ? दुःखरहितः सम्पूर्ण और शाश्वत सुखमय स्थितिकी प्राप्तिके लिये ऐसी मृत्युकी प्राप्त करना चाहिये कि जिसके बाद जन्म न हो । जहाँ जन्म है, यहाँ दु:खका सर्वया अभाव और मुखका एकान्त सदभाव सम्भव नहीं है। इसल्यि जन्मके कारणको मिटाना चाहिये। जो जन्मके कारणसे परे है, वही दुःखके कारणसे परे है । भिन्न-भिन्न गतियोंमें, भिन्न-भिन्न योनियो आदिके द्वारा विभिन्न सामग्रियोंके साथ होनेवाला जन्म आत्माके भूतकालीन और भविष्यकालीन जीवनका सूचक है। आत्मा ही एक गतिसे दूसरी गतिमें और एक स्थानसे दूसरे स्थानमें परिभ्रमण करता है । बस्ततः आत्मा जन्म या मृत्यको प्राप्त नहीं होता । आत्मा तो धार है और रहेगा । मृत्यु तो आत्माके गत्यन्तर वा स्थानान्तर-की सूचक है। अनन्त कालसे हमारा आत्मा इस प्रकार विभिन्न गतियों में भ्रमण कर रहा है। इस भ्रमणका कारण है जड़ कर्मका संयोग । जिस मृत्युके साथ ही आत्मा जड़ कर्मों के संयोगसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही मृत्य भावी जन्मसे जड़ी हुई नहीं होती । एक बार जड़ कमेंके संयोगसे आत्मा मुक्त हो जाय तो फिर उसका पुनः संयोग नहीं होता और इस कारण पुनः जन्म भी नहीं होता। इसीलिये इस संभारमें यदि कोई यथार्थ साधना है तो वह एक ही है---और वह है जड़ कमेंसे मुक्त बनानेकी साधना । इस साधनामें रुग जानेवारे जीव कमशः अपने आत्माके साथ जड कर्म-के संयोगको घटाते चले जाते हैं। अल्प संयोगको उसके वियोगसाधक बननेमें सहायक बना लेते हैं और अन्तमें उत्कट साधनाके प्रतापसे ऐसी मृत्यको प्राप्त होते हैं कि जिस मृत्युके साथ ही आत्मा जड कर्मके संयोगसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। आत्माकी यह शाश्वत स्थिति होती है; क्योंकि जब जन्मका कारण नहीं रह जाता, तब मृत्यु भी सम्भव नहीं होती। यह स्थिति दुःखरहित तथा सम्पूर्ण सुखमयी होती है। इसमें दुःखके कारणका सर्वथा अभाव हो जानेके साथ ही आत्मा अपनी सम्पूर्ण स्वाभाविक स्थितिको पास हो जाता है।

## साधनादर्शकसम्बन्धो निश्चयकी आवश्यकता

इस प्रकारकी साधना ही इष्टको प्राप्त करानेवाली साधना है, परन्तु ऐसी साधनाके लिये विशिष्ट आलम्बनकी आवश्यकता है। धनादिकी साधनाका नियेच करनेपर भी ऐसे अनेकों साधनादर्शक पूर्वकालमें हो गये हैं, इस कालमें हैं और आगें भी होंगे, जो जेतन, जड और जेतन-जड़के संयोगके विषयमें यथार्थ शान नहीं रखते। ऐसे लेगोंके द्वारा दिखलायी हुई साधना जेतनको जड़ कर्मके संयोगसे सर्वधा मुक्त करके दुःख-रहित सम्पूर्ण और धाक्षत मुखकी प्राप्ति करानेमें सफल नहीं होती। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इस स्थितिमें अपने आत्माको कर्मके संयोगसे सर्वधा मुक्त करनेकी साधनामें लगना चाइनेवाले जीवोंको सबसे पहले साधनादर्शकके स्वरूप-के विषयमें निश्चय करना चाहिये। यों न करनेवाले आत्मा यथार्थ साधनासे विश्वत रह जाते हैं, और अयथार्थ साधनासे नाना प्रकारके कष्ट सहनेपर भी कष्टमयी संसार-परिश्चमणको स्थितिको नाश करनेके बदले उसको और भी बढ़ा लेते हैं!

## माधनाके मृलभृत दर्शकोंका स्वरूप और उनके द्वारा स्थापित शासन

यथार्थ साधनाके मूलभूत दर्शक ये ही हो सकते हैं, जो असस्यवादके सभी कारणोंसे परे पहुँचे हुए हैं। राग, द्वेप आर मोह आदि ऐसे दुर्गुण हैं कि जो इच्छापूर्वक असल्यमें कारण यनते हैं, और अज्ञानके योगसे असल्य बेल्टनेका इरादा न होनेपर भी असल्य बुल्वा देते हैं। इन गमादि दुर्गुणोंसे और अज्ञानके लेशमान्नसे भी रहित होनेके कारण श्रीवीतराग और सर्वज्ञ परमपुष्प ही यथार्थ साधनाके मूलभूत दर्शक हो सकते हैं। इन तारकों ( उद्धारकों ) में आत्माका अनन्त ज्ञानगुण प्रकट हुआ रहता है; इस कारण ये तारक अनन्त भूतकालके, वर्तमानके और अनन्त भीर जड प्रत्येक पदार्थका, उसके प्रत्येक परिवर्तन और परिवर्तन के कारण आदिका धर्मतीगमी ज्ञान इन तारकों को होता है। श्रीवीतराम आदिका धर्मतीगमी ज्ञान इन तारकों को होता है। श्रीवीतराम

और सर्वज्ञ बने हुए ये आल्या भी किसी कालमें इस संसारके ही मसाफिर थे, इन्होंने भी अनन्त कालतक इस संसारमें परिभ्रमण किया था । ऐसे आत्माओं में एक विशिष्ट प्रकारकी अनादिकालीन योग्यता होती है। जो आवश्यक सामग्रीका संयोग पाकर प्रकट हो जाती है। यह योग्यता, सची साधनाके मार्गकी प्राप्ति होनेके पहले ही, उन तारकोंको नाना प्रकारसे उत्तमजीवी बना देती है। क्रमशः वे अपनी योग्यताके बलसे सच्ची साधनाके मार्गमें सुविश्वस्त बन जाते हैं। इस प्रकार सची साधनाके मार्गमें सुविश्वस्त बने हुए वे तारक परम आराधक बननेके साथ ही परोधकारकी सर्वश्रेष्ठ भावनासे अतिशय ओतप्रोत हो जाते हैं । यह भावना दुःखके मारे कन्दन करते हुए और मुखके लिये तरसते हुए विश्वभरके जीवोको सची साधनाका मार्ग प्राप्त करवाकर उन्हें दुःखमुक्त और मुखके भागी बनानेकी होती है। इस प्रकारकी उत्कट भावनामें रमते हुए वे एक ऐसा अतुल्जीय और अनुपम पुण्यकमं अर्जन करते हैं कि जिसके प्रतापसे वे श्रीवीतराग और सर्वज्ञ बननेके साथ ही निवृत्तिमार्गके प्रतिपादक, समस्त पदार्थोंके प्ररूपक और उन्मार्गके उच्छेदक शासनकी स्थापना करनेवाले होते हैं। इस आसनको ही श्रीजैनशासन कडते हैं । जगतके सब पदार्थोंके स्वरूपको यथार्थरूपमें बतलानाः सञ्ची साधनाके यथार्यं मार्गका प्रतिपादन करना और विपरीत मार्गीकी अकल्याणकारिता दिखलाना-यही जैनदासनका कार्य है। ऐसे दासनके प्रति श्रद्धाल वे ही बन सकते हैं, जिनके भावी जन्मसे अलिप्त मृत्यु समीप पहुँची हुई होती है । ऐसे आत्मा ही जैन हैं । किसी भी जाति, कुछ या देशमें उत्पन्न आत्मा ऐसी श्रद्धालुताके द्वारा जैन यन सकता है । सबी साधनाके अर्थी प्रत्येक आत्माके लिये जैन-शासन है । वस्तुमात्रको उसके यथार्य स्वरूपमें खीकार करना ही जैनत्वकी प्राप्ति है। इस जैनत्वकी प्राप्ति जिस किसी आत्माको होती है। उसे ऐसा ही भान होता है कि श्रीवीतराग और सर्वज्ञ जिनेश्वर देवीने जीव आदि तत्त्वींका जो स्वरूप दिखलाया है, वही वासाविक है ! ऐसे श्रीजिनेश्वर देव आजतक अनन्त हो चुके हैं, वर्तमानमें क्षेत्रान्तरों में विहरण कर रहे हैं और भविष्यमें भी अनन्त होंगे । इस प्रकार श्रीजैनशासन अनन्त आत्माओंद्वारा प्रकाशित होनेपर भी। उसकी परस्पर अविरुद्धता अखण्डरूपसे सुरक्षित है: क्योंकि उन सभी तारकीका अनन्त ज्ञानादि गुणोंमें साम्य होता है। प्रवाहकी दृष्टिसे यह शासन अनादि भी है और व्यक्तिकी अपेक्षासे इस शासनको आदिवाला भी मान सकते हैं। इस प्रकार

आदि-अनादिका विशेक करानेवाले सिद्धान्तको ध्यादार' कहते हैं। स्प्राद्वादका प्रत्येक कयन सापेक्ष होनेके कारण उसमें वस्तुके किसी भी धर्मका अपलाप नहीं होता । इसीलिये इस विश्वमें अगर कोई यथार्थवादी है तो वह वही है कि जो ग्रुद्ध स्थाद्वादके सिद्धान्तको स्वीकार करता है। यही कारण है कि श्रीजैनदर्शनका सारा वर्णन विशिष्ट, स्वतन्त्र और सम्पूर्णरूपसे यथार्थवादी है। इसीसे हम कहते हैं कि सबी साधना चाहनेवालेके लिये श्रीजैनदासन ही एक वास्तविक शरणभूत है।

## चेतन या जड उद्भव या विनाशको प्राप्त नहीं होता

अनन्त ज्ञानके स्वामी श्रीजिनेश्वरदेव कह गये हैं कि यह जगत अनादि, अनन्त है। इसका कोई स्रष्टा, संरक्षक या संहारक नहीं है। जगत् था। है और रहेगा ! जो है उसका कभी रुमूल नाटा नहीं होता, और जो नहीं है उसकी किसी कालमें उत्पत्ति नहीं होती। यह जो कुछ भी उद्भव और विनाश दिखायी देता है, वह किसी अवस्थाविशेषका उद्भव और विनाश है । मूलरूपमें तो विश्वकी कोई भी चीज न नयी उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। वस्तुरूपमें विश्व स्थायी है और अवस्थारूपमे परिवर्तनदील है। विश्वमें चेतन और जड—दो प्रकारकी वस्तएँ यी। हैं और रहेगी | अनन्तानन्त आत्मा और अनन्तानन्त पुद्र हों-के धामका नाम ही जयत है । चेतनके साथ जड़ कर्मोंका संयोग अनादिकालसे होनेके कारण ही चेतनकी विभिन्न प्रकारते उत्पत्ति और विनाशमयता दिखायी देती है । वस्तृतः चेतन न उत्पन्न होता है और न विलीन। चेतनकी अवस्थान्तरीं-को ही जन्म-मृत्यु आदि कहा जाता है। पुरूल भी विभिन्न अवस्थाको प्राप्त होते हैं, परन्तु उनका समूल विनाश कभी नहीं होता । मान लीजिये--- एक घर टूट गया, इससे उस घरका विनास हो गया; पुद्रलॉके इस प्रकारके समृहका नाश हो गया, परन्तु इससे पुदर्शिके अस्तित्वका नाश तो हुआ ही नहीं । इसी प्रकार जड कर्मके योगने मुक्त होनेवाला आत्मा शाश्वत सुखमय अवस्थाको प्राप्त हो जाता है; वह संसारमें जन्म-मरणादिरूप परिश्रमण नहीं करता। तो भी उसका अस्तित्व तो बना ही रहता है।

## आत्माका स्वरूप और उनके भेद

कर्मके संयोगसे बद्ध होकर अनन्तानन्त आत्मा अनादिकालसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हैं। इन अनन्ता-नन्त आत्माओं में ऐसे भी अनन्तानन्त आत्मा हैं कि जो मुक्तदशाको प्राप्त होनेकी योग्यतासे हीन हैं, और ऐसे भी अनन्तानन्त आत्मा हैं जो मुक्तदशा प्राप्त करनेकी योग्यतासे सम्पन्न होनेपर भी योग्य सामग्रीके न मिलनेके कारण अनन्त कालतक मुक्तदशाको प्राप्त नहीं होंगे । ऐसे आत्माओंको कमदाः 'अभव्य' और 'जातिभव्य' कहते हैं । विश्वमें विद्यमान अनन्तानन्त आत्माओंका एक तीसरा वर्ग भी है । इस तीसरे वर्गके अनन्तानन्त आत्माओंको 'भव्य' कहा जाता है। इन 'भव्य' आत्माओं मेरे अनन्त आत्मा आजतक के अनन्तकालमे सबी साधनाके द्वारा मृक्तदशाको प्राप्त हो चुके है । वर्तमानमें बहुसंख्यक आतमा सची साधना कर रहे हैं और भविष्यके अनन्त कालमें अनन्त आत्मा सन्दी साधनाके द्वारा मक्तदशाको प्राप्त होंगे । निश्चयात्मक दृष्टिसे किसीके अनुप्रदर्भ कोई अपने साध्यको सिद्ध नहीं कर सकता । निश्चयदृष्टिसे तो सब कुछ आत्माको ही करना पड़ेगा, परन्त व्यवहारदृष्टिसे उपकारक आदिकी मान्यता आदि रूपोंमें उपासना भी आवश्यक है। क्योंकि शुद्ध व्यवहारकी अवशा करनेवाला शुद्ध निश्चयदृष्टिको नहीं पा सकता । आत्मा अनुदिकालीन कर्मसंयोगसे सुबद्ध और परिणामी स्वभाववाला है-एसा मानकर जो अपने आत्माको कर्मसंयोगसे मक्त करना चाहते हैं, वे ही अनन्त शानके स्वामी श्रीजिनेश्वरदेवींके द्वारा उपदिष्ट सच्ची साधनाके मार्गपर विश्वस्त बनकर राद्ध व्यवहारका पालन करते हैं और अन्तमें मुक्ति पा सकते हैं। अनादिकालीन कर्मसंयोगसे आत्माको मुक्त करना ही सचा साध्य है। ऐसा हुए विना दुःखरहितः सम्पूर्ण और शाश्वत इष्टकी प्राप्ति नहीं हो सकती । सुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता रखनेवाले आत्मा भी इस साध्यका स्वीकार तभी कर सकते हैं, जब कि उनकी 'तयाभव्यता' नामक योग्यता परिपकताको प्राप्त हो जाती है । इस साध्यको प्राप्त करनेके पहले ही ऐसे आत्मा मुक्तिके अद्वेषी वन जाते हैं, यही उनको प्राप्त होनेवाली साधनाका सूचक है।

## अपुनर्बन्धक आत्मा

प्रत्येक आत्मा अनादि कालले ही अपने शानादि गुणोंको दकनेवाले शानावरणीय आदि आठ प्रकारके जड कमोंसे आहृत होता है। नदी-घौत-प्राथाण-न्यायसे, अध्ययसायके बलसे जवतक हन आवरणोंमें मन्दता नहीं आती और जबतक मोहनीय आदि कमोंके द्वारा पुनः नहीं बँध सकने-जैसी जल्कृष्ट सुन्दर आत्मदशाकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक आत्मा श्रीवीतराग परमात्माकी सिदिदायक उपास्ना आदिके योग्य नहीं होता । ऐसी दशाको प्राप्त आत्मा 'अपुनर्बन्धक' कहलाता है । ऐसे आत्मा प्रथम गुणस्थानकर्मे सार्यकताके साथ रहनेवाले माने जाते हैं । 'अपुनर्बन्धक' आत्मा भयद्वर भवकी ओर बहुत मानकी दृष्टिवाले या तीव्रभावसे पापका आचरण करनेवाले नहीं होते । वे समस्त प्रवृत्तियों में औचित्यकी रक्षा करते हैं । वे मुक्तिके अद्वेषी होकर धर्म, अर्थ और काम—हन तीर्यो पुरुपायों में धर्मको प्रधान मानते हैं । ऐसी दशामें वे सामग्रीकी अनुकुलताके मिलनेगर सचे साध्यको और उस साध्यको सिद्ध करनेवाले साधनोंको भी सहजहीं में पा जाते हैं ।

## म्रुक्ति किसे कहते हैं ?

श्रीजैनशासनका आदेश है कि 'आत्मा अपने मृत्यमृत स्वरूपको सर्वथा आवरणरहित बना दे, जह कर्मके संयोगसे अपनेको सर्वथा मुक्त कर दे !' इसीका नाम मुक्ति है ! आत्माका सदाके लिये अपने स्वरूपमें ही मुस्थित हैं। आत्माका सदाके लिये अपने स्वरूपमें ही मुस्थित हैं। जाना तभी सम्भव है, जब कि अनादि कालसे आत्माके माय प्रवाहरूपसे लिस हुए समस्त कर्मोंका अय ही जाय ! कर्मोंके सम्बन्धते ही आत्माका स्वरूप लिया हुआ है । अनन्त ज्ञान आदि गुणमयता ही आत्माका स्वरूप है। और ये गुण ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंने आवृत हैं, इसीसे आत्माका स्वरूप तिरोभृत हो रहा है । आत्माके इस तिरोभृत स्वरूपका सम्पूर्ण आविर्भाव करके सदाके लिये अपने स्वरूपमें मुस्थित हो जाना ही मुक्ति है ।

## विवेककी सन्धी चाह कप जागती है ?

मुक्तिके इस स्वरूपकी यथार्थता जान लेनेपर इसे प्राप्त करनेकी अभिलापा होना सहज है। मुक्तिके इस स्वरूपके प्रति किन्न हो जानेपर आत्माकी अर्थ-कामकी ओर रहनेवाली उपादेय बुद्धि नावा होने लगती है। श्रीवीतराग परमात्माकी भक्तिः तारकोंके आज्ञानुसार संसारका त्याग करके महान्वतादिके द्वारा संवम-साधनामें प्रतिष्ठित हुए सद्गुकओंकी सेवा और प्यान, शील, तप तथा भाव' रूप धर्मानुष्ठानोंके प्रति उनका आदर बढ़ता ही जाता है। यों अर्थ-कामके प्रति उपादेय बुद्धिका नाश होने लगने तथा परमात्माकी मक्ति आदि सदनुष्ठानोंके प्रति आदरबुद्धि बढ़नेसे वे आत्मा उस सुन्दर परिणामके स्वामी वन जाते हैं कि जिस परिणामके योगसे आत्माके साथ संलप्त कर्मोमें राजास्वरूप भोहनीय कर्मे विशेषरूपसे शिथिल होता जाता है। मोहनीय कर्मके

भी अनेकी प्रकार हैं। इनमें 'सिध्यात्वमोइनीय' नामक पकार बहुत ही भयक्कर है । वह वस्तुको यथास्थित स्वरूपमें माननेमें बाधा पहेंचाता है। यथार्थ मुक्तिके प्रति आकर्षित और सदनुष्ठानोंके प्रति आदरबुद्धि रखनेवाले 'अपनर्बन्धकता'-को प्राप्त आत्माओंकी जीव, अजीव आदि सभी पदार्थोंके जाननेकी इच्छा भी अंतिशय उम्र बनती जाती है। इससे पौद्रलिक पदार्थीका उत्कट लोभ, और उसके योगसे वेगको प्राप्त उत्कट माया, उत्कट मान और उत्कट क्रोधः-जिनको 'अननतानुबन्धी कषाय' कहते हैं।-घटने लगते हैं। इसीके साथ वस्तुके यथार्प स्वरूपकी पहुचानमें विध करनेवाला 'मि॰यात्वमोहनीय'का बल भी बहुत क्षीण होता जाता है। उस आत्मामे देवता, गुरु और धर्मके निर्वाध स्वरूपको जाननेकी उत्कट इच्छा पैदा हो जाती है। ताल्पर्य यह कि मुक्तिके प्रति द्वेषका नाश हो जानेपर की जानेवाळी साधना आत्माके लिये मुन्दर सामग्री प्राप्त करा देती है और मुक्तिके सचे स्वरूपके प्रति आकर्षित होनेपर जो शावना होती है, वह आत्मामें वस्तुमात्रके वासाविक रूपका परिचय देनेवाले विवेककी उत्कट चाह उत्पन्न कर देती है ।

## 'अपूर्वकरण' द्वारा ग्रन्थिभेट

इस विवेककी चाहके प्रसादसे साधक आत्माओं में आत्मस्यरूपको तिरोभत कर रखनेवाले और अपने स्वरूपके आविर्मायमें अतिराय विश करनेवाले राग और द्वेपके प्रति द्वेष ज्ञायन् हो उठता है। यह द्वेष उन आत्माओमें एंना उत्तमः, राद्धः, निर्मेल परिणामः प्रकट करता है कि जिससे आत्माकी उत्कट राग-हेपमय दशा शिथिछ होने लगती है। आत्माकी उत्कट रागन्द्रेपमय दशाको 'दुर्भेद्य प्रनिय' कहते हैं । इस प्रनिथका भेद हुए विना जीवादि पदार्थोंके यथावस्थित स्वरूपके प्रति शङ्कारहित कचि नहीं पैदा होती । इस रूचिके पैदा हुए विना कोई भी माधक मुक्ति प्राप्त करानेवाले अनुष्टानीका सम्यक् प्रकारसे सेवन नहीं कर सकता । वस्तुके वास्तविक स्वरूपको जाननेको उत्कट इच्छा इस रुचिके उत्पन्न करनेमें यही सहायक होती है । आत्मामें यह एक ऐसे मुन्दर परिणामको उत्पन्न कर देती है कि जो आत्माकी उत्कट राग-द्देषमय दशारूपी दर्भेदा प्रतिथका भेद करनेमें समर्थ होता है। इस परिणामको (अपूर्वकरण) कहते हैं। इस (अपूर्व-करण' नामक मानसिक परिणामसे आत्माकी उत्कट राग-देपमय दशारूप दुर्भेश बन्धि ट्रकड़े ट्रकड़े हो जाती है। और इसीके साथ साथ आत्मामें अनन्त शानी श्रीवीतराम परमात्मा

जिनेश्वरदेविं — (जो रागादि शत्रुओं के ऊपर अस्तिम विजय प्राप्त करने तथा प्रकृष्ट पुण्योदयके द्वारा तीनों लोकों की ध्योगक्षेमकर' नायताको सार्यक बनानेवाले धर्मतीर्यकी स्थापना करनेवाले होनेके कारण जिनेश्वरदेव कहलाते हैं।) द्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्त्वोंको उनके स्वरुपमें रुचियुक्त करनेकी एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी शक्तिको श्रीजैनशासनमें समयग्दर्शन' कहते है। आत्माका यह सम्यग्दर्शन गुण जैसे अधिगमसे प्रकट होता है, वैसे ही नेसिर्गिक भी प्रकट होता है। किसी भी उपायस हो, अनन्तानुवन्धी कथायों! का और एमध्याखमोइनीय' का उपशम किया क्षयोपशम होना चाहिये, अपूर्वकरणके द्वारा आत्माकी धन्यका भेद हो जाना चाहिये, और ऐसा होनेपर ही आत्माकी दशाक अनुसार औपशमिक किया क्षयोपशम होना चाहिये, स्वर्थक होता है। स्वरोप सम्बन्धक प्राप्त अनुसार औपशमिक किया क्षयोपशम होना स्वराह्य औपशमिक किया क्षयोपश्चिम सम्यग्दर्शन गुण आत्मामें प्रकट होता है।

## चतुर्थ गुणस्थानकवर्ती आत्माकी समझ कैसी होती है ?

इस सम्यन्दर्शनकी प्राप्तिने आत्मा भी कौन है और मेरा क्या कर्तच्य हैं? आदि वार्तीको भलीभाँति समझ सकता है। मुक्ति ही अवना सम्पूर्ण स्वरूप है; ऐसा पका निश्चय होनेमें फिर आत्माको कोई भी बाधा नहीं होती। वह समझ सकता है कि -- 'मुझे जो यह रुचि उलाब हुई है, यही मेरी सिद्धिपदकी साधनाका आदिस्यरूप है। यह बन्चि र्याद मुरक्षित हो जाय तो फिर मेरे अनन्त ज्ञानस्वरूपका प्राकट्य हुए यिना नहीं रहेगा । इस स्वरूपको प्रकट करनेके लियं मुझको सर्व प्रकारसे हेयस्वरूप अर्थ और कामकी आर्साक्तका सर्वथा नाश करना पहुंगा । और इसके नाशक लिये देवताकी तरह श्रीवीतराग परमात्माकी वीतराग होनेकी ही भावनामें सेवा करनी पड़ेगी । अर्थ कामकी आसक्ति छोडकर, घर-बार आदि समस्त बाह्य भावींका त्यांग करके, पाँच महाबतोंका धारक वनकर, धारण किये हुए पाँची महावतींके पालनमें धीर होकर, सम्यम्-दर्शन, सभ्यम्-शान और सम्यक्-चारित्रकी साधनामें ही संख्य रहकर, शुद्ध माधुकरी वृत्तिसे ही अपने परमध्द्व संयमयुक्त जीवनका निर्वाह करते हुए और संधर्गमें आनेवाले किसी भी योग्य आत्माको एक धर्मका ही उपदेश देनेवाले तदगुरुओंकी ही वैसा ही बननेके लिये उपासना करनी पड़ेगी। (सामर्थ्य प्रकट हो गया हो तो उसी समय, नहीं तो सामध्यको प्रकट करके ) सम्बानिग्रन्थ बनकर शुद्ध संयमकी साधना करनी पहेंगी।' आत्माकी जो ऐसी भावनामय उत्तम दशा है, यही आत्माका 'चतुर्थ गुणस्थानकवर्ता' पना है ।

## सिद्धिसाधनाके साधन

इस गुणस्थानकमें पहुँचे हुए आत्मा मलीमाँति समझ सकते हैं कि जैसा साध्य हो, साधन भी वैसे ही होने चाहिये। मेरा साध्य है सिद्धिपदकी साधना । मुक्ति इसीका पर्याय है, और इसका स्वरूप है आत्माका अपने शुद्ध स्वरूपमें शाश्वत-काल रहना । आत्माका ग्रद्ध स्वरूप है-अनन्त ज्ञानः अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त सुख । अनन्त गुणमय आत्माका यह मुख्य स्वरूप है । इस स्वरूपकी प्राप्तिमें साधन वही हो सकता है, जो इसके प्रकट करनेमें सहायक हो। श्रद्ध स्थिरतारूप अनन्त चारित्रको प्राप्त किये विना आत्माका इष्ट, ऐसा मुख-जो दु:खके लेशसे शून्य है तथा सम्पूर्ण और सदा स्थिर रहनेवाला है—नहीं मिल सकता। इसके लिये अहितकार प्रवृत्तियोंका जिसमें निरोध हो और हितकर प्रवृत्तियोंकी प्रवृत्ति हो। ऐसे चारित्ररूप साधनकी साधना किये विना काम नहीं चल सकता। ऐसे सचारित्रकी आराधनाके लिये सभ्यक् तत्त्वज्ञानकी अतिहाय आवस्यकता है, और वह जान इस सम्यग्दर्शनके विना साध्य नहीं है। अतएव सम्यक् चारित्रके साथ मेरे लिये सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्दरानकी भी साधना अत्यन्त आवश्यक है ।

## छठे और मातवें गुणस्थानकका खामित्व

सम्यग्दर्शन, सम्यग्-शान और सम्यक् चारित्र—इन तीनोकी उत्कर साधना तो यतिलोग ही कर सकते हैं। इन तीनोकी साधना करनेवाले यति प्रमत्तावस्थामें होते हैं, तब छठे प्रमत्तके नामसे परिचित—अथया जिसका दूसरा नाम सर्वविर्यत है, उस गुणस्थानकके स्वामी माने जाते हैं। जिस अवस्थामें हेय प्रवृत्तिमात्रका त्याग हो जाता है, ऐसी इस सम्यग्दर्शन, सम्यग्-शान और सम्यक्-चारित्रस्य रजत्रयकी साधनाके परिणाममें साधक आत्मा जय एकरस बन जाता है, तब वह यति सातवें 'अप्रमत्त' नामक गुणस्थानकका स्वामी हो गया-ऐसा माना जाता है।

## यतिरूप माधक बननेके लिये क्या करना चाहिये ?

यतिस्य साधक बननेके लिये दुनियादारीकी सारी प्रवृत्तियोका — जो हिंसामय हैं—त्याग करना पड़ता है और पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्रिकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय'—इन छहीं कायके जीवींकी हिंसा आदिसे सर्वथा दूर रहना पड़ता है। स्नान आदि अङ्कशोभा वगैरहमें भी जीवींकी हिंसा होनेके कारण यतियोंके लिये वे भी त्याज्य हैं।

देश, नगर, ग्राम और घर; माता, पिता या अन्य कोई भी सम्बन्धी: धन, धान्य, कोई भी वस्त-इन सबका अथवा यो कहिये कि अनन्त हानियोंके द्वारा संयमकी साधनाके लिये बतलाये हए आवश्यक उपकरणोंके सिवा सर्वस्वका त्याग किये विना यतिपनकी साधना सम्भव नहीं है। कोई आत्मा गृहस्थमें रहता हुआ भी छठे और सातवें गुणस्थानकके योग्य अवस्थाको परिणामरूपमें प्राप्त हो। जाय और कदाचित परिणामकी धारामें आगे बढते-बढ़ते मुक्तिपदका भोका भी बन जायः ऐसा होना असम्भव नहीं है । परन्तः यह सिद्धि-साधनाका राजमार्ग नहीं माना जा एकता । राजमार्ग तो यही माना जाता है । असत्यः चोरीः अब्रह्म-विपय-सेवन---अधवा सर्वव्यापी अर्थ हैं तो-परभावमें रमण और परिव्रष्ट भी हिंसामें निमिन्त होनेके कारण, इनका भी त्याग किये विना यतिपनकी साधना सम्भव नहीं है। क्षमा, निरिममानता, निर्लोभता, ब्रह्मचर्य, तप, संयम, इन्द्रियोंका निप्रह, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह आदि तो यतिधर्मके अत्यावस्यक अक्ट हैं। इन धर्मोंकी साधनाके विना यतिपनकी साधना नहीं की जा सकती।

## श्रीनवपद

यतिलोग श्रीनवपदके अखण्ड साधक होते हैं । श्रीनव-पदकी निरन्तर साधनामें ही रुद्धा यतिपन है। श्रीनवपद ही जैनशासनका सर्वस्व है। श्रीनवपद ही जगतके जीवोके लिये सिद्धि-साधनाका सचा अङ्ग है । इन श्रीनवपदींमें प्रथम पदपर श्रीअरिइन्त परमात्मा माने जाते हैं, जो तारकों-की सन्नी साधनाके मूलमृत प्रकाशक हैं। दुसरे पदपर श्री-सिद्धपरभातमा माने जाते हैं, जो श्रीअरिइन्तदेवोंके द्वारा प्रकाशित साधनामार्गका सेवन करके अपने आत्माको जड कर्मके संयोगसे सर्वथा मुक्त कर चुके हैं । तीसरे पदपर श्रीआचार्य भगवान् माने जाते हैं, जो यति होनेके पश्चात् मोक्षमार्गके आचारोंमें जीवोंको प्रवृत्त करनेवाले विशिष्ट गुणासे सम्पन्न महान् आचार्यपदको प्राप्त हुए हैं। चौथे पद्यर श्रीउपाध्याय भगवान माने जाते हैं। जो यति होनेके उपरान्त तत्त्वज्ञानके पाटकपनकी गुणविशिष्टतासे गीतार्य गुर्वोदिद्वारा उपाध्याय पदको प्राप्त हो चुके हैं । पाँचयें पदपर साध-भगवान माने जाते हैं। जो यतिरूपसे अपना पराया हित-साधन किया करते हैं। इस नवपदमें शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और राद्ध धर्मका भी समावेश हो जाता है। श्रीअरिहन्त-परमात्मा और श्रीसिद्धपरमात्माः ये शद्ध देव हैं । श्रीआचार्य- भगवान्, श्रीउपाध्यायभगवान् और श्रीसाधुभगवान् ये गुद्ध गुरु हैं। और सम्यम्-दर्शन, सम्यम्-ज्ञान, सम्यक्-चारित्र भीर सम्यक्-तप—ये चार गुद्ध धर्म हैं। जो पुरुष श्रीसिद्धि-पदकी, आत्ममुक्तिकी अथवा आत्माको अपने ही स्वरूपमें शाश्वतकालतक मुस्थित करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें श्रीनवपदकी साधनामें ही संलग्न हो जाना चाहिये।

## आठवें, नवें और दसवें गुणस्थानकपर आत्मा क्या करता है ?

इस श्रीनवपदकी साधनामें छंलम रहनेवाला यति बहत ही सहजर्में अप्रमत्त बन सकता है। अप्रमत्तताने योगछे वह साधक यति अनन्तानुबन्धी कोधः, मानः माया और छोभ तथा मिथ्यात्वमोहनीयः मिश्रमोहनीय और सम्बक्त्वमोहनीय नामक सातों कर्मप्रकृतियोका क्षय करके ऐसी तस्वरुचिको प्राप्त हो जाना है कि जो कभी नाश नहीं होती। इन सात कर्मप्रकृतियोंको नामशेष करके वह साधक यति 'चारित्र-रोष इक्कीस प्रकृतियोंका,—जिन्होंने आत्माके 'अनन्त चारिव' नामक गुणको दक रक्खा है,--नादा करनेकी तैयारी करता है। इस तैयारीके समय यति ·अपूर्वकरणः नामक आठवें गुणस्थानकका स्वामी बनता है । इस गुणस्थानकमें रहनेवाला साधक आत्मा अनेकी विभिन्न रूपोंमें आत्माको हानि पहुँचानवाले भोहनीय कर्म' और उसकी दोप इकीस प्रकृतिरूप इकीस शत्रुओंको इस तरहसे निबंल बनाकर क्रमसे बैटा देता है कि जिससे वह (साधक आत्मा ) नर्वे 'अनिवृत्तिकरण' और दसर्वे 'सूक्ष्मसम्पराय' नामक गुणस्थानकोंमें इन इकीस शत्रुओंके नाशका कार्य कर सकता है। यह साधक आतमा इक्तीस शत्रओंमेंने बीमका और इक्तीसवेंके भी। अधिकांश भागका नाश तो नवें गुगस्थानकमं ही कर डालता है और इक्कीसवेंके नहीं-जैसे बचे हुए भागका बिनाश दसवेंमें करता है। इसीलिये दसर्वे गुणस्थानकका नाम 'सुक्ष्मसम्पराय' है।

## वारहवें गुणस्थानकमें सची विश्रान्ति

श्रीनवपदकी आराधनाके द्वारा इस स्थितिपर पहुँचनेके लिये जीव-तस्य और अजीव-तस्य दोनोंका यथास्थित ज्ञान होना चाहिये। पुण्य और पापरूप बनकर आत्माके साथ बैंधे रहनेवाले कर्मोकी निर्जराके लिये उसके आनेमें कारणरूप जो जो आश्रव हैं, उन्हें रोकनेवाले द्वाद संवरमावको धारण करके संवरके साधनींकी सुन्दर-से-सुन्दर साधना भी चाय ही रहनी चाहिये। एकमात्र मोक्षको ध्येय बनाकर, उस मोक्षके लिये ही जीव और अजीव-तत्त्वको जानकर, पुण्य-पापरूप आश्रवसे बचनेके लिये ग्रुद्ध संवरूरूप भावकी साधनाके साध-ही-साथ निर्जराके कारणरूप बारह प्रकारके तपाँकी—जिनमें सम्यग् शानकी भी साधना भलीभाँति होती है,—साधनाके द्वारा सारे कमाँको निर्जर करके मोक्षपदकी प्राप्ति की जा सकती है। मिध्यात्व आदि बन्धके कारणोंसे साध्यान रहकर, संवर और निर्जराकी साधना करनेवाला ही, दसवें गुणस्थानकतक पहुँचकर सब कमोंमें शिरोमणि माने जानेवाले भोहनीय कर्मका पूर्णतया विनाश कर सकता है। यह आत्मा सीधा ही बारहवें श्वीणमोह नामक गुणस्थानकपर पहुँचकर सबी विश्वास्थित अनुभव करता है। संसारमें इस आत्माको कहीं सखी विश्वास्ति मिलती हो, तो वह यहीं मिलती है।

## बारहवें गुणस्थानकमें बचे हुए तीनों घाति कमोंका भी क्षय

सम्यग्-दर्शनके प्राप्त होनेसे पूर्वके अशानमात्रको शानरूप बना जुकनेबाला साधक आत्मा अपने मतिशान और श्रुतशानको, शान और शानीकी सेबाके द्वारा तथा शानके शुद्ध ध्येयपूर्वक अभ्यासादिके द्वारा 'शानावरणीय कर्म' का श्रुयोपश्चम करके, निर्मल बना जुकता है। कोई-कोई आत्मा तो 'अवधिज्ञान' या 'मनायर्षवशान' अथवा उन दोनों शानोंको भी पा जुका होता है। इस प्रकार दो शान, तीन शान या चार शानसे सम्पन्न 'श्रीणमोही' आत्मा इस गुणस्थानकमें बचे हुए तीनों घातिकर्मका भ्रय हुए विना बाकीके तीनों—'शानावरणीय', 'दर्शनावरणीय' और 'अन्तराय'—प्रातिकर्मोंका क्षय होता ही नहीं।

## अजीव-तत्त्वके एक प्रकाररूप आठ कर्म

आत्माके आत्मखरूपको आवृत करनेवाले कर्म आठ हैं—'ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोन्न और अन्तराय'। इन आठोंको कर्मकी मूल प्रकृति कहते हैं, क्योंकि इनसे उत्तरमें अनेको भेद हो जाते हैं। ज्ञानावरणीयकी उत्तर-प्रकृति पाँच हैं, दर्शना-वरणीयकी उत्तर-प्रकृति नी हैं, येदनीयकी उत्तर-प्रकृति दो हैं, मोहनीयकी उत्तर-प्रकृति अठाईस हैं, आयुष्यकी उत्तर-प्रकृति चार हैं, नामकी उत्तर-प्रकृति ४२, ६७, ९३ और १०३ हैं। गोन्नकी दो हैं और अन्तरायकी पाँच हैं। इन सारी प्रकृतियोंका जैन शास्त्रोंमें विस्तारसे विवेचन किया गया है। वे आठ कर्म भी अजीव-तस्वका ही एक प्रकार है। इस 'प्रकार'का व्यक्तिशः निर्माण करनेवाला आत्मा है और यही रूप इसका आदि भी है, परन्तु इसका अस्तित्व तो अनादिकालसे ही है। जैसे अनन्तानन्त आत्मा अनादि हैं वैसे ही ये आठ कर्म और आत्मा तथा इन कर्मोंका संयोग भी अनादि ही है।

## चार घातिकर्मीका कार्य

इन आठ कर्मोंमें चार घातिकर्म हैं और चार अघाति । चार घातिकर्म आत्माके मुख्य गुण अनन्त ज्ञानः अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त वीर्वको आवृत करते हैं। मोहनीय कर्मकी क्षीणताके साध-साथ दूसरे घाति-कर्म भी क्षीण होते हैं। मोहनीयका विनाश हुए विना शेप धानिकर्मीका विनाश होता ही नहीं। बीतरागताका रोधक मोहनीय है। बीतरागताकी प्राप्तिके लिये। मोहनीयका नाश करना चाहिये । मोहनीयके नाशके लिये ग्रद्ध चारित्रकी मापना आवश्यक है। शुद्ध चारित्रकी साधनाके लिये शुद्ध ञान चाहिये और ग्रुड ज्ञान तभी होता है, जब कि सम्यग्-दशननामक गुण प्रकट हो । शुद्ध सम्यग् दर्शनको रोकने-वात्य भी मिथ्यात्वनामक मोहनीय है। मोहनीयके मुख्य भेद दो हैं--(दर्शनमोहनीय) और 'चारित्रमोहनीय'। दर्शनभोद्दनीयके सात प्रकार हैं और चारित्रमोद्दनीयके इक्कीस । भ्ञनन्तानुबन्धी क्रोधः मानः माया और लोग तथा मिष्यात्वमोइनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्यमोहनीय'---इन सातके उपरामसे 'उपराम-सम्यक्त्व' होता है। इन सातक क्षयोपशमसे 'क्षायोपशमिक सम्यग्-दर्शन' होता है और इन सातके क्षयसे श्वापिकसम्यकृत्व' होता है। ये तीनों प्रकारके सम्यग्-दर्शन ज्ञानको सम्यक् बनानेवाले हैं। 'क्षयोपशम-सम्यक्त्य' नाशवान् होनेके साथ ही दूषित होनेकी सम्भावना रखता है। 'उपशम-सम्यक्त्य' शुद्ध होनेपर भी नाश होनेवाला है। 'क्षायिकसम्यक्त्व' गुद्ध होनेके साथ ही शाश्रत रहनेवाला है। यह सम्यक्त्व आत्माको ग्राह्म शान-सम्पन्न बनानेके साथ ही शुद्ध चारित्रका सेवक बनाकर वीतसम्बद्धाः सर्वेज और सर्वेदशी बना देता है ।

## इकीस प्रकृतियोंके विनाशका ध्येय

ग्रुद्ध सम्यग्-दर्शनकी साधनामें लगा हुआ आत्मा मुक्तिरूप साध्यकी सिद्धिके लिये ही जीवादि तन्त्रोंका सुरूदर शाता बनना चाहता है। जीवादि तन्त्रोंका शान मुक्तिरूप

साध्यको सिद्ध करनेके लिये **हो**, तभी वह सम्यग्-ज्ञान है। इस सम्यग्-ज्ञानकी साधना भी विरतिरूप फलको उत्पन्न करनेवाली है । इसीलिये सम्यगु-दर्शन और सम्यगु-ज्ञान 'चारित्रमोहनीय'की इक्कीस प्रकृतियोंके विनाशकी भावनाको सदा जीवित ्रखते 🕻 । 'देशविरति'के रोकनेवाले 'अप्रत्याख्यानी कोध, अप्रत्याख्यानी मान, अप्रत्याख्यानी माया और अप्रत्याख्यानी लोभ'--ये चार कवाय हैं; 'सर्वविरति'के रोकनेवाले 'प्रत्याख्यानी कोघ, प्रत्याख्यानी मान, प्रत्याख्यानी माया और प्रत्याख्यानी लोभ'—ये चार कषाय हैं तथा 'यथाख्यात चारित्र'के अथवा 'बीतरागता'के रोकनेवाले भरंज्यलन क्रोध, संज्यलन मानः, संज्यलन माया और संज्यलन मोह'--ये चार कपाय हैं। इस प्रकार कुल बारह कपाय और इन कपायोंको उद्दीपन करनेवाले—'हास्य-मोहनीय, रतिमोहनीय, अरतिमोहनीय, क्षोकमोहनीय और जुगुप्सामोहनीय तथा स्त्रीबेट, पुरुषवेद एवं नपुंसकवेद, ये नौ-जो 'नोकषायमोहनीय'के नामसे विख्यात हैं-भिलकर इक्कीस प्रकृतियाँ होती हैं । इक इक्कीस प्रकृतियोंका विनाश ही सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-ज्ञानके साधकका ध्येय होता है।

#### पाँच प्रकारके चारित्र

इस ध्येयकी सिद्धिके लिये साधक सम्यक्चारित्रकी साधनामें ऐसा लग जाता है कि जिसके फलस्वरूप सातीं दर्शन-मोहनीयके क्षयसे 'क्षायिकसम्यक्त्व' का म्बामी बनकर समभावरूप 'सामायिक-चारित्र'का उपासक यननेके लिये 'सामायिक' नामक चारित्रकी साधनामें प्रतिष्ठित हो जाता है । सामायिक चारित्रकी साधनामें संख्य वह आत्मा पट्काय आदिका ज्ञाता बनकर 'छेदोपस्थानीय' नामक चारित्रको स्वीकार करता है । तदनन्तर (परिहारविशृद्धि) नामक चारित्रकी सामग्री मिलनेपर उसकी भी आराधना करता है। परन्त यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मोक्षगामीको इसका आचरण करना हो चाहिये । इसकी आराधनाके विना ही क्षपक-श्रेणी-जैसी साधनाके द्वारा इक्कीसी चारित्रमोहनीय-का क्षय किया जा सकता है। इस क्षयको नवें गुणस्थानकमें साधकर रोप बचे हुए सूक्ष्म लोभके क्षयके लिये दसवें गुण-स्यानकमें जाय । दसर्वे गुणस्थानकमें मूहम लोभका भी क्षय करके बारहवेंमें जाय और 'क्षीणमोह' नामक गुणस्थानकका स्वामी हो जाय । वहाँ बचे हुए तीनों घातिकमींका समूल संहार करनेपर अर्थात् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बननेपर वह तेरहवें 'सयोगी केवली' नामक गुणस्थानकका स्वामी माना जाता है। 'क्षीणमोह' नामक गुणस्थानकमें कपायरहित होनेके कारण 'यथाख्यात'नामक पाँचवें चारित्रकी साधना होती है। तेरहवें गुणस्थानकमें भी यही चारित्र होता है। तेरहवें गुणस्थानकमें भी यही चारित्र होता है। तेरहवें गुणस्थानकमें केवल काययोग और वचनयोगकी ही प्रवृत्ति होती है तथा जरूरत पड़नेपर परमर्पिलोग द्रव्यमनका भी उपयोग करते हैं। इसके याद योगनिरोधरूप 'अयोगी केवली'नामक चौदहवें गुणस्थानकमें होप रहे हुए चार अधातिकमोंका भी सम्पूर्णतया क्षय करके वह मुक्तिपदका भोक्ता वन जाता है। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त सुक्के स्वामी वनकर ऐसे आतम बाद्यतकाल एक ही-सरीग्वी स्थितिमें रहते हैं और यही साधनाका सभा साध्य है।

## देशविरतिरूप गृहस्य साधक पाँचवें गुणस्थानकमें-

इस साध्यकी सिद्धिके लिये ही यह साधना आवश्यक है। और सच्चे स्वरूपकी साधना भी यही है । जो आतमा 'सर्व-विरति' रूप चारित्रकी साधनामें समर्थ न हों, वे भी सम्यग्-दर्शन, सम्यग-शान और देशविर्गतरूप चारित्रके द्वारा साधना कर सकते हैं। स्थूल अहिंगा, स्थूल सस्य, स्थूल अचौर्य, स्थल ब्रह्मचर्य यानी परदारा-परित्याम और स्वदारा-संतोप और स्थूल अपरिग्रहका पालन—ये पाँच अण्वत हैं; दिशाओंके परिश्रमणका, भोग्य और उपभोग्य वस्तुओंके परिमाणका और विना प्रयोजनके पार्योका विरमण करना-ये तीन गुणवत हैं और सामायिक, देशावकाशिक, पीपध और अतिथिसंविभाग-ये चार शिक्षावत हैं। इस प्रकार कुल बारह अथवा इनसे कम बनोंका पालन देशविरतिरूप चारित्र कहलाता है। जो इन बर्तीका पालन करता हुआ श्रीनवपदकी आराधनामें संलग्न रहता है, वह भी गृहस्थ साधक है। ऐसा साधक पाँचवें 'देशविरति' नामक गुण-स्थानकका स्वामी माना जाता है। पडायस्यक आदि अनुष्ठानींकी साधना तो इस साधकको भी करनी ही चाहिये।

## अविरत सम्यग्दृष्टिकी साधना

जो देशविरतिरूप चारित्रकी साधनामें भी समर्थ न हों, वे सम्यग्दर्शन और सम्यग्जानकी साधनाके द्वारा आगे बढ़ते हुए, परिणाममें 'देशविरित' और 'सर्वविरित' आदि अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यग्दर्शनकी आराधना सङ्सठ प्रकारते होती है। उसमें सम्यग्जानकी साधना भी आ जाती है और सम्यक्चारित्रका भी अभ्यास होता है।

## क्षपणाके विना सिद्धि नहीं

'सास्वादन' नामक दूसरा और 'सम्यग् मिय्यात्व' नामक तीसरा गुणस्थानक पतनको प्राप्त आत्माओं के ल्विये हैं । य्यारहवाँ गुणस्थानक उस आत्माके लिये हैं, जो 'चारित्र-मोहनीय' की क्षपणा न करके उपशमना करता है । जब सुन्दर साधनाके द्वारा मोहनीयकी क्षपणा होगी तभी बीत-रागताके, केवल ज्ञानके और केवल दर्शनके प्राप्त होनेपर योगके निरोधद्वारा सब कर्मोंका क्षय होगा; और तभी मनुष्य-जीवनके साध्य मोक्षकी सिद्धि होगी। इसके विना किसी भी आत्माके लिये, किसी भी रीतिनं, मोश्ररूप साध्य-की सिद्धि सम्भव नहीं हैं।

## उपसंहार और अभिलापा

श्रीजिनेश्वर देवींके द्वारा उपदिष्ट अर्थात् उनके शासन द्वारा उपदिष्ट साधनाके सन्मार्गकी यह तो एक अन्यन्त मंश्रिप्त और सूचनमात्रकी रूप-रेखा है। साधनाके समस्त अङ्गोका श्रीजैनशासनमें साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिल सकता है। साधकका स्वरूप, साध्यका परम शद्ध निश्चय, संसार और मोधः, जीव और अजीवः, ज्ञान और अज्ञानः, सम्यकृत्व मिष्यात्वः बन्ध और निर्जराः आश्रव संबर, गुद्ध देव, गुद्ध गुरु और गुद्ध धर्म आदि सभी खरूपों और तत्त्वोंका सन्दर-से सन्दर साङ्गोपाङ्ग और निर्भान्त वर्णन श्रीजैनशासनमें है। श्रीजैनदर्शनको स्वीचार कियं विना एकान्तवादकी उपासनासे छुटकारा नहीं मिल सकता और एकान्नवाद तत्त्वकी प्राप्तिमें प्रतिबन्धक है। अतर्व 'सची साधनाके अभिलापी सभी लोग इस रूप-रेखा-को पटकर श्रीजैनशासनकी अनुपम साधनाके सन्मार्गके अभ्यासकी और आकर्षित हों और परिणाममें कल्याण-कामियोंकी कत्याण-कामनासे ही उत्पन्न इस सबे शासनके साधक बनकर साध्यरूप सिद्धिपदके भोक्ता वर्ने ।' इसी एक अभिलापाके साथ लेखकी समाप्ति की जाती है।



# कल्याण 🦇

# कार्मावजय



यम-ब्रीला

## रासमें कामविजय

मानों माई धन धन अंतर दामिनि ।

धन दामिनि दामिनि धन अंतर सोभित हरि ब्रज्ञभामिनि ।।

जम्रुना पुलिन मिल्लिका मनोहर सरद सुहाई जामिनि ।

सुंदर सिस गुन रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनि ।।

रच्यो रास मिलि रसिकगइ सों मुदित भई ब्रज्जमामिनि ।

स्वंजन मीन सराल हरन छवि भावभेद गजगामिनि ।

को गति गुनही स्तर स्थाम सँग काम विमोहो कामिनि ।।

在於在於在於在於在於在於在於在於在於在於在於在於在於在

–– सूरदासजी

## जैनसम्प्रदायके साधन

( लेखक--श्रीनरेन्द्रनाथजी जैन )

जैनसम्प्रदायके तत्त्वोंका स्क्ष्म विवेचन करनेपर यह ज्ञात होगा कि जैन तत्त्वज्ञान व्यापक होनेके साथ ही निसर्ग-सिद्ध तत्त्व है । निसर्ग जैसे अनादि-अनन्त होता है, वेंसे ही जैन तत्त्वज्ञान भी अनादि-अनन्त है । श्रीमहावीर आदि तीर्यद्वर पुरुष उस तत्त्वके संस्थापक हैं, न कि निर्मापक ! जैनतत्त्व कहता है—

पक्षपातो न मे दीरे न हेषः कपिख्यदिषु । अर्थात् श्रीमहावीरस्वामीसे मेरा पक्षपात नहीं और कपिछादि अन्य ऋषियोंसे होप भी नहीं ।

श्रीमहावीरस्वामीने ऐसा कहा है, इसीलिये वह सत्य है— ऐसा दुरिममान जैनतत्त्वको नहीं है। लेकिन जो सत्य और निसर्प था, उसीका कथन श्रीमहावीरस्वामीने किया है; इसिल्ये वह सत्य है।

इस लेखमें मुख्यतया जैनसम्प्रदायके साध्य, साधक और साधन —इन तीन बातोंपर प्रकाश डालनेका प्रयक्त किया जाता है।

## जनसम्प्रदायका साध्य

सद सम्प्रदायोंने अन्तिम साध्य तो मोक्ष ही बतलाया है। देकिन उस मोक्षके स्वरूपके विषयमें बड़ा मतमेद है।

जैनतत्त्वने जीयकी मुख्यतासे दो अवस्थाएँ मानी हैं— (१) संसारी अवस्था और (२) मुक्त-अवस्था। यह जीव अनादि कालसे कर्मके सम्बन्धसे इस संसारमें अमण करता है। जब यह ध्यानबलसे आठों कर्मोंका नादा कर देता है। तब उसे उमका अन्तिम साध्य पास होता है।

उस अवस्थामं जीवके ज्ञानादि अनन्त गुणोंकी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है। उसी अवस्थामं बद पित सदाके लिये विद्यमान रहता है, उससे फिर संसारी अवस्थामं कभी दायस नहीं आता। ऐसी आत्यन्तिक अवस्थाको भोक्षा कहते हैं और बड़ी जैनतत्त्वका मर्वोत्कृष्ट अन्तिम साध्य है।

मुक्त जीवका लक्षण इस प्रकार कहा है—
अटुविहर्कम्मवियस्य सीदीभूदा णिरंजणा णिर्स्था।
अटुगुंजा किद्धिंस्ता लोयम्मणिंदासिणो सिद्धा।
(गो० नी० १८)

इन सात विशेषणोंकी सिद्धि मार्मिकतासे की गयी है-

- (१) सदाशिवमतवाले कहते हैं कि जीव सदा कर्मसे रहित, ग्रुद्ध ही होता है; जीवकी अग्रुद्धावस्था ही नहीं है। जीव सदैव मुक्त ही है। इस मतका निराकरण करनेके लिये पहला विशेषण 'अष्टविधकर्मविकलाः' दिया है। जीव आठों कर्मोंसे रहित होकर ही शुद्ध-मुक्त होता है।
- (२) सांख्यमतवाले मानते हैं कि बन्ध-मोळ, सुख-दुःख---ये सब प्रकृतिको होते हैं, आत्माको नहीं | उसका निराकरण करनेके लिये 'शीतीभृताः'---सुखस्वरूप कहा |
- (१) मस्करीमतवाले कहते हैं कि मुक्त जीव वापक संसारमें आता है। उसका निगकरण करनेके लिये 'निरञ्जनाः' यह विशेषण दिया है। अर्थात् मुक्त जीव भावकमें हैं रहित होनेते, उसको वापस लौटनेमें कुछ निभित्त ही नहीं रहता।
- (४) बीद्र कहते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक है। उक्त सिद्धान्तका निराकरण करनेके लिये 'नित्याः' यह विशेषण दिया है।
- (५) नैयायिक तथा वैशेषिक मतवाले मानते है कि मुक्तिमें बुद्धव्यादि गुणोंका भी विनाश हो जाता है । दीप-निर्वाणकी तगद सबका अभाव हो जाता है । इम मतका निराकरण करनेके लिये 'अष्टगुणाः' यह विशेषण दिया है । आठ कमोंके अभावसे शानादि आठ गुणोंकी आविर्भृति होती है।
- (६) ईश्वरवादी परमात्माको जगत्का कर्ता मानते हैं। उनके मतके निराकरणार्थ 'कृतकृत्व' यह विशेषण दिया है।
- (७) मण्डलीमतयाले जीवको सदाके लियं ऊर्ध्व-गमनवाला मानते हैं, उसके निराकरणार्थ 'लोकाप्रस्थिताः' यह विशेषण दिया है।

न्होकाकाराके अग्रमागपर शिद्धशिला विद्यमान है । वहाँ-पर मुक्त जीद सदैव विराजमान रहते हैं ।

श्रीकृष्ण, राम, विष्णु आदि इतिहासप्रसिद्ध सत्पुरुपोंको जैनमतमें पुण्यपुरुप तो जरूर माना है, लेकिन उनकी सांसारिक अवस्थाको ही आदर्श न समझकर वीतराग-अवस्था-को साध्य माना है। सन्ना आदर्श, पूज्य या देव वही हो सकता है कि जो 'वीतराग', 'सर्वश' और 'हितोपदेशी' है। चिना रागादिके अभावसे ज्ञानमें पूर्णता तथा सल्यता नहीं आती और जो स्वयं पूर्णताको नहीं पहुँच पाया, वह सखें मार्गका उपदेशक भी कैसे हो सकता है। इसल्यि जैनमतने अपना आराध्यदेव बीतराग, सर्वज्ञ एवं हितीपदेशी परमात्मा-को ही कहा है।

#### साधक

जैनधर्मने पहले पूर्णत्यागका ही उपदेश दिया है और उसके बाद उस पूर्ण त्यागकी शक्ति न हो तो आंधिक त्याग-रूप गृहस्थ-धर्मका उपदेश दिया है।

साधक या उपासकके तीन प्रकार माने गये हैं--

- (१) पक्षिकः (२) नैष्ठिक और (३) साधकः।
- (१) त्याग या व्रतके ब्रहण करनेका जिसका सङ्कल्प है और 'यह धन्य दिन कर आवेगा, जब कि मैं व्रती बन्ँगा' ऐसी जिसको लगन लगी है, वह मध्य जीव 'पाक्षिक' कहलाता है।
- (२) जो ब्रह्मोंका पालन करता है। यह 'नैष्टिक' है। भीर---
- (३) जो आत्मध्यानमें निमम रहता है, उसको 'साधक' कहते हैं। यहस्यको अपना जीवन इस तरह विताना चाहिये कि जिससे धर्म, अर्थ, काम-इस विवर्णमें परस्पर विरोध न आवे। जिससे धर्ममें दूषण लगे, ऐसा अन्यायमुक्त अर्थोपार्जन और पशुसुत्य कामसेवन नहीं करना चाहिये। सदैय पूर्ण त्यागको ओर अपना दृष्टिविन्दु रखनेवाला ही सचा यहस्य कहलाता है।

गृहस्वसे उत्कृष्ट पूर्ण त्यागरूप यतिश्वर्म बतलाया है। पञ्च पापीका पूर्णरूपसे त्याग करनेवाला, आरम्म और परिम्रहका त्याग करनेवाला, शरीर और भोगसे विरक्त-इस प्रकार आत्महित साधनेवाला (यति) कहलाता है। गृहस्य और यति दोनोंका साध्य मोक्ष ही होनेसे वे (युमुख) कहलाते हैं।

केयल बाह्य आचारको धर्म नहीं कहते । लेकिन भाव-पूर्वक आचरणको ही धर्म कहते हैं । उसीते इप्टर्शिद्ध हो सकती है । केयल लोगोंसे मान-प्रतिष्ठादिकी चाह रखनेवाला भावरहित बाह्यवेपी साधु भी मुमुक्तु नहीं है । इसलिये भाव-पूर्वक पञ्चपापत्यागरूप धर्मका पालन करनेवाला 'सच्चा साधक' कहलाता है ।

#### साधन

उपरिनिर्दिष्ट उच्तम साध्यका साधन सम्यग्दर्शनः

सम्यन्तान और सम्यन्तारित्र—इन तीनोंकी पूर्णता वतलायी गयी है। आत्मस्वरूपके प्रति समीचीन श्रद्धा, आत्मस्वरूपका समीचीन श्रात और आत्मस्वरूपका समीचीन श्रात और आत्मस्वरूपका समीचीन श्रात और आत्मस्वरूपका समीचीन श्रात होती है। निजको निज और परको पर समझना—इसीको सम्यग्दर्शन कहते हैं। दृष्टिमें अर्थात् श्रद्धानमें समीचीनता आती है और जिसे आत्मज्ञानकी झलक मिल गयी, उसकी आत्मप्रवृत्ति पर-पदार्थसे इटकर स्वयं आत्मस्वरूपमें प्रवृत्त होती है। जिसने अपना ध्येयविन्दु देख लिया, वह उसको आज नहीं तो कल—कभी-न-कभी अवस्य प्राप्त करेगा। आत्मश्रानीकी मुक्ति अवस्यम्भावी होनेसे उसीको जीवनमुक्त कहते हैं।

आत्मज्ञानविरहित कितना ही तप, त्याग और धर्म किया जाय, वह सब निरर्यक है। समीन्वीन श्रद्धाके आठ अङ्ग हैं—-

- (१) 'तत्त्वम् इदम् एव ईटशम् एव, अन्यत् न च अन्यथा न' इस प्रकारकी अचल श्रद्धाको 'निःशक्कित' अङ्ग कहते हैं ।
- (२) जिसने आत्माको आत्मा और परको पर समझ लिया, उसे आत्मरसमें ही सचा आनन्द मिलता है, भोग भोगनेकी इच्छा नहीं होती । मोक्षमार्गपर आरूढ़ हुए कुछ आत्मज्ञानी युमुक्षुओंकी विषय-भोगकी ओर जो प्रवृत्ति दिखायी देती है, वह केवल 'चारिज-मोह' के तीव उदयवध है। भोगके पश्चात् उन्हें तीव पश्चात्ताप होता है और वे अपने आत्माकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार भोग भोगनेकी अभिलापा न रखना—इसको 'निःकाङ्कित' अङ्ग कहते हैं।
- (३) तत्त्वज्ञानी पुरुष कभी किसीसे ग्लानि नहीं करेगा। वह गुणानुरागी होनेसे गुणी पुरुषकी सेवा-ग्रुश्रूण करेगा, रोग आदिसे पीड़ित उसके शरीरसे कभी घृणा नहीं करेगा। यह 'उसका निर्विचिकित्सा' अङ्ग है।
- (४) अज्ञाती या असमर्य लोगीके आचरणके द्वारा यदि कहीपर धर्मकी निन्दा होती हो तो उसका प्रमार्जन करना—यह 'अपगृहन' अङ्ग है।
- (५) धर्मसे च्युत पुरुषको उपदेशादिद्वारा पुनः धर्ममें स्थिर करना--यह 'स्थितीकरण' अङ्ग है।
- (६) दूसरे लोग ऐसा करते हैं, इसलिये स्वयं भी करना—यह गतानुगतिक इचि न रखकर मिथ्यामार्ग और मिथ्यामार्गपर चलनेवाले पुरुषोंको मनसे सम्मति न देना,

वाणीसे उनकी स्तुति न करना और शरीरसे उनका आदर-सत्कार न करना तथा उनसे सम्पर्क (सहवास) न रखना— इसको 'अमूढदृष्टि' अङ्ग कहते हैं।

- (७) प्राणिमात्रके प्रति प्रेमभाव रखना, किसीको दुःख न पहुँचाना—यह 'बात्सल्य' अङ्ग है ।
- (८) उपदेशादिद्वारा धर्मको प्रकाशमें लाना—प्रसार करना, यह 'प्रभावना' अङ्ग है ।

सम्यादर्शनके ये आठ अङ्ग माने गये हैं। सम्याद्धिमें ये आठो अङ्ग (गुण) अवस्य रहते हैं। समीचीन अद्धासे जानमे समीचीनता तो आती है। परन्तु ज्ञानकी पूर्णता कपाय-मोहके अभाव होनेपर होती है।

इसी तरह मोह और योगका अभाव होनंपर चारित्रकी पूर्णता होकर परमोच अन्तिम साध्य मोक्ष प्राप्त होता है । कर्मपुद्गलकी उत्पत्ति तथा निरोधका हेतुनिर्देश

जैनतस्यने पुद्रल-द्रव्यके २२ प्रकार ( वर्गणाएँ ) माने हैं। उनमेंसे कोई ( आहार-वर्गणा ) दारोरादिरूपमें परिणत होते हैं, कोई ( भाषा-वर्गणा ) शब्दरूपमें परिणत होते हैं, कोई ( मनोवर्गणा ) अष्टदल कमलाकार मनरूप बनते हैं और कोई ( कार्मण-वर्गणा ) कर्मपुद्रलस्य वनते हैं। ये सब वर्गणाएँ लोकाकादामें भरी हुई हैं।

कर्मपुद्रल अवेतन होनेसे स्वयं आत्माके पास नहीं जाते, लेकिन अनादिकालीन बढरूप आत्माके 'योग'रूप परिणाममें ऐसी आकर्षक शक्ति है कि जिसके द्वारा वे कर्म-पुद्रल खींचे जाते हैं । कर्मपुद्रल नये नहीं बनते; क्योंकि असन्की उत्पत्ति तया सन्का नाश कभी नहीं होता, किन्तु उनका अवस्थान्तर होता है । कार्माण-वर्मणाके ही आत्माके द्वारा खींचे जानेपर उसको 'क्स्में' यह संजा प्राप्त होती है । और उसकी स्थितिक अनुनार वह आत्माके पास रहकर जब उस कर्मकी स्थिति पूर्ण हो जाती है, सब वह फल देकर आत्मासे निकल जाता है और कार्माण-वर्मणारूप अपनी पूर्व अवस्थामें आ जाता है । कार्माण-वर्मणा सामान्य है, उसमें जानावरणादि प्रकार नहीं हैं; लेकिन जब वह कर्मरूप बनती है, तब उसमें जानावरणादि प्रकार होते हैं । आत्माके अलग-अलग गुणोंपर आवरण हाल्नेने उनको अलग-अलग नामसे वोधित किया गया है ।

( १ ) जो ज्ञान-गुणपर आवरण डाळता है, उसे क्षानावरण' कहते हैं।

- (२) जो दर्शन-गुजगर आवरण डालता है। उसे 'दर्शनावरण' कहते हैं।
- (३) जिससे आत्माको सुख-दुःख होता है, उसे वेदनीय कहते हैं।
- (४) जो आत्माके मुख-गुणपर आवरण डालकर आत्माको मोहित करता है, जिसमे आत्मा आत्माको भूलकर परको आत्मा समझनं लगता है, उमे 'मोहनीय' कर्म कहते हैं।
- (५) जिससे यह आत्मा चतुर्गतिमें भ्रमण करता है, वह 'आयु-कर्म' है ।
- (६) जिससे जीवको अपनी-अपनी गतिके अनुसार शरीर-इन्द्रिय-आकृति प्राप्त हो। उसे 'नामकर्म' कहते हैं।
- (७) जिसमें जीव उच्च आचरणवाले अथवा नीच आन्तरण-वाले कुलमें उत्पन्न हो। उसे भोत्रकर्मे कहते हैं।
- (८) जिमसे जीवको इष्ट वस्तुका लाम आदि न हो। उमे 'अन्तराय' कहते हैं।

इस प्रकार कर्मपुहलके निमित्तमे आत्मा इस संवारमे दुखी होकर भटकता है। कर्म आत्माको भ्रमाता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि कर्म तो बेचारे अन्वतन हैं, उनमें आत्माको भ्रमानेकी बुद्धि कैमें उत्पन्न हो सकती है। वास्तवमें आत्मा ही कर्म बेच्यनमें तथा मुक्तिमें कारण है। आत्मपिणाममें ही कर्म खीचे जाते हैं और आत्मपिणाममें ही उनका नाश होता है। कर्मके उत्पन्न मेरा हानिन्लाम हुआ, इस तरहकी कल्पना मनुष्य करता है; लेकिन वास्तवमें देखा जाय तो कर्म अपना कुछ भी नहीं करते। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। जिसकी परिणति जैसी होनेवाली है, वैसी ही होती है; उसमें परवस्तु केवल निमित्त बन जाती है।

इसल्पियं आत्मा ही कर्म-पुद्रलको खींचनेमें निमित्त है एवं उसका निरोध भी आत्मा ही कर सकता है।

#### सिद्धशिला

िस्द होनेका क्षेत्र कर्मभूमि ही होनेसे जम्बूद्रीय-लवणोदसनुद्र, धातकीखण्ड-कालोदसमुद्र और पुष्करार्ध दीप—इन ढाई दीपोंमेंसे ही जीव सिद्ध होते हैं।

सिद्धशिखाका क्षेत्र पैंताळीस लाख योजन है। मुक्त जीवोंका अमूर्त आकार होनेसे एक ही स्थानसे सिद्ध होने- वाले जीव परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप होकर रहते हैं। सिद्ध जीव जिस आकारा-प्रदेशसे उनकी मुक्ति होती है। उसी प्रदेश-पङ्क्तिसे सीधे ऊर्ध्वगमन कर लोकाकाराके अप-नागमें स्थित सिद्धिशलापर विराजमान होते हैं।

#### षड्द्रच्य

जैनतस्यने लोक-अलोकमें जितनी वस्तुएँ या पदार्थ मौजूद्र हैं, उन सक्का समावेश ६ द्रव्यॉमें किया है—(१) जीव, (२) पुद्रल, (३) धर्म, (४) अधर्म, (५) आकाश और (६) काल। इनमें (१) जीवद्रव्य सव द्रव्यॉका शाता होनेसे प्रधान माना गया है। उसका स्वभाव शान-दर्शन-उपयोगहप है। (२) जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण—ये चार गुण पाये जाते हैं, वह पुद्रल, है।(३) जो गतिमान जीव और पुद्रलकी गमन करनेमें सहायता करता है, वह धर्म-द्रव्य है।(४) जो स्थितिमान जीव और पुद्रलकी स्थिर रहनेमें सहकारी होना है, वह अधर्म-द्रव्य है।(५) जो समस्त द्रव्योको उहरनेकी जगह देता है, वह आकाश-द्रव्य है।(६) जो सब द्रव्योके परिणमनमें निमित्त बनता है, वह काल-द्रव्य है।

इनमें धर्म, अधर्म और आकारा—ये तीनों इव्य एक एक अलुण्ड द्रव्य हैं । धर्म-अधर्म तो सम्पूर्ण लोकाकारामें व्यान हैं और आकारा-द्रव्य सम्पूर्ण लोक-अलोकमें व्याम है । आकारा-द्रव्य अनन्त और व्यापक है । उसमें के जितने भागमें छहों द्रव्य रहते हैं, उसको लोकाकारा कहते हैं । उसके बाहर अनन्त आकाररूप अलोक है । लोकाकाराके बाहर धर्म-अधर्मादि द्रव्य न होनेसे वहाँ जीव और पुद्रल-द्रव्य नहीं जा सकते ।

कर्मसे खूटा हुआ मुक्त जीव कर्ष्वगमन करके लोकाकाशके अन्ततक ही जा सकता है ! ऊपर धर्म-द्रव्य न होनेसे अलोकमें नहीं जाता !

#### गुणस्थान

मोह और योगके निमित्तसे आत्माके सम्पक्त्य और चारित्र गुणोंकी जो अवस्थाएँ हैं, उनको गुणस्थान कहते हैं। उनके मुख्यतासे १४ प्रकार हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) अवियत-सम्यक्त्य, (५) देशवियत, (६) प्रमत्त-वियत, (७) अप्रमत्त वियत, (८) अपूर्वकरण, (१) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्म साम्परायः ( ११ ) उपशान्त मोहः ( १२ ) श्लीण मोहः ( १३ ) सयोग-केवल और ( १४ ) अयोग-केवल ।

(१) आत्मसक्स्पकी पहचान न होनेसे पर-पदार्थको अपना समझकर उसपर मोह-ममत्व करना तथा पञ्चेन्द्रिय-विषयोंको भोगनेकी अभिलाश करना—इस अवस्थाको भीमव्यात्व' कहते हैं। यह मिध्यात्व ही जीवको संसारमें भ्रमण करानेमें प्रमुख कारण माना गया है। इस मिध्यात्वके उदयसे जीवकी उपदेश करनेपर भी सत्य तत्व्यपर श्रद्धा नहीं होती और विना उपदेशके ही अध्ममागंकी ओर स्वयं प्रवृत्ति होती है। मिध्यादिशके तीन प्रकार पाये जाते हैं—(क) कोई तो अनादिकालसे मोह-जंजालमें फँसे हुए अज्ञानस्थकारके कारण आत्मज्ञानरूप प्रकाशसे विद्यात हैं। (ख) कोई दूसरेके उपदेशसे मिध्यामार्गपर आरुद्ध होकर भूतवाधावाले पुरुषकी तरह यथेच्छ चेष्टा करते हैं। और (ग) कोई यह सच है कि वह सच है, इस संशय-पाशमें पढ़े हुए हैं। इस प्रकार मिध्यादिश्च जीव आत्मज्ञानसे विद्युख होकर निरन्तर पञ्चेन्द्रियोंके विषय भोगनेमें रत रहते हैं।

इस गुणस्थानके बाद एकदम चौथा गुणस्थान प्राप्त होता है | दूसरा और तीसरा गुणस्थान चौथेसे उतरते समय आते हैं।

- (२) सासादन ( स्माधादन ) इस नामले ही यह प्रतीत होता है कि सम्यक्त्वसे आसादना - विराधना - स्युति होनेपर जयतक जीव मिष्यात्व अवस्थाको नही पहुँच पाता, ऐसे वीचके परिणामको सामादन गुणस्थान कहते हैं।
- (३) जिसमें मिध्यात्व और सम्यक्त्वकी मिश्र अवस्था पायी जाती है अर्थात् जिसे मिध्या भी नहीं कह सकते और सम्यक् भी नहीं कह सकते, ऐसे दहीं और गुड़ के मिश्रणके स्वादकी तरह जो जात्यन्तररूप अवस्था प्राप्त होती है, उस परिणामको 'मिश्र' गुणस्थान कहते हैं।
- (४) अदिरत-सम्यक्त इसमें आत्मालक्ष्यकी पहचान होनेमें जीव परद्रव्यमें मोह-ममत्य नहीं रखता, विषयभोग इच्छावश नहीं भोगताः लेकिन उसकी जो उस ओर प्रवृत्ति दिखायी देती है, यह केवल चारित्र-मोहके तीव उदयवश होती है। कर्मोद्यवश उसे विषयोंको भोगना पद्मता है, न कि उन्हें वह भोगता है।

इसे सन् तत्त्वका स्वरूप तो वह जरूर समझता है, लेकिन चारित्र-मोहके उदयवश वह कुछ भी त्याग-प्रहण महीं कर सकता; इसिलये इसको अविरत-सम्यक्त्व कहते हैं। यही जैनियोंका 'कर्मयोगी' है।

(५) जहाँ जीव स्थूल पञ्चपापींका त्याग तो कर देता है लेकिन सूक्ष्म पापाँको उपजीविका-साधन आदिके कारण नहीं छोड़ सकता, ऐसे आंशिक त्यागको 'देशविरत' कहते हैं। यहाँ पापाँका स्थूलतः त्याग और सूक्ष्मतः त्याग है, इस दृष्टिसे इसको 'विरताविरत' भी कहते हैं। त्यागीका वेष धारण करनेसे ही कोई त्यागी नहीं बनता, समीचीन अद्यापूर्वक एपाँको हेय समझकर त्याग करनेवाला बती कहलाता है। इसी तरह बत पालनेमें माया-कपटाचार, मिथ्यापन-असदाचार और निदान (बतोंसे भोग भोगनेको मिलें—ऐसी आकाङ्का) —ये तीन सत्य नहीं होने चाहिये। राजालोग या क्षत्रियलोग भी बतोंका पालन कर सकते हैं। आहिंसाणु-वती भी युद्ध इत्यादिमें विरोधी-हिंसा कर सकता है। कहा है—

यः शस्त्रवृत्तिः समरे रिपुः स्था-द्यः कण्टको दा निजमण्डलस्य । अस्त्राणि तत्रैय नृषाः श्चिपन्ति न दीनकागीनद्यभाषायेषु ॥

- (७) जिसमें प्रमाद नहीं रहता, आत्मखरूपमें परिपूर्ण सावधानता रहती है, उसको 'अपमत्त-विरत' गुणस्थान कहते हैं । इसके दो भेद हैं—(१) खस्थान अप्रमत्त और (२) सातिस्य अप्रमत्त । स्वस्थान अप्रमत्तवाला जीव छटेसे सातवें में और सातवेंसे छटेमें—इस प्रकार बार-बार चढ़ता-उतरता रहता है। लेकिन जब सातिस्य अप्रमत्तवतीं होता है, तब

वहाँसे ध्यानस्थ होकर नियमसे वह अपर ही चढ़ता है। वहाँ-से ऊपर चढ़नेके दो प्रकार हैं—(१) उपश्यम-श्रेणी और (२) क्षपक-श्रेणी। उपश्यम-श्रेणीसे चढ़नेवाला जीव चारित्र-मोह कर्मका उपश्यम (कर्मका अनुदय होकर आत्माके पास कुछ कालतक दवकर रहना—इसको उपश्यम कहते हैं) करते-करते ८, ९ तथा १० गुणस्थानोमें जाकर नियम-से ११ वें गुणस्थानमें ही जाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता; उसका रास्ता वहींपर बन्द हो जाता है। उसको वहाँसे नियमसे फिर वापस लौटना ही पड़ता है।

और जो दूसरी क्षपक-श्रेणीसे चढ़ता है, वह चारित्र-मोहका क्षय (नाश) करते-करते ८, ९ तथा १० गुणस्थानोंमें चढ़कर नियमसे एकदम १२ वें गुणस्थानमें जाता है, वहाँसे फिर कभी वापिस नहीं लौटता। यह नियम-से १३ वें और १४ वें गुणस्थानमें आरुढ़ होकर मोक्षको प्राप्त कर लेता है।

श्रेणी चढ़ते समय परिणामींकी तीन अवस्थाएँ होती हैं— (१) अधःश्रवृत्तकरणः (२) अपूर्वकरणः और (३) अनिवृत्तिकरणः।

सातवें सातिदाय-अप्रमत्त गुणस्थानमें अधःप्रवृत्तकरण परिणाम होते हैं । वहाँ परिणामोंकी विद्युद्धि न्यूनाधिक होने-से पीछेसे चदनेवाले जीवोंके परिणाम आगेके जीवोंके परिणामों-के सहसा हो सकते हैं । भिजसमयवर्ती जीवोंमें सहशता पायी जाती है ।

- (८)आठवें अपूर्वकरणमें अपूर्वकरणरूपपरिणाम होते हैं। अर्थात् परिणामींकी विद्युद्धि अपूर्व-अपूर्व ही होती जाती है। मिन्नसमयवर्ती जीवोंमें विसदशता ही रहती है। लेकिन एक-समयवर्ती जीवोंमें सदशता तथा विसदशता भीपायी जाती है।
- (९) अनिवृत्तिकरणमें परिणामोंकी विश्वद्भि समान रूपसे बढ़ती जाती हैं ! जहाँ भिन्नसमयवर्ती जीवोंमें विसदशता ही और एकसमयवर्ती जीवोंमें सदशता ही पायी जाती है। उसको अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं !
- (११) उपशान्तमोहमें सम्पूर्ण कवाय—चारित्रमोह कर्मका उपद्यम हो जानेसे आत्मपरिणामोंकी विशुद्धि तो पूर्णतथा (यथाख्यात चारित्ररूप) होती है, लेकिन वह कुछ कालतक ही रहती है। उपशानका काल पूर्ण होनेपर कर्म-का नियमसे उदय होता है और उससे परिणामोंमें फिरसे अशुद्धि होकर वह नियमसे नीचेके गुणस्थानमें आता है।

यचनादि कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं। पर्वतोंका जो अन्तमाग समुद्रमें जाता है, उसको अन्तद्वींप कहते हैं। उसपर रहनेवाछ अन्तद्वींपज म्लेच्छ हैं। वे अश्वमुख, किपमुख आदि भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं।

#### (३) तिर्यञ्जमति-इनके ५ प्रकार हैं।

(१) पृथ्वी, वनस्पति, अग्नि, वायु, जल—ये एकेन्द्रिय हैं। (२) आळो, शङ्ख आदि द्वीन्द्रिय हैं। (३) चींटी, खटमल आदि जीन्द्रिय हैं। (४) मक्खी, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय हैं। और (५) गाय, भैंस आदि पञ्चेन्द्रिय हैं। एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियतक सभी जीव असंशी (मनरहित) होते हैं और पञ्चेन्द्रियोंमें कोई संज्ञी और कोई असंज्ञी होते हैं।

(४) नरकगति—एष्ट्यीके नीचे सात नरक हैं । उनमें रहने-वालोंको सदैच दुःख ही होता है ।

#### × × ×

२-इन्द्रिय-मार्गणा—इन्द्रियाँ पाँच हैं—(१) स्पर्धनेन्द्रिय, (२) रसनेन्द्रिय, (३) प्राणेन्द्रिय, (४) चक्षुरिन्द्रिय और (५) कर्णेन्द्रिय। इनके विषय भी अलग-अलग हैं। छंशी जीवोंकी अपेक्षा असंज्ञी जीवोंकी इन्द्रियोंका विषय-क्षेत्र बड़ा रहता है। उनकी इन्द्रियों अधिक तीक्षण होती हैं। छंशी जीवोंके कर्णेन्द्रियका क्षेत्र १२ योजन (४८ कोस) का है; स्पर्शन, रसन, घाणका ९ योजन है और चक्षुका ४७२६३ हैं। येजन है। चक्रवतां राजा भरत, जब सूर्यविमान उदयाचलपर आता है। चक्रवतां राजा भरत, जब सूर्यविमान उदयाचलपर आता है तक, उसमे स्थित जिन-विम्बका दर्शन करते थे। इसीस सूर्यनमस्कारकी प्रथाका पता चलता है।

२-काय-मार्गणा-काय ६ प्रकारकी है-(१) पृथ्वीकाय, (२) अप्काय, (२) तेजःकाय, (४) वायुकाय, (५) वायुकाय, (५) वायुकाय, (५) वायुकाय, (५) वनस्पतिकायतक सकती उत्पत्ति अपने यांग्य स्पर्श-तपादि गुणोसे होती है। उनमें मांस, चर्म आदि घातु-उपधातु नहीं रहते; इतिलये उपजीविकावश्च इनको भक्षण करनेवाल। शाकाहारी कहलाता है। ये पाँचों काय प्राणिमात्रके जीवन हैं। इनको भक्षण किये विना प्राणी जीवित नहीं रह सकता।

द्वीन्द्रियसे पञ्चेन्द्रियपर्यन्त जीवोंके श्वरीरको त्रसकाय कहते हैं। इनके श्वरीरमें मांस, चर्म आदि होनेसे उनको भक्षण करनेवाला मांसाहारी कहलाता है।

४-याग-मार्गणा--मन-वचन-कायद्वारा आत्मप्रदेशके

परिस्पन्दको योग कहते हैं। उसके मुख्य तीन मेद हैं-(१) मनोयोग, (२) वचनयोग और (३) काययोग । मनकी पृष्ट्रतिको मनोयोग, यचनकी पृष्ट्रतिको वचनयोग और कायके व्यापारको काययोग कहते हैं। मनोयोगके ४ मेद हैं-(१) सल्यमनोयोग, (२) असल्यमनोयोग, (३) उमयमनोयोग और (४) अनुभयमनोयोग। इसी प्रकार बचनयोगके भी ४ मेद हैं-(१) सल्य, (२) असल्यका (३) उभय और (४) अनुभय। सल्य और असल्यका अर्य तो सल्ल ही है। उभयमें सल्य और असल्यका मिश्रण रहता है। और जो न सल्यक्त्य है न असल्यक्त्य है, उसे अनुभय कहते हैं। असंश्चित्रीकी भाषा तथा आमन्त्रण, आशा, याचना इत्यादिरूप जो वचन हैं, उनमें सल्यास्त्य कुष्ठ भी न होनेसे वे सब अनुभय हैं।

काययोगके ७ भेद हैं—(१) औदारिक, (२) औदारिक मिश्र, (३) वैक्रियिक, (४) बैक्रियिक (४) बैक्रियक पिश्र, (५) आहारक पिश्र और (७) कार्माण । जिस अवस्थामें जो जो शरीर रहता है, उसके निमित्तसे वहाँपर यह योग भी रहता है।

सव तिर्यञ्च और मनुष्योंके शरीरको औदारिक शरीर कहते हैं। देव और नास्की जीवींके वैकियिक शरीर होते हैं। किन्हीं-किन्हीं ऋदिधारी मुनिको भी विकिया-ऋदि प्राप्त हो सकती है।

आहारक शरीर-छटे गुणस्थानवर्ती भुनियोंमेंसे किसी-किसीको यह देह प्राप्त हो सकता है ।

शुभ्रवर्णका, धातुरहित, एक हाथ ऊँचा, पुरुपाकार पुतला किसी-किसी भुनिक मस्तकमंसे असंयमके परिहारके लिये, शास्त्रमें कुछ शक्का आ आय, तब जिन-वन्दनाके लिये बाहर निकलता है। उस पुतलेको आहारक शरीर कहते हैं।

औदारिकादि शरीरपर जो कान्ति हैं। उसको तैजस शरीर कहते हैं।

कर्मके पिण्ड (समृह) को कार्माण शरीर कहते हैं। तैजस और कार्माण—ये दोनों शरीर सब संसारी जीवोंके होते हैं।

५-वेदमार्गणा-मैशुन-सेवनकी इच्छाको वेद कहते हैं। वेदके मुख्य दो भेद हैं-भाववेद और द्रव्यवेद। मैशुन-सेवनके परिणामको भाववेद कहते हैं। शरीरके बाह्य लिक्कको द्रव्यवेद कहते हैं। इन दोनोंके भी (१) पुंतेदः (२) स्त्रीवेद और (३) नपुंसकवेद-ये ३ प्रकार हैं। प्राय: जो द्रव्यवेद रहता है, बैसा ही भाववेद भी रहता है; लेकिन कभी-कभी भिन्न भी रहता है। स्त्रीके साथ रमणकी हच्छाको पुंवेद कहते हैं। पुरुषके साथ रमणकी हच्छाको स्त्रीवेद कहते हैं। जो न पुदप हैं न स्त्री, वे नपुंसक कहलाते हैं।

६—कषाय-मार्गणा—कषाय ४ हैं—(१) कोघा (२) माना (३) माया और (४) लोम ।

कर्मरूप क्षेत्रमें जो ऐहिक मुख-दुःखरूप पान्य (बीज) कर्षण करता (बोता) है, उसको कपाय कहते हैं। वास्तवमें जीवोंको जो मुख या दुःख मिळता है, वह सब कपायका ही प्रताप है। प्रायः नरकगतिमें कोध, तिर्येख्वगतिमें माया, मनुष्यगतिमें मान और देवगतिमें लोग अधिकतासे पाया जाता है।

०-ज्ञान-मार्गजा-जानोपयोगके ७ भेद हैं-(१) मितः
(२) श्रुतः (३) अविध (ये तीनों जब सम्यग्दृष्टिको होते
हैं तो सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं। और मिथ्यादृष्टिको होते हैं तो
मिथ्याज्ञान कहलाते हैं)। (४) कुमितः (५) कुशुतः
(६) कुअविधः (७) मनःपर्यय और (८) केवल ।

- (१) इन्द्रियों तथा मनसे जो ज्ञान होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं।
- (२) मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके विषयमें जो विशेष ज्ञान होता है अथवा उसके सम्बन्धमें किसी अन्य पदार्यका जो ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान केवल मनका विषय है।
- (३) इन्द्रियोंकी सहायता विना आत्मशक्तिसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादामें जो रूपी (पुद्रल) पदार्थको स्पष्ट जानता है, वह अवधिज्ञान है।
- ( ४ ) इन्द्रियोंकी 'सहायता' विना आत्मशक्तिते दूसरेके मनके विपयोंको जो जान छेता है, यह मनःपर्यय ज्ञान है।
- (५) छोक-अलोककी समस्त वस्तुओंको उनके त्रिकालवर्तीं पर्यात्रोंसिह्त आत्मशक्तिसे युगपत् जो जानता है, वह केवलग्रान है।

दर्पणकी तरह समस्त वस्तुओंका प्रतिमास इस केवल-शानमें झलकता है।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान समस्त छन्नस्य अर्थात् अस्य-ज्ञानी (१ से १२ गुणस्थानतकके)जीवींको होता है। अवधि- शान नारकी जीवों, देवताओं और किन्हीं किन्हीं मुनियोंको होता है। मनःपर्यय शान किन्हीं किन्ही मुनियोंको ही होता है और केवल शान सर्वत्र देवोंको (१३-१४ गुणस्यानवर्ती जीवों और सिद्ध परमात्माको ) ही होता है।

८-संयम-मार्गणा-व्रताघारण, समितिपालन, कषाय-निग्नहः, दण्डत्याग और इन्द्रियजय-इनको संयम कहते हैं। अर्थात् (१) अिहंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-इन पाँच महानतोंका पालन करना, (२) ईर्ष्याः, भाषाः, एघणाः, आदान-निक्षेपण और व्युत्सर्ग-इन पाँच समितियोंको पालनाः; (३) क्रोधः, मानः, माया और लोभ-इन कपार्योका निग्नह करनाः; (४) मन-वचन-कायसे कृतः, कारित एवं अनुमोदित तीनों प्रकारके दण्डका (हिंसाका) त्याग करना और (५) पञ्चीन्द्रयोंपर विजय प्राप्त करना । इनका नाम स्यम है।

संयमके ७ मेंद्र और हैं-(१) सामायिक, (२) छेदोपस्यापना, (३) परिहारनिशुद्ध, (४) स्हमसम्पराय, (५) यथाख्यात, (६) देशसंयम और (७) असंयम।

९-दर्शनमार्गण-शान होनेके पूर्व वस्तुका जो सामान्य प्रतिमास होता है, उसको दर्शन कहते हैं। इसके ४ भेद हैं– (१) ज्ञक्षुदर्शन, (२) अच्छुदर्शन, (३) अवधिदर्शन और (४) केवलदर्शन।

- (१) चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाले मतिशानने पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है। वह चक्षुदर्शन है।
- (२) चश्चके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले मतिज्ञानसे पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, वह अच्छुदर्शन है।
- ( २ ) अवधिज्ञानके पूर्व जो दर्शन होता है। वह अवधिदर्शन है।
- (४) केवल्हानके साथ-साथ जो दर्शन होता है, वह केवल-दर्शन है।

शृतज्ञान मितज्ञानपूर्वक ही होता है, इसिलये उसके पूर्व अलग दर्शन नहीं होता । तथा मनःपर्यय ज्ञान होते समय प्रथम मनमें विचार उत्पन्न होता है, पित्र मनःपर्ययज्ञानी आत्मशक्तिसे परकीयमनोगत विचारको जानता है; इसिलये मनःपूर्वक होनेसे इसके पूर्व भी अलग दर्शन नहीं होता । छग्नस्थको दर्शनपूर्वक ही ज्ञान होता है और सर्वज्ञको ज्ञान पूर्व दर्शन एक साथ होते हैं ।

## दर्शनमें शानमें

- (१) शामान्य प्रतिभास है। विशेष प्रतिभास है।
- (२) निराकार है। साकार है।
- (३) निर्विकल्प है। स्विकल्प है।

१.०—तेद्रया—कथायसे अनुरक्षित जो आस्मपरिणामींकी प्रवृत्ति है, उसे लेक्या कहते हैं । लेक्या ६ हैं—(१) कृष्ण, (२) नील, (१) काणोत, (४) पीत, (५) पद्म और (६) शुक्र । इन छः प्रकारके शरीर-वर्णको द्रव्यलेक्या कहते हैं और परिणामकी संक्षेत्ररूप या विश्वद्ररूप जो अवस्था है, उसको भावलेक्या कहते हैं ।

इन छः लेश्याओं के परिणाम कैसे होते हैं, इसके लिये हण्टान्त दिया जाता है। (१) कृष्णलेश्यावाला जीव फल खानेकी इच्छासे वृश्वको जहसे उखाइनेकी इच्छा रखता है। (१) कापोतवाला केवल बड़ी शाखाको काटनेकी इच्छा करता है। (४) पीतवाला जिसमें फल लगे हैं, केवल उतनी ही छोटी टइनीको काटनेकी इच्छा करता है। (४) पीतवाला जिसमें फल लगे हैं, केवल उतनी ही छोटी टइनीको काटनेकी इच्छा करता है। (५) पद्मलेश्यावाला केवल पत्लको तोइकर खानेकी इच्छा करता है। और (६) शुक्र लेश्यावाला केवल नीचे पढ़े हुए फलोंको खानेकी इच्छा करता है। इस प्रकार परिणामोमें कथायकी मन्दता अधिकाधिक होनेते विश्वद्धि अधिकाधिक बढ़ती है। कौन-कौन-सी लेश्यावालोंके कैसे-कैसे परिणाम होते हैं, इसका भी साधारण अनुमान किया जा मकता है।

- (१) तीवकोधी, बैर न छोड़नेवाला, लड़ने-झगड़नेवाला, निर्दय एवं धर्मद्वेषी--ये कृष्णलेक्याके चिह्न हैं।
- (२) मन्द्र, बुद्धिहीन, विषवलोखुप, मानी, मायाबी, आलसी,
   दूसरीको फँसानेमें कुशल एवं तीवलोभी—ये नील-लेखाके लक्षण हैं!
- (३) दूसरेकी निन्दा करनेवाला, शोक करनेवाला, भय रखनेवाला, दूसरोंका तिरस्कार और अपनी प्रशंसा करनेवाला तथा कार्य-अकार्यको न जाननेवाला, कापोत-लेक्यावाला होता है।
- (४) कार्याकार्यको और छेब्य-असेब्यको जाननेवाला, समता-भाव रखनेवाला, दयावान्, दानी और विनयवान्-— ये सब पीतलेक्याके चिह्न हैं।

- (५) त्यागी, भद्र, क्षमाशील, साधुओंकी पूजा-भक्ति करने-वाला पद्मलेखांवाला कहलाता है।
- (६) पश्चपातश्चन्यः भोगकी आकाङ्का न रखनेवाला तथा राग-द्रेपसे श्रुट्य पुरुष शुक्कलेश्याधारी होता है।

इनमें कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन अग्रुभ और रोष तीन ग्रुम हैं। जीवकी मली-जुरी अवस्था होनेमें प्रमुख कारण लेक्या ही है। जैसी-जैसी लेक्या होती है, वैसी-वैसी ही क्रिया जीव करता है। ग्रुम लेक्या ही जीवको उन्नत बनाती है।

१९-भव्यस्य मार्गणा-जीव दो प्रकारके हैं—(१) भव्य तथा (२) अभव्य ! जिसमें अन्तिम साध्य मोक्षको सिद्ध करनेकी योग्यता है, वह भव्य और जिसमें वह योग्यता नहीं है, वह अभव्य कहलाता है । जीवोंकी ये दोनों राशियाँ निसर्गसिद्ध और नियत हैं । भव्य कभी अभव्य नहीं होता और अभव्य कभी भव्य नहीं होता !

भव्य जीवोंके भी दो प्रकार हैं—(१) भव्य तथा (२) अभव्यसम भव्य । जिनको कभी-न-कभी मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, वे भव्य हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भव्य हैं, जिनमें भव्यत्व होनेसे योग्यता तो जरूर है परन्तु वैसा निमिल ही न मिलनेसे वे कभी मुक्तिको नहीं प्राप्त करते, सदा-सर्वदा अभव्यकी तरह संसारहीमें रहते हैं । उनहें अभव्यसम मव्य कहते हैं ।

१२-सम्प्रकाश-मार्गणा-सात तत्त्रोंका जैसा स्वरूप है, वैसा ही समझना अर्थात् आत्माको आत्मा और परद्रव्यको पर समझना —इसीको सम्यग्दर्शन कहते हैं। इसीको आत्मज्ञान या भेदविज्ञान कहते हैं। यह जिसको प्राप्त हो गया, उसकी प्रवृत्ति सहज ही परद्रव्यक्षे हटकर आत्माकी ओर मुद्र जाती है। इसल्यिये सम्यक्त्व ही सिद्धिका पहला प्रमुख साधन माना गया है।

१.२-संजित्व-मार्भणा-संसारी जीव दो प्रकारके होते हैं—
(१) संज्ञी और (२) असंज्ञी । हिताहितका विचार करनेवाली और परोपदेशको ग्रहण करनेवाली मनःशक्तिको संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा जिसको है, यह संज्ञी है और जिसको नहीं, वह असंज्ञी है । मनसहित जीवोंको संज्ञी और मनरहित जीवोंको असंज्ञी कहते हैं । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय—ये सब असंज्ञी ही हैं । पद्मेन्द्रिय तियंखोंमें कुछ असंज्ञी और कुछ संज्ञी होते हैं । मनुष्य, देव, नारकी—ये सब संज्ञी ही हैं ।

१४-आहार-मार्गणा-यद्यपि लोकभाषामें आहारका अर्थ भोजन है, तथापि जैनपरिभाषामें आहारका अर्थ कर्म और नोकर्मका प्रहण करना है। जनतक संसार है, तबतक कर्मका प्रहण तो सदैव रहता है; इसलिये यहाँपर उसकी विवक्षा न रखकर केवल नोकर्म (हारीर, इन्द्रिय आदि) के लिये जो परमाणुओंका प्रहण होता है, उसकी विवक्षासे आहार-भार्गणाहारा जीवका निरूपण किया गया है। इस नोकर्माहार-की अपेक्षासे कोई जीय आहारक और कोई अनाहारक होते हैं।

विग्रहगतिमें (एक श्ररीरको छोड़कर दूसरा श्रारीर धारण करनेके लिये गमनरूप अवस्थाको विग्रहगति कहते हैं) रहनेवाले, केवल समुद्धात करनेवाले केवली, अयोग-केवली और सिद्ध परमारमा—ये सब अनाहारक हैं; होष सब आहारक हैं।

### आठ कर्मीका विवरण

आठ कर्मोंका स्वरूप पीछे लिखा गया है। उनमें (१) ज्ञानावरण, (२) दर्शनावरण, (३) मोहनीय, (४) अन्तराय—ये चार प्रातीय कर्म तथा (१) वेदनीय, (२) आयु, (३) नाम और (४) गोत्र—ये चार अपातीय कर्म है। प्रातीय कर्म जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य —इन चार गुणोंका घात करते हैं; किन्तु अपातीय कर्म आध्मगुणोंका साक्षात् पात नहीं करते, केवल आत्माको संसारके बन्धनमें रखनेके लिये कारण वनते हैं। इसिल्ये १३ वें गुणस्थानमें ही केवली मगवान्के चार घातीय कर्मोंका नाश हो जानेसे उनमें गुणोंका पूर्ण विकास हो जाता है। विद्र और अरिहंतमें गुणोंके विकासकी दृष्टिसे कुछ भी अन्तर नहीं है।

जीवकी नानाविध संसारिक सुख-दुःखरूप अवस्थाका कारण ईश्वरवादी ईश्वरको मानते हैं, किन्तु जैनतत्त्व कर्मको ही उसका कारण मानता है। अवने-अवने पूर्वोपार्जित कर्मके उदयसे ही जीव सुख-दुःख भोगता है और उसीको ध्यान-तवदारा ध्यय करके उनसे मुक्ति पाना भी आस्माके ही हाथमें है।

जीव और अजीव-तत्त्वके ही आधारपर आश्रवादि तत्त्व माने गये हैं।

आप्रय-जीवने पास कर्मने आनेको आश्रय कहते हैं। आश्रवके दो भेद हैं--(१)भावाश्रव और (२)द्रव्याश्रव। आत्माके जिन परिणामीं कर्म आते हैं, उन परिणामीं को भावाश्रव कहते हैं । भावाश्रवके ५ प्रकार हैं—(१) मिध्यात्व, (२) अविरात, (३) प्रमाद, (४) कपाय और (५) योग । १ ले गुणस्थानमें मिध्यात्वादि पाँच ही परिणामीं ते कर्मका आश्रव होता है, आगे मिध्यात्व नहीं रहता । २ से ४ गुणस्थानमें अविरात आदि ४ प्रकारके परिणामीं से कर्माश्रव होता है; आगे मिध्यात्व, अविरात —ये दो नहीं रहते।

५-६ गुजस्थानमें प्रमाद आदि ३ प्रकारके परिणामोंसे कर्माश्रव होता है। इसके आगे प्रमाद भी नहीं रहता।

७से १० गुणस्थानतक कषाय और योगसे ही कर्माश्रव होता है। इसके आगे कषायका भी अभाव होता है।

११से १३तक केवल योग ही कर्माश्रवका कारण होता है।

१४ वें गुणस्थानमें आश्रवका कुछ भी कारण नहीं रहता। वहाँ केवल पूर्वबद्ध कर्मकी निर्जरा करना ही शेष रहता है।

भावाश्रव मुख्य कारण है, और द्रव्याश्रव उसका कार्य है। भावाश्रव होनेपर ही द्रव्याश्रव होता है, अन्यया नहीं।

आत्माकी ओर कर्मकी आगमनरूप क्रियाको द्रव्याश्रय कहते हैं। कर्मक्प होनेयोग्य कार्माण वर्मणा ओ आत्माके पाछ आती है, वह तो आनेके समय सामान्यरूप (एकरूप ही) होती है; लेकिन आत्मासे बद्ध होनेके बाद पूर्वस्थित ज्ञानावरणादिरूप ७ प्रकारोंमें उसका यथासम्भव बट्यारा हो जाता है। इसलिये द्रव्याश्रवके ज्ञानावरणादिरूप ८ प्रकार कहे गये हैं।

बन्ध-कर्मका आश्रय होनेके बाद ही बन्ध होता है। आश्रवको बन्धका कारण और बन्धको आश्रवका कार्य माना गया है। इसके भी दो मेद हैं—(१) भावबन्ध और (२) द्रव्यबन्ध। जिन परिणामोंसे कर्म और आत्माका बन्ध होता है, उसको भावबन्ध कहते हैं। ये वे ही परिणाम होते हैं जोकि भावाश्रवमें होते हैं। कर्म-परमाणु और आत्मप्रदेशका एकक्षेत्रावगाहरूप जो अन्योन्य प्रवेश है, उसको द्रव्यबन्ध कहते हैं।

बन्धका धर्णन ४ प्रकारसे किया गया है--

(१) प्रकृतिबन्धः (२) प्रदेशबन्धः (३) स्थितिबन्धः और (४) अनुभागवन्धः—

- (१) बाँधे गये कर्मका क्या-क्या स्वभाव है, यह प्रकृतिबन्ध बतलाता है।
- (२) बॉधे गये कर्म कितने आये, इसके निर्णयको प्रदेशवन्ध कहते हैं।
- (३) कर्म आत्माके पास कितने कालतक रहेगा। इसके निर्णयको स्थितिबन्ध कहते हैं।
- (४) कर्मका पल क्या मिळेगा, यह अनुभागशन्थसे शात होता है।

आत्माके योगरूप परिणाममें जैसा तीव-मन्द परिस्पन्दन होता है, वैसा ही तीव्र या मन्द कर्मका स्वभाव और संख्या होती है और आत्माके कपाय-परिणाममें जैसी तीव-मन्दता होती है, उसी मात्रामें कर्मकी स्थिति और फल तीव या मन्द होते हैं।

कर्मका आत्माके साथ बन्ध होता है, इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा कर्मरूप (जड़ ) बन जाता है। द्रव्यमें अगुरुलयु नामकी एक ऐसी शक्ति है, जिससे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य कभी नहीं बनता। जीव जीवत्व अवस्थामें ही और पुद्रल जडत्व अवस्थामें ही रहता है। लेकिन इनमें ऐसी एक वैभाविक नामकी शक्ति है, जिससे ये दोनों अनादि कालसे अन्योन्यसम्प्रक्त होनेके कारण विभावरूप अवस्थार्मे पडे हैं। इनकी यह विभाव-अवस्था अनादि काल्से कनक-पाषाणकी तरह है। पद्गलकी विभावस्य अवस्था (कर्म) के निमित्तरे जीवमें विभाव-परिणमन होता है और जीवके विभाव-परिणामीके निमित्तसे पुद्राल कर्मरूप (विभाव-अवस्थारूप ) बनते हैं । ऐसा इनका संयोग-सम्बन्ध अनादि-कालसे है। ये पहले दो अलग-अलग शुद्ध द्रव्य ये। फिर इनका संयोग हुआ - ऐसी बात नहीं है। कनक-पापाणमं शुद्ध सुवर्णत्व और पापाणत्वका संयोग नहीं हुआ है, वह अनादिकालसे कनक-पापाणरूप ही है; लेकिन उनमें विभिन्नता ( द्वेविध्य ) की जा सकती है । इसी तरह आत्मा ही आत्माके द्वारा कर्मको दर कर सकता है।

इस प्रकार कर्म और आत्माका एकक्षेत्रावगाहरूप जो सम्बन्ध है, उसकी बन्ध कहते हैं।

संबर-कर्मके आनेको रोकने अर्थात् कर्मको न आने देनेका नाम संवर है। इसके दो भेद हैं—(१) भाव-संवर और (२) द्रव्य-संवर । आत्माके जिन परिणामींसे कर्मका आना बंद हो जाता है, उसको भाव-संवर कहते हैं और कर्मके न आनेको अर्थात् द्रव्याश्रवके निरोधको द्रव्य-संवर कहते हैं। जिन परिणार्मी कर्मका आना बंद होता है, उनके सात विभाग किये गये हैं—(१) ब्रत, (२) समिति, (३) गुप्ति, (४) धर्म, (५) अनुप्रेक्षा, (६) परीषहजय और (७) चारित्र।

१-हिंसा, असत्य ( द्यूट ), चोरी, मैथुन और परिग्रह ( ममत्य )-इन पञ्च पापोंके त्यागको वत कहते हैं । आंधिक त्यागको अगुनत और पूर्ण त्यागको महावत कहते हैं । पाँच प्रकारके पापोंको अपेक्षाचे वर्तोंके भी (१) अहिंसावत, (२) सत्यवत, (२) अचीर्यवत, (४) ब्रह्मवत और (५) परिग्रहत्यागवत—इस प्रकार ५ भेद किये गये हैं ।

२-समितिके पाँच भेद हैं—(१) ईर्या, (२) भाषा, (३) एपणा, (४) आदान-निक्षेपण और (५) ब्युक्तर्ग !

- (१) जीय-जन्छ देखकर गमन करनेको ईर्या-सिमिति कहते हैं।
- (२) सत्य, प्रिय, हित और मित वचनको भाषा-समिति कहते हैं।
- (३) प्रासुक (निर्जन्तु) शुद्ध आहारको एएगा-समिति कहते हैं।
- (४) जीव-जन्तु देखकर कोई भी चीज उठाना या रखना-इसे आदान-निक्षेपण-समिति कहते हैं।
- और (५) जीव-जन्तु देखकर मल-मूत्र-विसर्जन करना ब्युत्सर्ग-समिति है।

३-गुप्ति-गुप्तिके तीन भेद हैं—(१) मनोगुप्ति, (२) वचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति । मनकी क्रियाको रोकना मनोगुप्ति है, वचनकी क्रियाको रोकना वचनगुप्ति और कायकी ( दारीरकी ) क्रियाको रोकना कायगुप्ति है ।

४-वर्म-वर्म कहते हैं स्वभावको । क्षमादि आत्माके स्वभाव हैं और कोधादि आत्माके विभाव-परिणाम हैं। धर्मके दस मेद हैं--(१) क्षमा-कोधका अभाव, (२) मादंव-मानका अभाव, (३) आर्जय-मायाका अभाव, (४) शौच-लोभका अभाव, (५) सत्य-- द्युट न बोलना, (६) संयम-- इन्द्रियोंको अपने काचूमें (स्वाधीन) रखना, (७) तथ-- कष्ट सहन करना, (८) त्याग-स्वार्यबुद्धि न रखना, (९) आकिश्चन्य-- परायी वस्तुपर ममत्य न रखना और (१०) ब्रह्मचर्य-- कामदेवपर विजय प्राप्त कर आत्मामें लीन रहना। ये ही आत्माके स्वभाव हैं इनसे आत्मा उन्नत होता है।

५-अनुप्रेक्षा-पुनः-पुनः चिन्तनको अनुप्रेक्षा या भावना कहते हैं। इनसे मनके संस्कार जतादिमें हद होते हैं। अनुप्रेक्षाके बारह भेद हैं—

- (१) अनित्यानुप्रेक्षा-संसार अनित्य है। विषय, राज्य, धनः जीवन-ये सत्र चञ्चल हैं, नश्वर हैं। इस प्रकारके विचारोंसे इनके प्रति मोह कम होता है।
- (२) अक्षरणानुष्रक्षा-मरणसे कोई भीरक्षा नहीं कर सकता, धर्म ही शरण्यभूत है—ऐसी भायना करनी चाहिये।
- (२) संसारानुप्रेक्षा-इस संसारमें यह जीव चौरासी लाख योनियोंमें नटकी तरह नाना वेष (जन्म) धारण करता हुआ भटकता है—इस तरह विचार करना ।
- (४) पकत्वानुप्रेक्षा-अपने-अपने कर्मका फल अपनेको ही भोगना पड़ता है और मरनेके बाद अकेले ही जाना पड़ता है, कोई भी साथी नहीं होता-ऐसा विचार करना ।
- (५) अन्यत्यानुष्रेक्षा-जिनको त् अपना समझता है। ये स्य कनक कान्ता-शरीर आदि पराये हैं--ऐसा विचार करना।
- (६) अणुचित्वानुप्रेक्ष-यह शरीर रक्त, मांस, हर्ड्डा आदि अर्पायत्र वस्तुओंकी खान है—ऐसा विचारकर देहपर ममत्व न रखना ।
- (७) आध्रवानुष्रेश्वा-मिष्यात्व, अविरति, कपाय आदि परिणामोंसे कर्म आत्माके पास आते हैं और उन्होंके कारण आत्मा इस संसारमें भटकता है.—इसल्यिये इनसे निवृत्त होना ।
- (८) संबरानुष्रक्षा-वतः, समिति आदि परिणामीसे कर्म आत्माके पास नहीं आते—इसल्पि इनमें सदैव प्रवृत्ति रखना ।
- (॰) निर्जरानुप्रका-तपके प्रभावसे कर्म विना फल दिये ही निकल जाते हैं—इसलिये तप, ध्यान आदिमें लीन रहना।
- (१०) लोकानुष्रेक्षा-नरकगतिकी रचना ही ऐसी है कि जिससे दुःख होता है। मध्यलोककी रचना और ऊर्ध्वलोक-की रचनारूप लोकके आकारको लक्ष्यमें लाकर इनसे मैं कम मुक्त होक-ऐसा विचार करना।
- (१९) बाधिहुर्लभ-इस संसारमें जीवने ऐन्द्रिय सुख तथा ऐश्वर्य तो अनेक भावोंने प्राप्त किया, लेकिन बोधि अर्थात् सम्यक् ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई, अय यह दुर्लभ बोधि प्राप्त करके मुझे अपना आत्मकल्याण करना चाहिये—ऐसी भावना करना।

(१.२) धर्मानुप्रेक्षा-धर्मके स्वरूपका विचार कर धर्ममें लीन होना ।

ये बारइ भावनाएँ संवेग ( संसारसे और पापसे भीति ) और वैरान्य ( संसार और भोगसे निवृत्ति ) होनेके ल्यि करनी चाहिये।

६-परीषह जय-दुःख सहन करनेको परीषह जय कहते हैं। परीषह २२ प्रकारके हैं--(१) छुधा, (२) तृपा, (३) ग्रीत, (४) उष्ण, (५) दंश-मशक, (६) नान्य, (७) अरति, (८) खी, (९) चर्या, (१०) निपचा, (११) शब्या, (१२) आक्रोश, (१३) वध, (१४) याचना, (१५) अलाभ, (१६) रोग, (१७) तृणस्पर्श, (१८) मल, (१९) सल्कृार-पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) अज्ञान और (२२) अदर्शन।

ध्यान सामायिक तप करते समय दैविक, मानुषिक, तैर्यिञ्चक — जो भी उपसर्ग और उपरके परीपह आवें, उनसे न बरना; उनके) शान्तिसे सहन करके आत्मध्यानसे च्युत न होना — इसीका नाम परीपह जय है। इससे मनका वल बढता है।

७--चारित्र-चारित्रके ५ भेद हैं---

- (१) सामायिक-सन्न जीवींपर समताभाव रखकर आत्म-ध्यानमें लीन होना ।
- (२) छंदोपस्थापना-व्रतों में दोप या मङ्ग हो तो प्राय-श्चित्तादि लेकर उसमें फिरसे स्थिर रहना।
- (३) परिहार-विशुद्धि-कपायको मन्दतासे परिणामोंकी ऐसी विश्वद्धि होती है कि जिसमें विहार करते समय प्राणियों-को बाधा न पहुँचे। इस प्रकारको ऋदिकी प्राप्ति ही परिहार-विश्वद्धि है।
- (४) सूक्ष्म साम्पराय-केवल सूक्ष्म लोगरूप कषाय वाकी रहनेसे परिणामोंकी विशेष शुद्धता होती है। इसीको सूक्ष्म-साम्पराय कहते हैं।
- (५) यथाख्यात-कपायोंका पूर्ण अभाव होनेसे आत्माकी स्वामाविक अवस्था प्राप्त होती है। इसीका नाम यथास्थात है। इन सब परिणामोंसे कर्मका आना बंद हो जाता है।

निर्जरा-कर्मकी स्थिति पूर्ण होनेके बाद कर्मके हानै:-इनै: आत्माले प्रथक् होनेको निर्जरा कहते हैं। उसके दो भेद हैं--(१) भाव-निर्जरा और (२) द्रव्य-निर्जरा। जिन आत्माके परिणामें से कर्म निकल जाता है, उनको भाव-निर्जरा और कर्मके निकलनेको द्रव्य-निर्जरा कहते हैं। कर्मका निकलना दो प्रकारसे होता है—(१) सविपाक और (२) अविपाक । कर्मकी स्थिति जब पूर्ण हो जाती है, तब यह आत्माको कल देकर निकल जाता है। आत्मपरिणामों को विभावरूप करना ही कर्मका उदय-फल है। इस विभाव-परिणामसे फिर कर्मका अभाव होता है। यही सविपाक द्रव्य-निर्जरा है। तपके प्रभावने फल न देकर जो कर्मोंका निकल जाना है, उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं।

#### × × ×

मंध-आत्मासे कर्मके पूर्णतया पृथक् होनेका नाम ही मोक्ष है! मोक्षके दो भेद हैं—(१) भावमोक्ष और (२) इच्यमोक्ष । आत्माके जिन परिणामीसे कर्म पृथक् होता है। उनको भावमोक्ष कहते हैं और कर्मके पृथक होनेको द्रव्य-मोक्ष कहते हैं।

घातीय कमोंका पूर्णतः क्षय होनेसे आत्माके सब गुण विकसित हो जाते हैं, इसिल्ये उसको भावमोक्ष भी कह सकते हैं। क्योंकि भावमोक्ष होनेके बाद द्रव्यमोक्ष अवस्यमावी होता है। आयु-कर्मकी स्थित जवतक रहती है, तभीतक अवातीय कर्मोंका अस्तित्व रहता है। ये अवातीय कर्म आत्माके गुणींका सक्षात् धात (आवरण) करनेवाले म होनेसे घातीय कर्मोंके नष्ट होनेके बाद इन अवातीय कर्मोंका रहना न रहनेके बरावर ही है।

इस प्रकार कमंते मुक्त हुआ आत्मा कर्मका फिर आश्रवादि दीनेका कुछ भी निमित्त न होनेसे कमेंसि सदैव अलिश रहता है। वह अपने परमात्मस्वरूपमें सदैव लीन रहता है।

## तपस्याः, श्रुत तथा व्रतोंका विवरण 'तवसुदवदवं चेदा झाणरहष्ठरंधरो हवे'

—तप, श्रुत और ब्रतका पालन करनेवाला आत्मा ही ध्यानरूपी रथपर आरुद्ध हो सकता है। ध्यानसे ही जीवका अन्तिम साध्य मोक्ष प्राप्त होता है; इसल्यि मोक्षका साधन ध्यान और ध्यानके साधन तप, श्रुतः ब्रत हैं।

(१) अनदान, (२) अवमीदर्य, (३) कृत्ति-परिसंख्यान, (४) रसपरित्याम, (५) विविक्तसप्यासन और (६) कायक्लेदा—ये छः बाह्य तप हैं। और (१) मार्याश्चत्त, (२) विनय, (३) वैयाकृत्य, (४) स्वाध्याय, (५) व्युत्सर्ग और (६) ध्यान—ये छः अन्तरङ्ग तप हैं। केवल शरीरको क्रश करना ही तपका मुख्य हेतु नहीं है; राग, द्वेष और मोहको कम करना ही उसका प्रमुख हेतु है।

श्रुत कहते हैं शास्त्रोंके स्थाप्यायको । ज्ञानीका ही तप एफल होता है । अज्ञानपूर्वक तप सचा तप नहीं कहलाता ।

त्रत नाम है संयमका । इन्द्रियोंके विषयमें यथेच्छ प्रकृतिको अत्रत कहते हैं और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना ही जत या संयम है )

### मन्त्र-जपके प्रकार

ध्यान करते सभय ध्येयका जो ग्रामोचार किया जाता है।
उसको मन्त्रजप कहते हैं। आत्माका ध्येय तो एक परमात्मा
ही है। उस छश्यिनदुको सामने रखकर नाम-जप करनेमें
कोई आपित नहीं है। परमात्मामें अनन्त गुण होनेसे उन
गुणोंके चिन्तनरूप मन्त्रजपके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं।
जगत्में मञ्चछरूप, छोकोत्तम और शरण्यभृत पञ्चपरमेछी ही
होनेसे पञ्चणमोकार मन्त्र ही मन्त्र-जपका मुख्य प्रकार है।

णमो अहिहंताण, णमो सिद्धाणं, णमो आहुरियाणं, 'णमो उकक्सायाणं, णमो लोए सम्बसाहणं'

—यह (३५ अक्षरका) पञ्चणमोकार महामन्त्र है। इस मन्त्र-जपसे जीवके स्व दुःख-पाप दूर होते हैं और आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसी मन्त्रको संक्षित करनेंस छः अक्षरका 'अरिहंत सिद्ध', पाँच अक्षरींका अनीन-आ-उन्सा, चार अक्षरोंका 'अरिहंत'; दो अक्षरोंका 'सिद्ध' और एकाक्षरी मन्त्र 'ॐ' इत्यादि अमेक प्रकार बन सकते हैं।

ध्यान-ध्यानका सभा ध्येय तो परमातमा ही है; लेकिन अवतक आत्मदर्शन नहीं होता, तवतक मनको एकाग्र करनेके लिये पञ्चपरमेष्टियोंका आदर्श रखना चाहिये। पञ्चपरमेष्टी मे हैं---

- (२) सिद्ध परमेशं जिसने आठों कमोंका और श्रारीरि नोकर्मका पूर्णतया नाश कर दिया है, जो लोका-काशके अग्रभागमें सिद्धशिलापर विराजमान है, जिसने अपना अन्तिम साध्य प्राप्त कर लिया है, ऐसा परमात्मा सिद्ध परमेश्ची कहलाता है।

- (३) आचार्य-शान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य-हन पाँच आचारों में जो अपनेको और इतर मुनियोंको लीन करते हैं, जो मुनिकुलोंके गुरु हैं और उनको प्रायक्षित्तादि दण्ड देनेका जिनको अधिकार है, उनको आचार्य कहते हैं।
- (४) उपाध्याय-जो रस्नन्नयमें लीन होकर सदैव धर्मोपदेश देनेमें तत्पर रहते हैं, ऐसे विशेष प्रतिभासम्पन्न मुनिको उपाध्याय कहते हैं।
- (५) साथु परमेही-जो अपना आत्महित साधता है, उसको साधु कहते हैं। आरम्भ-परिग्रहसे रहित होकर, सदैव आत्मध्यान और शास्त्र-स्वाध्यायमे छीन होकर मोक्षमार्गका जो साधन करता है, वह साधु है।

परमध्यान-उपर्युक्त प्रकारसे पश्चपरमेछीका ध्यान करते-करते जो आत्मध्यानमे लीन हो जाता है, जहाँ मैं ध्याता हूँ, और यह मेरा ध्येय है ऐसा भेद न रहकर निर्विकस्य समाधि प्राप्त होती है, जब मन-यचन-कायकी सब चेष्टाएँ बंद होकर आत्मा आत्मक्यमें लीन हो जाता है, तब उसको इद्ध आत्मध्यान या परमध्यान कहते हैं।

शुक्तःयान-शुक्रध्यानके चार भेद हैं---

### (१) पृथनत्विवतर्वविचार-

विशेष तर्कणाको वितर्क और अर्थ (ध्येष पदार्थ), व्यक्षन (ध्यानके मन्त्रजपके शब्द) तथा योग (मन-वचन-काययोग)—इनकी संक्रान्ति (पल्टने) को विचार कहते हैं। जिसमें गुण, पर्याप, द्रव्य-ऐसे मिन्न-मिन्न अर्थोंका ध्यान होता है, उसको प्रथन्त्व-वितर्क कहते हैं। यहाँ तीनों योग रहते हैं। यह ध्यान ८, ९, १०, ११-इन चार गुणस्थानोंमें होता है।

### (२) एकत्ववितर्क-

द्रव्य, गुण और पर्याय-इनमेंसे किसी एकका जहाँ पर ध्यान होता है और जहाँ तीनों योगोंमेंसे किसी एक योगद्वारा आत्मप्रदेश-परिस्पन्दन होता है, उसको एकत्विवितर्क कहते हैं । यहाँ विचार (अर्थ-व्यक्षन-योगकी संक्रान्ति) नहीं रहता । यह ध्यान वारहवें गुणस्थानमें होता है ।

## (३) सूक्षमक्रिया-प्रतिपाति-

सा॰ अं॰ ८४-

जिसमें पादका विहार (पैरीसे समन) न होकर पद्मासन या खड़ासनसे विहार होता है, उस शरीरिक्रयाको सुस्मिकिया कहते हैं। उसका प्रतिपात (विनाश) नहीं होता । ऐसा केवल स्थमकाययोग ही जहाँ रहता है, जहाँ वितर्क-विचारादि सब विकल्पोका अभाव होकर शुद्ध परमध्यानकी प्राप्ति होती है, वह स्थमकिया-प्रतिपातिनामक तीसरा शुक्कध्यान है । यह १३वें गुणस्थानमें होता है ।

### ( ४) च्युपस्तक्रियानिवर्ति—

योगका पूर्ण अमान होनेसे जो आत्मस्थिरता और विद्यक्ति होती है, जिसमें विद्युत्तिक्य सूक्ष्म क्रिया भी बंद हो जाती है, उसको व्युपरतिक्यानिवर्तिनामक चौथा ग्रुक्त्रभ्यान कहते हैं। यह ध्यान अयोगी परमात्मा—१४ वें ग्रुपस्थानवालेको होता है।

### पञ्चमहाकल्याणिक---

देवादिद्वारा जो उत्सव मनाया जाता है, उसको कर्त्याणिक कहते हैं। तीर्थं इर भगवान् के गर्भमें आनेसे लेकर मोक्षपदमें जानेतक अर्थात् उनके गर्भ, जन्म, तप, केवल, भोक्ष—इन पाँच प्रसंगोको लेकर उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार कल्याणिक के ५ भेद माने गये हैं—

#### (१) गर्भकत्याणिक-

तीर्यक्कर भगवान् के गर्भमें आनेले छः भास पूर्व इन्द्र कुनेरको नीचे भेजते हैं । वह छः भहीनेतक रोज रलहृष्टि करता है, तथा तीर्यक्करके माता पिताकी ययायोग्य सेवा करता है। माताको १६ स्वम्न दीख पड़ते है—जिनमें वह कमशः (१) हाथी, (२) वैल, (३) सिंह, (४) स्त्रान करनेवाली लक्ष्मी, (५) पुष्पमाला, (६) पृष्पिमाका चन्द्र, (७) स्प्रे, (८) दो सुवर्णकलश, (९) दो मस्स्म, (१०) सरीवरके कमल, (११) समुद्र, (१२) सिंहासन, (१२) देव-विमान, (१४) नागेन्द्रमयन, (१५) रजरावि और (१६) अभिवासानको देखती है। इनका फल तीर्यक्करके पिता यह बतलाते हैं कि तुम्हारे गर्भमें त्रैलोक्यभूषण ऐसा भव्य पुरुष आनेवाला है, जिसका यहा सुनकर सबको आवन्द होगा।

### (२) जनमक्त्याणिक—

तीर्थक्करका जन्म होते ही त्रिभुवनमें सब जीवोंको सुख माल्म होता है। इन्द्रांदि देव तीर्थक्कर भगवानको मेर-पर्वतपर छे जाकर वहाँ उसका जन्माभिषेक-महोत्सव करते हैं और कुनेरादि देव बालकुमार होकर तीर्थक्करकी सेवामें तत्पर रहते हैं। तीर्थक्करको जन्मसे ही (१) मितज्ञान, (२) श्रुतज्ञान और (३) अधिश्चान—ये तीनों ज्ञान रहते हैं।

#### (३) तपकत्याणिक---

तरण अवस्थामें शावकवतका ग्रहण कर यथायोग्य राज्यादिका भीग भीगकर संसारसे उदासीन होकर जिन-दीक्षा ग्रहण करते हैं । आरम्भ और परिग्रहका त्यागकर मुनिके २८ मूलगुण धारण करते हैं । पश्चमुष्टिकेशलीच करते हैं और उग्रध्यानस्य तप करते हैं ।

### (४) केवरुकत्याणिक--

तप करते करते जय चार घातीय कमोंका नाश हो जाता है, तब भगवान्को केवलकानकी प्राप्ति होती है। इन्द्र समवशरणकी रचना करता है, जिसमें बारह प्रकारकी सभा बैठती है। उन संवको भगवान् दिव्य ध्वनिद्वारा उपदेश करते हैं। भगवान्का विहार भव्य जीवोंकी पुण्य-वर्गणा-वश होता है।

### ( ५ ) मोक्षकत्याणिक—

जन आठों कर्मोंका नाश होकर उनका शरीर कपूरकी तरह विलयको प्राप्त हो जाता ( उड़ जाता ) है, नख और केटामात्र शेप रहते हैं, तब देव उनते मायामय शरीर निर्माणकर उसका हवन करते हैं और उस भूमिको पवित्र समझते हैं।

महापुरुपोंके सम्बन्धते भूमि और काल भी पवित्र माने जाते हैं। जिस क्षेत्रपर उनके गर्भ, जन्म, मोक्ष आदि होते हैं, वह भूमि पवित्र मानी जाती है और जिस-जिस तिथिको ये सब होते हैं, वे तिथियाँ भी पवित्र मानी जाती हैं।

इन महापुरुषोंका स्मरण संसारको होता रहे, इसी हेतुसे ये उत्सव मनाये जाते हैं।

इस प्रकार जैन-सम्प्रदायके साधनोंका संक्षेपमें वर्णन किया गया । विषय गहन और विस्तृत होनेसे केवल उद्देश्यरूपसे या नामनिर्देशरूपसे ही सब विषयोंका अति संक्षेपसे वर्णन करना पड़ा है । इन सबका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जैनशास्त्रोंको देखना चाहिये, जिससे माद्रम होगा कि जैनागम कितना अपार, कितना गहन और कितना युक्सतत्त्वनिर्देशक है ।

छद्मस्य जीवोंका ज्ञान अपूर्ण तथा सदोप होता है, इसलिये सम्भव है कि एक अज्ञानीद्वारा लिखे गये इस लेखमे कुछ त्रुटियाँ अक्स्य रह गयी हों, जिनको कि विज्ञ पाठक शास्त्राधारसे छुद्ध कर लेंगे — ऐसी आशा है।

# जीवन-सिद्धिका मार्ग

### जीवनकी विकटता

जीवन सुनहरे प्रभातके साथ उठता है। अरुण सूर्यके साथ उभरता है। उसके तेजके साथ खिलखिलाता है। उसकी गतिके साथ दोइता-भागता है। उसकी सन्ध्याकी छायाके साथ लंबा होता है और उसकी अस्तव्यस्तताके साथ निश्चेष्ट हो से जाता है।

> सुबह हाती है, जाम होती है । उम्र यां ही तमाम होती है।

तो क्या अम और विश्राम ही जीवन है ! काम और अर्थ ही उद्देश है ! साँझ-सबेरवाला ही लोक है ।

यदि यों ही श्रम और विश्रामका िकलिका जारी रहता। यदि यों ही काम और अर्थका रंग जमा रहता तो क्या ही अच्छा था! जीवन और जगन् कभी प्रश्नके विषय न बनते। परन्तु जीवन हतनी सीधी-सादी चीज नहीं। माना कि इसमें सुस्वम है, कामनाएँ हैं, आशाएँ हैं, उमंगें हैं। यह अत्यन्त रोचक, अत्यन्त प्रेरक है; जी चाहता है कि इनके आलोकमें सदा जीवित रहा जाय ! परन्तु इन्होंके साथ इसमें कैसे-कैसे दु:स्वम हैं, असफलताएँ हैं, निसशाएँ हैं, विषाद हैं | वे कितने कर और घिनोने हैं, जी चाहता है कि इनके आलोकसे भागकर कहीं चले जायें |

कितना त्यद है कि जीवनको कामना मिली पर सिद्धि न मिली। इस सिद्धिके लिये यह कितना आतुर है। इसके लिये यह कैसी-कैसी बाधाओं में से गुजरता है। कैसी-कैसी बेदना, विपदा, आधात-प्रधात सहन करता है। परन्तु सिद्धिका कहीं पता नहीं चलता। यदि भाग्यवश्च कहीं सिद्धि हाथ भी आयी तो वह कितनी क्षणस्थायिनी है, कितनी दुःख-दायिनी है। वह प्राप्तिकालमें आकुलतासे अनुरक्षित है, रक्षाकालमें चिन्तासे संयुक्त है और भोगकालमें क्षणिता

और शोकसे प्रस्त है। उसका आदि, मध्य और अन्त-तीनों ही दुःखंसे भरे हैं। इस सिद्धिमें सदा अपूर्णताका
भाय वसा है। यह सब कुछ प्राप्त कर लेनेपर भी रक्क है,
रिक्त है, वाञ्छायुक्त है। यह सारी जिंदगी दुरंगी है।
इसकी सुन्दरतामें कुरूपता बसी है। इसके सुख्यमें दुःख
रहता है। इसकी हैंसीमें रोना है। इसके खोलन्यमें भयानकता
है। इसकी आसक्तिमें अचित्र है। इसके योगमें वियोग है।
विकासमें हास है। वहारमें खिजा है, यीवनमें जरा है।
यहाँ हर फूलमें खुल है। इतना ही नहीं, यह समस्त ललामलीला, यह सारा उमेगमरा जीवन, यह सम्पूर्ण साँझ-सबेरवाला लोक मुल्यसे व्यास है।

# जीवनके मुल प्रकन

क्या यही लोक है, जिसमें कामनाका तिरस्कार है, आशाका अनादर है और पुरुषार्थकी विफलता है शब्स यही जीवन है, जहाँ हजार प्रथन करनेपर भी सन्दुष्टिका लाभ नहीं और हजार रोक-थाम करनेपर भी अनिष्ट अनिवार्थ है ! क्या यही उद्देश्य है कि वेदनासे खदा तहपा करो और अन्तमें क्षीण होते होते मृत्युके मुँहमें चले जाओ ! क्या हसीके लिये जाह और वेदना है ! क्या इसीके लिये उद्यम और पुरुषार्थ है ! क्या इसीके लिये अनुक्ष और प्राणोंकी आहुति है !

नहीं, यह मनचाहा जीवन नहीं। यह तो उस जीवन-की पुकार है, अनुसम्धान है, तलाश है। यह तो उसतक पहुँचनेका उद्यम है, उसे पानेका प्रयोग है। इसीलिये यह जीवन असम्बुष्ट और अशान्त बना है। उद्यमी और पुरुषायों बना है। अस्थिर और गतिमान बना है। यह कहीं तुस नहीं, शान्त नहीं, स्थिर नहीं!

यदि ऐसा है तो यह अपने पुरुषायों सफ्छीभृत क्यों नहीं होता ! यह पुरुषायें करते हुए भी अपूर्ण क्यों है ! आशाहत क्यों है ! खेदखिन क्यों है !

इसका कारण पुरुषार्थकी कमी नहीं, बल्कि सद्लक्ष्य, सद्ज्ञान और सदाचारकी कमी है। इसका समस्त पुरुषार्थ भूल-भ्रान्तिसे दका है। अज्ञानसे आच्छादित है। मोहसे प्रस्त है। इसे पता नहीं कि जिस चीजकी इसमें भावना बसी है वह क्या है, कैसी है और कहाँ है। इसे पता नहीं कि उसे पानेका क्या साधन है, उसे सिद्ध करनेका क्या मार्ग है। इसलिये यह जीवनको उस ओर नहीं ले जा रहा है, जिस और यह जाना चाहता है। यह उस चीजकी प्राप्तिमें नहीं लगा है, जिसे यह प्राप्त करना चाहता है। यह केवल परम्परागत मार्गका अनुवायी बना है। मोहकी गाँठको और भी उलझा देनेवाले उन रूढ़िक पदार्थोंका साधक बना है, जिन्हें सिद्ध करते-करते यह इतना अभ्यस्त हो गया है कि वे इसका जीवन ही बन गये हैं।

इस भूल, अज्ञान और मोहके कारण यद्यपि इस जीवने अपने वास्तविक जीवनको भूला दिया है। उसे बंदी बनाकर अन्धकृपमें डाल दिया है, परन्तु उसने इसे नहीं भुष्णया । वह सदा इसके साथ है। वह धनाच्छादित सूर्यके समान अन्तर्गृहामेंसे ही फूट-फूटकर अपना आलोक देता रहता है। इसके सुस्वप्रोंमें बैठकर,इसकी आशाओं में आविष्ट होकर, इसकी भावनाओंमें भरकर अपना परिचय देता रहता है। वह वेदनामयी भाषामें पुकारता रहता है 'मैं यह जीवन नहीं हूँ। मैं इससे मिन्न हूँ। और हूँ। तत् हुँ। परे हूँ। दूर हूँ। अंदर हूँ।' इसी प्रतीतिसे प्रेरित हुआ जीव बार-बार प्राणोंकी आहुति देता है । बार-बार मरता और जीता है । बार-बार पुतलेको घडता है, बार-बार इसे रक्त कान्तिवाले मादक एससे भरता है । बार-बार इसके द्वारोंसे लखाता है । परन्तु चार-बार इसी नाम-रूप-कर्मात्मक जगतुको अपने सामने पाता है, जिससे यह चिरपरिचित है। बार-बार उसीको देख इसे विश्वास हो जाता है, निश्चय हो जाता है, कि यही तो है जिसकी इसे चाह है। यही तो है जो इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लोक नहीं } परन्तु ज्यों ही यह धारणा धरकर यह नाम-रूप-कर्मात्मक जीवन-में प्रवेश करता है, इसे फिर वहीं बाञ्छा, वहीं वेदना, वहीं दुःख आ घेरते हैं । फिर वही विफलताएँ, वही निराशाएँ, वही अपूर्णताएँ आ उपिक्षत होती हैं । फिर वही भय, फिर वड़ी शङ्का, फिर वही प्रश्न उठने ग्रुरू होते हैं ! क्या दुखी जीवन ही जीवन है ? क्या मरणशील जीवन ही जीवन है ? यदि नहीं तो जीवन क्या है ! उद्देश्य क्या है ! फिर वही तर्क वितर्कः फिर वही भीमांसा ग्रारू हो जाती है।

### प्रश्न हल करनेके विफल साधन

जीवने इन प्रश्नोंको हरू करनेके लिये मतिज्ञानसे बहुत तरइ काम लिया। उसके विश्वस्त साधनोंपर—इन्द्रिय, मन और बुद्धिपर बहुत तरइ विश्वस किया। इन्हें अनेक तरहसे घुमा-फिराकर जाननेकी कोशिश की। परन्तु इन्होंने इमेशा एक ही उत्तर दिया। लौकिक जीवन ही जीवन है। श्ररीर ही शातमा है। भोग-रस ही मुख है, धन-धान्य ही सम्पत्ति है। नाम ही वैभव है। रूप ही मुन्दरता है। शरीरवल ही वल है। सन्तित ही अमरता है। मान-वश ही जीवन है। कीर्ति ही पुण्य है। इन्हें ही बनाये रखने, इन्हें ही सुद्ध और बलवान् बनाने, इन्हें ही सीम्य-सुन्दर करनेका प्रयक्ष करना चाहिये; हिंधी भेभलाई है। प्राकृतिक नियमानुसार कर्म करते हुए भोग-रस लेना ही जीवनमार्ग है। प्रवृत्ति ही जीवनमार्ग है। सुख-दुःख खयं कोई चीज नहीं, ये अब बाह्य जगत्के आधीन हैं। बाह्य जगत्के करना पर हैं। जगत्को दुःखदायी करपना करनेने दुःख और सुखदायी करपना करनेने सुख होता है। इसिल्ये जगत्के दुःखदायी पहलूको मुलाने और उसके सुखदायी पहलूको परिषुष्ट करनेकी जहरत है।

इस तथ्यको ही तथ्य मान जीवने इसे अनेक प्रकारसे स्वीकार करनेकी कोशिश की। बुद्धिके सुशाये हुए अनेको मार्गोने इसे तिद्ध करनेकी नेष्टा की। अज्ञानमार्गको मार्ग बनाया। उद्योगमार्गका आश्रय लिया। कर्ममार्गको प्रहण किया। यान्त्रिक मार्गको अपनाया। विज्ञानमार्गको धारण किया। शिल्पकलामार्गपर चला। संघटनमार्गपर आरूढ़ हुआ। नीतिमार्गका अवलम्बन लिया। परन्तु इसके दुःखका अन्त न हुआ। प्रश्न ज्यों-का-त्यो बना ही रहा-'जीवन क्या है ?'

### प्रश्न हल करनेका वास्तविक साधन

इतना होनेपर जीवको निश्चय हुआ कि सांसारिक जीवन इष्ट जीवन नहीं, यह जगत् इष्ट छोक नहीं । प्रचलित मार्ग खिद्धमार्ग नहीं । बाह्य बुद्धिश्चन यथार्थ साधन नहीं । जीवन-उद्देश, जीवन छोक, जीवन-सुख-दु:ख, जीवन-युद्धिका मार्ग याद्य जगत्के आश्चित नहीं । बाह्य जगत्की शक्तियोंको सुलाकर, उन्हें खुश करके, उनपर विजय करके या उन्हें व्यवस्थित करके जीवनकी सिद्धि नहीं हो सकती, सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जीवन कोई और ही चीज़ है । इसके जाननेका साधन मी और ही है । बाह्य बुद्धिशान इसके लिये पर्याप्त नहीं ।

यह जाननेके लिये कि जीवन क्या है, यह जानना होगा कि जीव क्या होना चाहता है और क्या होने उसता है। इसका निर्णय अन्तर्शनके द्वारा हो सकता है। उस शानके द्वारा जो अन्तर्श्वाका प्रकाशक है। उस शानद्वारा जो अन्तर्लोकमें बैठी हुई सत्ताको देख सकता है। उसकी वेदनामयी अनक्षरी भाषाको सुन सकता है। उसके भावनामय अर्थको समझ सकता है। उस शानके

द्वारा जो सहजिसद्ध है, स्वाधित है, प्रत्यक्ष है। जिसे अन्तर्ज्ञान होनेके कारण मनोवैज्ञानिक intuition कहते हैं। जिसे अन्तर्ध्वनि सुमनेके कारण अध्यात्मवादी श्रुतज्ञान कहते हैं। जिसकी अनुभूति 'श्रुति' नामसे प्रसिद्ध है।

इस ज्ञानको उपयोगमें लानेके लिये साधकको द्यान्त-चित्त होना होगा । अपनेको समस्त विकल्पों और दुविधाओं-से पृथक् करना पड़ेगा । निष्पक्ष एकटक हो पूछना होगा 'जीवन क्या चाहता है ?' फिर निरक्षरी अन्तर्ध्वनिको सनना होगा ।

## फिर जीवन क्या है ?

जीव जीवन चाहता है । ऐसा जीवन जो निरा अमृतमय हो, मरणशील न हो । जो स्वाधीन हो । किसी तरह भी पराधीन न हो । जो घनिष्ठ हो ! आसक हो । किसी तरह भी जुदा न हो । जो निकटतम हो, अस्यन्तर हो, लय हो । तिनक भी दूर न हो, परे न हो । जो परिशुद्ध हो, निर्मल हो, तिनक भी दोपयुक्त न हो । जो सचेत हो, जाप्रत् हो, ज्योतिष्मान्—जाज्वल्यमान हो । तिनक भी जडता, मन्दता, अन्धकार जिसमें न हो । जो सुन्दर और मधुर हो, ललाम और अभिराम हो, स्वयं अपनी लीलामे लय हो । जो सम्पूर्ण हो, जिसमें कोई भी वाच्छा न हो । जो सर्वमू हो, अनन्त हो । जो सल्य हो, शाश्वत हो । जो स्वयं हो, स्व उसमे हो, पर वह अपने सिवा कुछ भी न हो । वह वह ही वह हो ।

यह है जीवका इष्ट जीवन । इसे पाना है जीवका अन्तिम उद्देश्य, इसके प्रति कभी भय पैदा नहीं होता, कभी शक्का पैदा नहीं होता, कभी शक्का पैदा नहीं होता। प्रश्न उसीके प्रति पैदा होता है, जो अनिष्ट है, भयोत्पादक है—जैसे दुःख और मृत्यु; परन्तु इष्टके प्रति कभी प्रश्न पैदा नहीं होता, कभी शक्का नहीं उठती कि जीवन सुखी क्यों है, जीवन अमर क्यों है। इसका कारण यही है कि इष्ट जीवन आत्माका धर्म है—उसका वास्तिक स्वभाव है। आत्मा उसे निज स्वरूप मान स्वीकार करता है—सदा उसकी प्राप्तिकी भावना करता है। यह विवादका विषय नहीं। समस्याका विषय नहीं। यह भक्तिका विषय है। असिकिका विषय है। सिविका विषय है।

यह इष्ट जीवन अलैकिक है, अद्भुत और अनुषम है। इसे ऑलने कभी देखा नहीं, कानने कभी सुना नहीं, हाथ-ने कभी खुआ नहीं, शारीरिक पुरुषार्यने कभी सिद्ध किया नहीं। यह शरीरसे, इन्द्रियोंसे, मनसे, साणीसे दूर है, परे है; अतः इसकी प्रतीति सदा दूरकी होती है। नेति-नेतिके द्वारा इसका विवेचन होता है, तत् शब्दद्वारा इसका सङ्कोत होता है:

## जीवन साध्य है

यह जीवन अन्तरात्माकी वस्तु है। यह उसमें दैसे ही निहित है, ओतप्रोत है, जैसे अनगढ़ पात्राणमें मूर्ति, विखरी रेखाओं में चित्र, मूक तार्रोमें राग और बेखिली मावनामें काव्य। ये माव जयतक अभिव्यक्त नहीं होते, दिखायी नहीं देते, सोये पड़े रहते हैं, तबतक बाहरसे देखनेवालोंको ऐसे माल्म होते हैं कि यह भिन्न हैं, इससे दूर हैं, महान् हैं। इनकी पापाणसे, रेखासे, तारसे, भावनासे क्या गुलना, क्या सम्बन्ध। ये विल्कुल जुन्छ हैं, हीन हैं, क्षुद्र हैं। ऐसे-ऐसे उसपर हज़ार न्योछावर हो सकते हैं। वह दुलेंम है, कप्रसाध्य है, अप्राप्य है।

परन्तु वे इससे इतने मिन्न नहीं, इतने दूर नहीं कि वे इसमें आ ही न सकें, समा ही सकें। उनकी विभिन्नता जरूर है;परन्तु वह वास्तविक विभिन्नता नहीं, केवल अव्यवस्थाकी विभिन्नता है। उनकी दूरी क्षेत्रकी दूरी नहीं, केवल अवस्था-की दूरी है। यदि विधिवत् पुरुषार्य किया जाय तो यह अव्यवस्था दर होकर वे भाव इसीमें सिद्ध हो सकते हैं।

जब पायाण उन्कीर्ण हो जाता है, वह पायाण नहीं रहता। वह मूर्ति बन जाता है। वह कितना माननीय और आदरणीय है। जब रेखाएँ मुख्यवस्थित हो जाती हैं, वे रेखाएँ नहीं रहतीं, वे चित्र बन जाती हैं। वे कितनी रोचक और मनोरज्जक हैं। जब तार संकारने लगता है, वह तार नहीं रहता, वह राग बन जाता है। वह कितना मधुर और सुन्दर है। और जब भावना मुखरित हो उठती है, वह भावना नहीं रहती, वह कान्य बन जाता है। साक्षात् भाव बन जाता है। वह कितना महान् और स्फूर्तिमान् है!

इस पाषाण और मूर्तिमं, इस रेखा और चित्रमं, इस तार और रागमं इस मावना और काव्यमं कितना अन्तर है ? बहुत बहुा अन्तर है । दोनोंके बीच अलक्ष्यता, मूच्छां और अव्यवस्थाका मरुसल है । जो अपनी अटललक्ष्यता, ज्ञान और पुरुषार्थसे इस दूरीको लाँषकर इस सिरेको उस सिरेसे मिला सकता है, वह निस्तन्देह एक कुशल कलाकार है । वह भूरि प्रशंका और आदरका पान है । भगोड़ी लक्ष्मी उसके चरणोंको चूमती है और धातक काल स्वयं उसकी कीर्तिका रक्षक बनता है । जीवन भी एक कला है | जबतक इष्ट जीवनका भाष इसमें अभिव्यक्त नहीं होता, यह बाहरसे देखनेवालींको अत्यन्त भिन्न, अत्यन्त दूर, अत्यन्त अप्राप्य मालूम होता रहता है।

परन्तु वास्तवमें इष्ट जीवन आत्मासे भिन्न नहीं है। यह तो उसका स्वभाव है। धर्म है। स्वरूप है। इनकी विभिन्नता वास्तविक विभिन्नता नहीं है, केवल अवस्थाकी विभिन्नता है। यह मूर्न्छित है, वह जाव्रत् है। यह भावना-मयी है, वह भावमय है। इनकी दूरी क्षेत्रकी दूरी नहीं है, केवल अव्यवस्थाकी दूरी है।

जय आत्मामें इस अलैकिक जीवनकी भावना मूर्ति-मान् हो जाती है, चित्रित हो जाती है, साक्षान् भाव बन जाती है, तब आत्मा आत्मा नहीं रहता, यह परमात्मा हो जाता है। यह ब्रह्म नहीं रहता, यह परब्रह्म वन जाता है। यह पुरुष नहीं रहता, यह पुरुषोत्तम बन जाता है।

इस आत्मा और परमात्मामे कितना अन्तर है ? बहुत बड़ा अन्तर है । दोनोंके बीच मूल, भ्रान्ति-मिथ्यात्व, अविद्यात्र मोह-नृष्णाका सागर लहरा रहा है । जो अपने भ्रुव लक्ष्य, सर्वजान और पुरुपार्थ बलसे इस दूरीको लॉघकर इस सिरंको उस सिरंसे मिला देता है, मर्त्यको अमृतसे मिला देता है, वह निःसन्देह सर्वोत्कृष्ट कलाकार है । वह संसर-सेतु है । वह तीर्थक्कर है । वह लोकतिलक है । वह जगदन्य है । काल उसका द्वारपाल है । इन्द्र, चन्द्र उसके चारण हैं । लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति उसकी उपासक हैं ।

यह भूल, अज्ञान और मोह ही जीवनके अभ्युद्यमें सबसे बड़ी इकावटें हैं। इनके आवेशमें कुल-का-कुल दिखायी देता है । कहीं-का-कहीं चला जाना होता है। जो अनात्म है, असत्य है, पर है, बाह्य है, यह आत्म, सन् और स्व दिखायी देता है और जो वास्तवमें आत्म, सत्य और स्व है, वह असत्य, मिथ्या और तुच्ल दिखायी देता है। जो दुःख और मृत्युका मार्ग है वह सुख और अमृतका मार्ग, और जो वास्तवमें सुख और अमृतका मार्ग है वह दुःख और मृत्युका मार्ग दिखायी देता है। यही विपरीत दर्शन है।

यह भूल, अज्ञान और मोह ही संसार-दु:ख और मृत्युके कारण हैं। यही जीवनके महान् रामु हैं। इनकी विजय ही विजय है। जिसने इन्हें जीत लिया, उसने दु:ख-शोकको जीत लिया, जन्म-मरणको जीत लिया, लोक-परलोकको जीत लिया, इनका विजेता ही वास्तवमें जिन है, जिनेश्वर है, अईत् है ।

## अत्मसिद्धिका मार्ग

भूलका अन्त, सिम्या धारणाका अन्त उसके पीछे-पीछे चलनेसे नहीं होता, न उसके भुलानेसे होता है और न उससे मुँह छिपानेसे होता है। वह मरीचिका है, आगे ही आगे चलती रहती है। वह छाया है, पीछे-ही-पीछे चलती रहती है। वह सब ओरसे घेरे हुए है, जहाँ जाओ वह साय-साथ लगी हुई है। उसका अन्त दार्ये-बार्ये चलनेसे भी नहीं होता। उसका अन्त तो जहाँ हो वहींसे, उसी स्थानमें होकर उसका सामना करनेसे होता है।

अज्ञानका अन्त उसकी मानी हुई बातोंको माननेसे नहीं होता, न संशयमें पड़े रहनेसे होता है, न अनिश्चित मित बने रहनेसे होता है। उसका अन्त तो उसके मन्तव्योंको, उसके शातक्योंको स्पष्ट और साक्षात् करनेसे होता है—उनमें सत्य-असत्य, हित-अहित, निज-परका विवेक करनेसे होता है।

मोहका अन्त परम्परागत भावों में पड़े रहनेसे नहीं होता-न उनकी सिद्ध-चृद्धि करनेसे होता है। न उनकी तृष्ण, और वासनाको द्ध्यमें बसानेसे होता है। मोहका अन्त मुग्धकार भावोंकी मृद्ता देखने, उनकी निन्दा, आलोचना और प्रायश्चित्त करनेसे होता है। तृष्णा-प्रनियसोंको शिथिल करनेसे होता है। वासनाके त्यागसे होता है। यह त्याग धर्म-कर्मका विधान करनेसे नहीं होता। दण्ड दण्डका विधान करने-से होता है। मन, वचन, कायको गुप्त करनेसे होता है। उनकी गतिका निरोध और संवरण करनेसे होता है। और उन्हें अहिंसामय बनानेसे होता है।

इस तरह भव-कारणोंका अन्त प्रवृत्तिमार्गसे नहीं होता, निवृत्तिमार्गसे होता है । संवरमार्गसे होता है । अहिंसामार्ग-से होता है ।

परन्तु आत्मिसिद्धका मार्ग केवल निषेष, संवर और संन्यासरूप नहीं है। यह विधिरूप मी है। निषेष, ंवर और संन्यास आत्मसाधनाकी पहली सीढ़ी है, सामककी पाद-पीठिका है। इसमें अभ्यस्त होनेले आत्मा सिद्धिमार्गपर आरूढ़ रहनेमें समर्थ हो जाता है। वह रिथर, उज्ज्वल और शान्त हो जाता है। अवाध और निर्विष्ठ हो जाता है। परन्तु इतना मात्र होकर रह जानेसे काम नहीं चलता। मिथ्यात्व, अशन और मोहका समूल नाश नहीं हो जाता। वे अनादि कालसे अम्यासमें आनेके कारण अन्तक्ष्चेतनाकी गहराईमे पैठ गये हैं। वे किसी भी रुमय अङ्कुरित हो उठते हैं। वे निष्कारण ही आत्माको उद्विम, भ्रान्त और अशान्त बना देते हैं। जवतक उनके गुप्त संस्कारीका समूल उच्छेद नहीं हो जाता, संसार-चक्रका अन्त नहीं होता।

इन संस्कारोंको निर्मूल करनेके लिये निषेषके साथ विधिको जोड़ना होगा । प्रमाद छोड़कर सदा सावधान और जागरूक रहना होगा ! समस्त परम्परागत भाषों, संज्ञाओं और कृत्तियोंसे अपनेको पृथक् करना होगा । इन्द्रिय और मनको बाहरसे हटा अंदर ले जाना होगा । अपनेमें ही आपको लाना होगा । ध्यानस्य होना होगा ।

अंदर बैठकर निर्वात होकर शानदीपक जगाना होगा। शान-प्रकाशको उसीके देखनेमें लगाना होगा। जिसके लिये यह सब देखना-जानना है। हूँ दूना-भालना है। उसीकी भावनाओंको सुनना और समझना होगा। जो वेदनामयी निरक्षरी भाषामें निरन्तर गाती रहती है कि भी अजर-अमर हूँ। तैजस और ज्योतिष्मान् हूँ। सुन्दर और मधुर हूँ। सन्य, परिपूर्ण और महान् हूँ। !

इस अन्तर्ध्वनिके सामने समस्त लक्ष्योंको त्यागकर इसी भावनामय जीवनको आत्मउद्देश्य बनाना होगा । इसे भ्रुव-समान दृष्टिमें सभाना होगा । आत्माको निश्चयपूर्वक विश्वास कराना होगा-भ्सोऽहम्' भ्लोऽहम्', मैं वही हूँ, मैं वही हूँ ।

समस्त विज्ञानींको छोड़ ज्ञान-उपयोगको इसी अमृतमय जीवनमें लगाना होगा । इसी जीवनको विश्वद और साक्षात् करना होगा । अंदर-ही-अंदर देखना और जानना होगा— 'सोऽहम्', 'सोऽहम्' । समस्त रूटिक भावों और कृत्तियोंसे इटाकर ममत्वको इसी लक्ष्यमें आसक्त करना होगा । इसीके पीछे चलना होगा । इसीके समता-रसमें भीगना होगा, सराबोर हो जाना होगा । निरन्तर अनुभव करना होगा 'सोऽहम्', 'सोऽहम्' ।

संक्षेपतः यह मार्ग आत्मश्रद्धाः, आत्मश्रेषः, आत्म-चर्याका मार्ग है। सत्य दर्शन, सत्य ज्ञान, सत्य द्वत्तिका मार्ग है। सत्य-पारमिताः, प्रज्ञा-पारमिताः, श्लील-पारमिताका मार्ग है। सत्यदर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्रका मार्ग है।

- १. प्रश्नार १। १०; ५। ३; सुण्डक ० ३। १। ५; १। २। ११; केवल्य० १। २; ठाठोसंदिता अध्याय ₹।
  - २, रहाकाण्ड, श्रावकाचार ॥ ३ ॥
  - ३, तस्वार्थाधिगमसूत्र १। १

यह है वह विधि-निपेधात्मक सिद्धिमार्ग, जो गहरे-से-गहरे बैठे हुए संस्कारोंको जीर्ण कर देता है, विध्वंस कर देता है। इनसे दकी हुई आत्मशक्तियोंको सुक्त कर देता है। उन्हें जाग्रत् और सचेत बना देता है। भावनामयी आत्माको भावनाके गह्नरसे निकाल साक्षात् भावात्मा बना देता है।

यह मार्ग बहुत कठिन है। अनेक परिषहींसे सङ्कीण है। इस पथके अनुयायीको अनेकों प्राकृतिक मानुषिक विपदाओं और भूरताओंको सहन करना पड़ता है। अनेकों शारीरिक और मानसिक बाधाओंको झेलना होता है। इसके लिये अदमनीय उत्साह, दृढ़ सत्याप्रह् और अटल साइसकी जरूरत है। इतना ही नहीं, यह मार्ग लंबा भी बहुत है । इसके लिये दीर्घ पुरुपार्थकी, श्रेणीवद्ध अभ्यासकी, निरन्तर चलते रहनेकी जरूरत है। सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते—हर समय आत्मलक्षी, आत्मश्चनी, अत्यासकी होनेकी आवश्यकता है। सङ्गल्य है तो प्सोऽहम्', आचार है तो प्सोऽहम्', आचार है तो प्सोऽहम्'। यहाँतक कि यह मार्ग जीवनमें उत्तर जाय, साक्षात् जीवन वन जाय, यहाँतक कि पह' और पमें का अन्तर भी विलय हो जाय। आत्मा निरहङ्कार बन जाय, केवल वही वह रह जाय।

यह सिद्धिमार्ग किसी बाह्य विधि-विधान, क्रियाकाण्ड, परिग्रह आडम्बरमें नहीं रहता। यह किसी भाषा, वाक्य या ग्रन्थमें नहीं रहता। यह किसी सामाजिक प्रथा, संस्था या व्यवस्थामें नहीं रहता। यह किसी सामाजिक प्रथा, संस्था या व्यवस्थामें नहीं रहता। यह किसी पूजा-वन्दना, स्तुति-प्रार्थनामें नहीं रहता। यह साध्यके अनुरूप ही अछौकिक और पूढ़ है। यह साध्यके साथ ही अन्तरात्मामें रहता है। उसके उद्देश्यत्रल, हानिवल और पुरुषार्थनलमें रहता है। यह त्रिशक्ति ही संसारकी साधक है। यह त्रिशक्ति ही मोक्षकी साधक है। मेद केवल इनके उपयोगका है, इनकी गतिका है। यदि इन शक्तियोंको बाहरसे हटा अन्तर्भुखी बना दिया जाय, इन्हें परसिद्धिकी बजाय आत्मसिद्धिमें लगा दिया जाय, इन्हें वाह्य उद्देश्य, बाह्य ज्ञान, बाह्य पुरुषार्थसे बदलकर आत्म-उद्देश्य, आत्मशान, आत्मपुरुषार्थमें तबदील कर दिया जाय, तो यह त्रिशक्ति जीवनको सजाय इस पारके उस पार

ले जानेवाली हो जाती है। वजाय संसारके मोक्षकी साधक बन जाती है। बजाय मृत्युके अमृतकी साधक हो जाती है!

यह त्रिशक्ति आत्मामें ही रहती है, आत्मरूप ही है। अतः बस्तुतः आत्मा ही साधक है, साधन है और साध्य है। आत्मा ही पिथक है, पंथ है और इष्टपद है।

यह त्रिशक्ति एकतामें रहकर ही चिद्धिकी साधक है, अन्यथा नहीं । जैसे इनकी बाह्यमुखी एकता छंसारकी साधक है, वैसे ही इनकी अन्तर्मुखी एकता मोधकी साधक है । जैसे 'सारमें किसी भी पदार्थकी सिद्धि केवल उसकी कामना करनेसे नहीं होती, केवल उसका बोध करनेसे नहीं होती, बिल्क कामना और बोधके छाथ पुरुषार्थ जोड़नेसे होती है, ऐसे ही परमालपदकी सिद्धि केवल उसमे श्रद्धा रखनेसे, केवल उसे जान लेनेसे नहीं होती, बल्कि आसम्ब्रद्धा, आसमजानके साथ आत्मपुष्टपार्थके जोड़ लेनेसे होती है।

बास्तवमें जो परमात्मपदको अपना उद्देश्य बनाता हुआ आत्मश्रानसे उसे देखता और जानता हुआ आत्मपुष्वपार्यसे उसकी ओर विचरता है, वही सत्य है, मार्ग है, जीवन है। वही धर्म है, धर्ममूर्ति है, धर्मतीर्य है, धर्म-अवतार है।

इस तरह विचरते हुए जिसके समस्त संदायोंका उच्छेद हो गया है, जिसकी समस्त ग्रन्थियाँ चिपिल हो गयी हैं, समस्त तृष्णाएँ शान्त हो गयी हैं, समस्त उद्योग बंद हो गये हैं। जो आत्मलक्षी है, आत्मज्ञानी है, निरह्क्कार है। जिसने अपनी आशा अपनेहीमें लगा ली है, अपनी दुनिया अपनेमें ही बसा ली है, अपनी ममता अपनेमें ही जमा ली है। वही कृतकृत्य है, अचल है, ईश है। उसके लिये काँच और काञ्चन क्या ! शत्रु और मित्र क्या ! स्तृति और निन्दा क्या ! योग और वियोग क्या ! जन्म और मरण क्या ! दु:ख और शोक क्या ! वह सूर्यके समान तेजस्ती है, वायुके समान स्वतन्त्र है, आकाशके समान निर्लेप है। मृत्यु उसके लिये मृत्यु नहीं, वह मृत्युका मृत्यु है, वह मोक्षका द्वार है, वह महोसव है।

यह सिद्धिमार्ग वेषधारीका मार्ग नहीं, तथागतका मार्ग है। मूढ्का मार्ग नहीं, सन्मतिका मार्ग है। यह निर्बलका मार्ग नहीं, वीरका मार्ग है।



# जरश्रुस्त्रधर्मकी साधना

# (निःस्वार्थ-सेवा)

( लेखक ---श्रीफीरोज कावसजी दावर एम् • ए०, पल्-एल्० बी० )

जरशुस्त्रीय उपासनाका साधन बहुत व्यापक और जटिल भी है। कोई श्वेत पगड़ीवाला पारसी पुरोहित ही जो इस उपासनाके रहस्योमें चिधिपूर्वक दीक्षित हुआ हो, वही अधिकारके साथ इस विषयमें कुछ कह एकता है। मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ; इसलिये इस उपासनाके गभीर रहस्योंके विषयमें कुछ कहनेका साहस न करके, केवल निःस्वार्थ सेवा-साधनके विषयमें ही कुछ कहूँगा। क्योंकि निःस्वार्थ सेवा जरशुस्त्र-सम्प्रदायका हृद्गत ही है। हमारे धर्म-का सर्वोत्तम प्रतीक वह कमल है, जिसमेसे एक देवता उदय हो रहे हैं । यह कमल श्वेत है, जो जरशुखीय सम्प्रदायकी पवित्रताका चिह्न है। यही हमारे पुरोहितों और हमारे धार्मिक अथवा अंशतः धार्मिक कृत्योंमें माग लेनेवाले लोगोंका वर्ण है। यह कमल पहुसे उत्पन्न हुआ पङ्कज है, पर उसमे अभी कोई कलङ्क नहीं लगा है। जरशुस्त्र-धर्मको माननेवाला सचा अनुयायी सांसारिक जीवन व्यतीत करता है; पर इसके लोभ-मोह उसे अपना शिकार नहीं बना सकते, न उसपर अपना कीचड़ ही उछाल सकते हैं, न उसे राग-देवके दन्द-सङ्गर्पसे विचलित ही कर सकते हैं। कमलकी निष्कलङ्कतारे ही दिव्य देवभावका उदय होता-सा प्रतीत होता है, जैसा कि हिंदू-कलाकी कुछ कृतियोंमें देख पड़ता है; ऐसे ही निर्मल हृदयमें, जो हो संसारमे पर संसारका न हो। अहुरमद्द निवास करते हैं । जरश्रस्त्र-धर्मको माननेवाला पवित्रात्मा पुरुष इस प्रकार एक कमल है, मकड़ा नहीं जो अपनी कामनाओं के जालमे स्वयं केन्द्र बना दैवात् पास आनेवाली मक्लियोंकी घातमें लगा रहता है ।

हमारे धर्मका चिह्न संन्यासका गेरुआ वस्त्र नहीं, बिह्न संवाको 'कुष्टी' (बिग्नुद्ध मेखला) है । संन्यासधर्मका हमलोग आदर करते हैं, पर अपने धर्मकी भावनाके अनुसार निष्काम कर्म और अहेतुक परोरकारके जीवनको अधिक पसंद करते हैं। हमलोग अपनी सब कर्मशक्तियोंको ईश्वरमें ही नहीं गड़ा देते, न दुनियाको ओर अपनी पीठ फेर देते हैं; बिह्क हमलोग उस ईश्वरका अनुसन्धान करते हैं जो उन पतित-पीडित असंख्य मनुष्कोंके हुदयोंमें निवास करता है जिन्हें सहायताकी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि संसार असका एक चक्कर है; पर हम इस भ्रमके मूलमें जो सत्य है, उसके आभिमुख होते हैं। जो मनुष्य संसारको केवल कल्पित या प्राविभाषिक क्षणिक दृश्यमात्र समझता है, उसे ऐसे संसारकी सेवा करनेमें कभी उत्साह नहीं हो सकता | उत्साह तभी होगा, जब उसे यह विश्वास होगा कि जीवन मिथ्या नहीं, इसका कुछ अर्थ है, कुछ अभिपाय है। अतः श्रीमत् शङ्कराचार्यके केवला-दैतः की अपेक्षा श्रीमदरामानुजानार्यका 'विशिष्टादैत' जरश्रस्त्र-के अनुयायियोंको अधिक आकर्षक और प्रेरक प्रतीत होता है । 'स्यामी रामतीर्थके ग्रन्थ' की भूमिकामें रेवरेंड सी. एफ्. एँड्रज इस 'केवलाद्वैत' सिद्धान्तके विपयमें कहते है कि यह तो जीवनकी महान् समस्याका एक अवैध और बहुत सस्ता-सा समाधान ( illegitimate short cut ) है । जगद्रहित ईश्वरकी भावना किसी कदर भावमय स्थितिकी ही भावना है । भगवान है भावमय, पर जब हमारे हृदय भक्तिमें लीन होते और हमारी प्राणेन्द्रियकियाएँ विश्वमानवकी सेवामें लग जाती हैं। तब वे शक्ति और प्राणेन्द्रियक्रियाके रूपमें प्रकट होते हैं। जरधुस्त्र-सम्प्रदायने मानव-जातिकी सेवाका वत लेकर अपनी रक्षा कर ली है। वह एक साथ दो काम करता है, मनुष्य और ईश्वर दोनोंके ही प्रति एक साथ ही अपने कर्तव्यका पालन करता है। जरधुस्त्रको माननेवाला पुरुष मनुष्यकी जो सेवा करता है, वही भगवान्की पूजा हो जाती है।

कसी महान् पारमार्थिक जीवनके लिये अपने स्वजनोंका त्याग करना, जीवनके सुख-साधर्मी और भरे-पूरे घरके आनन्दको लात मार देना बड़े भारी आत्मनिमहका काम है। पर इससे भी अधिक आत्मसंयमकी आवश्यकता होती है, सबके बीचमें बैठकर ईश्वरकी ओर अपना मन एकांग्र करनेमें—जहाँ सब तरफ सब प्रकारके ऐसे-ऐसे प्रलोभन हैं जो बड़े-बड़े साधु-महात्माओंको भी डिगा देनेका मय दिखाते हैं। यह है सबसे कठिन काम, पर असम्भव नहीं—जैसा कि राजा जनककी कथासे मालूम होता है। एक बार राजा अनकने कुछ आदिमियोंके सिरपर जलसे लवालव भरा हुआ एक-एक घड़ा रखवाया और उन्हें शहरके बाजारमें धूम-फिर आनेकी आशा दी। बाजारमें बड़ा मेला था और दोल और नगारे बड़े जोर-जोरसे बजाये जा रहे थे और इन्हें यह आशा हुई कि घड़ेका

पानी छलके नहीं, उसमेंसे एक बूँद भी नीचे न गिरे, जिससे गिरेमा उसका सिर काट लिया जायमा । ये लोग घड़े विरपर रक्ते, बाजारमें घूमें। पर सिर कटनेके भयसे इनके मनकी इतनी एकाग्रता हो गयी थी कि इन्हें रास्तेमें न कहीं कोई बाजे सुनायी दिये, न इनका किसी ओर ध्यान गया, न किसीके घड़ेसे एक बूँद पानी नीचे गिरा । इसी प्रकार इमलोगोंमें जो साधु प्रकृतिके लोग हैं, वे इस जीवनयात्रामें मार्ग चलते हुए दीन-दुखियोंकी सहायता करते चलते हैं पर दिन-दिन यहनेवाले प्रलोभोंसे नहीं विचलित होते।

सेवाका यह उपदेश सीधा-सादा-सा होनेपर भी इसके लिये यह तो आवश्यक होता ही है कि सेवा करनेवाला पुरुप, प्रथमतः, विशुद्ध और विनम्न हो। जिस पुरुपको अपनी शक्तियोंका अभिमान है और जो अपनी प्रतिष्ठाको सदा बनाये रहनेकी चिन्तामें व्यथ रहता है, यह अपनेसे वहेके सिधा और किसीकी सेवा करनेका अविकारी नहीं है। बढ़ेकी सेवा और किसीकी सेवा करनेका अविकारी नहीं है। बढ़ेकी सेवा भी वह आर्थिक लानके लिये ही कर सकता है। गर्थका सिर कँचा ही होता है, पर प्रायः इसे नीचा ही देखना पहना है; नम्रता नमा करती है और दीनजन-सेवाके कार्योंमें दीनवत्सक भगवान्को देखा करती है। सेवाधिकारकी दूसरी आवश्यकता है ग्रंमगङ्गद हृदय । प्रमसे ही तो माता अपने शिशुकी सेवा करती है और प्रेमसे ही पुत्र-पुत्री अपने हृद्ध माता-पिताकी सेवा करती हैं, चाहे माता-पिताकी पस उनहें देनेके लिये अब कुछ भी न रहा हो। प्रेमकी ही सेवा हो सकती है। प्रेमकी

उत्पत्ति होती है अहङ्कारकी लीनतामें और उसका लग होता है सेवा और आत्मदानमें । परन्तु किलीका प्रेम अपने परिवारमें ही बँधा रह सकता है—ऐसे प्रेमको स्वार्यपरतासे कुछ अधिक नहीं माना जा सकता । यहाँसे धर्मकी प्रवृत्ति आगेको बढ़ती है और यह अनुभव होता है कि भक्ति जितनी ही गाढ़ी होती है, प्रेमका क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता है। तब देश और धर्मके भेद भी भूछ जाते हैं और साधु, संत, सिद्ध, महात्मा मनुष्यमात्रमें उसी प्रभुके दर्शन करते हैं और विश्वनन्धुसे छोटी किसी चीजसे सन्तुष्ट नहीं होते।

संसारके कल्याण-साधनमें परस्परकी सेवा अनिवार्य है, क्योंकि कोई अंदा अपने अंदािस अलग नहीं रह सकता । यदि एक अंदा दूसरे अंदारे और सब अंदा अपने पूर्ण अंदािस पृथक हो जाय तो सम्पूर्ण कुछ रह ही नहीं जाता और अंदा भी परस्पर सहयोगके अभावसे नष्ट हो जाते हैं । यदि एकत्व ही जीवनका साध्य है तो सेवा और सहायता ही इसके साधन हैं और विशुद्ध निःस्वार्य परोपकारका एक छोटा-सा भी काम भगवानकी नित्य अर्चांका ही एक इस्त है । इस सेवाभावका जगत्में प्रचार हो, सब छोग सुखी हों, यही जरशुक-धर्मकी साधना है । सीधी-सी बात है, पर किसी कविने कहा है कि 'इतने रास्ते चक्कर-पर-चक्कर काटते हुए ! इतनी जातियाँ और इतने सम्प्रदाय ! भला, इन सबका क्या काम या !— जय कि जगत् जो कुछ नहीं !'

# मृत्यु वाधिनको तरह पकड़कर हे जाती है

सुप्तं व्यावं महोवो वा मृत्युरादाय गरुछति । संधिन्वानकमेवैनं कामानामविद्यप्तकम् ॥ वृक्षीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गरुछति । इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम् ॥ पवमीहासमायुक्तं मृत्युरादाय गरुछति । कृतानां कलमप्रासं कार्याणो कर्मसंगिनाम्॥

जलका बेग जैसे सोते हुए बाधको बहाकर ले जाता है, बैसे ही काल नाना प्रकारके मनोरथ बाँधते हुए और कामनाओं से अतुम हुए पुरुषको बसीटकर ले जाता है। मेंड्क बच्चेको जैसे बाधिन उठाकर ले जाती है, ऐसे ही मृत्यु पकड़कर ले जाती है। पुरुष यह विचारता होता है कि मैंने यह कार्य कर लिया, यह कार्य करनेको बाकी है, इस कामको आधा कर लिया है, अभी यह आधा और बाकी है, परन्तु इतनेमें ही मृत्यु उसके किसी कामका विचार न कर उसकी इच्छाओं के पूर्ण हुए बिना ही पकड़ ले जाती है। (महा० शान्ति० २७७ अ० १८ से २० क्लोक)

# जस्थुस्र-धर्मको अभि-उपासना

( केखक-- श्रीनरीमान सोरावजी गोलवाला )

गूरता ये मन्ता अपेम् अहूम्बिश् बिहाओ अहूरा। परेजुखबाई बजेपहाम् क्षमस्रो हिबबां बसा भ्वा आधा सुखा मबदा बंधहाऊ बीदाता रान्याओ।\* (गाथा ३१---१५)

पारसी जरशुक्त-धर्मकी समस्त कियाओं में अग्रिका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । सांसारिक व्यवहारों में भी सर्वत्र अभिकी ही प्रचानता है। देशका व्यापार अभिने ही चल रहा है। रेलगाडी और मिलें-ये सब अग्रिसे ही चलती हैं। यह अग्रि प्रकृतिकी बहुमूल्य भेंट है। बृक्ष और लता आदिके उगने और बढनेमें अप्नि बहुत शक्ति प्रदान करता है। धातुओंको पिषळानेवाला अग्नि ही है। ज्वालामुखी और भूकम्प-ये भी अग्निकी ही कियाएँ हैं। हमारी मानवजातिमें भी यही अग्नि काम कर रहा है। सभी प्राणियोंकी उत्पत्तिमें अग्निका हाथ रहता है। अग्नि ब्रह्म जाय, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाय । सारी साष्ट्रि अग्निसे चल रही है। इसके प्रताप और लाभके कारण ही पारसी जातिने अग्रिकी सबसे श्रेष्ठ पद प्रदान किया है । बड़े सम्मान और भक्तिभावके साथ पारसी लोग उसे प्रज्वलित रखते हैं। वे विशेष प्रकारके भवन निर्माणकर अग्निको उनमें स्यापित करते हैं । इस प्रकारके भवन अग्रि-मन्दिर कहलाते हैं। अग्रिके द्वारा ही संचारमें तन्मय होनेके लिये याचना करते हैं।

अभिकी महत्ता दिखलाते हुए यज्ञरनेके ४३ वें अध्यायके चौथे वाक्यमें शुद्ध चित्तकी शक्तिके लिये याचना की गयी है। जैसे—

> अत थ्वा मंग्हाई तसमेक्चा स्पेन्तेम मबदा छत् ता जस्ता या तू हक्की अवाओ याओ दोओ अपीश द्रेगवाईते अवाऊनए का

के हे महद, अपने उद्दोश प्रकाशके द्वारा उस वीरको सस्यमें अवस्थित करो, जो बुद्धिमान् है और आरमझानके साथ सदाजारका अवण और मनन करता हुआ वाक्संयमी हो गया है तथा वाणीके द्वारा सस्यके प्रकाशनमें समये हैं। व्याह्या गरेमा आयो अपा-अओजंघहो ह्यत् मोई वंघहेऊरा हवे जिमत मनंघहा (४३।४)

विद्वहर श्रीयतीन्द्रमोहन चटर्जी एम्॰ ए॰ ने अवस्ताके इस पद्मका इस प्रकार अनुवाद किया है—'I thought you to be the seed of holiness, O Mazda, since Thine are those arms with which you give protection and by which you give blessing both to the good and to the bad. And that which will lend strength to my conscience, is your glowing fire glorious in virtue.'

'हे मज़्द, मैंने तुझे पवित्रताके आदिकारणके रूपमें पहचाना, क्योंकि यह तुम्हारी ही शक्ति है जो आश्रय प्रदान करती है, और इसीके द्वारा भले बुरेका कल्याण होता है। और तुम्हारी यह पुण्यके प्रतापसे प्रज्वलित अप्रि ही हमारी अन्तरतमाको शक्ति प्रदान करेगी।

बन्दीदाद सामक पारितयोंकी दूसरी पुस्तकमें लिखा है कि 'हे प्रभु ! क्या अग्नि भनुष्यको भारता है !' तब होरमज़्दे (प्रभु ) ने कहा कि, अग्नि मनुष्यको मारता नहीं । अस्तो विधोनु देव (यम देवता ) उसको बॉधते हैं और (मस्त्) उसे बॉधकर ले जाते हैं । अग्नि उस मनुष्यकी हिंदुयों तथा दिलकी गरमीको जलाता है । वहाँसे वह आगे जाता है और तकदीरसे वह नीचे जाता है । (बन्दीदाद ५ )

यज्ञक्तेमें विभिन्न प्रकारके अग्निका वर्णन आता है। १७ वें प्रकरणमें धर अग्नियोंकी आराधना इस प्रकार की गर्या है—

बेरेज़ी सबंधह नामक अभिका हम स्तवन करते हैं । उर्वाज़ीस्त ,, ,, ,, ,, ,, ,, बाजिस्त नामक अभिका हम स्तबन करते हैं । स्पेनिस्त ,, ,, ,, ,, ,, नेरियोसंघ ,, ,, ,, ,,

तया अहुरमञ्दका उत्पन्न किया हुआ और अहुरमञ्दक द्वारा समस्त बस्तुओंको पवित्र करनेवाला जो अग्नि सब एहीं-का एहस्वामी है और अशोईका सरदार है, उसका अन्य अग्नियोंके साथ हम स्तवन करते हैं। ( यज्ञको १७ ) हे अग्नि, तुम अहुरमण्दकी निशानी हो । तुम दादार (प्रमु) की सृष्टिकी वृद्धि करनेवाले हो । हे अहुरमण्दके अग्नि, तुम्हारे अनेकों नामोंमेंले एक नाम 'वाजिस्त' है । हे प्रमु, हम इस नामके द्वारा तुम्हें प्राप्त करें । ( यज्ञकेने ३६ )

अप्रिकी ऐसी महिमा है, ऐसा उच्च स्थान इसको प्रदान किया गया है। तो फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह पहले अस्तित्वमें कैसे आया—इसका अन्येषण करके इसके द्वारा जो हान प्राप्त होता है, उसकी आलोचना की जायगी।

## अग्निकी उत्पत्ति ( प्राचीन कालमें )

प्राचीन कालमें आजसे दस इजार वर्षसे भी अधिक पहले ईरानमें महान् पारती आर्यन् राजा राज्य करते थे । इन आर्यन् राजाओंका पहला वंश पेशदादीअन' नामका था। इस वंशका सबसे पहला बादशाह प्रायोगर्दे? या । उसका सुत्र स्थामक लड़ाईमें मारा गया। उसके वियोगमें गयोगर्दकी मृत्यु हो गयी। इसके वाद हुशंगनामक बादशाह गदीपर बैठा। गयोगर्दके समयमें अग्नि-जैसी वस्तुका पता न था।

बादशाह हुरांगको शिकारका बढ़ा श्रीक या ।शाहनामे-का रचियता कवि फिरदौरी कहता है कि एक दिन बादशाह हरांग अपने आदिमयों के साथ पहादीकी ओर शिकारके लिये जा रहा था। इतनेमें उसे दूरसे लंबी, काले रंगकी और जल्दी-जल्दी दौड़ती हुई कोई वस्तु दिखायी दी । उस वस्तके शिरपर दो आँखें रक्तके चश्मेके समान थीं । उसके मुँहसे निकलती हुई भाषके कारण दुनियामें अँधेरा छाया या । यह एक बद्धा भारी अजदहा ( सर्प ) था । बादशाहने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे अपनी सारी शक्ति ळगाकर सर्पकी और फेंका। वह पत्यर अजदहाके सिरपर लगा और वह चूर-चूर हो गया । वह पत्थर उसके सिरपर लगनेके बाद पासके दूसरे पत्थरते टकरा गया और टकराते ही उसमें चकमक (अग्रि ) पैदा होनेके कारण पासकी वास जल उठी । ह्हांग और उसके साथी इस नयी जातिके तेजकी आगे आता देखकर उसे लेने गये और उससे जल गये। यह तेज स्या है, इसका भान होते ही बादशाहने उसे और भी अधिक प्रज्वेलित किया और उसका नाम 'आतिश' या अभि रक्खा ।

इस प्रकार अकस्मात् अग्निका आविष्कार हुआ। बादशाहने इसके लिये विशेष भवन वनाया और उसमें उसकी स्थापना की। उसके पीछेके बादशाहोंने भी उसकी उसी प्रकार रक्षा की अप्रिको प्रज्वित रक्ष्या । हुशंगके पीछे गदीपर बैठनेवाले बादशाह तेरमुरस्पेन अग्निकी महत्ता बढ़ायी, और अपने देशमें तीन आतिशकदेह (अग्नि-मन्दिर) बनवाये, और उनका नाम 'स्पेनिश्त', 'बाज़िश्त' और उनका नाम 'स्पेनिश्त', 'बाज़िश्त' और उनका नाम 'स्पेनिश्त', 'बाज़िश्त' और

इसके बाद बादशाह जमछेदने 'अनुनफ्छोहवर्ग' के नामसे अमिकी स्थापना की। बादशाह लोहरास्पने 'नओ बहार' के नामसे आतिशकदेह (अमि-मन्दिर) स्थापित किया।

पारिध्योंके महान् पैगम्बर महात्मा जरधुक्कने (आजसे ६००० वर्षसे भी पूर्व ) अपनी हथेळीसे आग निकालकर मस्त हुए मोबेर्दो (ब्राझणों ) को होशमें लाकर जशन (यश) किया और 'आझरे बूरजीन मेहर' के नामसे आंब्रकी स्थापना की ।

पैगम्बरके बाद पाँच शतान्दियाँ बीत गर्यो । ईरानके सबसे अन्तिम सामन वंशके अर्दशीर बाबेकरने नये सिरेशे बादशाहत स्थापित की और नया शहर बसाया, तथा 'आतिश बेहराम' बनवाया । इस वंशके महान् बादशाह नौशीरवानने अग्निका महत्त्व बढ़ाया और 'आहार गोशीद' नामसे अग्निकी स्थापना की ।

इस सामान बंशके अन्तिम बादशाह यज्ञदगर्दके बाद पारसी शाहनशाहत ही नष्ट हो गयी । मुसल्मान ईरानपर चढ़ आये । ईरानी और मुसल्मान ईरानपर चढ़ आये । ईरानी और मुसल्मान ईरानके अधिकारी हो गये । पारिस्थोंका धर्म और अप्रि दोनों सङ्कटमें आ पहें । इस अधिको बचाने और अर्थि दोनों सङ्कटमें आ पहें । इस अधिको बचाने और अर्थि रक्षा करनेके लिये पारिस्थोंने अपने प्यारे बतन ( मानुभूमि ) को छोड़ दिया और वे बहुत बड़ी संख्यामें हिन्दुस्तानमें आये । इस देशमें पारिस्थोंको आश्रय मिला। ( इस आश्रयको मास करनेके सम्बन्धमें बहुत जानने योग्य इतिहास है । उसे किसी दूसरे समय प्रस्तुत करूँगा। )

पारवी लोग हिन्दुस्तानमें आये । वे आज तेरह सौ वर्षचे हिन्दुस्तानमें वसे हुए हैं और हिन्दुस्तानको अपनी मातृभूमि बना लिया है । इस प्यारी मातृभूमिके लिये उन्होंने अपना तन-मन चन प्रदान कर दिया है । कलाकौश्रक और व्यवसायमें सर जमशेदजी ताताका नाम आज खूब प्रसिद्ध है। राजनीतिमें देशके महान् दादा देशभक्त

दादाभाई नौरोजीका नाम प्रत्येक हिन्दुस्तानी जानता है। स्वराज्यकी घोषणा करनेवालों में दादाभाई पहले आदमी थे। जात-पाँतके भेदको छोदकर सारे हिन्दुस्तानमें महान् दान करनेवाले पारसी लोग ही हैं।

पारती लोगोंने इस देशमें अपने घर्मकी भलीभाँति रक्षा की है । गुजरातके बढ़े शहरोंमें जहाँ जहाँ पारसियोंकी अच्छी बस्ती है, वहाँ-वहाँ पारसियोंने अग्नि-मन्दिर बनवाये हैं और अग्निकी स्थापना करके सारे देशमें अग्निकी महत्ता बढ़ायी है ।

अग्नि-मन्दिरोंमें जो अग्नि प्रज्वलित किया जाता है।
उसके लिये कोयलेका प्रयोग नहीं होता । धर्मगुरु पृथक्पृथक् अग्नियोंके साथ एक अग्निकी स्थापना करते हैं। एकदूसरेके साथ अग्निको मिलाते समय गन्धकका एक दुकड़ा
रूईके साथ अग्निको मिलाते समय गन्धकका एक दुकड़ा
रूईके साथ सुलगाते हैं। और उसकी ज्योतिसे दूसरेको।
उससे तीसरेको, चौथेको इसी प्रकार अग्निका निर्माण करते
जाते हैं। अन्तमें सब ज्योतियोंमें अग्नि पवित्र हो जाता
है, तब धर्मगुरु उस अन्तिम अग्निकी स्थापना करते हैं।

अप्रि कोई मूलतन्त्व नहीं है, परन्तु यह नूरी चीज़ है। इसका धूमिल प्रकाश सबसे मुन्दर आत्माकी दृष्टि-में आनेवाली नीकाके समान है। धीकेट डॉक्ट्रिन' नामक पुस्तकमें अप्रिकी महिमाका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ध्वनिज पदार्थ और वनस्पतिमें बड़ा अन्तर है। उदाहरणार्थ, दीपके दीवटमें कोई आकर्षण नहीं होता, परन्तु उसके प्रज्वलित करते ही उसमें आकर्षण बढ़ता है। परन्तु इस आकर्षणके लिये तेलकी आवश्यकता पड़ती है। ईसर अप्रि है। ईसरका सबसे हल्का हिस्सा जो जलता है, वह इससे ही बना है।

हमें दिखलायी देनेवाली सृष्टिमें यही एक तत्त्व है जो सब प्रकारकी सजीव वस्तुओं के आकारकी क्रियाशक्तिके रूपसे व्याप्त है। इसीके कारण प्रकाश, उष्णता, मरण और जीवन आदि होते हैं।

ईयरका सबसे खच्छ रूप अग्नि है। इसी कारण उसका प्राकृतिक रूप नहीं बतलाया जा सकता । परन्तु यह सबसे खच्छ ईयरके साथ अभेदरूपसे रहता हुआ सृष्टिमें सर्वत्र मालूम पहता है।

अक्षि दो प्रकारका होता है—पहला निराकार या अहस्य अग्नि, जो मध्यविन्दुमें स्थित होकर आत्मासूर्वमें लिया हुआ है; दूसरा पकट जागतिक अग्नि, जो सृष्टि और सूर्वमें सहस्रोंमें रहता है।

प्रमु अहुरमज़्द अग्रिमय शरीरवाले हैं । व्यक्त जगत्-के परे सर्वेकाल्यरूपमें अग्रिमय प्राणवाले ईश्वर हैं। इस संसारमें वह मध्यविन्दुमें प्रतीत होनेवाले आत्मक सूर्य तथा सृष्टिके आत्माक रूपमें तथा जगत्के स्वष्टा ईश्वरके रूपमें परिगणित होते हैं । हमारी पृथ्वीके मीतर, बाहर और ऊपर अग्रिमय आत्मा विद्यमान है, जिसमें हवा यानी सूक्ष्म अग्नि, जल यानी द्रव अग्नि और पृथ्वी यानी स्थूल अग्निका आविर्माव होता है।

## पारसी जरशुस्त्रियोंका आतिशबेहराम

पारसी जरथुस्त्रियोंने अपने अग्नि-मन्दिरमें एक विशेप अभिको स्थापित किया है, यह मन्दिर 'आतिशबेहराम' के नामसे कहलाता है। इसके गर्भगृहमें संगमरमरकी बेदीके ऊपर एक चाँदी या पीतलके आफरगान्या ( एक प्रकारके अग्रिपात ) में पवित्र अग्निको प्रतिष्ठित किया जाता है। इस अग्निमें रात-दिन चन्दन जलाया जाता है। इससे एक सुन्दर बोध मिलता है। चन्दनका जलना और सुगन्धका फैलना स्वर्गकी ओर जानेवाले मार्गको दिखलाकर, जहाँ ईश्वरका निवासस्थान है और जहाँ ईश्वरीय अग्नि सृष्टिके व्यवहारको चालू रखनेके लिये प्रज्वलित रहता है, उस लोककी और भक्ति करनेवाले आत्माका ध्यान ऊँचा उठाता है। अग्रि प्रज्वलित होता है और उसका तेज अपर चढता है। यह मानो जीवनका महान् प्रकाश है और जुदा पड़े हुए आत्माके चिह्नको प्रदर्शित करता है। जिस खण्डमें अप्रि सदा प्रव्यलित रहता है। वह सृष्टिकर्ताका सुन्दर नमूना अशोईकी शिखापर है और अध्यकारको दूर करनेवाला तथा मनुष्यके आन्तरिक नित्यजीवनको उच स्थान प्रदान करनेवाला है । उस खण्डके आकाशके ऊपर निराकार (अदृष्ट) प्रभु-की दृष्टिमें पड्नेवाली ज्योतिको आधी अहरमज्दकी वन्दगी करनेवाले अपना सिर समर्पण करते हैं। आग्न ईश्वरका पुत्र है। वह इस भौतिक जगत्का सप्टा है। और अपने पिसा अदुरमञ्दका प्रतिनिधि तथा अनन्त सुखका स्वामी है। वह मनुष्योंका कल्याण करनेवाला तथा सृष्टिका प्रकाश और जीवन है।

आज तो गुप्तशान अवनत दशामें है। ऐसे समयमें भी अभिमें अपने प्रभुका अंश देखनेके लिये सारे पारसी अपने अन्तःकरणके उद्गारीको प्रकाशित करते हैं। पैगम्बर जरशुक्रके अनुसायी मानते हैं कि उनके ये पैगम्बर स्वर्गीय प्रकाशके प्रकाशक थे और प्रकाश (Light) उनका पैगाम (सन्देश) या। सब तत्त्वोंमं अग्नि ही एक ऐसा तत्त्व है जो सदा आकाशकी ओर संकेत करता है। और जो बिहिस्त (स्वर्ग) से आग्नि लाया या, उसने भौतिक जगत्में नीति और गुप्तशानके अन्धकार (अज्ञान) को दूर किया।

पारसीलोग जब एक नया अग्नि-मन्दिर बनवाते हैं तब उसमें सद जगहींके, समस्त कारीगरोंके और समस्त वर्णीके लोगोंके यहाँसे अग्नि एकत्रित करते हैं। इसके लिये महीनों पहलेसे तैयारी होती है। देशके बादशाहके घरका अभि लिया जाता है, भिक्षक के घरका अग्नि लिया जाता है। उसके पश्चात् राजगीर, लोहार, बढ़ई, कुँभार और सुनारके धरसे, और अन्तमें शुद्रके धरसे भी अग्नि लिया जाता है। इन सबको एकंत्र किया जाता है। फिर विजली गिरनेपर जो जंगलके पेड जल उठते हैं, वहाँका अग्नि भी लिया जाता है । मृतक-की जलती चिताका अभि भी लिया जाता है। इस प्रकार १६ जातिके अग्रियोंको इकटा करके अनुष्टान किया जाता है और विभिन्न ज्योतियोंसे छनकर अन्तमें जो पवित्र अग्नि रहता है, उसकी पवित्र कियाओं के द्वारा स्थापना की जाती है । इस प्रकार पारधीलोगोंके अग्निमन्दिरमें बादशाहसे लेकर भिखारीतकके घरका अग्नि बरता जाता है। और ये सब १६ अभि कियाओं के द्वारा एक बनते हैं। इससे एक यह अति सुन्दर बोध प्राप्त होता है कि जगत्में एक जीवन अनेको आकारोंमें छिपा रहता है। अतएव केवल एक ही जीवनकी आराधना करनी चाहिये और वह अहुरमद्दकी। ईश्वरकी । ईश्वर ही एक महान जीवन है ।

अन्तमं, पारसी जरदोश्ती धर्ममं जो अमिकी स्तृति की मधी है, वह अवस्ताके अनुसार यहाँ प्रस्तुत की जाती है। यह सारी स्तृति अवस्तामें 'आतिश निआएश' नामसे प्रसिद्ध है। प्रत्येक जरदोश्ती अमिमन्दिरमें अमिके सम्मुख खड़ा होकर अमिके ऊपर चन्दनका हवन करते हुए कहता है—

नेमसे ते आतर्श मजदाओं अहुरहे हुपाओ मजिदत यजत पनामे पददान अहुरमज़्द खोदारा अवजूनी गोरजे खोरह अवजयाद । मातरा नेहराम आदर पर। ॥ १ ॥

उस मोर्च उत्तरेष्या अहुरा आर्महती तेबीधीम् दस्वा संपनिक्ता मदन्यू मञ्जदा बंधतुया बवी-आदा अवा हती एमवत बोहू मनंघहा फेसेरतृम ॥ २ ॥ यस्त्रेम्च वक्कोम्च हुर्वेस्तीम्च उद्यत्वेस्तीम्च बन्त वेस्तीम्च आफ्रीनामी तब् आतश पृथ्न अहुरहे मजदाओ यस्न्यो अहि बहम्यो यसन्या बुवाओ वहम्यो नगनाहु मध्याकनाम । उद्यत बुयात अहमाई नईरे यस था बाब फायबहेत अएसो जस्त्री बरस्यो जस्त्रो गओ जस्त्रो हावनोजस्तो ॥ ३ ॥

दाईरयो अअस्मे बुवाओ, दाईरवो बओईथि बुवाओ, दाइरयो पिथ्व बुवाओ, दाईरवो उपसयने बुवाओ, परनायुश हरेथ्रे बुवाओ, दहायुश हरेथ्रे बुवाओ, आतर्श युश अहरहे मजदाओ ॥ ४॥

सओचे बुघे अहम्य न्माने, मतसआंचे बुघे अहम्य न्माने, रओयहि बुधे अहम्य न्माने, बक्षथे बुघे अहम्य न्माने, देरेंचमचित् अईपि बरवानेम्, उपसूरांम् फशेकेरतीम् हच सूर्याओ बंधहुयाओ फ़शो-केरतीहेत् ॥ ५॥

दायाओं में, आतर्श पुश्र अहुरहे मबदाओं, आसु खाग्नेम, आसु ग्राईतीम, आसु बतीम, पोउरु खाग्नेम, पोउरु ग्राइतीम्, पोउरु जितीम्, मस्तीम स्पानो, श्ववित्रेम हिश्चमाम् उरुने उपि, सत्मूम परचयेच, मसित मबाओन्नेम् अपईरि-आग्नेम् नाहरयांम् परचयेत हांम वरतीम ॥ ६॥

### भावार्थ-

हे अहुरमञ्दके अभि, तुम कल्याण प्रदान करनेवाले और उपकार करनेवाले हो; तुम्हें नमस्कार हो ।

दादार अहुरमज़्द समस्त सृष्टिका स्वामी है, वृद्धि करनेवाला है। उसके नामसे मैं यह स्तुति करता हूँ। परमश्रेष्ट अमि आतिश्च बेहरामका प्रताप बढ़े ॥ १ ॥

अत्यन्त वृद्धि करनेवाले और स्तवनका सुन्दर फल प्रदान करनेवाले दिव्य अहुरमज़्द, तुम मुझे पवित्र करो। दुष्ट कर्मोंसे दूर रक्लो। मेरी नम्रताके लिये मुझे शक्ति प्रदान करो। मेरी मङ्गलकामनाओंके बदले मुझे सरदारी दो॥२॥

अहुरमद्दकी ओरले सब वस्तुओं को पवित्र करनेवाले अभिदेव ! दुम्हारे उत्सव, दुम्हारी आराधना, दुम्हारे समर्पण, स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले समर्पण, मैत्रीपूर्ण समर्पणकी मैं स्तुति करता हूँ । हे अभि ! दुम पूजनीय हो, तुम आराधना करने योग्य हो । जो मनुष्य हायमें ऐसम् लेकर, हाथमें जुल्बम् लेकर, हाथमें हाज्नोम् लेकर दुम्हारी सदा पूजा करता है, उस मनुष्यको प्रतिष्ठा और सुल प्राप्त होता है ॥ ३॥

हे अग्नि, इस समय तुम कल्याणप्रद हो जाओ। इमारे ज्ञानमें कल्याणप्रद हो। भोजनमें कल्याणप्रद हो। तुम समिधामें निवास करो, भोजनमें निवास करो और हमारा मंगल करो। ॥४॥

हे अग्नि! सुदीर्घकालतकः राष्ट्-बाटमेः इस घरमें द्वम सदा प्रज्वलित रहनाः देदीप्यमान रहना और वर्दित होते रहनाः।। ५॥ हे पवित्र अग्नि, मुझे तुम दीर्बजीवन दो, पूर्ण सुख प्रदान करो, पूर्ण पोषण प्रदान करो । स्थूल्याको नष्ट करो, तीव वाणी प्रदान करो, मुझे प्रवीणता और बुद्धि प्रदान करो । मुझे ऐसा पौरूप प्रदान करो जो सदा बढ़ता रहे, घटे नहीं !! ६ ॥

# वेदसे कामना-साधन

( छेखक--पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र गौड़ वेदद्यान्त्री, वेदरत )

वेद हिंदू-धर्मका आधार-प्रन्थ है । आस्तिक दर्शन इसीके वाक्योंके आधारपर अपनी-अपनी विचारदीली द्वारा भिन्न-भिन्न तत्त्वोंका उपदेश देते हैं । हमारे पुरातन वैदिक ऋषियोंके चमत्कार पुराणादिमें वर्णित हैं। इनकी लोकोत्तर अद्भत शक्तियोंको देखकर आधुनिक संसार इन गाथाओंको 'कपोलकल्पना' कहनेपर उद्यत हो जाता है। इमारे धर्मके आधारस्तम्भ वेदको समस्त जागतिक विद्वानीने सकल संसारका पुरातन ग्रन्थ स्वीकार किया है। वेदोंसे पूर्वका वा तत्समकालीन प्रन्थ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है। प्राचीन महर्षि वेदके द्वारा ही लोकोत्तर अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर पाये थे; इसीलिये तो 'नान्यद् ब्राह्मणस्य कदाचि-द्धनार्जनिक्रयाः 'वेदाभ्यास और वैदिक उपासनाओंके अलावा ब्राह्मणके लिये धन कमानेकी कोई जलरत नहीं है। ऐसा कहा गया है। अतः पुराणोक्त महर्षियोंकी गाथाओंको 'कपोलकल्पत' बताना स्वकीय वेद महत्त्वकी अन्भिन्नताका स्चक है।

मानव-संहितामें ऋषियोंद्वारा प्रश्न हुआ है कि भगवन् ! अपने धर्मपालनमें तत्पर मनसा, वाचा, कर्मणा हिंसारहित इत्तिवाले भादाणोंपर काल अपना हाथ चलानेमें कैसे समर्थ होता है ! इस प्रश्नका उत्तर क्या ही सुन्दर दिया गया है—

> अनम्यासेन वेदानामाधारस्य च वर्जनात्। आकस्यादश्वद्रोषाधा सृत्युर्विप्राञ्जिघासिति॥ (सनुसंहिता ५ १ ४)

मनु भगवान्ने मृत्युके आनेका सर्वप्रथम कारण वेदोंके अनभ्यासको बताया है। पाठकोंके मनमें बद्दा आश्चर्य होगा कि वेदमें ऐसी कौन-सी करामात है, जिससे काल भी उसका अभ्यास करनेवालेका कुळ नहीं कर पाता। पाठकोंको विश्वास रखना चाहिये कि वेद ऐसी-ऐली करामार्तोका खजाना है, जिनका किसी औरके द्वारा मिलना दुर्लभ है। यद्यपि वेदका मुख्य प्रयोजन अक्षय्य स्वर्ग ( मोक्ष )की प्राप्ति है, तथापि उसमें सांसारिक जनोंके मनोरय पूर्ण करनेके भी बहुत-से साथन बताये गये हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारमार्थिक उभयलोकसिद्धि प्राप्त होती है।

पाठकोंको प्रसिद्ध नीलस्कको कतिपय मन्त्रोंके कुछ साधन दिग्दर्शनार्थ नीचे बतलाये जाते हैं---

## भूतादिनिवारण

नीचे लिखे मन्त्रसे सरसींके दाने अभिमन्त्रित करके आविष्ट पुरुपपर डाले तो ब्रह्मराक्षस-भूत-प्रेत-पिशाचादिसे मुक्ति हो जाती है । मन्त्र---

अध्यवीचद्धिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् । अहीर श्र सर्वा अस्मयन्त्रसर्वोश्च सानुधान्योऽधराचीः परासुव ।

( ञ्चल य० १६।५)

# निर्विघ्न गमन

कहीं जाता हुआ मनुष्य उपर्युक्त मन्त्रको जपे तो वह कुशलपूर्वक चला जाता है।

### बालञ्चान्ति

मा नो महान्तसुत मा नो अर्थकम्मा व दक्षम्तसुत मा न उक्षितम् । मा नो दक्षीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियासन्त्रो रुद्ध रीरियः ॥

( श्रु॰ य॰ १६। १५)

इस मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति देनेछे बालक नीरोग रहता है तथा परिवारमें शान्ति रहती है।

## रोगनाशन

नमः सिकत्याय च प्रवाद्वाय च नमः कि॰ शिक्षाय च

क्षराणाय च नमः कपर्दिने च पुक्तराये च नम हरिण्याय च प्रपश्चाय च। (शु० व० १६। ४३)

इस मन्त्रहे ८०० बार फलशस्थित जलका अभिमन्त्रण कर उससे रोगीका अभिषेक करे तो वह रोगमुक्त होजाता है।

## द्रव्यप्राप्ति

भ्नमो व: किरिकेम्यो० ( ग्रु० य० १६ । ४६ ) मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति दे तो घन मिलता है ।

### जलबृष्टि

'असी य' ( शु॰ य॰ १६ । ६-७ ) इन दोनों मन्त्रोंसे सन्तु और जलका ही सेवन करता हुआ, गुड़ और दूधमें वेतस्की समिधाओंको भिगोकर इवन करे तो श्रीसूर्य-नारायण भगवान पानी बरसाते हैं।

पाटकॉके दिग्दर्शनार्थ कुछ प्रयोग बताये गये हैं। प्रयोगोंकी सिद्धि गुरुद्वारा वैदिक दीक्षाले दीक्षित होकर अधिकारसिद्धिके कर्म करनेसे होती है। दीक्षाके अलावा मन्त्रोंके ऋषि, छन्द, देवता एवं उच्चारण-प्रकार जानना भी अत्यावस्थक है। भगवान काल्यायनने कहा है—

एताम्यविद्खा योऽभीतेऽनुमृते जपति शुश्लोत यज्ञते याजयते तस्य श्रद्धा निर्वीये यातयामं भवति । श्रथान्तरा धगर्ते वाऽऽपचते स्थाणुं वर्ष्कति प्रमीयते वा पापीयान् भवति ।

'जो भ्रृपि-छन्द-देवतादिके शानके विना पढ़ता है, पढ़ाता है, जपता है, दबन करता है, कराता है, उसका वेद निर्मल और निस्तन्त्र हो जाता है। वह पुष्प नरक जाता है था खुला पेड़ होता है या अकालमृत्युसे भरता है।'

अथ विज्ञायैतानि योऽश्रीते तस्य दीर्यवत्।

जो 'इन्हें जानकर कमें करता है, वह फलको प्राप्त करता है ।' अतः साधकजनोंके लिये वैदिक गुरूपदिष्ट मार्गसे साधन करना विशेष लाभदायक है ।

# श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें उपासना

( हेखक--पं० श्रीनारायणजी शास्त्री तर्क-वेदान्त-मीमांसा-सांस्थतीर्थं )

विश्वास्मानं विश्विक्षा निजयुक्तनियतैः कर्मानियं यजन्ति ध्यायन्ति ज्ञाननिष्ठा दृहरहृद्यगं स्वापि यस्य स्वरूपस् । यस्त्रेश्वेषेककामा विद्यति नवधा यस्पदाममोजसिक्तं भुक्तं मुक्तेर्गरिष्टां सदिशानु भगवान् स्वामिनारायणो नः ॥

वेदान्तके भिन्न-भिन्न सिद्धान्तीं में ज्ञान, भिक्त तथा उपाधनाके स्वरूपों में न्यूनािषक भेद अवश्य स्वीकार किया गया है; परन्तु विशिष्टाद्रैत-सिद्धान्तके अनुसार विचार करनेसे इस भेदके लिये कोई अवकाश नहीं देख पड़ता। तार्त्पय यह है कि ज्ञान, भिक्त, उपाधनाके स्वरूपमें सामान्यतः भेद होनेपर भी उपनिषदों में श्रूयमाण ज्ञान, भिक्त और उपाधनाके स्वरूपमें कोई भेद नहीं है। उपनिषदों है जोर उसीकों अद्यविद्या कहा गया है। उपनिषदों अयासना-प्रकरणमें 'विदि' और 'उपासि' धातुका प्रयोग एक दूसरेके अर्थमें किया हुआ स्पष्ट ही देख पड़ता है। कहीं प्रकरणका आरम्भ 'विदि' धातुसे करके उपसंहार 'उपासि' धातुसे तो कहीं उपक्रम 'उपासि' धातुसे और उपसंहार 'विदि' धातुसे किया गया है। उदाहरणार्थं,

छान्दोग्योपनिषद्के अध्याय ४, खण्ड १ में — यस्तहेद यस्त वेद स मयैसदुक्तः । इस स्थलमें भिदि'से उपक्रम हुआ है और—

अयो नु म एतां भगको देवतां शाधि यां देवतामुपास्से ।

---इस प्रकार 'उपासि' से उपसंहार हुआ है। इसी प्रकार 'मनो ब्रझेत्युपासीत'में 'उपासि' घातुसे उपक्रम होता है और-

भाति तपति च कीस्यां यशसा बहावर्चसेन च एवं वेद !

—यहाँ 'विदि' धातुमें उपछहार होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शान और उपासना समानार्यक हैं। इसी प्रकार 'मक्ति' और 'सेवा' शब्द मी 'उपासना'के ही पर्याय हैं। 'सेवा मक्तिरपास्तिः' यह विद्वानींकी उक्ति भी सेवा मिक्त एवं उपासनाके समानार्यक होनेका प्रमाण है। तारपर्य, शान, मक्ति, उपासना, सेवा—ये चारों ही शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं।

इसके यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कुछ स्रोगोंका यह कहना कि भक्तिः सेवाः उपासना आदि **देदिक**  महीं बल्कि पौराणिक हैं और इन्हें बैष्णवींने चलाया है, कुतर्कमात्र ही है। उपासनामें भी मूल प्रमाण वेदोपनिषद् ही हैं और तन्मूलकतथा स्मृति, इतिहास, पुराण एवं शिष्टाचार भी प्रमाण हैं।

'उपासना' शब्द 'उप'पूर्वक 'आस्' धातुसे बना है ।
'उपासना'
शब्दका अर्थ है परमात्माके समीप रहना ।
राब्दका अर्थ
परमात्माका सामीप्य होनेते यह देश-कालादिसे
अनविच्छन होना ही चाहिये । अर्थात्
तैल्घारावत् अविच्छन दर्शनसमानाकार परमप्रेमरूप
स्मृतिसन्तानात्मक कृत्तिविशेष ही भगवतुपासना है । यह
उपासना मनुष्यमावकी मुक्तिका असाधारण उपाय है और
उपाय ही नहीं, स्वयं मुक्ति भी है । शास्त्रोपदेशजन्य शान
और नवधा भक्ति—

## भारमा वा अरे द्वष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो निद्दिष्यासितन्यः ।

— इस श्रुतिसिद्ध दर्शनरूप उपासनाके साधन हैं। श्रुति-स्मृतियोंने इसी उपासनाको वेदन, दर्शन, ध्यान, ध्रुवा स्मृति, भक्ति आदि शब्दोंसे सुचित किया है। जैसे——

'श्रहाबिदाप्रोति परम्', 'आस्मानं कोकसुपासीत', 'तसेवैकं जानय अन्या वाचो विसुञ्जय', 'ध्रुवा स्मृतिः', 'स्मृतिकस्मे सर्वप्रन्थीनां विप्रसोक्षः',

'भिद्यते हृद्यग्रन्थिक्ष्यम्से सर्वसंशयः। श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे॥ 'भक्त्या स्वनम्यया शक्यः', 'भक्त्या मामभिजानाति' इत्यादि ।

इस तरह सामान्य-विशेषन्यायसे ज्ञान-भक्ति-ध्यानादि शब्दीका अखण्ड तैलधारावत् अविच्छित्र स्मृतिसन्तितरूप परमप्रेमस्वरूप भगवद्विषयक उपासनामें ही स्वरसतः पर्ववसान होता है।

स्य खलु ऋतुमयः पुरुषो यया-

कतुरस्मिँकोके पुरुषो भवति।

—इस श्रुतिमें कहे हुए तक्ततु-न्यायसे उपासना याहश-रूप-गुणविशिष्ट स्वरूपकी की जाती है, उपासनाका विषय ताहशरूप-गुणविशिष्ट स्वरूपकी ही प्राप्ति करा सकती है। अतः श्रुतिनिर्दिष्ट गुणगण-विशिष्ट भगवान्की ही उपासना करनी चाहिये। इसीसे मनुष्य त्रिविध तापसे मुक्त होकर स्वस्वरूपिकमियपूर्वक पूर्णब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है।

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें उपनिषद्यतिपाद्य श्रीस्वामिनारायण- भगवदुपासन ही मुख्यतः मुक्तिका परम सम्प्रदायके ग्रन्थोमें असाधारण कारण माना गया है। यही परमात्मीपासन नहीं, प्रत्युत यह भगवदुपासन स्वयं भी निरतिशय परमानन्दस्वरूप होनेसे मुक्तिरूप ही है। भगवान् श्रीस्वामिनारायण अपनी पशिक्षापत्रीं में कहते हैं—

## मतं विशिष्टाद्वैतं में गोलोको धाम चेप्सितम् । तत्र अह्यास्मना कृष्णसेवा सुक्तिश्च गन्यताम् ॥

ंबिशिष्टाद्वेत मेरा सिद्धान्त है, गोलेक मेरा अभीष्ट धाम है और ब्रह्मरूपसे श्रीकृष्णकी सेवा और मुक्ति ही मेरा परम लक्ष्य है।

उन्होंके श्रीमुखसे निःस्त (श्रीसुधासिन्धु) (वचनामृत) मे कहा है कि 'भगवान्के स्वरूपमे मनकी अखण्ड (तैलधाराबद्धि-च्छित्र ) वृत्ति रखना, इससे कोई साधन कठिन नहीं है । और जिस मनुष्यके मनकी वृत्ति भगवान्के स्वरूपमे अखण्ड रहती है, उसको उससे अधिक प्राप्त शास्त्रमें कही नहीं है; क्योंकि भगवनमृतिं चिन्तामणितुल्य है। जैसे चिन्तामणि जिस पुरुषके हाथमं हो। वह पुरुष जिस जिस पदार्यका चिन्तन करता है यह वह पदार्थ उस पुरुषको अवस्य तुरंत ही प्राप्त होता है । '-इत्यादि । (यचनामृत, प्रयम प्रकरण, १ )परन्तु 'जिस मनुष्यके अनेक जन्मके सुकृत उदित होते हैं, उसी मनुष्यके मनकी वृत्ति भगवान्के स्वरूपमें अखण्ड रहती है; दूसरेके लिये तो भगवान्में अखण्ड वृत्ति रखना महादुर्लभ है। ( बचनामृत, मध्य प्रकरण, ३६ ) भगवद्मीतिका लक्षण बतलाते हैं-भगवान्में प्रीति तो उसीकी सबी है, जिसकी भगवानको छोडकर अन्य पदार्थमें प्रीति ही न हो।' (वचनामृत, मध्य प्रकरण, ५६) इस वचनसे----

> नायमास्मा प्रक्षचेन क्रभ्यो म मेधया न बहुना झुतेज । यमेवैष वृणुते तेन क्रभ्य-स्त्रस्थैष आस्मा विवृणुते तन्द्रः स्वाम् ॥

-इस श्रुतिप्रतिपादित परमप्रेमरूपताको ध्वित किया। भगवत्स्वरूपके विषयमें कहते हैं---- ऐसे जो श्रीकृष्ण भगवान् हैं, वे प्रकृति-पुरुषरूप अपनी शक्तिने विशिष्ट होते हुए प्रत्येक जीवके अंदर अन्तर्गामिस्वरूपसे विश्वमान हैं।





श्रीकृष्ण-ध्यान-९

( वजनामृत, प्रथम प्रकरण, १३ ) इस वजनसे उपास्य-स्वरूपका अन्तर्यामित्व तथा कर्मफलदातृत्वरूप असाधारण गुणयोग दिखलाया, जो भगवानुको छोड्कर अन्यत्र कही नहीं है। उपास्य स्वरूपका आगे और वर्णन करते हैं-'अक्षर बाममें श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम नारायण सदा विराजमान हैं' ' ' 'वह पुरुषोत्तम नारायण सबके स्वामी हैं और अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डके राजाधिराज हैं।' (बचनामृत, प्रथम प्रकरण, २३ ) इस वचनसे 'जन्मादास्य यतः', 'यतो वा इमानि भृतानिः इत्यादि अतिप्रतिपादित परमात्माका जगजनमादिः कारणःवरूप सम्पूर्ण ऐश्वर्य बतलाया । भएवं भगवान् तथा भगवान्के भक्त सदा साकार ही हैं। ( वचनामृत, प्रथम प्रकरण, ३३ )---इससे भगवान तथा भगवानके भक्त मुक्तींकी सदा दिव्य साकारता बतलायी, जिसका ध्योऽधावधी पुरुपः', 'आप्रणखात्सर्व एव सुपर्णः', 'यथा कप्यासपुण्डरीकम-क्षिणीः' 'महारजतं वासः' इत्यादि श्रतियोमें वर्णन है। 'शास्त्रमें भगवानकों जो अरूप और निर्मुण कहा है, वह तो मायिक रूप तथा गुणका निषेध करनेके लिये कहा है। परन्तु भगवान् तो नित्य दिव्यमृति हैं और अनन्तकस्याण-गुणयुक्त हैं।' इस प्रकार उपास्य परमात्मखरूपका वर्णन 'श्रीमुधासिन्ध्' अर्थात् 'यचनामृत'में बहुत प्रकारसे किया गया है। यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया है।

श्रीशिक्षापत्रीमें भी---

स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषेसमः। उपास्य इष्टरेवो नः सर्वोदिभीवकारणस्॥

-इस वन्त्रमें सर्वाविभाविके कारणस्वरूप अक्षराधिपति परव्रष्ट पुरुपोत्तमकी ही उपास्पता वतलाते हैं और भन तु जीवा सुदेवाचा भक्ता ब्रह्मविदोऽपि न्वं इस वाक्यसे भगवान्को छोड अन्य सबकी अनुपास्पता । श्रीनित्यानन्द-मुनिविराचित 'श्रीहरिदिग्वजय' ग्रन्थमें उपास्य स्वरूपका इस प्रकार निरूपण है—

> सर्वज्ञं सर्वशक्तिं च परं श्रक्ष पशस्परम् । सर्वोन्तरारमा भगवान् स एव पुरुषोत्तमः ॥ भुता सर्वशरीरस्य सस्य सर्वोन्तरासमना । ज्ञानशक्त्याविकल्याणगुणशुरमनुसारतः

### पाङ्कुग्ययोगमाश्रिष्य स्मर्यते भगवाभिति । परो यदेष पुरुषात् क्षराच त्यक्षराद्वि ॥

अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परात्पर को परब्रह्म हैं, वही सरके अन्तरात्मा भगवान् श्रीपुरुपोत्तम हैं। वे ज्ञान, शक्ति आदि कत्थाणगुणगणविशिष्ट हैं और सब शारीरोंमें अन्तरात्मारूपसे अवस्थित हैं। पहुणैश्वर्ययोगसे वे भगवान् कहाते हैं, ये शरपुरुप और अक्षरब्रद्दा दोनोंके परे हैं।

इन मगवानकी प्रीतिके विषयमें इसी बन्यमें आगे जो कुछ कहा गया है। उससे स्पष्ट होता है कि इन नित्य स्वभावसिद्ध अपार आनन्दस्वरूप भगवानको जो भक्ति है। वह ज्ञानकी पराकाष्ट्रा है। भक्तिको जो ज्ञानका अञ्च बतलाते हैं, व इसके तत्त्वको नहीं जानते-- 'ज्ञानाकतां वदेवस्त भक्तेः स त न तत्त्विवत ।' अतः श्रीस्कामि-नारायणसम्प्रदायमे भगवद्भक्ति या उपासनाका बहत ऊँचा स्थान है। श्रीशाण्डिल्यसत्रपर जो श्रीनित्यानन्द-विरचित भाष्य है, उसमें उपास्यखरूपका बहुत सन्दर मनोहर वर्णन करके उपासनाका यह लक्षण किया है कि एमे जो कारण्य, सौशील्य, वात्सल्य, औदार्य तथा ऐश्वर्यके पाराबार, प्रणतींके आर्तिनाशन, भक्तवास्तत्वैकजलिंग, अनन्तेश्वर्यमहाविभृति, ब्रह्मभूतानन्तकोटिमकोपासित जिनके त्तरण-कमल हैं। जो कोटिकन्दर्यलावण्यस्यरूप और नवीन-नीरदश्यामलतन् हैं, विविध विचित्र वस्त्रभूपणभूपित हैं, जिनके पूर्ण शारद-चन्द्रवदनका मन्द हास्य अत्यन्त मनोहर है, अनेक कोटि सूर्येन्द्रओंके भी युगपन् प्रकाशसे अधिक समुज्ज्वल जिनकी कान्ति है। श्रीदाम-नन्दादि पार्षद जिनका यशोगान करते रहते हैं, चकादि आत्मीय आयुष जिनकी चरणसेवामे लगे हैं, उन अखिल निगमसंस्तृत दिव्यचरित भगवान पुरुषोत्तमकी महिमाको जानकर उनसे जो अनन्य प्रेम करना है, वही पराभक्ति और वही सबी उपासना है।

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें सर्वाविभाविकारण अक्षराधि-पति पुरुषोत्तमरूपसे श्रीस्वामिनारायण भगवान्की उपासना की जाती है और सम्प्रदायके सभी निष्ठावान् पुरुष इस प्रकार श्रीस्वामिनारायणके रूपमें श्रीपुरुषोत्तमकी उपासना कर अपनी ऐहिक तथा पारलैंकिक परम सिद्धि प्राप्त करते हैं।



# श्रीस्वामिनारायणके मतानुसार साधन

( लेखक--वेदान्ततीर्थ सांख्ययोगर्स पं० श्रीभेतवैकुण्ठ शास्त्री )

सब दार्शनिकोंकी भाँति श्रीस्वामिनारायण भगवान्ने भी स्वस्वरूपाविभीवपूर्वक ब्रह्मप्राप्तिके कुछ साधन निश्चित किये हैं। जिनका विवरण इस लेखमें दिया जायगा।

योगशास्त्रके 'शीचसन्तोपतपःस्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि' इन साधनोंमें शीचसे लेकर स्वाध्यायपर्यन्त मोक्षके साक्षात् साधन नहीं हैं, बल्कि चित्तशुद्धिद्वारा ईश्वर-प्रणिधानके साधक साधन हैं; मोक्षका साधात् साधन तो ईश्वरप्रणिधान ही है। 'आईसास्त्यास्त्येयब्रह्मचर्यापरिमहाः' भी चित्तशुद्धि-द्वारा ही मोक्षके साधक होनेसे, मोक्षके प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष साधन हैं।

मोक्षरप साध्यका स्वरूप स्वस्वरुपाविभीवपूर्वक ब्रह्मप्राप्ति है। स्वस्वरूपाविभीवका अभिप्राय यह कि जीवात्माका अपना जो मूलभूत स्वरूप है अर्थात्—

अपहृतपाप्मा विज्यसे विमृत्युविभोको विजिधित्साः ऽपिपासः संस्थकामः सस्यसङ्करमः ।

—उस स्ररूपका आविभाव । और तब मायाके अष्टावरण—-

### भूमिशपोऽनलो वायुः सं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं में भिक्षा प्रकृतिरष्ट्या ॥

--से रहित दिव्यलोक या अक्षरधाममें भगवान्की प्राप्ति, यही मुक्तिका स्वरूप है। यही बात इन श्रुतिवचनींसे प्रति-पन्न होती है-

'परं ज्योतीरूपं सम्बक् स्वेन रूपेणाभिनिष्यश्चते ।', 'तमेव विदिखातिसृत्युमेति', 'परास्परं पुरुषमुर्गति दिख्यम् ।' —इत्यादि ।

अर्थात् प्राकृत गुणॉसे मुक्त होकर स्वस्वरूपमें स्थित हो भगवानुको प्राप्त करना ही परममोक्ष है।

इस सम्बन्धमें एक बार मुक्तस्वरूप श्रीमुक्तानन्दस्वामी-ने श्रीस्वामिनारायण भगवान्से प्रश्न किया, 'भगवन् ! अक्षर-धाममें भगवान्के भक्त भगवान्की जिस सेवामें रत होते हैं, वह किन साधनोंसे प्राप्त होती है ?' इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान् स्वामिनारायणने सोलह साधनोंका निर्देश किया— (१) श्रद्धा, (२) स्वधर्म, (३) वैराग्य, (४) इन्द्रिय- निमह, (५) अहिंसा, (६) ब्रह्मचर्य, (७) साधुस्मागम, (८) आत्मनिष्ठा, (९) भगवन्माहात्म्यज्ञानसे युक्त भगवद्भक्ति, (१०) सन्तोप, (११) अदग्भित्व, (१२) द्या, (१३) तप, (१४) अपनी अपेक्षा गुणोंमें बड़े जो भगवद्भक्त हों उनमें गुरुभाव रखना, (१५) जो समकक्षाके भगवद्भक्त हों उनमें मित्रमाव रखना और (१६) जो अपनेसे कनिष्ठ हों उनमें शिष्यभाव रखकर उनका हित करना। भगवान्के ऐकान्तिक भक्त हन साधनोंके द्वारा अक्षरधाममें भगवान्की सेवा लाभ करते हैं। योगादि शास्त्रोंने जो साधन यताये हैं, वे हन सोल्ह साधनोंमें सर्वथा आ ही जाते हैं।

(१) भ्रद्धा—कटोपनिषद्की नाचिकेतःकथा प्रसिद्धः है । नचिकेताके पिता चाजश्रवाने यशफलकी इच्छासे विश्व-जिन् यश किया और दक्षिणामे सब धन दान कर दिया। अपने पिताको इस प्रकार ऋत्यिजोंके हाथ धन और गौओं-को दान करते देखकर निवकेताके हृदयमें श्रद्धाका आयेश हुआ और उसने पितासे पूछा, 'मुझे आप किसको दान करेंगे ?' याजश्रवाने कहा, 'मृत्युको !' और सचमुच ही उन्होंने अपने पुत्र नचिकेताको मृत्युको दान कर दिया । नचिकेता-पर मृत्युदेय प्रसन्न हुए और उसका उत्तम आदर सन्कार करके उससे उन्होंने तीन वर मॉगनेको कहा । नचिकेताने जो तीसरा वर माँगा। वह यह था कि देहादिसे अतिरिक्त जो आतमा है उसकी विद्या मुझे दीजिये। मृत्युने बालकको यह राज्य देते हैं। यह भीग देते हैं-इत्यादि अनेक प्रलोधन दिये: पर बालकने एक न सुनी और आत्मविद्याका जो वर उसने मॉना था, उसीको पूरा करनेका आग्रह करने लगा; क्योंकि वह श्रद्धांचे आविष्ट या । उसकी ऐसी अटल श्रद्धाः देखकर मृत्युदेवने उसे वह विद्या बतायी, जिसका माहातम्य स्वयं श्रुति ही इस प्रकार वर्णन करती है-

> य इसं परमं गुझं आवयेद् ब्रह्मसंसदि । प्रथतः आञ्चकाले वा तदानस्याय करपते ॥ तदानस्याय करपते ।

अर्थात् जो कोई इस परमगुष्य ज्ञानको बाद्यणीकी सभा-में अथवा श्राद्ध-प्रसङ्घमें सुनाता है, उसका यह कृत्य आनन्त्य-को अर्थात् अनन्त बद्यको प्राप्त करानेवाला होता है। अद्या- का यह फल है । भगवान् श्रीकृष्ण भी गीतामें कहते हैं— श्रद्धार्वोद्धमते ज्ञानं तत्परः संमतेन्द्रियः । ज्ञानं क्रव्या परां शास्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

(२) स्वतमं — अपने अपने वर्ण और आश्रमका धर्म पालन करना, परधर्मका आचरण न करना और पापण्ड-मतको भी न मानना । इस विषयमें श्रीस्वामिन।रायणका स्पष्ट आदेश हैं—

स्ववर्णाश्रमधर्मी यः सः हातच्यो न केनचित् । परधर्मी न चाचर्यो न च पाषण्डकल्पितः ॥ गीतामें भी भगवानका वचन है—

स्बध्में निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥

(६) वैराग्य—स्वामिनारायणने वैराग्यका यह लक्षण किया है---

### वैराग्यं ज्ञेयमप्रीतिः श्रीक्कुणेतरवस्तुषु।

अर्थात् भगवान्कं अतिरिक्त अन्य पदार्थीमें अप्रीति अर्थात् अनुरागका न होना ही वैराग्य है । जहाँतक विषयोंमें प्रीति है, वहाँतक ईश्वरप्रणिषान नहीं होता । इसलिये वैराग्य आवस्यक है ।

(४) इन्द्रियनिश्रह—इस विषयमें स्वामिनारायणका यह आदेश है—

सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसमा तु विशेषतः।

अर्थात् सब इन्द्रियोंका जय करे, पर रसनाका विशेष रूपसे। श्रीमद्भागवतमें इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर दौड़ना ही बन्ध और इन्द्रियोका संयम ही मोक्ष कहा गया है—

## बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः।

(५) अहिंसा—श्रीस्वामिनारायणने अपने आश्रित सत्संगियोंको स्पष्ट ही आदेश दिया है कि किसी भी प्राणीकी हिंसा न करें; कूँ, खटमल आदिको भी जान-बृक्तकर न मारें—

## कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः । सृक्ष्मयुकामस्कुणादेरपि बुद्धपा कदाचन ॥

(६) ब्रह्मचर्य-- ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्य तो सबसे पहले आवश्यक है। ध्यदिञ्कलो ब्रह्मचर्य चरन्ति यह श्रुति है। कारण, ब्रह्मचर्यके बिना सदुपदेशका यथार्य बोध हो ही नहीं सकता।

'अथ यशज्ञ इत्याचक्षते अझचर्यसेव तद्रस्वर्येण क्षेत्रेड्डा-स्मानसङ्ख्यिन्दते ।'

इस श्रुतिमें महको ब्रह्मचर्य ही कहा है। ब्रह्मचर्यके विना यज्ञकी विद्धि नहीं होती । देवपक्षसे इन्द्र और असुर-पक्षसे विरोचन बत्तीस-बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके तब आत्माको जाननेके लिये प्रजापतिके पास गये थे । प्रजापतिने आत्मविद्याका जो प्रथम उपदेश दिया, उसे सुनकर इन्द्र और विरोचन लौट गये। विरोचन उतनेसे ही सन्त्रष्ट होकर फिर प्रजापतिके पांच नहीं आया । पर इन्द्रका उतनेखे सन्तोष नहीं हुआ । वह प्रजापतिके पास लौट आये । तव प्रजापतिने उन्हें फिर बत्तीस वर्ष ब्रह्मस्वर्यवतसे रहनेको कहा । उसके बाद आत्मविद्याका पुनः उपदेश दिया । फिर भी समाधान नहीं हुआ। तब बत्तीस वर्ष फिर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक रहनेके पश्चात् पुनः उपदेश दिया । पर इससे भी पूरा काम नहीं हुआ । तब ५ वर्ष और ब्रह्मचर्य-पालन करके इन्द्र प्रजापतिके पास रहे। इस प्रकार १०१ वर्ष ब्रह्मचर्यभालन करनेके बाद इन्द्रको आत्मशान हुआ । इसलिये ब्रह्मचर्यको साधनोमै सबसे वलवत्तर, साधन जानना चाहिये ।

(०) साधुसमागम—श्रीमद्भागवतमें यह प्रतिपादन हुआ है कि ज्ञानियोंको भी अपनी आसक्तिका पाश बड़ा ही कठिन मालूम होता है, पर साधुसमागममें यही आसक्ति खुला हुआ मोक्षका द्वार बन जाती है—

प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः। स एवं साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्॥

(८) आत्मनिष्ठा--श्रीखामिनारायण आत्माका खरूप इस प्रकार बतलाते हैं---

इल्प्योऽणुसूक्ष्मश्चिद्गो ज्ञाता व्याप्यासिकां वसुम् । ज्ञानशक्तया स्थितो जीवो ज्ञेचोऽच्छे**चा**दिकक्षणः॥

अर्थात् जीव हृद्यमें स्थित है, अणु-सहरा सूक्ष्म है, चिद्र्प है, बाता है और अपनी कानशक्तिने समप्र शरीरको व्याप कर रहता है। उसे अच्छेद्यादि लक्षणोंसे युक्त अर्थात् अच्छेद्या, अद्वार, अद्वर, अर्थात् अच्छेद्य, अदाह्य, अद्वर, अशोष्य, नित्य, अद्वर, अपर, अशोक, सत्यकाम, सत्यक्क्ष्ट्रप जानना चाहिये। अपने आपको इस प्रकार निश्चयपूर्वक जानना ही आत्मनिष्ठा है। आत्मस्करूपके विषयमें यह श्रुति है—

न जायते क्रियते वा विपश्चि-भायं कुतक्षित्र वसूत कक्रित्।

### अजो मित्यः शाश्वलोऽयं पुशणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥

( °. ) महास्म्यज्ञानयुकः मण्डद्वकि—'माहास्यकान-युग्भूरिस्नेही भक्तिश्च माधवे ।' भगवान्के प्रति माहास्य और ज्ञानले युक्त स्नेह ही भक्ति है ।

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाइसेवनम् । श्रर्भनं वश्दनं दृश्दयं सस्यमारमनिवेदनम् ॥

-यह नक्या साधन-भक्ति है । दसवीं भक्ति प्रेमलक्षणा है, जिसमें भक्त और भगवान्के बीच कोई व्यवधान नहीं रहता । माहात्म्यज्ञानसे ही भक्तिका उद्देक होता है ।

(१.०) सन्तोष-भागवतपुराणका वचन है-

पण्डिता बहवो राजन् बहुज्ञाः संभयन्छिदः । सदसस्यतयोऽप्येके ह्यसन्तोषात्पतस्यधः ॥

'कितने पण्डित, बहुर, संशयका छेदन करनेयाले, सदसस्पति होकर भी असन्तोपने अधःपतित हो जाते हैं।' सन्तोपके बिना आत्मोन्नतिका सधन हो ही नही सकता।

यदच्छयोपपञ्चेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः ।

'जिस किसी भी अवस्थामें सन्तुष्ट रहना मुक्तिका कारण हो जाता है।'

(१९) अद्रस्मित्व-दम्भका सर्वथा त्याग ।

(१२) दया--दयाभावतं भगवान् प्रसन्न होते हैं। श्रीमद्भागवतमें लिखा है--

### द्वया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केमचित्। सर्वेन्द्रियोपझान्त्या च तुष्यस्याञ्च जनाईनः॥

्याणिमात्रपर दया करने, जो कुछ मिले उससे सन्तुष्ट रहने और सब इन्द्रियोंके शान्त-दान्त होनेसे भगवान् तुर्रत प्रसन्न होते हैं।

- (१३) तप—आत्मचिन्तनकी पात्रता चित्तशुद्धिके विना नहीं होती और चित्तशुद्धि तपके विना नहीं होती ! इसलिये तम आवश्यक है ।
- (१४) अवनेते गुणोंमें बहे जो भगवद्भक्त हैं, उनमें गुरुभाव रखनेते उनकी किञ्चित् कृपा भी महत्कल्याण करनेमें समर्थ होती है।
- (१५) अपनी समकक्षाके भगवद्भक्तोंमें मित्रमाव रखना, अपने समान या अपनेसे भी अधिक उनकी आत्मोन्नतिकी कामना करना भी महानु कल्याणकारी है।
- (१६) अपनेते जो किन्छ हैं, उन्हें सहायक्षके पात्र जानकर उनका हित करना, भगवान्के मार्गर्मे उन्हें आगे बहाना भगवान्को ही प्रकल करना है।

इन सीलह साधनींको जो लोग श्रदा-भक्तिके साथ सानन्द करते हैं, उन्हें यहाँ भी वही आजन्द प्राप्त होता है जो भगवद्राममे पहुँचे हुए मुक्त पुरुपोंको होता है। करके देखनेसे यह आप ही प्रत्यक्ष हो सकता है।

# थियासफोकी साधना

( लेखक--- श्रोई/रेन्ट्रनाथ दत्त, एम्० ए०, बी०पर्०, वेदान्तरक्ष )

श्री कत्याण समादकका अनुरोध है कि इस साधनाइ में धियासपीकी साधनाक सम्बन्धमें कुछ लिखूँ। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदू पूर्म, बौद्ध धर्म, पारसीच में अथवा ईसाई धर्मक समान धियासपी कोई धर्मक म्याय नहीं है। यियासपीको धर्मका विश्वद्ध गणित कहा गया है, और यही उसका यया वर्णन है। सब धर्मोंके पीछे और परे वह हुआ करता है। जिस पुरातन शानको उपनिषद्में ब्रह्मिया कहा जाता है, जो पराविद्या होने से पुरातन वेदान्त से अभिन्न है, उसीको आधुनिक जगत्में थियासपीका उद्शोप करनेवाली देवी श्रीमती एन् पी क्लावेट्स्कीने समस्त मानव जानका आदि और अन्त माना है। अब यह देखें कि इस थियासपीका साधनाक सम्बन्धमें क्या कहना है।

प्रथमतः यियासकीमे जीव या व्यष्टिपुरुषमात्रकी भगवदंश (गीताक शब्दोंमें भमेवांशः'), विश्वाचिका एक स्फुलिक अमृतांमन्धुका एक तरक कहकर, इस प्रकार 'तत्त्वमित', 'तोंऽहम' आदि वेदान्त-महावाक्योंका समर्थन किया गया है। जीव और अझ इस प्रकार एक हो हैं, दोनोंकी एक ही तन्-चिन्-आनन्दस्वरूप त्रिविध सत्ता है। अन्तर केवल इतना ही है कि ब्रह्म सुव्यक्त सम्बद्धानन्दर शक्ति शान-आनन्दकी महामहिम त्रिमृतिं हैं (जैश कि यियासकीकी परिभाषामें कहा जाता है), और जीव अव्यक्त सिव्यक्तिकी परिभाषामें कहा जाता है), और जीव अव्यक्त सिव्यक्तिकी परिभाषामें कहा जाता है। असी अव्यक्त हैं । इसल्ये वियासकी जीवकी 'ब्रह्मभूय' कहती है अर्थात् विकासक्तमले जीव किसी दिन ईश्वरके पूर्ण साध्यकी प्राप्त

होगा और यह कहेगा कि भी और भेरा पिता दोनों एक हैं। यह सिद्धि किस प्रकार होगी ! जीवके अंदर सुप्त ये तीन भाव—र्शाक्त, शान और आनन्द किस प्रकार जाप्रत् और व्यक्त होंगे ! यह कार्य साधनासे होगा।

थियासपीका यह सिद्धान्त है कि जीव-बीज प्रकृतिकी योनिमें बोरे जाते हैं—

### मम योनिर्महद्भाः तस्मिन् गर्भं द्वास्यहम्।

अशक्तिकी अवस्थामें इनका वपन होता है, जिसमें ये एक दिन शक्ति-सम्पन्न होकर उठें, और छोटे-छोटे बीजोसे बड़े-बड़े सुदृढ़ बुख बनें अथवा टिमटिमाती हुई चिनगारियाँ जलती-धथकती हुई ज्वालाएँ बनकर फैलें।

इसीको सिद्ध करनेके लिये जीवको मानो एक यही लंबी यात्रा करने भेज दिया गया i

#### तस्मिन् इंसी भ्राम्यते बदाचके।

'ब्रह्मचक्रमे हंसको (धियासफीमें उसे Monad कहते हैं) भ्रमण करना पड़ता है।' इस चक्रके दो अर्द्धभाग हैं, जिनका विचार आगे करेंगे। इनमेंसे एक प्रवृत्तिमार्ग है और दूसरा निवृत्तिमार्ग।

इंसने पहले खिनज धातु-जगत्में प्रवेश किया और कई जन्म उस योनिके विताकर यह वनस्पति बना । वनस्पति-योनिसे मरकर और उस जगत्को पीछे छोडकर यह पशु बना । फिर काल प्राप्त होनेपर पशु-जीवनसे मरकर वह मानुगी-तनुमें प्रविष्ट हुआ ।

एक प्राचीन हिंदू प्रन्थमें विकासकी इन अवस्थाओंका प्रायः पूर्ण वर्णन देखकर बड़ा कुनूइल होता है। इसमें यह कहा गया है कि धातुयोनिमें जीवको बराबर २० लाख बार जन्म लेना पड़ता है। वनस्पति-सृष्टिमें आता है। वनस्पति-योनिमें उसे ९ लाख जन्म लेने पड़ते हैं, इतनी ही बार सरी-स्पयोनिमें, १० लाख बार पक्ष-योनिमें, ३० लाख बार पशु-योनिमें और चार लाख बार वानस्योनिमें, इतनी योनियोंमें इतनी बार स्रमण करके अन्तमें वह मनुष्य-योनिको प्राप्त होता है।

मनुष्य होनेपर वह पहले असन्य और पीछे धीरे-धीरे सम्य होता है। इस समय जगत्में जो मनुष्य हैं, उनमेंसे अधिकांश 'सम्य' पदवीको प्राप्त हैं; पर मनुष्य 'अभी अपूर्ण है, गर्मस्य अभेक-सा विद्रुप, अकृत, अधूरा और असिद्र है !' ( सर आलीवर लाज ) अर्थात् अभी वह प्रवृत्तिमार्गपर चल रहा है-जो बुछ मिलता है, उसे लेता हुआ आगे बढ रहा है । इसके बाद उसे कोता काटकर निवृत्तिमार्गपर आना होगा; इस मार्गमं अस्मे बढ़नेका साधन जो कुछ है, उसे देना है, त्याग करते हुए आगे बढ़ना है। अब वह समय आ गया है। जब जीवको साधनका आश्रय करके साधन-क्रमसे इस तरह चलना होगा कि 'उसका नदीन जन्म हो) ऊपरसे जन्म हो।' भारतवर्षमें दिजन्मा पुरुषको ब्राह्मण कहते हैं। बृहद्विष्णु-पुराणमें कहा है कि लाखों जन्म भटक कर अन्तमें जीव ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है। ब्राह्मणको यदाकाल साधन-चतुष्ट्रयसे सम्पन्न होकर अधिकारी बनना चाहिये। यह साधन-चतुष्ट्य है-विवेक, वैराग्य, पट्-सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व ! इन साधनोंसे सम्पन्न होनेपर दीक्षाका अधिकार प्राप्त होता है और यथाकाल उसे दीक्षा मिलती है। वेदान्तके अनुरूप ही थियामफीमें चार प्रकारके दीक्षित माने गये हैं। श्रीमत् शङ्कराचार्य इन्हीं चारोंको कुटीचक, बहुदक, इंस और परमहंस कहते हैं 🕂 बौद्धमतमें इन्हीं चारको स्रोत आपन्न सकृतामामी, अनागामी और अईत् कहते हैं। अईत् या परमहंस उस अधिकारीको कहते हैं, जिसे चतुर्य दीक्षा प्राप्त हो चुकी हो । इसके बाद जो दीक्षा है, वह दीक्षितको दीक्षितपदसे उठाकर सिद्ध पदपर बैठाती है। इन्हीं सिद्ध पुरुषोंको इस देशके लोग ऋषि कहते हैं।

ऋषि जब छठी दोक्षा लेता है, तब वह महर्षि होता है और महर्षि सातवीं दीक्षा लेकर परमर्पि होता है। यियासफी-में इन्हींको चोहान और महाचोहान कहते हैं। इस प्रकार जीव जो अज्ञानमें जन्म लेकर यात्रा आरम्भ करता है, वह साधनमार्गसे सर्वज्ञताको प्राप्त होता है।

परन्तु यहीं साधना समाप्त नहीं होती ! अब उसे इस समतल उपत्यकाको छोड़कर ऊँचे ढक्कए पर्वतके शिलरपर चढ़ना है—लौकिक विकासने अलौकिक विकासको प्राप्त होना है । मौलाना रूमी इसी बातकी ओर अपने इन अर्थपूर्ण शब्दोंद्वारा सङ्गेत करते हैं—'अबकी बार मैं मनुष्यभावसे मर बाऊँगा, जिसमें देवताके पंख मेरे शरीरमें निकल आवें।' अर्थात् बह महापुरुष में बनूँ जिसे उपनिषद् स्वराट्, विराट् कहते हैं, जो इस अनन्त आकाशमें धूलिकणोंके समान बिखरे हुए असंख्य ब्रह्माण्डोंमेंसे किसी एक ब्रह्माण्डका राजत्व या आधियत्य करते हैं। इन्हींको यियासफीमें बोलर लोगस (Bolar Logos) कहते हैं । पर इतनेसे

क्या जीव अपनी परागतिको पहुँचा ! नहीं, अभी नहीं। मौलाना रूमी कहते हैं—

'एक बार, फिर, मैं उठकर देवोंके ऊपर पहुँचूँगा। मैं वह वर्नें्सा, जो करपनामें नहीं समाता। वह जो कुछ है, उसके पास मैं छीट बाऊँगा।'

कहाँ लौटोगे ! लौटेंगे वहाँ जो हमारा 'अस्ता' है, जो वेदवाणीमें स्वस्थान या निजधाम है ।

'महामहिमाके हम नीचे बरसनेवाले बादल भगवान्से ही

यहाँ आते हैं। वही हमारा धाम है। कहना नहीं होगा कि यह निजधाम भगवान्ते भिन्न नहीं है।

इसीको वेदान्तमें ब्रह्मसायुज्य कहते हैं। 'ब्रह्म होकर वह ब्रह्मको प्राप्त होता है।' (बृहदा० ४।४।६) अब वह कम-से-कम इतना तो कह सकता है कि 'अब समाप्ति हुई।' यही दिव्य भवितव्यता है—जीवके लिपे थियासभी जिसका मार्ग निर्देश करती हैं।

# थियासफोकी उपासना-पद्धति

(लेखक-रायबद्दादुर पंड्या वैजनामजी, बी०२०, रफ्० टी० घट्छ)

इस उपासनामें शानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग आदि सबका समावेश है। इसके असल आचार्य जीवनमुक्त महातमा हैं, जो जगतमें प्रकट नहीं हैं। साधकका बहुत कालतक उनसे स्थल जगतुमे परिचय नहीं होता। वह सुष्ठिमें उन्हें उपदेश पाता है । वियासकी केवल ब्रह्मज्ञान है । मनुष्य विकासकमसे उच्चतर अवस्थाको प्राप्त होता जाता है, अन्तमें देवत्वको और उससे भी उच्चतर पदको प्राप्त होगा। उसे अपने विकासमें शीघता करनी है तो अपनेमें नैतिक गुणोंका, योगके यम-नियमादिकोंका, बेदान्तके साधन-चतुष्ट्योंका, समझ-वृक्षकर अभ्यासहारा विकास करना चाहिये। और सम्प्रदायोंसे भेद केवल इतना है कि जहाँ और सम्प्रदायोंमें साधक अपनी साधना केवल अपने आत्म-कल्याणके लिये ही करता है, थियासफ़ीमें साधक इन साधनाओंको इसलिये करता है कि इनसे वह विशेष योग्यता और पवित्रता प्राप्त कर जगतुकी विशेष सेवा कर सके। यहाँ साधक अपने मोक्षकी चिन्ता न कर जगत-कल्याणके लिये, दूसरोंकी सेवाके लिये, दूसरोंको मार्ग चलनेमें सहायता देनेके लिये। आरम्भसे प्रयत्न करता है। हाँ, यह सही है कि आरम्भर्मे यह बहुत थोड़ी सेवा कर सकेगा; पर परकस्याण ही उसका परम धर्म है। और सम्प्रदायोंमें साधनाद्वारा शक्ति पाकर, यदि साधन-चतुष्ट्य न सध जुका हो तो, उस यक्तिको स्वार्यकी और सर्च करके गिर पहना सम्भव है। यहाँ जबतक प्रित्रतान आ जाय, शाधकको कोई ऐसी शक्ति नहीं दी जाती जिसका दुरुपयोग हो सके । आजकल अंग्रेज़ीमें बहुत-धी पुस्तकें ऐसी छमती हैं, जिनमें दूसरोंपर अपनी इच्छाशक्तिद्वारा प्रभाव दालना बताया जाता है।

यह वासमार्ग गिरनेका रास्ता है। यियासफ़ीमें किसीकी इच्छापर प्रभाव नहीं डाला जा सकता, किसीपर ऐसा ग्रभाव नहीं डाला जाता कि वह अभुक विचार करे। उसे आशीर्वाद दिया जाता है। उसका कल्याण मनाया जाता है, उसके विचारार्थ उसके मनमें विचार उत्पन्न किये जाते हैं, पर उसकी इच्छाशक्तिको सदैव स्वतन्त्र छोड दिया जाता है। जिसमें वह चाहे जैसा अपना निर्णय करें ! यियासफिस्ट साधककी यह आकाङ्का रहती है कि वह अपनी साधनामें सिद्ध होकर जगत्के दूसरे लोगोंको मार्ग चलनेम सहायक हो । इसल्यि पहले यह अपने मन, विचार, मनके भाव, कर्म और स्थूल दारीरके संयममें लगता है। समझ-बुझकर अच्छे-अच्छे सटगुणींका मनन और निदिध्यासन कर वह उनको अपने अंदर अभ्यासद्वारा बहाता है। अपने आहार-विद्यारको सास्त्रिक बनाकर अपने कोशोंको शुद्ध करता है। अपनी चेदनाको शरीरमे शिल कर ऊँचा चढाने, अपने आपको कारणशरीरस्य जीवातमा जानकर शरीरकी इन्डियों-का निम्नह करने, और पीछे यदि हो सके तो, अपनेको सबमें देखने और सबको अपने अंदर देखनेका प्रयक्ष करता है। (देखो भगवद्गीता अध्याय ६, क्लोक २९।) इस साधकको ऐसा वाक्संयम भी करना चाहिये कि वह केवल सत्य, प्रिया, हितकारी और अनुद्वेगकर वाक्य ही बोले। ऐसा साधक अपनी चेतना ईश्वरसे मिलानेका प्रयक्त करता है। योड़ी देरके लिये अपनेको भूलकर उस जैंची ईश्वरमय चेतनामें स्थित होना चाहता है। यह अपने ध्यानमें जगतुको, जाने हुए दुलियोंको और सबको उनके करूयाणके आधीर्वाद भेजता है।

प्रत्येक सौरमण्डल एक विश्व है। कितने यिश्व हैं और कितने ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि हैं—इनकी गिनती नहीं है, यह देवीभागमतका कहना है। यियासफीका भी यही कहना है। इसिलये सौरमण्डलमें वर्तमान या व्याप्त, उसको चलानेवाली शक्ति ही हमारा ईश्वर है। उसमें और परमझमें कितना अन्तर है, इसका विचार मनुष्यकी बुद्धिसे परे है। उपामना इस सौरमण्डलव्याप्त ईश्वरकी ही हम कर सकते हैं। उसकी सत्ता सर्वत्र कार्य करती है। सार सौरमण्डलमें वह सर्वशक्तिमान और सर्वका शान रखनेवाला है। सबकी सची आर्त हृदयकी पुकार उसके पास पहुँचती है, और यह उसका उत्तर देता है। पर जैसे सकाम भक्ति गौण है, वैसे ही ईश्वरसे अपनी नीची इच्छाओंकी पूर्तिके लिये प्रार्थना करना इलकी बात है।

जब साधन-चतुष्टय कुछ सध चुकते है और माधकमें कुछ योग्यता आ जाती है और जनसेवाक कारण साधकका पुण्यसञ्जय हो जाता है तो ब्रह्मनिष्ठ अहत्व्य गुढ उसे अपना परीक्ष्यमाण शिष्य बनाते हैं। सूक्ष्म प्रकृतिको उस शिष्यकी प्रतिभृति यनाकर अपने यहाँ रखते हैं। शिष्यके प्रत्येक भावसे यह मूर्ति प्रभावित होगी और दिन-रात्रिमें एक बार देख डेनेसे शिष्यके मनके भावोका दिनभरका पृरा-पूरा हाल गुढको ज्ञात हो जायगा। गुढ शिष्यके ऊँचे कोषीपर अपना प्रभाव भी डालता रहता है। जब शिष्यकी परीक्षा करते रहनेसे ज्ञात होता है कि शिष्यमें काफी सान्विकता और पवित्रता आ गयी हैं, तब गुढदेव उस शिष्यको अपना स्वीकृत शिष्य बनाते हैं।

स्वीकार कर लेनेसे गुरुदेय और शिष्यमें ऐसी एकता और यनिष्ठता हो जाती है कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती । अब गुरुदेवकी सब शिक्तयाँ शिष्यपर आप से आप कार्य करती हैं। शिष्यके सब विचार गुरुदेवके मनमें पहुँच जाते हैं। यदि अपिवत्र विचार शिष्यके मनमें आये तो गुरुदेवको योड़ी देरके लिये दोनोंके बीचमें परदा डाल देना पड़ता है। गुरुदेव अपनी शक्ति शिष्यके द्वारा दूसरोंक कल्याणार्थ मेजते हैं। इस पदमें शिष्य और गुरुदेवका अवर्णनीय ऐक्य हो जाता है। जबतक शिष्यको दूसरोंका क्वर्णनीय ऐक्य हो जाता है। जबतक शिष्यको दूसरोंका हित्तचिन्तन करते रहने, दूसरोंको अपना ध्यान और शक्ति देने, कल्याणकारी विचार और आशीर्वाद सब मनुष्योंमें वितरण करनेकी आदत न पड़े, तबतक वह शिष्य स्वीकृत नहीं होता। स्वीकृतिके आरम्ममें शिष्यको ऐसा मान होता है कि मुक्तमेंसे बहुत-सी शक्तिका प्रवाह किया जाता है।

पीछिसे मंद प्रवाह सदैव होता रहता है और विशेष प्रसङ्घ-पर विशेष प्रवाह होता है। इसके पश्चात् साधन-चतुष्ट्यके अभ्यासमें काफी उज्जित हो चुकनेषर प्रयम दीशा होती है। जो भगवान् सनस्कुमारकी आग्रासे दूसरे महात्मा देते हैं। तब शिष्य इन महात्माओं के सङ्घका एक अदना सदस्य बनता है। इसको बौद्ध-साहित्यमें सोतआपत्ति और संन्यासादि उप-निषदों में कुटीचक कहते हैं। इसके परे तीन और दीक्षाएँ होती हैं, जिन्हें सङ्घदागामी या बहुदक, अनामासी या इंस और आईत् या परमहंस कहते हैं। इनके वर्णन करने-की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इसके परे अशेख या तुरीवा-तीत अथवा जीवनमुक्त महात्माका पद है।

अईत्पदप्राप्त व्यक्ति भी शिष्य प्रहण नहीं कर सकता, केवल अशेख या जीवन्मुक्त महात्मा ही गुरू बन सकते हैं। श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणमें वर्णित मरू और देवापि दो महात्मा इस संस्थाके मूल सञ्चालक और गुरु हैं। इनके सिवा जीस्स इत्यादि और महात्मा भी इस पदके हैं। भगवान् अगस्य इनसे भी ऊँचे हैं। ये सब स्थूलकारीर-धारी हैं। कोई-कोई और भी स्थूलकारीर रखते हैं, पर कई केवल सूक्ष्मग्रित ही रखते हैं और काम पड़नेपर स्थूल आकृति बना सकते हैं।

#### अदृश्य सहायक

इन महात्माओंको सब लोकोंमें कार्य करना पहला है । सब शिक्षित व्यक्ति सोनेपर अपने स्थूलशरीरसे निकलकर सुरुमशरीरद्वारा भुवलीकमें कार्य कर सकते हैं। पर उसका ज्ञान न होनेसे वे प्रायः अपने दिनके विचार लेकर ही उनकी उथेह जुन करते रहते हैं । वे चाहें तो उस भुवलींकमें परसेवाका बहुत सा कार्य कर सकते हैं। ऐसे प्रयन्न करने-वालेको आरम्भमें ऐसा भान हो सकता है कि मैं हवामें उह रहा हूँ या पानीमें तैरता हूँ या रेल या मोटरमें जा रहा हैं। यदि वह अनुक व्यक्तिको अनुक प्रकारकी सहायता देनेका विचार कर सोवे तो वह उस प्रकारकी सहायता अवस्य देगा, चाहे उसे जगनेपर उसकी समृति रहे या न रहे। कई लोग इस प्रकारका कार्य करते हैं। किसी-किसीको उसकी स्पृति भी रहती है। कभी कभी एक ही कार्यमें दो तीन व्यक्ति शामिल हो जाते हैं और जगनेपर दोनों तीनों अपनी अपनी स्मृति भिलानेपर सब भिलती हुई पाते हैं । भुवलींकके कार्यका अनुभव जगनेपर स्वप्नके रूपमें याद पड़ता है, पर उसमें हमारा भगज अपने विचार भी भर देता है। इस कारण दोनोंको अलग-अलग कर लेगा शीख लेगा चाहिये।

# सुफ़ियोंका साधना-मार्ग \*

( लेखक - हा० प्रम्० हाफिल सैयद मुहन्मर, प्रम्० ए०, पी-एच्०डी०, डी० लिट्०)

वेदान्तके सिद्धान्तोंके अनुरूप सुक्षीमतके सिद्धान्तोंमें भी श्रक्ककी अनुभूति साधकोंके हृदयमें अन्तःपक्षसे मानी गयी है। कर्मकाण्ड और आचारकी विशिष्टताका उतना अधिक महत्त्व नहीं है, जितना हृदयकी अनुभृतिसे आत्मसमर्पणका है। किन्तु यह कहना कि सुफ्षीमतमें साधना-पक्षका अमात है। सत्यसे तूर होगा। वह साधना-पक्ष क्या है। ब्रह्मकी अनुभृति-के लिये किन अवस्थाओं में होकर जाना पहता है, इसपर हम प्रकाश डाल्नेकी चेष्टा करेगे। पहले हम सुफ्षीमतके अनुसार ब्रह्म (जाते वहत) की भावनापर विचार करते हैं।

सफ़ीमतका ब्रह्म वेदान्तके ब्रह्मसे निम्न नहीं है। जिस प्रकार वेदान्तका ब्रह्म एक है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है (एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति), उसी प्रकार स्फ्रीमतमें भी ब्रह्म एक है-वह 'हस्तिए मुतलक' है । वह किसी भी रूप था आकारसे रहित है। वह सर्वव्यापी है, किन्त किसी वस्तुविशेषमें केन्द्रीभृत नहीं है। वह अगोचर और अन्नेय है, वह असीम है। उसमें कोई परिवर्तन और विनाश नहीं है । उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सन्य नहीं है। अतः वह एकान्तरूपसे एक ही है, और अन्य कोई सत्ता उसके समकक्ष नहीं है। ऐसी परिस्थितिमें ब्रह्मका जो शान होता है, वह किसी भौतिक साधनसे न होकर आत्मानुभृति-से ही होता है। इस ब्रह्मके अनन्त गुणोंको जानकर ही उसके सम्बन्धमें अपनी करपना कर सकते हैं। उसके विभवमें ही इम उसके लोकोत्तर रूपका अनुमान कर सकते हैं। इस रूपकी भावना, जो केवल 'एक' के रूपमें समझी गयी है, सुफ़ीमतमें 'ज़ात' संशांस अभिहित है। इस ज़ातका परिचय उसकी 'सिफ़त' में है । यह 'सिफत' जातकी वह शक्ति है, जिससे वह सृष्टिकी रचना करता है । सृष्टिकी अनन्त रूपवाली समस्त सामग्री है 'सिफत', जिसके द्वारा इम 'जात' की शक्तिमत्ताका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इसे इस वेदान्तर्मे भगयामात्रं तु कात्स्न्येनाभिन्यक्तस्वरूपात् के रूपमें मान सकते हैं। तुलसीके शब्दीमें ध्यन्मायायश्चति विश्वमिखलम्' की मावना भी यही है। इतना होते हुए भी निक्षत ज्ञातसे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। किन्तु परिक्षत

ही 'ज़ात' नहीं है। सिफ़तके अनेक रूप मिन्न होते हुए भी एक हैं। हम 'सिफ़त' को ज़ातसे उद्भूत गुण मान सकते हैं। जिस प्रकार किसी सुगन्धित पुष्पकी सुगन्धि पुष्पसे उद्भूत होते हुए भी पुष्प नहीं है। यद्यपि इम सुगन्धि और पुष्पको किसी प्रकार विभाजित नहीं कर सकते—पृल्की भावनाहीमें सुगन्धि है और सुगन्धिकी भावनामें ही पुष्पका परिचय है; किन्तु यह सब विशान किसी प्रकार भी जातको सीमाबद्ध नहीं कर सकता। कबीरने इसी भावनामें सगुणवादका विरोध करते हुए लिखा था—

जाके मुख माथा नहीं, नाहीं रूप कुरूप। पुहुष बाम तें पानगा, ऐसा नत्व अनूप॥

इस प्रकार हम इस निष्कपंपर पहुँचते हैं कि अहा या जानका अस्तित्व हमें केवल उसकी सिफत या खुष्टि करने-बाली शक्तिसे ही शात होता है । यदि उसकी भीसमृत' हमारे समक्ष न हो तो हम उसकी वास्तविक अनुभृतिसे विक्रित रहेंगे । हम सिफतको जानका एक 'प्रकट रूप' या 'अभिव्यक्ति' मानते हैं।

कुरानशरीप्रके शब्दोंमें आत्मा या 'रुष्ट्' 'अमरे रव' या ब्रह्मकी अनुशा है। हदीसमें लिखा हुआ है कि जाते बहुतने ( अथवा निर्मुण ब्रह्मने ) आत्माको अपने रूपके अनुसार ही उत्पन्न किया है। किन्तु इसलिये कि ब्रह्मका कोई रूप नहीं है, आत्माका भी रूप नहीं हो सकता । जिस प्रकार इम ब्रह्मकी सलताका परिचय परोक्ष रूपमें ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके किसी विशिष्ट आकारसे परिचित नहीं हो सकते, उसी प्रकार हम आत्माके भी किसी रूपको नहीं जान सकते, क्योंकि उसका कोई रूप या आकार नहीं है। यह आत्मा एक है। जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंमें किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मसं उत्पन्न जीवातमाओं में भी किसी प्रकारकी भिञ्चता नहीं हो सकती। प्रत्येक किरणमें जिस प्रकार सूर्य दिखलायी दे सकता है ( यदापि सम्पूर्ण सूर्य वहाँ नहीं है ), उसी प्रकार प्रत्येक आत्मामें ब्रह्मका रूप प्रतिविभिनत होता है । संक्षेपमें इस कह सकते हैं कि आत्मा यह दर्पण है, जिसमें बहा प्रतिबिम्बित होता है।

इस केखके लिखनेमें मुद्दे अपने परम मित्र प्रो० औरामकुमार वर्मा, प्रम्० ६०से विश्वेष सद्दायता मिला है, जिसके लिये में उनका

हमारे सामने अब यह प्रश्न उठता है कि इस सृष्टिका रहस्य क्या है ! क्ररानशरीक्षके अनुसार भा खलकतल इन्स य जिल्ला हुलाले आवदन (मैंने नहीं पैदा किया मनुष्य और देवताओंको-सिवा इयादतके लिये ) में ही सृष्टि-निर्माणका रहस्य है । अर्थात् खुदाने अपनी शक्तिसे जिस सुष्टिका विधान किया है। उसके लिये स्वानुभृतिके अतिरिक्त और कौन मार्ग हो सकता है ? जो सृष्टि ब्रह्ममय है, उसका स्वधर्म ही ब्रह्मकी उपासना होना चाहिये। यही भिद्धान्त क्रमनशरीफ़का है। यदि ध्यानसे देखा जाय तो सृष्टि-निर्माणके इस रहस्यमें ही उपासनामार्ग छिपा हुआ है। खदाया ब्रह्मकी इचादतका ताल्पर्य ही एक निश्चित साधनामें है। अतः सुक्षीमतमें सिद्धिके अन्तर्गत ही साधना-का मार्ग व्यक्तित है। यह साधना दो रूप प्रहण करती है-एक तो साधारण और दूसरा विशिष्ट । साधारण मार्गमें ती कुछ ही सिद्धान्त हैं। जो विधि और निपेधके अन्तर्गत हैं। करणीय और अकरणीयकी आजाओंमें ही इस मार्गकी रूप-रेखा है। अवामिर (विधि) और नवाही (निवेघ) का ही विधान इस सावारण माधनायक्षमें है। यह मनुष्यमात्रके साधारण धार्मिक जीवनके लिये आवश्यक है। कोई भी मनुष्य अपने अस्तित्वको तभी सफल मान सकता है, जब बह इन विधि और निपंधमय आदेशोंके अनुसार अपने जीवन-को मुचारुरूपमे सञ्चालित कर सके । इस प्रकारके जीवनमें संयम ( रियाज़त ) की बड़ी आवश्यकता मानी गयी है। साय ही आध्यारिमकताके लिये जीवनको अधिक से अधिक अलैकिक सत्ताके समीप लानेकी आवश्यकता है। इसके लिये ही 'नमाज' की आयोजना है। दिनके पाँच भागों में अपनेको ईश्वरके सम्पर्कमें लानेके लिये 'नमाज' का विधान रक्सा गया है। यह आचरण उन होगोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है जो संसारमें जीवन व्यतीत करते हुए र्टश्वरीय सत्ताकी ओर आकर्षित हैं। अर्घात् इस प्रकारके व्यक्तियोंके जीवनमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार-के पक्ष हैं। किन्तु मनुष्योंमें एक वर्ग ऐसा भी है, जो देवल आध्यात्मिक पक्षमे ही सन्तोप मानता है। उसके लिये लौकिक पक्षका कोई मृल्य नहीं है। उसे संसारमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं दीख पड़ती, जो उत्ते स्थायी सुख और शान्ति दे सके । वे इस संसारको क्षणभङ्गर मानते हैं, इसके सुखोंको मृगतृष्णा और इसकी आशाओंको इन्द्रघनुषकी माँति आधारहीन समझते हैं। उनके लिये एंसारका अस्तित्व वास्तविक नहीं है। अतः लौकिक पश्च उनके सामने कोई

महत्त्व नहीं रखता । वे एकमात्र अलैकिक या आध्यात्मिक पश्चकी सार्यकता ही मानते हैं और इसीमें उन्हें परम सुख और आनन्दकी चरम प्राप्ति होती है। यह अलैकिक या आध्यात्मिक पक्ष ईश्वरके जय (ज़िक्र) या स्मरणमें ही माना जाता है। यह स्मरण दो प्रकारसे मान्य है—

- ईश्वरके नाम और उसके गुणीका जाप इस प्रकार हो कि उससे समस्त जीवन ओतप्रोत हो जाय! ग्रारीरके प्रत्येक भागमें उसी अलैकिक सत्यका सञ्चार हो ।
- २. साथक इंश्वरीय तत्त्वका चिन्तन दार्शितक रूपसे करे। वह आत्मा और परमात्माके पारस्परिक सम्बन्धपर विचार करे और दोनोंके स्वरूपनिर्धारणमें लीन हो।

इन दो विभागोंपर हम विस्तानसे विचार करेंगे । इनके अन्तर्गत जनके अनेक रूप हैं। मनुष्यकी जितनी सॉर्से हैं। उतने ही अधिक साधनाके मार्ग हैं। किन्तु हम 'क्षेपमें कुछ ही मार्गोका निर्देश करेंगे।

तबजह (पान) - इस साधनामें (मुर्तिद) गुरु शिष्य (मुरीद) को अपने सामने घुटने मोड़कर बैठावे और खयं भी उसके सामने इस प्रकार बैठे । फिर हृदयको समस्त भावनाओंसे रहित एवं एकाग्र करके अछाहका नाम १०१ साँसमें अनुमानसे शिष्यके हृदयपर अनुलेखित करे और यह विचार करे कि अछाहके नामका प्रभाव मेरी ओरमे शिष्यके हृदयकी ओर प्रेरित हो रहा है । इस प्रकार एक या अनेक प्रयोगोंमे शिष्यके हृदयमें आलोक छा जायगा और उसके हृदयमें जायति इस प्रकार हो जायगी कि वह उपासनाका पूर्ण अधिकारी वन सकेगा।

विक जेहर-इस साधनाका सम्बन्ध 'चिक्तिया वंश' से हैं और यह साधना अधिकतर गोपनीय रक्खी जाती है। इसे तई जुदके बाद ही व्यक्त कर सकते हैं। उसकी प्रार्थना यह है—'या अलाह, पाक कर मेरे दिलको अपने गैरसे और रोशन कर मेरे दिलको अपने पहचानके नूरसे हमेशा या अलाह, या अलाह, या अलाह। 'इसं साधनाका यह दंग है—साधक आलती-पालधी मारकर बैठे और दाहिने तथा बार्ये पैरके

- इंडियोगमें इसी स्थितिको 'अजपा जाप' कहते हैं।
- स्फ्रीमतके सिद्धान्त चार वर्ग (स्फ्रूल) के ई-चिद्दितया, कादिरिया, सुहरवर्दिया और नक्शवंदिया।
- २. एक प्रकारकी नमाज, जो रातके बारह बजेके बाद पड़ी जाती है।

अँगुठे और उसके बराबरवाली अँगुलीसे पाँचके घुटनेकी अड़में नीचेकी तरफ़ 'रगे कीमास' को पकड़े (रगे कीमासका सम्बन्ध हृदयसे है, उसे दवानेसे हृदयमें उष्णता उत्पन्न होती है ) । बैठनेमें कमरको सीधा रखना चाहिये और सुख पश्चिमकी ओर हो । दोनों हाथ जानुऑपर रक्ले और 'बिसमिला' कहकर तीन बार कलमा 'ला इलाह इक्षिलाह' पढ़े, इसके बाद जानुओंकी ओर इतना सिर भुकाये कि माथा धुटनेके पास पहुँच जावे और वहाँसे मधुर स्वरसे 'ला इलाह' का आरम्भ करके सिरको दाहिने घुटनेके ऊपरसे लाते हुए दायें कंधेतक फिराता हुआ लाये और धाँसको इतना रोके कि जितनी देरमें तीन ज़रबें ( अलाइके नामका उच्चारण ) लग सकती हैं। इसके बाद सिरको कुछ पीठकी ओर टेट्रा करके ध्यान करे कि ईश्वरके अतिरिक्त जितने सङ्करप-विकरप हैं, वे सब मैंने पीठके पीछे डाल दिये। इसके बाद सिरकी वार्यी तरफकी छातीकी ओर सकाकर, जहाँ द्वदयका स्थान है, 'इल्लिलाइ' कहे और यह विचार करें कि मैंने ईश्वरीय प्रेम-को हृदयमें भर लिया। हा इहाहको 'ज़िके नफी' और इलिलाहको 'जिक्ने इसवात' कहते हैं । 'नर्फ़ा' के वक्त आँखें खुडी रहनी चाहिये और 'इस्वात' के समय बंद ।

विके पासे अनकास-इस साधनाके अनेक रूप हैं। जिनमें केवल दो द्रष्टल्य हैं। पहला नफी था इसवात का पासे अनफास अर्थात् जब भीतरका साँस जाय तो ला इस्टाह कहें। सिर्फ़ और जब वाहरका साँस आये तो इल्लिल्ल कहें। सिर्फ़ साँसमें यह उच्चारण हो। यहाँतक कि समीप वैठे हुए व्यक्तिकों भी यह ज्ञात न हो सके। (यह समस्त साधना करते समय प्रत्येक साँसमें दृष्टि नाभिपर रहें और सख बंद रहें)।

हन्ते दम-यह साधना समानरूपने सभी स्फियोंमें मान्य है, विशेषकर चिस्ती और कादरी इस माधनके विशेष पश्चमें हैं। नक्शरंदी इसे परमावश्यक तो नहीं मानते, तथापि वे इसकी उपयोगितामें विश्वास रखते हैं। यह साँमका अभ्यास है ( हटवोगके प्राणायामका रूप भी इसी प्रकार है )। मानसिक उन्नतिके साथ यह शारीिक उन्नतिका भी मूल-मन्त्र है। इसके अभ्यासका ढंग यह है कि नाक और मुँह बंद करके साँक रोकनेकी शक्ति बदायी जावे।

शानंत्र नसीर-यह ख्याजा मुईनुदीन विक्तीका विशेष साधन है। इससे मानसिक व्याधियाँ दूर होती हैं। इसका प्रकार यह है कि साय-प्रातः अपने जानुओंपर बैटकर मनको एकाम कर दोनों ऑखोंकी दृष्टि नासिकाके अम्रभागपर जमावे और निर्निमेप होकर देखे । इस दृष्टिमें अपरिमित ज्योतिका अनुमान करे । मारम्भमें नेत्रमें पीड़ा हो सकती है, किन्तु अन्तमें अभ्यासने साधना सरल हो जायगी ।

शक्के महमुदा-इस साधनामें दृष्टिको भौहोंके बीचमें जमाना चाहिये । यद्यपि यह साधना पहले कठिन जान पड़ती है, किन्तु इससे दृदय चैतन्य हो आता है । पत्रज्ञलिकं योगसूचमें त्रिकुटीका विधान इसी प्रकारका है ।

मुनतानुत अवकार - इसके अनेक रूप हैं। किन्तु सबसे सरल रूप यह है कि आँखा नाका काना मुखको हायकी उँगलियोंने यंद करके सॉसको नाभिने खींचे और मस्तकतक ले जाये। यहाँ उमे रोककर शक्तिके अनुसार कुम्भक करे। जब सॉसको नाभिने जीवे हैं। अहार के जाने लगे तो यह 'अल्डाह' का उच्चारण करे और जब सॉसको मस्तिक्कमें स्थापित करे नो 'हू' कहें। 'हू' कहते समय ऑस्पको हृदयकी ओर स्थिर करे। जब कुम्भकमें सॉसकी शक्ति घटने लगे तो उसे नाकके मार्गने निकाल दें और इसीका पुनः अभ्यास करे। यह पहले एक या दो बारसे प्रारम्भकर अन्तमे बहुत देखक बहायी जा सकती है।

श्राके सीतं सम्मदी-इस साधनामे आँखा नाका कान और मुखको बंद कर जैंचे स्थानमे नीचे स्थानको मिरने-याली जलधारकं दाश्यका अनुमान करे । इस अनुमानके साथ 'इस्मे जान' (ईश्वरके नाम) पर ध्यान रक्षे । कममाः यह अनुमान सर्यमे परिणत हो आयगा और वह आध्यात्मिक नाद मुन पहेगा, जो प्रत्येक साधकका आदर्श है । (योग-शास्त्रमे इसके समान ही अनहद नादकी व्ययस्था है ।)

मुरातबाक-यह एक विशेष माधना है जो अनुमानकी शक्त बदाने और किसी बस्तुविशेषके रूपकी हृदयङ्गम करनेके द्वियं की जाती है। इर मुरातबंग जानुऑपर बैठना, गर्दन शकाना, ऑग्वें यद कर ध्यान करना आवश्यक है। अनेक मुरातबेंसिय नीचे एक मुरातबेका वर्णन किया जाता है। उससे अन्य मुरातबेंका अनुमान किया जा सकता है।

मुगलका इस्मे बात-इसका यह ढंग है कि वज़् करके (जलसे ख़च्छ होकर ) पश्चिमकी ओर बैठ जाय और यिम्मिला पढ़कर गर्दन झकाकर इस्मे ज़ातका ध्यान करे।

 अरबी जयानमें रक्षव गर्दनको कहते हैं । मुरानवा गर्दन झुकाकर किया जाना है, इसलिये इसका नाम मुरानवा रवन्वा गया है। यानी 'इस्में अलाइ' पर एकामचित्त हो । इससे इन्द्रियकी चञ्चलता नष्ट होगी । यदि सांसारिक सम्मन्धकी ओर चित्त दौड़े तो अपने गुरुकी ओर ध्यान एकाम करे । मारम्भमें इस अभ्यासके करनेमें कठिनाई होगी, किन्तु वह अभ्याससे धीरे-धीरे दूर हो जायगी और मन शान्त हो जायगा ।

अन्तमं यह कहा जा सकता है कि स्फ्रीमतके चार वर्गोंके अनुसार (जिनका निर्देश ऊपर हो चुका है) साधनाकं अनेक रूप माने गये हैं, किन्तु यहाँ इमने मुख्य-मुख्य साधनाओका निर्देश किया है, जो सभी वर्गोंमें मान्य हैं। इन साधनाओंपर दृष्टि डालकर सरलता है निष्कर्ष निकाश जा सकता है कि सूफीमतका साधना-भाग हिंदू धर्मके साधना-भाग के कितने अनुरूप है। यह तो दोनों धर्मोंका दृष्टिकोण है कि बिना तपस्या और साधनाके सांसारिक आकर्षण और मोह नष्ट नहीं हो सकते और आत्माकी अनन्त ज्योतिकी किरण दृष्टिगत नहीं होती, जिसके प्रकाशमें साधक अपना साम्य परमात्मासे कर सकता है। आत्माकी श्रक्तिको विकसित कर उसे ईश्वरीय ज्योतिसे विभूपित करना ही इन साधनाओं का उद्देश्य है।

# सुफ़ियोंकी साधना

( केखक-शीचन्द्रवित्री पाण्डेय, एम्० २० )

प्रेम-प्रतीकके सहारे चलनेवाले सफ़ियोकी साधनाके सम्बन्ध-में ध्यान देनेकी बात यह है कि उनमेंसे कुछ तो इस्लामके विधि-विधानोको मानते हुए प्रेमके मैदानमें उतरते हैं तो कछ सीधे प्रेमके अखाड़ेमें आ धमकते हैं और इस्लामकी साधनाको अनिवार्य नहीं समझते । जो इस्लामको लिये दिये आगे बटते हैं। उनकी इस्टाममें पूरी प्रतिष्ठा होती है और वे देखे भी पुरुष दृष्टिसे जाते हैं। पर जो इस्लामकी उपेक्षा कर अपना आसन जमाते हैं, उन्हें इस्लाममें जगह नहीं मिलती और पलतः उन्हें बेशरा, जिन्दीक या आज़ादके कटु नामसे याद किया जाता है । आजाद सूफ़ियोंकी साधना-के विषयमें कुछ विशेषरूपमें कहनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती । अन्य सूक्तियोंके साथ उनका भी उल्लेख होता रहेगा । एक बात और । बाशरा सुफ़ियोंके बारेमें भी कभी यह न सोचना चाहिय कि सचमच उनकी निष्ठा इस्लाम ही है। नहीं, कदापि नहीं । उनका पक्ष केवल इतना ही है कि सभी विधि-विधानों में दैवी और अन्तिम होनेके कारण इस्लाम ही श्रेष्ठ है । इस्लामके अनुधानसे सिद्धि-की प्राप्ति शीघ ही हो जाती है। वस, इसके आगे इस्लामके लिये और कोई आग्रह नहीं।

स्की वस्तुतः मधुकरी दृत्तिके जीव होते है। उनकी आँखें छदा खुळी रहती हैं। जहाँ कहीं वे जाते हैं, अपने काम-की धाते छाँट लेते हैं। रस लेते और खीठीको छोड़ देते हैं। इसिलये उनकी साधनामें भी नाना प्रकारके रंगोकी समायी हो जाती है और वह भी उन्हींकी भौति बहुरंगी हो जाती है। पर यहाँ उन रंगोंकी सुनवायी न होगी। मूल सिद्धान्तों-

के सम्बन्धमें ही कुछ निवंदन कर दिया जायगा। हाँ, प्रसङ्ग-वश इतना अवस्य बता दिया जायगा कि भारतकी रसीली और उपजाऊ भूमिमें कीन सा ऐसा गहरा रंग मिला जो उनकी साथनामें घर कर गया और फलतः आज भी चारों ओर किसी-न-किसी रूपमें बना ही है।

यों तो सूक्तीमतके उदयमें भी आर्यवंस्कृतिका हाथ कहा जाता है, पर उसको माननेके लिये बहुतसे लोग तैयार नहीं है। पर इतना तो निर्विवाद है और सभी विद्वानोंने एक स्वरंस घोषित भी कर दिया है कि बादके तसन्बुक्तपर भारतका प्रभाव है। भारतने कब और किस प्रकार तसन्बुक्तको अनुप्राणित किया, यह इतिहासका विषय है और कालकी कठोरता एवं अपनी अवहेलनाके कारण आज खोजका विषय बन गया है। अतएव इसे यहीं छोड़ इतना और जान लीजिये कि इमारी योग-साधनासे सूक्ती बराबर प्रभावित होते रहे हैं और मलिक मुहम्मद जायधी आदि सुक्ती कवियोने तो हठयोगकी चर्चा भी खूब की है। उनका कहना है—

नवी संड नव पीरी, ओ तहूँ बज्र-केवार । चारि बसेरे सौ चढ़ै, सत सौं उत्तरे पार ॥ (पदमावत पू० १९)

जायधीका प्रकृत कथन उनकी साधनाका परिचायक है। पर यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह

१. सभी अवतरण 'अध्यक्षी-प्रन्थावली', द्वितीय संस्करण ( नागरी-प्रचारिणी-समा, क्षाक्षी, सन् १९३५ दे**० ) से लिये ग**र्थ ई । साधना इस्लामी है अथवा इठयोगी । उन्होंने अन्यत्र 'अस्तरावट' में ( पृ० ३५६ ) इसीको इस रूपमें व्यक्त किया है—

'बाँक चढ़ाव, सात खँड ऊँचा, चारि बसेरे जाइ पहूँचा ।'

खण्डों की बात अभी अलग रिखये। 'चार बसेरों' से जायसीका तात्पर्य क्या है! हम-आप तो अपनी-अपनी दिचके अनुसार इसका अर्थ अलग-अलग लगा लेंगे। यदि आप ध्यान, धारणां, प्रत्याहार और समाधिका नाम लेंगे तो हम मैत्री, करणां, प्रतिता और उपेक्षाका। यदि आप यम, नियम, आसन और प्राणायामका उल्लेख करेंगे तो हम जाप्रत्, स्वम, सुधुप्ति और तुरीयका। सारांद्रा यह कि सब लोग अपनी-अपनी साधनाके अनुसार इसका अर्थ करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि स्वयं 'जायसी'-सा इस्लामी सुफी इसका अर्थ क्या करेगा। सुनिये। उसीका कहना है—ना नमाज है दीतक कृती, पढ़े नमाज सोह बज्युनी। कही तरीकत जिमती पीर. उपनित अमाफ की जरंगीह।

राह हक्केकत परै न चूकी, पेठि मारकत सार बुड़की। हूँदि डठे हेड् मानिक मोती, जह समाद जोति महँ जोती।। ( शक्सरावट, पूर्व ३६३)

अस्तु, परमज्योतिमें समा जानेके ल्प्ये ज्योतिको धनमाज्ञः, 'तरीक्तः', 'दर्काक्तः' और धारफतः का अनुष्ठान करना चाहिये। 'नमाजः' के प्रसंगमे ध्यान देनेकी बात यह है कि मल्कि मुहम्मद जायशीने इस्लामके पश्चस्तम्मोमेंसे केवल धनलतः याने नमाजको लिया है। रोप चारको छोड़ क्यों दिया! क्या सूकीसाधनामें सीम, ज्ञकात, इज और तौहीदका कोई स्थान नहीं देनहीं, ऐसी बात नहीं है। तौहीदका संकेत तो 'जाइ समाइ जीति महें जोती' में कर दिया है। रही सीम, ज्ञकात और हजकी बात। सो असके सिपयमें वहीं आगे चलकर स्पष्ट कह दिया है कि —

साँची राह सरीअत, बहि बिसवास न होइ। पाँव राखि तेहि सीढ़ी, निभरम पहुँचे सार॥ (अखरावट, पृ॰ ३६३)

अतएव मानना पहता है कि स्फ़ीसाधनाके 'चार बसेरेंः

तायसीने सान खण्डीकी स्थास्त्रा 'अखरावट' में कर दं।
 के, जो इठयोगियोंसे कुछ सिन्न है। छेप दी खण्ड 'अशे' और 'कुसी' कह जा सकते हैं।

शरीअत, तरीक्रत, इकीक्रत और मारफत है। शरीअतके भीतर रोज़ा, नमाज़, ज़कात और इज-सभी आ जाते हैं। रोज़ा और नमाज़का अरबी नाम सौम और सलात है। इन साधनचतुष्ट्योंमें तौहीदकी भणना नहीं की जा सकती। तौहीद साधन नहीं प्रत्युत साध्य है। इसी तौहीदकी प्राप्तिके लिये अन्य साधनाएँ की जाती हैं।

साधनचतुष्ट्योमं 'हक' और 'ज़कात' एक ढंगके हैं तो रोज़ा और नमाज़ दूसरे ढंगके ! स्फियोंके विषयमें यह कहना ठीक नहीं कि वे हज और ज़कातको विशेष महत्त्व नहीं देते । सच पृष्ठिये तो स्फी 'हज' और 'ज़कात' की संबीणंताको दूरकर उन्हें तीर्थ और दानका व्यापक रूप दें देते हैं और 'प्रकार' एवं 'गुरुव्यम' के आगे भी परमात्माका प्रसार देखते हैं । रोज़ा और नमाज़को भी स्फी तप और ध्यानके रूपमें देते हैं और खभावतः उनके भी क्षेत्रको व्यापक बना देते हैं । उनकी दृष्टिमं अधिक-से-अधिक रोज़ा रखना और अधिक-से-अधिक नमाज़ पढ़ना और भी अधिक मङ्गलप्रद है । निदान हमें मानना पड़ता है कि साधनाके क्षेत्रमें स्फी खलात, ज़कात, सीम और हजको उपलक्षण अथवा संकेतमात्र समझते हैं । इतना तो हर एक मुस्विसको करना चाहिये। यदि इससे अधिक करें तो और भी अव्हा है ।

अब तीहीदकी बात आयी। तीहीदकी सिद्धिके लिये सालिकको क्या करना चाहिये हैं हमें तीहीदकी प्राप्त कैसे हो सकती है हैं कहनेकी बात नहीं कि यहींसे सुक्तियोंकी सची और निजी साधनाका आरम्भ होता है। यहींसे पीरी-सुरीदी चलती है और यहींसे मोमिन और मुरीदमें भेद उत्पन्न होता है। सुक्तियोंके नाना सम्प्रदायोंकी छान-बीन हमारे किस कामकी। हमारे लिये तो इतना ही प्रयोग है कि सभी एक मतमें (तरीकैत) के कायल हैं और आग्रहके साथ कहते हैं—

> जंड पाता गुरु मीठ सो मुख मार्गि महें चर्छ । मुख अनंद ना डीठ, 'नुहमदः साथी पोढ़ जिहि॥

> > ( अखराबट, पृ० १६१ )

- ३. 'तरीकत' में जिक, फिक और 'समा' का सम्पादन किया जातः हैं। जिकको 'द्विमिरन', फिकको चिन्तन और समाको संकीर्तन कहा जा सकता है। संगीतप्रधान होनेके कारण कुछ सम्प्रदाय समाको अच्छा नहीं समझते।
- ४ . युक्ती चार लोकोकी भी कल्पना करते हैं जी कमदाः नागृत, मलकृत, तबरूत भीर लाबूतके नामसे स्थात हैं। इन्हें इम नर-लोक, देवलोक, ऐश्वर्बेलोक और ब्रह्मलोक कह सकते हैं।

पोद साथी मिल गया तो 'बाँक चढ़ाव'का पक्ता रास्ता मिल गया । तो क्या अब कोई डर नहीं रहा ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । अभी तो दौतानका सामना करना है । यदि सच्चे गुरुका साथ झूट गया और बीच मार्गमें दौतानके गुमराह कर दिया तो फिर फिललकर चकनाचूर होनेके सिवा और क्या हाय लगा । अतएय जवतक हक्तीकृतका यथार्थ बोध न हो जाय तवतक अपने गुरुका पीछा नहीं छोड़ना चाहिये और उनके सिखायनपर उचित च्यान देकर अपने शुकुओंका नाश करना चाहिये । जय नफतका सिका उट गया और हक्का सच्चा बोध हो गया तब और आगे बढ़नेके लिये कुछ ऐसा तत्यर अनुग्रान करना चाहिये कि 'मारफत' की खित आ जाय । 'मारिफ' की प्राप्तिसे होगा यह कि किसी दौतानकी दाल अब न गलेगी । 'मारफत' की दशामें पहुँच जानेपर पता चलेगा कि उसका साच्य कहीं और नहीं था । यह तो उसीमें छिपा क्या, खुद वही था । अब उसे

'अनल्ह्क' का भान होगा और वह ब्रह्मविहारमें मग्न होगा । अन उसे 'तौहीद' का स्वचा आनन्द मिलेगा । किन्तु इस्लामको रक्षा और दीनको प्रतिष्ठा चाहनेवाला 'अनल्ह्क' की घोगणा न कर स्वतः इस्लामके सभी अङ्गोंका पालन करेगा और 'परगट लोकचार कहु बाता, गुपुत प्रेम मन जासी राता' को चितार्थ करेगा । पर जो इस्लामका भक्त नहीं, केवल प्रेमका पुजारी और ज्ञानका प्रचारक है, वह स्पष्ट-स्पमें उसकी घोगणा करेगा और फिर किसी क्रियाकलापके फेरमें न पहेगा । मुल्ला और कार्जा उसे ज्ञिन्दीक्त कहेंगे । प्राणदण्डके विधानसे वह तिल भी न हरेगा और श्रीकसे स्वितेत तक्तेपर परम प्रियका आलिङ्गन कर उसीम मग्न हो जायगा । उसकी सभी साथना स्तल्ल हो जायगा और उसके आलोकसे लोकका उद्धार होगा, हठ और पायण्डका एक भी न चलेगी ।

# इस्लाम धर्मकी कुब बातें और शिया-सुन्नियोंका भेद

(केखक--श्रीभगवतीपसादसिंह गी, एम्० ए०)

इजरत मुहम्मद्को अपने समयकी अरबमें प्रचलित 'बुन्-परस्ती' खटकने लगी और उन्होंने 'खुदा-परस्ती' का प्रचार करना निश्चय किया । बहुत दिनोंतक मकाके समीप द्यारापर्वतकी एक गुफ़ामं एकान्तवासके अनन्तर उन्होंने अपनी स्नीते सचित किया कि फ़रिस्ता जिबराइल उनके पान यह समाचार लाये थे कि खुदाने मुहम्मदको अपना पैगाम्बर नियत किया है । गुइम्मद अपठित थे और कुरानके वाक्य उनके मुखरे आवेशकी अवस्थाओं में निकले कहे जाते हैं। क़ुरानका गुल्य आशय खुदाकी एकता है। कहते हैं-खदा एक है और उसके धिवा कोई दूसरा नहीं। मुहम्मद उनके पैराम्बर हैं। कलमा या इस्लामधर्मकी गायत्रीका यही अर्थ है । इस्लामके मुख्य अङ्ग ६ प्रकारके ईमान (सिद्धान्त) और ४ प्रकारके दीन (कर्मकाण्ड) हैं। ईमानमें खुदाः उनके पैग्रम्बर, उनके फ्ररिश्ते, कुरान, खुदाकी सर्वशक्तिमत्ता तथा मृत्युके पश्चात् न्यायके दिनमें विश्वास करना है। दीनके अङ्ग नमाजः रोजाः जकात और हज हैं।

इमलोग एकान्तमें स्वस्थिचित्त बैठकर सन्ध्योपासन करते हैं, ईसाई घुटने टेककर भगविधन्तन करते हैं और यहुदी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं; पर मुसल्यानोंकी पाँच वक्तकी नमाज्ञ (प्रार्थना) का ढंग निराला ही है। चढाई अथवा दरी (जा नमाज) पर ही प्रार्थना हो सबती है और नमाजके अयसरपर उपासकका मुख मझेकी ओर होना चाहिये। शारीरिक शुद्धिके विना नमाज स्वीकृत नहीं होती। मैधन इत्यादि अवस्थाओं के उपरान्त न्नानसे ही शब्दि होती है। अन्यथा हायपैर और मुखको धोनेसे काम चल जाता है। जलके अभावमें बालूसे काम चल सकता है। नमाजुके समय उषाकाल, मध्याह्नके उपरान्त, मध्याह्न तथा सायङ्कालके मध्यमे, सूर्यास्तके कुछ बाद और सोनेके पूर्व हैं। ठीक इन समयोंपर मस्जिदकी मीनारोसे इमाम लोग 'अलाही अकबर' के नारे लगाते हैं। नमाजकी स्त्री नही सुन सकती ( नभाज़मे आट प्रकारसे उठना बैटना पड़ता है, प्रार्थनाएँ छोटी होती हैं और अरबी भाषामें पदी नाती हैं। वे कई बार दुइरायी जाती हैं। प्रत्येक प्रार्थनाको रकोह कहते हैं । प्रत्येक शुक्रवारको मध्याह्नके उपरान्तकी नभाज सामृहिक होती है।

इस्लामी संवत्सर (हिजरी) का प्रारम्भ रमजान माससे होता है और महीने चान्द्रमास होते हैं। उनके नाम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अञ्चल, रबी उस्सानी, जमादुल अञ्चल, जमादुस्तानी, रजन, शानान, रमजान, शव्याल, जिलक्षदः और जिलहिजः हैं। रमजानके महीनेभर प्रतिदिन वत रक्ष्या जाता है, जिसे प्रोजा! कहते हैं। रोजा रखनेमें स्पोद्ये कुछ पहलेतक भोजन कर लेते हैं, पिर दिनमें न कुछ खाते न पीते हैं। स्प्रीद्ये उपरान्त फिर मोजन करते हैं। रमजानके अन्तिम शुक्रवारको अल्बिदा (विदाई) कहते हैं और मासिक वतकी समाप्तिपर दितीयाके चन्द्रदर्शनपर ईद-उल्फिन मनायी जाती है। सुसस्मान लोग शहर-जीके भालपर स्थित चन्द्रहीको अपने प्रत्यक्ष देव मानते हैं।

ज़कात अथवा दानमें अपनी आयका चाळीसवों भाग व्यय कर देना चाहिये! किसी माँगनेवाले (सायळ)को कट्वचन कहना मना है।

प्रत्येक मुसल्मानको जीवनमें एक वार मका नगरमे स्थित कायेके मन्दिरकी याचा करना आवश्यक है। मुहम्मदके पूर्व कायेके स्थानपर एक विशाल मन्दिर (शिवालय !) या, जिसे बिहिश्त ( स्वर्ग ) मन्दिर ( वैतुल मामूर ) की नकल मानते थे। वर्तमान कायेमें एक काला पत्थर है, जिसकी परिक्रमा करते हैं और जिसे चूमते हैं। कहते हैं यह स्वर्गसे आया है और प्रश्वीपर खुदाके दाहिने हाथके महश्च है। इस पाधाण-प्रतीकके कारण मका परम पवित्र माना जाता है और इसकी सीमप्के भीतर जीववध वर्जित है। इज ( कायेकी यात्रा) करनेवाले हाजी कहलाते हैं। यात्राके समय ये मकामें मुण्डन कराते हैं और सादा श्वेत विना सिला ( कण्नका ) कपड़ा पहनते हैं । वहाँके जमज़मनामक कुपका जल गङ्गाजलके समान पवित्र माना जाता है।

इमलोगोंकी वैतरणी नदीके स्थानवर मुसलमानों में दोज़ख़ (नरककुण्ड) है, जिसपर सरातनामक बालसे भी महीन पुल बँधा माना जाता है। इस पुलको पापी नहीं पार कर सकते। पुलके पार बिहिस्त (स्वर्ग) है-जहाँ पानी, दूध, शहद तथा शराबकी नहरें बहती हैं। स्वर्गमें मुस्क (कस्त्री) की बनी ७२ हूरें (मुन्दिरियाँ) और ७०,००० गिलमा (मुन्दर बालक सेवक) प्रत्येक पुण्यात्माको मिलते हैं। क्रयामतकी कल्पना इमारे प्रत्यसे मिलती है। उभीके बाद प्रत्येक क्रवसे मुदें उठ खड़े होगे और उनके पुण्य-पापका न्याय होगा!!

इस्टामधर्ममें प्रत्येक मुख्यमान समान पद रखना है। धार्मिक बातोंमें ऊँच-नीचका कोई मेद नहीं। इसी कारण इसे परम प्रजासत्तात्मक (most democratic) धर्म कहते हैं। इस्लामधर्मका नेता खलीका कहा जाता है। वही धर्मगुरु तथा राजा होता था। सन् १९२४ ई० में खिलाकत (खलीकाके पद) का अन्त हो गया, तबसे कोई खलीका नहीं है। उस साल तुर्कीके सुलतान खलीका थे। उनके पदच्युत होनेपर यह पद ही उठा दिया गया। इस खिलाकतके मसलेको लेकर बार-बार रक्तकी नदियाँ यही हैं। हिया-सुजी-सम्प्रदायोंका कहर बिरोध भी इसी खिलाकतसे सम्बद्ध है।

मुहम्मदके मरनेपर कुछ मुसल्मानीका मत या कि उनके उत्तराधिकारी ( खलीका ) उनके वंदान ही हों और कुछका कहना था कि सबने योग्य पुरुष खलीफ़ा हो, जिसे जनता चुने । पूर्व-मतवाले शिया कहलाये और पर-मतवाले सुन्नी । सुनियोंकी यात रही। और मुहम्मदशहयके चर्चेरे भाई अलीके होते हुए भी अन्यकर खलीफा सुने गये। अनुवकरके बाद उमर और उनके बाद उस्मान खलीफ़ा हए । उस्मानके मरनेपर उपर्युक्त अली ( जो इजरत मुहम्भदके दामाद भी थे ) खलीका छने गये । लेकिन शाम (Syria) के गवर्नर माक्या ( जो खर्लाफ़ा पदका दाया कर रहे थे ) ने हज़रन अलीको नमाजके समय मरवा डाला। अलीके बाद उनके बड़े लड़के इसन खलीफ़ा चुने गये। पर माबियाने उनके। भी विष दिलवाकर मरवा डाला ! इमनके मरनेपर कुफ़ानामक नगरके निवासियोंके आब्रहमें इसनके भाई हुमेन खुलीफ़ा नियुक्त होनेके लिये कुफ़ाको चले। पर कर्वलाके मैदानमे ७२ साधियोंके साथ हजरत हमेन मावियाके पुत्र यजीदकी सेनाद्वारा भार डाले गये । इसी कर्बलाकी हत्याका समारक मुहर्रमका त्योहार है। हुसेनका धोड़ा जुरुजिनाह था, जो आजकर दुरुदुरुके नामसे निकारा जाता है । ताजिया इज़रत हुमेनकी कबका स्मारक है । इस अवसरपर ( यह मुख्यतः दिया लोगोका त्योहार है ) लोग हरे तथा काले कपड़े पहनते हैं। हरे वस्त्र इज़रत इसनको विष देनेकी याद दिखाते हैं। और काले यस हज़रत हुसेनकी मृत्युपर शोक प्रकट करते हैं। प्रत्येक शहरमें उस स्थानको जहाँ ताजिये दफ्तनाये जाते हैं। कर्बलाके युद्धकी यादगारमें कर्वत्य कहते हैं।

हुनेनकी मृत्युके पश्चान् मावियाका पुत्र यज्ञीद खाळीका माना गया, पर शियालोग उसको नहीं मानते ! वे हज्जरत मुहम्मदके वंशज अलीको ही अपना पहला इमाम मानते हैं । अलीके बाद इसन और उनके बाद इसनके भाई हुमेनको मानते हैं। हुसेनके बाद कमधः वंदापरम्पासे जैनुक् आवदीन अल् बाकिर, अल् जाफर, मूल काजिम, अल्रीदा, तकी, नकी, असकरीनामक इसाम हुए। ये सब अली और उनके लड़के हसन तथा हुसेनकी तरह मारे गये। अन्तिम बारहचें हमाम अस्मेहदी हुए, जिनके लिये कहा जाता है कि वे जीवित होते हुए भी छुत हैं। कालान्तरमें हजरत ईसाके साथ प्रकट होकर जगत्भरको इस्लामधर्ममें दीधित करेंगे। विाया सदा अपने इमामोंकी अपमृत्युका शोक मनाते रहते हैं। वे लोग बड़े भायपूर्ण रूपने मातम करते हैं और मुन्तियाँसे यज्ञीदके अनुपायी होनेके कारण बुरा मानते हैं। यही नहीं, शियालोग

अलीके पूर्ववाले खलीका अनूबकर, उमर और उम्मानसे चिढते हैं और उनके बिरुद्ध शापवत् 'तवर्रा' बढ़ते हैं । इसके जवाबमें सुत्रीलोग इन तीनों खलीकाओंका गुणगान भनेतसहावा' बढ़कर करते हैं।

यज़ीद उमैय्यद धरानेके थे, अतः उनके बादवालं शामवासी खलीका (जिन्हें केवल मुन्नी मानते थे ) उमैय्यद कहलाये । कालान्तरमें अञ्चासी खलीकाओंने वगदादको अपनी राजधानी बनाया और ग्यारहवीं सदीसे बगदादके ध्वस्त होनेपर तुर्क खलीका दुःस्तुन्तुनियामें रहने लगे । इस समय यह पद उठ गया है ।

# सद्गुरु कबीर साहबकी सहज साधना

( केखक---श्रीधर्माधिकारी महन्त श्रीविचारदामती साहब शास्त्री )

परमतत्त्वकी प्राप्तिके लिये मनको स्थिर करना होता है, जो साधनाके विना नहीं होता । मनकी स्थिरताके अनेक साधनोंने 'मुरति-योग' सबसे श्रेष्ठ और सरल है । सद्गुक कबीरसाहेबने इसीको 'सहज समाधि' कहा है ।

सहज समाधी उन्मिन जांग, सहज मिटी रघुगई । जहेँ-जहेँ देख़ँ तहेँ-तहेँ साई, मन मानिक वेश्यो हीरा । धरम तस्य यह गुरुमे पावै, कह अपदेस कवीरा । (अभीरसाहेदका बोजक)

मुरति सारे मंसारका आग है। प्रशान्त निजास-महासागरमें अनादि वामना-वायुके झकोरोंसे उत्पन्न हुई स्कूर्ति-तरङ्गें सारे संसारके दर्योंको सामने त्या देती हैं। इस कारण यह भी कह सकते हैं कि मुरति ही संसार है और उसका निरोध ही संसारकी निष्टति है। मन सदैव मुरतिके पीछे चला करता है; क्योंकि मुरतिके होनेसे ही अनेक सङ्कल्य-विकल्प खड़े होते हैं। अतः जयतक मुरतिका निरोध न हो। तयतक मनका निरोध असम्मय है।

मन-मतंग माने नहीं, चते सुगति के साथ । दीन महाबत क्या की, अंकुस नाहीं हाथ ॥ ( क्रशिरसाहेकका क्षेत्रक)

इरीरमें घरती और आकाशके विशेष स्थान हैं। उन दोनोंसे परे मुरति-कमल है। गुरुकी बतायी हुई युक्तिसे वहाँ सुरतिको लगानेसे वह स्थिर हो जाती है। उसके स्थिर होनेसे मन भी निश्चल हो जाता है और मनके निश्चल होनेसे स्वरूपका साक्षात्कार होता है । इस यातका सद्गुर भवीर-साहयने सांकेतिक भाषामें इस प्रकार वर्णन किया है---

> धरती अकासक जपो, योजन अह प्रमान । तहाँ मुरति कै राखिये, देह घेर नहि आन ॥ मुरति फँसी संसारमें, तांत परि गयां दूर । मुरति बाँधि मुस्तिर करो, आठां पहर हज्र ॥ हारी आई अधरमें, अधर हि दरमन होय । कायांस न्याग रुखे, हंस कहाते संख ॥

इस सुर्रातकी धारणाके लिये किसी भी मुद्राविशेषकी अयवा आसनविशेषकी आवश्यकता नहीं है। सहजभावसे यह धारणा की जा सकती है। जैसा कि इस 'शब्द'में कहा है—

संतो सहज समाधि भली है।
जनसे दया भई सतगुरकी, सुनि न अनत चली है।।2का।
जह नहें नार्क सोइ परिकरमा, जो कलु करों सो पूजा।
पर वनखंड एक सम नेत्वा, भाव मिटावों दूजा।। १॥
टाब्द निरन्तर मनुवा राचा, मिटाव वासना त्यागी।
जागन सोवत, उठत नेठत, ऐसी तारी लागी।। २॥
अंध न गूँदूँ, कान न केँमूँ, काया-कष्ट न पाकेँ।
उधर नेनन साहेब देखूँ, सुंदर बदन निहाकें।। ३॥
कहिं कबीर यह उन्मनि रहनी, सो परगट किंह गाई।
दुख-मुखके वह पर परम पद, सो पद है सुखदाई।। ४॥

विशेष क्या, वैटे-वैटे और सोते-सोते भी मुरतिको निज लक्ष्यमें लगाया जा सकता है— बैठे, सूरो, पड़े उताल, कहिं कबीर हम वही ठिकाल। संत पलटूसाहेबने भी उक्त सुरति-योगके विषयमें निम्नलिखित कुण्डलिया कहा है।

> कमठ-दृष्टि जो कावई, सो ध्यानी परमान ॥ सो ध्यानी परमान, सुरतिसे अंदा सेने । आप रहे जरु माहिं, सुरेतमें अंदा देने ॥ जस पनिहारी कक्स धरि, मारगमें आये । कर छोड़े, मुख बचन, सुरति कल्सामें काने ॥

किन मिन धरइ उतारि, आप खरनेको आवै । वह नहीं गाफिल पड़ें , सुरति मिन माहिं रहावे ॥ पक्तरू कारज सब करें, सुरति रहें अलगान । कमठ-दृष्टि जो कावई, सो ध्यानी परमान ॥

सद्गुद कवीरकाहेबकी वाणीमें इस सुरतियोगका विशेष वर्णन है। अधिक जाननेकी इच्छावार्छीको उनकी वाणीका परिशीटन करना चाहिये।

# कबीर साहबको 'भावभगति' का रहस्य

(हेस्तक- पं० श्रीपरशुरामती चतुर्वेदी, एम्० ए०, पल्-एल्० नी०)

कबीर माहबने भक्तिको परमार्थका मुख्य साधन मानकरः उसे अत्यन्त कठिन भी बतलाया है। उनका कहना है कि शामकी भगति 'यहेली' अर्थात् दःसाध्य कार्य है। बद कायरोंके बराकी बात नहीं: वह एक प्रकारने तलवारकी धारके समान तीस्त्री है, जिसपर चढकर तनिक भी दिल इल जानेसे कटनेका भय बना रहता है; अयबा वह आमकी एक ऐसी लपट है जिसमें कद पड़नेवाले ही अपनेकी बचा पाते हैं, उससे खिलवाड करनेवाले बिना जले नहीं रह सकते । अक्तिका द्वार इसी कारण राईके दशमाशके जितना 'सकड़ा' या तंग है, जिसमें प्रवेश करना भी हमारे मनस्पी मत्त-गजेन्द्रके लिये एक असम्भवन्ती बात होगी। अनएव जिस प्रकार कोई अपनी ऑखोमें काजल देने मात्रसे ही उनमें वह 'चाह' नहीं हा सकता जिससे मनोमोहकता भी आ जाय, उसी प्रकार भक्तिके नाना भाव अथवा विविध विधियोंके होते हुए भी सबके लिये उस भेद वा रहस्यका पा <del>एकना दुर्लभ है जिसके दारा श्री</del>हरि' से मिलानेबाले हृदयकी उपलन्धि हुआ करती है। उस रहस्यके ज्ञान विना इमारा मन बाहरसे स्वच्छ होनेपर भी वास्तवमें मैला ही बना रह जाता है और कपट वहाँसे निर्मूल वा निर्वोज नहीं हो पाता । केवल नेत्रोंके बकवत उज्ज्वल और निर्दोष दीख पड़नेसे हृद्यमें 'विडाल' के रहते सची भक्तिकी सम्भावना किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती। कवीर साहब उस रहस्यका नाम भाव' अथवा भेद' निर्दिष्ट करते हैं और अपनी भक्तिसाधनाको भी उसीके अनुसार भावभगति। कहा करते हैं। उनका कहना है कि हरिके साथ भाठजोरा यथार्थमें भावभगतिके द्वारा ही सम्भव हो सकता है:

क्योंकि उसके विना 'राम' एकमात्र एवं सर्वपटन्यापी होते हुए भी हमारे लिये सदा दूरस्थ बने रहते हैं।

वरन्तु भावभगति और राम-ये दोनों वस्तुएँ एक ही मॉति 'निराली' वा अनुपम हैं, अतएव 'कथणीं वदणीं' के 'जंजाल' द्वारा इनका यथार्थ वर्णन कभी नहीं किया जा सकता । भावभगति कहने सननेमात्रकी बात नहीं, वह केवल अनुभवगम्य साधना है। उसके लिये सर्वप्रथम सहरूकी वह कृपा अपेक्षित है, जिससे उस अनन्तको प्रत्यक्ष करनेके साधनस्वरूप हमें अनन्त नेत्रींकी उपलब्धि हो जाय: हमें उस सबे शुरका वह शब्दवाण लग जाय, जिसके मर्भस्थल-तक पहुँचते ही सारा मेद आप-मे आप खुल सके और सारे शरीरमें एक प्रकारकी ज्वाला व्याम होकर हमें निस्तब्ध कर दे: अथवा उसके एक ही प्रसङ्घमें हमारे ऊपर प्रेम-वारिदकी वह बृष्टि हो पड़े जिससे इसारे अङ्ग-प्रत्यह्नके भीगनेकी कौन कहै, अन्तरात्मातक सराबीर होकर निवान्त निर्मल हो जाय । तभी हमारे भीतर वह बलवती अभिलाघा भी जागत होगी। जो 'विरह-भवंगम' का रूप धारण कर हमारे कलेजेमें 'भाव' करने लगती है और शरीरके रग रग रवावकी ताँत बनकर हांकत हो उठते हैं: अथवा जिसके प्रभावमें आकर इम अपने शरीरको दीपक बना और उसमें रक्तका तेल ढाल एवं प्राणीकी बसी डाल उसके द्वारा अपने प्रियतसका मुख देखनेके लिये अत्यन्त आतुर हो जाते हैं। भेदको समझने और हृदयङ्गम कर हेनेवाहेपर ही ऐसी अला! आती है। यह जिशासा जिस किसीके भी अंदर जगी, उसे दिन-रात चैन नहीं; यह नित्यशः अपने ही मनके साथ

अविभान्तरूपसे विना किसी हथियारकी सहायताके भी संप्राम करनेको निवस हो जाता है।

माबभगतिके लिये दूसरी परम आवश्यक बात अपने मनका यवपूर्वक वशमें लाना है, क्योंकि किना मनकी शुक्किके 'इरि' की प्राप्ति नहीं हो सकती। इमें सब<del>रे</del> पहले उस मनकी खोज करनी चाहिये, जिसमें सम्पूर्ण भौतिक सम्बन्धेंका परित्याग कर अन्लमें प्रवेश किया जाता है। कवीरसाहबका कहना है कि उस मनके रहस्यको बहे-यहे भक्तों और साधकोतकने नहीं जान पाया: वह 'अकल निरंजन' वा निर्मल मन अपने तनके भीतर ही वर्तमान है, किन्त उसकी प्राप्ति विरहे पुरुष कर पाते हैं। सची बात तो यह है कि जबतक हमारे मनमें किसी प्रकारका विकार भरा है। तवतक इमारे लिये आवागमनसे मुक्त होना बहुत दूरकी बात है और मनके निर्विकार हो जानेपर उसका 'निर्मल' में प्रवेश आप-से-आप हो जाता है। मनको जीवधर्मानुसार अपनी राह जाने देना ठीक नहीं; इसे तकलीके सूतकी भाँति सदा बार-बार उलटते रहनेकी आवश्यकता है। इस मदोन्मत्तको इधर-उधर भागता देख अङ्करा दे-देकर अपनी ओर फेरते रहना चाहिये, ताकि मार-पीटकर किसी प्रकार यह घटके भीतर ही चिर जा सके। मनको मैदेकी भाँति नन्हा-नन्हा करके पीसते रहना भी आवश्यक है। इसे ·श्रिस्मिल' वा विनष्ट कर दृश्यसे नितान्त अदृश्यतक बना देना है। किन्तु सदा ध्यान रहे कि इमारा मन मृतक हो जानेपर भी बहुधा विश्वासयोग्य नहीं हो पाता; इसमें विकार-की वायुके पुनः लगते ही एक जार फिर की उठनेकी शक्ति बनी रहती है। जब अनेक उपायोद्धारा हमारा मन किसी प्रकार निश्चल हो जाता है। तभी हमें वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है और हमारा सारा शरीर कसीटीपर बार-बार कसे गये सोनेकी भाँति। गुद्ध हो पाता है । मनके ऊपर सफलता-पूर्वक विजय प्राप्त कर लेनेकी पहचान उसका एक स्वच्छ दर्पणकी भारत प्रतिषम्ब प्रहण करनेमें पूर्णरूपेण समर्थ हो व्याना है।

परन्तु जिस भाष अथवा भेदका प्रतिथिम्ब प्रहण करना है, उसका वास्तिक रूप क्या है ? और उसका अनुभव प्राप्त करनेके लिये किन उपायोंका प्रयोग आवश्यक है ? कवीर-साहबका कहना है कि वह बस्तु एक रहस्यमय 'कुछ' है, जिसका शाक्षत होनेके कारण आजतक मरना वा जीनातक कभी नहीं हुआ। जो अग्नि-प्यनादि पञ्च तस्त्रींके 'मेला' वा चपल बद्धिके 'खेला'से भी परे रहा करता है, जो सब किसीके लिये अन्तिम लक्ष्य है और जिसे हमारा सतगुरू 'आपा' अथवा 'ब्रह्म' कहकर निर्दिष्ट किया करता है । इसकी प्राप्तिके लिये की जानेवाली साधनाको, इसी कारण, 'आल-साधन' वा 'ब्रह्मविचार' भी कहते हैं । वही अगोचर वस्त बहुधा 'रामनाम'से भी अभिहित होती है, जिस कारण उक्त क्रियाका एक अन्य नाम 'रामनामसिधि जोग' भी है। उसकी पूरी प्यास मिटानेके लिये ओस चाटनेसे काम नहीं चलताः समद्रमें इबकी लगानी पडती है । उसे हम भौतिक पञ्चतत्त्वोंसे सम्बन्ध विच्छेद करनेपर ही प्राप्त कर सकते हैं-अर्थात् जब पृथ्वीका गुण पानीमें चला जातः है। पानी तेजमें मिल जाता है, तेज पयनसे मिलता है और पवन शब्दके साथ लीन होकर शुन्यमं अवेश कर जाता है। उस समय सारी बस्तुएँ, एक ही स्वर्णके बने किन्तु ताये आनेपर पुनः गलकर एक हो जानेवाले भिन्न-भिन्न प्रकारके गहनोंकी भाँति। एकरूप हो जाती हैं। भावका अनुभव पूर्ण हो जानेपर भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है।

कबीर साहबने उक्त भावजामक वस्तुको । षटचककी कनक कोउड़ी? में निहित बतलाया है और कहा है कि इसे पानेके लिये उसमें पड़े तालेको 'जुगति'की कुंजीसे कमझः खोलना चाहिये । उल्टे पवनद्वारा परचक्रवेधन होनेपरः 'स्सहर' व 'सूर' अथवा इडा और पिङ्गलानामक दो प्रसिद्ध नाडियोंकी पहुँचके भी दर हमें अपने सेरदण्डका वह सिरा मिलता है, जहाँ मनके 'सुन्नि'में प्रवेश कर स्थिर होते ही, विना किसी पुष्पके अस्ति वके भी, सारा आकाश पुष्पित हो उठता है और 'परमजोति'के प्रकाशमें अनन्त तारो और बिजलीकी चमकका-सा अनुभव होने लगता है। तभी हमें 'अनहद'का शब्द भी सन पहला है और 'स्तगृह'की कृपा-द्वारा, इस प्रकार 'सम्पट'के खल जाते ही, 'सरित' सखमें समा जाती है तथा 'आप!' आपमें लीन हो जाता है । इसी कियाको 'हद'को छोडकर 'बेहद'मे जाना, 'घट'में ही 'औधट'का प्राप्त करना वा 'सक्ति' में अपना स्नान करना भी उन्होंने बतलाया है । वे कहते हैं कि उस समय हमारा मन 'उन्मन' अथवा उपर्युक्त निर्मेल मनसे लग जाता है और दोनों, नमक और पानीको भाँति घल-मिलकर, एक हो जाते हैं। जिस प्रकार पानीसे वर्ष बना करती है और बर्फरे फिर पानीमें परिवर्तित होते ही ज्यों-की-त्यों रह जाती है। उसी प्रकार ये दोनों भी उस अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं; जो स्वयं अनुभविक भी वर्णनके वाहरकी बात है। अतएव धागनमण्डल में विलीन होकर वह बहुत कुछ सोच-विचार करनेपर भी केवल इतना ही निश्चय कर पाता है कि वास्तवमें मैंने कुछ भी नहीं किया, कहीं गया वा कहीं से आया भी नहीं, खदा जहाँ-का-तहाँ अपनी जगहपर ही बना हुआ हूँ। भावका इस प्रकार अनुभव करानेवाली 'जुगति' ही भावभगतिकी भी युक्ति है।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त प्रकाशको ही कवीर साहबने 'अनन्त' वा 'पारब्रह्म'का तेज कहा है और उसे, असंख्य सूर्योंके समान प्रखर बतलाते हुए भी, किन्छ चिद्रकाकी भाँति शीतल भी माना है। उस निराकार दृश्यका वर्णन क्या किया जाय, उसे देखते ही बनता है: वह कहनेकी वस्त नहीं। वहाँ पहुँचनेपर साधकको किसी प्रकारकी चिन्ता क्याः कल्पनातक नहीं सताती और उसका मन एक प्रकारसे 'विन मन-सा'वा अमनस्क हो जाता है। पूरेका परिचय हो जानेसे 'दृष्टि' ही पूरी हो जाती है । 'आतम-रामः 'प्रेमभगति'के 'हिंडोलने' पर निरन्तर ग्रलता है और 'अमृतरस'का पान करता हुआ शाखत आनन्दका अनुभव भी करने लगता है। इस 'करणी' द्वारा कर्मका नाश होकर पाप एवं पुण्य-इन दोनोंका भ्रम भी नष्ट हो जाता है। ममता और अभिमान 'ब्रह्मामि'में जलकर भस्म हो जाते हैं। मोहका ताप छप्त हो जाता है और वासना धुलकर अङ्कर-बीजके साथ नितान्त निर्मूल हो जाती है। अब हमारा मन भीतर-ही-भीतर 'मान जाता' है । 'घटको जोति'से ही सारा जगत प्रकाशमय दीखता है और हम, गुफामें बैठकर भी, सब कुछ देखने सुनने लगते हैं। हृदयमे, उस समय, एक अनुपम शान्ति आ विराजती है; मनका भ्रम मनसे ही दूर हो जाता है और 'सहजरूप हरि' की लीला प्रत्यक्ष हो जाती है । अब किसी प्रकारके 'मैं, तैं' वा 'तैं, मैं'का चिद्धतक नहीं रहता और सब कहीं आप-ही-आपका अनुभव होने लगता है । यही अक्सा 'अखण्डित राम'के 'आतमलीन' हो जाने-की है। जिसे कवीरसाहबने दूसरे शब्दोंमें 'सहजसमाधि'का भी नाम दिया है।

भावभगतिकी साधना उक्त प्रकारकी अवस्याका आत्मसाधनद्वारा अनुभव करनेपर ही आरम्भ होती है; अतएव उसके वर्णनके सम्बन्धमें नवधा भक्तिके भिन्न-भिन्न साधारण प्रकारीका, एक प्रकारसे, प्रसङ्ग ही नहीं आता। इसमें 'श्रेषण'की यह विशेषता है कि 'सबद' सुनते ही जी 'निकलने'-सा लगता है और सारी 'देह' भूल जाती है; 'कीर्तन'में ज्यों-ज्यों 'हरिगुण'के 'कैंमालने'की चेष्टा की जाती है, त्यों-त्यों 'तीर'-सा लगता है; 'स्मरण' एवं 'वन्दन' में क्रमशः—-

'मेरा मन सुमिर रामकृ, मेरा मन रामहिं आहि ।' तथा---

'अब मन रामहिं हु रह्मा, सीस नवावीं काहि ।'

--की दशाका अनुभव होता है; 'पादसेवन'में 'चर कैंवल मन मॉनियाँ'की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इम सुख एवं तुःख दोनोंको विल्कुल भूल जाते हैं और वैसी 'सेवा' करने लगते हैं, जिसके विना 'रहा नहीं जाता'। 'अर्चन'में-

'माहैं पाती, माहिं अरू, माहें पुत्रणहार ।'

—होनेसे कुछ अवस्था ही विचित्र सी रहती हैं। अतएव 'साच सीलका चीका' देकर हमें आरतीके समय अपने प्राणोंको ही 'तेजपुञ्ज'के निकट 'उतार' देना पहता है। 'दास्य'में तो—

'गल रामकी जंबडी, जित खेंचे तित जाउँ।'
--की अवस्था है ही, अतएव कवीरसाहब कहतें हैं कि---

में गुरुाम माहि बेचि गुसाई, तन मन धन मरा रामजीक ताई । आनि कवीर हाटि उतारा, सोइ गाहक, सोद वेचनहारा॥

'सर्व्यं में भी दोस्त किया अलेख'की स्थिति है, अत्र व 'अंक भरे भिर भेंटना' हुआ करता है; और 'आत्मनिवेदन' में तो कहना ही क्या है—भेदके दूर होते ही 'सव दसा' भूल जाती है और ऐसा अनुभव होता है कि—

ंपाला गठि पाँणी भया दुलि मिलिया उस कृति ।? फिर तोऽ

हेरत हेरत हे सखी, रहा कभीर हिराइ । बूँद समानी समुदमें, सा कत हेरी जाइ ॥ —की अनिर्वचनीय समस्या उपस्थित हो आती है और अन्तमें—

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तरा।
तरा तुझको सींपते, क्या लागे मेरा॥
—कहकर ही मीन धारण करना पहता है। मानभगतिका
उपदेश देते हुए अपनी 'रमैणी'के अन्तमें कवीरसाहब
कहते हैं—

भावनगति बिसवास बिन कटै न संसै सूरु। कहै कबीर हरिमगति बिन मुकति नहीं र मूछ।।

# प्रेमकी अनोखी छवि

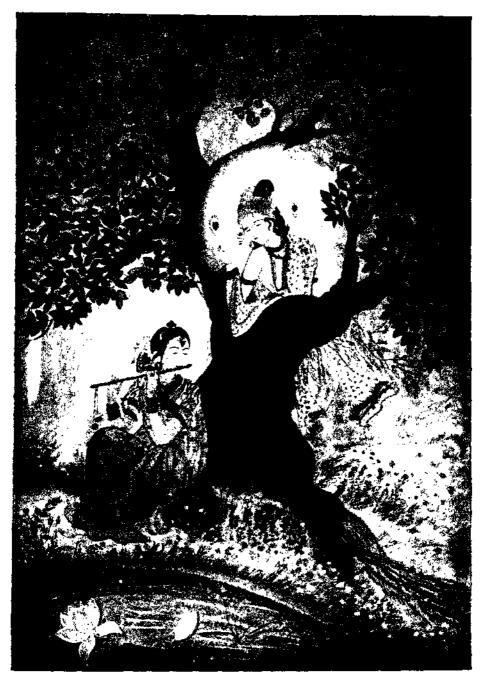

स्याम ! ते।रि मुरली नेकु बजाऊँ।

# प्रेमकी अनोस्ती अबि

स्याम तोरी मुरली नेकु बजाऊँ ।

जोइ जोइ तान भरो मुरलीमें सोइ सोइ गाइ सुनाऊँ ।

हमरी बिंदिया तुमही लगानी में सिर मुकुट धराऊँ ॥

हमरे भूषन तुम सब पहिरों में तुम्हरे सब पाउँ ।

तुम्हरे सिर मास्वनकी महुकी मैं मिलि म्वाल लुटाऊँ ॥

तुम दिध बेंचन जाहु बृंदावन में मग रोकन आऊँ ।

सरस्याम तुम बनो राधिका मैं नँदलाल कहाऊँ॥

# श्रीदाद्दयालके मतानुसार साधन

(लेखक--पु० श्रीहरिनारायधनी, दी० ए०, 'विद्याभूषण')

राजपूतानेके प्रसिद्ध सिद्ध महात्माओं में श्रीदादूदयाळजी बहुत ही महिमान्यित और सम्मान्य संत हो गये हैं। १४वीं, १५वीं और १६वीं शताब्दी तथा पीछेतक भारतवर्षमें, उस धर्मधातक विपरीत मुसलमानी राज्यमें—गोरखनाथ, कवीर, रामानन्द, नामदेव, रैदास, नानक, गोक्निद्सिंह, मीराबाई, पीपा, धना, रामचरण, स्थामचरण, हरदास, ज्याजीवन, पळ्टूदास, दरियासाहिव इत्यादि अनेकों महान् आत्माएँ अवतीणं हुई और धर्मकी रक्षा तथा प्रजाजनोंमें सत्यका प्रचार करके उन्होंने धर्म और देशको बचाया।

दादृद्यालका जन्म संवत् १६०१ में अहमदाबादमें नागर ब्राह्मणके घर होना दादूपन्थी मानते हैं । बचपनमें ही भगवान्ने इनको कृषा करके दिव्यशान प्रदान किया। था । कुछ वर्षों बाद ये साँभर आये । वहाँ आट-दस वर्ष रहकर ज्ञानप्रचार करते हुए आँबेर आये। यहींसे अकबर बादशाहमे फतहपुर सीकरी जाकर मिले ! ऑबेर दस-बारह वर्ष रहकर अन्य स्थानोंमें पर्यटन और ज्ञान-भक्तिका प्रचार करते रहे । अन्तर्मे १६५९ में नरायणे (जयपुरसे अनुमान १६ कोस) खंगारीत कछवाहा-शासकोंके स्थानमे आ विराजे ! और यहीं इनके शरीरका अवसान हुआ। इनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ यीं । बहुे -- गरीबदासजी, जो बहे ही महातमा और गान्धर्वविद्यामें अत्यन्त नियुण थे। और जहाँगीर बादशाहने भी जिनके गानके चमत्कारको देखा याः उत्तराधिकारी हुए । यही स्थान दादूपं यका प्रधान पीठस्थान माना जाता है । प्रतिवर्ष फान्गुनमें मेला-उत्सव होता है । यहाँ मन्दिर और बहुत-से स्थानादि बने हुए हैं। इसी प्रकार साँभर, आँबेर, पंजाब, मारवाड आदिमें अनेकों स्थान और शिष्यों तथा थाभा-यतियोंके स्थान भी बने हुए हैं। राजपूताना, पंजाब, गुजरात आदिमें दादुदयालका प्रभाव और इस पन्यका प्रचार अधिक रहा है। वैसे तो थोड़े-बहुत दादूपन्यी इर जगह मिलते हैं।

दादू जीके १५२ शिष्य हुए। उनके अंदरले १०० तो तप और त्याग धारण कर किचर गये, उनके पीछे कोई शिष्यतक नहीं रहा। परन्तु ५२ शिष्य बढ़े सिद्ध और जानी ये। वे यहुत-से स्थान और शिष्य छोड़ गये। इनमें आधेसे भी अधिक अति विख्यात हुए हैं। गरीवदास, रजबदास, बड़े सुन्दरदास, माघोदास, शीलादास, बनवारीदास, जगजाय- दास, बखना, गोपालदास, जनगोपाल, दयालदास, मइसी-दास, तेजानन्द, मोहनदास, चतरदास, प्रागदास, मुन्दरदास, छोटा, बूसर, साधूराम, चतुर्भुजदास, नरायणदास, चरणदास, जग्गा, जयमल चौहाण, जयमल कळ्याहा, मनमालीदास, मोहन दफतरी, चतुरदास, संतदास, मोहनदास मेयाहा, नागर निजाम, जगजीवण इत्यादि बहुत नामी हुए हैं। अनेकोंने अपने गुरु दादूदयालके मतानुसार वाणियाँ भी रची हैं। उनमेंसे बहुत-सी मिलती भी हैं। रखव, मुन्दर, जगजीवण, गरीबदास, जनगोपाल, प्रागदास, जगजाय, वखना इत्यादिकी रचनाएँ सुन्दर और सारभरी हैं।

दादूदयालकी वाणीके दो विभाग हैं। एक साखी जिसमें दोहा, सोरठा वा कहीं-कहीं चौपाई या और कोई छोटा छन्द है। दूसरा पद या भजन, जो कई रागोंमें हैं। सारी वाणी लगभग सात हजार अनुष्टुप्छन्दके बतायी जाती है। साखियाँ सेतीस अङ्गोंमें दाई हजारके ऊपर हैं, और पद २७ रागोंमें ४ सौसे कुछ अधिक हैं। इस वाणीमें जान, भिक्त और वैराग्यमें ब्रश्रानका सार-सामृत भरा हुआ है। वाणी कोमल, मधुर, सरल मुन्दर भाषामें है, जिसके पढ़नेसे निरजन निराकारका उच्च शान और ध्यान सहज ही प्राप्त होता है। कहा है—

- (१) 'ठादूदयाल दिनकर दुती (जिन) विसल बृष्टि बाणी करी॥' स्यान, अकि, वैराध्य भाग बहु मेद बतायो । कोटि प्रथमो संघ पंथ संक्षेप लख्याये॥ विशुद्ध बुद्धि अविशद्ध सुद्धि सर्वश्य उजागर । परमानंद प्रकास नान निगर्डद महाधा ॥ वरण बृँद साक्षी सरिल, पद सिल्टा सागर हरी । दाह्दयाल दिनकर दुती, विसल बृष्टि बाणी करी॥ १॥
- (२) 'मक्ति पुहुप, बेगस्य फ्र बद्ध बीज जगँनाथ भैंणि ॥'
- (३) या नाणी सुनि स्थान है, याही तें नैराग । या सुनि भजन मगती नहें, या सुनि मासा त्याग ॥ १५॥ या नाणी पहि प्रेम हैं, या पहि प्रीति अपार । या पहि निश्चय नाम की, या पहि प्राण अचार ॥ १६॥ या नाणी कुँ सोजतीं, क्षमा, सील, संतोष । याहि विचारत बुद्धि है, या भारत जिन मोग ॥ १७॥

आदि निरंजन, अंत निरंजन, मध्य निरंजन, आदू । कहि 'जगजीवन' अलख निरंजन, तहाँ मसे गुर दावू ॥ १८॥ अनिष्यल मंत्र जपै निसन्नासर, अनिष्यल आरति गावै । अनिष्यल इष्ट रहै सिर ऊपरि, अनिष्यल ही पद पावै ॥ १९॥

(४) पार उतारणहारजी, गुरु दादू आया । जीवन के उद्धार कूँ, हिर आप पठाया ॥ २॥ राम नाम उपदेश दे, भ्रम दूर उकाया । स्यान मिक बैराम हू, यह तीन दढाया ॥ २॥ बिमुख जीव सनमुख किंग, हिरिपैथ चलाया । कूँठ किया सब छाँदि कै, प्रमु सत्य बताया ॥ ४॥

> दयावंत दुख मेटना, सुखदायक माया। सीरुवंत साचे मते, संतीष महाया॥८॥

> अति गंभीर समुद्र ज्यों, तरुबर ज्यों छाया । बानी बरसे मेघ ज्यों, आनंद बढ़ाया ॥ १.०॥

पवन त्रिसा सब सारखा, को रंक न रामा ।
ब्योम जिसा हिरदी बडा, कहुँ पार न पाया ॥ ९६ ॥
टैक जिसी प्रहलाद है, ध्रुव उयों मन लाया ॥ ९७ ॥
न्यान गत्नो सुखदेव ज्यों, परम्बद्ध दिखाया ॥ ९७ ॥
जोग जुगति गोरक्ष ज्यों, धंथा सुरक्षाया ॥
हद छाँडि बेहद मैं, अनहद बजाया ॥ ९८ ॥
जेसा नाम कबीरजो, यों साबु कहाया ।
आदि अंत लौं आइ कै, रिम राम समाया ॥ ९० ॥

नमस्कार गुरुदेव कूँ, जिन बंदि छुडाया ।
दादू दीनदयाल का सुंदर जस गाया ॥ २९ ॥
( ५ ) पंच सहस्र आ रसाल बाणी, अगम अनुमब संचही ।

मिक, स्थान, बैरास्य पूरण, श्री नमाभि दादूदयालु ही ॥ १ ॥ (६) यों जीवनमुक्ति ऐसी दशा, स्थान भक्ति बैराग बल । कहै बारुकराम अमृत बचन, सुख मुख श्रीमागीत फल ॥ १ ॥

उपर्युक्त कथन और अवतरणांसे दादूजीके मत, लाघन और सिद्धान्तोंका कुछ दिग्दर्शन होता है। उनकी वाणी (साखी और पद) में ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका प्रतिपादन हुआ है। इन तीनों आध्यात्मिक प्रकरणों या विषयोंसे उनका वसनामृत ओतप्रोत है। वैदान्तके

<del>पिद्धान्तों हे उनके उपदेश बहुत अनुकृत मिलते जुलते हैं।</del> परन्तु उनके उस वेदान्तमें भक्ति भरी हुई है; वह शुध्क नहीं है, 'सूखी शिला' नहीं है । उसके शानसे वैराग्य उत्पन्न होता है-अौर वैराग्य-त्याग ही परमात्माकी प्राप्तिका प्रधान साधन है । इस प्रकार दाद्जीका उपदेश बहुत आनन्दकारी और आत्मार्मे दिच्य प्रकाशको शीघ देनेवालाहै। दादूरयालनीकी वाणी आदिसे अन्तनक ज्ञानभरे उपदेशों और उनके सचे और सारभरे अनुभवेंसि परिपूर्ण है। विशेषता यह है कि साधारण लोकभाषामें गम्भीर अध्यातम ज्ञानको ऐसा दरसाया है कि ज्ञानका प्यासा पुरुष उसको सहज दी समझकर तुप्त हो जाता है, और उसके चित्तकी दृत्ति संसारके विषयादिसे उपरत होकर ऊपरकी ओर पहुँचने लगती है। वाणीके श्रवण और पठनले हृदयमें ऐसे मधुर रसका सञ्चार होने छग जाता है कि मानो 'स्वर्गमें प्राप्य अमृतकी घारा ही बहने लग गयी। हो । उस बचनामृतका ऐसा ऊँचा और सुन्दर प्रभाव पढ़ जाता है कि प्रेमानन्दसे पढ़ने या सुननेवाले जिज्ञासुको ब्रह्मानन्द और तत्त्वज्ञानका आस्वादन और रसाभास होने लग जाता है। यह अनुभव सचे महत्त्माओंके बचन, उपदेश, सत्सङ्ग और सेवासे होता ही है। भगवान्की कृपासे, प्रारब्ध अच्छा हो तो, उसकी भक्ति और ज्ञान ऐसी नाणीसे मिल जाते हैं। दाद-दयालकी बाणी ऐसी ही तत्काल चमत्कार दिखानेवाली है।

दादूदयालके सिद्धान्त और उपदेश उनके अनुभव-सिद्ध साधनोंके सार और फल हैं। ये जो कुछ विचारते थे, जो कुछ करते थे, या कहते थे, सब उनके मन, यचन और कर्मका साधन ही था। अतः उनके साधनोंको उनके सिद्धान्तों या उपदेशोंसे पृथक् समझना या बतलाना एक निराला-सा काम उठाना है। इसलिये हम साधन और सिद्धान्तको एकरूप ही समझेंगे। तथा प्रसङ्गवश उनके मत या मतानुयायी साधुओंकी कोई-कोई बात भी कह देंगे।

(१) दावूजीका मत अद्वैत ब्रह्मशान है, परन्तु उसके साय प्रेम और भक्ति (या इश्क-मुइन्बंत) तथा पराभक्ति जुड़ी हुई है। वे निराकार, निरञ्जन, सर्वन्यापक, सर्वश्च चेतन ब्रह्मको ही मानते थे। और उसीका ध्यान, स्मरण और चिन्तन द्वदयमें, अपने आत्मामें ही करते थे। साकार-उपासना उनका ध्येय नहीं। सगवान्का नामोश्चारण, जप और रटन, भक्ति और ध्यान शानपूर्वक

करना उनका मुख्य और प्रथम साधन था। 'राम' नामसे उसी ब्रह्मका नाम अभिप्रेत है। नामका माहात्म्य और साधन अन्य साधनोंसे ऊपर और सिद्धिदाता माना गया है। कहा है----

दात् अनिचलमंत्र, अमरमंत्र, अहैमंत्र, अमैमंत्र, राममंत्र निजसार । सजीवनमंत्र,सबीरजमंत्र,सुंदरमंत्र,सिरोमणिमंत्र,निर्मलमंत्र निराकार॥ अल्लमंत्र, अकलमंत्र, अगाधमंत्र, अपारमंत्र, अनंतमंत्ररामा । नृरमंत्र, तेजमंत्र, जोतिमंत्र, प्रकासमंत्र, परममंत्र पाया, उपदेस दथा (दाद् गुर रामा) ॥

(साखी १५५। गुरुदेवकी अंग)

इस ज्ञानमय भक्तिमय ज्ञान, पराभक्ति, विहित पूजा, अख्यात्मतत्त्वमय जप और ज्ञान-च्यानका आखादन और अनुभव गुबकुपाते उन्हीं ज्ञानके प्यासी-सन्ने जिज्ञासुओंको हो सकता है जिनके हृदयोंमें वैसी लगन भगवान्ते दी है, जिनके पूर्वजन्मके अर्जित सत्तंत्रकार इस जीवनमें प्रारम्भ रूपसे प्रकट होकर फल देते हैं। अब यहाँ हम दादृदयालके साधन, उपासन, सदुपदेश आदिका कुछ दिग्दर्शन करा देते हैं।

- (१) दादृद्यालका परमसाधन निराकार निरक्षन परमातमा परमपुरुष अलख, अभेव, निर्मल, अगोचर ब्रह्म है। परस्तु यह साधन भक्ति और प्रेमके सहित है। यथा—
  - (क) निर्मेलततः निर्मेलततः निर्मेलततः ऐसा। निर्मुण निज निधि निरंजन जैसा है तैसा॥ टेक ॥ उतपति आकार नाँहीं, जीव माँहीं काया । कारु नाँहीं, कर्म नाँहीं, महिता समस्या॥१॥ सीत नाँहों, धाम नाँहों, धूप नाँहीं छाया । बाव नौंहीं, बरण नौंहीं, मोह नौंहीं माया 🏻 २ 👭 धरणी-आकास आम, चंद नाँहीं । सूर म्जनी निसि दिवस नाँहीं, पवनौँ नहिं जाहीं॥ ३ ॥ कृतिम घट करा नाँहीं, सकत महित सर्की। दादू निज अगम निगम, दूजा नहिं - कोई ॥ ४ ॥ ( पद ९५-राग मालीगोड़ )
  - (ख) सन देखणहारा जगतका, अंतरि पूरे साखि। दाद् सावति सो सही, दूजा और न राखि॥ (कंग ३५। २)
  - (ग) 'दादू मगित निरंजन रामकी, अविचल अविनासी । सदा सजीवनि आतमा, सहजैं परकासी ॥' (२८।१३ तथा मंगु ४।२४४)

- (घ) 'दादू जैसा निर्मुण राम है, तैसी भगति निरंजन जाँणि ।'
  (अंग ४। २४७)
- (ङ) 'दादू जैसा राम अपार है, तैसी समित अगावा ।' ( झंग ४ । २४५ ) 'साँई सरीखा सुमरण कीजे, साँई सरीखा गावै ।

'सॉई सरीख़ा सुमरण कीज, सॉई सरीख़ा गावै। सॉई सरीख़ी सेवा कीजे, सब सकेग सुख पावै॥' ( अंग ४ : २५१)

(च) 'दादू खोजि तहाँ पिव पाइये, जहाँ चंद न उन्ने सूर । निरंतर निरक्षार है, तेज रक्का अरपूर ॥' (बंग ४ । १९)

'दादू सोजि तहाँ पित पाइये, तहाँ बिन जिल्लामुण गाइ। तहाँ आदि पुराय अलेख है, सहजें रहाया समाइ॥' (संग ४। २०)

'दादृ साजि तहाँ पित्र पाइये, जहाँ अजरा अमर उमंग । जरा मरण भी भाजसी, रास्तै अपणै संग॥' (संग ४ । २१)

(क) 'पूरा देखीं पीत्रकीं बाहर भीतरि सोई'। (अंग४।७५)

> 'हूँ तो देखीं पीवकीं, सबमें ग्रह्मा समाइ'। (अंग ४। ७६।)

> दादू देखीं पोवकों, दूसर देखीं नाहिं। मर्चे दिसा जैं सोविकिंगि, पामा घटहीं माँहिंग्॥ (अंग ४ १ ७४)

(स्त) दाद् कामा अंतरि पाइमा, निरंतर निरंपार । सहजे आप कसाइमा, ऐसा समरण सार॥ (अंग ४।११)

> दाद् काया अंतरि पाइया, त्रिकुटी केंग्र तीर । सहजें आप कस्ताइया, ज्याप्या सकल सरीर ॥ (अंग ४ । १०)

> दाद् काया अंतरि पाइया, अनहद बैन बजाह । सहजें आप लखाइया, सून्य मैंडलमें जाह ॥ (अंत ४ । १२ )

> दाद् कामा अंतरि पाइमा, सब देवनका देव । सहर्ने आप लखाइमा, ऐसा अलख अनेव ॥ (अंग ४ । १३)

(ग) 'चिंतामणि चितमें मिल्या' (अज्ञ ४।२६) 'तहें अंतरजामो आप।' (अंग ४।२८)

(घ) दादू मुझही माँहें मैं बसूँ, मैं भेरा घर-बार। मुझही माँहें मैं रहूँ, आप कहैं करतार॥ (संग४।२१०)

(इ) सेवा अंदरकी----

'उर अंतरि करि सेव'। (अंग ४। २५५) दाधू मीतरि पैसि करि, घटकें जड़े कपाट। साँह्की सेवा करै, दादू अविगति घाट॥ (अंग ४। २५६)

पूजणहार पासि हैं, देही माँहैं देव ॥ (अंग ४।२५८) दादू रिमता रामसौं, खेर्ते अंतरि माँहिं। उर्काट समाना आपमैं, सो सुख कतहूं नाहिं॥ (अंग ४ । २५९)

आतम माँहें राम है, पूजा ताकी होड़ । (अंग ४ । २६२) इस अंतरके भावकी पुजाकी सींज-सामग्री इत्यादि---

'सत्य रामः आत्मा बैदुर्गोः मुबुद्धि भूमिः छन्तोप स्थानः मूलमन्त्रः मन मालाः गुरु तिलकः सत्य संजमः शील शुच्याः ध्यान धोवतीः काया कलसः प्रेमजलः मनसा मन्दिरः निरञ्जन देवः आत्मा पातीः पुदुष प्रीतिः चेतना चन्दनः नवधा नावः भाव पूजाः मति पात्रः सहज समर्पणः, शब्द घण्टाः, आनन्द आरतीः दया प्रसादः तीर्यं सतसङ्गः दान उपदेशः, अत सुमिरणः, अजपा जापः, अनमे आचारः, फल दरसनः ''''' अंतरिगति पूजा सित सौंज दादू वर्तते ॥'

्अंग४ । २६८ )

मगति भगति सब कोइ कहैं, भगति न जाणे कोइ। दाद् भगति भगवंतकी, देह निरंतर होइ॥ (अंग४।२८०)

(३) रामनाम-स्मरण-अक्तिभाव सक्षे हृदयसे की लगाकर करना, यह दादूदयालका परम ज्ञान-साधन था। और ज्ञान, भक्ति, नैराग्य—ये तीनों पराभक्तिमय ज्ञानसे पूर्ण विरक्तताके साध उनके साधनके प्रधान लक्ष्य रहे और ये ही उनकी महाम् वाणी (ग्रन्थ) में बर्णित और प्रतिपादित हैं। दादूदयालके वचनामृतमें नामके सम्बन्धमें बहुत ही महत्त्वकी बात आयी है, जिनको जिज्ञासु पाठक पदःसुनकर विचार सकते हैं। यथा—

पकै अक्खर पीवका, सोई सत करि जींणि। रामनाम सतनुर कहा, दादू सो परवाँणि॥ (क्या २ ! २)

दाह् नींका नींव है, हिर हिरदे न बिसारि । भूरति मन माँहें बसे, सासै सास सैंभारि॥ (अंग २ : ५)

सासे सास सँमाकताँ, इक दिन मिकिहै आह । सुमिरण पैंडा सहजका सतगुर दिया बताइ ॥ (अंग र ! ६)

ओर आरॅम सब छाड़ि दें, रामनाम ल्यो ठाई । (अंग २ । ८ )

पक महुरत मन रहै, नींव निरंजन पास । दादू तबही देखताँ सकल करमका नास ॥ (अंग २ । १२)

एक रामके नौंद बिन जिक्की जरुनि न जाइ। दादु केले पिच भुष, करिकरि बहुत उपाइ॥ (कंग २।१५)

दादू सिरजनहारकं केते नाँव अनंत । चिति आवै सो तीजिए, यों साबु सुमिरें संत ॥ (अंग २।२३)

(बाह्) निमय न न्यारा कीजिय, अंतर थै असे नाम । कोटि पतित पावन मध केंबल कहताँ राम ॥ (अंग र । २६)

दाद् दुखिया तब रुगै, जब रूग नांव न केहि। तब ही पावन परम सुख, मेरा जीवन यहि॥ (अंग २।३२)

(दादू) निसदिन सदा सरीर मैं, हरि चिंतन दिन जाह । प्रेम मगन जैलीन मन, अंतरगति त्यो काह ॥ (अंग २।४१)

(दादू) राम कहे सब रहति है, जीव बड़ा की लार।
राम कहे बिन जात है, र मन हो हुसियार॥(,, ५०)
दादू सब जग बिन भरथा, निर्विध बिरला कोड़।
सोई निर्विध होइगा, जाके नाँज निरंजन होइ॥(,, १३)
ब्रह्म भगति जब ऊपजै, तब माया भगति बिलाइ।
दादु निर्मेल मल गया, ज्यूँ रिव तिमिर नसाइ॥(,, १५)
नाँव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुण गाइ।
दादू सुनिरणप्रीति सौ, हेत सहित स्यौ लाइ॥(,, ७३)

और नाम-स्मरणकी महिमा यहाँतक है कि अष्टसिद्धिः नवनिधि आदि हाज़िर खड़ी रहें, और सकल पदार्थ हस्तगत हो जायें। यथा---

हिरदे राम रहे जा जनके, ताकों ऊरा कींग कहे। अठिसिध नीनिधि ताकै आमे, सनमुख सदा रहे॥ (अंग २। १०५)

संग्रह कामा सब किर राम नाम के साथ। चिंतामणि हिरदे बसे, ती सकल पदार्थ साथ॥ (,,१०८)

यह दादूदयालके साधनका संक्षेपमें वर्णन हुआ । इसीकी अन्य साधनोंका आदिम आधार समझना चाहिये । संयम, योगताबन, तितिका, सन्तोष, दयाधमें आदिके दयालजी मूर्तिमान् अवतार ही रहे हैं । तभी तो वे 'दयाल' कहलाये । साधनोंमें बहुत करारे साधक थे । साँमरमें वे सरके अंदरकी छत्रीमें जाकर तथ किया करते थे । और सर भरा होता तब, अपनी योगद्यातिकी खेचरीसुद्रासे सरके जलके ऊपर होकर वैसे ही जाया करते जैसे पृथ्वीपर चलते थे । ऐसे समस्कारोंने ही उनकी विभूतिका वहाँ अधिक प्रकाश किया, यद्यपि ये समस्कार आवश्यकताके समय स्वयं ही हो जाया करते थे । साँमरके क्राज़ीकी कथा प्रसिद्ध ही है । अनेक दीनों, गरीबों और बीमारोंको सहायता देना तो उनका विशेष कर्तव्य या ही ।

परन्तु परमसाधन दादू जीका स्थूलकारीरकी स्थूल जिक्काने वा हाथमें भाला लेकर करने तथा मन, बुद्धि और कही लगी रखनेका नहीं है; यह साधन ऋतियोंको अन्तर्मुखी करके चर्महिष्टिसे ऊँचे उठकर आत्मदृष्टिके साथ करना होता है। आत्मदृष्टिका साधन परिपक्ष हो जानेपर, गुरुकी कृपासे, और अपने तपोबल और प्रारब्धके सत्मत्लोंने, ब्रह्महृष्टि होने लगती है। यह अवस्था ब्राह्मीभृत अवस्था है, तब जीव-ब्रह्म एक हो जाते हैं। इसीको अपरोक्षानुभृति कहते हैं। दादुजीने बताया है कि—

न्तर्भर्टिष्ट देखें बहुत, आतमदृष्टी एक । ब्रह्मरृष्टि परचे भया, तब दादू बैठा देखा। (अंग ४ । १५७)

और वस्तुतः साधनके मभावसे यही नेत्र अंदर देखने-के अभ्यासमें रत हो जाते हैं, तब शर्नः शनैः शनमकाशसे आग्मदर्शन होकर ब्रह्ममें लीनताकी अवस्था मिल जाती है। यही इस मनुष्यजन्मका प्रमुख्ल और सीमान्य है। कहा है— यह नैनाँ देहके, येई आतम होंद। यह नेनाँ नकाके, दाद् पलटे दोह॥ (अंग४:१५८)

पर आतम सी आतमा, ज्यों पाणी में लूँण। दादू तम मन पकरस, तब दूजा कहिये हूँण। (अंग ४ : १६६)

फिर कहते हैं और अपने साधनका अनुभव बताते हैं— अंतरिमति हरि हरि कौ, तब मुखकी हाजति नाहि । सहर्जे धुनि कामी रहै, दाद् मनहीं माँहि ॥ (अंग ४ । १७१)

(दाद्) सबद अनाहद हम सुन्यों, नखसिख सकरु समीर । सब घट हमि हित होत है, सहजें ही मन थीर ॥ (अस ४ । १७४)

फिर क्या हो जाता है, सो बताते हैं --(टाटू) संदग सॉईका मया, तब संदगका सब केंद्र । संदग सॉई की मिल्या, तब सॉई सरीखा होड़ ॥ (अस ४ । १८५)

जहाँ राम तहाँ मन गया, मन तहाँ नैनाँ जाइ। जहाँ नैनाँ तहाँ आतमा, दोद्र सहजि समाद्र॥ (अंग ४। २९३)

परचे पीवे रामस्स, सा अविनासी अंगः। काल मीच लसी नहीं, दादू सीई संगः।। (अंगः ४ । ३४३)

परचं पीते समास, जुलि जुलि अस्पिरहोह । दादू अविचल आतमा, काल न लागे कोई ॥ (अंग ४ । ३४२ )

दाद् सुझ मेरे साँड्गाँ, मंगल अति आनंद । दाद् सज्जन सब मिले, जब मेटे परमानंद ॥ ( अंग ८ । १९ )

परन्तु यह ब्रह्मप्राप्ति। यह परमात्मदर्शन, यह परमगति कव प्राप्त हो सकती है, जब यह खोबधारी अपने आपेको मारे, स्वार्य और विषयकोलुपताका त्याग करे, एक परमात्म-साधनहीमें लबलीन रहें। अन्यवा इसकी प्राप्ति कठिन ही नहीं। असम्भव ही है। कहा है—

(दाह्) तन भनके गुण ऊँकि सब, जब होहि निनार। । तब अपने मैनहुँ देखियं परगट पित प्यारा ॥ (अंग ९) ११) (दादू) के साहित्व की भावै नहीं, सो जीव न की के रे। परिहरि विषे विकार सब, अमृत रस पी के रे॥ (अंग ९ १ ४)

लाँडे सुरति सरीर कीं, तेजपुंज मैं जाइ। दादू ऐसे मिलि रहै, ज्यों जल जलहि समाइ॥ (अंग ७ । ३५) यद २०६। (१० ४४५) राग रामकली।

निकट निरंजन देखिहीं, छिन दूर न जाई। बाहरि मातरि एकसा, सब रह्या समाई ॥ टेक ॥ सतपुरु मेद रुखाइया, तब पूरा पाया । नैनन हो निरखँ सदा, वरि सहजै आया॥ २ ॥ पूरे सी परचा भया, पूरी मति जागी। जीव जॉनि जीवनि मिल्या, पर्से बड़मागी॥ २॥ र्राम र्राम मैं रिन रह्या, सो जीवनि मेरा। जीव पीव न्याम नहीं, सब संग बसेसा॥ २॥ मुंदर सा सहजें रहे, घटि अंतरजामी । टाद् साई देखिहाँ, सारौं संगि स्वामी ॥ ४॥ देखिये कैसा अनुभववर्णन है। यह दादूजीके सब साधनका प्रकाश है । वे जैसा देखते थे, जैसा पाते थे, जैसा जान होते थे, वैसाही अपने निज शान और अनुभवसे कहते थे । वे महात्मा तत्त्वानुसन्धान, अन्तर्ध्यान, आत्मदर्शनसे ही कयन करते यं । पुस्तकोंके अवलोकनसे, अवतरण या प्रमाण छॉटकर या लेकर नहीं कहते थे। शास्त्रश्रवण वे अवस्य करते थे, शास्त्र वे जानते थे, परन्तु उनके या अपने आत्ममाधनका सद्या पालन । उसमें जैसा भी उनको दिखायी देता था, सिद्ध होता था, जैंचता था, वही कहते थे । रहस्यवाद ( mysticism ), वेदान्तप्रक्रिया, ज्ञान-विज्ञानशैली इत्यादि उनसे कुछ दूर या छिपे नहीं थे । परन्तु उनका वचन स्वाल्मारामदर्शनका निदर्शन ही या । उनका साधन बहुत ऊँचा या। वे योगारूढ और ज्ञानगरिष्ठ महात्मा थे। अतः पर्मात्मज्ञानध्यानके प्रेमी जन उनके वचनामृतको पूर्ण भाव, भक्ति और समादर तथा गहरी दृष्टिसे देखें तो बहुत ही उत्तम सारभरे पदार्थींकी प्राप्ति हो। उनके प्रधान शिष्य तथा अनेक प्रशिष्यादि जीवन्युक्त और कृतकृत्य ही हो गये थे 1

देखिये कितनी अच्छी और सबी बार्ते अपने साधनके फलस्यरूप इन पड़ोंमें कही हैं—-

पद २५। रात गौड़ी। (पृ० ३६७) सा० अं० ८९----९०ः जियरा मेर सुमिरिसार, काम कोष मद तजि विकार ॥ टेक ॥ तुँ जिनि मृहै मन गँवार, सिर भार न लोजे मोंनिहार ॥ १ ॥ सुणि समझायो बार बार, अजहुँ न चेते हो हुस्यार ॥ २ ॥ किर तेसे मब तरिये पार, दादू इबर्षे गही विचार ॥ ३ ॥ पद २४ । राग गौड़ा । ( पृ० ३६६ )

कैसे जीविय रे, साँई संगन पास । चंचल मन निहचल नहीं, निसदिन किरै उदास ॥ टेक ॥ नेइ नहीं रे रॉमका, प्रीति नहीं परकास। साहिबका सुमिरण नहीं, करै मिलनकी आस ॥ १ ॥ जिस देखे तुँ फुलिया रे, पाँणी प्यंड बघाँणा मास । सो भी जह बित जावगा, झूँटा भाग बिलास ॥ २ ॥ जीवणाँ, स्मिरे सासी सास । दादू परगट पित्र मिलै, (ता) अंतरि होइ उजास ॥ ३ ॥ देखिये, साधनके फलका ऐसा निश्चय उन महात्माजीका या कि निरन्तर सच्चे मन और भावनारे परमात्माका हृदयस्थलमें स्मरण करनेसे वे प्रकट होकर प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अंदर आत्मामें ऐसा ही प्रकाश (उजियाला) होता है, जिसमें वह परमात्मा दिखायी देते हैं। रहस्यवाद, गुह्म अध्यात्मविद्या (mysticism) पर लिखनेवाले हमारे देशके या अन्य देशके विद्वानोंने इस सिद्धान्तका वर्णन यही किया है कि इसका साधक इस मंजिलतक पहुँच जाता है कि वह परमात्माको भक्ति और ज्ञानके साधनसे देखता है और परमातमा उसे देखता है- 'अरस-परस हम दोउ मिलैं इत्यादि । यही महान् ज्ञानकी अवस्था है। और मानी जाती है। बच तो यह है कि प्रभु अपने प्यारे भक्त या साधकपर दया-मया करते हैं तो ऐसा ही फल देकर निहाल कर देते हैं। वह तो 'हाजिसँ हुजुर' 'नाजिसँ भरपूर' है। और 'जीव ब्रह्म दै नाहिं' यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है। यह तो प्रधान और प्रथम क्षधन-क्षिद्धान्त हुआ।

(२) दूसरा साधन सिद्धान्त दाइ्द्यालका यह या कि उस एक निराकार, निरञ्जन परमात्मदेवसे पृथक और कुछ रूप, आकार, प्रकार या विधि विधानका ध्यान ज्ञान साधन अपेक्षित नहीं। जब उस एकहीको ध्याया, उसीको प्रया तो सब कुछ जाना और सब कुछ पा लिया। वृथा इधर-उधर मन हुलाना, विस्तार और आडम्बर करना या उठाना अनावश्यक है। एक अटल सिद्धान्त यह है—

दाद् जब रुग जीविये, सुमिरण संगति साव ॥ दाद् सायू राम निन दूजा सब अपराम । (मंग १५ । १२९) और दादूजीके स्वमतानुसार (जो कवीरजी, रैदासजी आदि महात्माओंका सा है) किसी प्रकारका मेदभाव-हिंदू मुसलमान, राम-रहीम आदिका भेदभाव कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। जय सभी एक परमात्माके सिरजे हुए हैं, परमात्मा एकरस सबमें स्थापक है, परमात्माके निकट सब बरावर हैं, फिर मनुष्य ऊँच-नोच, हलका-भारी, छोटा-बड़ा आदि क्यो विचारे और क्यों देले या समझे ! केवल भगवान्का ज्ञान-ध्यान, गुरु और साधु-संतोंका सस्तङ्क और रोम-नामका तन-मनसे स्परण करना—बस, यही तत्त्वभार और केवल यही सदा जीवनका कर्तन्य है। और सब बखेड़े, झंझट, बन्धन—बहाँतक कि वे सब अपराध हैं! कितना जबरदस्त, ऊँचा, बिलक्षण सिद्धान्त है!

#### कहा है---

(क) अन तें चित्त निवारियों रे, मोहि एके सेती काल रे । अनत गये दुख ऊपजें, मोहि एकहि सेती राज रे॥ साँई सीं सहते रमी रे, और नहीं आन देव रे । तहाँ मन बिलैंबिया, जहाँ अलख अभेव रे॥ (पद ९ । पृ० ३६०)

डाङ्नाहिन भावे<u> आन</u>, राम बिनाँ भद्दमृतक समान । (पद १०। ए० ३६१)

टाद् हें पस दृषि करि, निर्पस निर्मन नींव। आपा मेंटे, हिरि मर्जे, ताकी मैं बिकि जाँव॥ (अंग २६। ६४)

(स.) अलस्य देव अंतरि बसै, क्या यूजी जागह जाइ ॥ (अंग १३ । १३९)

> पूजनहोरं पक्षि हैं, देही माँहें देव । उद्गुताकों छाडि किर, बाहिर मांडी संव ॥ (अंग १३ । १४८)

> (टादू) निराकार मन सुनितर्स, प्रेम प्रोति सी सेव । जै पूर्ने आकार की, तो साजू परतिस देव ॥ (अंग १५ । २)

पर ३११ । राग सीरका । ( एष्ठ ४९० — स्पष्टसिकाल ) — सोई देव पूर्जी, जे टींची नॉहि बडिया ॥ गरन वाम नॉही औतरिया ॥ टेक ॥

व पूजा मेर मन मानें, जिहि विधि होइ सु दादु न जाने ॥ ४॥ पद १९७ । राग रामकळी । (पृष्ठ ४४१ –स्पष्टसिद्धान्त )- साँचा राम न जाँगी रे, सब कुँठ बलागी रे ॥ टेक ॥ कुँठ देवा कुँठी सेवा, कुँठा करें पसारा । कुँठी पूजा, कुँठी पती, कुँठा पूजणहाना ॥ ९ ॥ कुँठा पाक करें र प्राणी, कुँठा भाग कमाते । कुँठा आटा पडदा देवे, कुँठा थाण बजाते ॥ २ ॥

(ग)—अपना मत पत्थोंके सम्बन्धमें बताते हैं—(स्पष्ट-सिद्धान्तकथन)--

पद १९८। राग रामकली। (एड ४४१)—

में चंधी एक अपारका, मन और न मार्चे।
सोई पंछ पार्चे धीवका, जांह आप एसार्जे। टेक ॥
को पंधी हिंदू तुरक के, को कांहू राता।
को पंधी सीफी सेवंड, को सिंन्यासी माता॥१॥
को पंधी कांगी जंगमा, को सकति-पंध ध्यार्वे।
को पंधी कमडे कापडी, को बहुत मनावे॥२॥
को पंधी कमडे कापडी, को बहुत मनावे॥२॥
को पंधी कांहूँ के चलें, में और न जानूँ।
दादू जिन जग मिर्सजमा, तार्होको मार्गे॥३॥
दादू किंदू नुरक का, है पन पंध निवारि।
संगति साँचे माधकी माँहैको मंगारि॥

(दादू) हिंदू आणे देहुँ , मुस्सलमान मसीति । हम काने पन्ह अलेख सी, सदा निर्मतर प्रीति ॥ ( अंग १६ । ५२ )

पद १४७। राग (बस्मवन । ( पृष्ठ १०७ )---मृगहि सीचि बंधे ज्यूँ बेगा, सोतत नगदर गरे अकेना ॥टेक्री।

तीस्य बरत न पूर्व आसा, बनवॅडि जाहिरु रहै उदासा । यूँ तव करि करि देह जलावें, भर्मत डॉलें जन्म समावें ॥ ३ ॥

तब दादू परम गति पार्वे, सो निज मृग्ति माहि जस्तावै ॥ ४॥ नाँ धरि रह्या न बनि गया, नाँ कुछ किया करेन्स । दादू मन हो मन मिल्या, सतगुरके उपदेस ॥ (अंग १। ७४)

(ताद्) अहु मसीति यहु देहुरा, सतगुर दिया दिखाइ। भीतिर सेता बंदिगी, बाहरि काहे जाइ॥ (अंग १। ७५)

(दादू) मंझे चेला मंझि गुर, मंझे ही उपदेस । बर्धाय केस ॥ ढ़ें है बावंर, जरा (अमेग्१। ७६) मनका मस्तक मृँडिय, काम क्रोपके केस। बिपै बिकार सब, सलगुरके उपदेस ॥ (अंग्री १ ७७) (३)~(दाद) मन माला तह फिरिये,(अहॅ) दिवस न परसै गत । तहाँ गुरू **बा**नाँ दिया, सहजै अपिय तात ॥ (अंग्राइइ) (दादू) मन माना तहें फेरिये जहें श्रीतम बैठे पास । आगम गुर्धे हि तम भया, पाया नुर्निकास ॥ (अंग १।६७) (दादू) मन मारा तह फेरिये, (जह ) आप एक अनंत । सहजे सो मतनुर मिल्या, जुनि जुनि फान बसंत ॥ (अंग१।६८) (दाद्) सतम् माला मन दिया, पवन सुरति सँ पोइ । विन हाओं निस दिन जर्प, परम जाप यूँ होइ॥ (अगराद्ध) दाद् मन फर्कींगु मीहें हुना, भीतिंग कीया भेष । गुरदेवका, मॉर्गभीव अंतरा॥ ( अग १।৬০ )

( च )—उपर्युक्त प्रमाणेंसि, जो खास दादूजीके बचन हैं, दादूजीके साधन और सिद्धान्त स्पष्ट ज्ञात होते हैं। उनका परममत यह रहा है— आपा मेंटे, हिर भजै, तन मन तजै विकार। निर्देश सब जीव सीं, दादू यह मत सार॥ (अंग २९। २)

( छ )--चे तो एक परमात्माको ही आतमा और आत्माको ही परमात्मा मानते हुए सारे भेदभावको निर्मूल, निरर्यक, असत्य और हानिकारक समझे हुए थे। कहा है—

> निर्वेरी सब जीव सीं, संतजन सोई। दादू <u>एके आतमा,</u> वेरी नहिं कोई॥ (अंग २९१४)

सब इस देख्या सोवि कि. दूजा नाँहीं आन । सब घट एकी आतमा, क्या हिंदू सुमलमान ॥ (अंग २९ १६)

काह को दुल दीजिय, साँई है सब मॉहिं। दादू गर्वे आतमा, दूजा कोई नाँहिं॥ (अंग २९।१३)

अप्तम देत अराधिये, बिरोधिये नहिं कोई । आरार्षे सुख पाइये, बिरोधें दुख होई ॥ (अंग २९ । २६)

इस प्रकार संक्षेपसे — अति संक्षेपसे — दादृद्यालके सत्साधनके सिन्धान्तों का दिग्दर्शन किया गया। विषय महान् है, गहन है, रहस्थमय है। न समय है और न स्थान है कि सारा और विस्तृत कहा जाय! इति शम्।

# एक ही शत्रु है

एकः शत्रुर्ने द्विशीयोऽस्ति शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् । येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि॥

हे राजन् ! इस जगत्में पुरुषका एक ही शत्रु है, उसके समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, वह शत्रु अज्ञान है, मनुष्य इस अज्ञानसे थिएकर दारुण कर्म करने लगता है। ( महा॰ श्लान्ति॰ २९७ । २८ )

<sup>\*</sup> इस लेखमे पं॰ चिन्द्रकाप्रसादजीहारा संपादित 'दाद्वाणी', साधु रामदयालजीहारा लिखित 'दाद्सार', पं॰ तारादत्तजो गैरीला-हारा लिखित 'साम्स आफ दादू' ( Psalms of Dadu ), बा॰ श्वितिमोदन सेनदात्ता लिखित 'दादू' ( बंगमाणा ) इत्यादिसे सहायता ली गयी है। तदर्ष उन सक्को भन्यवाद है। --लेखक

# प्रेम-साधन

( लेखन--श्रीमान्नजानन्दसम्प्रदायाद्यभवेषीठाथीश्वर धर्मेषुरीण आचार्थ श्रीधनीदासनी महाराज 'सद्धमेरल' )

सर्वनिक्ताः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः पूर्णात्पूर्णः सिद्धदानन्द-स्वरूपः अविनाशीः एकरस जो बद्ध है, उसकी प्राप्ति ही चरम मध्य और परम पुरुषार्थ है—इस विषयमें कोई मतभेद नहीं हो सकता । आस्तिक जगत्के सभी प्राचीन-अवाचीन आचार्योने इसी सिद्धान्तको सामने रखकर ब्रह्म-प्राप्तिक अलीकिक शान और लोकोत्तर पथका प्रदर्शन कराया है।

सिंदानन्दस्वरूप परमातमा पूर्णात्पूर्ण, सर्वशक्तिमान् और सर्वेश्वर होनेके कारण सर्वया निरपेक्ष हैं। परन्तु भगवदाक्त सदासे ही यह मानते आये हैं कि 'भक्तिप्रियो माधवः'—भगवान्को मिक्क प्यारी है। 'न मे भक्तः प्रणश्यति', 'मामेकं शरणं बज' इत्यादि भगवहच्चनेनि इस धारणाको और भी सुदृद्द बना दिया है। इसल्यि इस मान्यनाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इश्री प्रकार वेदान्तवादियोंका यह डिण्डिम-घोष है कि

'ऋते ज्ञानास मुक्तिः ।'

'तमेव विदिखातिमृत्युमेति भान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः ।'

अर्थात् ज्ञानको छोड़ ब्रह्मशासिका अन्य कोई भागे ही नहीं है । यह भी श्रुतिसम्मत होनेसे उपेश्य नहीं हो सकता ।

भिक्तिं भगवद्याप्तिकां सभीने माना है। शन भी चिद्ध्य होनंसे भगवद्याप्ति ही है, अतः उससे भी भगवद्याप्ति युक्तियुक्त और सङ्कत है। परन्तु निजानन्दसम्प्रदाय इन दोनों भागोंके परे एक तीसरे ही मार्गका निर्देश करता है। उस भागंका नाम है 'प्रेम'। इस सम्प्रदायकी यह मान्यता है कि निर्विशेष सचिदानन्द ब्रह्मको प्रेम जितना सीधा स्पर्ध करता है, उतना सावनसायेक्ष भक्ति और शान नहीं करते। भक्ति और जान मनुष्यको कमसे परमात्माकी ओर छ जाते हैं। पर प्रेमसे तो तत्काल ही चुम्बकके आकर्षणकी तरह जीवात्मा परमात्माकी ओर खिंच आता है। श्रीप्राणनाथ प्रसु कहते हैं—

'पंथ हो कांटि करूप, प्रेम पहुँचाव मीन परुक ।' मक्ति प्रभुको सब दुःछ समर्पित कर देना सिखाती है, शान ब्रह्मका स्वरूप समझा देता है, तो प्रेम तन्मय बना देता है। शानकी दृष्टिमें 'ब्रह्म सत्यं जगिन्मध्या' है; मक्तके लिये मिक और भगवानके सिवा बाकी सब तुच्छ है, और प्रेमी प्रेममें 'सर्वे खिल्यदं ब्रह्म' देखता है। प्रेम-जगत्में प्रेमके सिवा अन्य कोई सृष्टि ही नहीं है। भक्त और शानी भगवानके अतिरिक्त अन्यमें आसक्ति नहीं रखते, पर प्रेमीकी दृष्टिमें मगवानके सिया और कुछ है ही नहीं।

है गुरुत गर गुमानमें कुछ है। तुझ सिवा भी जहानमें कुछ ै॥

अर्थात् प्रेमीके ख्यालमें प्रियतमके सिवा र्याद और भी कुछ है तो उसका प्रेम ही गलत है । बात बिल्कुल ठीक है। जिसने 'इस्क हक़ीक़ी' अख्तियार किया है, उसकी दृष्टिमें 'इस्क मजाज़ी' कैसे रह सकता है। जब ऑखों खुल गर्या, तब सपना कैसे टिक सकता है। प्रेमीकी ऑखोंमे तो सदा प्रियतम प्रमु ही रहते हैं। इन दोनोंके बीच तीसरे-को अबकाश ही कहाँ?

> हिजाने रुखे यह भी आवे थे, स्कुरी ऑस तो कोइ पर्दान देखा।

प्रेममे दुनियाका पदां कब रह सकता है ? यह दुनियाके परेकी चीज है, वहाँ दुनिया कहाँ ? पर यह प्रेमका पंथ है बड़ा कठिन !

> इन्तिदाहीमें मा गये सब यार , इटकनी कीन इन्तिहा लाया ?

इस मार्गका आरम्म तो है, पर इसका कोई अन्त नहीं। इसपर पैर रखते ही सर्वस्व चिट्टदान करना पड़ता है। यही कारण है कि सब लोग इस मार्गपर नहीं चल सकते। कहा है—

> नवधासं न्यारो कह्यो, चौदह भुवनमें नाहिं। सो प्रेम कहाँस पाइंप, जो बसत गोपिकन माहिं॥

प्रेमको तो यथार्थरूपमें वजमुन्दरियोंने ही जाना और अपनाया था। प्रेमके वलसे ही वे गोवत्सपद्वत् भवसागरको तरकर श्रीकृष्ण परमात्माको प्राप्त हुई। पर आज भी इस प्रेमके प्यालेको कोई पी ले तो भगवान् उसके लिये दुर्लभ नहीं। परन्तु—

यह तो गति है अटपटी, झटपट रुखें न कोह । जो मनकी खटपट मिटे, चटपट दर्शन होइ॥

प्रेमकी गति है चड़ी विकट, पर फल भी है वैसा ही महान् और अपूर्व ! इसीलिये महात्माओंने इसका विशेष महत्त्व गाया है।

जब प्रतिपदामें दितीयांके चन्द्रका दर्शन होता है। तब उसकी सुक्ष्म कलाको दिखानेमें शाखाचन्द्रन्यायहे काम छेना पहना है अर्थान बुद्धकी किसी शाखाकी ओर अङ्कलि-निर्देश करके यह बतलाना पड़ता है कि देखो उस शाखाको, उसीके ऊपर चन्द्रमा है। जिसको इस तरह दिखाया जाता है, उसकी हाँब्र इससे उस तरफ बँध जाती है और उसे चन्द्र-दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पूर्वीचार्योंने ब्रह्म-दर्शनके लिये अपनी अन्तर्रीष्टिसे भक्ति-ज्ञानादि अनेक सङ्केत निर्माण किये । जो जिस सङ्केतका आश्रय करके लाभान्वित होता है, वह उसी सङ्केतको मुगम और उत्तम बगलावे--यह स्याभाविक ही है। परनत जिस प्रकार चन्द्र-दर्शन करानेमें चन्द्रकान्त मणिश्व सब सङ्केतीकी अपेक्षा उत्तम है, क्योंकि वह द्रष्टाकी दृष्टिको सीधे चन्द्रविम्यमें जोड़ देती है, उसी प्रकार ब्रह्मरूप चन्ट्रका दर्शन करानेमें, बृत्तिको सीधे ब्रह्मस्वरूपके साथ जोड़ देनेमें यदि कोई निरपेक्ष बस्त है तो बह प्रेम है । चन्ट्र और चन्द्रकान्त मणिमें तो परस्पर अन्तर भी है; पर प्रेम और परमात्मामें कोई अन्तर नहीं, दोनीं स्वरूपतः एक ही है। आनन्दधन अहा शक्तिमान् है तो प्रेम उसकी अभिन्न शक्ति है । शक्ति और शक्तिमान्में कभी भेद नहीं होता। अर्यात् जिसने प्रेमको या लिया, उसने प्रियतमको भी पा लिया । वह प्रेमी अपने प्रेमारपद भगवानुको छोड़कर और किसीको न देखता है, न सुनता है और न जानता ही है ।

> यन्न नान्यस्पद्यति सान्यस्यृणोति नान्यद्विज्ञानाति । (कान्दोग्य० ७ । २४ । १ )

\* वंद मकानमें किसी छिद्रके द्वारा जब मकाश आता है तो प्रकाशके त्रसरेणु, जिस ओरसे प्रकाश आता है उसी ओरसे, कतार बोपे चले आते हुए नजर बाते हैं। इसी प्रकार चन्द्रको देखकर चन्द्रकोन्त मणिसे चन्द्रका प्रकाशके त्रसरेणुओंकी कतार बेध जाती है और इसल्ये इसके सहारे तुरंत चन्द्रकीन हो जाता है। चन्द्रकान्त मणिसे यह प्रकाश सूर्यास्तके बाद ही प्रकट होता है, दिनमें नहीं होता। — लेखक

उसकी दृष्टिमें दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता, तब अन्य किसको जाने ? प्रेमी परमात्मामें मिलकर एकरूप हो जाता है।

वेदान्तमें ब्रह्मको अस्ति, भाति और प्रिय-धर्माविच्छन्न माना है---

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् । आद्यत्रयं महारूपं जगद्वं ततो द्वयम्॥

'अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम-ये अंशपञ्चक कहाते हैं। इनमे प्रयम तीन ब्रह्मरूप हैं और रोष दो जगदृप।' अस्ति स्तृ, भाति के 'चित्' और प्रियमे 'आनन्द'-इस प्रकार स्थिदानन्दस्वरूपकी अर्थसङ्गिति है। तैतिरीयोप-निषद्मे ब्रह्मरूप पश्चीका वर्णन करते हुए 'आनन्द आत्मा' कहकर आनन्दको ब्रह्मका आत्मा कहा गया है। जब ब्रह्मका मुख्य रूप प्रिय अर्थात् आनन्द है और जब प्रियके भावको ही प्रेम कहते हैं, तब तो प्रेमकी स्थीतमना स्थतः सिद्ध ही है। आनन्दके तित्रृत्मे भी 'तस्य प्रियमेव शिरः' (तैतिरीय-श्रुति) कहकर ब्रह्मके प्रियस्यरूपको सर्वोत्तमं अङ्ग-सिर कहा है। तब इससे और भी स्पष्ट हैं जाता है कि आनन्द्यन परमात्माका यदि कोई महान् धर्म है तो वह प्रेम ही है। जो महान् है, प्रिय है, वही सर्वाभिन्दित्त हैं। उसीके लिये जीवातमा कहाँ-कहाँ भटकता है, कहाँ-कहाँकी खाक छानता भिरता है।

जीवात्मा सिवत्स्वरूप होनेसे सत् और चित् तो है ही; अपनी पूर्णताके लिये यदि किसी वस्तुकी उस अपेशा है तो वह है आनन्द । यही कारण है कि शानी-अज्ञानी सभी आनन्दको ही हूँ हा करते हैं । माताके सानसे विखुड़ा हुआ वचा जिस प्रकार हाथकी उँगलियों में भी सानकी कल्पना करके पान करनेकी चेशा करता और आनन्द मानता है, अथवा गौके सानसे अलग हुआ बखड़ा गौके चाहे जिस अक्षसे दूध पीनेकी चेशा करता है और उसे छोड़ता नहीं, उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्माके प्रेमसे विखुड़ा हुआ जहाँ नहीं उसी असता यह जीवात्मा परमात्माके प्रेमसे विखुड़ा हुआ जहाँ नहाँ उसीके आस्वादनके आनन्दको हूँ हुआ नहीं होता, वैसे विख्यों से उसीकी कल्पना करता और उसीसे आनन्द मान लेता है। परन्तु कल्पित सानों से जैसे दूध नहीं होता, वैसे ही इन विषयों से आनन्दका वह आस्वादन नहीं होता। वह कैसे प्राप्त हो ?

यदि इसे प्रेम मिल जाय, प्रेमास्पद मिल जायँ, तो पुनः

यह आनन्दी हो जाय । 'रसः होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' (श्रृति ) । इस प्रेमरूप रसको पाकर हो जीवातमा आनन्दी होता है, 'तृतो भवति' – तृत हो जाता है । 'आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ।' ब्रह्मके इस प्रेमानन्दको पाकर वह पित किसी भयको नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत 'आनन्दवन एवास्सि'—अपनेको आनन्दस्वरूप ही अनुभवं करता है । इस प्रेम-च्यालेको पीनेके बाद और कुछ पीना शेप नहीं रहता। इसीको मक्तिशालोंने परा, प्रेम-लक्षणा, फल-रूपा भक्ति आदि कहकर वर्णित किया है । वेदान्तके मतसे जीवन्युक्ति वही दरमायस्था है । इस्लाममें इसीको 'इस्क हक्षीकी' कहते हैं । इस प्रकार अनेक नामोंसे सर्वत्र वर्णित

यह प्रेम सब नाम-रूपोके परे हैं। यह तो गूँगेका गुड़ है। जाग्रत् आत्माकी यह दिव्य ऊर्मि है। 'यतो बाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह'-जिस प्रेमस्बरूपको न पाकर मनसहित बाणी छोट आती है, उसका बर्णन कौन कर सकता है! बस्तुतः प्रेम वर्णनकी वस्तु नहीं है, केवल आत्मैकवेदा आनन्द है।

प्रेम परमात्माका महान् धर्म है । उसे पानेके लिये तत्स्वरूपी ही बनना पड़ता है । प्रेम परमात्माका बह दामन है, जिसे पकड़ते ही सब उलझनें सुलझ जाती हैं और अनुपम आनन्दका अनुभव होने लगता है । फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता ।

# श्रीराधावलभीय सम्प्रदायमें साधन

( लेखक-शीहित रणछोड्ळाळजी गोस्समी )

सब सों हिन निष्काम मन बृंदाबन बिश्राम । (श्री)राषाबञ्जनकार को हृदय ध्यान, मुख नाम ॥

एक समय समयं पिण्डत, शास्त्रवेत्ता, दिग्विजयी विद्वान् ओइडानियासी राजगुरु श्रीसुमुख गुक्र (व्यासजी) ने आचार श्रीहितइरियंश महाप्रमुजीसे प्रश्न किया कि 'हे प्रमो ! प्राणिमात्रके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये ! अपना मत कौन-सा रखना चाहिये ! विश्रान्तिका स्थान कौन-सा है ! हुद्यमें ध्यान किसका धरना चाहिये ! और नाम-स्मरण किमका करना चाहिये !' इन पाँच प्रश्नोंके उत्तरमें आचार्यश्रीने उत्युक्त दोहा कहा था, जिसमें उन्होंने अपने मतका — जिसे सिद्धाद्वेतमत कहते हैं—दिग्दर्शन कराया है और भक्ति-मार्गका मर्योत्तम कल्याणकारी ग्रहस्य भी वतलाया है । उपर्युक्त दोहकी रिक्क भक्तोंके लिये अपनी बुद्धिके अनुसार टीका की जाती है । दोहका प्रथम वाक्य है—

### 'सब सों हित'

िमद्राद्वैतमतमें ब्रह्मके साथ जीवका अंशांशिमाव सम्बन्ध माना गया है। गीताजीमें भगवान्ने अपने श्रीमुखसे कहा है—

ममंवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।

बहा हमारे लिये पितारूप हैं और हम सभी उनकी सन्तान हैं। संसारके सभी प्राणी ब्रह्मके अंशरूप होनेके नाते हमारे भाई-बहिन हैं—ऐसी माबना करके उन सबसे प्रीति करनी चाहिये । प्राणिमात्रकी तो बात ही क्या, प्रत्येक वस्तुकं प्रति ब्रह्मभाव अथवा ब्रह्महिए रखना—यही सिद्धाद्वैतिसिद्धान्त-का परम रहस्य है । जवतक दुनियाके समस्त व्यवहार इस सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित नहीं होगे, तयतक संसारमें अर्थका अनर्थ ही होता रहेगा । केवल मनुष्य-प्राणीके अंदर ही आस्माका निवास है, अन्य जीवोंमं नहीं—एक ओर जिम प्रकार यह सिद्धान्त सुटा है, उसी प्रकार दूसरी ओर जगत् मिथ्या है, असष्य है—ऐसा मानना भी भ्रान्तिसे पूर्ण है । निखल जगत् सत्य है—वहसका कार्य है, अतण्य ब्रह्मरूप ही है—यह वैदिक सिद्धान्त है । यह अखिल नाम-रूपात्मक जगत् आत्मा ही है । प्रभु ही जगत्को उत्पन्न करते हैं और य्वय जगत्के रूपमें उत्पन्न होते हैं । विश्वान्म मगवान् ही विश्वका रक्षण करते हैं और अपने ही विश्वरूपका संहार करते हैं । वही संहार करते हैं और अपने ही विश्वरूपका संहार करते हैं । अति भगवती कहती है—

'आरमेव तदिदं सर्वम् ।' 'तदिदं महोव ।' 'स सर्वं भवति ।' 'सर्वं खस्विदं महा ।'

उपर्युक्त श्रुतियोंके अनुसार धारे जगत्को ब्रह्मरूप मानना ही वास्तविक सिद्धान्त है। जैसे मकड़ी अपने मुखमेंसे जाल निकालती है और उसीपर खेलती है, उसी प्रकार ब्रह्मने भी अपनेमेंसे ही इस जगत्को उत्पन्न किया है। इस प्रकार इस विश्वका सिरजनहार भी वहीं है और सृष्टि भी वह स्वयं ही है। रक्षण करनेवाला भी वह है, और रक्षणीय भी वहीं है।

जगत् ब्रह्मरूप होते हुए भी त्रिगुणात्मक है। जगत्में उसके नियन्तारूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमृति देवताओंका तथा चिदचिद्रूप ब्रीवों एवं अचिद्रूप समस्त जड पदार्थोंका समावेश होता है। इसी कारण जगत् सत्य है, मिथ्या नहीं। सद्रूप ब्रह्मका कार्य भी सत् ही होना चाहिये। जगत् बस्तुतः ब्रह्मरूप है और अनन्तमूर्ति ईश्वरसे व्याप्त है। अतः समस्त भूतींको ईश्वरका ही रूप मानकर उनके हितमे रत रहना चाहिये। गीताजी भी हमें 'सर्वभूतहित रताः' रहनेकी ही आझा देती हैं। अन्यत्र भी भक्तोंका लक्षण कहते हुए भगवाम् यही कहते हैं कि भक्तको समस्त भूतोंके प्रति होपरहित, सबका मित्र और दयाछ होना चाहिये—

अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करूण एव च । अन्यत्र भी कहा है---

वैष्णवानां त्रयं कर्म सर्वजीवहिते स्ताः । श्रीगोविन्दे एरा भक्तिस्तदीयानां समर्चनम् ॥

वैष्णवींके तीन कर्तक्ष्य हैं—सारे जीवोके हितमें रत रहनाः श्रीगोविन्दभगवान्में पराभक्ति करना और भगवदीय भक्तोंकी सेवा करना । श्रीविहारिनदासजीने भी इसी भावका एक पद गाया है—

अब हो कामों बेर करों। कहत पुकारत प्रभु निज मुखतें, घट-बट हो बिहरों॥

प्रानी भक्तल समान किलोको भक्तन अधिक इरो । बिहरिनदास हरिदास-कृषाकर नित निर्मय बिचरी ॥

प्रमुके नाते सर्वप्राणियोंके प्रति ममता रखना सीखिये। एसा करनेसे उनकी ओरका भय निवृत्त हो जाता है। सभी प्राणी प्रभुके अंश है, ऐसा समझकर उनसे प्रेम करना ही कर्तन्य है। ज्यों-ज्यों उनसे प्रेम बहेगा, त्यों ही त्यों उन्हें मारने अथया कष्ट पहुँचानेकी वृत्ति नष्ट होगी।

### 'निष्काम मत'

आचार्यश्रीके दोहेका दूसरा पद है 'निष्काम मत'। मनुष्यको चाहिये कि फल और आसक्तिका त्याग कर भगवान्की आज्ञाके अनुसार उन्होंके लिये कर्म करता रहे। ऐसा करनेसे उसके लिये कर्म बन्धनकारक नहीं होंगे। कर्म स्वरूपतः बन्धनकारक नहीं होते। उनमें जो हमारा राग-द्रेष होता है, बही बन्धनकारक होता है। फल और आसक्तिको त्याग करके कर्म करनेवालेमें राग-द्रेष नहीं होता। इसीलिये उसे कर्म बॉबते नहीं। गीताजीमें श्रीभगवानका बाक्य है—

#### क्षेयः स नित्यसंन्यासी यो न हेष्टि न काङ्कृति । निर्हन्द्रो हि महाकाही सुखं बन्धारममुख्यते ॥

'हं अर्जुन ! जो पुरुष न तो किसीसे द्वेष करता है और न किसी वस्तुकी आकाङ्का करता है, उस निष्काम कर्मयोगी मक्तको सदर संन्यासी ही समझना चाहिये। क्योंकि राग-द्वेषादि दन्द्रोंसे रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसाररूपी बन्धनसे मक्त हो जाता है।

भगवान् फिर कहते हैं---

यदच्छाळाभसन्तृष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च क्ट्रश्वापि न निवस्यते ॥ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । यज्ञाथाचरतः कर्म समग्रं प्रविकीयते ॥

'जो पुरुष विना प्रयत्नके मिले हुए पदार्थोंसे सन्तोष कर लेता है, सुख-दुःखसे परे हो गया है एवं ईप्यांसे रहित है, तया जो सफलता और असफलतामें समान बुद्धि रखता है, वह कमें करके भी उससे वैंधता नही । तथा जो पुरुप सङ्गरहित अतएव सुक्त है, जिसका चित्त मसुके ज्ञानमें स्थिर हो गया है, तथा जिसके समस्त कमें भगवान्के आज्ञानुसार भगवद्भजन अथवा भगवत्सेवारूपी यज्ञके लिये होते हैं, उसके समग्र कमें नष्ट हो जाते हैं अर्थात् फल उत्सन्न नहीं करते।'

मगवान्की आशासे भगवान्के लिये कर्म करनेवालेमें अहङ्कार भी नहींके बरावर ही हो जाता है। ऐसे निष्काम भक्त व्यवहारके समय भी भगवान्के शरण होकर भगवान्का भजन करते हुए उन्हींके आशानुसार तथा उन्हींकी प्रीतिके लिये सब प्रकारके कर्म करते हैं। ऐसे पुरुषोंका सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग अथवा द्वेप हो ही केंसे सकता है? ऐसे भक्त जन्मरूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले मोक्षतककी इच्छा नहीं करते, सांसारिक पदार्थोंकी तो बात ही क्या है। श्रीमद्भागवतमें उद्धवजींके प्रति श्रीमुखका वाक्य है—

सालोक्यसार्ष्ट्रं समीप्यसारूप्येकस्यमप्युत । श्रीयमानं न गृह्णस्ति विना सस्सेवनं जनाः॥

अर्थात् मरे भक्त लोग मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य (भगवद्धाममें निवास) अर्धि (भगवान्के समान ऐश्वर्य), सामीप्य ( भगधान्के समीप रहना ) अथवा सायुज्य (भगवान्-में लीन हो जानारूप) मुक्तिको देनेपर भी नहीं लेते।

ऐसे निष्काम भक्तोंके लक्षण दासधर्मका आचरण करने-बालोंमें ही पाये जाते हैं। भगवान्की राजीमें राजी होना-उनके सुखमें ही सुख मानना (तत्सुखसुखित्वम्)---यही दासधर्म है। भगवान् अन्यत्र भी कहते हैं—

न पारमेष्टगं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभीमं न रसाधिषस्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मध्यर्षितात्मेष्डति महिनान्यत् ॥

'जिसने अपने आपको मेरे अपण कर दिया है, वह सुझको छोड़कर न ब्रह्माकं पदको चाहेगा, न इन्द्रासनकी इच्छा करेगा, न चक्रवर्ती-पदकी अभिलापा करेगा और न पातालकं राज्यकी कामना करेगा, न योगकी सिद्धियाँ चाहेगा और न जन्म-मरणसे रहित मोक्षाउदकी ही अभिलापा करेगा!

किसी भक्तने कहा है-

जाप्रस्वप्रसुषुतिषु स्फुरतु मे रावापदाबन्द्या विकुण्ठे नरदेश्यदा सस गतिर्नान्यास्तु राधां विना । राधाकेलिकथासुधाम्बुधिमहावीचीभिरान्द्रोलितं कालिन्दीतदञ्जसन्दिरवरालिन्दं मनो विन्दुतु ॥

'जाग्रत्, स्वम एवं सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओं में श्रीगिथिकाने के चरणकमलोंकी छिब मेरे सामने नाचती रहे; श्रीगिथिकाको छोड़कर वैकुण्डमें अथवा नरकमें—कही भी मेरा दूसग आश्रय न हो; मेरा मन श्रीसिधिकाजीकी दिच्य लीला-कथारूपी मुधासमुद्धकी लहरोंमें झलता हुआ श्रीयमुनाजीके तटक्तीं कुञ्जमन्दिरके सुन्दर अर्लिन्द्यर सदा विहार करता गई।'

### 'बुंदाबन विश्राम'

तीवरा उपदेश है 'वृन्दावनमें वास करना।' श्रीवृन्दावन श्रीराधाकृष्णका निजधाम होनेके नाते भक्तीको अत्यन्त प्रिय है। पुष्कर, प्रयाग, काशी आदिकी 'तीर्थ' संज्ञा है; परन्तु श्रीवृन्दावन तो श्रीराधा-कृष्णका नित्यधाम अर्थात् लीला-निकेतन है। प्रकृतिमण्डलसे परे अक्षरब्रह्मके मध्य श्रीगोलोक-धाम है, जो चेद-पुराणादिमं प्रसिद्ध है। उसको कितने ही व्यापिनैकृण्ड भी कहते हैं। बही गोलोक श्रीवृन्दावनके नामसे हम भूमण्डलमें अवतीर्ण हुआ है। गङ्गाजीके आधिभौतिक जलप्रवाहके अंदर जैसे वे अपने मृतिमान् आधिदैविक रूपमें विराजती हैं—जिसे उनका कोई कृपापात्र भक्त ही, जिसकी उक्त दोनों स्वरूपोंमें भेदबुद्धि नहीं है, भक्तिकी आई दशामें दर्शन कर पाता है, उसी प्रकार अक्षरब्रक्षके अंदर श्रीवृन्दावन-धाममें परब्रह्म श्रीराधाकृष्ण अपने लीलासहचरोंके साथ नित्य विराजमान रहते हैं और अपने कृपापात्र रिश्व भक्त-जनोंको भक्तिकी आई दशामे अपने उस दिव्य स्वरूपका दर्शन कराते हैं। वह वृन्दावन समस्त लोकोंका आदि है, अनादि है, सनातन है, चिद्धन है। महारसनायक श्रीप्रयाप्रियतम नित्य किशोर द्विभुज गौरस्थामरूपमें वहाँ विद्वार करते हैं। वे सर्वोपरि हैं, आदि-अनादि हैं। विष्णु आदि सब अथतार उनकी फल-पुष्य-शालाएँ हैं। उस वृन्दावनकी महिमामें गर्मसंहितामें निम्नलिखत कथा मिलती है—

भगवान् श्रीकृष्णने प्रयागनामक तीर्चको, जहाँ गङ्गा-यमुनाका सङ्गम होता है, सब तीर्योका राजा बनाकर तथा तीर्यराजकी पदचीते विभूषित कर भूतलपर भेजा। भूमण्डलके सभी तीर्य मूर्तिमान होकर प्रयागराजको भेट प्रदान करने आये, केंग्रल जजमण्डल या चृन्दावन नहीं आया। इसपर प्रयागराज कुषित हुए और उन्होंने श्रीकृष्णके पास आकर कृत्दावनकी शिकायत की। तब भगवानने प्रयागराजको सान्त्यना देते हुए कहा कि 'हमने तुम्हें तीर्योका राजा बनाया है, कुछ अपने घरका राजा नहीं बनाया। ' भगवान्के ये बनन मुनकर प्रयागराज बड़े प्रसन्न हुए और ओधरहित होकर अपने स्थानको चले गये।

श्रीशृन्दायनधामकी ऐसी अस्त्रीकिक महिमा है। इस समय भी भगदान् अपने शृपापात्र जनोंको इस महिमाका अनुभव कराते हैं। श्रीवजलालजी गोम्वामीने अपने सेया-विचारनामक प्रत्थमें लिखा है—

आलीभिलंकितादिभिः परिकृता श्रीराधिकास्वामिनं यत्रानन्दयनि प्रियंः स्वचरिनंः श्वृङ्गारलीलामयः । सर्वर्नुप्रभवं सुखं च सततं वर्धतिं यद्यालयं तद्वृन्दाविषिनं विद्याय मितमानन्यत्र कि गच्छति ॥

अर्थान् श्रीराधिका अपनी लिलतादि सिखर्योसे परिचेष्टित होकर जहाँ अपने शृङ्कारलीलामय थ्रिय चरित्रोंके द्वारा अपने श्रियतमको आनन्दित करती रहती हैं, जहाँ सभी श्रृशुओंका सुख प्रलयपर्यन्त सदा बना रहता है, उस वृन्दायनको छोड़कर कीन ऐसा बुद्धिमान् होगा जो किसी दूसरे स्थान में जायगा !

१ मकानके बाइरा द्वारके अधिका सबूतरा या छन्छ।





कल्याण ८८

### 'हृद्यध्यान'

अब श्रीराधाबलभूकालके ध्यानकी बात कहते हैं । इसके पहले श्रीराधावलभाराल क्या और कैसे हैं, यह समझ लेनेकी आवश्यकता है। संसारके समस्त पदार्थींके वल और सत्ताको यदि एकत्र कर लिया जाय, तो वह एकत्रित बल और सत्ता भगवान् श्रीराधावलुभलालके वल और सत्तारूपी अनन्त मागरके एक शहर-से-शहर कणके भी बराबर नहीं होते। वस्तुतः समस्त बल और सत्ताके स्रोत श्रीराधावलमलालजी ही हैं। वे भगवान् ही सब मुखोंके मूल हैं। वे ही सबके उपादान और निमित्त कारण हैं। अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी हैं। यह सारा ब्रह्माण्ड, पञ्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र, तारागण, समस्त देवी-देवता और सब प्रकारकी ऋदि भिद्धि उन्हींकी मत्ता-स्फर्तिसे स्थित और उन्होंके अधीन हैं। इस प्रकार सबके नियन्ता एवं समस्त ऐश्वर्य, बल एवं मुखके पूर्णतम और अनन्त आकर होनेपर भी वे अत्यन्त दयाल और परम अक्तवल्यल हैं । वे भक्ताधीन हैं, दयाके निधान हैं । जो उन्हें प्रेमपूर्वक भजना है, बदलेमें वे भी उने उसी प्रकार भजते हैं। श्रीमद्भागवतमे लिखा है कि जिसपर प्रमु प्रसन्न होते हैं। उसे भाग संसार नमन करता है। वे सर्वशक्तिमान हैं। वे 'कर्तु-अकर्त-अन्ययाकर्ते समर्थः हैं। वे असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं। वे समस्त भूतोंके आत्मा, अन्तर्यामी एवं स्वेद्यापक है । वे ब्रह्मके भी अधिष्ठान अर्थात मुख हैं । गीता-में भगवान् अपने श्रीमुखने कहते हैं कि भी ब्रह्मका, अध्यय सनातन धर्मका और दुःखरहित मुखका मेक्ष्यदकाः, आधार हैं'—

#### ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहममृतस्याज्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च॥

प्रकृति श्रीहरिकी एक शक्ति है। सर्व जीव श्रीहरिके अंश हैं। श्रीहरि आनन्दके मंडार हैं, रसके समुद्र हैं, प्रेम-की खान हैं। वे माया, बुद्धि, मन इत्थादिके परे हैं। उनकी कलाको ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि भी नहीं पहुँच सकते। वे सर्थापरि हैं। वेद, स्मृति, पुराण तथा दर्शनादि शास्त्रोंसे भी प्रभुकी महिमा जानी नहीं जा सकती। वे विश्वास्मा, विश्ववन्य हैं। देवाधिदेव श्रीराधावलमलालकी लीलाका कौन वर्णन कर सकता है ! संसारमें चर-अचरक्य कोई ऐसा पदार्य नहीं है, जो प्रभुक्ते शून्य हो। ब्रह्मांसे लेकर तृणपर्यन्त जितने भी पदार्य इस लोकमें अथवा अन्य लोकोंमें हैं, उन सक्ते रूपमें वे ही लीला कर रहे हैं। वे ही सृष्टिके कर्ता, भर्ता (पालन-वे ही लीला कर रहे हैं। वे ही सृष्टिके कर्ता, भर्ता (पालन-

कर्ता) और संहर्ता (संहार करनेवाले) हैं। आदि, अन्त और मध्यमें श्रीहरि ही हैं। वे ही परम देवता हैं। वे ही परम पद हैं। वे ही परम मोक्ष हैं। उनकी महिमा अनन्त है। वे श्रीराधारमण हैं,श्रीराधाजींके अधीन हैं। मुख्लींको घारण करते हैं। अष्ट संख्यों द्वारा परिसेवित हैं। नित्यकियोर, निकु-जन्मायक, रिक्किविहारी, नटनागर हैं। श्रीरंगीळाळजी गोस्वामीने कहा है—

स्वीधानन्दप्रपूर्णं विमलस्समयं नित्यविज्ञानरूपं सम्बन्धं सर्वरस्यं विवुधगणवरीः शङ्कराचेरगम्यम् । वेदान्तस्वान्तगृढं निश्चलभुवनसंस्हिरक्षान्तल्ह्यं श्रीराधावल्लमारूयं मम मनसि परं ब्रह्मसंस्फृतिमीयात्॥

फो निजानन्द अर्थात् स्वरूपानन्दसे परिपूर्ण हैं, विद्युद्ध रसमय हैं, नित्यविज्ञानरूप हैं, संतोद्वारा वन्दनीय हैं तथा सबको आनन्द देनेवाले हैं, शक्करादि श्रेष्ठ देवगणोंकी भी जहाँ पहुँच नहीं है, जो वेदान्तके हृदयमें छिपे हुए हैं तथा अखिल विश्वकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले है, वे श्रीराधावलभ नामसे विख्यात परब्रहा परमातमा मेरं चित्तमें प्रकाशित हों।

अब उन श्रीराधावक्रमलालके ध्यानकी बात कही जाती है । भगवत्प्राप्तिके साधनों में ध्यानकी सर्वत्र आवश्यकता है। गीतादि प्रन्थोंमें तथा योगशास्त्र एवं भक्तिशास्त्रमें भी ध्यानकी आवश्यकता बतलायी गयी है। परन्तु आजकल साधकों में ध्यान बहत कम लोग करते हैं। यह बात विचारणीय **है । ध्यानमें अभ्यासकी आवश्यकता है । ध्यान** अभ्यास<del>रे</del> ही होता है। मनको भगवानके चरणोंमें एकाग्र करनेका अभ्यास करना चाहिये । इंद्र निश्चवपूर्वक ध्यानका अभ्या<del>स</del> करनेते उसमें अवस्य उत्तरोत्तर सफलता मिलती है। संसारका चित्र हृदयसे निकालने और उसके स्थानमें भगवानकी सगण मूर्ति स्थापित करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मनदारा भगवानुका स्वरूप स्थिर हो जानेपर मनको उसके अंदर इस प्रकार अविचलभावसे स्थिर कर देना चाहिये कि भगवानके अतिरिक्त संसारका अथवा अपना बिल्कुल भान न रहे । जबतक ध्यानकी ऐसी गाँउ स्थिति न हो जाय, तबतक अभ्यास छोड़े नहीं । ध्यान लग जानेपर तो उसमें ऐसा आनन्द आने लगेगा कि फिर छोड़नेसे भी नहीं झूटेगा । ऐसी स्थिति हो जानेपर चित्तमें अपूर्व शान्तिका अनुभव होगा और हर्षका पार नहीं रहेगा । एक इष्टमूर्तिके सिका और सबका अभाव हो जाना चाहिये । यही सबीत्तम ध्यान है । इस प्रकारका ध्यान ही सब साधनींका फल है । सेवा, भजन, कीर्तन आदि जो कुछ भी किया जाता है, ध्यानके लिये ही किया जाता है ! भगवान् मेरे सेव्य हैं और मैं उनका सेवक हूँ—ऐसा भाव स्थिर कर अविच्छिन्नरूपसे संसार और अपनेको भुलाकर मनसे उनकी सेवा होती रहनी चाहिये ! इसीको मानसिक सेवा अथवा सर्वापरि ध्यान कहते हैं । इस प्रकार अटल भावसे प्रभुमें बृत्तियोंका स्थिर हो जाना ही सबसे बड़ा लाभ है । जिस भाग्यवान् पुरुषकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसकी अपनी मुक्तिकी तो बात ही क्या है, यह दूसरोंको भी मुक्त कर सकता है । भिक्तमार्गमें भी ध्यानकी ही प्रधानता है । भगवान्ने गीताजीमें जहाँ-जहाँ भक्तिकी महिमा कही है, वहाँ-वहाँ ध्यानका बड़ा महस्य दिखलाया है । भगवान् कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरायमा । श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो सतः ॥

'सब प्रकारके योगियोंमें जो मुझमें चित्तको निवेशित कर अद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। यह सबसे अधिक युक्त है।'

#### 'मुख नाम'

ऐहिक और पारलीकिक कल्याण चाहनेवाल सभी मनुष्योंको नित्य श्रीहरिका भजन करना चाहिये। परन्तु बड़े आश्चर्यका विषय है कि विद्वान् मनुष्य ऐसा जानते और समझते हुए भी प्रमुको नहीं भजते। नित्य निरन्तर प्रभुका अनन्य भजन होना ही शरणायतिका प्रधान लक्षण है। जो कोई किसी फलकी कामनासे भजन-स्मरण करता है, उसका अध्य भाव समझा जाता है। जो भजन भजनके लिये ही होता है, वही सर्वोत्तम है। जिस तरह जीवनधारणके लिये द्वास लेना अत्यावश्यक एवं स्वाभाविक है, उसी तरह भजन-कीर्तन भी हमारे लिये आवश्यक और स्वाभाविक वन जाना चाहिये। रिकिश्विकेशिंगणि श्रीसेवक जी कहते हैं—

यह जुपरको मोहि सहज सुमाव । श्रीहरिवंडा नाम स्य चात्र ॥ वेद भी कहता है—

#### 'यो यदंशः स तं भजेत्'

अर्थात् को जिसका अंग्र है, उसे उसका भजन करना चाहिये। जीव परमात्माका अंग्र है, इसिलये उसे परमेश्वरकी भक्ति करनी ही चाहिये। सेति-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते—सब समय श्वास-प्रश्वासकी क्रियाके समान भजन-स्मरण होता ही रहना चाहिये। भजनमें एक क्षणका भी विराम उचित नहीं है। एक क्षणके लिये भी भगवजामका विस्मरण होनेपर साधकपर असुरका आवेश हो जाता है, ऐसा पण्डितजन कहते हैं। शास्त्रोंमें श्रीहरिनामका माहात्म्य इतना अधिक कहा गया है कि उसका अन्त नहीं है। कलियुगमे तो भगवान्का नाम ही कल्याणकारक है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

> कृते यद् ध्यायती विष्णुं त्रेतायां यज्ञती मर्खः । द्वापरे परिचर्यायां कली तक्तिकीर्तनात् ॥

अर्थात् सत्ययुगमे भगवान् नारायणका ध्यान करनेमे, त्रेतामे यत्रके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमे उनकी नेवा-पूजा करनेसे जो फल मिलता है, कलियुगमें भगवान्के नाम-कीर्तनसे वही फल प्राप्त होता है।

भजनका अभ्यास ऐसा दृद्ध होना चाहिये कि यदि किसी कारणसे कभी नामका विस्तरण हो जाया तो ऐसी व्याकुलना हो कि जिसके कारण इमारा दम घुटने लगे—'तिदिस्मरणे परमव्याकुलता।' (नाग्दभक्तिसूत्र)

भजनमे दूसरी आवश्यक बात है अनन्यता । अपने प्रमुके सिया दूसरेके अस्तिस्वकी कल्पना भी चिन्नमे न आवे, इसीका नाम है अनन्य भजन । इस प्रकार अनन्य चिन्तमे भजन करनेवालेके लिये, भगवान् कहते हैं कि मैं मुलभ हा जाता हूँ । गीताजीमैं श्रीभुखका यचन है—

> अनन्यचेताः सवतं यो मां स्मरति निःयशः । तस्याहं सुलभः पार्थ निस्वयुक्तस्य योगिनः ॥

इस प्रकारके भक्त किसी भी लोभरे क्षणमात्रके लिये भी भजनका त्याग नहीं करते और अपने इसके मिया दूसरेका भजन नहीं करते। (अपूर्ण)



# श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायकी उपासना-पद्धति

( लेखक--दैवद्यप्रवर स्वामी श्रीमनोरथरामनी रामलेही शास्त्री, माहित्यभूषण )

मिकि पथको सुराम और प्रशस्त करनेके लिये महाप्रमु स्वामी श्रीरामचरणजी महाराजने शाहपुरामें श्रीरामस्त्री सापना की, साय-ही-साय मिक्योगके प्रतिपादनार्य स्वकीय अनुभवयुक्त वाणीद्वारा दोहा-चौपाइयों-में 'शब्दप्रकाश' नामक प्रत्यका तिमाण किया तथा उसपर ब्रह्म रामकी उपासना-विधि वतलायी, जिनके ध्यानमें शहूर तथा शेपजी सदा लीन रहते हैं तथा जिनके सामकी महिमा महिंग अगस्त्यक्तीने अगस्त्यक्तिहतामें सुतीक्ष्णजीके प्रति इस प्रकार वर्णन की है—-

#### सनकोटिमहामन्त्राश्चित्तविश्वमकारकाः । एक एव परो मन्त्रो राम इस्यक्षरद्वयम् ॥

अर्थात् महामन्त्र तो सात करोड् हैं। परन्तु वे चित्तमें [यह मन्त्र श्रेष्ठ हे या वह इस प्रकारका ] विश्लम उत्पन्न करनेवाले हैं। धाम यह दो अक्षरोका महामन्त्र ही सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अवर्ववदके रामरहस्योपनिषद्में भी कहा है...

एतेषु चैव सर्वेषु तश्वंच ब्रह्म तारकम्। राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः ॥ राम एव परं तश्वं श्रीरामी ब्रह्म तारकम्॥

अर्थात् समन्त धर्मग्रन्थोंका तत्त्व तारक ब्रह्म ही है। और यह तारक ब्रक्ष राम है। राम ही परब्रह्म है, राम ही परम तव है और राम ही परम तत्त्व है।

इस प्रकार परब्रहा रामकी महिमासे धर्मग्रन्थ भरे पड़े हैं। वहाँ अधिक बन्ननोंका उन्हेख करना सम्भव नहीं है। इसिल्ये अब इस परब्रहा रामकी उपासना-पद्धतिरूप 'शब्द-प्रकाश'नामक ग्रन्थके मृल बन्ननोंको ही उद्धृत कर लेख समाप्त करेंगे। उस ग्रन्थमें महाप्रभुस्वामी श्रीरामन्वरण्जी महाराजने परब्रहा रामकी उपासना-पद्धति इस प्रकार बतायी है-

गमनाम ताम्क मंत्र, सुमरे संकर मेम । गमचरण साचा गुरु देवे यह उपदेस ॥ १ ॥ सतगुरु बक्ते गमनाम, सित्र धीरे विस्तास । गमचरण निसिदिन रहे तो निरुचय होय प्रकास ॥ २ ॥

अब मुनियो सब साव मुजाना । गुमभजन का करूँ बखाना॥ प्रथम नाम मतगुर से पाया । अवणा सूनके नेह उपजामा ॥ १ ॥ पुनि रमना की श्रद्धा जागी। राम रटन निसिबासर कागी।। दूजी आला सकल बहारी। (तब)रामनाम में सुरत ठहारी॥२॥ पश्चासन निरुच्छ मन कीया । नासा निरत धार घर कीया ॥ स्वाम अस्वासा ध्वनी जगाई । आरतः करके बिरह जगाई ॥३॥ रमना अग्र खुटी इक सीरा। परधम वाको पय सो नीरा॥ रटताँ रहताँ मया भिठाम । हर्ष भया आया विस्वास ॥ ८॥ कई दिवस रसना रस मटक्यों। पीछे सब्द कैठमें अटक्यों।। बंड स्थान बहुत कठिनाई । मृत्व सुँ बचन न बोहयो जाई ॥५॥ खान पान पै कचि र<sup>ि</sup> थोरी । मारग कक्यों जाय कह बौरी ॥ छीन सरीर त्वचा सक्चानी । नीली नम दीमें झलकानी ॥६॥ पीमें बदन नेतमें ठाकी। मुक्त उसेति उसे दिये कपाठी ॥ चंठ कमकमी हँ थरींबे । छाती हैंधे स्वास नहिं आर्व ॥ ०॥ एसी बिधि बिस्ही की होई। बिस्ह जान के सतगुरु सोई॥ एक दिवस ऐसी बन आई । सन्द सरक गयो हिरदय माई १।८॥ परम मुक्ल हिरदेपरकासा। उधु रिव कीन्हों तम को नामा॥ सहजी स्मिरन हिरदे होई। बाहिर नेद न जाने कोई॥०॥ संवत जागत डोगी लागी। बन यस्ती की संका भागी॥ रसना जपा अजभ्या पाया । बाहिर साधन सकल बिकासा ॥१०॥ जास्यो प्रेम नेम रह्या नाहों। पार्ट गाम धाम घट माही ॥ टर अस्यान पाय बिशामा । सन्द किया जाय नामि मुकामा ॥१.५॥ नामि अमल में सम्द गुँजारे। नी से नारी मंगक उन्हारे॥ रोम रोम मणकार अणके। जैसे जंतर ताँत ठुणके ॥९२॥ माया अन्दर इहाँ बिलाया । रांफार इक गगन सियाया ॥ परिचम दिया मेरू की चाटी । बीमों गांठ घार से फाटी ॥९३॥ त्रिकृटी मंगम किया सनाना । जाय चढवा चौथ अस्थाना ॥ जहाँ निरंजन तस्त बिराजै । ज्योति प्रकास अनंत रिव राजै ॥१, ४॥ अनहद नाद गिणत नहिं आवै। ऑति भाँनि की राग टपावै॥ सर्वे सुभुन्ना नीर पुँहारा । सून्य सिखर कायह बिवहारा ॥ १५॥ हरे पर्णंग मोती-सा डलकै । जाकी ज्योति अरुब-सी मरुकै ॥ सागर जहाँ जिना घर भरिया। हंसा बास तासमध करिया ॥१६॥ सुलमण माती ऋंर अहारा। निज हंसा का यह ही चारा श सुन सायर हंसा का बासा । भवसागर सुख भया उदासा ॥१ आ

दिया सुसको अंत न अवि । छीलर काल बाज श्रपटावे ॥
सुस्तसागर मिल सुस्त पद पाया । सो सन्दों में कह समझाया ॥१८॥
विन देख्याँ परतीत न आवें । तासूँ कैसे भेद बतावे ॥
अर्थ उर्थ कमका जहाँ कूल्या । भैंबर रूप होय हंसा झूल्या ॥१९॥
भैंबर गुँजार गान गिरणाया । होय मस्त अकि तहाँ लुमाया ॥
छेगो पद विरता जन पवि । सो भवमागर नाहों आवे ॥२०॥
गाम रर्ध्यांका यह परकासा । मिन्या ब्रह्मपद सब स्यानासा॥
गामचरण कोइ राम रहेगा । सो जन पहीं धाम लहेगा ॥२०॥
गामनाम निस्तिबासर गासी । सो नर भवसागर तिर जासी ॥
गामनाम निस्तिबासर गासी । सो नर भवसागर तिर जासी ॥
गामनाम निम्ना आन उपाई । उर्यू दूल्याँ का सेठ कराई ॥२०॥
बाठक बेळू मेंदिर बणाया । तामें बम कूने सुख पत्या ॥
गामनान विन साठी करणी । उर्यू विन वीज मुवारी गरणी ॥२३॥
गाम वीज साथन हर हाँके । तो रामचरण खेती कर पारे ॥२४॥

वरिण कहा। संछेप में दिखा के सी पार । निज परमी या धामकूँ (मो) जीडवां मंत बिचार ॥ १ ॥ रामचरण रट रामनाम पाया नहा बिलास । ई साधन कोइ लागसी (जाके) होसी सन्दर प्रकास ॥ २ ॥

—हत्यादि । इन वचर्नोका अर्थ भलीभाँति समझकर जो बुद्धिमान् पुरुष उपर्युक्त उपासना-पद्धतिके अनुसार परम पुनीत भक्तिथोगकी साधना करेंगे, वे निश्चय ही मायाके समस्त बन्धनींसे मुक्त होकर संसारसागरको गोपदकी तरह अनायास पार कर जायँगे और परब्रह्म श्रीरामरूप होकर उनकी सायुज्य-मुक्तिको प्राप्त करेंगे । फिर उनको श्रुतिके भ च पुनरावर्तते इस बचनके अनुसार कभी भी संसार-चक्रमें प्रसक्त जन्म-मरणादिके कष्टोंका अनुभव नहीं करना पड़ेगा। यदापि श्राब्दप्रकाश में ईश्वरोपासना-का विस्तार बहुत है और ग्रन्थका अर्थ समझाना भी आवश्यक था, परन्तु विन्तारभयसे इस लेखको यहाँ समाप्त किया जाता है । श्रीगमस्त्रेही-सम्प्रदायको उपासना-पद्धतिका संक्षित स्वस्त्र यहाँ है।

# विजयऋष्ण-कुलदानन्दकी नाम-साधना

( लेखक —श्रीनरेश ब्रह्मचारी )

युगप्रवर्तक विजयकृष्ण-कुल्डानन्दकी 'नाम-साधना' जगर्वासियोंकी एक अमृत्य सम्पद् है। यह नवीन नहीं। अति प्राचीन है। म्बयं श्रीभगवान् नारायण इस साधनाके प्रवर्तक हैं । श्रीभगवान् विष्णुके नामि कमलने उत्पन्न होकर ब्रह्मातीने जो साधन किया था, 'तपस्तप' वाणी श्रवणकर उन्होंने जिस प्रकारसे तत्व जाननेके लिये चेष्टा की थी, यह वहीं साधना है । देवादिदेव भहादेव, देवर्षि नारद, दत्तात्रेय, विश्वन, ध्रुवन प्रह्लाद आदि महायोगीश्वर तथा ऋषि-मुनिसणीने श्रीमगवान् नारायणद्वारा प्रवर्तित इस अपरूप 'नाम-साधन'-द्वारा ही 'उनको' प्राप्त किया था। यह साधन आदिवैदिक किन्तु गुरुमुखी है: 'श्रीमन्द्रागयत', 'श्रीमद्भगवद्गीता' आदि शास्त्र-प्रन्थोंमें अति संक्षेपसे इसका उल्लेखमात्र है, पढ़ित कहीं लिखी नहीं है। अनादि कालसे यह 'नाम-भाधनः अति गोप्यरूपसे गुरुपरम्परया चला आ रहा है। चिरकालसे यह मृति-ऋषियोंके अंदर हिमालयमें ही था। कलिपावनावतार भगवान् श्रीगौराङ्ग महाप्रभृने वङ्कदेश-नवद्वीपमें अवतीर्ण होकर कृपापूर्वक यह असाधारण शक्ति-समन्वित 'नाम-साधन' जीव-जगत्के परम कल्याणके हेत् अपने कतिपय अन्तरञ्ज शिष्योंको दान किया या । नानक, कबीर,

तुल्कीदास प्रभृति महाप्रयोनि इस 'नाम-साधन' प्रणालीका अवलम्बन करके सिद्धि लाभ की थी । उन्नीसवी हातान्दीके मध्यभागमं जय धर्मकी ग्लानि उपस्थित हुई यी, खेच्छाचार और व्यक्तिचारमे देश महान हो पड़ा था, माम्प्रदाविकताकी मद्भीर्णनामें पडकर समग्र मानव-जातिक भीतर जब एक तुमुल द्वन्द्व आ उपस्थित हुआ था। तव एक शुभ क्षणमे नदिया शान्तिपुरके गौराङ्गदेवको लानेवाले ठाकुर, महाविष्णुके अवतारः श्रीअद्देतप्रभुके वंशमें आविर्भृत अतिमानव विजय-हिमालय मानस-सरोवर ( स्कन्दपुराणान्तर्गत मानस सरोवर ) के वासी महायोगी परमहंस ब्रह्मानन्दजीन गया-आकाशगङ्का पहाइमें यह अप्राकृत शक्तियुक्त 'नाम-साधनः प्राप्त किया था एवं थोडे ही समयके भीतर साधनामि सिद्धि लाभ करके भारतमें सर्वत्र तथा दूर सागरपारके नाना जाति और सम्प्रदार्योके साधारण मानव-समुदायको ही नहीं। वरं महातमा महापुरुषींको भी इस 'नाम-साधना'का दान करके जीव-जगतको कतार्थ और धन्य किया या ।

इस अजपा 'नाम-साधना' का वैशिष्टय असामान्य इक्तिसम्पन्न महापुरुष गोस्वामी विजयकृष्ण- जीने अपने अन्तरङ्गः, नित्यसङ्गी, प्रिय शिष्यः, नैष्टिक ब्रह्मचारी कुलदानन्दको अपनी विशेष शक्ति शक्तिमान् बनाकर यह अनुपम 'नाम-साधन' प्रार्थियों को दान करनेका आदेश किया या। हिंदू, मुसलमान, किस्तान और विभिन्न धर्म-सम्प्रदार्थों- के अनेकानेक व्यक्तियोंने इस 'नाम-साधना' का आश्रय लेकर आत्माका परम कल्याण-साधन कर उन्नतिके सर्वोश्व शिखरपर आरोइण किया है। यह 'नाम-साधन' अजपा है, गुरुमुखसे प्रहण करना पड़ता है। इस साधनाका विशेषत्व है 'श्वास-प्रश्वाससे नाम-जप'। साधन-कौशल गुरुसे सीखना ही विधि है, भाषामें लेखनीद्वारा समझाना असम्भव एवं निपिद्व है। धर्म-पिपासुजनोंके अल्पाधिक ज्ञान और धारणाके लिये जहाँतक प्रकाश करना सम्भव है, उत्तना ही समझानका प्रयास किया जा सकता है।

# श्वाम-प्रश्वाससे 'नाम-साधन' का वैज्ञानिक रहस्य

इस साधनके किया-रहस्य बड़े ही चमत्कृतिजनक हैं और देइ-उध्यसमन्यित तथा मनोविज्ञानसम्मत हैं । स्वास-प्रस्वास ही देहका प्राण है। प्राणके रहनेसे आत्माका निवास है। देहके माथ आत्मा विशेष सम्बन्धरे जड़ित है। आत्मामें ही मन है। श्वास-प्रश्वासके साथ मनका विशेष सम्बन्ध है। अल्या परमात्माका अंश-परमात्मा है । कारण, भगवानुका अर्य है—सर्वेश्वर्यशाली अर्थात म्सम्पूर्ण'; और सम्पूर्णका अंश नहीं होता । महासमुद्रका जल भी जल है, एक बूँद जल भी जल ही है। एक बूँद जल जिन वस्तुओंकी समिष्ट है। महा-समृद्रके जलमे भी वे ही सब पदार्थ वर्तमान हैं । इस भावसे परभात्माका अंश आत्मा पूर्ण है—परमात्मा ही है। यह जो जीवातमा है, वह संस्काराञ्चन्न है। इस संस्काराञ्चन्न आत्माके संस्कारोंका पिण्ड ही देह हैं। देहका प्रत्येक अणु-परमाणु-रस, रक्त, मास, मेद आदि समस्त ही संस्कारानुयायी और संस्कारमय हैं। श्वास-प्रश्वास इस देहका शोधन करते हैं। श्वास जिसे इसलोग ग्रहण करते हैं, जो विश्वद्ध वायु है, जिसमें 'आक्सीजन' ( Oxygen ) अधिक रहता है, फेफड़ों ( Lungs ) में जाकर रक्तको 'आक्सीजिनेटेड' (Oxygenated) करता है और साथ ही तुरंत शरीरकी एक-एक शिरामें जाकर ७२ हजार नाड़ियोंमे धमकर रक्त शोधनानन्तर देहका जितना मल ( Carbondi-oxide ) है, उसे लेकर प्रशासरूपसे बाहर चला आता है। यही श्वास-प्रश्वासका काम है। रक्तकी किया स्थूलतः देहके जपर एवं सहस्रतः मनके जपर होती है। रक्तके

अनुसार शरीर और मन बनता है। रक्त गरम होनेसे मन भी विकृत हो जाता है। एक जितना ही गुद्ध होता है, मन भी उतना ही शद और पवित्र होता है। इस प्रकार देहके साथ मनका सम्बन्ध है । इस श्वास-प्रश्वासके साथ 'श्री-भगवान्के नाम का योग करना पड़ता है । भाम का श्वासके साथ परिचय कराकर उसे सङ्क लगा देनेसे 'नाम' श्वासके साथ जाकर ७२ हज़ार नाहियोंने पूर्वोक्त प्रणार्टाके घुमकर, रक्तको पवित्र करके प्रश्वासके साथ छौट आता है। ध्वार रक्तको ग्रद्ध करता और नाम उसे परम पवित्र करता है। इस ग्रुद्ध, पवित्र और नाममय रक्तकी किया मनके ऊपर होकर मनको बद्ध, सास्विक, पवित्र और 'नामसय' करती है । इस प्रकार अभ्यासद्वारा श्वास-प्रश्वासके साथ मनकी मित्रता हो जानेके कारण नाम-प्रेमी मन 'नाम' सहित कमराः स्वभावतः श्वास-प्रश्वासमें निविष्ट होता है। इस प्रकारने श्वास-प्रश्वाससे युक्त होकर 'नाम' अपने-आप चलता रहता है। साधकको उस समय 'नाम' का जप नहीं करना पड़ता, भ्नाम का जप स्वभावतः आप ही होता रहता है । यही 'अजपा' साधन है । उपर्युक्त प्रणालीके अनुसार साधनद्वारा संस्कारमय देह और मन तथा संस्काराच्छन्न आत्मा क्रमद्याः श्रीभगवन्नाममय होकर (अह)-संस्कारमे मुक्त हो जाते हैं।

### इस अजपा-साधनका रुक्ष्य और ध्यान

इस साधनमें पृथक् ध्यान-विधि नहीं है। ध्यानकी कोई विशेष मूर्ति इस साधन-पद्धतिमें नहीं है। इस अजपा-साधनका उदय स्वयं श्रीमगवान हैं। 'भग' का अर्थ है ऐश्वर्य । भगवान् षडिश्वर्यपूर्ण हैं अर्थात् जिनमें समस्त ऐश्वर्य पूर्णरूपसे स्थित है। वे ही श्रीभगवान् हैं। पराद्यान्ति-लाम ही जीवोंका उद्देश्य है । अभाव ही दुःख है— अशान्ति है। 'सम्पूर्ण' को पाये विना अभाव नहीं मिट सकता । यह 'सम्पूर्ण' श्रीभगवचरण-प्राप्ति है, वही पूर्ण शान्ति या परा शान्ति है । उनका रूप ही है सर्वेश्वर्य । 'सर्व' के बाद फिर रूप और क्या बच्च रहा, परन्तु साधारण जीयकी अनुभृति जीवश्रेष्ठ मनुष्यतक ही है। अतः मानवरूपमें दर्शन न देनेसे उनका अनुमान या धारणा करना जीवके लिये असम्भवः साध्यातीत है । निर्गण निराकारका भजन नहीं हो सकता । इसलिये रूपका आश्रय करना पड़ता है। वे अनन्त हैं। उनके रूप भी अनन्त है। उनका कोई एक रूप नहीं है। किस रूपका आश्रय करना होगा, यह स्थर करना कठिन है। वे किस रूपमें कब दर्शन देंगे, यह कौन कह सकता है! इस कारण इस साधनमें रूप या मूर्तिका ध्यान नहीं है। अतः 'नाम' का आश्रय करना ही सहज उपाय है। 'नाम' का आश्रय करनो से 'नाम' में ही 'नामी' अर्थात् श्रीभगवान्का सन्धान मिलता है—रूप-दर्शन होता है। 'नाम' हीमें 'नामी' का रूप रहता है। 'नाम' ही 'नाम' का रूप या मूर्ति है। 'नाम', 'नामी' एक हैं। 'नाम'-साधनकालमें श्रीभगवान् हृपापूर्वक अपनी अनन्त विभृतियों— अनन्त रूपोंमेंसे जिस रूपमें दर्शन हैं, उसीका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पृजन-प्रणमन करना होता है। आसक्त या आबद्ध नही होना चाहिये ध्येंके साथ 'नाम'-साधन-पथ अवलम्बन करके अप्रसर होना चाहिये। 'नाम'-साधन करते रहना चाहिये। अन्यथा लक्ष्यपर पहुँचनेमें विलम्ब हो सकता है।

अजपा-साधक प्रथमतः श्वास-प्रश्वासमें 'नाम'-जपका अभ्यास करता है । साधनकी अवस्थामें शाधकको कभी-कभी नाममें अरुचि पैदा हो जाती है। 'नाम' नीरस--- ग्रुष्क प्रतीत होता है। नाम-जप ही इस रोगकी ओपधि है। जैसे पित्त रोगकी ओषधि मिश्री है। पित्तदोपसे विकृत जीमको आरम्भमें मिश्री भी कड़वी ही लगती है, फिर भी मिश्री ही खानी पड़ती है। पीछे ज्यों-ज्यो पिन्तदोषका नाश होता है त्यों-त्यों कमशः यह मीठी लगने लगती है; वैसे ही नाममें अरुचि होनेपर प्रयत्नपूर्वक 'नाम' जप ही करते रहनेसे कमशः 'नाम' अच्छा लगने लगता है---'नाम'मे रुचि होती है और 'नाम' सरस-मधुर प्रतीत होता है । इस प्रकार श्वास-प्रश्नासके साथ 'नाम'-जप करते-करते 'नाम' श्वास-प्रश्वासके साय बुल-मिल जाता है। तब श्वास-प्रश्वास 'नाम' छोड़कर और काम कर ही नहीं सकते। 'नाम' के लिये भी श्वास-प्रश्नासका सङ्क त्याग करना सम्भव नहीं होता । उस समय श्रास-प्रश्रास हो 'नाम' और 'नाम' ही श्रास-प्रश्वास हो जाता है। भी भाम जप कर रहा हूँ , यह अनुभव या बोध भी नहीं रहता। श्वास-प्रश्वास चलनेसे 'नाम' चलता रहता है । इस प्रणालीके अनुसार 'नाम' जपका अन्यास करनेसे प्राणायामकी किया अपने-आप होती रहती है । क्रमशः मनका चाञ्चल्य नष्ट हो जाता है, चित्त-वृत्तिका निरोध होकर मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होनेसे श्वास-प्रशास भी स्थिर होकर कुम्भक हो जाता है। क मधः 'नाम:-जप बंद होता है। फिर 'नाम' और नहीं

चलता—नाम'-जप नहीं होता। साधक उस समय 'नाम'-दर्शन करता है। इस तरह 'नाम-धारणा' 'नाम-ध्यान' में पर्यवित्तत होती है। यह कुम्भक स्थायी—पक्का होनेसे कमशः संस्कारमुक्त होकर अन्नमय आदि पद्धकोषोंके भेदके वाद 'नाममय हम' और 'नाममय नामी' का भिन्न बोध रहनेतक सविकल्प और अभिन्न होनेपर 'नामी' अर्थात् श्रीभगवान्की सम्पूर्ण शरणागित होनेपर निर्विकल्प-समाधि या पराशान्ति प्राप्त होती है। यही वैष्णवोंका श्रीभगवान्की श्रीचरणोंमें आत्मसमर्पण, योगियोंकी निविकल्प समाधि और बौदोंका निर्वाण है। किन्तु इन स्वका मृल है श्रीभगवान्की कृपा। कातरभावसे उनकी ओर ताकते हुए उनके भुवन-मक्कल नग-पावन 'नाम' को श्रद्धापूर्वक लेते रहनेका प्रयत्न करना चाहिये—उनसे प्रेम करना चाहिये।

इस अजरा 'नाम'-साधनाका अवलम्बन करके तपस्या करनेसे सर्वप्रयम आत्माका संस्कार आवरण कभी कभी भगवत्-कृपासे इट जाता है एवं महापुरुष और देव-देवियोंके टर्शन होते हैं। परन्तु इससे हृदयका कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता । कुल-देवता अथवा साधक जिन देवतासे प्रेम करता है, उन्होंका पहले-पहल प्रकाश होता है ! अनन्तर माधनके उत्कर्षके साथ-साथ वेद-प्राणादि समस्त शास्त्र कैसे यने हैं) सृष्टि किस तरहसे हुई है--इत्यादि रहरू प्रकट होते हैं और धीरे-धीर आत्मा माया या संस्कारसे नक्त हो जाता है। समस्त 'नामी'मय, 'ब्रह्म'मय हो जाता है। कमशः भगवलीलाकं दर्शन होते हैं। साधक और सिद्धकी इन वर अवस्थाओंको भाषामें व्यक्त करना असम्भव है। आर्य ऋषिगण इमीको 'अवाङ्मनसगोचर' कह अये हैं। बुद्धदेवकी भाषामें यही 'अचिन्तेयानि' और 'अचिन्ति-तन्यानि' है अर्थात जो चिन्ताका विषय नहीं है---जिसका चिन्तन किया नहीं जा सकता । श्रीभगवान ही चरम लक्ष्य हैं।

# इस 'नाम-योग' के साथ 'हठयोगादि' का सम्बन्ध-निर्णय

श्वास-प्रश्वासकी क्रिया पेफड़े, हृदय तथा समस्त रक्त-वाहिनी नाहियोंके अंदर रक्तके ऊपर होती है और इससे दारीरके प्रत्येक अणु-परमाणुमें भी इसकी किया होती है। गुरूपदिए प्रणालीके अनुसार इस आशुफ्लप्यद श्वास-प्रश्वास- प्रयुक्त 'नामयोग' के अभ्यासि कमशः हटयोग तथा राज्योगादि सब प्रकारकी योगिकियाएँ स्वभावतः होती हैं और कियाका फल भी देख पड़ता है। कुछ साधारण नियमोंका पालन करके प्रक्रियाके अनुसार यह नाम साधन करनेसे ब्रह्मचर्य-साधनादि अति सहजमें सध जाते हैं। कठोर ब्रह्मचर्य-साधनादि अति सहजमें सध जाते हैं। कठोर ब्रह्मचर्य-साधनादि आति सहजमें सध जाते हैं। कठोर ब्रह्मचर्य-साधनादि साधनका कोई प्रयोजन नहीं होता। किसी प्रकारकी हटयोगिक सहजोली-ब्रज्ञोली आदि मुझाओंकी किज्ञिन्मात्र सहायता विना ही इस 'नाम'-साधनके द्वारा सुखुन्नापथ अति अल्यायाससे परिष्कृत होकर साथक ऊर्ध्यनता हो सकता है। सुन्न कुलकुण्डिलिनी-शक्तिको जागरित करके, प्रयुक्त मंदकर आजाचकस्थ पुष्पके साथ योग करानेकी इसमें अमोध शक्ति है। यह प्रकृति-पुष्पयोग होनेसे शक्तिमान् 'नाम'योगी उसी 'नाम' का आश्रय करके ही श्रीमगवानके स्थान महाशुन्यस्थित सहस्रारमें उनके श्रीचरणकी प्राप्त करते हैं।

शरीर नीरोग तथा खस्य रखनेके लिये एवं इस 'नाम'-साधनाके सहायकस्वरूप एक प्रकारके गुरुमुखी प्राणायाम और आसन, कुम्मक, त्राटक (पञ्चभूतमें दृष्टि-साधन) प्रभृति कई प्रकारकी योगक्रियाएँ साधककी अवस्था और प्रयोजनके अनुसार श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्द दान कर गये हैं।

# नाम-साधकोंके प्रति अमृल्य उपदेश

गोखामी विजयकृष्णजीने वङ्गदेशान्तर्गत हाका— गंडारिया आश्रमस्थित अपने साधन-कुटीरकी दीवारपर 'नाम' साधनके समय 'नाम' में कचि उत्पन्न करनेमें सहायक जो अनेक उपदेश लिख रक्खे थे, वे नीचे दिये जाते हैंक—

### 'ऐसा दिन नहीं रहेगा।'

(१) अपनी बहाई मत करो।(२) दूसरोंकी निन्दा मत करो।(३) अहिंसा परमो धर्मः ( अहिंसा परम धर्म है)।

\* श्रीमद् बक्षाबारी कुल्डानन्द भीदारा विश्वित श्रीशीसद्गुरु-सङ्ग (पांच खण्डमें सम्पूर्ण वेंगका श्रन्थ) का हिन्दी-अनुवाद प्रथम खण्ड द्रष्टच्य । प्राप्तिस्थान---श्रीगीराङ्ग-सुन्दर ता २० वं० महार्ष देवेन्द्रनाथ रोड, कल्लकत्ता, या 'तारा पिंटिङ्ग वर्त्स्स', बनारस । श्रीव्योगफेशकुमार वि. ए. लिखित वेंगला प्रत्य 'स्तत्तुक्सक्षे कुल्ड्यानन्द' और 'Brahmachari Kuladananda', Vol. 1 in English by Benimadhav Barua, M. A., D. Litt- (London), Professor Calcutta University भीपड़ सकते हैं। प्राप्तिस्थान बही। (४) सब जीवीपर दया करो । (५) शास्त्र और महापुरुषीं-पर विश्वास करो । (६) शास्त्र और महापुरुषींके आचारके साथ जिसका मेल न हो, उस कामको विषयत् त्याग दो । (७) नाहङ्कारात् परो रिपुः । (अहङ्कारसे बदकर शत्रु नहीं है।)

सत्यरक्षा और वीर्यधारणके विषयमें गोस्वामी विजय-कृष्णजीने साधकोंको विदेगपरूपसे सावधान किया है। बीर्य-धारण शरीर-रक्षाके विषयमे जैसा सर्वप्रधान कारण है, सत्य भी आत्मरक्षाके ळिये वैसे ही अत्यासस्यक है।

#### शमः सन्तोषः विचार और सत्सङ्गकी आवश्यकता

(१) मनकी साम्यावस्थाको ही 'शम' कहते हैं। (२) सर्वदा सर्वे विपयमें सन्तुष्ट रहना ही 'सन्तोप' है। (३) सर्वदा सर्वे विपयमें सन्तुष्ट रहना ही 'सन्तोप' है। (३) स्वा स्व अवस्थाओं में अच्छे-बुरे, सन् अस्तका विचार करना ही प्रकृत विचार है। श्रीभगवान्को तस्य करके जो कुछ भी किया जाता है वही सन् है, उसके अतिरिक्त सब अस्त् है। (४) श्रीभगवान् ही सन् तथा श्रीभगवत्सङ्ग ही सत्तङ्ग है। भगवदाश्रित साधु-सजनीका सङ्ग भी सत्सङ्ग है। स्ट्रप्रत्य और शास्त्रादिका पाठ भी सत्सङ्ग है। इस तरहसे ऋ ग्रियोका ही सङ्ग होता है।

इन नियमोंके साथ-साथ और भी चार नियम पालन करनेका उपदेश श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्द दे गये हैं— स्वाध्याय, सपस्या, शीच और दान!

(१) स्याध्याय केवल अध्ययन नहीं, गुकदत्त इष्ट मन्त्र या नामका श्वास-प्रश्वासने जय करना—पही यथार्थ स्वाध्याय है। (२) सब अवस्थाओं में धैर्यके साथ 'नाम'-साधनमें बार-वार चेष्टा करना ही तपस्या है। (१) क्रिन अर्थात् सर्वावस्थामें बाह्य तथा अभ्यन्तर पवित्रता। शरीर और मनको निर्मल, पवित्र रखना ही शौच है। शरीर पवित्र न रहनेसे अन्तः श्रुद्धि नहीं होती। चित्र श्रुद्ध नहों होती। (४) प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। दया-सहानुभूतिसे ही दान होता है। किसी तरहसे दूसरेके क्रेशोंको दूर करना ही दान होता है। फिसी तरहसे दूसरेके क्रेशोंको दूर करना ही दान होता है। प्रतिदिन कम-से कम मीठी बातका ही दान करना चाहिये। ये सभी नियम 'नाम' में दिच होनेके लिये हैं। 'नाम'में दिच हो जानेसे और कुछ भी आवश्यक नहीं होता। श्वास-प्रश्वासमें 'नाम'-जप ही एकमात्र सहज्ज तथा सर्वोत्कृष्ट उपाय है।

इस साधनकी दीक्षा ग्रहण करनेवाखेंको कुछ निवेधोंका वर्जन करना पड़ता है। मांस, अंडा, प्याज, उन्छिष्ट और मादक वस्तुका सम्पूर्णरूपसे त्याग करना आवश्यक है।

### एक मासमें सिद्धि-लाभ करनेका उपाय-निर्देश

इस अजपा नामसाधनद्वारा एक मासमें सिद्धि पानेकी एक प्रणाली गोस्वामी विजयकृष्णजीने निर्देश की है। श्रीश्रीसद्गुदसङ्ग (प्रथम खण्ड) में लिखा है—वे कहते हैं कि—प्षक मास काल-व्यवस्थानुरूप नियममें रहकर निर्देश प्रणालीके अनुसार कोई साधन करे तो अवश्य ही उसे सिद्धि प्रणालीके अनुसार कोई साधन करे तो अवश्य ही उसे सिद्धि प्राप्त हो जाय। यदि किसीको यह आश्राङ्का अथवा आक्षेप हो कि सिद्धि प्राप्त होनेके पहले ही श्रारीर छूट जायगा तो, उसकी इच्छा होनेसे, वह शहजों ही एक महीनेतक नियमोन्की रक्षा करके इस प्रणालीसे साधन कर सकता है; सिद्धि अवश्य हो जायगी।

#### नियम ये हैं--

- (१) लोक-सङ्ग त्याग दे। विशेषरूपसे स्त्रियोंका दर्शन। स्पर्श, उनके सम्बन्धमें कुछ भी अवण और चिन्तन आदि सम्पूर्णरूपसे वर्जनीय है।
- (२) एकान्तमें बहुत ही ग्राचि-ग्रुद्धभावसे दिनमें एक बार ही अपने हायसे स्सोई बनाकर आतप (बिना उत्रसे हुए चावन्ये) का भात खाना चाहिये।
- (२) शयन-त्याम । बहुत ही अवताद होनेपर जरूरत हो तो हाथका ही तकिया लगाकर भृमिपर शयन करे।

इन बहरी नियमेंकि पालन करनेके साथ-साथ निर्दिष्ट रीतिसे मुझाबन्ध करें और रात-दिन सिद्धासनंस बैठकर प्राणायाम तथा कुम्भकके साथ प्रणालीके अनुसार 'नाम'-साधन करें। कम से-कम तीन दिन भी यदि कोई यह साधन कर खेगा तो ऐसी कोई विशिष्ट अवस्था प्राप्त हो जायगी जो औरोंको दुर्लम है।

### यह साधन असाम्प्रदायिक है

श्रीविजयक्रथा-कुलदानन्दकी 'नाम-साधना' किसी दल या सम्प्रदायविदेषमें आबद नहीं है। हिंदू, बौद, जैन, मुसलमान, ईसाई, पारसी-सभी जाति, सभी धर्म एवं सभी सम्प्रदायके लोग अपनी-अपनी कुल-क्रमागत रीति-नीति, आचार-व्यवहार रखते हुए इस अजपा 'नाम'- साधन-पथका अवलम्बन करके अनायास अग्रसर हो सकते हैं, कोई वाधा नहीं । इसिलये किसी धर्म या सम्प्रदायके साथ इस साधन तथा इसके साधकका कोई विरोध नहीं है । सब हमारे ही मगवान्का नाम-साधन कर रहे हैं, यह जानकर सब सम्प्रदायों तथा धर्मोंके लोगोंका ही आदर करना चाहिये; इस साधनकी यही विधि है । श्रीविजयकृष्ण-कुलदानत्वकी 'नाम-साधनना' परम औदार्यपूर्ण है ।

श्रीविजयकृष्य वैष्णव थे, परन्तु आधुनिक सम्प्रदायभुक्त वैष्णव नहीं । सनकादि ऋषि जो वैष्णव थे, विजयकृष्ण भी वही आदि सनातन वैष्णय थे। भगवान् श्रीगौराङ्ग सहाप्रभु जो वैष्णव थे, विजयकृष्ण भी वही वैष्णव थे। श्रीगौराङ्गने जिस प्रकारसे ईश्वरपुरीजीसे दीक्षा प्रध्यकर तथा केशव भारतीजीसे संन्यास टेकर भी आदिवैष्णव-धर्मका पालन किया था। विजयकृष्णजीने भी वैसे ही मानससरोवरनियासी परमहंस ब्रह्मानन्दजीस साधन-दीक्षा ब्रह्म करके स्वामी इरिहरानन्द सरस्वतीजीसे संन्यास लेकर सनातन वैष्णय-धर्मका ही पालन तथा पनः प्रवर्तन किया । उनके संन्यासा-श्रमका नाम स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती है, परन्तु जगन्मे वे गोस्वामी विजयकृष्णके नामसे ही सुपरिचित है । मुलतः आदिवैष्णव धर्म ही विश्वमे एकमात्र धर्म है। स्य धर्म-सम्प्रदायोके धर्म आदि-वैष्णव-धर्मके अन्तर्गत है। कुछ साधारण बाहरी नियमोंके मेदामेदस ही सम्प्रदायकी स्टि हुई है। मूल साधन, चरम साधन श्रीभगवन्नामका सर्वत्र सब सम्प्रदायोमें एक है। केवल प्रकार और प्रणालीका पार्थक्य है। पृथिवीके एव साधनोंके रुक्ष्य सर्वेश्वर्यमय सर्व-र्शाक्तमान् श्रीभगवान् हैं । श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्दकं साधनः — अजया साधनका विशेषत्व (अप्राकृत शक्तियुक्त नाम) का श्वास-प्रश्वाससे जप करना है । इस साधनके साथ मुसलमान, किस्तान, नानक, बढदेवकी साधन-प्रणालीका अनेकाशमें साहस्य देख पड़ता है। किस्तानोंके साधनमें 'Breathe the Name of God — यह उपदेश मिलता है। बौद धर्म-शास्त्रके त्रिपिटकः विश्वद्धिमार्ग आदि प्रन्थोंमें 'कायगता-सति। या देहतस्वकां अवलम्बन कर शाधनप्रणालीमें 'आनापानासति' या श्वास-प्रश्वासमें मनःसंयोग करके साधन करनेका प्रशस्त उल्लेख है । बुद्धदेवने इस साधन सम्बन्धमें उपदेशके आरम्मर्मे और अन्तर्मे कहा है--- ध्रकायनो अयं भिक्खवे निव्वा नत्सः " " " छन्छि किरियायः यदिदं चत्तारी सित पर्ठानो ।' इत्यादिः अर्थात् निर्वाणलामके लिये

यही एकमात्र पथ है। किन्तु पार्थक्य यह है कि विदर्शन-भावनाकी जगह विजयक्कण्ण-कुल्दानन्दके साधनमें प्रारम्भसे ही गुरुदत्त अप्राकृतशक्तियुक्त नाम-जप किया जाता है।

सिक्बोंके भक्ति-प्रत्य 'मुखमणि'में 'नानक सो सेवक श्वास-श्वास समारे ।' अर्थात् नानक कहते हैं कि वही सेवक हैं, जो श्रीमणवान्को प्रति श्वास-प्रश्वासमें स्मरण करते हैं । 'श्वासि-प्राप्ति हरिनाम समाल' अर्थात् प्रतिश्वास एवं प्रतिश्वासके साथ हरिनाम समरण रखना—हत्यादि वचर्नी-हारा श्वासके साथ नाम-जव करनेकी विधि नानक-पंथियों में भी देख पहती है । मुसलमान क्कीरों में श्वासके साथ नाम-जव करना देखा गया है ।

# इस साधनामें गुरु-निष्ठा

'नाम'-दाताके प्रति विश्वास न होनेसे दाताकी दी हुई बस्तु---'नाम'---में अदा एवं निष्ठा होनी कठिन है। गुरुसे शिष्य जितना प्रेम करेगा, गुरुकी दी हुई बस्तु— 'नाम'के प्रति उसका उतना ही प्रेम होगा। सद्गुरु ही भगवान, भगवान ही सद्गुरु हैं। यह सद्गुरु-शक्ति समस्त विश्वमें व्यास है, किन्तु सर्वत्र प्रकाशित नहीं है। जिसमें प्रकाश है, यही सद्गुरु है; जिसका जो गुरु है, उसका नहीं सद्गुरु है। गुरुनिष्ठा ही 'नाम'में निष्ठा या 'नामीमें' निष्ठा है।

> महानिन्दं परमसुखदं देवलं शानसूर्ति इन्हातीतं गगनसदशं तत्त्वसस्यादिलक्ष्यम् । एकं नित्यं विसलस्थलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरं तं नसामि ॥

गुरुदत्त 'नाम' का श्वास-प्रश्वासके जप करना ही विजय-कृष्णकुलदान-दकी 'नाम-साधना' है।

# उदासीन-सम्प्रदायका साघन-विधान

( केखक — श्रोमत परमङ्सपरिकाजकाचार्य उदासीनवर्य श्रीपण्डित स्वामी दरिनामदासजी महाराज )

ज्ञानवैशाययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना । परिपक्ष्ययुदासीनं प्रकृतिं च इतौजसम् ॥ (शीमद्रा० १ । २५ । १८)

ध्यह पुरुष ज्ञान, वैराग्य और मिक्तले युक्त अन्तः करणके द्वारा अपनेको उदासीन देखता है और प्रकृतिकी शक्तिको श्रीण हुई देखता है।'

उदासीन-सम्प्रदायमें इसी लक्ष्यको सामने रखकर ध्यान-समाधि लगाते हैं। उदासीन-सम्प्रदायकी साधना तीन प्रकारकी है—न्यायिक, मानसिक और कायिक।

वाचिक साधना वह है, जो वाणीसे की जाती है अर्थात् जनसाधारणके सामने की जाती है। इसका उपयोग जनताकी ईश्वरके ध्यानमें लगाना है।

वाणिको मौन करके जो साधना मनके द्वारा की जाती है अर्थात् जिसके द्वारा जनताका ध्यान ईश्वरकी ओर आकर्षण किया जाता है, उसे मानसिक साधना कहते हैं।

स्वयं समाधि लगाकर और जनतासे लगवाकर जो साधना की जाती है, उसे कायिक साधना कहते हैं।

साधनाके और भी दो भेद हैं। एक साधना वह है जो सारु अंग् ९१--- अपने-आप करनेके लियं होती है और दूसरी वह जो जन-समुदायसे करानेके लिये होती है। जो साधना अपने लिये की जाती है, उसे स्वयं-साधना कहते हैं और जो जनसमुदायके लिये की जाती है, उसे परसाधना कहते हैं । दोनोंमें ईश्वर-चिन्तन होता है। अपने लिये साधना करनेमें अपने-आपको लाम होता है और दूसरोंके लिये करनेमें दूसरोंका लाम है। जो साधन उदासीनमायसे अकेले बैठकर किया जाता है, उसे सत्य-साधन कहते हैं और जिसे उदासीन सबके लिये मिलकर अयवा अकेले ही करे, उसे धर्म-साधन कहते हैं। अधवा सत्य बस्तुकी उपासना (भक्ति, ज्ञान, वैराग्य) का नाम ही सत्य-साधन है और दृढ प्रतिज्ञापूर्वक धर्मका पालन करना ही धर्म-साधन है

इनके अतिरिक्त साधनका एक प्रकार और है, जो शारीरिक कश्के साथ किया जाता है। उसे तप-साधन कहते हैं। उक्त साधनाओं मेंसे किसी साधनामें निरन्तर लगे रहना भी तप है। इस साधनके द्वारा मनचाहा फल मिलता है।

साधनका लौकिक फल शारीरिक सुख है और पारमार्थिक फल शानकी भाप्ति है। तभी नारदर्जीके पूछनेपर यमराजने कहा कि उदासीन नरकमें नहीं जाते~ हानवन्तो द्विजा ये च ये च विद्यापरङ्गताः । उदासीना न गच्छन्ति स्वाम्यर्थे च इता नशः ॥ (वाराइपराण, नाचिकेतास्यान अ० २०७)

अर्थात् ज्ञानवान् ब्राह्मणः, विद्याके पार पहुँचे हुए लोगः, <u>उदासीन</u> तथा स्वामीके निमित्त प्राणत्याग करनेवाले नरकमे नहीं जाते !

उपर्युक्त साधनोंका ज्ञान गुरुके उपदेश तथा सत्सङ्गरे प्राप्त होता है, तथा उदारीन संतोंकी सेवा करनेसे भी उसकी उपलब्धि होती है । तीर्थाटनसे अर्थात् तीर्थोमें जो महात्मा रहते हैं, उनके सत्सङ्गरे भी महान लाभ होता है और देश-कालका ज्ञान होकर अनुभव बढ्ता है । सत्सङ्गी पुरुषोंको सदाचारसे रहना पड़ता है-जिससे शरीर और मनकी शक्ति बढती है, बीर्यकी स्थिरता होती है, ज्ञानके साथ-साथ प्रेमकी मात्रा भी बढ़ती है और साधक सांसारिक विषयोंसे उदासीन होकर आत्मज्ञानमें रत हो जाता है। यही मोक्षका साधन है अर्थात् उदासीन लोग इसी साधनसे मोक्षकी प्राप्ति मानते हैं । लौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकारकी उन्नति इस साधनसे हो सकती है। इस साधनके द्वारा मनुष्य दूसरीको भी मोक्षके मार्गमे लगा सकता है। इन साधनीसे कई उदासीन योगाभ्यासी हो जाते हैं, जिससे जीवितावस्थामे ही चित्तकी स्थिरता हो जाती है। प्राण रोकनेसे योगाभ्यासी िक हो जाता है---जिससे वह शारीरिक वल, धन, विद्या: बुद्धि आदिसे सम्पन्न होकर भी संसारमे जलमें कमलकी भाँति निर्हेप रहता है तथा औरोंको भी उपर्युक्त गुणोसे सम्पन करता है और अन्तमें मोक्षको प्राप्तकर जन्म मरणसे रहित हो जाता है।

इस प्रकार उदाधीन-सम्प्रदायमे साधनाका विधान सृष्टिके आदिसे (जनसे उदाधीन-सम्प्रदाय चला है) नरावर चला आ रहा है। उदासीन-सम्प्रदाय सनातनधर्मी होनेके कारण पञ्चदेवोपासक है; अतः किसी भी देवताकी उपाधनासे उसका विरोध नहीं है । यही वेदानुक्ल सनातनधर्मका प्रका सिद्धान्त है ।

उदासीनोंमें हंस, परमहंस, कुटीचक और बहूदक-ये चार श्रेणियाँ होती हैं।

- (१) इंस उसे कहते हैं, जो पट्यास्त्रीका अभ्यास स्वयं करता है तथा दूसरीको कराता है और उनके सिद्धान्त्रीको समझकर भीतर ब्रह्मका अनुभव करनेकी जेष्टा करता है।
- (२) परमहंस उसे कहते हैं, जो मरणपर्यन्त शास्त्रोंका चिन्तन और आत्माका अनुभव करनेमे लगा रहता है और धारणाकी परिपक्तामें शरीर छोड़ता है।
- (३) कुटीचक उसे कहते हैं जो ज्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकारका ज्ञान रखता है, नीतिशास्त्रमें कुशल होता है और स्थानधारी होता है।
- (४) बहूदक उसे कहते हैं जो शास्त्रोंका पूर्ण शाता होकर प्रश्नोत्तरके द्वारा जनतामें धर्मका प्रचार करता है, शास्त्रार्थमें कुशल होता है और मण्डली लेकर या अकेले ही देश-देशान्तरमे भ्रमण करता हुआ धर्मकी नेवा करता है।

इनके अतिरिक्त उदाधीनोंकी एक पॉचर्चा श्रेणी भी होती है--जिन्हें 'आतुर' कहते हैं । जनताको दुली देखकर जो आत्मज्ञानका उपदेश देता है, यही आतुर उदाधीन है

उदासीनों में कायिक, वाचिक एवं मानसिक—तीनों प्रकारके दण्डको महण करनेवाला ही त्रिदण्डी कहलाता है तथा इनमेंसे किसी एक दण्डको स्त्रीकार करनेवाला एक-दण्डी कहलाता है। उदासीन सम्प्रदायमें काष्ठदण्ड धारण करनेका नियम नहीं है। कहा भी है—

वाय्त्ण्डः कायद्ग्डश्च मनोदण्डश्च ये त्रयः । यस्पेते नियता दग्डाः सन्त्रिद्ग्डी उदासिनाम् ॥ (अनुभनसहानुभृति अ०२)

# दूसरेके पुण्यको कौन ग्रहण करता है ?

आकुश्यमानो नाकुश्येनमन्युरेनं तितिक्षतः । आक्रोप्टारं निर्वहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥

किसी मनुष्यके निन्दा करनेपर भी जो उसकी निन्दा नहीं करता है और उसकी निन्दाको सह छेता है, यह पुष्ठ निन्दा करनेवाले पुष्पको भस्म कर डालता है और उसके पुण्यको अपने आप ग्रहण कर छेता है।

( महा० शान्ति० २९९ । १६ )

# वैष्णवोंकी द्वादशशुद्धि

भगवान्के मन्दिरकी यात्रा करनेसे, उनकी उत्सवमूर्तिका अनुगमन करनेसे तथा प्रेमपूर्वक प्रदक्षिणा करनेसे दोनों चरणोंकी शृद्धि होती है। भगवान्की पृजाके विये पत्र, पुष्प, गन्ध आदिका संग्रह करना दोनों हाथोंकी सर्वश्रेष्ठ शुद्धि है। भगवान्के नाम और गुणोंका प्रेमपूर्वक कीर्तन करना वाणीकी शुद्धि है। भगवान्के लीला-कथा आदिका श्रवण दोनों कानोंकी शुद्धि है और उनके उत्सवका दर्शन नेत्रोंकी शुद्धि है। भगवान्के सामने शुकना तथा उनके चरणोटक, निर्मोल्य आदिका धारण करना सिरकी शुद्धि

है। भगवान्के प्रसादस्वरूप निर्माल्य, पुष्प, गन्ध आदिकी सूँघना दोनों नाकोंकी छुद्धि है। भगवान्के प्रसादस्वरूप जो कुछ होता है, वह तीनों लोकोंको छुद्ध कर सकता है। ल्लाटमें गदा, सिरमें धनुप और बाण, हृद्धमें नन्दक, दोनों हाथोंमें शङ्क, चक्र चिह्नित करके जो निवास करता है वह कभी अछुद्ध नहीं होता, उसकी कभी दुर्गित नहीं होती। इस हादशछुद्धिको जानकर जो इसका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त होती है।

# स्वरोदय-साधन

( केखक-पं ० श्रीवहित्कान्तजी चेदालङ्कार, साहित्यमनीषी )

हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने मनुष्यमात्रके कल्याणार्थ जिन जिन आश्चर्यजनक और चमत्कारपूर्ण नानाविध द्यास्त्रोंकी होध की थी, उनमेंसे एक 'स्वरोदय-विज्ञान' भी है। यह ठीक है कि अन्य शास्त्रोंकी तरह यह भी आजकल <u>छप्तप्राय हो चुका है, तथापि खोज करनेपर कही-न-कहीं</u> इसके विशेषज्ञ मिलते अवश्य हैं। इस शास्त्रके सर्वया पूर्ण शाता तो मिलने कठिन हैं, ऐसा हमारा अनुमान है; तथापि जो कुछ उपलब्ध हुआ है, उसपरसे भी इस शास्त्रका बहुत कुछ पुनरुद्धार **हो सकता है**— ऐसी हमारी मान्यता है । सिर्फ कुछ लोग इस और अपना ध्यान आकर्षित करते हुए। शोध करनेका प्रयत्न करें तो बहुत सम्भव है कि इम इस शास्त्रको फिर नये सिरेसे जीवा-जागता देख सकें । इसे स्वयं इस सम्बन्धमें जो कुछ पता चला है, उसका सार यहाँपर रखनेका प्रयत्न किया है। यदि यह पाठकोंको रुचिकर और लाभप्रद हुआ तथा शोधकोंके लिये कुछ अंशोंमें मार्गदर्शक हुआ तो हम अपना प्रयत्न सफल समझेगे ।

# स्वरोदय-विज्ञान अर्थात् श्वासोच्छासकी गतिका ज्ञान

स्वरोदय-विज्ञानका आधार प्रत्येक मनुष्यके नसकोरों (नधुनों)से चलते हुए स्वास-प्रस्वासकी गतिपर ही है। यों तो यह बात बढ़ी साधारण-वी प्रतीत होती है;परन्तु इस स्वास-प्रस्वासकी गति कितनी रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है—इस बातका पता उस समय चलता है, जब कि इम स्वरोदय-विज्ञानकी मददसे

उस ओर लक्ष्य देना ग्रुरू करते हैं। श्वासोच्छ्यासकी शक्ति और सामर्घ्य देखकर किसीको भी आश्चर्य हुए विना नहीं रह सकता। हमारी प्रत्येक किया तथा तजन्य सुख-दुःखादि इन्द्र, शारीरिक और मानसिक कष्ट, रोग-व्याधि आदि तमाम प्रकारकी आपस्त्रियाँ इनसे प्रभावित हैं। ये इनके आने-जानेका हर समय विना विलम्बके निर्देश करते रहते हैं। इनकी मददसे दुःख दूर किये जा सकते हैं और मनचाहे सुख प्राप्त किये जा सकते हैं। संक्षेपमें मनुष्यके इस शरीर-रूपी रथके सञ्चालनके ये ही सुत्रधार हैं।

### श्वास-प्रश्वाससे आयुका सम्बन्ध

साधारणतया मनुष्य प्रति मिनट १३से१५ व्यास-प्रकास करता है । इस प्रकार एक रात-दिनमें यानी पूरे २४ घण्टों में उनकी संख्या २१६०० तक पहुँचती है । यह संख्या प्रति मिनट जिस प्राणीकी जितनी कम होगी, उसकी उतनी ही आयु अपेक्षाकृत ज्यादा होगी । भिन्न-मिन्न प्राणियों की आयु तथा प्रति मिनट स्वासीच्छ्वासकी संख्याकी तुलना करने-से यह बात स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है। कहनेका अभिप्राय यह है कि स्वास-प्रश्वासकी संख्यापर काबू रखनेसे आयु बढ़ायी जा सकती है ।

#### स्वर तथा उसका उदय

यह शायद बहुत योड़ोंको पता होगा कि हमारे शरीरमें रात-दिन अव्याहत गतिसे चलनेवाला स्वास-प्रश्वास एक ही साय एक ही समयमें नासिकाके दोनों भसकोरोंसे नहीं चला करता । वह कमशः निश्चित समयानुसार अलग अलग दोनों नसकोरोंसे चला करता है । एक नसकोरेका निश्चित समय पूरा हो जानेपर वह दूसरेमें जाता है । खास-प्रश्चासकी इस गतिका नाम स्वर है तथा उस गतिका एक नसकोरेसे दूसरेमें जाना उसका उदय कहलाता है ।

हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने स्वरोदयकी इस प्रक्रियाका निश्चित रूपसे पता लगाकर उससे किस तरह लाम उठाये जा सकते हैं, तथा उससे लाम उठायेके लिये कौन-कौन-से कार्य कब और कैसे करने चाहिये—इन सब विपयोंका निश्चय किया था। तदनुसार हम इस लेखमें खास तौरपर स्वरोंके चलनेके नियम, उनहें जाननेकी विधि, उनके चलनेकी अवधि, उनके बदलनेकी रीति, उनसे सम्बन्धित पञ्चतत्त्व, कौन-कौन-से कार्य कब करने चाहिये, पुरुष और खीके स्वरोंमें कोई मेद है या नहीं तथा सुख-दु:ख, रोग, आपत्तियाँ, कष्ट, प्रश्लोत्तरी एवं भविष्यज्ञान आदि विपयोंपर संक्षेपसे विचार करनेका प्रयव करेंगे!

# (१) खर चलनेके नियम।

साधारणतया स्वर चलनेका नियम यह है कि शुक्रपक्षकी १, २, ३; ७, ८, ९; १३, १४, १५-इन तिथियोंमें सूर्योदयसे लेकर अमुक निश्चित समयतक वाम नासिकासे, और इसी प्रकार ४, ५, ६; १०, ११, १२-इन ६ तिथियोंमें दक्षिण नासिकासे द्वास चलना चाहिये। और कृष्णपक्षकी १, २, ३; ७, ८, ९; १३, १४, १५-इन तिथियोंमें सूर्योदयसे लेकर अमुक निश्चित समयतक दक्षिण नासिकासे और इसी प्रकार ४, ५, ६; १०, ११, १२-इन ६ तिथियोंमें वाम नासिकासे श्वास चलना चाहिये।

### (२) श्वास जाननेकी विधि ।

किस समय किस नासिकासे श्वास चल रहा है, यह जानना अल्यन्त सुगम है। उसे जाननेके लिये प्रथम किसी एक नसकोरेको बंद करके दूसरेसे साधारण जोरसे दो-चार बार श्वासेच्छ्वास करना चाहिये। फिर इसी तरह उसको बंद करके दूसरेसे करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे जिस नसकोरेसे श्वासेच्छ्वास करते हुए कुछ रुकायटनी प्रतीत होती हो उसे बंद तया दूसरेको खुला समझना चाहिये और उसीसे सांस चल रही है, ऐसा मानना चाहिये।

# (२) प्रत्येक नासिकासे श्वासोच्छ्वास होनेकी अवधि

प्रत्येक नासिका-रन्ध्रमें स्वरोदय होनेके बाद वह साधारण-तया २६ घड़ीतक विद्यमान रहता है। २६ घड़ी (घटिका) का एक घंटा होता है। अर्थात् जब-जब श्वासोच्छ्वास बदल-कर एक नसकोरेते दूसरेमें जायगा तब वह उसमें लगातार १ घण्टेतक रहेगा और इतनी अवधितक उसीसे चलता रहेगा।

# (४) श्वासोच्छ्वासको बदलनेकी रीति।

जब कभी किसी विशेष प्रयोजनवश इच्छानुसार नासिकाका श्वासोच्छ्वास बदलना हो तो उसके लिये सबसे सरल विधि यह है कि कुछ देरके लिये जिस ओरके नसकोरेसे श्वास चल रहा हो, उस ओरकी करवटसे लेट जाओ ! थोड़ी देरमे स्वयमेव श्वासोच्छ्वास बदल जायगा । अर्थात् वाम नासिकासे श्वास चलाना हो तो दक्षिण करवटसे लेटना चाहिये और दक्षिण नासिकासे श्वास चलाना हो तो बार्ये करवटसे लेटना चाहिये ।

#### (५) पश्चतन्त्व।

स्वरोदयके ज्ञानके साथ साथ पञ्चतस्वका ज्ञान होना अनिवार्य है। पञ्चतस्वके ज्ञानके विना स्वरोदयकी बहुत-सी प्रक्रियाएँ पूर्णरूपसे न तो सिद्ध ही हो सकती हैं और न उनका पता ही चल सकता है। स्वरोदयके साथ ही-साथ पञ्चतस्वींका भी उदय हुआ करता है, यह बात खास ध्यान देने योग्य है। और इसीलिये पञ्चतस्वींका स्वरोदयके साथ किस तरहसे उदय होता है और उनहें कैसे जाना जाता है, इस विपयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये यहाँ कुछ प्रक्रियाएँ दी जाती हैं।

### पश्चतत्त्वोंका परिचय तथा घ्यान करनेकी विधियाँ ।

योगियोंने ध्यानादि विशेष कार्यसाधनके लिये हमारे शरीरमें अनेक चक्रोंकी कल्पना की है। उन चक्रोंका विशेष उल्लेख पाठकोंको अन्यत्र मिल सकता है, अतः विस्तारमयसे हम यहाँ आवश्यक बातोंका ही संक्षेपसे उल्लेख करेंगे।

(१) पृथिवीतत्त्व—दारीरमें इस तत्त्वका निवास 'मूलाधारचक' (Pelvic Plexus) में है । और यह चक दारीरमें योनि (गुदा)के पास सीवनीमें मुसुम्माके मुखसे संलग्न है। सुपुष्णा यहीं प्रारम्भ होती है। प्रत्येक चकका आकार कमलके पूलका-साहोता है। यह चक 'भू?' लोकका प्रतिनिधि है। प्रिथवीतत्त्वका ध्यान इसी चक्रमें किया जाता है।

पृथिवीतस्वका रंग पीला और आकृति चतुष्कोण होती है। इसका गुण गन्ध है और तदर्ष शानेन्द्रिय नासिका तथा कर्मेन्द्रिय गुदा है। शरीरमें पाण्डु, कमला आदि रोग इसी तस्वके विकारसे पैदा होते हैं। मय आदि मानसिक विकारों में इसी तस्वकी प्रधानता होती है। पृथिवीतस्व-जन्य विकार मूलाधारचक्रमें ध्यान रिषर करनेसे स्वयमेव शान्त हो जाते हैं।

ध्यान-विधि-एक प्रहर रात रह जानेपर शान्त स्थलमें पवित्र आसनपर दोनों पैरोंको पीलेकी ओर मोड़कर उनपर बैठ जाय। दोनों हाथ उलटे करके घुटनोंपर ऐसे रक्षेत्र कि जिससे अँगुलियोंकी नोकें पेटकी ओर रहें। तब नासाप्रहिष्ट रखते हुए मूलाधारचकमें—

#### र्ञन्बीजां धरणीं ध्यायेश्वतुरस्तां सुपीतमाम् । सुगन्यस्वर्णवर्णस्वमारोग्यं देवस्थायवम् ॥

अर्थात् 'लं' बीजवाली, चौकोण, पीली पृथिवीका ध्यान करे । इस प्रकार करनेसे नासिका सुगन्यसे भर जायगी और शरीर खणंके समान कान्तिवाला हो जायगा । ध्यान करते हुए पृथिवीके उपर्युक्त तमाम गुणोंको प्रत्यक्ष करनेका प्रयत्न करना चाहिये और 'लं' बीजका जाप करते रहना चाहिये ।

(२) जजत्त्व — यह तत्त्व शरीरस्य स्वाधिष्ठानचक (Hypogastric Plexus) में है। यह चक्र पेडू अर्थात् लिङ्ग (जननेन्द्रिय)के मृलमें स्थित है। यह चक्र शरीरमें 'भुवः' लोकका प्रतिनिधि है और उसमें जलतत्त्वका निवास है।

जलतत्त्वका रङ्ग श्वेत और आकृति अर्थचन्द्राकार होती है। इसका गुण रस है और कटु, तिक्त, अम्ल, कषाय आदि तमाम रसास्वाद इसी तत्त्वकी चजहरे होते हैं। इसकी हानेन्द्रिय जीभ और कर्मेन्द्रिय लिङ्ग है। मोहादि चिकार इसी तत्त्वके परिणाम हैं।

ध्यान-विधि-पृथिबी-तत्त्वकी ध्यान-विधिमें प्रदर्शित आसनमें बैठकर---

वं-बीजं वारुणं ध्यायेदधंचन्द्रं शशिप्रभम् । श्रुखिपासासहिष्णुस्वं जलमध्ये**दुः** मजनम् ॥ अर्थात् 'वं' वीजवाले, अर्थचन्द्राकार चन्द्रमाकी तरह कान्तिवाले अलतत्त्वका उक्त चक्रमें ध्यान करे । इससे भूख-प्यास मिटकर सहनशक्ति पैदा होगी और जलमें अन्याहत गति हो जायगी ।

(२) तेत्र या अधितत्त्व-शारीरमें इसका निवासस्थान 'मणिपूरचक' (Epigastric Plexus) है। यह चक्र नाभिमें स्थित है और 'स्वः'लोकका प्रतिनिधि है।

अभितन्त्वका रंग लाल तथा गुण 'रूप' है। इसकी आकृति त्रिकोण है। इसकी ज्ञानेन्द्रिय ऑख और कर्मेन्द्रिय पैर हैं। कोधादि विकार तथा सूजन आदिमें इस तत्वकी प्रधानता होती है। इस तत्वकी सिद्धिसे अपचनादि पेटके विकार दूर हो जाते हैं और कुण्डलिनीका जागरण सरल हो जाता है।

ध्यान-विधि-उपर्युक्त आसनमें बैठकर-

#### रं-बीजं शिखिनं ध्यायेत् त्रिकोणसरुणप्रभम्। बह्नजपानभोकतृश्वमातपाप्रिसहिष्णुता ॥

५२ं बीजवाले, त्रिकोण और अग्रिके समान लाल प्रभावाले अग्रिका उक्त चक्रमें ध्यान करे । तत्त्व सिद्ध होनेपर अत्यन्त अन्न ग्रहण करनेकी श्रक्ति, अत्यन्त पीनेकी शक्ति तथा धूप और अग्रिके सहन करनेकी शक्ति आ जाती है ।

(४) बायुतत्त्व-यह तत्त्व 'अनाहतत्त्वक' (Cardiac Plexus) में स्थित है । यह चक हृद्यप्रदेशमें स्थित है और 'महः' लोकका प्रतिनिधि है।

वायुतत्त्वका रंग हरा और आकृति षट्कोण तथा गोल दोनों ही तरहकी मानी गयी है। इसका गुण स्पर्श है तथा शानेन्द्रिय त्वचा और कर्मेन्द्रिय हाथ हैं। वायु, दमा आदि रोग इसी तत्वके विकारसे पेदा होते हैं।

ध्यान-विधि-उसी पूर्वोक्त आसनमे स्थित होकर— यं-बीजं पवनं ध्यायेद्वर्तुरुं स्थामखप्रभम्। आकाशगमनाष्ट्य पश्चित्रमनं तथा॥

अर्थात् (यं बीजवाले, गोलाकार तथा हरी प्रभावाले बायुतत्त्वका उक्त चक्रमें ध्यान करें। इससे आकाशगमन तथा पक्षियोंकी तरह उद्दना आदि सिद्ध होता है।

(५) आकारातरव-यह तत्त्व 'विद्युद्धचक्र' (Carotid Plexus) में स्थित है। इसका स्थान कण्ठ (गला) है। यह चक्र 'जनः' लोकका प्रतिनिधि है।

आकाशतत्त्वका रंग नीला और आकृति अंडेकी तरह लम्भ-गोल है। कोई इसे निराकार भी मानते हैं। इसका गुण शब्द और ज्ञानेन्द्रिय कान तथा कमेन्द्रिय वाणी है।

ध्यान-विधि-उसी तरह आसनस्य होकर-

हं-बीजं गगनं ध्यायेक्तिसकारं बहुप्रभम् । ज्ञानं त्रिकालविषयमैश्वर्यसणिमादिकम् ॥

अर्थात् 'हं' बीजका जाप करते हुए निराकार चित्र-विचित्र रंगवाले आकाशका ध्यान करे । इससे तीनों कालोंका ज्ञानः ऐश्वर्य तथा अणिमादि अष्टसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

इस प्रकार इन उक्त तरीकोंसे सतत निल्पप्रति छः मासतक अभ्यास करते रहनेसे तत्त्व सिद्ध हो जाते हैं। फिर तत्त्वको पहचानना अत्यन्त आसान हो जाता है। इस ध्यानविधिके अतिरिक्त भी कुछ और तत्त्व पहचाननेके विशेष छः तरीके हैं, जिनका संक्षिप्त निर्देश आगे देते हैं।

# कुछ विशेष प्रकार ।

तत्त्वोंके सम्बन्धमें एक विशेष बात जो कि सर्वदा स्मरण रहनी चाहिये, यह यह है कि स्वरके साय तत्त्व भी कायम-विद्यमान रहते हैं | और जबतक स्वर एक नसकोरेमें चटता रहता है, तबतक पाँचों स्वर कमशः एक एक बार उदय होकर अपनी-अपनी अवधितक विद्यमान रहनेके पश्चान् अस्त हो जाते हैं |

(१.) श्रासकी गति-प्रत्येक तत्त्वके उदयमें नसकोरसे चलते हुए श्वासकी गति बदलती रहती है और यह इस प्रकार है—

### मध्ये पृथ्वी हाधश्रापश्चीर्ध्वं वहति चानलः । तिर्यग्वायुप्रचारश्च नभो वहति संक्रमे॥

अर्थात् यदि नसकोरेके मध्यमें श्वास चल रहा हो तो प्रियंपीतत्त्वका, यदि नीचेकी ओरसे चल रहा हो तो जल-तत्त्वका, यदि अपरकी ओरसे चल रहा हो तो अग्रितत्त्वका, यदि तिरक्षा अर्थात् एक ओर चल रहा हो तो वायुतत्त्वका, और यदि धूम-धूमकर भँवरकी तरह चल रहा हो तो आकाशतत्त्वका उदय समझना चाहिये।

(२) आकार-प्रत्येक तत्त्वकी अपनी-अपनी विशेष आकृतियाँ हैं, जिनसे कि वे आसानीसे पहचाने जा सकते हैं। यथा—

#### चतुरसं चार्द्धचन्द्रं त्रिकोणं वर्तुलं स्मृतम् । बिन्दुभिस्तु नभी क्षेयसाकारैस्तरवरूक्षणम् ॥

किसी एक निर्मल दर्पणको लेकर उसपर जोरसे श्वास छोड़नेपर यदि चौकोन आकृति बने तो प्रियदीतत्त्वका, अर्घचन्द्राकार बने तो जलतत्त्वका, त्रिकोण बने तो अग्नि-तत्त्वका, लम्ब-गोल आकृति बने तो वायुतत्त्वका और बिन्दु-बिन्दु-से दिखायी दें तो आकाशतत्त्वका उदय हुआ समझना चाहिये।

- (२) स्थान-जैसा कि ऊपर बता आये हैं, प्रत्येक तत्त्व शरीरमें विद्यमान भिन्न-भिन्न चक्रोंमें स्थित है। इन स्थानोंमें ध्यानपूर्वक देखनेसे उस समय जो तत्त्व उदय होकर विद्यमान होगा, उसका शरीरपर विदोध प्रभाव हुआ होगा।
- (४) रंग-प्रत्येक तत्त्वका अपना-अपना खास रंग होता है। और जब-जब वह तत्त्व उदय होता है, तब-तब उस रंगका विशेष प्रभाव रहता है। तन्त्रोंके रंग तथा उसे देखनेकी रीति इस प्रकार हैं—

#### आपः खेताः क्षितिः पीता रक्तवर्णे हुताशनः । भारतो नीसजीमृत आकाशो भूरिवर्णकः ॥

दोनों हाथोंके दोनों अँगूठोंसे दोनों कानोंके छिड़, दोनों अनामिकाओंसे दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओंसे दोनों नधुने तथा दोनों तर्जनियों एवं किन्छाओंसे मुख बंद करके यदि पीछा रंग नजर आये तो पृथ्वीतत्त्वकी, श्वेत रंग नजर आये तो जलतत्त्वकी, लाल रंग नजर आये तो अग्नितत्त्वकी, हरा या बादलका-सा काला रंग नजर आये तो वायुतत्त्वकी और रंग-विरंगा रंग दिखायी दे तो आकाश-तत्त्वकी उपस्थिति समझनी चाहिये।

(५) प्रमाण (लंबाईका माप)—मत्येक तत्त्वके उदय होनेपर जिस तरह श्वासकी गतिमें फरक पड़ जाता है, उसी तरह श्वासका प्रमाण भी बदल जाता है। तत्त्वोंके प्रमाण तथा उनको मापनेकी विधि इस प्रकार हैं—

#### भष्टाश्चर्ल वहेद्वायुरनलं चतुरङ्कुरूम् । हादझाङ्कुरूमाहेवं बोडझाङ्कुरुवारूणम् ॥

बारीक पींजी हुई रूई अथवा किसी गत्तेपर अत्यन्त बारीक धूल लेकर उसे जिस नधुनेसे साँस चल रही हो। उसके पास भीरे-भीरे ले जाओ। जहाँपर पहले-पहले योड़ी-योड़ी रूई हिलने लगे या धूल उड़ने लगे वहाँ उहर जाओ और उस दूरीको मापो। यदि वह दूरी १२ अंगुल है तो पृथ्वीतस्वकी, १६ अंगुल है तो जलतस्वकी, ४ अंगुल है तो अभितस्वकी, ८ अंगुल है तो वायुतस्वकी और २० अंगुल है तो आकाशतस्वकी उपस्थित समक्षती चाहिये।

(६) स्वाद-- प्रत्येक तत्त्वका अपना-अपना विशेष स्वाद होता है। यह स्वाद उस-उस तत्त्वकी उपस्थितिमें जीभद्रारा अनुभव किया जा सकता है। यथा--

> माहेयं मधुरं स्वादु कषायं जलमेव च। तिक्तं तेजो वायुरस्ल आकाशः कटुकस्तथा ॥

अर्थात् यदि मुखमें मीठा स्वाद जान पड़े तो पृथ्वी-तत्त्वकी, कसैला स्वाद जान पड़े तो जलसन्वकी, कड़वा स्वाद जान पड़े तो अग्रितत्त्वकी, खद्दा स्वाद जान पड़े तो वायुतत्त्वकी और तीखा स्वाद जान पड़े तो आकाशतत्त्वकी उपस्थित जाननी चाहिये।

### (६) तस्त्रोंकी अवधि

प्रत्येक तत्त्व उदय होकर कितनी देरतक विद्यमान रहता है, इसकी अवधि इस प्रकार है—

| उदय होकर विद्यमान रहनेकी अवधि |                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| तत्त्वका नाम                  | पल                         | मिनद      |  |  |  |  |  |  |  |
| १. पृथ्वी                     | ५०                         | २०        |  |  |  |  |  |  |  |
| २. जल                         | ४०                         | १६        |  |  |  |  |  |  |  |
| ३. तेज (अग्नि)                | ३०                         | १२        |  |  |  |  |  |  |  |
| ४. वायु                       | २०                         | ć         |  |  |  |  |  |  |  |
| ५. आकाश                       | १०                         | Y         |  |  |  |  |  |  |  |
| सर्चथोग                       | १५०(२ <mark>५</mark> घड़ी) | ६०(१पंटा) |  |  |  |  |  |  |  |

ऊपर दिवं गयं पल, मिनट आदिका पैमाना इस प्रकार है—

६ श्वासोच्छ्वास= १ पल = २४ सैकंड ६० पल = १ झंटिका (घड़ी) = २४ मिनट २६ घटिका = १ घंटा = ६० मिनट ६० घटिका = १ रात-दिन (अहोरात्र)= २४ घंटे

तत्त्वोंके सम्बन्धमें अवतक जो कुछ वर्णन किया गया है उसका आसानीसे ख्याल आ सके, एतदर्थ हम नीचे तस्व-दर्शक तालिका देते हैं।

# तन्त्र-दर्शक तालिका

| A . July and the |               |                                |      |                   |       |     |                          |                |         |            |  |  |
|------------------|---------------|--------------------------------|------|-------------------|-------|-----|--------------------------|----------------|---------|------------|--|--|
| तन्वका नाम       | स्थान         | आ <b>कृ</b> ति                 | गुण  | रंग               | स्वाद | वीज | श्वासकी गति              | श्वास्काप्रमाण | स<br>पल | मय<br>मिनट |  |  |
| १. पृथ्वी        | मृलाधारचक     | चतुरकोण                        | गन्ध | पीला              | मधुर  | लं  | नसकोरेके मध्य<br>भागमें  | १२ अंगुल       | 4,0     | २०         |  |  |
| २. जल            | स्वाधिष्ठानचक | अर्घचन्द्राकार                 | रस   | <b>श्वे</b> त     | कसैछा | वं  | नसकोरंके निचले<br>भागमें | १६ अंगुल       | 80      | १६         |  |  |
| ३. तेज           | मणिपूरचक      | त्रिकोण                        | €प   | लाल               | तीखा  | ŧ   | नसकोरेके ऊपरके<br>भागमें | ४ अंगुल        | ३०      | १२         |  |  |
| ४. वायु          | अनाहतचक       | घट्कोण और<br>गोल               |      | इरा या<br>मेधवर्ण | खर्   | यं  | नसकोरेके एक<br>किनारे    | ८ अंगुल        | २०      | ۷          |  |  |
| ५. आकाश          | विशुद्ध-चक्र  | अण्डाकार गोर<br>या बिन्दु-बिन् |      | रंग-विरंगा        | कड़वा | हं  | आवर्त                    | २० अंगुल       | १०      | Å          |  |  |

### स्वर तथा कार्य

इम जो कुछ आवश्यक कार्य करते हैं, उनमें प्रायः आज-कल चाहिये उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती । यदि वे कार्य असक निश्चित स्वरकी उपस्थितिमें किये जायें तो पूर्णतया उनमें सफलता हासिल होती है। स्वरोदयशास्त्रका यह विभाग सर्वेसाधारणके लिये बहुत ही उपयोगी है।

इमारा स्वर मुख्यतया वाम तथा दक्षिण नधुनोंसे ही

चला करता है, पर कभी-कभी वह सुषुम्णासे भी चलता है । अतः हमारे तमाम कार्य इन तीन विभागोंमें बाँटे गये हैं । मत्येक स्वरके साथ तत्त्वोंका गाढ़ सम्बन्ध है, यह हम पहले देख आये हैं । अतः अमुक कार्यके लिये जहाँ अमुक स्वर चाहिये, वहाँ उस स्वरके साथ अमुक निश्चित तत्त्व भी होना चाहिये । अन्यया कभी-कभी कार्यमें सफलता धात होनेके बदले उलटा ही परिणाम होता है । तथापि इस सम्बन्धों

साधारण निवम यह है कि प्रायः तसाम स्थिर व अच्छे कार्य पृथ्वी और जलतत्त्वकी उपस्थितिमें ही करने चाहिये ! अब हम आगे एक कोष्टक देते हैं, जिससे पता चलेगा कि किन-किन कार्योंके लिये कौनसे स्वरः तत्त्व तथा बार होने चाहिये | विस्तारभयसे यहाँपर सिर्फ कार्योंके नाम ही गिनायं गये हैं |

| 11.4              |             |             |                   |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| कार्यका नाम       | स्वरका नाम  | तत्त्वका ना | म बार             |
| १. शान्तिकर्म     | वाम स्वर    | पृथ्वी, ज   | ल सोम, बुध,       |
|                   |             | या दोनों    | गुरु या शुक्र     |
| २. पौष्टिक कर्म   | ,,          | ,,          | "                 |
| ३. मैत्रीकरण      | "           | ,,          | 3,7               |
| ४. प्रमुदर्शन     | "           | 33.         | 19                |
| ५. योगाम्यास      | **          | "           | >>                |
| ६. दिब्दौषधिसे    | वने 🤫       | 25          | ,,                |
| ७. रसायनकर्म      | 73          | "           | "                 |
| ८. आभूषणपह        | तना 🧀       | ,,          | ,,                |
| ९. नवीन वस्त्र    |             |             |                   |
| पहनना             | "           | 31          | 77                |
| १०. विवाह         | >>          | 17          | "                 |
| ११. दान           | ,,          | "           | "                 |
| १२. आश्रम-प्रवेश  | τ ,,        | "           | ,,                |
| १३. मकान बनव      | ानाः 🧀      | "           | 37                |
| १४. जलाशय         | "           | "           | "                 |
| १५. बाग-बगीचा     | Ī           |             |                   |
| ल्यवाना           | "           | "           | ,,,               |
| १६. यश            | "           | "           | "                 |
| १७. बन्धुः बान्धः |             |             |                   |
| मित्रादिसे मिल    | मा "        | 37          | "                 |
| १८. ग्राम या श    | इर          |             |                   |
| वसाना             | ,,          | ,,          | **                |
| १९. दूरगमनः या    |             |             |                   |
| दक्षिण या पश्     |             |             |                   |
| दिशार्मे जाना ह   | ोतो 🕠       | ,,          | **                |
| २०. पानी पीना,    |             |             |                   |
| पेशाव जाना        |             | • • •       | 13                |
| २१. कटिन और       | कृर         |             |                   |
| किया              | ेदक्षिण स्व | र ,,        | मक्तल, शनि या रवि |
| २२, शस्त्राभ्यास  | 23          | 39          | ,,                |

| २३. शास्त्राभ्यास, दीक्षा |                    |            |           |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| आदि                       | दक्षिण स्वर        | पृथ्वी, जल | मंगल, शनि |  |  |  |  |
|                           |                    | या दोनीं   | यारिव     |  |  |  |  |
| २४. सङ्गीत                | **                 | ,,         | **        |  |  |  |  |
| २५. सवारी                 | 13                 | **         | ,,        |  |  |  |  |
| २६. व्यायाम               | **                 | ;;         | >>        |  |  |  |  |
| २७. नौकारोहण              | **                 | >>         | ,,        |  |  |  |  |
| २८. यन्त्र, तन्त्रर       |                    | ,,         | 53        |  |  |  |  |
| २९. पहाइ वा वि            | <b>क्लेपर</b>      |            |           |  |  |  |  |
| च्दना                     | ;;                 | "          | "         |  |  |  |  |
| ३०. विषय-भोग              | ,,                 | **         | "         |  |  |  |  |
| ३१. युद्ध                 | "                  | >>         | 19        |  |  |  |  |
| ३२. पशु-पक्षीका           | कय-विकयः,          | ,,         | ,,        |  |  |  |  |
| ३३. काटना-छाँट            |                    | ";         | 15        |  |  |  |  |
| ३४. कठोर यौगि             | क् <b>रा</b> धना 🥠 | >>         | **        |  |  |  |  |
| ३५. राजदर्शन              | "                  | 11         | 17        |  |  |  |  |
| ३६. विवाद                 | **                 | ,,         | ,,        |  |  |  |  |
| ३७. किसीके समी            | प जाना 🥠           | 73         | >>        |  |  |  |  |
| ३८. स्नान                 | "                  | **         | **        |  |  |  |  |
| ३९. भोजन                  | "                  | ,,         | "         |  |  |  |  |
| ४०. पत्रादि लेख           | नकार्य 🥠           | ,,         | 17        |  |  |  |  |
| ४१. ध्यान-धारण            | ा आदि              |            |           |  |  |  |  |
| परमात्म-चिन               |                    |            |           |  |  |  |  |
| सम्बन्धी कार              | र्ग सुयुम्णा       | ×          | ×         |  |  |  |  |

ऊपरकी तालिका अत्यन्त संश्वित है । उसमें सिर्फ कार्यों के नामींका ही निर्देश किया गया है, उनका विस्तार करने आयें तो एक खासी पुस्तक तैयार हो जाती है। अतः इतनेसे ही आशा है पाठक सन्तोप मानकर क्षमा प्रदान करेंगे।

अपर जो-जो कार्य दक्षिण स्वर तथा पृथ्वी या जल-तत्त्वकी उपस्थितिमें करने योग्य बताये गये हैं, व बजाय पृथ्वी या जलतत्त्वके अगिन और वायुतत्त्वकी उपस्थितिमें भी किये जा एकते हैं—ऐसा भी एक पक्ष है । परन्तु सुपुम्णाकी उपस्थितिमें उपरिनिर्दिष्ट कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिये, अन्यथा विपरीत फल होगा ।

## कुछ कार्येंकी विशेष विधियाँ

हम नीचे दो चार कार्योकी विद्योष विचियाँ देते हैं। आशा है, उनसे सर्वक्षाधारण जनताको विद्योप लाभ पहुँचेगा और स्वरोदयशास्त्रकी महत्ता शांत हो सकेगी।

## (१) कार्यसिद्धिकरण

जब कभी किसीसे कोई मनमाना कार्य करवाना हो या किसीको अपने पक्षमें मनवा लेना हो या कोई भी ऐसा अभीष्ट कार्य सिद्ध करना हो, तो जानेने समय जिस ओरकी साँस चल रही हो उसी ओरका पैर प्रथम उठाकर उससे प्रथम ग्रह्म हो उसी ओरका पैर प्रथम उठाकर उससे प्रथम ग्रह्म करना चाहिए; परन्तु निकलनेके समय सिर्फ पृथ्वी या जलतस्व या दोनोंका सङ्कम ही होना चाहिये। किर जहाँ जाना हो, वहाँ पहुँचकर जिससे काम लेना हो, उसे ओर रखकर बातचीत प्रारम्भ करनी चाहिये। आपको आरचर्य होगा कि आपका यदि विरोधी भी हुआ तत्र भी आपके इच्छानुसार कार्य करेगा। यह विवि एक उत्तम च्याकरण है, इस विधिका निम्नलिखित कार्योमें उपयोग करनेसे मनमानी सफलता हासिल होती है—

(१) नौकरीकी उम्मेदवारीके लिये जाना, (२) मुक्तरमेंमे वादी, प्रतिवादी या साक्षीक तौरपर जाना, (३) अपने स्वामी, अफसर, हाकिम आदिके पास मुलाकात आदिके लिये जाना—इत्यादि।

## (२) गर्माधान

आगे कुछ एंक्षिप्त विधियाँ देते हैं जिससे वन्ध्याको सन्तित होता, इच्छातुसार पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होता आदि कार्य सम्यन्न किये जा सकते हैं।

(क) पुत्र उत्पन्न करना—चाषारणतया स्त्रीके ऋतुमती होनेके चौथे दिनसे लेकर १६ वें दिनतकका समय गर्भाधानके लिये उत्तरम समझा जाता है। परन्तु इसमें भी गर्भाधानके लिये उत्तरोत्तर दिन उत्कृष्ट माने जाते हैं और प्रथम ३ रातें, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमायास्या सर्वथा वर्ष्य हैं।

पुत्र तथा पुत्रीके गर्भाधानके स्थिर रात्रिकं क्षाय-साथ स्वर और तत्त्व विशेषरूपसे मुख्य हैं। अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवालेको नीचे दिये गये कोष्ठकमेसे कोई-सी रात्रि पसंद करके जब पुरुषकी दक्षिण नास्त्रिका और स्त्रीकी बाम नासिका चल रही हो तथा पृथ्वीतत्त्व या पृथ्वी-जलका संबोग हो, तब गर्भाधान करना चाहिये। पुत्र उत्पन्न करने-की रातें तथा उनका फल इस प्रकार हैं

| ₹. | ऋतुःखावसे | लेकर | ४थी  | रात्रिमें | กษ์ | रहनेस | अल्पायु तथा दरिही पुत्र | पैदा | होता है |
|----|-----------|------|------|-----------|-----|-------|-------------------------|------|---------|
| ₹. | "         | 1)   | ६टी  | 13        | ,,  | "     | साधारण आयुवाला पुत्र    | "    | ,,      |
| Ę. | ,,        | ,,   | ८वी  | 73        | ,,  | ,,    | ऐश्वर्यशाली पुत्र       | ,,   | ,,      |
| ٧. | ,,        | ,,   | १०वी | 33        | ,,  | ,,    | चतुर पुत्र              | ,,   | ,,      |
| ٤, | "         | "    | १२वी | ,,        | )1  | "     | उत्तम पुत्र             | 55   | ,,      |
| ξ, | "         | "    | १४वी | 23        | ,,  | "     | उत्तम गुणसम्पन्न पुत्र  | ,,   | 13      |
| ტ, | 1)        | "    | १६वी | "         | **  | ,,    | सर्वगुणसम्पन्न पुत्र    | ,,   | ,,      |

( ख़ ) पुत्री उत्पन्न काना—पुत्री पैदा करनेके लिये नीचे दी गयी किसी रात्रिमें जब कि पुरुपकी बाम नासिका और स्त्रीकी दक्षिण नासिका चल रही हो तथा जलतत्त्व या पृथ्वी-जलका संयोग हो, तब गर्माधान करनेसे कन्या उत्पन्न होती है। राते तथा रातीका फल इस प्रकार हैं—

| ٤.    | ऋतुस्र।वसे | लेकर | ५वीं         | रात्रिमे | गर्भ | रहनेसे | उत्प <b>न्न</b> | कन्या पुत्रवती होती है              |
|-------|------------|------|--------------|----------|------|--------|-----------------|-------------------------------------|
| ₹.    | ,,         | ,,   | <b>७</b> यीं | ,,       | ,,   | 12     | "               | ,, बन्ध्या <b>,</b> ,               |
| ₹.    | ,,         | ,,   | <b>९</b> वीं | ,,       | ,,   | 39     | ,,              | 🥠 ऐस्वर्यवती 🅠                      |
| ٧,    | >>         | ,,   | ११वीं        | ,,       | 37   | ,,     | "               | » दु <del>श्</del> रस्त्रा »        |
| ۹.    | ;;         | "    | १३वीं        | 1)       | ,,   | 13     | "               | 🕠 वर्णसङ्कर सन्तति उत्यन्न करनेवाली |
|       |            |      |              |          |      |        |                 | होती है                             |
| ξ.    | ,,         | **   | १५वी         | ,,       | ,,   | **     | ,,              | '' सौभाग्यवती, राजपक्षी होती है     |
| 74T o | வர் வ      |      |              |          |      |        |                 |                                     |

## (३) बन्ध्याके सन्तति

चाहे दिन हो या रात, अगर सुधुम्मा नाडी चलने लगे अथवा सूर्यनाडी (दक्षिण स्वर) चल रही हो और अग्नि-तत्त्वका उदय हुआ हो तो गर्माधान करनेसे वन्ध्या भी सन्तानवती हो जाती है।

#### (४) भाग्योदय

जिनको अपना भाग्योदय करनेकी अभिलामा हो। उन्हें निम्नलिखित कुछ नियम पालन करने चाहिये। इन नियमोंके अनुसार चलनेसे बुरे दिन खुद-बखुद दूर भाग जाते हैं।

- (क) रोज कम-से-कम आध घंटा सूर्योदयसे पूर्व उठना चाहिये।
- (ख) सबेरं उठनेके समय विस्तरेपर ऑखें खुलते ही जिस ओरकी नाकरे साँस चल रही हो। उस ओरका हाथ मुखपर फेरकर बैठ जाय। तब खाटसे उतरते हुए उसी ओरका पैर पहले-पहल जमीनपर रखकर उतरे। इस प्रकार निल्पप्रति आचरण करनेवाला सर्वदा सुखी बना रहता है।

#### (५) आग बुझाना

पाठकोंको यह पड़कर आश्चर्य होगा कि स्वरकी मददसे बड़ी-बड़ी आग भी आसानीसे बुशायी जासकती है। स्वरकी मददसे आग बुशानेका तरीका इस प्रकार है—

कहींपर भी आग लगनेपर जिस और पयनकी गतिसे आग वढ़ रही हो, उस ओर पानीका पात्र लेकर खड़ा हो जाय; फिर जिस नथुनेसे साँस चल रही हो, उससे स्वास अंदर स्वाचित हुए उसी नथुनेसे योझान्स पानी पीये। तब उस जलपात्रमेंसे अजलिसें ७ रसी पानी लेकर आगपर छिड़के। योड़ी ही देरमें आग आगे न बढ़ती हुई वहीं बुझ जायगी।

# मृत्यु, रोग तथा आपत्तिका पूर्वज्ञान तथा उपाय !

यह पहले बता आये हैं कि स्वरके चलनेका समय तथा दिन निश्चित हैं। परन्तु जब कभी कोई ग्रुम-अग्रुभ परिणाम होनेवाला होता है तो स्वरके समय तथा दिनमे परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन दो तरहसे होता है। (१) उलटा स्वर चलना अर्थात् जिस दिन वाम स्वर चलना चाहिये, उस दिन दक्षिण चले और जिस दिन दक्षिण चलना चाहिये, उस दिन बाम चले। (२) इसी प्रकार जितने समयतक बाम और दक्षिण स्वर चलने चाहिये, उतनी देर-तक वे न चलकर निश्चित समयकी अपेक्षा कम या ज्यादा देरतक चलें।

# उक्त परिवर्तनोंके शुभाशुभ फल

#### (क) दिनोंमें परिवर्तन-

- (१) यदि ग्रुक्लपश्चकी प्रतिपदाको वाम स्वर न चल-कर दक्षिण चले तो पूर्णिमातक गर्मी है कोई रांग होगा या कल्ह वा हानिकी सम्भावना होगी।
- (२) इसी प्रकार यदि कृष्णपश्चकी प्रतिपदाको दक्षिण स्वर न चलकर वाम चले तो अभावास्यातक सरदिष्ठि रोग या हानि आदि कष्टोंकी सम्भावना होगी।
- (३) यदि इसी प्रकार लगातार दो पक्षतक उलटे स्वर चलते रहें तो अपनेपर विशेष आपत्ति आनेकी या प्रियजन-की भारी वीमारीकी अथवा उसकी मृत्युकी सम्भावना होगी।
- (४) यदि तीन पक्ष लगातार ऐसा होता रहेती अपनी मृत्युको निकट समझना चाहिये।
- (५) यदि विकं ३ दिन ऐसा हो तो कलह या रोगकी सम्भावना होगी।
- (६) यदि लगातार एक मास वाम स्वर विपरीत चले तो महारोगकी सम्भावना होगी ।

#### (स्र) समयमें परिवर्तन-

यदि स्वरके समयमें परिवर्तन यानी घट-गर् हो तो उससे निम्नलिखित शुभाशुभ फल होते हैं। सदा शुभ फल बाम स्वरके परिवर्तनसे तथा अशुभ फल दोनों स्वरोंके परिवर्तनसे हुआ करते हैं। यह बात खास ध्यानमें रखने योग्य है।

#### शुभ फल

- चन्द्रस्वर लगातार ४ पड़ी चले तो किसी अचिन्त्य वस्तुकी प्राप्ति होगी।
- २. ภ » ८ ภ ऋखादिकी प्राप्ति डोती है।
- ३. >> >> १४>> >> प्रेम, मैत्री आदि प्राप्त होते हैंं∤
- ४. >> >> एक अहीरात्र चलता रहे तो ऐश्वर्यः वैभव आदिकी प्राप्ति होती है।

- पदि २ दिनतक आधे-आधे प्रहर दोनों स्वर चलते रहें तो यहा और सीमान्यकी दृद्धि होती है।
- यदि दिनमें चन्द्र और रातमें सूर्यस्वर कायम चलते रहे तो १२० वर्षकी आयु होती है।
- यदि ४, ८, १२ या २० दिनतक रात-दिन चन्द्रस्वर चलता रहे तो बड़ी आयु तथा ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं।

#### अञ्चभ फल

बामस्बर-यदि वाम स्वर लगातार १० घडी चलता रहे तो शरीरमें कष्ट होता है। १२ घड़ी चलता रहे तो 11 अनेक शतु पैदा होते हैं। ३,२ या १ दिन चलता रहे तो रोग होते हैं। ५ दिनतक चलता रहे तो उद्देग पैदा होता है । १ मास्तक चलता रहेती धनका नाश होता है। सुर्यस्वर-यदि दक्षिण स्वर लगातार ४ घडीतक चलता रहे तो कुछ विगाइ या वस्तुहानि होती है। २ घडीतक चलता रहे तो सज्जनसे द्वेप होता है। २१ घडीतक चलता रहे तो " ,,

#### मृत्युका ज्ञान

सजनका विनाश होता है।

ग्रात-दिन चलता रहे तो

आय क्षीण होकर मृत्य होती है।

स्वरकी सहायतासे द्रोप आयु या मृत्युका समय जाननेके बहुत-में तरीके हैं, जिनका संक्षेपसे निर्देश इस प्रकार है—

१. यदि ८ प्रइरतक दक्षिणस्वर विना वदले चलता रहे तो है ।

२. ग, १६ ग, २ वर्षके ग, ग, ग,

३. ग, १६ ने २ रात १ वर्षके ग, ग, ग,

४. ग, दिनमें सूर्यस्वर और रातमें चन्द्रस्वर एक मासतक लगातार चलते रहें तो ६ मासमें मृत्यु होती है ।

५, ग, २० अहोरात्र सिर्फ दक्षिण स्वर चले तो ३ मासमें मृत्यु होती है ।

- 55 ५ घड़ी सुषुम्णा चलकर न बदले तो उसी समय मृत्यु हो जाती है।
- जो व्यक्ति अपनी नाक नहीं देख सकता, वह ३ दिनमें मर जाता है ।
  - स्नानके बाद जिसके हृदय, पैर और कपाल सूख जाते हैं, वह ३ मासमें मर जाता है ।
- विना कारणके मोटा आदमी पतला हो जाय या पतला मोटा हो जाय तो १ मासमें मृत्यु होती है।

इसी प्रकार अन्य भी बहुतसे तरीके हैं जिनसे मृत्युका पहलेसे पता चल जाता है परन्तु वे विस्तारभयसे यहाँपर नहीं दिये गये । इस विषयमें एक वात और भी व्यानमें रखनी चाहिये कि उपर्युक्त सब-के-सब चिह्न हरेकमें प्रकट नहीं होते । इनमेंसे कोई किसीमें तो कोई किसीमें, इस प्रकार प्रकट होते हैं। परन्तु निम्मलिसित दो चिह्न तो हरेकमें प्रकट होते हैं।

- (१) दाहिने हायकी मुडी गाँधकर नाकके ठीक सीघमें कपालपर रखकर नीचेकी ओर उसी हायकी कोहनीतक देखनेसे हाथ बहुत ही पत्तला नजर आता है। अब इस प्रकार देखनेसे जिस रोज हाथकी कलाई नजर न आये और हाथसे मुडी अलग प्रतीत होने लगे, उस दिनसे सिर्फ ६ मास आयु शेष रह गयी है-ऐसा निःसन्देह समझना चाहिये।
- (२) आँखें बंद करके अँगुलीसे आँखका एक किनाम दवानेसे आँखके भीतर चमकता हुआ तारा नजर आवगा। जिस दिन यह तारा दीखना बंद हो जाय, उस दिनसे सिर्फ १० दिनमें मृत्यु हो जाती है।

#### रोगका ज्ञान तथा प्रतीकार

नासिकाके स्वर निश्चित तिथि और समयके अनुसार न चलें तब शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं, इस सम्बन्धमें कुछ निश्चित वार्ते हम ऊपर दे आये हैं। उनके अनुसार जब शरीरमें गलतीसे रोग हो जायें तो स्वरोंको ठीक-ठीक चलानेसे वे रोग दूर हो जाते हैं। इस सम्बन्धमें कुछ रोग तथा उनके निश्चित उपाय नीचे दिये जाते हैं।

(१) बुस्तार-जब श्रारीरमें हरास्त प्रतीत हो, तब जो स्वर चल रहा हो, उसे जितने दिन श्रारीर पूर्णरूपसे स्वस्थ न प्रतीत हो, उतने दिन बंद रखना चाहिये। नधुनोंमें नस्म रूई रख देनेसे अभीष्ट स्वर बंद किया जा सकता है। (२) सिरदर्द-सिरदर्द माद्म होते ही सीधा लेटकर दोनों हार्योको नीचेकी ओर लंबा कैला दे। फिर किसीसे दोनों हार्योकी कोहिनियोंको रस्तीसे जोरसे बँघवा ले। ऐसा करनेसे ५-७ मिनटमें तमाम दर्द काफूर हो जायगा। दर्द मिटनेपर रस्ती खोल दे।

यदि आधासीसी हो तो उस हालतमें जिस ओरका सिर तुखता हो, सिर्फ उसी ओरका हाय बाँघना चाहिये। उस हालतमें दोनों हाय बाँघनेकी जरूरत नहीं। यदि दूसरे दिन फिर आधासीसीका दर्द मालूम हो और पहले दिन जो स्वर चल रहा था, वही दूसरे रोज भी चलता हो तो हाथ बाँघनेके साथ-साथ वह स्वर भी बंद कर देना चाहिये।

(३) अजीर्ण या बदहजमी-जिन्हें कायम बदहजामी रहती हो। उन्हें चाहिये कि वे सर्वदा दक्षिण स्वरकी उपस्थितिमें भोजन किया करें। इस प्रकार करनेसे धीरे-धीरे पहलेका अजीर्ण मिट जायगा तथा पाचनशक्ति बदनेसे खाया हुआ तमाम अन्न पूर्णरूपसे पचता रहेगा। भोजनके पश्चात् १५-२० मिनट बायीं करवट लेटते रहनेसे विद्योग जल्दी लाम हो सकता है।

पुराना अभ्वन मिटानेके लिये एक और भी उपाय है। वह यह है कि रोज १०-१५ मिनट पद्मासनसे बैठकर नाभिपर दृष्टि स्थिर करनेसे सिर्फ एक ही सप्ताहमें अपचनकी शिकायत दूर हो जाती है।

- (४) हिरतं दाँत बंद करना-जिनके दाँत हिल्ते रहते हों या तुःखते रहते हों, उन्हें चाहिये कि वे शीच तथा पेशाबके ममय अपने दांतींको जोरते दवाये स्वखें। ऐसा करनेसे दांतींकी शिकायत दूर हो जाती है।
- ( १.) अन्य टर्द-छाती, पीठ, कमर, पेट आदि कई। पर भी एकदम दर्द उटनेपर जो स्वर चलता हो, उसे सहसा पूर्ण वंद कर देनेसे कैसा भी दर्द होगा कैरन द्यान्त हो जायगा ।
- (६) दमा-जब दमेका दौरा शुरू होने लगे, और साँम फूलने लगे तब जो स्वर चल रहा हो, उसे एकदम बंद कर दे। इससे १०-१५ मिनटमें ही आराम होता हुआ नजर आयेगा। इस रोगका जड़से नाश करनेके लिये लगातार एक मामतक चलते हुए स्वरको बंद करके दूसमा चलानेका अभ्यास नित्यप्रति जितना ज्यादा हो सके उतना करते रहनेसे दमा नष्ट हो जाता है। इस सम्बन्धमें जितना भी

अधिक स्वर बदलनेका अभ्यात किया जायगा, उतना अधिक और सीव लाभ हो सकेगा।

#### कुछ अन्य उपयोगी उपचार

- (१) परिश्रमसे उत्पन्न थकावट दूर करनेके लिपे या भूपकी गरमीं शान्त होनेके लिपे थोड़ी देरतक दाहिनी करवटसे लेटनेसे यकावट या गरमी दूर हो जाती है।
- (२) रोज खाना खानेके बाद लकड़ीकी कंघीचे बाल सैंबारनेसे सिरके रोग तथा बायुरोग भिटते हैं और बाल जरूदी नहीं पकते।
- (३) रोज आध बंटा पद्माननसे बैटकर दाँतींकी जड़में जीमका अग्रमाग जमाये रखनेते कोई भी रोग नहीं होता और स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है।
- (४) रोज आध घंटा सिद्धाननसे पैठकर नाभिपर इष्टि जमानेसे स्वप्नदीप सर्वया नष्ट हो जाता है। ६ मासतक लगातार इस तरह अभ्यान करनेसे भयक्टर-मे-भयक्कर स्वप्न-दीप भी सर्वया दूर हो जाता है।
- (५) सबेरे ऑस्ट्रें खुलते ही जिस ओरका स्वर चल रहा हो, उस ओरकी हथेली मुखपर रखकर उसी ओरका पैर प्रथम ज़मीनपर रखनेसे इच्छामिद्धि होती है।
- (६) जिन्हें विशेष अजीण रहता हो। वे नवेरे कुछ भी खानेसे पूर्व पानके पत्तेमें १० तक काली मिन्नें धीर-धीरे चवाते हुए खायाँ। १५-२० रोज इस प्रकार करनेसे अजीर्ण सर्वया दूर हो जाता है।
- (७) खून साफ करनेकी विभि—यदि किसी कारण खून बिगड़ गया हो और दारीरमें खूनके विकास्से फोड़ा-फंसी निकल आये ही तो कुछ दिन नियमपूर्वक द्यांतली कुम्मक करनेसे एक साफ होकर चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं।
- (८) जनानं रिकांव गननेका उपाय—इसके लिये इच्छानुमार स्वर बदलनेका अभ्यास करना चाहिये। दिनमें जब
  भी समय मिले, जो स्वर चल रहा हो उसे फौरन यदलनेका
  प्रयक्त करना चाहिये। इस प्रकार दिनमें कई बार स्वर
  बदलते गहनेसे चिरयौवन प्राप्त होता है। इस क्रियाके साधसाथ यदि प्रातः-साथं विषरीतकरणी मुद्रा भी की जाय तो
  अकथनीय लाम होता है।
- (॰.) दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय—प्रायः सॉसकी साधारण गतिका प्रमाण बाहर जाते हुए १२ अंगुल

होता है तथा अंदर आते हुए १० अंगुल होता है। श्वासकी एक बार अंदर जाकर बाहर आनेतक साधारण अवस्थानों कुल ४ सेकंड लगते हैं। इस समय तथा गतिके प्रमाण को कम करनेसे मनुष्य दीषांयु हो सकता है। धातुरीर्वल्य आदि बीमारीवालेकी साँसकी गतिका प्रमाण अधिक तथा समय कम लगता है। मनुष्यकी भिन्न-भिन्न कियाओं ने उसकी साँसकी गतिका प्रमाण कितना हुआ करता है, वह नीचे दिया है—

१. गाते हुए श्वासकी गतिका प्रमाण १६ अंगुल होता है।
२. खाते हुए ,, ,, ,, २० ,, ,, ।
३. चलते हुए ,, ,, ,, २० ,, ,, ।
४. सेते हुए ,, ,, ,, ३० ,, ,, ।
५, मैशुन करते हुए ,, ,, ,, ३६ ,, ,, ।
६. व्यायामादि कठिन परिश्रम करते हुए श्वासकी गतिका प्रमाण इन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। जो मनुष्य
श्वासकी उक्त स्वामायिक गतिके प्रमाणको जितना-जितना
घटा सकता है, यह उतना अपनी आयुको बढ़ाता जाना है।
इस विषयकी विशेष तालिका नीचे देते हैं—

| ₹.       | . स्वासकी | स्वाभाविक | गति जो १२ | अंगुलमे | घटाकर   | ११   | तक    | लावा   | है। उसके प्राण स्थिर हो जाते हैं।  |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|-------|--------|------------------------------------|
| ٥.       | . 33      | ,,        | ,,        | ,,      | 3)      | ę a  | ,,    | ,,     | उसे महा आनन्द प्राप्त होता है।     |
| ₹.       | . ,,      | ,         | 13        | 1>      | ,,      | ٩    | ,,    | ,,     | उसमें कवित्वराक्ति आती है।         |
| ٧,       | . ,,      | ,,        | 17        | ,,      | ,,      | ć    | ,,    | ,,     | उसे बाक्सिंडि होती है।             |
| ٠,       | . 19      | ,,        | ,,        | 17      | "       | ıg   | ,,    | 53     | उन दूरहिष्ट प्राप्त होती है।       |
| ξ.       | ,,,       | ,,        | ,,        | ,,      | "       | ξ    | ,,    | ,,     | बह आकारामें उड़ सकता है।           |
| <b>.</b> | , ,,      | ,,        | ,,        | ,,      | "       | ų    | ,,    | "      | उसमें प्रचण्ड वेग आता है।          |
| 4.       | **        | ,,        | 13        | ,,      | ,,      | ሄ    | ,,    | ,,     | उसे सन सिद्धियाँ प्राप्त होती है । |
| ٠.       | 1)        | ,,        | 3.1       | 19      | **      | ş    | ,,    | ,,     | उमे नवनिधियाँ प्राप्त होती है !    |
| ۶٥.      | );        | ,,        | ,,        | ;;      | ,,      | २    | ,,    | >>     | वह अनेक रूप धारण कर सकता है।       |
| 22       | . 55      | ,,        | ,,        | **      | "       | Ŗ    | ٠,    | ,,     | यह अदृश्य हो सकता है।              |
| ۶၃.      | 1)        | ,,        | ,,        | "       | 🧰 साग   | की   | गतिः  | का प्र | माण सिर्फनखाय-जितनारहजाता          |
|          |           |           |           | है, उ   | उसे यमर | ाज ३ | री नह | ीं खा  | सकता अर्थात् वह अमर बन जाता है     |

## स्त्री और खरोदयशास्त्र

कुछ छोगोंके मनमें साधारणतया यह शङ्का पैदा हो सकती है कि स्वरोदय-विज्ञानके विधान स्त्री-पुरुप दोनोंके लिये समानरूपसे हैं या अलग-अलग । इस शङ्काके उटनेका मूल कारण यह है कि स्त्री पुरुपका वामाञ्च समझी जाती है और उसमें यामाञ्च प्रधान भी रहता है।

इारीरकी रचनाकी दृष्टिसे चाहे स्त्री पुरुपसे भिन्न हो।
परन्तु स्वर-विज्ञानकी दृष्टिसे स्त्री-पुरुप दोनोंके लिये स्वरसम्बन्धी तमाम नियम समानरूपसे ही लागू होते हैं। अर्थात्
उपर्युक्त तमाम वर्णन स्त्री-पुरुपके लिये एक-सा ही समझना
चाहिये। स्त्री-पुरुपका भेद स्वरकी दृष्टिसे नहीं है। अपितु
अमुक शारीरिक रचनाकी वजहते ही—-ऐसा समझकर स्वय
कार्य करने चाहिये।

इस सृष्टिमें परमात्माने पुरुषको सूर्यका प्रतिनिधि तथा

स्त्रीको चन्द्रका प्रतिनिधि बनाया है। अतः पुरुपमें सूर्यप्रधान गुण रहते हैं तथा स्त्रीमें चन्द्रप्रधान। स्तरीद्यविज्ञानकी दृष्टिसे इसे हम यों कह सकते हैं कि जब पुरुपकी चन्द्रनाडी चल रही होती है, तथ उसमें मूर्यप्रधान गुणोका प्रायत्य चन्द्रनाडी के प्रभावसे कुछ इलका (mild) हो जाता है। परन्तु जब सूर्यनाडी चलने लगती है, तब उन्हें पूर्ण बल प्राप्त होनेसे वे उम स्वरूप (aggressive form) को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार स्त्रीकी नाडियोंका हाल है। जब स्त्रीकी चन्द्रनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसमें स्त्रीत्यके गुण पूर्ण अवस्थामें पहुँचे हुए हैं। और जब उसकी सूर्यनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीना गुण कुछ कुछ मन्द अवस्थामें हैं। स्वर्ज्ञाने इन्हीं वातोके आधारपर स्त्री-पुरुपके लिये करनेयोग्य बहुतसे कार्योक्ता, गर्भधारण न करना इत्यादि। अस्तु, इस संक्षित

विवेचनका अभिप्राय पाठकोंके लक्ष्यमें आ गया होगा—ऐसी आशा है।

#### प्रश्लोत्तरी

स्वरकी मददरे प्रश्नोंके उत्तर देना बहुत कुछ अभ्यास-पर निर्भर रहता है । प्रश्न बहुत प्रकारके हो सकते हैं; अतः उन सब तरहके प्रश्नोंका सङ्ग्रह करना कठिन है; तथापि साधारणतया प्रश्नोंके जवाब स्वरोदय-विज्ञानकी मददसे कैसे दिये जा सकते हैं, इस सम्बन्धमें योड़ी-सी चर्चा करेंगे । प्रश्नोंके जवाब देते हुए स्वर तथा तत्त्वका ख्याल रखना नितान्त आवश्यक है । स्वर तथा तत्त्व क्षेक-ठीक मार्स्म करके जवाब देनेसे उत्तर कभी भी गलत नहीं होंगे ।

## (१) कार्यके ग्रभाग्रम फलसम्बन्धी प्रश्न

अमुक कार्यका फल कैंसा होया, ऐसा प्रश्न किया जाय तो-

- (क) प्रश्न करते समय यदि पृष्टी और जलतत्त्वका संयोग या दोनोंमेंसे कोई हो और चन्द्रस्वर चल रहा हो तो उत्तर देने चाहिये कि जो कार्य प्रश्नकर्ता सोच रहा है, वह सफल होगा। परन्तु यदि अग्नि, बायु और आकाश-तन्त्वोंमेंसे कोई हो तो कार्य विफल होगा-ऐसा समझना चाहिये।
- (ख) यदि प्रश्नकर्ता उत्तरदाताके दाहिनी और आकर बैठकर प्रश्न करे और उस समय उत्तरदाताका चन्द्रस्वर चल रहा हो तो कार्यसिद्धि नहीं होगी।
- ( ग ) परन्तु यदि वामस्यर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता भी उसी ओर बैटा हो तो कार्यमिद्ध होगी ।
- (घ) चन्द्रस्वर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता ऊपरसे, सामनेसे या वाँगी ओरसे प्रश्न करे तो कार्यसिद्धि होगी।
- ( ङ ) प्रश्नकर्ता नार्यी ओरसे आकर दाँयों ओर बैटकर प्रश्न करे और वार्यों स्वर चल रहा हो तो कार्ययिनाश समझना चाहिये!

जयर जो उत्तर दिये हैं, वे उत्तरदाताके वामस्वर चलते हुए किये जानेवाले प्रश्नोंके हैं। यदि उत्तरदाताका दक्षिण स्वर चल रहा हो तो प्रश्नोंके जवाब देते हुए जहाँ-जहाँ बाम है वहाँ दक्षिण समक्षकर तदनुतार बही-के-बही जवाब देने चाहिये । इस सम्बन्धमें निम्नलिखित नियम सर्वेदा याद रखना चाहिये—

प्रश्नकर्ता जिस ओर आ रहा हो, उसी ओरका उत्तर-दाताका स्वर चल रहा हो तो कार्यसिद्धि समझनी चाहिये; परन्तु पृथिवी या जलतस्व होने आवस्यक हैं।

### (२) रोगी-सम्बन्धी प्रश्लोत्तर

- (क) वार्या ओरसे रोगीके सम्बन्धमें प्रश्न करे और उत्तरदाताका सूर्यस्वर चल रहा हो तो रोगी नहीं बचेगा? ऐसा समझना चाहिये।
- ( ख ) बाम स्वरमें वॉर्यी ओरसे ही प्रश्न किया गया हो और पृथिवीतत्त्व हो तो एक मासमें रोगी ठीक हो जायगा, ऐसा समझना चाहिये।
- ( ग ) सुषुम्णामें स्वर हो तथा गुरुवार हो और वायु-तत्त्व हो तो रोगी मरेगा नहीं । परन्तु शनिवार और आकाश-तत्त्व हो तो उसी रोगसे मर जायगा ।

### (३) गर्भसम्बन्धी प्रश्न

- (क) अमुक स्त्रीके गर्भ रहा है या नहीं, ऐसा प्रश्न बंद स्वरकी ओरसे किया जाय तो गर्भ है-ऐसा समझना चाहिये, अन्यया नहीं।
- ( ख ) गर्भमें लड़का है या लड़की, इस प्रशके जवावमें प्रश्नकर्ताका यदि वायाँ स्वर चल रहा हो और अपना दक्षिण तो लड़का होकर मर जायगा-ऐसा कहे ।
- (π) यदि दोनोंशीके दक्षिण स्वर हो तो लड़का होगा और आनन्द-मङ्गल होगा।
- ( घ ) प्रश्नकर्ताका दक्षिण म्बर हो तथा उत्तरदाताका याम, तो लडकी होकर मर जायगी ।
- ( ङ ) यदि दोनोंका वायाँ स्वर हो तो लड़की होकर जीयेगी !
- (च) याँद मुपुरणामें प्रश्न किया जाय तो गर्भपात होकर माताको कह होगा।
- ( ह ) यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्नके समय आकाशतत्त्व होगा तो भी गर्भपात होगा ।

### (४) प्रवास या परदेशके सम्बन्धमें प्रश्न

- क. प्रश्न करते समय पृथिवी-तत्त्व हो तो प्रवासमें कुञ्चलता ।
- ख. 🥠 🕠 जल 🕠 रास्तेमं पानीमं बाद् ।

```
प्रश्न करते
                      अग्नि-तस्व हो तो
₹.
               समय
                                                प्रवासमें कष्ट 1
                                               प्रवासी आगे चला गया है, ऐसा समझै ।
ម.
                         वाय
           •
₹.
                        आकाश
                                                        रोगी हो गया है। ,, ,, ।
           ,,
                        सुपुम्णा और पृथ्वीतत्त्व तथा आकाशका संयोग हो तो प्रवासी मर जायगा।
₹.
                        पृथ्वीतस्य हो तो परदेशमें स्थिर है, ऐसा समझे ।
₹.
র.
                                             ∍ सखी है ⇒
                                             त्रेगादि कष्टींसे मुक्त समझे ।
झ.
                                             🥠 अपने स्थानपर न होता हुआ अन्यत्र गया हुआ है, ऐसा समझे ।
স.
                        वायु
                                             🥠 मृत्यु हो गयी है। ऐसा जाने ।
₹.
                        (५) युद्धमें गये हएके सम्बन्धमें प्रश्न
क. यदि पूर्णस्वरसे आकर पूर्णमें पूछे अर्थात् प्रश्नकर्ता और उत्तरदाताके स्वर एक हों तो युद्धमे गये हुएकी
   कुशल जाने ।
```

प्रथ्वी तत्त्व हो पेटमें है। ऐसा ख. यदि तो धाव पैरमें ₩. जल " अस्नि छातीमें 됙. ऑघमें ₹. वास् ₹. मस्तकर्मे आकाश 🥠

सुष्मणामें स्वर हो तो मृत्यु या कैंद ,,

यहाँ उत्पर कुछ प्रश्न तथा उनके जवाव देनेके तरीके बताये गये हैं। इस सम्बन्धमें विज्ञ पाटक विस्तारसे स्वयमेव प्रयत्न करके जान सकते हैं । अनुभव उन्हें विशेष विज्ञ बना सकेगा | अस्तु,

स्वरोदय विज्ञानके सम्बन्धमें बहुत ही संक्षेपसे उपर्युक्त विवरण तैयार किया गया है। इसका विस्तार तथा बहुत सी अन्य बातें इस लेखमें दी नहीं जा सकती थीं। यह पाठक समझ सकते हैं। अतरूव जिल्लाम् विज्ञ पाठक हमें इसारी इस विवशताके लिये क्षमा करेंगे ।

# सर्वोत्तम साधन-जनसेवा

( लेखक---पं॰ श्रीकिसोरीदासजी वाजपेयी )

भगवत्प्राप्तिके अनेक राधन हैं-कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि । परन्तु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है । दीन-दुखियोकी सेवा भगवत्यातिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और श्रीनाभादासजीने भक्त-माल!में अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं। जो जनसेवामे ही लगे रहते थे, इसीको भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए |

इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है । आपकी आत्मा ही मबाही देगी । जब आप किसी दुःखी जीवकी कुछ मदद करते हैं, तब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता है कि मेरे इस कामसे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं।

अनतामें जनार्दनका बास है। चलती-फिरती नारायणकी

मुर्तियोको अर्चनाका महत्त्व बहुत बढकर है । निष्कामभाव-से, भगवत्यातिका साधन मानकर यदि जनताकी संदा की जाय-दीन-दुखियोंके दुख-दर्दमें मदद की जाय-तो भगवानकी प्रसन्नताका यह सबसे बड़ा कारण होगा ।

आजकल लोग जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती। कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है। राजनीतिक उत्कर्षकी भावना प्रधानतासे दिखायी देने लगी है। यह सब सकाम कर्म-प्रवृत्ति है। इसीको निष्कामभावसे किया जाय। तो यह सेचा निर्वाणप्राप्तिका प्रबलतम साधन है।

भारतीय संत-समाजका इस युगमें अभीतक इस साधन-की ओर कम ध्यान गया है। आशा है, इसपर विचार किया जायगा )

# आरोग्य-साधन

( लेखक--राजस्यो० एं० श्रीमुकुन्दवङ्गमनी मिश्र स्थीतिषाचार्य )

आरोग्यं भास्करादिच्छेत् '''''। ( श्रीमद्भागवत ) अन्तश्चरति रोचनास्य प्राजाददानती व्यख्यन्महिषो दिवम् । ( ऋ० २०११८९ )

इस ऊपरके वेदमन्त्रमें स्पष्ट कहा है कि भगवान् सूर्यकी रोचमाना दीति अर्थात् सुन्दर प्रभा शरीरके मध्यमें सुख्य प्राणम्प होकर रहती है। इससे सिद्ध है कि शरीरका खास्या नीरोग, दीर्यजीवी होना भगवान् सूर्यकी कृपापर निर्भर है; क्योंकि सूर्यकिरणोंके द्वारा ही सारे जगव्में प्राणतत्त्वका सञ्चार होता है। प्रश्लोपनिषद्में लिखा है—

यासर्वं प्रकाशयति तेन सर्वोन् प्राणान् रक्षिषु संनिधने । (१।६)

अर्थात् जर आदित्य प्रकाशमान होता है, तत्र वह समस्त प्राणीको अपनी किरणीमें रखता है।

इसमे भी एक रहस्य है। वह यह कि प्रातःकालकी सूर्य-रिरणोमें अस्तस्थताका नाश करनेकी जो असृत शक्ति है। वह मध्याह तथा सायाहकी सूर्य रिमयोमें नहीं है।

उद्यक्तादित्यर्रक्षमभिः शीर्ष्यो रोगमनीनशः । (अर्थवं ० ९१८)

वेद भगवान् कहते हैं कि प्रातःकालकी आदित्य-किरणोंसे अनेक व्याधियोका नारा होता है। सूर्यरिमयोमें विप दूर करनेकी भी शक्ति है। धरीरमाचं खलु धर्मशाधनम्' — स्वस्य शरीरसे ही धर्म, अर्य, काम और मोक्षकी प्राप्ति होती है, अन्यया नहीं। एतद्ये आरोग्यके इच्छुक साथकोंको भगवान् सूर्यकी शरणमें रहना अत्यावश्यक है। सूर्यकी किरणोंमें व्यात प्राणोंको पोषण करनेवाली महती शक्तिका निम्नलिखित सहज साधनेसे आकर्षण करके साधक स्वस्थ, नीरोग और दीर्घजीवी होकर अन्तमें दिव्य प्रकाशको प्राप्त करके परमपदको भी प्राप्त कर सकता है। आलस्य या अविश्वासके वश होकर इस साधनको न करना एक प्रकारसे आत्मोजतिने विमुख रहना है।

मायन—प्रातःकाल सम्ध्या बन्दनादिसे निवृत्त होकर पहले प्रहरमें, जयतक स्पैकी धूप विशेष तेज न हो। तयतक एकान्तमें केवल एक वस्त्र पहनकर और मसक, हृद्य, उदर आदि पायः सभी अङ्ग खुळे रखकर पूर्वाभिमुख मगवान् सूर्यके प्रकाशमें खड़ा हो जाय। तदनन्तर हाथ जोड़, नेत्र बंद करके जगच्छ भगवान् भारकरका ध्यान करे। तद्यथा—

पद्मासनः पद्मकरो द्विबाहुः पद्मशुद्धिः सदनुरङ्गवाहनः । दिवाकरो लोकगुरुः किरोटी मधि प्रसादं विष्ट्षस्त देवः ॥

यदि किसी साधकको नेत्रमान्द्रादि दोप हो तो वह ध्यानके बाद नेत्रोगनिषद्का पाठ भी कर छेवं। तदनन्तर वाल्मीकिरामायणोक्त आर्प आदित्यहृदयका पाठ तथा 'ॐ ही हंसः' इस बीजसन्त्रका कम-से-कम पाँच माला जप करके मनमें इद धारणा करे कि जो सूर्व किरणें हमारे शरीरपर पड़ गड़ी हैं और जो हमारे चारों ओर फैल रही हैं, उन सबमें रहनेवाली आरोग्यदा प्राणशक्ति भेरे शरीरके रोम-रोममें प्रवेश कर रही है। निस्य नियमपूर्वक दस मिनटसे बीस मिनटतक इस प्रकार करें । साथ ही घंटा-रण-रणत् स्वरसे ॐकारका उधारण ब्रह्मरस्रतक पहचाना चाहिये । ऐसा करनेसं अनोला आनन्द तथा दिव्य स्फूर्तियुक्त तेज मिलेगा । यदि किसी श्रद्धान्त साधकको कप्टसाध्य अथवा असाध्य उरक्षतः, राजयक्ष्मा अथवा कुष्टादि रोग अत्यन्त कष्ट दे रहे हों तो उन्हें चाहिये कि उपर्युक्त राधनके राथ साथ निम्नलिखित काम्य रविवत भी करे । ऐसा करनेपर मेरा विश्वास है कि निश्चय ही इच्छानुसार लाभ होगा। यह बत गुरु-शुकास्तादि दोपसे रहित मार्गशीर्ष शुक्रपक्षसं प्रारम्भ करना चाहिये ।

नती साधकको चाहिये कि रविवारको सुर्योदयसे ५ घड़ी पूर्व उठकर शौचग्रुद्धिके बाद ताजे या भिगोये हुए अवामार्ग ( ओंगा-पुठकंडा ) की दाँतनसे मुखग्रुद्धि करें । तदनन्तर स्नानादि निःथकमेंचे निवृत्त होकर उपर्युक्त साधन करके भगवान् सूर्यके सम्मुख ( चान्त्रमानसे ) मार्गशीर्य हों तो पहले दिनके तोड़े हुए और भगवान्को समर्पण किये हुए केवल तुलक्षीके तीन पत्रमात्र, पीपमें ३ पल गोवृत, मायमें ३ मुद्धी तिल, पास्तुनमें ३ पल गौका दही, बैत्रमें ३ पल गौका दृष्ठ, वैशास्त्रमें सबस्या गौका वदरिपत्रहममाण

# कल्याण 🐃

#### नागयण



ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवनी नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । केयूरवान् कनककुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतदाङ्क्षचकः॥ (बेर-जितना) तीबर, ज्येष्ठमें ३ अञ्चलि गंगाजल ( अभायमें भगवान्का जरणामृत), आषादमें ३ दाने काली मिर्च, श्रावणमें ३ पल जीका सन्, भाद्रपदमें स्वत्ता गीका ३ जुल्दू गीमूत्र, आश्विनमें ३ पलमात्र चीनी तथा कार्तिकमें ३ पलक इविष्य मक्षण करें।

ऊपर जो द्वादश मार्सिके रिवधारींकी मध्य वस्तुएँ लिखी हैं, उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु उस दिन मुखमें न हाले । भक्ष्य पदार्थके भक्षण करनेके अनन्तर आचमन करके मुख्य अवस्य करें। जहाँ केंबल जलमात्रका ही बचन है, वहाँ आचमनकी आवश्यकता नहीं है। बती साथक उस दिन मौनधारणपूर्वक मनमें उपर्युक्त बीजमन्त्रका स्मरण करता हुआ एकान्द्रसेवन करें और सुबह, हुपहर तथा सन्ध्याके समय रोली, पुष्य और चायलोंसे युक्त जलका अर्ध्य भी अवश्य दें। रात्रिको महामहिम श्रीमदमृतवाग्म्याचार्यकृत आस्मिवल्यसादि सन्छान्नाध्ययनने अपनी आस्माको

पयित्र करके जमीनपर या काठके तख्ते अथवा चौकीपर पूर्वकी ओर सिर करके सोवे।

साधको ! इस रविवतसे स्वास्थ्यमें जो वर्णनातीत लाभ होता देखा गया है, वह किसी भी मानवीय औषधसे रातांशमें भी नहीं होता—ऐसा मेरा अनुभव है । यदि कोई साधक इस नतको बारह सालतक विश्वासपूर्वक करे तो पूर्णकाम होकर ब्रह्मरूप हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । यहाँ तो केवल हह श्रद्धा-मिक्तिकी आवश्यकता है । कहाँतक लिखा जाय, कुछ समयतक विधिवत इस साधनके करनेसे मगवान् मास्करकी कृशका अञ्चत फल अपने-आप ही मलका हो जायगा ।

स्मरण रहे कि सूर्यके सामने मरू-मूत्रका त्याग करना समीके लिये, खास करके सूर्योपासकके लिये तो सर्वधा निषिद्ध हैं । रविवारको तैल, स्त्रो संसर्ग तथा नमकीन पदार्थका त्याग करना साधारण रविवत कहाता है।

# साधनाका माधितार्थ-सेवा

( लेखाः---पं ० श्रापर्मदेवजा शास्त्री, दर्शनकेसरी, दर्शसभूपण, सांस्थ-योग-वदान्त-स्वायन्तीर्थ )

मनुष्यका परम त्रक्ष्य है भगवत्याप्ति अथवा भगवत्वरूषस्प्रप्राप्ति । स्व स्थान—योग, तप, ध्यान आदि—उसी हक्ष्यतक पहुँचानेके लिये हैं । साधन स्वयं लक्ष्य नही होता, वह तो साध्यप्राप्तिका उपाय भर होता है । भगवानका दर्शन करना कीन नहीं चाहता ! भगवानको प्राप्त करनेका अर्थ है पूर्णत्वकी प्राप्ति—उपनिषद्के शब्दों में भ्मम्बल्याधिगति ।' विद्या, बल, ऐश्वयं और आनन्द आदिमे निर्पेक्ष स्थितितक पहुँचनेकी इच्छा सानवमात्रकी है । मनुष्यकी इञ्झांको हम मुख्यतया तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—

१--- भा न भूवं भूयासम्'-अमर जीवन अर्थात् सत्ताकी पूर्णता ।

२—मैं सबसे अधिक शानी बन्ँ अर्थात् चितिकी पूर्णता ।

३—-दुःखके लेशसे भी असंस्पृष्ट सुखप्राप्ति अर्घात् आनन्दकी पूर्णता ।

इस प्रकार मनुष्यकी इच्छा है कि वह सम्बदानन्द बने । सभी मनुष्य, चाहे वे परमात्माको मानते हो अयवा नहीं, उक्त तीन पूर्णताओको किसी-न-किसी रूपमें चाहते हैं। मनुष्यकी यह प्रकृति है, न चाहते हुए भी वह इससे प्रेरित हो रहा है। प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति।' (गीता)

इस प्रकार मनुष्य अपने चरम लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये ही सब कुछ कर रहा है। यह साधना मनुष्य एक ही जनममें पूरी नहीं कर पाता—'अनेक जनमेंकी सिद्धिके अनन्तर मनुष्य उसे प्राप्त ।' (गीता ) अनेक जनमोंकी सिद्धिके अनन्तर मनुष्य उसे प्राप्त करता है। यदि कोई मनुष्य अरीरको साधनाका साधन न समझकर अपने लक्ष्यको भूल जाय तो वह कोस्हुके बैलकी पाँति अनेक जन्मोंमें भी वहीं-का-वहीं रहेगा। इसलिये अनुभयी महात्माओंने साधकोंको साधनाके साधन और स्वरूप समझाये हैं, जिसमें उनपर आचरण करके कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। अनुभवियोंके अनुभय-प्रयोगकी दशाएँ विविध हों, तब भी उनका परीक्षाप्रकार अयवा मियतार्थ एक ही है। और यह है नरके रूपमें नारायणकी सेवा। जिस प्रकार विविध श्रेणियोंमें विषय और पराईका भेद होता है अथवा एक भी श्रेणीके विद्यापियोंको

<sup>\*</sup> पक पल=३ तोले ४ माशेक! होता है।

भिन्न-भिन्न अध्यापक अपने ही ढंगसे पढ़ाता है, पर सब अध्ययन-अध्यापनका मियतार्य एक है, और वह है अखर-श्चन अथ्या व्यवहार-हान; इसी प्रकार साधनाके रूपमें भी अधिकारिभेद अथ्या प्रयोग-भेदसे भेद हो सकता है, परन्तु सबका मिथतार्थ है भेदमें अभेदका साक्षात्कार । यह साक्षात्कार भी मानसिक चेष्टाभर नहीं, अपितु मानस-जीवनका नया कायाकल्प है।

तुम अपने प्राणस्वरूप भगवान्का साक्षात्कार करना चाहते हो शसनमुच तुम्हारी यह हार्दिक अभिलाया है शयि हाँ, तो आओ मेरे साथ चलो । देखी, में तुम्हें इस जनाकान्त स्थानसे दूर ले जाऊँगा । क्या पूछते हो, कहाँ ले जाओगे श तुम चले चले मेरे पीछे-पीछे । लो, यहाँ बाजारके चौकमें अड़े-बड़े आलीशान भव्य प्रासाद हैं । पक्की सड़क है । पक्कीतपर विजय पानेवाले मानवने यहाँ राष्ट्रिको भी विजलीके प्रकाशमे दिन बना दिया है । इधरसे उधर मोटरें, ग्राम और अन्य विविध यान धनी-मानी व्यक्तियोंको लेकर आ-जा रहे हैं। में यहाँ तुम्हे रोकना नहीं चाहता । यहाँ ब्रह्मका अविकृत रूप नहीं दीखेगा, यहाँ उसका मकान नहीं । उस अश्रालकाओंमें वह नहीं मिलेगा । उसे आरामके लिये फरसत कहाँ ?

जहांतक तुम्हारी ऑखोंको चोधिया देनेवाली वस्तुएँ दीखं, वहांतक समझ लेना यहां तुम्हारा गन्तत्य नहीं मिलेगा। लो, अब शहरके उस हिस्सेमें आ पहुँचे, जहीं मानवताकी उपेशाने मूर्तकप धारण कर लिया है। यहाँ रोशनीका कोई इन्तज़ाम नहीं। एक छोटी-सी पूसकी झोंपड़ीमें, जिसमें मुक्किलसे दो चारपाइयां आ सकती हैं, छः बच्चोंकी माँ अपने पतिकी हन्तज़ारमें वच्चोंको सान्त्यना दे रही है। घर और उसके रहनेवाले मेले और दुर्गन्यसे युक्त हैं। यहाँ तुम नाक्यर कपड़ा न रक्खों।

तुम्हें तो भगवान् दर्शन करने हैं न ? तो जरा अंदर चलो, यहाँ प्रमु मिलेंगे। जहाँ मानवताको ठोकरें पड़ती हैं, जहाँ निर्धनता नम्र ताण्डव करती है, जहाँ भूख और नंगापन साम्राज्य बनाकर रहते हैं, वहाँ तुम्हारा वियतम रहता है और मिलता है —दिद्धि, भूले, नंगे और असहायके शरीरमें लड़खड़ाता हुआ। तुम यदि भगवान्को कुछ खिलान। पसंद करते हो तो दरिङ्को नारायण समझकर खिलाओ। यदि तुम भगवान्पर बस्त चढ़ाना चाहते हो तो सरीयकी होंपड़ीमें जाकर श्रद्धापूर्वक दरिद्रनारायणके चरणोंमें वस्त्री-की मेंट चढाओ ।

यदि तुमने साधना की है तो यहाँ उसकी परीक्षा होती है। यह परीक्षा केन्द्र है। यह साधना परीक्षा मन्दिर है। यदि तुम इसमें रात प्रतिरात अङ्क प्राप्त करना चाहते हो तो दरिद्रोमें, पतितों में, भूखों और नंगों में तन्मय होकर उनके सेवक बन जाओ। और तुम्हारी परीक्षा पूरी तब होगी जब उस पतितको, निर्धनको, गरीयको भगवानके रूपमे स्वयं ही नहीं देखोंगे, संसारको दिखा दोगे; जब वह पतित न रहेगा, निर्धन न रहेगा, म्खा और नंगा न रहेगा। यह है भगवानके साक्षातकारका प्रकार। इसीका नाम है सेवा। ऋग्वंदमें इसीको कहा है——

#### निषसाद धतवतो वरुणः पस्त्यास्वा।

भगवान्का यह अत है कि उन्होंने अपना धर पतितोको-जनताको बनावा है । इन्होंको नर-नारायण कहते हैं ।

क्या कहते हो—यह किटन है ? नहीं, यह तो मयरें सरल मार्ग है । इसका आनन्द भुक्तसोगी ही जानते हैं । स्वयं दरिव्रताको अपनानेमें कितना आनन्द है ? लाखों रुपये कमाकर दरिव्रतारायणके चरणोमें मेंट चढा देनेमें क्या अनिर्वचनीय आनन्द है—यह तो दूसरेंक बतानेकी चाल नहीं । भ्यूँगेकी रसनाके सहश अमीचंद अतांचे किस कि हमने क्यारस उड़ाया?—यह उक्ति उसके महसे निकलेगी जो इस मार्गका परिक होगा ।

कुछ दिन पहलेकी यात है, हमारे पड़ोसमें एक मोटर-हाइवर रहता था। एक दिन सुबह ही मैंने देखा वह अपनी मोटरको साफ़ कर रहा है। मैंने सोचा मोटरमें कुछ खराबी आ गयी होगी। दोपहरको जब मैं उधरसे गुज़रा, तब भी सफ़ाई ही हो रही थी।

क्यों साहत, क्या कर रहे हो ? शाफ़ कर रहा हूँ ।' शाम को फिर यही सफ़ाई । 'आख़िर, भाई, कर क्या रहे हो ?' 'सफ़ाई ।' उत्तर मिला ।

लगातार कई दिनोंतक यह सफ़ाई होती रही। जब मैंने देखा कि इसकी तो कहीं समाप्ति नहीं, तब मैं यह कह ही बैठा 'आप मोंटरको साफ़ ही करते रहते हैं कि कभी चलाते भी हैं ?'

'यदि चलायेंगे तो मोटर खराब हो जायगी, साहव !' 'तो इसकी अच्छाईका कैसे पता चलेगा !'

भीं तो चलानेके लिये सफ़ाई नहीं करता, सफ़ाई सफ़ाईके लिये करता हूँ। ये बोले। भत्र तो फिर आपका स्थान भूलोकमें नहीं, या तो देवलोकमें अथवा आगरेमें या बरेलीमें।

× × ×

ŀ

साधनाका भी उद्देश्य है नर-नारायणकेसाथ तन्मयताकी तैयारी ! इसीको 'आत्मदर्शन' कहते हैं । जबतक कहीं भी पाप, अनाचार, भूख, नंगापन, दिस्द्रता, निरक्षरता, अन्याय और विषमता है, तबतक साधक-की साधना चलती ही रहती है, वह अपूर्ण ही है। जो नर-नारायणसे प्रेम नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, वे साधनासे कीसों दूर हैं। भगवानुके शब्द हैं---

अवजानन्ति मां भूदा मानुषीं तनुमाश्रितम् । ( गीता )

अर्थात् वं मनुष्य मूट् हैं, जो मनुष्यके शरीरमें दृष्टि-गोचर होनेवाले (नर-नारायण) मेरा अपमान करते हैं। सेवा ही साधनाका मिथतार्थ है और भगवस्माप्तिका सुपरीक्षित राजमार्ग है। किलकालमें तो यह भगवस्माप्तिका अनुपम साधन है।

# आजकी साधना

( हेखक--बाबा राधवद(सजी )

'अभ्यासेन तु काँन्सेय वैराग्येण च गृह्यते।' —सीना

मनुष्यका शरीर और आत्मा—ये दोनों अलग-अलग होते हुए भी जीवन कालमें एक दूसरेसे इतने अभिन्न रहते हैं कि इनको दो कहनेमें संकोच होता है। दारीरके स्थूछ, सूक्ष्म, कारण या महाकारण—कितने भी भेद किये जाये, तो भी अजर-अमर आत्मासे उनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि साधारण मनुष्य अपने चर्म-चक्षुओंसे उनको आत्मासे अलग देखनेमें असमर्थ ही रहता है। आत्माके बारेमें हमारे उपनिषदों और खयं भगवान श्रीकृष्णने जो कुछ प्रतिपादन किया है, वह संसारके लिये एक अमृत्य देन है। उससे अधिक आत्माके विषयमें कोई क्या कह सकता है ! परन्तु शरीरके सम्बन्धमें लोग नित्य नये नये विचार करते रहते हैं। वर्तमान संसारमे तो दारीरको लेकर नाना प्रकारके विचार हो रहे हैं। आजकल इमलोग जितने 'वाद' या 'इउम' की बाते पढ़ते-सुनते हैं, वे सब शरीरके सम्बन्धमें किये गये विचार ही तो हैं। 'शरीर' शब्द्से जिस प्रकार आयुर्वेदशास्त्रकथित शरीरका बोध होता है, उसी प्रकार उससे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा साहित्यिक शरीरका भी योध होता है। चूँकि आजकल इस भौतिक संसारमें सर्वत्र राजनीतिका ही बोलवाला है, इसलिये इम यहाँ राजनैतिक दृष्टिकोणसे ही शरीर तथा साधनाका यत्किञ्चित विचार करें तो अनुचित न होगा ।

राजनीतिमें आजकल शरीरकी रक्षा तथा विनाशके लिये जितना विचार किया जाता है, उतना शायद ही किसी दूसरे शास्त्रमें किया जाता होगा। वर्तमान महायुद्ध इसका एक मुन्दर उदाहरण है। इन दिनों संसारके बड़े-बड़े आला-दिमाग इसी योजनाके अनुसन्धानमें लग्न हुए हैं कि कम-से-कम समयमें लाखों आवाल-बृद्ध नर-नारियोंके शरीर किस प्रकार नष्ट किये जा सकते हैं। इसी तरह दूसरी और संसारके अच्छे-अच्छे मस्तिष्क छल-कपट और कूटनीतिके द्वारा अरबींका व्यापार करके अपने-अपने देशके करोड़ों भाई-बहिनोंके शरीरको किस प्रकार पाला-पोसा जा सकता है, इसका उपाय सोचनेमें लगे हैं। इन परस्परविरोधी उद्योगीमें मानव-शरीरकी विडम्बना भरी है या स्तुति, यही समझमें नहीं आता।

मनुष्य-दारीरकी जो यह दुर्गात या अन्धपृजा हो रही है, उसे देखकर मनमें यह भाव आता है कि यदि इन दोनोंके बीचका कोई रास्ता—मध्यम मार्ग निकल आता तो उससे जगत्का चास्तविक कस्याण होता । यहीं स्थापना' का प्रश्न उपस्थित होता है । संसारके सभी संतोंन—चाहे वे हिंदू हीं अथवा बौद्ध, सिक्ल हीं या ईसाई, पारसी हो या सुसलमान—एक स्वरसे साधनापर जो विद्येष जोर दिया है, वह इसलिये नहीं कि वे इन बड़ी-बड़ी बार्तोका प्रचार करके अपनेको पुजावें; बल्कि उनका उद्देश्य यह रहा है कि मानव-शरीरकी अवहेलना तथा उपस्थनाक कारण